### भोमकोबिचन्द्र सिद्धान्तचक्र सर्तिराचित

# गोम्मटसार

(कर्मकाण्ड)

भाग-२

#### सम्पादक

म्ब. डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये एस. ए., डा. लिट्. सिद्धान्ताचार्य पं. कैलाशचन्द्र शासी



भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशब

### श्रीमन्नेमिचनद्रसिद्धान्तचक्रवतिरचित

# गोम्मटसार

(कर्मकाण्ड)

भाग-२

[ श्रीमत्केशवण्णिकरिचत कर्णाटकपृत्ति, संस्कृत टीका जीवतत्त्वप्रदीपिका, हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावना सहित ]

सम्पादक

स्व. डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये एम. ए., डी. लिट्. सिद्धान्ताचार्य पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री



### भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

वीर नि॰ संवत् २५०७ : वि॰ संवत् २०३८ : सन् १९८१

प्रथम संस्करण: मूल्य पचपन रुपये

## स्व. पुण्यद्यक्षोका माला मूर्लिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें स्व. साहू शान्तिप्रसाद जैन द्वारा संस्थापित

उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीया श्रीमती रमा जैन द्वारा संपोषित

## भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

हम प्रन्थमालाके अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपअंश, हिन्दी, कन्नड, तमिल आदि प्राचीन माषाओं में उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन-मण्डारोंकी स्चियाँ, शिलालेख-संग्रह, कला एवं स्थापत्य, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन साहित्य-ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो रहे हैं।

प्रन्थमाला सम्पादक

सिद्धान्ताचार्यं पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री हां. ज्योतिप्रसाद जैन

#### प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ

प्रधान कार्यालय: बी/४५-४७, कॅनॉट प्लेस, नयी दिक्ली-११०००१

मुद्रक : सन्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१०१०

हेम्छन्। हेब्यता भीतता स्मा वैत्र

स्विधाता श्रीमती मृतिदेनी जो मायुत्री की डाहु सानिवश्याद बैन

## GOMMATASÁRA

(KARMAKANDA)

Vol. II

of

ĀCĀRYA NEMICANDRA SIDDHĀNTACAKRAVARTI

With Karnatakavrtti, Sanskrit Tīkā Jīvatattvapradīpikā,
Hindi Translation & Introduction

by

(Late) Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt. Siddhantacharya Pt. Kailash Chandra Shastri



#### BHARATIYA JNANPITH PUBLICATION

VIRA NIRVANA SAMUAT 2507 : V. SAMUAT 2038 : A. D. 1981

Second Edition: Price Rs. 55/-

### BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ

#### FOUNDED BY

# LATE SAHU SHANTI PRASAD JAIN IN MEMORY OF HIS LATE MOTHER SHRIMATI MURTIDEVI AND

## PROMOTED BY HIS BENEVOLENT WIFE LATE SHRIMATI RAMA JIAN

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAINA AGAMIC, PHILOSOPHICAL,
PURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS

AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRMSA, HINDI,

KANNADA, TAMIL, ETC., ARE BEING PUBLISHED

IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR

TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES.

**ALSO** 

BEING PUBLISHED ARE
CATALOGUES OF JAINA-BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES
ON ART AND ARCHITECTURE BY COMPETENT SCHOLARS
AND ALSO POPULAR JAINA LITERATURE.

General Editors

Siddhautacharya Pt. Kailash Chandra Shastri Dr. Jyoti Prasad Jain

Published by

Bharatiya Jnanpith

Head Office: B/45-47, Connaught Place, New Delhi-110001

### सम्पादकीय

ऋषभजयन्ती संवत् २०३४ में गोम्मटसार जीवकाण्डका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था और ऋषभ निर्वाण चतुरंशी वि. सं. २०३७ में कर्मकाण्डके दूसरे भागके साथ गोम्मटसारका प्रकाशन कार्य पूर्ण हुआ है। जब मैंने इस महत्कार्यका भार वहन किया था तो मुझे यह सन्देह था कि मैं यह कार्य पूर्ण कर सकूंगा कि नहीं? क्योंकि मेरे सहयोगी डॉ. ए. एन. उपाच्ये आयुमें मुझसे तीन वर्ष छोटे होते हुए भी दिवंगत हो गये थे। किन्तु जिनभक्तिके प्रसादसे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा और यह महत्कार्य ऐसे समयमें पूर्ण हुआ जब श्रवणबेलगोलामें अनेकोपाधि विभूषित चामुण्डरायके द्वारा स्थापित बाहु कि स्वामीकी विशाल मूर्तिकी, जो चामुण्डरायके घरेलू नामपर गोम्मटेश्वरके नामसे विख्यात है, स्थापनाके एक हजार वर्ष पूर्ण होनेके उपलक्षमें २२ फरवरीके दिन महामस्तकाभिषेक निष्यन्त होने जा रहा है और समस्त विश्वमें उसीकी चर्चा प्रचरित है। तथा भारतके कोने-कोनेसे दर्शनार्थी भक्त जनता उमड़ी चला जा रही है।

यह गोम्मटसार महाग्रन्थ भी मिद्धान्त बक्रवर्ती आ बार्य नेमिचन्द्रने चामुण्डरायके निमित्तसे ही रचा था इसीसे उन्होंने इसको गोम्मटसार नाम दिया है। इस तरह चामुण्डरायके द्वारा प्रस्थापित गोम्मटेश्वर और उनके ही निमित्तसे रचा गया गोम्मटसार ये दोनों अमूल्य कृतियाँ उसी तरहसे परस्परमें सम्बद्ध हैं जैसे भरत और बाहुबिल थे। एक जिनकी प्रतिकृति है तो दूसरी जिनवाणी को।

गोम्मटसार दो भागोंमें विभक्त है—प्रथम भाग जीवकाण्डको समाप्तिपर ग्रन्थकार नेमिचन्द्रने अन्तिम गाथा द्वारा चामुण्डरायके गुरु अजितसेनका उल्लेख करते हुए गोम्मट नामने चामुण्डरायका जयकार किया है। किन्तु गोम्मटसार कर्मकाण्डके अन्तमें चामुण्डरायके द्वारा निर्मापित गोम्मटस्वामीकी मूर्तिका, उसके आगे निर्मापित ब्रह्म स्तम्भका तथा जिनभवनका उल्लेख विस्तारमें किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवकाण्डकी रचनाके परचात् और कर्मकाण्डकी समाप्तिसे पूर्व चामुण्डरायने उनत निर्माण कराया था। गोम्मटसार कर्मकाण्डकी अन्तिम प्रशस्ति एक तरहसे चामुण्डरायकी हो प्रशस्ति है। उसमें ग्रन्थकारने अपने सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा।

उसकी अन्तिम गाथाके अर्थके सम्बन्धमें विद्वानोंको सन्देह है। वह गाथा इस रूपमें प्राप्त है— गोम्मटसुत्तिल्लहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी। सो राओ विरकालं णामेण य वीर मत्तंडी ॥९७२॥

इसकी संस्कृत टीका इस प्रकार है-

'गोम्मटसारसूत्रलेखने गोम्मटराजेन या देशीभाषा कृता स राजा नाम्ना वीरमार्तण्डविचरकालं जयतु।'

पं. टोडरमलजीने इसका अर्थ इस प्रकार किया है—

'गोम्मटसार प्रन्यके सूत्र लिखने विषे गोम्मट राजा करि को देशी भाषा करी सो राजा नामकरि वीरमार्तण्ड विरकाल पर्यन्त जीतिवंद प्रवृत्ती ।' स्व. श्री नाथूरामजी प्रेमीने चामुण्डराय शीर्षक अपने निवन्त्रके पादिटप्पणमें लिखा है—'इस गाथाका ठीक अन्वय नहीं बैठता। परन्तु यदि सचमुच हो चामुण्डरायकी कोई देमी या कनड़ी टीका हो, जिसका कि नाम वीरमतंडी था, तो वह केशववर्णीकी कर्नाटकी वृत्तिसे जुदा ही होगी, यह निश्चित है। एक कल्पना यह भी होती है कि उन्होंने गोम्मटसारकी कोई देसी (कनडी) प्रतिलिपि को हो।'

—(जै. सा. इ., पृ. २६९)

स्व. मुख्तार सा. जुगल किशोरजीने पुरातन जैन वानय सूबीकी अस्तावनामें लिखा है—'सबमुचमें वामुण्डरायकी कर्नाटक वृत्ति अभी तक पहेलो ही बनी हैं। कर्मकाण्डकी उक्त गाथामें प्रयुक्त हुए 'देसी' पद-परसे की जानेवाली कल्पनाके सिवाय उसका अन्यत्र कहीं कोई पता नहीं चलता और उक्त गाथाकी शब्द-रक्ता बहुत कुछ अस्पष्ट है।'

'यहाँ देशीका अर्थ देशकी कनडी भाषामें छायानुवाद रूपसे प्रस्तुत की गयी कृतिका ही संगत बैठता है न कि किसी वृत्ति अथवा टीकाका, क्योंकि प्रन्थकी तैयारीके बाद उसकी पहली साफ कापीके अवसरपर, जिसका प्रन्थकार स्वयं अपने प्रन्थके अन्तमें उल्लेख कर मके छायानुवाद जैमी कृतिकी ही कल्पना की जा सकती है, समयसाध्य तथा अधिक परिश्रमकी अपेक्षा रखनेवाली टीका जैसी वस्तुकी नहीं। यही वजह है कि वृत्ति रूपमें उस देशोका अन्यत्र कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता—वह संस्कृत छायाकी तरह कन्नड़ छाया रूपमें ही उस वक्तकी कर्नाटक देशीय कुछ प्रतियोंमें रही जान पड़ती है।'

स्व. मुख्तार सा. का लिखना यथार्थ प्रतोत होता है फिर भी उक्त प्रश्न विवारणीय ही वना है। अस्तु,

हमने कर्मकाण्डके प्रथम भागकी प्रस्तावनामें लिखा है कि हमें उसकी संस्कृत टीकाको हस्तलिखित प्रंतियाँ प्राप्त नहीं हो सकीं। जो एक प्रति दिल्लीके भण्डारसे प्राप्त हुई थी उससे प्रतीत हुआ कि उसमें कोई अन्य टीका मिश्रित है।

कलकत्तासे जो गोम्मटमार कर्मकाण्डका वृहत् गंरकरण प्रकाशित हुआ था, उसके पाद टिप्पणमें कहीं-कहीं यह लिखा मिलता है कि अभय बन्द्र नामसे अंकित टोकार्षे अमुक पाठ अधिक मिलता है। हमने उस पाठका मिलान केशबवर्णीकी कन्नड़ टीकाम किया तो वह उससे बिल्कुल मिलता हुन्ना प्रतीत हुन्ना। इससे हमने उन पाठोंके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी दे दिया जो पं. टोडरमल जोकी टीकामें नहीं है। इसपरसे हमें जात हुआ कि नेमिबन्द्रकी संस्कृत टीकाके भी दो रूप है और उसका समर्थन संस्कृत टीकाकी अन्तिम प्रशस्तियोंसे होता है। कलकत्ता संस्करणमें दोनों प्रशस्तियाँ मुद्रित हैं। उन दोनोंके अन्तमें लिखा है—

निर्प्रन्थाबार्यवर्येण श्रैविद्यवक्रविता । संशोध्याभयबन्द्रेणालेखि प्रथमपुस्तकः ॥

अर्थात् निर्प्रन्याचार्य त्रैविद्य बक्रवर्ती अभय बन्द्रने नेमिचन्द्रकी टीकाका संशोधन करके उसकी पहली प्रस्तक लिखी।

इस संशोधनमें केशववणीं ती टोकाके ऐसे कुछ अंग, जिन्हें नेमि वन्द्रने छोड़ दिया था, उन्हें भी अभयवन्द्रने सम्मिलत कर लिये। ये अंश प्रायः दाशीनक हैं या विशेष विस्तारको लिये हैं। इससे संस्कृत टीकाके भी दो रूप हो गये—एक नेमि वन्द्रकृत और दूमरा अभयवन्द्रके द्वारा संशोधित और पिवर्द्धित। ऐसा प्रतीत होता है कि अभयवन्द्र भी अच्छे विद्वान् थे। टीकाकारों के सम्बन्धमें जीवकाण्डके प्रथम भागकी प्रस्तावनामें लिखा गया है।

कर्णाटवृत्तिके रचयिता केशववर्णीने अपनी टीकाके अन्तमें कुछ कन्नड़ पद्म भी दिये हैं। मूड्बिद्रीके श्री चाठकीर्तिजी महाराजने अपने शोधसंस्थानके विद्वान् द्वारा उनका शोधनपूर्वक हिन्दी अर्थ कराकर भेजा इसके लिए हम स्वामीजी तथा उक्त विद्वान्का आभार स्वीकार करते हैं।

मेरी यह आन्तरिक भावना थी कि श्रवणवेलगोलामें महामस्तकाभिषेकके अवसरपर इस ग्रन्थराजका विमोचन हो। भारतीय ज्ञानपीठके वर्तमान अध्यक्ष साहू श्रेयांसप्रसादजी आदिने भी मेरी इस भावनाको मान्य किया और ता. १. फरवरीको चामुण्डराय मण्डपमें विशाल मुनि संघ और जनसमुदायके समक्ष इस ग्रन्थराजका विमोचन हुआ। यह मेरे लिये बड़े हर्ष की बात हुई।

भवणवेलगोलासे लौटते हुए बाहुबली (कुम्भोज) में आ बार्य समन्तभद्रजी महाराजके दर्शन किये। उन्होंके समक्ष इस ग्रन्थराजके प्रकाशनकी योजना बनी थी और उसे भारतीय ज्ञानपीठके तत्कालीन अध्यक्ष साहू शान्तिप्रसादजी तथा मन्त्री बाबू लक्ष्मीचन्द गीने स्वीकार किया था। उन्होंके शुभाशीर्वादसे यह महान् कार्य निर्विष्न पूर्ण हुआ है। अतः उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ।

अन्तमें मैं भारतीय ज्ञानपीठके संचालक मण्डल तथा व्यवस्थापक मण्डलको तथा सन्मित मुद्रणालयके संचालकों और सुदक्ष कम्पोजीटर श्री महावीरजीको धन्यवाद देता हूँ जिनके सहयोगसे यह महान् कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सका।

स्व. साहू शान्तिप्रसादजी और उनकी स्व. धर्मपत्नी रमारानी जीका स्मरण बरबस हो आता है जो इस ज्ञानपीठके संस्थापक और संचालक रहे हैं और जिसके कारण जिनवाणी के महत्त्वपूर्ण ग्रम्थों का प्रकाशन हो रहा है। साहू जोके बड़े भाई साहू श्रेयां सप्रसादजी तथा बड़े पुत्र साहू अशोक कुमार जी उनके कार्यको संलग्नता के साथ कर रहे हैं यह सन्तोषकी बात है।

श्री गोम्मटेश्वर सहस्राब्दी महामस्तकाभिषेक दिवस २२ फरवरी सन् १९८१

—केलाशचन्द्र शास्त्री

### विषय सूची

| ४. त्रिचुलिकाधिकार                        | 857-08      | दर्शनावरणके बन्धस्थान तथा उनमें               |            |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|
| 0                                         |             | भुजकारादि बन्ध                                | 469        |
| नव प्रश्न चूलिकाओंके नाम                  | ६४७         | दर्शनावरणके उदयस्थान                          | ६९२        |
| प्रथम तीन प्रश्नोंकी प्रकृतियाँ           | 586         | दर्शनावरणके सत्त्वस्थान                       | ६१३        |
| दूसरे तीन प्रश्नोंकी प्रकृतियाँ           | ६५०         | मोहनीयके बन्ध स्थान                           | ६९३        |
| तीसरे तीन प्रश्नोंकी प्रकृतियाँ           | ६५३         | तथा उनके गुणस्थान                             | <b>६९४</b> |
| सप्रतिपक्षा और अप्रतिपक्षा प्रकृतियाँ     | ६५४         | उन स्थानोंमें घ्रुवबन्धी प्रकृतियाँ           | <b>६९४</b> |
| पाँच भागहार चूलिकाओंके नाम                | ६५७         | उनके भंग गुणस्थानोंमें                        | ६९५        |
| संक्रमणका स्वरूप                          | ६५७         | गुणस्थानोंमें मोहनीयके बन्धस्थानोंमें         |            |
| पाँचों संक्रमणका स्वरूप                   | ६५९         | भंगोंकी संख्या                                | ६९९        |
| उद्वेलन प्रकृतियाँ                        | <b>६६१</b>  | भूजकारादि बन्धोंका लक्षण                      | 900        |
| सर्व संक्रमणरूप प्रकृतियाँ                | ६६२         | अवक्तव्य बन्धोंकी संख्या                      | 900        |
| प्रकृतियोंमें संक्रमणका नियम              | <b>६</b> ६३ | भुजकार बन्धोंकी संख्या                        | ७०२        |
| विष्यात और अधःप्रवृत्त संक्रमणकी प्रकृति  | यौ ६६७      | अल्पतर बन्धोंकी संख्या                        | 800        |
| स्थिति अनुभाग और प्रदेश बन्धके            |             | विशेष भुजकारादिकी संख्या                      | ७०५        |
| संक्रमणके गुणस्थानोंकी संख्या             | <b>६</b> ६८ | गुणस्थानोंमें भुजकार बन्धींकी संख्या          | 909        |
| पाँच भागहारोंका अल्पबहुस्व                | 555         | अल्पतर बन्धोंका कथन                           | 40         |
| दस करणोंके नाम                            | ६७३         | विशेष रूपसे अवक्तव्य बन्ध                     | ७१४        |
| दस करणोंका स्वरूप                         | ६७४         | मोहनीयके उदयस्थान                             | ७१५        |
| किन प्रकृतियों और गुणस्यानोंमें ये        |             | उदयके कूटोंकी रचना                            | ७१६        |
| करण होते हैं                              | ६७५         | मिण्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें कूटोंकी संख्या | 420        |
|                                           |             | गुणस्यानोंमें अपुनरुक्त उदयस्थान              | ७२३        |
|                                           |             | गुणस्यानोंमें उदयस्थानों और कूटोंका           |            |
| ५. स्थानसमुरकोर्तनाविकार ६८               | : २-११२१    | सूचक यन्त्र                                   | ७२६        |
|                                           |             | दो प्रकृतिरूप उदयस्थानके भंग                  | ७२६        |
| नमस्कारपूर्वक प्रतिज्ञा                   | ६८२         | गुणस्थानोंमें मोहनीयके सब उदयस्थानोंकी        |            |
| स्थानका स्वरूप                            | ६८३         | मौर प्रकृतियोंकी संख्या                       | 980        |
| गुणस्थानोंमें मूल प्रकृतियोंके बन्ध उदय उ | दीरणा       | अपुनरक स्थानोंकी संख्या और प्रकृतियाँ         | ७३१        |
| और सस्वको लिये स्थानोंका कथन              | ६८३         | उपयोगकी अपेक्षा गुणस्यानोंमें मोहके           |            |
| उनमें भुजकारादि बन्धोंका कथन              | FCY         | उदय स्थानों और प्रकृतियोंका कथन               | ४६७        |
| उत्तर प्रकृतियोंमें स्थानोंका कथन         | 466         | योगकी अपेक्षा उक्त कथन                        | ७३९        |
| [क- <b>२</b> ]                            |             |                                               |            |

| मिश्रयोगवाले और केवलपर्याप्त योगवाले    |       | नाम कर्मके बन्ध स्थानीका मार्गणाओं में         |     |
|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----|
| गुणस्थान                                | ७४०   | कयन                                            | ८०५ |
| जुदे रखे योगोंका कथन                    | ७४३   | तियंच गतिमें छह ही बन्घ स्थान                  | ८०६ |
| घटाये गये वेदोंका कथन                   | ARA   | इन्द्रियादि मार्गणाओं में कथन                  | ८०७ |
| योगके आश्रयसे मोहनीयकी सब उदय-          |       | प्रमाण और नयका स्वरूप                          | ८०९ |
| प्रकृतियोंकी संख्या                     | ७५०   | नयौं के भेद                                    | 595 |
| संयमकी अपेक्षा उक्त कथन                 | ७५१   | निश्चयनय                                       | ८१२ |
| गुणस्थानोंमें लेश्या                    | ७५३   | व्यवहारनय                                      | ८१२ |
| लेश्याके आश्रयमे मोहके स्थानों और       |       | नैगम आदि नयोंका स्वरूप                         | 684 |
| प्रकृतियोंकी मंख्या                     | 848   | योगोंमें नामकर्मके बन्ध स्थान                  | ८२१ |
| सम्यक्तवके आश्रयसे मोहके उदयस्थानों और  |       | वेदों और कषायों में बन्ध स्थान                 | ८२२ |
| प्रकृतियोंकी संख्या                     | ७५८   | कषायोंके भावोंका सूचक यन्त्र                   | ८२८ |
| मोहनीयके सत्त्वस्थानोंका कथन            | ७६२   | ज्ञान मार्गणामें बन्ध स्थान                    | 130 |
| गुणस्यानोंमें गत्त्वस्थान               | ७६४   | संयम मार्गणामें बन्ध स्थान                     | ८३२ |
| क्षपक श्रेणिपर आरोहण करनेवालोंके वेदके  |       | सामायिक संयमका स्वरूप                          | ८३२ |
| उदय भेदसे भेद                           | 490   | छेदोपस्थापना आदिका स्वरूप                      | CAR |
| यन्त्र द्वारा स्पष्टीकरण                | ७६९   | देवगतिमें कौन कहाँ तक उत्पन्न होता है          | 585 |
| मोहनीयके बन्धस्थानोंमें सत्त्वस्थान     | 500   | देवोंमें मिण्यादृष्टियोंमें बन्ध स्थान         | 688 |
| नामकर्मके स्थानोंके आधारभूत इकतालीस पद  | •     | तियं बों में सम्यवत्वकी प्राप्ति कैसे ?        | ८४५ |
| नामकर्मके बन्धस्थान                     | 200   | दर्शन मार्गणामें नाम कर्मके बन्ध स्थान         | 282 |
| ने किन प्रकृतियोंके साथ बँधते हैं       | ७७९   | लेक्या मार्गणामें नाम कर्मके बन्ध स्थान        | ८५० |
| भातप और उद्योत प्रशस्त प्रकृति किस पदके |       | नरकोंमें उत्पन्न होने योग्य जीव                | ८५२ |
| साथ बँघती है                            | 960   | लेक्याओं में संक्रमणका कथन                     | ८६२ |
| तेईस आदि स्थानोंकी प्रकृतियोंको जाननेके |       | केश्यासहित तियं नोंमें नामकर्मके बन्ध स्थान    | ८६४ |
| लिए उन प्रकृतियोंका पाठकम               | In 43 | केश्यासहित मनुष्योंमें नामकर्मके बन्ध स्थान    | ८६७ |
|                                         | ७८२   | लेक्या सहित देवोंमें नाम कर्मके बन्ध स्थान     | 242 |
| नामकर्मके एक जीवके एक समयमें बन्ध योग्य |       | देवों में तथा देवोंकी उत्पत्तिका कथन           | ८७३ |
| बन्धस्थान                               | ७८५   | भव्य मार्गणामें बन्ध स्थान                     | ८७६ |
| अठाईस प्रकृतिरूप बन्धस्थान              | ७८६   | सम्यक्तव मार्गणामें बन्ध स्थान                 | 200 |
| उनतीस प्रकृतिरूप छह स्थान               | 920   | प्रसंगवश सम्यक्तको उत्पत्ति आदिका कथन          | 200 |
| तीस प्रकृतिरूप छह स्थान                 | 220   | वेदक सम्यग्दृष्टिके क्षायिक सम्यग्दर्शन होनेका |     |
| नामकर्मके बन्ध स्थानोंका यन्त्र         | 990   | विधान                                          | 264 |
| नामकर्मके बन्ध स्थानोंके भंग            | 668   | एक गुणस्थानसे दूसरेमें जानेके नियम             | ८९४ |
| मिच्यादृष्टि गुणस्थानमें भंग            | 488   | and and and and and                            |     |
| सासादन गुणस्थानमें भंग                  | 999   | बन्ध स्थाम                                     | ८९८ |
| मिख गुणस्थान आदिमें भंग                 | ७९५   |                                                | ८९९ |
| एक भवको छोड़कर दूसरे भव में उत्पन्न     | 4-8   | पूर्वोक्त भंगके भुजकार बादि प्रकार तथा         |     |
| होनेका नियम                             | ७१७   | सम्बद्ध स्वस्थान आदिका लक्षण                   | 803 |

| मिथ्यादृष्टि आदि अपना गुणस्थान छोड़कर      |                           | गुणस्थानोंमें नाम कर्मके सल्बस्थानोंकी                                |              |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| किन गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं          | 903                       | योजना                                                                 | 959          |
| किन अवस्थाओं में मरण नहीं होता             | 908                       | इकतालीस पदोंमें सत्त्व स्थानोंका कथन                                  | ९७१          |
| नाम कर्मके बन्ध स्थानोंके तीन प्रकार       | 904                       | मूल प्रकृतियोंमें त्रिसंयोगी भंगोंका कथन                              | 308          |
| इकतालीस पदोंमें भंग सहित                   |                           | उत्तर प्रकृतियोंमें उक्त कथन                                          | ९७५          |
| स्थानोंका कथन                              | ९०६                       | गोत्र कर्मका बन्ध उदय सत्त्व                                          | 909          |
| उनमें भुजाकार बन्ध लानेका त्रैराशिक यन्त्र | ९१०                       | गुणस्थानोंमें गोत्रके भंग                                             | 960          |
| उनमें अल्पतर भंगोंका कथन                   | 980                       | गुणस्थानोंमें गोत्रके भंगका यन्त्र                                    | ९८१          |
| मिथ्यादृष्टिके भंग लानेकी लघु प्रक्रिया    | ९१५                       | आयुके बन्ध उदय सत्त्वका कथन                                           | 967          |
| असंयतमें भंगोंका विधान                     | 386                       | आयु बन्धके नियम                                                       | ९८३          |
| असंयतमें अल्पतर                            | 989                       | नाना जीवोंकी अपेक्षा आयु बन्धके भंग                                   | ९८५          |
| अप्रमत्त आदिमें भुजाकार                    | ९२०                       | गुणस्थानोंमें आयुके अपुनहक्त भंग                                      | 920          |
| उनकी उपपत्ति                               | ९२२                       | गुणस्थानोंमें आयुबन्धके भंगोंका जोड़                                  | ९८९          |
| अप्रमत्तमं अल्पतर                          | ९२३                       | वंदनीय गोत्र आयुके सब भंगोंका जोड़                                    | 929          |
| नाम कर्मके सब भुजाकार।दि बन्धोंका यन्त्र   | 974                       | वेदनीय गोत्र आयुके मूल भंग                                            | 990          |
| उन भंगोंकी उत्पत्तिका साधारण उपाय          | ९२६                       | मोहनीयके त्रिसंयोगी भंग                                               | <b>९</b> ९•  |
| अवक्तव्य भंगोंका कथन                       | 970                       | गुणस्यानोंमें मोहनीयके स्थानोंकी संख्या                               | 998          |
| नाम कर्मके उदयस्यान सम्बन्धी पाँच काल      |                           | वे स्थान कौन हैं, यह कथन                                              | 998          |
| तथा उनका प्रमाण                            | ९२८                       | मोहनीयके त्रिसंयोगमें विशेष कथन                                       | 998          |
| पाँच कालोंकी जीव समासोंमें योजना           | 979                       | बन्धस्थानमें उदय और सत्त्वस्थान                                       | 935          |
| नाम कर्मके उदय स्थानोंकी उत्पत्तिका क्रम   | <b>९३१</b>                | उदयस्यानमे बन्ध और सत्त्वस्थान                                        | ९९७          |
| नाना जीवोंकी अपेक्षा उक्त कथन              | ९३३                       | सत्वस्थानमें बन्ध और उदयस्थान                                         | १०००         |
| उन स्थानोंके स्वामी                        | <b>९</b> ३३               | मोहनीयके बन्धादि तीनमे-से दोको आधार                                   | <b>१००</b> ४ |
| उन स्थानोंका कथन                           | ९३४                       | अोर एकको आधेय बनाकर कथन<br>बन्ध उदयमें सत्त्वका कथन                   | 2008         |
| नाम कर्मके उदय स्थानोंका यन्त्र            | ९४१                       | बन्ध सत्त्वमे उदयका कथन                                               | <b>१०१</b> २ |
| नाम कर्मके उदय स्थानोंमें भंग              | <b>9</b> 88               | उदय और सत्त्वमें बन्धका कथन                                           | <b>१०१</b> ६ |
| इकतालीस जीवपदोंमें सम्भव भंग               | ९४६                       | नाम कर्मके स्थानोंके त्रिसंयोगी भंग                                   | <b>१</b> ०२२ |
| पुनहक्त भंगोंका कथन                        | 948                       |                                                                       | <b>१</b> ०२२ |
| नाम कर्मके सत्त्वस्थान                     |                           | नाम कमक स्थानाक गुणस्थानाम ,, नाम कर्मके स्थानोंके चौदह मार्गणामें ,, | <b>१०३१</b>  |
| <b>उनकी</b> उपपत्ति                        | <b>९६१</b><br><b>९६</b> २ | नाम कर्मके स्थानोंके इन्द्रिय मार्गणामें ,,                           | 2042         |
| दस और नौके स्थानोंकी प्रकृतियाँ            | 544<br>5 <b>48</b>        |                                                                       | 8038         |
| <b>इंद्रेलना स्था</b> नोंका विशेष कथन      | 543                       | नाम कमक स्थानाक कायमार्गणा में ,,                                     | 8034         |
| <b>उद्वेलनाके अवसरका काल</b>               | 958                       | कवाय और ज्ञान मार्गणामें ,,                                           | 1016         |
| उनका लक्षण                                 | 958                       | संयम मार्गणामें ,,                                                    | 8088         |
| वेजकाय वायुकायमें उद्देलन योग्य प्रकृतियां | 954                       | दर्शन क्षेत्रया मार्गणामें "                                          | १०४२         |
| सम्यक्त्य आदिकी विराधना जीव कितनी बार      | • • • •                   | भव्य और सम्यक्त मार्गणामें ,,                                         | 8.28         |
| करता है                                    | 110                       | were mineral                                                          | 1000         |
| w var <b>v</b>                             | ***                       | बाह्यर नागणान ,,                                                      | • • •        |

| ऊपर कहे त्रिसंयोगमें एकको आधार          | दोको         | उत्तर भावोंके भंगके दो प्रकार                                     | ११६६                         |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| आधेय बनाकर कथन                          | १०४८         | औदयिक स्थानीं के भंग                                              | ११७०                         |
| बन्ध आधार उदय सत्त्व आधेय               | १०४८         | भावोंमें गुण्य गुणाकार क्षेपका कथन                                | ११७५                         |
| उदय आधार बन्ध सत्त्व आधेय               | १०७१         | पदभंगोंका कथन                                                     | ११९०                         |
| सत्त्व स्थान आधार बन्ध उदय आधेर         | ४१०९४        | जातिपदकी अपेक्षा गुणस्थानोंमें भंगोंके                            |                              |
| बन्ध उदय आधार सत्त्व आधेय               | ११०९         | समुदायका कथन                                                      | ११९२                         |
| बन्ध सत्त्व आधार उदय आध्य               | १११३         | गुण्य आदि की संख्याका कथन                                         | ११९९                         |
| उदय सत्त्व आधार बन्ध आधेय               | <b>१११</b> ५ | पदोंका आश्रय लेकर भंगोंका कथन                                     | १२०२                         |
|                                         |              | भंगोंके मिलानेके लिए सूत्र                                        | १२०७                         |
| ६. आस्रवाधिकार                          | ११२२-११५६    | मिथ्यादृष्टिके सब पदभंगोंका प्रमाण<br>अन्य गुणस्थानोंमें उक्त कथन | <b>१</b> २१२<br><b>१</b> २१३ |
| नमस्कार पूर्वक प्रतिज्ञा                | ११२२         | अन्य मतांके भेदोंका कथन                                           | १२३८                         |
| श्रास्रवर्क मूल कारण                    | ११२ <b>२</b> | क्रियावादियोंके मूल भंग                                           | १२३८                         |
| मूल कारणोंका गुणस्थानोंमें कथन          | <b>११</b> २३ | कालवाद, ईश्वरवाद, आत्मवाद,                                        | , , , , ,                    |
| उत्तर कारणोंका गुणस्थानोंमें कथन        | <b>११२</b> ५ | नियतिवादका अर्थ                                                   | १२४०                         |
| गुणस्थानों में प्रत्ययोंकी व्युच्छिति औ |              | अक्रियावादके मूल भंग                                              | १२४१                         |
| <b>अ</b> नुदयका कथन                     | ११२६         | अज्ञानवादके भेद                                                   | <b>१</b> २४२                 |
| प्रत्ययोंके पाँच प्रकार                 | ११२८         | वैनयिकवादके मूल भंग                                               | १२४४                         |
| स्थानोंका गुणस्थानोंमें कथन             | ११२८         | अन्य एकान्तवाद                                                    | १२४४                         |
| स्थानोंके प्रकार                        | ११२९         | जन्म दुनगः तमाय                                                   | ,,,,,                        |
| कुटोंके प्रकार                          | ११३०         |                                                                   |                              |
| क्टोंके यनत्र                           | ११३२         | ८. त्रिकरणचूलिकाधिकार                                             | १२४९-१३८५                    |
| कूटोच्चारणके प्रकार                     | ११३९         | नमस्काररूप मंगल                                                   | १२४९                         |
| भंगानयन प्रकार                          | <b>११४</b> ४ | अधःप्रवृत्तकरण कौन करता है                                        | १२४९                         |
| भंगोंका कथन                             | ११४७         | अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण                                            | १२४९                         |
| द्विसंयोगी आदि भंगोंको लानेका उ         | पाय ११४८     | अधःप्रवृत्तकरणका अंकसंदृष्टि द्वारा क                             | वन १२५०                      |
| ज्ञानावरण आदिके बन्धके कारण             | ११५१         | अधः करणके चयधन आदिका कथन                                          | १२५१                         |
|                                         |              | चयधन लानेका विधान                                                 | १२५४                         |
| ७. भावजुलिकाधिकार                       | 1140-1786    | अनुकृष्टिके प्रथम खण्डका प्रमाण                                   | १२५५                         |
| o. 114 41871114111                      | 1110-1100    | अर्थ संदृष्टि द्वारा कथन                                          | १२५७                         |
| नमस्कारपूर्वक प्रतिज्ञा                 | <b>१</b> १५७ | षद्स्थान वृद्धिका कथन                                             | १२६३                         |
| पीच भाव तथा उनके लक्षण                  | ११५८         | अपूर्वकरणका कथन                                                   | १२६७                         |
| पौच भावोंके उत्तर भेद                   | ११५९         | अनिवृत्तिकरणका कथन                                                | १२७२                         |
| गुणस्थानोंमें मूल भाव                   | ११६१         | कर्मस्थिति रचना                                                   | १२७२                         |
| गुणस्थानोंमें उत्तर भाव                 | <b>११</b> ६१ | नमस्कार पूर्वक प्रतिज्ञा                                          | <b>१</b> २७४                 |
| एक जीवके एक कालमें सम्भव भाव            | <b>११६३</b>  | आबाधाका कथन                                                       | <b>१</b> २७४                 |
| तवा उनके संयोगी भंग                     | 8888         | आयुकी आबाधाका कथन                                                 | <b>१</b> २७७                 |
| मूल भावोंकी तरह संयोगी भंगोंकी          | संस्था ११६५  | उदीरणाकी अपेक्षा आबाधाका कथन                                      | १२७७                         |

| कर्मों की स्थिति रचनामें ज्ञातव्य राशियां | १२७९         | आयु कर्मके स्थिति बन्धाध्यवसायोंमें    |                      |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------|
| सत्तर कोड़ाकोड़ीवाले मिथ्यात्व कर्मकी     |              | विशेषता                                | 1346                 |
| अन्योन्याभ्यस्त राशि और गुणहानि           | १२८२         | अंक संदृष्टि द्वारा कवन                | १३४९                 |
| गुणहानि आयामका प्रमाण                     | १२८४         | शेष कर्मों के बन्धाच्यवसायों का कथन    | १३५५                 |
| गुणहानिका प्रमाण और प्रयोजन               | १२८४         | अंक संदृष्टि द्वारा कथन                | <b>?</b> ३६ <b>?</b> |
| अंक संदृष्टि अपेक्षा निषेकोंका यन्त्र     | 1766         | अनुकृष्टि विधानका कथन                  | <b>१</b> ३६३         |
| अर्थरूपमें कथन                            | १२८९         | विशेष प्रमाणका कथन                     | 8368                 |
| पल्यकी वर्गशलाका मूल आदिका कथन            | १३०१         | अनुकृष्टिके खण्डोंमें स्थितिबन्धाध्यवस | ाय-                  |
| बीस कोड़ाकोड़ी आदिकी स्थितिकी नाना-       |              | स्थानों का प्रमाण                      | १३६६                 |
| गुणहानि और अन्योन्याभ्यस्त राशि           | <b>१</b> ३०७ | प्रथम गुणहानिमें अनुकृष्ट रचनाका व     | व्यन १३६९            |
| आयु कर्मके स्थिति भेदोंमें विलक्षणता      | <b>१</b> ३२१ | उसीका अंकसंदृष्टि द्वारा कथन           | १३७४                 |
| त्रिकोण रचनाका चित्रण                     | <b>१</b> ३२४ | आठों ही कर्मोंकी उक्त रचना विशेषमें    |                      |
| सत्तारूप त्रिकोण यन्त्र के जोड़ देनेका    |              | समानता है                              | 1360                 |
| विधान                                     | <b>१</b> ३२७ | अनुभाग बन्धाध्यवसायस्थानींका कथन       | १३८१                 |
| सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिके भेद        | 1336         | ग्रन्थकी प्रशस्ति                      | १३८६                 |
| सान्तर स्थितिके भेद                       | 1335         | कर्णाट वृत्तिकार की प्रशस्ति           | १३८९                 |
| कषायाघ्यवसाय स्थानोंका कथन                | १३४१         | संस्कृत टीकाकार की प्रशस्ति            | १३९३                 |
| स्थिति बन्धाध्यवसायस्थानोंका प्रमाण       | 8388         | परिशिष्ट                               | 396-8848             |

# गोम्मटसार कर्मकाण्डे

द्वितीयो भागः

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

### ऋथ त्रिचूलिका ऋधिकार ॥४॥

### उसहाइजिणवरिंदे असहायपरक्कमे महावीरे । पणमिय सिरसा बोच्छं तिचूलियं सुणुह एयमणो ॥३९८॥

वृषभादिजिनवरेंद्रान् असहायपराक्रमान् महाबोरान् । प्रणम्य शिरसा वक्ष्यामि त्रिचूळिकां श्रुणुतैकमनसः ॥

असहायपराक्रमणं महावोरणाळमप्प वृषभादिजिनवरेंद्ररुगळं तळेयेरकदिवं नमस्करिसि नवप्रश्न । पंचभागहार । दशकरण भेदिभिन्नमप्प त्रिचूलिकयं पेळदपें केळिमेकचित्तमनुळळराणि एदितु शिष्यरुगळु संबोधिसल्पट्टरु ॥

उक्तानुक्तदुरुक्तिंचतनं चूलिकेयं बुदक्कुमिल्ल प्रथमोद्दिष्ट नवप्रश्नचूलिकेयं पेळदपरः— किं बंधो उदयादो पुन्वं पच्छा समं विणस्सदि सो । सपरोभयोदयो वा निरंतरो सांतरो उभयो ॥३९९॥

कि बंधः उदयात्पूरुवं पद्यात्समं विनश्यति सः। स्वपरोभयोदयो वा निरंतरः सांतर उभयः।।

उदयन्युच्छित्तियिदं मुन्नं बळिक्कं युगपद्बंधन्युच्छित्ति पावुदु सः आवंधं स्वोदयिदं परोदयिद्दमुभयोदयिददमाउदु वा मत्ते निरंतरं सांतरमुभयबंधमुमाउदे दितु नव प्रश्नंगळप्पुविल्ल

असहायपराक्रमान् महावीरगुरून् वृषभादिजिनवरेंद्रांश्च शिरसा प्रणम्य नवप्रश्न-पंचभागहार- १५ दशकरणनामित्रचूलिकां वक्ष्यामि शृणुतैकमनसः । उक्तानुक्तदुष्क्तिचितनं चूलिका ॥३९८॥ तत्र तावन्नवप्रश्न- चूलिकामाह—

उदयव्युच्छितः पूर्वं पश्चात् युगपद्बन्धव्युच्छितिः का । स बंधः स्वोदयेन परोदयेनोभयोदयेन कः ? वा

जिनका ज्ञानादि शक्तिरूप पराक्रम इन्द्रिय आदिकी सहायतासे रहित है उन भगवान् महावीर और ऋषभ आदि जिनेन्द्रदेवोंको सिरसे नमस्कार करके नवप्रश्न पंचभागहार २० और दसकरण नामक त्रिचूलिका अधिकारको कहूँगा। तुम एकचित्त होकर सुनो। जो अर्थ कहा गया है, या नहीं कहा गया, या ठोक रीतिसे नहीं कहा गया है उस सबके चिन्तन करनेको चूलिका कहते हैं ॥३९८॥

प्रथम नवप्रश्न चूलिका कहते हैं—

पूर्वमें कही प्रकृतियोंमें-से उदय व्युच्छित्तिके पहले बन्धकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियों- २५ की होती है ? उदय व्यूच्छित्तिके पीछे बन्धकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होती है ? तथा क-८२

20

२५

उदयन्युच्छित्तिगळिदं मुन्नं बंधव्युच्छित्तिगळप्य प्रक्वतिगळावुवुवे दोडे उदयन्युच्छित्तिगळि बळिवकं बंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगळुमं समंगळुमं पेळ्डु पारिशेषिकन्यायदिव मेग्भतो दु ८१ प्रकृतिगळप्युवे दु गाथाद्वयदिवं पेळदपर:—

देवचउक्काहारदुगज्जसदेवाउगाण सो पच्छा।
मिच्छत्तादावाणं णराणुथावरचउक्काणं ॥४००॥

देवचतुष्काहारद्विकायशस्कीर्त्तिदेवायुषां स पश्चात् मिण्यात्त्रातपयोर्न्नरानुपूर्व्यस्थावर-चतुष्काणां ॥

पण्णरकषायमयदुगहस्सदु चउजाइपुरिसवेदाणं । सममेक्कत्तीसाणं सेसिगिसीदाण पुठ्वं तु ॥४०१॥

पंचवशकषायभयद्विकहास्यद्विक वतुर्जातीनां सममेकांत्रशतां शेषेकाशीतीनां पूर्वं तु ।। उदयदिदं मुन्नं बंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगळ् एण्भत्तों दु ८१। उदयव्युच्छित्तियं बळिक्कं बंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगळं दु ८। उदयदोडने बंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगळ् मूवत्तों दु ३१ कूडि नूरिप्पत्त- प्रववायुवं दोडे देशचतुष्कमुमाहारद्विकमुमयशस्कीत्तियं देवायुष्यमुंमं बंदं प्रकृतिगळ्गे उदय- व्युच्छित्तियदं बळिक्कं बंधव्युच्छित्तियक्कं। संदृष्टि:—

| वे | आ | अ | वे  |
|----|---|---|-----|
| 8  | २ | 8 | 1 8 |

१५ पुनः निरंतरः सांतरः उभयरूपः कः ? इति नव प्रश्ना भवंति ॥३९९॥ तत्र। द्यप्रश्नतिगीयाद्वयेनाह—
देवचतुष्कमाहारकद्विकमयशस्कीर्तिदेवायुरित्यष्टानामुदयव्युष्टिछत्तेः पश्चाद्वंघव्युष्टिछत्तिः । तथाहिदेवचतुष्कस्यासंयते उदयव्युष्टिष्ठत्तिः, अपूर्वकरणषष्ठभागे बंघव्युष्टिछत्तिः । आहारकद्वयस्य प्रभत्ते उदयव्युष्टिछत्तिः,

खद्य व्युच्छित्तिके साथ बन्ध व्युच्छिति किन प्रकृतियों की होती है। ये तीन प्रइन हुए। अपना खद्य होते हुए जिनका बन्ध होता है वे प्रकृतियाँ कीन हैं श अन्य प्रकृतियों के खद्यमें २० जो बँधती हैं वे प्रकृतियाँ कीन हैं श तथा जिनका बन्ध अपने भी खद्यमें होता है और अन्य प्रकृतियों के खद्यमें भी होता है वे प्रकृतियाँ कीन हैं शे तीन प्रइन हुए। जिनका निरन्तर बन्ध होता है वे प्रकृतियाँ कीन हैं श जिनका सान्तर बन्ध होता है कभी होता है कभी नहीं होता, वे कीन हैं श जिनका सान्तर-निरन्तर दोनों प्रकारका बन्ध होता है वे प्रकृतियाँ कीन हैं शतीन प्रइन ये हुए। सब नी प्रइन हुए।।३९९॥

प्रथम तीन प्रश्नोंकी प्रकृतियां दो गायाओंसे कहते हैं--

देवगति, देवानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर व अंगोपांग ये देवचतुरक, आहारक शरीर व अंगोपांग, अयशःकीर्ति, देवायु इन आठ प्रकृतियोंकी उदय व्युच्छित्तिके पीछे बन्ध व्युच्छित्ति होती है। वही कहते हैं—

देव चतुष्ककी चदय व्युच्छिति असंयत गुणस्थानमें होती है और अपूर्वकरणके छठे ३० भागमें बन्ध व्युच्छित्ति होती है। आहारकद्विककी उदयव्युच्छित्ति प्रमत्तमें और बन्धव्युच्छित्ति अपूर्वकरणके षष्ठ भागमें होती है। अवशःकीर्तिकी असंयतमें उदय व्युच्छित्ति होती है और अवं तं वोडं वेवचतुष्कमसंयतनोळ्वयम्युच्छित्तियक्कुमपूर्वंकरणन षष्ठभागवोळ् वंधग्युच्छित्तियक्कुमाहारकद्वयक्षे प्रमत्तसंयतनोळ्वयग्युच्छित्तियक्कुमपूर्वंकरणनोळ् षष्ठभागवोळ्
वंधग्युच्छित्तियक्कुं। अयशस्कीत्तिगसंयतनोळ्वयग्युच्छित्तियक्कुं। प्रमत्तनोळ् वंधग्युच्छित्तियक्कुं। वेवायुष्यक्कसंयतनोळ्वयग्युच्छित्तियक्कुमप्रमत्तसंयतनोळ् वंधग्युच्छित्तियक्कुमी प्रकारविदं शेषसमाधिगळोळं योजिसिको बुदु। मिध्यात्वमुमातपमुं मनुष्यानुपूर्व्यमुं स्थावरसूक्षमापर्व्याप्तसाधारणचनुष्कमुं संज्वलनलोभविज्ञत पंचवशक्षायंगळुं भयद्विकमुं हास्यद्विकमुं
एकेंद्रियावि जाति बनुष्कमुं पुरुषवेवसुमें ब मूवत्तो दु प्रकृतिगळगुदयग्युच्छित्तियुं बंधग्युच्छित्तियुं
सममक्कुं। संदृष्टि:—

| मि० | आत० | ंम० आनु० | स्थावर | कषाय | भय | हा० | जाति | पुंचे० |
|-----|-----|----------|--------|------|----|-----|------|--------|
| 8   | 8   | 8        | 8      | 84   | २  | २   | 8    | 8      |

शेषैकाशीतिप्रकृतिगळगुवयवयुच्छित्तियिदं गुंनं बंघव्युच्छित्तियक्कुं। संदृष्टिः—

| ज्ञा | द        | -  | वे  | लो | 100      | ञ्जी | न              | अ | रति                | न | f<br>T | ते<br>श्रा | म<br>आ | 7  | ारव<br>गरि | n i | ति | र्ध्य<br>ति | 1/4      | नुष्य<br>गरि | i<br>d    | अं             | ोदा<br>शर्र | रिक<br>ोर      | तै                        | का     | संह<br>नन | अंग      | તી.<br>દોવાં. |  |
|------|----------|----|-----|----|----------|------|----------------|---|--------------------|---|--------|------------|--------|----|------------|-----|----|-------------|----------|--------------|-----------|----------------|-------------|----------------|---------------------------|--------|-----------|----------|---------------|--|
| 4    | 9        | ٤  | २   | 8  |          | 8    | 8              | 1 | २                  |   | श      | १          | 8      | Ì  | {          | !   |    | १           | 1        | १            | 18        |                | १           |                | 8                         | 18     | ६         | 1        | ?             |  |
| •    | <b>-</b> | सं | . 1 |    | र्म<br>४ | 9    | ा<br>गानु<br>१ |   | ति<br>आ <u>न</u> ् | 3 | 31     | गु         |        | उर | द्यो.      |     | वि | n           | 7        |              | स्थि<br>२ | <del>2</del> / | ा<br>२      | <br> सु<br>  २ | <del> </del> <del> </del> | र<br>२ | आ         | <b>a</b> | <b>&gt;</b>   |  |
|      |          |    |     |    |          |      |                |   |                    |   |        |            |        |    |            |     |    | जर          | <b>A</b> | नि           | 1         | ति             | -           | गोत्र          |                           | अं     | तरा       | य        |               |  |
|      |          |    |     |    |          |      |                |   |                    |   |        |            |        |    |            | •   |    | 8           | 2        | 8            |           | 8              |             | २              |                           |        | 4         |          |               |  |

अपूर्व करणषष्ठभागे बंधव्यु चिछत्तिः । अयशस्कीर्तेरसंयते उदयव्यु चिछत्तिः, प्रमत्ते बंधव्यु चिछत्तिः । देवायु षोऽसंयते १० उदयव्यु चिछत्तिः अप्रमत्ते बंधव्यु चिछत्तिः । एवं शेषसमयादिष्वपि योज्यं । मिध्यात्वमातपो मनुष्यानुपूर्व्यं स्यावरसूक्ष्मापर्याप्तसाधारणानि संज्वलनलोभविजतपंचदशकषायाः भयद्विकं हास्यद्विकमेर्के द्वियादिजातिचतुष्कं पुंवेदः इत्येकित्रिशत उदयव्यु चिछत्ति बंधव्यु चिछत्ति इत्ये समंस्तः । शेषाणां पंचक्षानावरणनवदर्शनावरणद्विवेद-

प्रमत्तमें बन्ध व्युच्छिति होती है। देवायुकी असंयतमें उद्य व्युच्छित्ति होती है और अप्रमत्तमें बन्धव्युच्छिति। इसी प्रकार जिनकी बन्ध व्युच्छित्ति और उद्य व्युच्छित्ति एक १५ साथ होती है या बन्ध व्युच्छित्तिके पीछे उद्य व्युच्छित्ति होती है उनका भी लगा लेना। मिश्यात्व, आतप, मनुष्यानुपूर्वी, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारण, संव्वलन लोभ बिना पन्द्रह कषाय, भय-जुगुप्सा, हास्य-रति, एकेन्द्रिय आदि जाति चार, पुरुषवेद इन इकतीस प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति और उद्यव्युच्छित्ति एक साथ होती है। शेष पाँच झानावरण,

ज्ञानावरणपंचक्कं सूक्ष्मसांपरायनोळु बंधव्युच्छित्तियक्कुं। क्षीणकषायनोळुवयव्युच्छित्ति-यक्कुमित्यावि सुगममक्कुं।।

अनंतरं परोदयबंधंगळु पन्तो दुं ११ स्वोदयबंधंगळिप्पत्तेळे दु पेल्डु शेषंगळु स्वोदयपरोदयो-भयबंधप्रकृतिगळेणभत्तेरडे दु गाथाद्वयदिद पेळदपरः—

> सुरणिरयाऊ तित्थं वेगुव्वियछक्कहारमिदि एसि । परउद्येण य बंधो मिच्छं सुहुमस्स घादीओ ॥४०२॥

सुरनारकायुषी तीत्थं वैक्रियिकषट्कमाहारकद्विकमिति येषां। परोदयेन च बंधः मिथ्यात्वं सूक्ष्मस्य घातिनः॥

एषां आबुवु केलवु प्रकृतिगळगे परोदयदिदं बंधमक्रुमें दु पेळलपडुगुमवु सुरनारकायुद्धंयमुं १॰ तीत्थं मुं वैक्रियिकषट्कमुमाहारकद्वयमुमें बी पन्नों दुं प्रकृतिगळण्युवु । संदृष्टि । सु १ । ना १ । ती १ । वै ६ । आ २ । कूडि ११ ॥ मिथ्यात्वप्रकृतियुं सूक्ष्मसांपरायन घातिगळु पदिनाल्कुं ॥

तेजदुगं वण्णचऊ थिरसुहजुगलगुरुणिमिणधुवउदया। सोदयबंधा सेसा बासीदा उभयबंधीओ ।।४०३।।

तैजसद्वयं वर्णाचतुष्कं स्थिरशुभयुगळागुरुलघुनिम्मीणझ्वोदयाः । स्वोदयबंघाः शेषाः द्वच-१५ शीतिरुभयोदयबंघाः ॥

नीयसंज्वलनलोभस्त्रीनपुंसकवेदारितशोकनारकितर्यगानुष्यायुर्नीरकितयंगमनुष्यगितपंचेदियजात्यौदारिकतैजसका-मणिषद्संहननौदारिकांगोपांगषद्संस्थानवर्णचतुष्कनरकितर्यगानुपूर्व्यागुरुलघुचतुष्कोच्छ्त्रासिवहायोगितिद्वयत्रस -चतुष्कस्थिरद्विकशुभद्विकमुभगद्विकमुस्वरद्विकादेयद्विकयशस्कीतिनिर्माणतीर्थकरगोत्रद्विकपंचातरायाणामेकाशोतेः उदयव्युच्छितः पूर्वं बंधव्युच्छित्तः स्यात् ॥४०० —४०१॥ द्वितीयप्रक्नत्रयप्रकृतीर्गाथाद्वयेनाह—

२० यासां परोदयेन बंधः, ताः प्रकृतयः सुरनारकायुषी तीर्यं वैक्रियिकषट्कमाहारकद्वयं चेत्येकादश भवंति । मिथ्यात्वं सूक्ष्मसां रायस्य चतुर्दशघातीनि ॥४०२॥

नी दर्शनावरण, दो वेदनीय, संज्वलन लोभ, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरित, शोक, नरकायु, मनुष्यायु, तियंचायु, नरकगित, मनुष्यगित, तियंचगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक तैजस कार्मण शरीर, छह संहनन, औदारिक अंगोपांग, छह संस्थान, वर्णादि चार, नरकानुपूर्वी, १५ तियंचानुपूर्वी, अगुरुलघु आदि चार, उच्छ्वास, विहायोगित दो, त्रसादि चार, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुभग-दुर्भग सुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय, यशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, गोत्र दो, पाँच अन्तराय इन इक्यासी प्रकृतियोंकी उद्य व्युच्छित्तिसे पहले बन्ध-व्युच्छित्ति होती है।।४००-४०१॥

आगे दूसरे तीन प्रश्नोंकी प्रकृतियाँ दो गाथाओंसे कहते हैं—
देवायु, नरकायु, तीर्थंकर, वैक्रियिक शरीर, अंगोपांग, देवगति, देवानुपूर्वी, नरकगित, नरकाति, नरकातुपूर्वी, आहारक शरीर व अंगोपांग इन ग्यारह प्रकृतियोंका बन्ध अन्य प्रकृतियोंके

तैजसिंदकमुं वर्णंचतुष्कमुं स्थिरिद्धकम्ं शुभिद्धकमुं अगुरुलघुवं निर्माण नाममुमितु ई ध्रवोदयंगळेल्लं कूडि स्वोदयबंधंगळिप्पत्तेळ प्रकृतिगळप्पुविवक्केत्तलानुं बंधमक्कुमप्पोडे स्वोदय-बोळियक्कुमुदयं बंधमिल्लदेयुमक्कुं। संदृष्टि—मि १। णा ५। अं५। द ४। तैज २। वर्णं ४। थि २। शु २। अ १। नि १। कुडि २७॥ शेषदर्शनावरणपंचकमुं वेदनीयदिकमुं मोहनीयपंच-विश्वतित्रकृतिगळं मनुष्यायुष्यमं तिर्धंगायुष्यमं मनुष्यगतिनाममुं तिर्धंगातिनाममु मेकेंद्रियादि-जातिपंचकमुं औदारिकशरीरमुं औदारिकांगोपांगमुं संहननषट्कमुं संस्थानषट्कमुं मनुष्यानुपूर्व्यमुं तिय्यंगानुपूर्व्यमुं उपघातपरघातातपोद्योतचतुष्कमुमुच्छ्वासमुं विहायोगतिद्विकमुं त्रसद्विकमुं बादरद्विकम् पर्याप्तद्विकम् प्रत्येकसाधारणशरीरद्विकमुं सुभगद्विकमुं सुस्वरद्विकमुं आदेयद्विकमुं यज्ञस्कीतिद्विकमुं गोत्रद्विकमुमंबो द्वचजीतित्रकृतिगळुभयोदयबंधत्रकृतिगळणुवु ॥ संदृष्टि:— द ५ । वे २ । मो २५ । म १ । ति १ । म १ । ति १ । जा ५ । औ १ । औ अं १ । सं६ । सं६ । १० म १। ति १। उ४। उ१। वि २। त्र २। बा २। प २। प्र २। सु २। सु २। आ २। य २। गो २। कुडि ८२॥

अनंतरं निरंतरबंधप्रकृतिगळय्वत्तनाल्कु ५४। सांतरबंधप्रकृतिगळु मूवत्तनाल्कु ३४। सांतर-निरंतरोभयबंधप्रकृतिगळु मूवत्तरहें दु गायाचतुष्टयदिदं पेळदपरः—

तैजसिंदकं वर्णचतुष्कं स्थिरद्विकशुभिद्वकागुरुलघुनिर्माणानीति ध्रुवोदयारच मिलित्बा सप्तविशतिः १५ स्वोदयबंघा भवंति । आसां बंघः स्वोदयेनैव, उदयः अबंधेऽपि स्यात् । शेषाः पंचदर्शनावरणद्विवेदनीयपंचिवश-तिमोहनीयतिर्यग्मनुष्याय्स्तिर्यग्मनुष्यगतिषंचजात्यौदारिकतदंगोषांगषट्संहननषट्संस्यानतिर्यग्मनुष्यानुपूर्व्योपघा-तपरघातातपोद्योतोच्छ्वासविहायोगतिद्विकत्रसद्विकबादरद्विकपर्याप्तद्विकप्रत्येकसाधारणसुभगद्विकपुस्वरद्विकादेय -द्विकयशस्कीर्तिद्विकगोत्रद्विकानि द्वचशीतिप्रकृतयः उभयोदयबंधा भवंति ॥४०३॥ तृतीयप्रश्नत्रयप्रकृतीर्गाथा-चतुष्टयेनाह-

उदयमें होता है, इनका उदय रहते इनका बन्ध नहीं होता। तथा मिथ्यात्व, सुक्ष्मसाम्पराय-में जिनकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है वे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय ये घातिकमौंकी चौदह प्रकृतियाँ। तेजस, कार्माण, वर्णादि चार, स्थिर, अस्थिर, शूभ, अशूभ, अगुरुलघु, निर्माण ये बारह ध्रुवोदयी हैं इनका उदय निरन्तर पाया जाता है। इनमें पूर्वोक्त पन्द्रह मिलकर सत्ताईस प्रकृतियाँ स्वोदयबन्धी हैं अर्थात इनका बन्ध अपने ही उदयमें होता २५ है किन्तु उदय इनके अबन्धमें भी होता है। शेष पाँच निद्रा, दो वेदनीय, पच्चीस मोहनीय, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, तिर्यंचगति, मनुष्यगति, जाति पाँच, औदारिक शरीर व अंगोपांग, छह संहनन, छह संस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायोगित दो, त्रस दो, बादर दो, पर्याप्त दो, प्रत्येक, साधारण, सुभग दो, सुस्वर दो, आदेय दो, यशस्कीर्ति दो, गोत्र दो, ये बयासी प्रकृतियाँ उभयबन्धी हैं, इनके उदयमें भी ३0 इनका बन्ध होता है और इनका उदय न होते हुए भी इनका बन्ध होता है।।४०२-४०३॥

तीसरे तीन प्रश्नोंकी प्रकृतियाँ चार गाथाओंसे कहते हैं-

### सत्तेतालधुवावि य तित्थाहाराउगा णिरंतरगा । णिरयदुजाइचउक्कं संहदिसंठाण पण पणगं ॥४०४॥

सप्तचत्वारिशव्ध्वा अपि च तीर्त्थाहारायूंषि निरंतराणि । नरकद्विकजातिचतुष्कं संहनन-संस्थानपंचकं ॥

दुग्गमणादावदुगं थावर दसगं असादसंडित्थी । अरदीसोगं चेदे सांतरगा होति चोत्तीसा ॥४०५॥

दुर्गमनातापद्विकं स्थावरदशकमसातषंडिस्त्रयः। अरितः शोकश्चैताः सांतरा भवंति चतुस्त्रिशत्॥

ज्ञानावरणपंचकमुं दर्शनावरणीयनवकपुमंतरायपंचकमुं मिण्यात्वप्रकृतियुं षोडशकषायंगळ् १० भयितकमुं तैजसितकमुं अगुरुलघृतिकमुं निर्माणमुं वर्ण्णचतुष्कमुमितु ध्रुवोदयंगळु सप्तचत्वारिशत् प्रकृतिगळुं तीत्यंमुमाहारकितकपुमायुष्यचतुष्कमुमितय्वत्त नाल्कुं प्रकृतिगळु ध्रुवोदयबंधं गळप्पुबु । संदृष्टिः—णा ५ । द ९ । अं ५ । मि १ । क १६ । भय २ । ते २ । आ २ । णि १ । व ४ । ति १ । आ २ । आ ४ । कृडि ५४ ॥ नरकितकमुं एकेंद्रियादि जातिच गुष्कमुं पंचसंहनननंगळ्ं पंचसंस्थानं-गळुं अप्रशस्तविहायोगितयुमातपोद्योतिद्वकमुं स्थावरदशकमुं असातवेदनीयमुं षंडवेदमुं स्त्रीवेदमुं १५ अरितयुं शोकमुमं दितु मूवत्तनाल्कुं प्रकृतिगळु सांतरोदयबंधंगळप्पुबु ॥ संदृष्टि—णि २ । जा ४ ।

पं वज्ञानावरणनवदर्शनावरणपंचांतरायमिथ्यात्वषोडशकपायभयद्विकतै गसद्विकागुरुलघुद्विकिनमिणवर्ण - चतुष्काणोति सप्तवत्वारिशद् ध्रुवोदयाः । तीर्थमाहारकद्विकमायुरुवतुष्कं चेति चतुःपंचाशत्प्रकृतयो निरंतरबंधा भवंति । नरकद्विकमेकेद्वियादिजातिचतुष्कं पंचसंहननानि पंचसंस्थानान्यप्रशस्तविहायोगितरातपोद्यौतौ स्थावर-

पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय, उगुण्सा, तेजस, कार्मण, अगुरुलघुद्धिक, निर्माण, वर्णादि चार, ये सैतालीस प्रकृतियाँ ध्रुवोदयी हैं, अपनी-अपनी व्युच्छित्ति पर्यन्त सदा इनका उदय पाया जाता है। तीर्थंकर, आहारकद्धिक, आयु चार, ये सात और उक्त सैंतालीस ये चौवन प्रकृतियाँ निरन्तर बन्धी हैं इनमें-से सैंतालीस प्रकृतियोंका तो व्युच्छित्तिके प्रथम समय तक सदा निरन्तर बन्ध होता है। और तीर्थंकर तथा आहारकका बन्ध प्रारम्भ होनेपर जिन गुणस्थानोंमें इनका बन्ध होता है उनमें प्रति समय बन्ध होता है। आयुका जिस कालमें बन्ध होना योग्य है वहाँ आयुबन्ध होनेके पश्चात् उस कालमें प्रति समय निरन्तर बन्ध होता है। इससे इनको निरन्तर बन्धी कहा है।

नरकगति, नरकानुपूर्वी, एकेन्द्रिय आदि जाति चार, पाँच संह्नन, पाँच संस्थान, अप्रशस्त विहायोगति, आतप, उद्योत, स्थावर, आदि दस, असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, ये चौतीस सान्तरबन्धी हैं। जैसे किसी समय नरकगतिका बन्ध

१. निरंतरबंधंगळु एंदु पाठांतरं । यावरसुहुममपज्जत्तं साहरण सरीरमित्यरं च असुहं दुम्भगदुस्सरणादेज्जं अजसिकत्तिति ।।

सं ५। सं ५। बुर। आर २। था २। सूर। अर। सार। अर। अर। बुरबुर अर अर अर। बंर। स्त्रीर। अर। शोरकृडि मूबत्तनाल्कु ३४॥

> सुरणरितरियोरालिय-वेगुव्वियदुगपसत्थगदिवज्जं । परघाददुसमचउरं पंचेंदिय तसदसं सादं ॥४०६॥

सुरनरितर्यंगौदारिकवैक्रियिकद्विक प्रशस्तगितवज्रं। परघातद्विक समचतुरस्रं पंचेंद्रिय ५ त्रसदशसातं॥

> हस्सरिद पुरिसगोददु सप्पिडवक्खिम सांतरा होंति । णट्ठे पुण पिडवक्खे णिरंतरा होंति बत्तीसा ॥४०७॥

हास्यरतिपुरुषगोत्रद्विकं सप्रतिपक्षे सांतरा भवंति । नष्टे पुनः प्रतिपक्षे निरंतरा भवंति द्वात्रिशत् ॥

सुरद्विकमुं मनुष्यद्विकमुं तिय्यंग्द्विकमुमौदारिकद्विकमुं वैक्रियिकद्विकमुं प्रशस्तविहायोग-तियुं वज्रऋषभनाराचसंहननमुं परघातोच्छ्वासद्विकमुं समचतुरस्रसंस्थानमुं पंचेंद्रियजातियुं त्रस्वादरपर्याप्त प्रत्येकस्थिर शुभ सुभग सुस्वरादेय यशस्कीत्ति सातवेदनीय हास्यरतिद्विक पुंवेदगोत्रद्विकमं ब द्वात्रिशत्प्रकृतिगळ् सप्रतिपक्षदोळ् सांतरंगळप्पुचु। मत्ते नष्ट प्रतिपक्षंगळागुत्तं विरलु निरंतरोदयबंधंगळप्पुचु। संदृष्टि-सु२। म२। ति२। औ२। वै२। प्र१ व १ प २ स १ १५ पं १ त्र १० सात १ हा १। र१। पुंवेद १ गो २ कृष्टि ३२॥ यिल्लि सुरद्विकक्के मिथ्यादृष्टि-

दशकमसातं स्त्रीषंढवेदौ अरतिः शोकश्चेति चतुस्त्रिशत्सांतरबंधा भवंति ॥४०४-४०५॥

सुरद्विकं मनुष्यद्विकं तिर्यग्द्विकं भौदारिकद्विकं वैक्रियिकद्विकं प्रशस्तिवहायोगितवं ज्ञवृषभनाराचं परघातो च्छ्वासी समचतुरस्रसंस्थानं पंचेंद्वियं त्रसबादरपयि सप्रत्येकस्थिरशुभसुभगसुस्वरादेययशस्कीर्तयः सातं हास्यरती पुंचेदो गोत्रद्विकं चेति द्वात्रिशत्त्रकृतयः सप्रतिपक्षे सांतरा भवंति । तस्मिन्नष्टे निरंतरोदयवंघा २०

होता है किसी समय अन्य गतिका बन्ध होता है। किसी समय एकेन्द्रिय जातिका बन्ध होता है किसी समय अन्य जातिका बन्ध होता है। इस प्रकार ये प्रकृतियाँ सान्तर बन्धी हैं॥४०४-४०५॥

देवगति, देवानुपूर्वी, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, तियं चगित तियं चानुपूर्वी, औदारिक शरीर व अंगोपांग, वैक्रियिक शरीर व अंगोपांग, प्रशस्त विद्यायोगित, व अष्ट्यभनाराच संहनन, २५ परघात, उछ्वास, समचतुरस्रसंस्थान, पंचेन्द्रिय, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीति, सातावेदनीय, हास्य, रित, पुरुषवेद, गोत्र दो ये बत्तीस प्रकृतियाँ प्रतिपक्षीके रहते हुए सान्तरबन्धी हैं। और प्रतिपक्षीके नष्ट होनेपर निरन्तर बन्धी हैं। जैसे अन्य गतिका जहाँ बन्ध पाया जाता है वहाँ तो देवगित सप्रतिपक्षी है। अतः वहाँ किसी समय देवगितका बन्ध होता है। ३० जहाँ अन्य गतिका बन्ध नहीं पाया जाता केवल देवगितका बन्ध है वहाँ देवगित अप्रतिपक्षा होनेसे प्रतिसमय देवगितका ही बन्ध होता है। अतः देवगितको उभयबन्धी कहा है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंमें जानना।

योळु नरकद्विकमुं तिर्धंग्द्विकमुं मनुष्यद्विकमुं प्रतिपक्षमक्कुं। सासावननोळु स्रद्विकक्के तिर्धंद्विकमुं मनुष्यद्विकममुं प्रतिपक्षमक्कुं। मिश्रासंयनरोळु सुरद्विकक्के मनुष्यद्विकं प्रतिपक्षमक्कुं।
देशसंयताचपूर्व्वकरणषष्ठभागपर्धंतं निःप्रतिपक्षमक्कुं। भोगभूमियं कुरुत्तु सुरद्विकक्के निःप्रतिपक्षत्वमक्कुं। मनुष्यद्विकक्कानतादिकल्पंगळोळु निःप्रतिपक्षत्वमेकं दोडे सवरसहस्सारगोत्ति
भ तिरियदुगमं दु शतार सहस्रार कल्पपर्धंतमे तिर्ध्वग्विकक्के बंधमुंद्रप्पुदिरंदं नीचैग्गेत्रिक्कं तिर्ध्वग्विकक्कं सप्तम् पृष्टिययोळु निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं। तेजस्कायिक वातकायिक जीवंगळोळं
तिर्ध्वग्विकक्कं नीचैग्गेत्रिक्कं निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं। औदारिकद्विकक्के नरकदेवगतिद्वयदोळु
निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं वैक्वियिकद्विकक्के मनुष्यतिर्ध्वगसंयतादियोळं भोगभूमियोळं निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं। प्रशस्तविहायोगति प्रकृतिप्रभृतिगळ्गे व्युच्छिन्नस्वप्रतिपक्षगुणस्थानोपरिण१० तनगुणस्थानमादियागि स्वबंधव्युच्छित्तगुणस्थानपर्यंतं निष्प्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं मदेतं दोडे
सासादनगुणस्थानदोळप्रशस्तविहायोगतिगे बंधव्युच्छित्तियादुद्वपुदर्शिदं मिश्रगुणस्थानमोदलागि
अपूर्वकरणषष्ठभागपर्यंतं निष्प्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं। वज्जवृष्यनाराचसंहननक्के मिथ्यादृष्टि योळं
सासादननोळं सप्रतिपक्षत्वं मिश्रनोळं असंयतनोळं निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं। परघातोच्छ्वासद्वयक्के पुष्णेण समं सव्वेणुस्सासो णियमसादु परघाओ एंबी नियममुंद्वप्वदिद्वमपर्ध्याप्तनामकर्ममे

१५ भवंति । तत्र गुरद्विकं नरकितयंग्मनुष्यद्विकैमिध्यादृष्टो, तिर्यग्मनुष्यद्विकाम्यां सासादने, मनुष्यद्विकेन मिश्रासंयत-योश्व सप्रतिपक्षं, उपर्यपूर्वकरणषष्ठभागांतं भोगभूमौ च निःप्रतिपक्षम् । मनुष्यद्विकं 'सदरसहस्सारगोत्तिति-रियदुगं' इत्यानतादिकल्पेषु निःप्रतिपक्षम् । नीचैगोत्रं तिर्यगृद्धिकं च सप्तमपृथिव्यां तेजोवातकायिकयोश्च निःप्रतिपक्षम् । औदारिकद्विकं नरकदेवगत्योनिष्प्रतिपक्षम् । वैक्रियिकद्विकं नरितर्यगसंयतादौ भोगभूमौ च निःप्रतिपक्षं । प्रशस्तिवहायोगतिरप्रशस्तिवहायोगतेः सासादने बंधच्छेदान्मिश्राद्यपूर्वकरणषप्टभागपयंतं निष्प्र-रिष्था । वज्यवृषभनाराचं मिध्यादृष्टिसासादनयोः सप्रतिपक्षं, मिश्रासंयतयोनिष्प्रतिपक्षं । परघातोच्छ्वासद्वयं

अब ये प्रकृतियाँ सप्रतिपक्षा कहाँ हैं और अप्रतिपक्षा कहाँ हैं यह कहते हैं—

देवगित और देवानुपूर्वी मिथ्यादृष्टिमें नरकद्विक, तिर्यंचिद्वक और मनुष्यद्विकका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षा हैं। सासादनमें तिर्यंचिद्वक, मनुष्यद्विकका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षा हैं। सिश्र और असंयतमें मनुष्यद्विकका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षा हैं। उपर अपूर्वकरणके छठे २५ भाग पर्यन्त तथा भोगभूमिमें देवद्विकका ही बन्ध होनेसे अप्रतिपक्षा हैं। मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी 'सदर सहस्सारगोत्ति तिरियदुगं' इस कथनके अनुसार आनत आदि कल्पोंमें अप्रतिपक्षा हैं। नीचगोत्र और तिर्यंचिद्वक सातवीं पृथिवीमें और तेजकाय-वायुकायमें अप्रतिपक्षा हैं। नीचगोत्र और तिर्यंचिद्वक सातवीं पृथिवीमें और तेजकाय-वायुकायमें अप्रतिपक्षा हैं। औदारिकद्विक, नरकगित और देवगितमें प्रतिपक्ष रहित है। वैकियिकद्विक असंयत सम्यग्दृष्टि मनुष्य तिर्यंचमें और भोगभूमिमें अप्रतिपक्षी हैं। प्रशस्तिवहायोगिति- अप्रशस्त विहायोगितिकी सासादनमें बन्धन्युच्छित्त हो जानेसे मिश्रसे अपूर्वकरणके षष्ठ भागपर्यन्त अप्रतिपक्षा है। वज्रयुषभनाराच संहनन मिथ्यादृष्टि और सासादनमें सप्रतिपक्षी

१. मिस्साविरदे उच्चं मणुवदुगं सत्तमो हवे बंघो। मिच्छा सासणसम्मो मणुवदुगुच्चं ण बंधंति।। एंबि इदरिदं मिष्यादृष्टि सासादनरोलु निःप्रतिपक्षत्वं।। २. ब दृष्टिद्वये स<sup>े</sup>। ३. ब मिश्रद्वये निः ।

प्रतिपक्षमक्कुमें बरियल्पडुगुमा अपर्याप्तनाम कर्ममुं निण्यादृष्टियोळे व्युक्छित्तियादुर्वारं परघातः नामप्रकृतिये अपूर्विकरण्यष्ठभागपर्यंत निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं आतेपनामकमंकि निण्यादृष्टि-योळ् अपर्याप्तनाममं किट्टवागळ् पर्याप्तनामवोडने निष्प्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं । समचतुरस्रसंस्थानकि विश्वगुणस्थानमादियागि अपूर्विकरण्यष्ठभागपर्यंतं निष्प्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं पंचेद्विय-जातिनामकके निष्यादृष्टियोळ् सप्रतिपक्षत्वं सासादनं मोदल्गों इ अपूर्विकरण्यष्ठभागपर्यंतं ५ निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं । त्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकद्यरिगंज्जो निष्यादृष्टियोळ् सप्रतिपक्षत्वमेकें वेडि स्थावरसूक्ष्मापर्याप्तसाधारणदारीरंगळ्ये बंधमुंटप्पुदर्शि मेळे सासादनं मोदल्गों डपूर्विकरण्यष्ठभागपर्यंतं निःप्रतिपक्षत्वमरियल्पडुगुं । स्थिरद्यभयदास्क्रीत्तिनामंगळ्ये प्रमत्तसंयतपर्यंतं सप्रतिपक्षत्वमेके वोडिस्थरमञ्जभमयद्यक्षित्तेनामंगळ्ये बंधमुंटप्पुदर्शियं मेळणऽप्रमत्तसंयतं मोदल्गों - डपूर्विकरण्यक्षित्ते निःप्रतिपक्षत्वमक्के । यद्यस्कितिनामकि स्वस्मसंपरायपर्यंतं निःप्रति- १० पक्षत्वमक्के । सुभगममुस्वरादेयंगळ्ये सासादनपर्यंतं सप्रतिपक्षत्वमेक वोडि दुब्भंगत्रयक्के सासादनने नोळ् बंधमुंटप्पुदर्शितं । मेळे अपूर्विकरणवष्ठभागपर्यंतं निःप्रतिपक्षत्व सातवेदक्के प्रमत्तसंयतपर्यंतं सप्रतिपक्षत्वमेक वोडिद्यात्रके प्रमत्तसंयतपर्यंतं सप्रतिपक्षत्व सातवेदक्के प्रमत्तसंयतपर्यंतं सप्रतिपक्षत्वमेक वोडिद्यात्व स्वत्विकर्यंतं निःप्रति- सप्रतिपक्षत्वमेक वोडिद्यात्व पर्यंतं निःप्रतिपक्षत्व स्वमंत्व पर्यंतं निःप्रतिपक्षत्व सातवेदके प्रमत्तसंयतपर्यंतं सप्रतिपक्षत्व सातवेदके प्रमत्तसंयतपर्यंतं सप्रतिपक्षत्व सातवेदके प्रमत्तसंयतपर्यंतं सप्रतिपक्षत्व सातवेदके प्रमत्तिक्ति स्वप्तिके विष्रति । मेळे स्वपापकेविक्तिक प्रमत्तिक पर्यातं विष्पुदर्वित्व । मेळे स्वप्तिक पर्यातं विष्पुदर्वित विष्पुदर्वित । मेळे स्वपापकेविक्ति पर्यातं विष्पुदर्वित विष्ति । मेळे स्वपापकेविक्तिक पर्यातं विष्पुदर्वित विष्ति । मेळे स्वपापकेवित पर्यातं विष्ति । स्वप्तिक स्वप्तिक पर्यातं विष्तिक स्वप्तिक स्वप्त

अग्यतिनैव सप्रतिपक्षं, अप्यांतस्य मिथ्यादृष्टी बंबच्छेदात् परचेतिच्छ्वासद्वयं सासादनाद्यपूर्वकरणषष्ठभागपर्यंतं निःप्रतिपक्षं । आतपः मिथ्यादृष्टावपर्यातवंघे पुर्यातेन निःप्रतिपक्षः । समनतुरस्रं मिश्राद्यपूर्वकरणषष्ठभागपर्यंतं निःप्रतिपक्षं । पंचेद्रियं मिथ्यादृष्टी सप्रतिपक्षं, सासादनाद्यपूर्वकरणपष्ठभागपर्यंतं निःप्रतिपक्षं । त्रसबादरपर्यातप्रत्येकानि मिथ्यादृष्टी स्थावरसूक्ष्मापर्यातसाघारणशरीराणां बंघात्सप्रतिपक्षाणि, उपर्यपूर्वकरणषष्ठभागेपर्यंतं निष्प्रतिपक्षाणि । स्थिरशुभयशस्कीर्तयः प्रमत्तपर्यंतमस्थिराशुभायशस्कीर्तीनां बंघात्सप्रतिपक्षाः, उपर्यपूर्वकरणषष्ठभागपर्यंतं निष्प्रतिपक्षाः । यशस्कीर्तिस्तु सूक्ष्मसांपरायपर्यंतं निःप्रतिपक्षाः । सुभगसुस्वरादेयानि
सासादनपर्यंतं दुर्भगत्रयबंधात् सप्रतिपक्षाणि उपर्यपूर्वकरणषष्ठभागपर्यंतं निःप्रतिपक्षाणि । सातवेदनीयं प्रमत्त-

है और मिश्र तथा असंयतमें अप्रतिपक्षी है। परघात और उच्छ्वास अपर्याप्त अपेक्षा सप्रतिपक्षी हैं, और अपर्याप्तकी मिध्यादृष्टिमें बन्धन्युच्छित्त होनेपर सासादनसे अपूर्वकरणके षष्ठ भाग पर्यन्त प्रतिपक्ष रहित हैं। आतप मिध्यादृष्टिमें अपर्याप्तका बन्ध होते सप्रतिपक्षी है। क्योंकि अपर्याप्तका बन्ध होनेपर इसका बन्ध नहीं होता। पर्याप्तके साथ अप्रतिपक्षी है। समचतुरस्रसंस्थान मिश्रसे अपूर्वकरणके षष्ठभाग पर्यन्त प्रतिपक्ष रहित है। पंचेन्द्रिय जाति मिध्यादृष्टीमें सप्रतिपक्षी है और सासादनसे अपूर्वकरणके षष्ठभाग पर्यन्त प्रतिपक्ष रहित है। त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक मिध्यादृष्टिमें स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण शरीरका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी हैं। ऊपर अपूर्वकरणके षष्ठ भाग पर्यन्त प्रतिपक्ष रहित हैं। स्थिर शुभ यशःकीर्ति प्रमत्तगुणस्थान पर्यन्त अस्थिर अशुभ अयशःकीर्तिका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी हैं। उपर अपूर्वकरणके षष्ठभाग पर्यन्त अप्रतिपक्षी हैं। किन्तु यशःकीर्ति सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त अप्रतिपक्षी है। सुभग सुस्वर आदेय सासादन पर्यन्त दुर्भग दुःस्वर अनादेयका बन्ध होनेसे

१. आतपनामं सांतरप्रकृतिगळोल्पेळल्पट्दुदु ई सांतरिनरंतरप्रकृतिगळोळु उच्छ्वासनामक एंदु पेळबेकु विचारिसिको बुदु ॥ २. ब परघातमपूर्व । ३. ब भूपर्यपूर्व । ४. ब गान्तं ।

पक्षत्वमिरयल्पडुगुं । हास्यरितद्वयक्के प्रमत्तसंयतप्याँतं सप्रतिपक्षत्वमेकं बोडरित शोकंगळगे प्रमत्तसंयतप्याँतं बंधमुंटप्पुर्वरिदं । मेलपूर्वकरणचरमसमयप्याँतं निःप्रतिपक्षत्वमिरयल्पडुगुं । पुंवेदक्के सासादनप्याँतं सप्रतिपक्षत्वमेकं वोडं मिण्यादृष्टियोळु षंडवेदमुं स्त्रीवेदमुं सासादननोळु स्त्रीवेदमुं बंधमुंटप्पुर्वरिदं । मेले मिश्रं मोदल्गोंडिनवृत्तिकरण सवेदभागप्याँतं निप्रतिपक्षत्वमिरिष् यल्पडुगुं । उच्चैग्गोंत्रक्के सासादनप्याँतं सप्रतिपक्षत्वमेकं बोडे सासादनप्याँतं नीचैग्गोंत्रक्के बंधमुंटप्पुर्वरिदं । मेले मिश्रं मोदल्गोंडु सूक्ष्मसांपरायप्याँतं निःप्रतिपक्षत्वमिरयल्पडुगुं । इंतु नवप्रक्त प्रयमचूळिकाधिकारं व्याख्यातमादुदु ॥

जत्थ वरणेमिचंदो महणेण विणा सुणिम्मलो जादो। सो अभयणंदि णिम्मलसुओवही हरउ पावमलं ॥४०८॥

१० यत्र वरनेमिचंद्रो मथनेन विना सुनिम्मंलो जातः। सोऽभयेनंदिनिम्मंलश्रुतोदिधर्हरतु
पापमलं।।

बावुदों दु अभयनंदिनिम्मंलश्रु तोदिधयोळु वरनेमिचंद्रं मथनमिल्लदे सुनिम्मंलनागि पुट्टि-दनंतप्पऽभयनंदिश्रु तोदिध भव्यजनंगळ पापमलमं किडिसुगे।

पर्यंतमसातबंघातसप्रतिपक्षं, उपरि सयोगपर्यंतं निःप्रतिपक्षं । हास्यरितद्वयं प्रमत्तपर्यंतमरितशोकबंघात्सप्रतिपक्षं, उपर्यपूर्वंकरणचरमसमयपर्यंतं निष्प्रतिपक्षं । पुंबेदः सासादनपर्यंतं सप्रतिपक्षः, मिथ्यादृष्टौ षंढस्त्रीवेदयोः सासादने स्त्रीवेदस्य च बंघात् उपर्यनिवृत्तिकरणसवेदभागपर्यंतं निःप्रतिपक्षः । उच्चैगीत्रं सासादनपर्यंतं नीचैगीत्रबंघातस-प्रतिपक्षं, उपरि सूक्ष्मसांपरायपर्यंतं निःप्रतिपक्षं ॥४०६-४०७॥ इति नवप्रश्नप्रथमचूलिका व्याख्याता ।

वरनेमिचंद्रो मथनेन विनापि सुनिर्मलो जातः सोऽभयनंदिनिर्मलश्रुतोदिधर्भव्यजनानां पापमलं हरतु ॥४०८॥

२० सप्रतिपक्षी हैं। ऊपर अपूर्वकरणके षष्ठभाग पर्यन्त प्रतिपक्ष रहित हैं। सातावेदनीय प्रमत्तपर्यन्त असातावेदनीयका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी है। ऊपर सयोगीपर्यन्त अप्रतिपक्षी है। हास्य रित प्रमत्तपर्यन्त अरित शोकका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी है। ऊपर अपूर्वकरणके अन्तिम समय पर्यन्त अप्रतिपक्षी हैं। पुरुषवेद सासादन पर्यन्त सप्रतिपक्षी है क्योंकि मिध्यादृष्टिमें नपुंसकवेद स्त्रीवेदका और सासादनमें स्त्रीवेदका बन्ध होता है। ऊपर अनि-२५ वृत्तिकरणके सवेदभाग पर्यन्त प्रतिपक्ष रहित है। उच्चगोत्र सासादन पर्यन्त नोचगोत्रका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी है। ऊपर सूक्ष्म साम्पराय पर्यन्त अप्रतिपक्षी है। ४०६-४००॥

इस प्रकार नवप्रश्नचूिलका व्याख्यान समाप्त हुआ।

### पंच भागहारचूलिका

जिस अभयनिद आचार्यरूपी निर्मल शास्त्र समुद्रमें-से बिना ही मथन किये ३० नेमिचन्द्र आचार्यरूपी निर्मल चन्द्रमा प्रकट हुआ वह शास्त्रसमुद्र सब जीवोंके पापमलको दूर करे ॥४०८॥

१. विद्यागुरु।

### उब्बेन्लणविज्झादो अद्धापवत्तो गुणो य सन्वो य। संकमदि जेहि कम्मं परिणामवसेण जीवाणं ॥४०९॥

उद्देल्लनो विध्यातोऽथाप्रवृत्तो गुणश्च सर्व्वश्च संक्रमित यैः कर्मा परिणामवशेन जीवानां ॥ यैभागहारैः उद्देल्लनादि आउ केलउ भागहारंगळिद कर्मा ज्ञानावरणाद्यशुभकर्मांमुं आहारकद्वयादिशुभकर्मांगळुं जीवानां संसारिजीवंगळ परिणामवशेन शुभाऽशुभपरिणामवशिंदं संक्रामित परप्रकृतिस्वरूपविंदं परिणमिसुगुमा भागहारंगळु उद्वेल्लनविध्यात अथाप्रवृत्त गुण सर्व्वसंक्रमभागहारंगळे दिंतु पंचप्रकारंगळपुवु । संक्रमस्वरूपमं पेळदपरः —

बंधे संकामिज्जिद णोबंधे णित्थि मूलपयडीणं। दंसणचरित्तमोहे आउचउक्के ण संकमणं।।४१०।।

वंधे संक्रामित नोऽवंधे नास्ति मूलप्रकृतीनां । दर्शनचिरित्रमोहे आयुक्चतुष्के न संक्रमणं ।। १० वंधे संक्रामित वध्यमानपात्रदोळु संक्रमिसुगृमें बुदिदुत्सग्गंविधियक्कुमेके दोडे क्वचिद-वध्यमानदोळं संक्रममुंटप्युदिदं नोवंधे अवंधदोळु संक्रमणिमल्ले बुदनत्थं कवचनमप्युदिदं । दर्शनमोहनीयमं बिट्टन्यत्र बध्यमानपात्रदोळु एंदितु नियममिरयल्पडुगुं । नास्ति मूलप्रकृतीनां ज्ञानावरणादिमूलप्रकृतिगळ्णे परस्परं संक्रमणिमल्लुत्तरप्रकृतिगळ्णे स्वस्थानसंक्रमणमुंदे बुदत्थं-मिल्ल्युं दर्शनमोहनीयकं चारित्रमोहनीयकं संक्रमणिमल्ल । नारकित्य्यंग्मनुष्यदेवायुष्यंगळ्णेयुं १५

यैः शुभाशुभं कर्म संसारिजीवानां परिणामवशेन संक्रामित परप्रकृतिरूपेण परिणमित, ते भागहाराः उद्देल्लनिव्याताघः प्रवृत्तगुणसर्वसंक्रमनामानः पंच संभवंति ॥४०९॥ संक्रमस्वरूपमाह—

बंधे बध्यमानमात्रे संक्रामित इत्ययमुत्सर्गविधिः क्विचिद्यमानेऽपि संक्रमात्, नोबंधे अवंधे न संक्रामित इत्यनर्थकवचनाद्द्र्शनमोहनीयं विना शेषं कर्म बध्यमानमात्रे एव संक्रामितीति नियमो ज्ञातव्यः। मू अप्रकृतीनां परस्यरं संक्रमणं नास्ति उत्तरप्रकृतीनामस्तीत्यर्थः। तत्रापि दर्शनवारित्रमोहयोः चतुर्णामायुषां २०

जिन भागहारोंके द्वारा शुभ और अशुभ कर्म संसारी जीवोंके परिणामोंके वश अन्य प्रकृतिरूप होकर परिणमन करते हैं वे भागहार पाँच हैं—उद्वेलन, विध्यात, अधःप्रवृत्त, गुणसंक्रम, सर्वसंक्रम ॥४०९॥

#### संक्रमणका स्वरूप कहते हैं-

जिस प्रकृतिका बन्ध होता है उस प्रकृतिमें अन्य प्रकृति उस का होकर परिणमन २५ करती है। यह सामान्य कथन है क्योंकि कहीं-कहीं जिसका बन्ध नहीं है उसमें भी संक्रमण होता है। 'जिसका बन्ध नहीं है उसमें संक्रमण नहीं होता'। इससे अभिप्राय यह है कि दर्शन मोहनीयके बिना शेष कर्म जिसका बन्ध हो रहा है उसीमें संक्रमित होते हैं ऐसा नियम जानना। किन्तु मूळ प्रकृतियोंमें संक्रमण नहीं होता जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि रूप नहीं होता। उत्तर प्रकृतियोंमें संक्रमण होता है। किन्तु दर्शनमोह और चारित्र-३० मोहमें संक्रमण नहीं होता। दर्शनमोहकी प्रकृति चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप नहीं परिणमन करती और चारित्र मोहकी प्रकृति दर्शनमोहकप परिणमन नहीं करती। इसी तरह चारों

#### परस्परसंक्रमणिमल्ल ।

सम्मं मिच्छं मिस्सं सगुणट्ठाणम्मि णेव संकमदि । सासणमिस्से णियमा दंसणतियसंकमी णत्थि ॥४११॥

सम्यक्तविमध्यात्विमश्रं स्वगुणस्थाने नैव संक्रामित । सासादनिमध्योन्नियमाद्र्शनत्रय-

सम्यक्तवप्रकृतियुं मिष्यात्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियुं स्वस्वगुणस्थानदोळु नैव संक्रामित परप्रकृतिस्वरूपिदं संक्रिमसुवुदे यिल्ल । सासादनिमश्रहगळोळु नियमदिदं दर्शनमोहनीयत्रय-संक्रमणिमल्ल । असंयतादि नाल्कुं गुणस्थानंगळोळुंदे बुदत्थं ।

मिच्छे सम्मिस्साणं अधापवत्तो ग्रहुत्त अंतोत्ति । उच्वेन्लणं तु तत्तो दुचरिमकंडोत्ति णियमेण ॥४१२॥

मिण्यात्वे सम्यक्त्विमध्योरथाप्रवृत्तो मुहूत्तातं यावत् । उद्वेल्लनस्तु ततो द्विचरमकांड-पर्यंतं नियमेन ॥

मिथ्यात्वे प्राप्ते मिथ्यात्वं पोर्द्गलपडुत्तिरलागळु सम्यक्तविमश्रप्रकृतिगळे रडक्कमथाप्रवृत्त-संक्रममंतम्मृंहूत्तपय्यंतं प्रवृत्तिसुगुं । तु मत्ते उद्वेल्लनभागहारसंक्रमं द्विचरमकांडकपय्यंतं नियम-१५ विदं प्रवित्तसुगुमिल्ल अथाप्रवृत्तसंक्रमं फाळिरूपविदमुद्वेल्लनसंक्रमं कांडकरूपविदं प्रवित्तसुगुं।

च परस्परं संक्रमणं नास्ति ॥४१०॥

सम्यक्तवं मिथ्यात्वं मिश्रं च स्वस्वगुणस्थाने एव न संक्रामित, सासादनिश्रयोनियमेन दर्शनमोहत्रयस्य संक्रमणं नास्ति । असंयतादिचतुष्वंस्तीत्यर्थः ॥४११॥

मिध्यात्वे प्राप्ते सम्यक्त्विमश्रप्रकृत्योरषःप्रवृत्तसंक्रमोंऽतर्मृहूर्तपर्यंतं वर्तते । तु पुनः—उद्वेल्लनभागहार-२० संक्रमो द्विचरमकांडपर्यंतं वर्तते नियमेन । तत्राघःप्रवृत्तसंक्रमः फालिरूपेण, उद्वेल्लनसंक्रमः कांडकरूपेण वर्तते ॥४१२॥

आयुकर्मों में भी परम्परमें संक्रमण नहीं होता, देवायु मनुष्यायु आदि अन्य आयुरूप परिणमन नहीं करती। यह संक्रमणका स्वरूप है ॥४१०॥

सम्यक्तव मोहनीय, मिध्यात्व और मिश्र मोहनीय अपने-अपने गुणस्थानमें संक्रमण
२५ नहीं करते। अर्थात् सम्यक्त्व मोहनीयका संक्रमण असंयत आदि गुणस्थानोंमें नहीं होता।
मिध्यात्वका संक्रमण मिध्यात्व गुणस्थानमें और मिश्र मोहनीयका मिश्र गुणस्थानमें संक्रमण
नहीं होता। तथा सासादन और मिश्रमें नियमसे दर्शनमोहकी इन तीन प्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता। असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें होता है।।४११॥

मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर सम्यक्त्व प्रकृति और मिश्र प्रकृतिका अधःप्रवृत्त संक्रमण ३० अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त होता है। तथा उद्वेलन भागहार संक्रमण नियमसे द्विचरमकाण्डक पर्यन्त होता है। उनमें-से अधःप्रवृत्त संक्रम फालि रूपसे और उद्वेलन संक्रम काण्डकरूपसे होता है। एक समयमें संक्रमण होनेको फालि कहते हैं। और बहुत समयों संक्रमण हो तो उसे काण्डक कहते हैं। इनका विशेष वर्णन आगे करेंगे।।४१२।।

# उन्वेन्लणपयडीणं गुणं तु चिरमिम्म कंडये णियमा । चिरमे फालिम्मि पुणो सन्वं च य होदि संक्रमणं ॥४१३॥

उद्वेल्लनप्रकृतीनां गुणस्तु चरमे कांडके नियमाच्चरमे फालौ पुनः सब्बँ च च भवति संक्रमणं ॥

उद्वेल्लनप्रकृतिगळेल्लं द्विचरमकांडकपय्यंतमुद्वेल्लनसंक्रमणमक्कुं। चरमकांडदोळ् तु मत्ते नियमदिवं गुणसंक्रमणमक्कुं। पुनः मत्ते चरमफाळियोळ् सर्व्वंसंक्रमणमक्कुमप्पुदिदं सम्यक्त्विमश्रप्रकृतिगळुद्वेल्लनप्रकृतिगळप्पुविदं चरमकांडकदोळ् गुणसंक्रमणमुं चरमफाळियोळ् सर्व्वंसंक्रमणमुमक्कु। संदृष्टिः

|   | मि  | मि | २ 🤋   | सं | २ १     |
|---|-----|----|-------|----|---------|
|   |     |    | \ अधा | /  | अधा     |
|   |     |    | \_ ਤ  | /  | उ       |
|   | / \ |    |       |    | <u></u> |
| / | / \ |    | \ स / |    | स       |

करणपरिणामिमलल देनेणिन तुर्दियिवं पुरिबिच्चुवंते कर्म्मपरमाणुगळ्गे परप्रकृतिस्वरूप-दिवं निक्षेपणमुद्वेललनसंक्रमणमें बुदु । विध्यातिवशुद्धिकनप्पजीवंगेस्थित्यनुभागकांडगुणश्रेण्यादि १०

उद्देल्लनप्रकृतीनां द्विचरमकांडकपर्यंतमुद्देल्लनसंक्रमणं, चरमकांडके तु पुनः नियमेन गुणसंक्रमणं। चरमफाली पुनः सर्वसंक्रमणं चास्ति तेन सम्यक्त्विमश्रप्रकृत्योग्द्देल्लनप्रकृतित्वाच्चरमकांडके गुणसंक्रमणं चरमफाली सर्वसंक्रमणं च सिद्धं। संदृष्टिः—

| मिष्या | मिश्र | २ 🧣    | ₹  | २ <b>१</b> |
|--------|-------|--------|----|------------|
|        | 1     | अधः    | /  | अधः        |
|        |       | ∖ ਫ    | -/ | उ          |
|        |       | _ / 1  | /  | 1          |
|        |       | _\ स / |    | स          |

करणपरिणामेन विना कर्मपरमाणूनां परप्रकृतिरूपेण निक्षेपणमुद्देल्लनसंक्रमणं नाम । विघ्यातविशुद्धि-

जो उद्देलन प्रकृतियाँ हैं उनका द्विचरम काण्डक पर्यन्त तो उद्देलन संक्रम होता है। १५ और अन्तके काण्डकमें नियमसे गुण संक्रम होता है। तथा अन्तिम फालिमें सर्व संक्रमण होता है। इससे चूँकि सम्यक्त्व प्रकृति और मिश्रप्रकृति भी उद्देलन प्रकृति हैं अतः इनके भी चरम काण्डकमें गुण संक्रमण और चरमफालिमें सर्वसंक्रमण सिद्ध है।

यहाँ पाँचों संक्रमणका स्वरूप कहते हैं-

अधःप्रवृत्त आदि तीन करण रूप परिणामोंके बिना कर्म परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप २०

परिणामंगळु निलुत्तं विरलु प्रवित्तसुगुमणुदिरदं विष्यातसंक्रममे बुदक्कुं। बंधप्रकृतिगळ्गं स्वक-बंधसंभवविषयदोळु आउदो दु प्रदेशसंक्रमदधःप्रवृत्तसंक्रमणमे बुदक्कुं। प्रतिसमयमसंख्येय-गुणश्रेणिक्रमदिदमाउदो दु प्रदेशसंक्रमणमदुगुणसंक्रमणमें बुदक्कुं। चरमकांडकचरमफाळिय सर्वंप्रदेशाग्रक्के आउदो दु संक्रमणमदु सर्वंसंक्रमणमें बुदक्कुं।।

अनंतरं सर्व्वसंक्रमणमनुळळ प्रकृतिगळं मुंदे पेळदपरिल्ल तिर्ध्यगेकादशप्रकृतिगळेंदु पेळद-

परदु कारणमागि या तिर्थंगेकादश प्रकृतिगळावावुव दोड पेळदपर ॥

तिरियदु जाइचउनकं आदावुज्जोनथानरं सुहुमं। साहारणं च एदे तिरियेयारं सुणेदन्वा ॥४१४॥

तिर्घ्यंग्द्वयं जातिचतुष्कमातयोद्योतस्थावराः सूक्ष्मः। साधारणं चैतास्तिर्घ्यंगेकादश १० मंतव्याः॥

तिर्घंग्द्वयमुं मोदलजातिचतुष्कम् मातपमु मुद्योतमुं स्थावरमुं सूक्ष्ममुं साधारणजारीरमुमं बो पनो दुं प्रकृतिगञ्ज तिर्घंगतियो छल्लदितरगतियो छुदय मिल्लप्पुवर्रिदं तिर्धंगेकादशमें वितन्बत्थं संज्ञयक्षुं ॥

अनंतरं उद्वेल्लनप्रकृतिगळवाउव दोई पेळदपर ।

१५ कस्य जीवस्य स्थित्यनुभागकांडक-गुणश्रेण्यादिपरिणामेष्वतीतेषु प्रवर्तनाद्विध्यातसंक्रमणं नाम । बंधप्रकृतीनां स्वबंधसंभवविषये यः प्रदेशसंक्रमः तदवःप्रवृत्तसंक्रमणं नाम । प्रतिसमयसंख्येयगुणश्रेणिक्रमेण यत्प्रदेशसंक्रमणं तद् गुणसंक्रमणं नाम । चरमकांडकचरमफालेः सर्वप्रदेशाग्रस्य यत्संक्रमणं तत्सर्वसंक्रमणं नाम ॥४१३॥ सर्वसंक्रमण-प्रकृतिस्थितिर्यगेकादशमाह—

तिर्यग्द्रयमाद्यजाति चतुष्कमातपः उद्योतः स्थावरः सूक्ष्मं साधारणं चेत्येतौ एकादश तिर्यक्ष्वेत्रोदयात्तिर्य-२० गेकादश इति संज्ञाः स्युः ॥४१४॥ अथोद्वेल्जनप्रकृतयः काः ? इति चेदाह—

परिणमना उद्वेलन संक्रमण है। मन्द विशुद्धिवाले जीवके स्थिति और अनुभागको घटानेरूप काण्डक अथवा गुणश्रेणि आदि परिणामोंके होनेके बाद जो होता है वह विध्यात संक्रमण है। बन्धरूप प्रकृतियोंके परमाणुओंका अपने बन्धके विषयमें संभवती प्रकृतियोंमें जो संक्रमण होना है उसे अधःप्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। प्रतिसमय असंख्यात गुणश्रेणिके क्रमसे परमाणुओंका जो अन्य प्रकृतिरूप परिणमन होता है वह गुणसंक्रम है। अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालीके सर्वप्रदेशोंमें जो परमाणु अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए उनका अन्य प्रकृतिरूप सर्वसंक्रमण है।।४१३॥

आगे सर्वसंक्रमणकी प्रकृतियों में तिर्यंक् एकादश आता है उसे स्पष्ट करते हैं—
तिर्यंचगित, तिर्यंचानुपूर्वी, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म,
साधारण इन ग्यारह प्रकृतियोंका उदय तिर्यंचमें ही होता है, इससे इन्हें तिर्यंक् एकादश
कहते हैं ॥४१४॥

१. व तास्ततिर्यगेकादशमिति मन्तव्याः । तासां तिर्यक्ष्वेवोदयात् ।

### आहारदुगं सम्मं मिस्सं देवदुग णारय चउक्कं। उच्चं मणुदुगमेदे तेरसमुब्बेलणा पयडी ॥४१५॥

आहारद्विक सम्यक्तवं मिश्रं देवद्विक नारकचतुष्कं। उच्चं मनुष्यद्विकमेतास्त्रयोदशोद्वेल्ल-नाप्रकृतयः ॥

आहारद्विकमुं सम्यक्त्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियुं देवद्विकमुं नारकचतुष्टयमुमुच्चैग्गीत्रमुं मनुष्य-द्विकमुमंबी त्रयोदशप्रकृतिगळ्देल्लनप्रकृतिगळं बुवक्कुं ॥

बंधे अधापवत्तो विज्ञादस्सत्तमोत्ति हु अबंधे। एत्तो गुणो अबंधे पयडीणं अप्वसत्थाणं ॥४१६॥

बंधे अधाप्रवृत्तो विध्यातः सप्तमपर्यंतं खल्वबंधे इतो गुणोऽबंधे प्रकृतीनामप्रशस्तानां ॥

बंधेऽघाप्रवृत्तः प्रकृतिबध्यमानवागुत्तं विरलु स्वस्वबंधव्युच्छित्तिप्रयंतमधाप्रवृत्तसंक्रमणं १० प्रवित्तियुगुं। मिथ्यात्वं बध्यमानवागुत्तं विरलुमधःप्रवृत्तसंक्रमणमिल्लेकं दोडं — सम्म मिच्छं मिस्सं सगुणट्ठाणम्मि णेव संकमिद एंदिदु कारणमागि। विध्यातः सप्तमप्रयंतमबधे बंधव्युच्छित्तियागुत्तं विरलु असंयताद्यप्रमत्तप्रयंतं विध्यातसंक्रमणमक्कुं। इतः ई अप्रमत्तगुणस्थानिदं मेलपूर्वं करणाद्युप्रशांतकषायप्रयंतं बंधरिहतमप्रशस्तप्रकृतिगळ्गे गुणसंक्रमणं प्रवित्तसुगुमन्यत्र प्रथमोप्यम्यस्वय्वय्वप्रयंतं बंधरिहतमप्रशस्तप्रकृतिगळ्गे गुणसंक्रमणं प्रवित्तसुगुमन्यत्र प्रथमोप्यस्यस्वय्वय्वय्वस्वप्रकृतिगळ पूरण- १५ कालवोळं गुणसंक्रमणमक्कुं। मिथ्यात्वक्षपणयोळ् मत्ते अपूर्वंकरणपरिणामं मोदल्गों डु मिथ्यात्व-

आहारकद्विकं सम्य रत्वं मिश्रं देवद्विकं नारकचतुष्कमुच्चैगींत्रं मनुष्यद्विकं चेत्येतास्त्रयोदश उद्वेस्लना-नामप्रकृतयः स्युः ॥४१५॥

प्रकृतीनां बंधे सित स्वस्वबंधव्युच्छित्तिपर्यंतमधःप्रवृत्तसंक्रमणः स्यात् न मिथ्यात्वस्य, सम्मं मिच्छं मिस्सं सगुणद्वाणिम्म णेव संकमदीति निषेधात् । बंधव्युच्छित्ती सत्यामसंयताद्यप्रमत्तपर्यंतं विध्यातसंक्रमणं २० स्यात् । इतः अप्रमत्तगुणस्थानादुपर्युपशांतकषायपर्यंतं वंधरिहताप्रशस्तप्रकृतीनां गुणसंक्रमणं स्यात् । ततोऽ- न्यत्रापि प्रथमोपशमसम्यक्तवग्रहणप्रथमसमयादंतम्हूर्तपर्यंतं पुनः मिश्रसम्यक्तवप्रकृत्योः पूरणकाले मिथ्यात्वक्षप-

आहारकद्विक, सम्यक्त प्रकृति, मिश्रप्रकृति, देवगति, देवानुपूर्वी, नरकगति, नरकानु-पूर्वी, वैक्रियिक शरीर व अंगोपांग, उच्चगोत्र, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी ये तेरह उद्वेलन प्रकृतियाँ हैं ॥४१५॥

प्रकृतियोंका बन्ध होनेपर अपनी-अपनी बन्ध व्युच्छित्त पर्यन्त अधःप्रवृत्त संक्रमण होता है। किन्तु मिध्यात्वका नहीं; क्योंकि मिध्यात्वके संक्रमणका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें निषेध किया है, और मिध्यात्वका बन्ध मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होता है। बन्धकी व्युच्छित्ति होनेपर असंयतसे अप्रमत्त पर्यन्त विध्यात संक्रमण होता है। अप्रमत्त गुणस्थानसे ऊपर उपशान्त कषाय गुणस्थान पर्यन्त बन्धरहित अप्रशस्त प्रकृतियोंका गुणसंक्रमण होता है। ३० इससे अन्यत्र भी प्रथमोपशम सम्यक्त्वके प्रहण करनेके प्रथम समयसे अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त गुणसंक्रमण होता है। पुनः मिश्र प्रकृति और सम्यक्त्व प्रकृतिके पूरणकालमें मिध्यात्वकी

१. व नियमात्।

चरमकांडकदिचरमफाळिपय्यंतमुं गुणसंक्रमणभागहारमयक्कुं। चरमफाळियोळु सर्वंसंक्रमण-भागहारमक्कुं।।

अनंतरं सर्व्वंसंक्रमणमुळ्ळ प्रकृतिगळं पेळ्दपरः --

तिरिएयारुव्वेन्लण पयडी संजलणलोहसम्ममिस्सणा। मोहा थोणतिगं च य बावण्णे सव्वसंक्रमणं ॥४१७॥

तिर्यंगेकादजोद्वेललनप्रकृतयः संज्वलनलोभसम्यक्तविमश्रोना मोहाः स्त्यानगृद्धित्रिकं च च द्विपंचाशत्सु सर्वसंक्रमणं ॥

मुं पेळद तिर्ध्यंगेकादशप्रकृतिगळु मुद्देल्लनप्रकृतिगळु पितमूर्कः । संज्वलनलोभसम्यक्त्वप्रकृतिनिश्चप्रकृतिगळिदं विहोनमप्प पंचिविश्वति मोहनीयप्रकृतिगळुं स्त्यानगृद्धित्रयमुमें बो द्वापंचाशत्प्र१० कृतिगळोळु सर्व्वसंक्रमणमुंदु । संदृष्टि—

ति | उ | मो | थि | कूडि |

अनंतरं प्रकृतिगळ्गे संक्रमणनियममं पेळदपरु—

उगुदाल तीससत्तयवीसे एक्केक्कबारतिचउक्के । इगिचदुदुगतिगतिगचदुपणदुगदुगतिण्णि संकमणा ॥४१८॥

एकान्तचत्वारिशस्त्रिशत्सप्तविशतावेकैक द्वादशत्रिचतुष्के। एक चतुर्द्विकत्रिकत्रिकचतुःपंच १५ द्विक द्विक त्रीण संक्रमणानि॥

णायामपूर्वकरणपरिणामान्मिथ्यात्वचरमकांडकद्विचरमकालिपर्यंतं च गुणसंक्रमणं स्यात्। चरमफाली सर्व-संक्रमणं स्यात् ॥४१६॥ ताः सर्वसंक्रमणप्रकृतीराह—

प्रागुक्तिवर्यगकादशोद्देवलनत्रयोदशसंज्वलनलोभसम्यक्त्विमिश्रविजितमोहनीयानि स्त्यानगृद्धित्रयं चेति द्वापंचाशत्प्रकृतिपु सर्वसंक्रमणं स्यात् ॥४१७॥ अथ प्रकृतीनां संक्रमणियममाह—

२० क्षपणाके विषयमें अपूर्वकरण परिणामसे मिध्यात्वके अन्तिम काण्डककी द्विचरम फालि पर्यन्त गुणसंक्रमण होता है और अन्तिम फालीमें सर्वसंक्रमण होता है ॥४१६॥

आगे सर्वसंक्रमण रूप प्रकृतियोंको कहते हैं—

पूर्वीक्त तिर्यक् एकादश, चद्वेलन प्रकृति १३, संज्वलन लोभ सम्यक्तव मिश्रके विना मोहनीयकी पच्चीस प्रकृतियाँ और स्त्यामगृद्धि आदि तीन इन बावन प्रकृतियों में सर्वसंक्रमण होता है ॥४१७॥

आगे प्रकृतियोंके संक्रमणका नियम कहते हैं-

१. ब<sup>°</sup> मिश्रोवमो<sup>°</sup>।

मूवतों भत् मूवत् मेळुमिप्पत्तु मों दु बों दु पन्नेरडुं मूरेडियोळु नाल्कुगळुभागृत्तं विरली प्रकृतिगळोळु यथाक्रमदिवमों दुं नाल्कुमेरडुं मूरुं नाल्कुमय्दु मेरडुमेरडुं मूरुं संक्रमणंगळप्पुवु—

| ३५ | ं३० | 9 | २० | 8 | 8 | १२ | 8 | 8 | 8 |
|----|-----|---|----|---|---|----|---|---|---|
| 8  |     |   |    |   |   | ٩  |   |   |   |

अनंतर मी प्रकृतिगळ्मितवर संक्रमणंगळ्मं क्रमिवंदं गाथासप्तकदिदं पेळदपरः :---

सुहुमस्य बंधघादी सादं संजलणलोह पंचिंदी । तेजदुसमवण्णचऊ अगुरुगपरघाद उस्तासं ॥४१९॥

सूक्ष्मस्य बंधघाति सातं संज्वलनलोभपंचेंद्रिये। तेजसद्विकसमचतुरस्रवर्णचतुरगुरुलघु-परघातोच्छ्वासं।।

सत्थगदी तसदसयं णिमिणुगुदाले अधापवत्ती दु । श्रीणितवारकसाया संहित्थी अरिदसोगी य ॥४२०॥

शस्तगतित्रसदशकं निम्मणिमे शान्नचत्वारिशत्सु । अधाप्रवृत्तस्तु स्त्यानगृद्धित्रिक्त द्वादश- १० कषायाः षंडस्त्र्यरतिशोकं च ॥

ज्ञानावरणपंचकमुं अंतरायपंचकमुं दर्शनावरणचतुष्कमुमं ब सूक्ष्मसांपरायन बंधघाति-प्रकृतिगळप पिदनाल्कुं सातवेदमुं संज्वलनलोभमुं पंचेद्वियजातियुं तैजसकाम्मंणशरीरद्वयमुं समचतुरस्रसंस्थानमुं वर्णंचतुष्कमुमगुरुलघुकमुं परघातमुमुच्छ्वासमुं प्रशस्तविहायोगितियुं त्रस-बादरपर्ध्याम प्रत्येक स्थिरशुभसुभगसुस्वर आदेययशस्कीतियुमें ब त्रसदशकमुं निम्मीणमुमें बी १५ एकान्नचत्वारिशत्त्रकृतिगळुद्देल्लनपकृतिगळल्लप्पुदिरदमुद्देल्लन संक्रमणिमल्ल । विज्ञादं सत्तमोत्ति हु अबंधे एदितो प्रकृतिगळगद्रमत्तगुणस्थानाम्यंतरदोळु बंधव्युच्छित्ति यिल्लप्पुदिरद ।

एकान्नचत्व।रिशरित्रशत्वसर्विशत्येकैकद्वादशत्रिचतुष्केषु क्रमेणैकचतुर्दित्रित्रिचतुःपंचद्विदित्रिसंक्रमा भवंति ॥४१८॥ ताः प्रकृतोः तासां संक्रमणानि च क्रमशो गाथासप्तकेनाह—

पंचचतुर्ज्ञानदर्शनावरणपंचांतरायाः सातं संज्वलनलोभः पंचेंद्रियं तैजसकार्मणे समचतुरस्रं वर्णचतुष्क- २ मगुष्ठलघुकं परघातः उच्छ्वासः प्रशस्तविहायोगतिस्त्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरशुभसुभगसुस्वरादेययशस्कीर्तयो निर्माणं चेत्येकान्नचत्वारिशतप्रकृतिष्वनुद्वेल्लनप्रकृतित्वान्नोद्वेल्लनसंक्रमणं । 'विज्ञादं सत्तमोत्ति हु अवंधे'

उनतालीस, तीस, सात, बीस, एक, एक, बारह, चार, चार चार प्रकृतियोंमें क्रमसे एक, चार, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, दो, दो, तीन संक्रमण होते हैं ॥४१८॥

आगे उन प्रकृतियोंको और उनके संक्रमणोंको सात गाथाओंके द्वारा कहते हैं—

पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, सातावेदनीय, संज्वलन लोभ, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस, कार्मण, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णादि चार, अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्दायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर,

२५

विध्यातसंक्रमणिनल ।। एत्तो गुणो अवंधे एंदितु गुणसंक्रमणलक्षणरिहत्त्विद्धं गुणसंक्रमणिनल । मुंपेळ्द बावण्णप्रकृतिगळोळ् पठियिसल्पडववप्पुदिर्धं सर्वसंक्रमणिनलखु कारणमाणि अधः-प्रवृत्तसंक्रममो देयक्कुं । इंतल्ला प्रकृतिगळगे व्यतिरेकं विचारणीयमक्कुं ।

मिध्यात्वं बध्यमानमागुत्तिवो डं मिध्यादृष्टियोळ् अधःप्रवृत्तसंक्रमणमिल्लेके बोडे सगुण-५ हाणम्मि णेव संकमवि एँदितु निषेधमुंटप्युदरिवं । संदृष्टिः—

| सू | सा | सं       | पं | तै | स | व | अ | q        | उ  | प्र | 7   | नि | क्डि |
|----|----|----------|----|----|---|---|---|----------|----|-----|-----|----|------|
| १४ | 8  | 18       | 18 | २  | 8 | 8 | 8 | 18       | 18 | 18  | 180 | 18 | ३९   |
|    |    | <u> </u> |    |    |   |   |   | <u> </u> |    |     |     |    | 8    |

तु मतं स्त्यानगृद्धित्रिकमुं द्वावशकषायंगळुं षंढवेदमृं स्त्रोवेदमृं वरितयुं शोकमृं:— तिरिएयारं तीसे उव्वेष्टलणहीण चारि संक्रमणा। णिद्दापयला असुद्दं वण्णचउक्कं च उवघादे॥४२१॥

तिर्घंगेकादशि त्रिशत्सूद्वेल्लनहीन चत्वारि संक्रमणानि। निद्राप्रचलाशुभवर्णचतुष्कोपघाते।। सत्तण्हं गुणसंकममधापवत्तो य दुक्खमसुहगदी। संहदिसंठाणदसं णीचापुण्णथिरछक्कं च ॥४२२॥

सप्तानां गुणसंक्रमोऽधःप्रवृत्तश्च दुःखमशुभगतिः। संहननसंस्थानदशकं नीचापूणं स्थिर-षट्कं च ॥

इत्यप्रमत्तगुणाम्यंतरे बंबच्छेदाभावाक्त विष्यातसंक्रमणं । 'एत्तो गुणो अबंधे' इति न गुणसंक्रमणं । प्रागुक्तवा-१५ वण्णे पाठाभावान्त सर्वसंक्रमणं तेनाधःप्रवृत्तसंक्रमणमेकमेव स्यात् । एवं सर्वप्रकृतीनां व्यतिरेकं विचारयेत् । भिष्यात्वे बष्यमाने भिष्यादृष्टावधःप्रवृत्तसंक्रमणं न, कृतः ? सगुणद्वाणिम्म णेव संक्रमदीति निषेधात् । पुनः स्त्यानगृद्धित्रयं द्वादश कषायाः षंत्रस्त्रीवेदौ अरतिः शोकः—॥४१९-४२०॥

आदेय, यशःकीर्ति, निर्माण इन उनतालीस प्रकृतियों में एक अधःप्रवृत्त संक्रमण ही होता है; क्यों कि ये उद्देलन प्रकृतियाँ नहीं हैं इसलिए इनमें उद्देलन संक्रमण नहीं होता। विध्यात २० संक्रमण अवन्ध दशामें सातवें गुणस्थान तक कहा है। अप्रमत्तगुणस्थान तक इनकी बन्ध उपुच्छित्ति नहीं होती। अतः विध्यात संक्रमण भी नहीं होता। इसीसे गुणसंक्रमण भी नहीं होता। वह भी अवन्धदशामें होता है। पूर्वमें कही गयीं सर्वसंक्रमणकी बावन प्रकृतियों में न होनेसे सर्वसंक्रमण भी नहीं होता। अतः एक अधःप्रवृत्त संक्रमण ही होता है। इसी प्रकार सभी प्रकृतियों में संक्रमणका विचार करना चाहिए।

२५ शंका—मिध्यात्वका बन्ध होनेपर मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें अधःप्रवृत्त संक्रमण क्यों नहीं होता ?

सम:धान-अपने गुणस्थानमें इनके संक्रमणका निषेध किया है।

तिर्यंगेकादशप्रकृतिगळ्मे दितु त्रिशत्प्रकृतिगळोळ्द्वे वल्लन होनमागि चतुःसंक्रमणंगळप्युवु ।

संबृष्टिः—

| थि | क  | वं | स्रो | अर | হ্যাক | ति  | कूडि |
|----|----|----|------|----|-------|-----|------|
| 3  | १२ | 8  | 8    | 18 | 8     | 188 | ३०   |

मतं निद्वेयुं प्रचर्लयुं अशुभवर्णचतुष्कपुमुपचातमुमें सप्तप्रकृतिगळगे गुणसंक्रमणमुं अधःप्रवृत्तसंक्रमणमुमेरडक्कुं। संदृष्टिः—

| G. | ľ | प्र | अ व | उ | कूडि |
|----|---|-----|-----|---|------|
|    | 8 | 8   | 8   | 8 | ७    |

असातवेदनीयमुमप्रशस्तविहायोगतियुं आद्यरहित संहननांचकमं संस्थानपंचकमुं नीचै पर्गात्रमुमपर्याप्तमुमस्थिराशुभदुवर्भगदुःस्वरानादेयायशस्क्रीत्तियं बऽस्थिरषट्कमुमें ब ।।

वीसण्हं विज्झादं अधापवत्तो गुणो य मिच्छत्ते । बिज्झादगुणं सन्वं सम्मे विज्झादपरिहीणा ॥४२३॥

विश्वतिबिद्यातोऽद्यःप्रवृत्तो गुणइच मिष्यात्वे । विष्यातगुणः सर्वे सम्यक्त्वे विष्यात-परिहीनाः ॥

विश्वतिप्रकृतिगळ्गे विध्याताधाप्रवृत्तगुणसंक्रमणमें ब भागहारत्रयमक्कुं। संदृष्टि:--

| अ | अ.वि |   |   |   | · |   |   |   | ' |     |     |                 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----------------|
| 8 | 8    | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 8 | 1 8 | <b>२</b> ०<br>३ |

मिण्यात्वप्रकृतियोळ् विध्यातगुणसर्व्यंक्रमणमें म भागहारत्रयमक्कुं मि सम्यक्त्वप्रकृति

योळ् विष्यातपरिहोन भागहार बतुष्टयमुमक्कं । सम्य १।।

तिर्यंगेकादशं चेति त्रिशतप्रकृतिषूद्वेल्लनविज्ञतचत्वारि संक्रमणानि स्युः । पुनः निद्रा प्रचला अशुभवर्णं-चतुष्कमुपचातक्ष्चेति सप्तसु गुणसंक्रणमघःप्रवृत्तसंक्रमणं च । असातवेदनीयमप्रशस्तविहायोगितः, आद्यं विना १५ पंच पंच संहननसंस्थानानि, नीचैगींत्रमपर्यासमस्थिराशुभदुर्भगदुःस्वरानादेयायशस्कीर्तय इति ॥४२१-४२२॥

विशती विष्याताषः प्रवृत्तगुणसंक्रमणानि, मिण्यात्वे विष्यातगुणसर्वसंक्रमणानि, सम्यक्त्वप्रकृती

स्त्यानगृद्धि आदि तीन, बारह कषाय, नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, अरति, शोक, तिर्यक् एकादश, इन तीस प्रकृतियोंमें उद्देलन बिना चार संक्रमण होते हैं। निद्रा, प्रचला, अशुभ वर्णादि चार, उपचात इन सात प्रकृतियोंमें गुणसंक्रमण और अधःप्रवृत्त संक्रमण होते हैं। २० असाता वेदनीय, अप्रशस्त विहायोगति, अन्तके पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नीचगोत्र, अपर्याप्त, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय अयशस्कीर्ति, इन बीसमें विध्यात, अधः-

# सम्मविद्दीणुव्वेल्ले पंचेव य तत्थ होति संकमणा। संजलणतिए पुरिसे अधापवत्तो य सव्वो य ॥४२४॥

संज्वलनकोधमानमायापुरुषवेदंगळं ब नाल्करोळु अथाप्रवृत्त सर्व्वसंक्रमणद्वयमक्कुमिल्ल संज्वलनत्रयनवकवंधकके बंधरहितत्वदोळु गुणसंक्रमणप्राप्ति यिल्लेकं दोड सूत्रोक्तहारद्वयनियम-१० मृंटप्पुदिंदं संदृष्टि:— संकि | पुं | कृष्डि

## ओरालदुगे वज्जे तित्थे विज्ञादधापवत्तो य । इस्सरदिभयजुगुच्छे अधापवत्तो गुणो सन्वो ॥४२५॥

औदारिकद्विके वच्चे तीत्थें विध्याताथाप्रवृत्ती च। हास्यरितभयजुगुष्सास्त्रथाप्रवृत्तो गुणः सर्वैः ॥

#### १५ विष्यातवजितानि चत्वारि ॥४२३॥

सम्यक्तवं विना द्वादशोद्वेल्लनप्रकृतिषु पंचैव संक्रमणानि भवंति । संज्वलनक्रोधमानमायापुंबेदेष्वधः-प्रवृत्तः सर्वसंक्रमणं च । न चैषां बंधव्युच्छित्तौ गुणसंक्रमणप्राप्तिः सूत्रे हारद्वयस्यैव नियमात् ॥४२४॥

भौदारिकद्विके वज्जवृषभनाराचे तीर्थे च विष्यातोऽधःप्रवृत्तश्च । तेषु प्रशस्तत्त्राद् गुणसंक्रमणं नास्ति । तीर्थस्य नारकाभिमुखे नारकापयिते च मिष्यादृष्टी विष्यातोऽस्ति । हास्यरितभयजुगुण्सास्त्रधःप्रवृत्तसंक्रमणं २० गुणसंक्रमणं सर्वसंक्रमणं च ॥४२५॥

प्रवृत्त और गुणसंक्रमण होते हैं। मिथ्यात्वमें विध्यात गुण और सर्व संक्रमण होते हैं। सम्यक्त्व प्रकृतिमें विध्यातके बिना चार संक्रमण होते हैं।।४१९-४२३॥

सम्यक्त्व मोहनीयके बिना बारह उद्वेलन प्रकृतियों में पाँचों संक्रमण होते हैं। संउवलन क्रोध मान माया और पुरुषवेदमें अधःप्रवृत्त और सर्वसंक्रमण होते हैं। इन प्रकृतियों में २५ बन्धन्युच्छित्तिके होनेपर भी गुणसंक्रमण सम्भव नहीं, क्यों कि गाथा में दो ही संक्रमणका विधान किया है।।४२४।।

औदारिक शरीर व अंगोपांग, वज्जवृषभनाराच, और तीर्थंकरमें विध्यात और अधःप्रवृत्त दो संक्रमण ही होते हैं। ये प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं इससे इनमें गुणसंक्रमण नहीं होता।
किन्तु नरकके अभिमुख मिध्यादृष्टि मनुष्यके तथा उसके मरकर नरकमें उत्पन्न होनेपर
अपर्याप्त अवस्थामें तीर्थंकर प्रकृतिमें विध्यात संक्रमण कहा है। हास्य, रित, भय, जुगुप्सा,
इनमें अधःप्रवृत्त संक्रमण, गुणसंक्रमण और सर्वसंक्रमण होते हैं।।४२५॥

औदारिकद्विक वज्रवृषभनाराच तीर्त्यंमुमं ब नाल्कुं प्रकृतिगळोळु प्रशस्तत्विदि गुणसंक्रम-निल्ल । तीर्त्यंकरकके नरकाभिमुखनोलं नारकापर्य्याप्तकनोळं मिण्यादृष्टियोळु विष्यातमक्कुं। विष्यातसंक्रमणमुमधाप्रवृत्तसंक्रमणमुमं ब संक्रमणद्वयमक्कुं। संदृष्टि:— औ । व । ती । कूडि २ । १ । १ । ४

हास्यरितभयजुगुप्त गळें ब नाल्कुं प्रकृतिगळोळाथाप्रवृत्तसंक्रमणमुं गुणसंक्रमणमुं सव्वंसंक्रमणमु-में ब संक्रमणत्रयमक्कुं। संदृष्टि: — ह। १। र १। भ १। जु १ कूडि ४

# सम्मत्तृणुव्वेल्लणथीणित तीसं च दुक्खवीसं च। वज्जोरालदु तित्थं मिच्छं विज्झाद सत्तद्वी ॥४२६॥

सम्यक्तवप्रकृतिरिहतमाव पन्नेरडुमुद्वेल्लनप्रकृतिगळुं स्त्यानगृद्धित्रयावि त्रिशतप्रकृतिगळुमसातवेदा-विविशतिप्रकृतिगळुं वज्जवृषभनाराचशरीरसंहननमुमौदारिकद्विकमुं तीत्थंमुं मिथ्यात्वप्रकृतियुमं ब सप्तषष्ठिप्रकृतिगळु विष्यातसंक्रमणमनुष्टळुवक्कुं। उ १२। थि ३०। अ २०। व १। औ २। ती १० १। मि १। कूडि विष्या ६७।।

> मिच्छूणिगिवीससयं अधापवत्तस्स होति पयडोशो । सुहुमस्स बंधघादिं पहुडो उगुदालदुगतित्थं ॥४२७॥

मिष्यात्वप्रकृतिगाथाप्रवृत्त संक्रममिल्लप्पुर्दारं मिष्यात्वप्रकृतिरहितमागि युवयप्रकृतिगळु नूरिप्पत्तों दु १२१। अथाप्रवृत्तसंक्रमप्रकृतिगळप्पुवु। सूक्ष्मसांपरायन बंधघातिगळु मोवलादुगुदाळ- १५ प्रकृतिगळ्मौदारिकद्विकमुं तीर्त्थमं—

वज्जं पुं संजलणित्रजणगुणसंकमस्स पयडीओ । पणद्वत्तरि संखाओ पयडीणियमं विजाणादि ॥४२८॥

वज्रवृषभनाराचजरीरसंहननमुं पुंवेदमुं संज्वलनत्रयमुमितु नाल्वत्तेळ प्रकृतिगिळिदमूनमा-दुदयप्रकृतिगळु नूरिप्पत्तेरडुं १२२।४७। गुणसंक्रमणप्रकृतिगळप्पुचेप्पत्तर्व्दं बुदत्थं । ७५॥

सम्यक्तवोनद्वादशोद्वेल्लनाः स्त्यानगृद्धित्रयादित्रिशत्, असातादिविशतिः, वच्चर्षभनाराचमौदारिकदिकं तीर्थकरत्वं मिथ्यात्वं चेति सप्तषष्टिः विध्यातसंक्रमणाः स्युः ॥४२६॥

मिध्यात्वोनाः एकविश्वतिशतं अधःप्रवृत्तसंक्रमणप्रकृतयो भवंति । सूक्ष्मसारायस्य दंधवातिप्रभृत्ये-कान्नचत्वारिशत् औदारिकद्विकं तीर्थंकरत्वं ॥४२७॥

सम्यक्तव प्रकृतिके बिना बारह उद्वेलना प्रकृति, स्त्यानगृद्धि तीन आदि तीस, २५ असातावेदनीय आदि बीस, वज्रवृषभनाराच, औदारिकद्विक, तीर्थंकर मिध्यात्व, ये सङ्सठ प्रकृतियां विध्यात संक्रमणकी हैं ॥४२६॥

मिथ्यात्व बिना एक सौ इक्कीस प्रकृतियाँ अधःप्रवृत्त संक्रमणकी हैं। सूक्ष्म साम्प-रायमें जिनका बन्ध होता है वे घातिकमाँकी चौदह प्रकृति आदि उनतालीस, औदारिकद्विक,

24

२०

२५

पूर्वोक्तोद्वेल्लनप्रकृतिगळु पविमूर १३। बिध्यात ६७। अथा १२१। गुणसंक्रमप्रकृति-गळप्पत्तरदु ७५। सर्वसंक्रम प्रकृतिगळस्वत्तरहु ५२॥

अनंतरं स्थित्यनुभागंगळ बंधक्कं प्रदेशसंक्रमणक्कं स्वामित्वगुणस्थान संख्ययं पेळदपरः :-

# ठिदियणुभागाणं पुण बंधो सुहुमोत्ति होदि णियमेण । बंधपदेसाणं पुण संक्रमणं सुहुमरागोत्ति ॥४२९॥

स्थित्यनुभागानां पुनब्बं वः सूक्ष्मसांपरायपर्धंतं भवति नियमेत । बंधप्रदेशानां पुनः संक्रमणं सूक्ष्मसांपरायपर्धंतं ॥

स्थित्यनुभागंगळबंधं मत्ते सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानपर्यंतमक्कुमेके दोडे ठिवि अणुभागा कसायदो होति ये दु सूक्ष्मलोभकषायोवयमुळळिल्ल पर्यंतं यथासंभवमागि स्थित्यनुभागबंधमक्कु-१० मिल्लदं मेले कारणाभावे कार्यंस्याप्य गावः ये दितु स्थित्यनुभागबंधमिल्लप्पुदरिदमेकसमयस्थिति-कमप्प योगहेनुकसातबंधकके प्रकृतिप्रवेशबंधमात्रमेयक्कुं नियमदिवं। मत्ते बंधप्रदेशंगळ संक्रमणमुं सूक्ष्मसांपरायपर्यंतं यथासंभवमागियक्कु मेकं दोडे बंधे अधापवत्तो ये दु स्थितबंधमुळळिल्ल-पर्यंतं प्रदेशसंक्रममुंटप्पुदर्रिदं।।

अनन्तरं पंचभागहारंगळगल्पबहुत्वमं गाथाषट्कविदं पेळदपरः—

सन्वस्सेकं रूवं असंखभागो दु पन्लखेदाणं। गुणसंकमो दु हारो ओकड्दुक्कड्ढणं तत्तो ॥४३०॥

सर्वस्यैकं रूपमसंख्यभागस्तु पल्यच्छेवानां । गुणसंक्रमस्तु हारोऽपकर्षणोत्कर्षणस्ततः ॥

वज्रर्षभनाराचं पुंवेदः संज्वलनत्रयं चेति समचत्वारिशदूनद्वाविशतिशतं गुणसंक्रमप्रकृतयो भवंति, पंचसप्ततिरित्यर्थः ॥४२८॥ अथ स्थित्यनुभागबंधस्य प्रदेशबंधसंक्रमणस्य च गुणस्थानसंख्यामाह—

स्थित्यनुभागयोबंधः पुनः सूक्ष्मसांपरायपर्यंतमेव स्यात्, तयोः कथायहेनुत्वात् । सातस्य तदुर्शर बंधेऽपि तस्य प्रकृतिप्रदेशमात्रत्वात् । पुनः प्रदेशबंधानां संक्रमणमपि सूक्ष्मसांपरायपर्यंतमेव 'बंधे अधापवत्तो' इति स्थितिबंधपर्यंतमेव तत्संभवात् ॥४२९॥ अथ पंचभागहाराणामल्पबहुत्वं गाथाषद्केनाह—

तीर्थंकर, वज्रवृषभनाराच, पुरुषवेद, संज्वलन क्रोध मान माया, इन सैंतालीस प्रकृतियोंसे रहित एक सौ बाईस अर्थात् पिचहत्तर प्रकृतियोंमें गुणसंक्रमण होता है।।४२७-४२८॥

आगे स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धके संक्रमणके गुणस्थानोंकी संख्या कहते हैं—

स्थित और अनुभागका बन्ध सूक्ष्म साम्पराय पर्यन्त ही होता है क्योंकि वे दोनों बन्ध कषायहेतुक होते हैं। यद्यपि सातावेदनीय सूक्ष्मसाम्परायके बाद भी बँधता है तथापि वहाँ उनका प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध ही होता है। पुनः बन्धको प्राप्त हुए परमाणुओंका संक्रमण भी सूक्ष्म साम्पराय पर्यन्त ही होता है; क्योंकि 'बंघे अधापवत्तो' इस गाथाके अनुसार जहाँ तक स्थितिबन्ध होता है वहीं तक संक्रमण होता है।।४२९॥

आगे पाँच भागहारोंका अल्प-बहुत्व छह गाथाओंसे कहते हैं-

सर्वं संक्रमणभागहारं सर्व्यतः स्तोकमदक्के प्रमाणमेकरूपमक्कुं।१। तु मत्त मदं नोडलु मसंख्यातगुणमप्प पल्यच्छेदासंख्यातकभागं गुणसंक्रमभागहारप्रमाणमदकु छे ०००० मदं नोडलपक्षंणोत्कर्षणभागहारमसंख्यातगुणितमागुत्तळुं पल्यच्छेदाऽसंख्यातकभागमात्रमयक्कु छे मदं नोडलुः—
७००

## हारं अधापवत्तं तत्तो जोगंमि जो दु गुणगारो । णाणागुणहाणिसला असंखगुणिदक्कमा होति ॥४३१॥

हारोऽघाप्रवृत्तस्ततो योगे यस्तु गुणकारो नानागुणहानिशलाका असंख्यगुणितकमा भवंति ॥

आ उत्कर्षणापकर्षणभागहारमं नोडलथाप्रवृत्तसंक्रमभागहारमसंख्यातगुणितमागृत्तळुं पल्यच्छेदासंख्यातैकभागप्रमाणमेयक्कुं छे ततः अदं नोडलुं योगदोळा उदो दु गुणकारमदुवुम- १ ०० ततः अदं नोडलुं योगदोळा उदो दु गुणकारमदुवुम- १ ०० ति विद्यातगुणितमागुत्तलु पल्यच्छेदाऽसंख्यातैक भागमयक्कुं छे तु मत्तदं नोडलुं स्थितिय ० नानागुणहानिश्चलाकेगळुमसंख्यातगुणितंगळागुत्तळुं पल्यवग्गंशलाकाद्धं च्छेदराशिविरहितपल्याद्धं- च्छेदराशिप्रमितंगळपुवु । छे व छे ॥

तैकभागः छे ततः अघः प्रवृत्तसंक्रमभागहारोऽसंख्यातगुणितोऽपि पल्यच्छेदासंख्यातैकभागः छे ततो योगे aaa

सर्वसंक्रमण भागहार सबसे थोड़ा है। अतः उसका प्रमाण एक है। आशय यह है
कि अन्तकी फालिमें जितने परमाणु शेष रहे थे; उनमें इस भागहारके प्रमाण एकसे भाग
देनेपर सर्व ही परमाणु आये। वे सब अन्य प्रकृतिक्रप परिणमें तो उसे सर्वसंक्रमण जानना।
उससे असंख्यातगुणा गुणसंक्रमण भागहार है, जिसका प्रमाण पल्यके अर्घच्छेदोंके २०
असंख्यातवें भाग है। सो गुणसंक्रमण रूप प्रकृतियोंके परमाणुओं में इस भागहारके प्रमाणसे
भाग देनेपर जो परिमाण आवे उतने परमाणु यथायोग्य कालमें प्रतिसमय असंख्यात गुणे
होकर अन्य प्रकृतिक्प परिणमन जब करें तो वह गुण संक्रमण है। उससे उत्कर्षण भागहार
और अपकर्षण भागहार असंख्यात गुणे हैं। तथापि ये दोनों प्रथक्-प्रथक् पल्यके अर्घच्छेदोंके
असंख्यातवें भाग प्रमाण है। यद्यपि इन पाँच भागहारों में इनका कथन नहीं है तथापि जहाँ २५
उत्कर्षण भागहार या अपकर्षण भागहारका कथन आवे वहाँ ऐसा जानना। इनसे अधःप्रवृत्त संक्रमण भागहार असंख्यात गुणा है तथापि वह भी पल्यके अर्घच्छेदोंके असंख्यातवें

## तत्तो पन्लसलायच्छेदिदया पन्लछेदणा होति । पन्लस्स पढममूलं गुणहाणोवि य असंखगुणिदकमा ॥४३२॥

ततः पल्यशलाकाच्छेदाधिकाः पल्यच्छेदना भवंति । पल्यस्य प्रथममूलं गुणहानिरपि चाऽसं-ख्यातगुणितकमाः ॥

पतः आ स्थितिनानागुणहानिशलाकेगळं नोडलुं पत्यवग्गंशलाकाई च्छेदाधिकंगळु पत्याई-च्छेदशलाकेगळपुनु । छे ।। अदु कारणमागि नानागुणहानिशलाकेगळु पत्यवगंशलाकाई च्छेदराशि-विरहितपत्याई च्छेदप्रमितंगळं दु पेळत्पट्टुनु । अपि आ पत्यच्छेदशलाकंगळं नोडलुं पत्य । थम-मूलमसंख्यातगुणितमक्कु मू १ मंतं दोडे दिरूपवर्गाधारेयोळु पत्य च्छेदराशियंदं मेले पत्यप्रथ-ममूलमसंख्यातवर्गास्थानंगळं नडेदु पुद्दुदप्पुदरिदं । च अदं नोडलु स्थितिगुणहान्यायाममसंख्यात-१० गुणितमक्कु प १ मंतं दोडा प्रथममूलगुणकारं सप्ततिचतुर्व्वारकोटिपत्यप्रथममूलंगळं स्थिति-छे व छे नानागुणहानिशलाकेगळिदं भागिसिदेकभागमप्पुदरिदं । मू १ । मू १ । ७० । को ४ गुणिसिदो-छे व छे

डिदु। प१ ॥ छेवछे

यो गुणकारः सोऽनंख्यातगुणेऽपि पल्यच्छेदासंख्यातैकभागः छे । तु-पुनस्ततः स्थितेनीनागुणहानिशलाकाराशिरति संख्यातगुणोऽपि पल्यवर्गशलाकार्घच्छेदोनपल्यार्घच्छेदमात्रः छे—व—छे । ततः पल्यार्घच्छेदशलाकाराशिः
पल्यवर्गशलाकार्घाच्छेदाधिकः छे अपि ततः पल्यप्रथममूलमसंख्यातगुणं मू १, द्विक्तवर्गधारायां तस्योपर्यंसंख्यातवर्गस्थानान्यतीत्योत्पन्नत्वात् । च ततः स्थितिगुणहान्यायामोऽसंख्यातगुणः प १ स्थितिनानागुणछे—व—छे
हानिशलाकाभक्तप्रसतिचतुर्वारकोटिगुणितपल्यप्रथममूलवर्गमात्रत्वात् मू १ मू १ ७० को ४ गुणिते सत्येवं ।
छे—व—छे

भाग है। सो जो अधःप्रवृत्त संक्रमण रूप प्रकृतियाँ हैं उनके परमाणुओं इसका भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उतने परमाणु अन्य प्रकृतिरूप होकर जहाँ परिणमे वहाँ अधःप्रवृत्त संक्रमण २० जानना। इससे योगों के कथनमें जो गुणकार कहा है वह असंख्यात गुणा है। तथापि वह भी पल्यके अर्धच्छेदों के असंख्यातवें भाग है। उससे जघन्य योगस्थानको गुणा करनेपर उत्कृष्ट योगस्थान होता है। इससे कमों की स्थितिको नानागुणहानि शलाकाका प्रमाण असंख्यात गुणा है। सो पल्यके अर्धच्छेदों में-से पल्यकी वर्गशलाकाके अर्धच्छेदों को घटानेपर जो प्रमाण रहे उतना है। उससे पल्यके अर्धच्छेदों का प्रमाण अधिक है। सो पल्यकी वर्गशलाकाके जितने अर्धच्छेद होते हैं उतना अधिक है। उससे पल्यका प्रथम वर्गमूल असंख्यात गुणा है। क्योंकि द्विरूपवर्गधारामें पल्यके अर्धच्छेदरूप स्थानसे असंख्यात स्थान जानेपर पल्यका प्रथम वर्गमूल होता है। उससे कर्मको स्थितिको एक गुणहानिके समयोंका प्रमाण असंख्यात गुणा है। क्योंकि सात सो को चार बार एक कोटिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उससे गुणित पल्यको स्थितिकी नाना गुणहानिके प्रमाणका भाग देनेपर यही प्रमाण आता है।

३० १. इदर अभिप्रायं मुद्देश्यक्तमादपुदु ।

# अण्णोण्णब्मत्थं पुण पन्लमसंखेजजरूवगुणिदकमा । संखेजजरूवगुणिदं कम्मुक्कस्सिठदी होदि ॥४३३॥

अन्योन्याम्यस्तः पुनः पल्यमसंख्येयरूपगुणितक्रमौ । संख्येयरूपगुणिता कम्मोत्कृष्टस्थि । तिक्रमैवति ॥

पुनरन्योन्याम्यस्तराज्ञिः मत्ता स्थितिगुणहान्यायाममं नोडलुमन्योन्याम्यस्तराज्ञि असंख्यात- पुणितमक्कु प मंते बोडवुवुं नानागुणहानिश्चलाकामात्रद्विक संवर्गासंज्ञिनतमन्योन्याम्यस्तराज्ञिन्व यप्पुवर्रितं । पल्यवर्गाश्चलाकामात्रदिक संवर्गासंख्यातगृणितत्त्रं सिद्धमक्कु मदं नोडलु पल्यमसंख्यातगृणितमक्कुमन्योन्याम्यस्तराज्ञियं पल्यवर्गाशलाकाराशियं गृणिसिवोड पल्यमक्कुमप्पुवर्रितं प आ पल्यमं नोडलु कम्मीत्कुष्टित्यित संख्यातह्रपगृणितमक्कु प १ मा गृणकारभूत संख्यातप्रमाणमनरियत्वेडि त्रैराशिकं माडल्पडुगुमवं ते वोडे एकसागरोपमक्के पत् १० कोटी कोटि पल्यंगळागुत्तं विरल्पत्रु कोटीकोटिसागरोपमंगळगेनितु पल्यंगळपुवे वितु । प्र । सा १ । फ प १० । को २ । इ सा । ७० । को २ । बंद लब्धं सप्ततिचतुवर्गरकोटियल्यंगप्पुवप्युव-रिदं गणकारभूत संख्यात प्रमाणं सिद्धमादुवु ।।

अंगुल असंखभागं विज्झादुव्वेन्लणं असंखगुणं । अणुभागस्स य णाणागुणहाणिसला अणंताओ ॥४३४॥

अंगुलाऽसंख्यातभागो विष्यात उद्वेल्लनोऽसंख्यगुणोऽनुभागस्य नानागुणहानिश्चलाका अनंताः ॥

प १ ततोऽन्योन्याभ्यस्तराशिरसंख्यातगुणः प नानागुणहानिमात्रद्विकसंवर्गसमुत्यन्नत्वात् । ततः पल्यम-छे-व-छे

संख्यातगुणं पत्यवर्गशलाकागुणितत्वात् प । ततः कर्मोक्वष्टस्थितः संख्यातगुणा प १ । यद्येकसागरोपमस्य दश-कोटाकोटिपल्यानि तदा सप्तिकोटाकोटीनां कतीति सप्ततिचतुर्वारकोटिगुणकारसंभवात् । ततो विध्यातसंक्रम- २०

उससे कर्मकी स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण असंख्यातगुणा है; क्योंकि नाना गुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण होता है। उससे पल्यका प्रमाण असंख्यातगुणा है; क्योंकि उस अन्योन्याभ्यस्त राशिके प्रमाणको पल्यकी वर्गशलाकांसे गुणा करनेपर पल्य होता है। उससे कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण संख्यातगुणा है, क्योंकि एक सागरके दस कोड़ाकोड़ी पल्य होते हैं तो २५ वहत्तर कोड़ाकोड़ी सागरके कितने होंगे। चार बार एक कोटिसे साग सौको गुणा करे उतने पल्य हुए। उससे विध्यात संक्रमण भागहार असंख्यातगुणा है। वह सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। सो विध्यात संक्रमणकी प्रकृतियोंके परमाणुओंको उसका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतने परमाणु जहाँ अन्य प्रकृतिख्यसे परिणमन करें वहाँ विध्यात संक्रम जानना। उससे उद्देलन भागहार असंख्यातगुणा है। वह भी सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग ३० प्रमाण है। सो उद्देलन प्रकृतिके परमाणुओंको उससे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतने

आ कम्मोत्कृष्टस्थितियं नोडलु विध्यात संक्रमभागहारमसंख्यातगुणितमक्कुमदुवुं सूच्यंगुला-संख्यातेकभागप्रमितमक्कु २ मदं नोडलुद्वेल्लनभागहारमसंख्यातगुणितमक्कुमदुवुं सूच्यंगुला-व व

संख्यातेकभागप्रमाणमक्कु २ मनुभागविषयनानागुणहानिशलाकेगळ् अनंतंगळप्पुवु ख—

## गुणहाणि अणंतगुणं तस्स दिवङ्कं णिसेयहारो य । अहियकमा अण्णोणब्भत्थो रासी अणंतगुणो ॥४३५॥

' गुणहानिरनंतगुणा तस्या द्वयद्धों निषेकहारक्चाधिकक्रमो । अन्योन्याभ्यस्तराशिरनंतगुणः ॥ अनुभागविषयनानागुणहानिशलाकेगळं नोडलनुभागविषयगुणहान्यायाममनंतगुणमक्कु । ख । ख । मदं नोडलनुभागविषयप्रथमवर्ग्गणानयनिमित्तद्वद्धंगुणहानि एकगुणहानि अर्द्धदिवमधिक-मक्कु ख ख ३ । मदं नोडलु दोगुणहानियुमेकगुणहान्यद्धंदिवमधिकमक्कु । ख । ख । २ ॥ मा २ १० निषेकहारमं नोडलु अनुभागविषयाऽन्योन्याभ्यस्तराशियुमनंतानंतगुणितमक्कु । ख । ख । २ । ख ।

निषकहारम नोडलु अनुभागविषयाऽन्यान्याम्यस्तराशियुमनतानतगुणितमक्कु । ख । ख । २ । ख । मिल्लि समुरुचयसंदृष्टि :—

| स | गण                 | अ । उ            | अथा             | यो. गु. | नाना | प  | प       | गुण          | अन्यो | प | क. | उ | ४<br>विध्या | ५<br>उद्वे |  |
|---|--------------------|------------------|-----------------|---------|------|----|---------|--------------|-------|---|----|---|-------------|------------|--|
| 8 | <b>छे</b><br>३८ ६६ | <b>छे</b><br>ठठठ | <b>छे</b><br>३३ | छ       | छेछे | छे | म<br>११ | प?<br>छेव छे | प     | q | प  | 9 | ٦<br>88     | २<br>a     |  |

| + | अनु.नाना | अनु. गु | अनु.दिवा          | निषेक | अन्योन्या |
|---|----------|---------|-------------------|-------|-----------|
|   | ख        | ब ख     | ख ख <b>३</b><br>२ | ख। ख२ | ख।ख २ ख   |

तदालापः २ । ततोऽनुभागस्य नानागुणहानिशलाका अनंता ख । ततो नानागुणहान्यायामोऽनंतगुणः ख ख । ततो व

द्वचर्षगुणहानिरघिका ख ख ३ । ततो दोगुणहानिरघिका ख ख २ । ततोऽन्योन्याम्यस्तराशिरनंतगुणः ख ख

१५ परमाणु जहाँ अन्य प्रकृतिरूप परिणमन करें वहाँ उद्वेलन संक्रमण जानना। उससे कमें के अनुभागके कथनमें नाना गुणहानि शलाका अनन्त प्रमाण है। उससे उस अनुभागकी एक गुणहानिके आयामका प्रमाण अनन्तगृणा है। उससे उसकी ही डेढ़ गुणहानिका प्रमाण उसके आधे प्रमाण अधिक है। उससे उसकी ही दो गुणहानिका प्रमाण आधे गुणहानिके

२०

[ इंतु भगववर्हत्परमेश्वर चारुचरणारिववद्वंद्ववंदनानंदितपुण्णपुंजायमानश्रीमद्रायराजगुरु-मंडलाचार्यंमहावादवादीश्वररायवादिपितामह सकलिदद्वज्जनचक्रवित्त श्रीमदभयसूरि सिद्धांत-चक्रवित्तश्रीपादपंकजरजोरंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्ण विरचितगोम्मटसार कर्णाटवृत्तिजीव-तत्त्वप्रदीपिकयोळु कम्मंकांड पंचभागहार द्वितीयचूलिकाधिकारं निरूपिसल्पट्दुदु॥]

अनंतरं दशकरणतृतीयचूलिकयं चतुर्दशगाथासूत्रंगळिवं पेळलुपक्रमिसि तदादियोळु निज-श्रुतगुरुगळं नमस्कारमं माडिवपं।

जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलिहमुत्तिण्णो । वीरिंदणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगुरुं।।४३६॥

यस्य च पादप्रसादेनानंतसंसारजलिधमुत्तीर्णो । बीर्रेद्रणंदिवत्सो नमामि तमभयणंदिगुरुं ।। आवनानोर्ग्वं श्रुतगुरुविन पादप्रसादिंदं बीरेंद्रणंदिवत्सं संसारजलिधयनुत्तरिसिदनंतप्पऽ- १० भयनंदिगुरुवं नमस्करिसुवे ।

> बंधुक्कड्ढणकरणं संकममोकड्ढ्दीरणा सत्तं । उदयुवसामणिधत्ती णिकाचणा होति पडिपयडी ॥४३७॥

बंधोत्कर्षणकरणं संक्रमापकर्षणोदीरणासत्त्वमुदयोपशमनिधत्तिनिकाचना भवंति प्रति-प्रकृति ॥

बंधकरणमुमुत्कर्षणकरणमुं संक्रमणकरणमुं अपकर्षणकरणमुमुदीरणाकरणमुं सत्वकरणमुमुदयकरणमुमुपशमकरणमुं निधत्तिकरणमुं निकाचनकरणमुमं दितु दशकरणंगळु प्रत्येकमेकैकप्रकृतिगळण्युत्रु ।

२ ख ॥४३०-४३५॥

इति पंचभागहाराख्या द्वितीयचूलिका व्याख्याता।

स्य दशकरणचूलिकां चतुर्दशगायासूत्रैर्वक्तुमुपक्रममाणस्तदादौ निजश्रुतगुरुं नमस्यति—
यस्य श्रुतगुरोः पादप्रसादेन वीरेंद्रनंदिवत्सः अनंतसंसारजलिधमुत्तीर्णः तमभयनंदिगुरुं नमामि ॥४३६॥
संघः उत्कर्षणं संक्रमोऽपकर्षणमुदीरणा सत्त्वमुदयः उपशमो निषत्तिनिष्काचनेति दश करणानि प्रकृति
प्रकृति भवंति ॥४३७॥

आयाम प्रमाण अधिक है, उससे उस अनुभागको अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण अनन्त- २५ गुणा है। इस प्रकार पाँच भागहारोंके अल्पबहुत्वके प्रसंगसे दूसरोंके भी अल्पबहुत्वका कथन किया।।४३०-४३५॥

पंचभागहार चूलिका समाप्त।

जिस शास्त्रगुरुके चरणोंके प्रसादसे वीरनिद और इन्द्रनिद्का शिष्य मैं नेमिचन्द्रा-चार्य अनन्त संसार समुद्रके पार हो गया उस अभयनिद गुरुको नमस्कार करता हूँ॥४३६॥ ३ बन्ध, उत्कर्षण, संक्रम, अपकर्षण, उदीरणा, सत्त्व, उदय, उपशम, निधत्ति, निकाचना ये दस करण प्रत्येक प्रकृतिमें होते हैं ॥४३७॥

१. ब प्रति प्रकृति भे।

# कम्माणं संबंधो बंधो उक्कड्ढणं हवे वड्ढी । संकममण्णत्थगदी हाणी ओकड्ढणं णाम ॥४३८॥

कम्मंणां संबंधो बंध उत्कर्षणं भवेद्वृद्धिः । संक्रमोऽन्यत्रगतिहानिरपक्षणं नाम ॥

आउदों दु जीवक्के मिध्यात्वादिपरिणामंगळिदमाउदों दु पृद्गलद्रव्यं ज्ञानावरणादिकम्मं-५ स्वरूपिंददं परिणमिसुगुमदु मत्ताजीवक्के ज्ञानादिगळं मरसुगुमें दित्यादिसंबंधं बंधमं बुदक्कुं। कम्मंगळ स्थित्यनुभागंगळ वृद्धियुत्कर्षणमं बुदक्कुं। परप्रकृतिस्वरूपपरिणमनं संक्रममं बुदु। स्थित्यनुभागंगळ हानि अपकर्षणमं बुदक्कुं।।

> अण्णत्थिठियस्सुद्ये संछुहणमुदीरणा हु अत्थित्तं । सत्तं सकालपत्तं उदओ होदित्ति णिदिष्टो ॥४३९॥

१० अन्यत्र स्थितस्योदये निक्षेपणमुदीरणं खलु अस्तित्वं। सत्त्वं स्वकालप्राप्तमुदयो भवतीति निर्दिष्टं ॥

उदयाविलबाह्यस्थितद्रव्यक्कपकर्षणवर्शावस्याविलयोळ् निक्षेपणमुदीरणमें बुदक्कु । मस्तित्वमं सत्वमें बुदु । स्वस्थितियनेय्वरूपट्टुदुदयमें दु पेळल्पट्टुदु ॥

> उदये संकग्रदये चउसुवि दादुं कमेण णो सक्कं। उवसंतं च णिधत्ती णिकाचिदं होदि जं कम्मं।।४४०॥

उदये संक्रमोदये चतुर्व्विप दातुं क्रमेण नो शक्यं। उपशांतं च निधत्ति निकाचितं भवति यत्कम्मं।।

मिध्यात्वादिपरिणामैर्यत्पुद्गलद्रव्यं ज्ञानावरणादिरूपेण परिणमति तच्च ज्ञानादीन्यावृणोतीत्यादि संबंघो बंघः । स्थित्यनुभागयोर्वृद्धिः उत्कर्षणं । परप्रकृतिरूपपरिणमनं संक्रमणं । स्थित्यनुभागयोर्हानिरपकर्षणं २० नाम ॥४३८॥

उदयावलिबाह्यस्थितिद्रव्यस्यापकर्षणवशादुदयावल्यां निक्षेपणमुदीरणा खलु, अस्तित्वं सत्त्वं, स्वस्थिति प्राप्तमुदयो भवतीति निर्दिष्टः ॥४३९॥

मिध्यात्व आदि परिणामोंसे जो पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादिरूप परिण्मता है और ज्ञानादिको ढाँकता है उसका सम्बन्ध होना बन्ध है। जो स्थित अनुभाग पूर्वमें था उसमें २५ वृद्धि होना उत्कर्षण है। जो प्रकृति पूर्वमें बँधी थी उस प्रकृतिके परमाणुओंका अन्य प्रकृति-रूप होना संक्रमण है। जो स्थिति अनुभाग पूर्वमें था उसमें हानि होना अपकृषण है।।४३८।।

उदयावलीके बाहर स्थित द्रव्यको अपकर्षणके द्वारा उदयावलीमें लाना उदीरणा है। अर्थात् जिन प्रकृतियों के निषेकोंका उदयकाल नहीं है, उनकी स्थितिको घटाकर, जो निषेक आवली मात्र कालमें उदयमें आते हैं उनमें उनके परमाणुओंको मिलाना, जिससे उनके साथ ही उनका भी उदय हो वह उदीरणा है। अस्तित्वको अर्थात् पुद्गलोंका कर्मक्रपसे रहना सत्त्व है। कर्मोंको जितनी स्थिति है उस स्थितिका पूरा होना उदय है। १४३९॥

१५

२०

यत्कर्म आउवो दु कम्मस्वरूपपरिणतपुर्गलद्रव्यं उदयाविलयोळिक्कलु बारददनुपशांत-म बुदु । उदयाविलयोळिक्कलुं संक्रमियिसलुं शक्यमल्लदुवं निषत्तिये बुदु । उदयाविलयोळिक्कलुं संक्रमिसलुगुर्काषसलुं अपकाषसलुं शक्यमल्लदुदु निकाचितमें दु पेळल्पट्दुदु ।।

इंतु दशकरण लक्षणंगळं पेळद नंतरं प्रकृतिगळगेयुं गुणस्थानंगळगेयुं संभविसुव करणंगळं गाथाद्वयदिवं पेळदपर:—

> संकमणाकरणूणा णवकरणा होति सन्वआऊणं । सेसाणं दसकरणा अपुन्वकरणोत्ति दसकरणा ॥४४१॥

संक्रमकरणोनानि नवकरणानि भवंति सर्व्वायुषां । शेषाणां दशकरणानि अपूर्व्वकरणपट्यंतं दशकरणानि ॥

संक्रमकरणरिहतनवकरणंगळु नाल्कुमायुष्यंगळोळमक्कुं। शेषप्रकृतिगळेल्लं दशकरणंग- १० ळप्पुबु। मिथ्याद्दष्टियादियागि अपूर्वंकरणगुणस्थानपर्यंतं दशकरणंगळप्पुबु।।

आदिमसत्तेव तदो सुहुमकसाओत्ति संकमेण विणा । छन्च सजोगित्ति तदो सत्तं उदयं अजोगित्ति । १४४२॥

आिबमसप्तेव ततः सूक्ष्मसांपरायपर्यंतं संक्रमेण विना । षट् च सयोगपर्यंतं ततः सस्व-मुक्योऽयोगिपर्यंतं ।।

ततः अपूर्वेकरणगुणस्थानिदं मेले सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानपर्यंतं मोदल सप्तकरणंगळण्यु-ववरोळु संक्रमकरणं पोरगागि षट्करणंगळु सयोगकेवलिगुणस्थानपर्यंतमण्युविल्लदं मेले अयोगि-

यत्कर्म उदयावल्यां निक्षेप्तुमशक्यं तदुपशांतं नाम । उदयावल्यां निक्षेप्तुं संक्रमियतुं चाशक्यं तिन्निषत्तिनिम । उदयावल्यां निक्षेप्तुं संक्रमियतुमुत्कर्षयितुमपक्षियतुं चाशक्यं तिन्निकाचितं नाम भवति ॥४४०॥ एवं दशकरणलक्षणं प्ररूप्य प्रकृतीनां गुणस्थानानां च संभवंति तानि गाथाद्वयेनाह—

चतुर्णीमायुषां संक्रमकरणं विना नव करणानि भवंति । शेषसर्वप्रकृतीनां दशकरणानि भवंति । मिण्यादृष्ट्याद्यपूर्वकरणार्यंतं दशकरणानि भवंति ॥४४१॥

ततः अपूर्वकरणगुणस्थानादुपरि सूक्ष्मसांपरायपर्यंतमाद्यान्येव बंधादीनि सप्त करणानि भवंति । तत्रापि

कर्मको उदयावलीमें लानेमें असमर्थ कर देना उपशम है। कर्मका उदयावलीमें लानेमें या अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करनेमें समर्थ न होना निधित्त है। कर्मका उदयावलीमें २५ लानेमें, अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करनेमें, उत्कर्षण या अपकर्षण करनेमें असमर्थ होना निकाचित है।।४४०॥

इस प्रकार दस करणोंका निरूपण करके जिन प्रकृतियों में और गुणस्थानों में ये करण होते हैं उन्हें दो गाथाओं से कहते हैं—

चारों आयुमें संक्रमकरणके बिना नौ करण होते हैं। शेष सब प्रकृतियोंमें दस करण है॰ होते हैं। मिध्यादृष्टिसे छेकर अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यन्त ये दस करण होते हैं।।४४१॥ अपूर्वकरण गुणस्थानसे ऊपर सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त आदिके बन्ध आदि सात ही

#### केवलिगुणस्थानदोळु सत्वकरणमुमुदयज्ञरणमुमेरडेयप्टुवु ॥

### णवरि विसेसं जाणे संकममिव होदि संतमोहम्मि । मिच्छस्स य मिस्सस्स य सेसाणं णित्थ संकमणं ।।४४३॥

निवन विशेषं जानोहि संक्रमोपि भवत्युपशांतमोहे। मिथ्यात्वस्य च मिश्रस्य च शेषाणां ५ नास्ति संक्रमणं।।

उपशांतकषायगुणस्थानदोळु विशेषमुंटप्पुददाबुदे दोड मिण्यात्विमश्रप्रकृतिगळरडक्के संक्रमणकरणमंटदे ते दोड मिण्यात्वद्रध्यपुमं मिश्रप्रकृतिद्रध्यपुमं सम्यश्र्यप्रकृतिस्वरूपमागि माळपनप्पुदरिवं शेषप्रकृतिगळगे संक्रमणकरणं पोरगागि षट्करणंगळयप्पुच । संदृष्टि :—

| *               | मि | सा | मि | अ  | दे | प्र | अ  | अ  | अ | सू | उ |  |
|-----------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|---|----|---|--|
| <b>ब्यु</b> चिछ | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | ą  | 0 | 0  | 8 |  |
| करण             | १० | 90 | १० | १० | १० | १०  | १० | १० | 9 | 9  | 9 |  |
| असत्व           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | o  | 3 | ३  | 3 |  |

|   |     | क्षी | स | अ |
|---|-----|------|---|---|
|   | 0   | 0    | 8 | २ |
| • | EV. | Ę    | Ę | २ |
|   | 8   | 8    | 8 | 6 |

अपूर्विकरणनोळु उपशमनिधत्तिनिकाचनंगळुं मूरुं व्युच्छित्तियक्कु । अनिवृत्तिकरणनोळं १० सूक्ष्मसांपरायनोळं व्युच्छित्तिशून्यमक्कुं । उपशांतकषायनोळु मिथ्यात्विमश्रंगळ्गे संकमणमुंटप्पु-

संक्रमकरणं विना षडेव सयोगपर्यंतं भवंति । तत उपर्ययोगे सत्त्वोदयकरणे हे एव ॥४४२॥

उपशांतकषाये विशेषोऽस्ति । स कः ? मिध्यात्विमश्रयोरेव संक्रमणमस्ति तद्द्रव्यस्य सम्यक्त्वप्रकृति-रूपेण करणात् । शेषप्रकृतीनां संक्रमकारणं विना षडेव । अपूर्वकरणे उपशमनिधत्तिनिकाचनत्रयं व्युच्छित्तः,

करण होते हैं। उनमें-से भी सयोगी पर्यन्त संक्रमके बिना छह ही करण होते हैं। उससे १५ ऊपर अयोगीमें सत्त्व और उदय दो ही करण होते हैं।।४४२।।

किन्तु उक्त कथनमें विशेष यह है कि उपशान्त कषाय गुणस्थानमें मिश्यात्व और मिश्र इन दोनोंका संक्रमण भी होता है, इनके परमाणुओंको सम्यक्त्व मोहनीयरूप परिण-माता है। शेष प्रकृतियोंमें संक्रमके बिना छह ही करण होते हैं। इस तरह अपूर्वकरणमें

१. म मुंटदाबुदे<sup>°</sup>।

80

वरिदमा प्रकृतिद्वयमं कूर्तुं संक्रमसिहतभागि सप्तकरणंगळप्रुषु । शेषप्रकृतिगळं कुरुत्तु संक्रमण-करणच्युच्छित्ति सूक्ष्मसांपरायनोळयनकं अप्युवरिदमुपशांतकषायनोळु षट्करणमेयनकुं । क्षीण-कषायनोळु करणच्युच्छित्तिशून्यमनकुं । सयोगकेविलयोळु बंधोत्कर्षणापकर्षण उदीरणाकरण-चतुष्कच्युच्छित्तियनकुमयोगिकेविलयोळु सत्वोदयकरणद्वयनके व्युच्छित्तियनकुं । शेष सुगमं ॥

बंधुक्कड्ढणकरणं सगसगबंधोत्ति होदि णियमेण । संकमणं करणं पुण सगसगजादीण बंधोत्ति ॥४४४॥

बंघोत्कर्षणकरणे स्वस्वबंघपरर्यंतं भवतः नियमेन । संक्रमणं करणं पुनः स्वस्वजातीनां बंधपरयंतं ॥

बंधकरणमुत्कर्षणकरणमें बरडुं स्वस्वबंधव्युच्छित्तिपर्यंतमक्कुं नियमदिदं । संक्रमणकरणं मत्ते स्वस्वजातिगळबंधव्युच्छित्तिपर्यंतमक्कुं ॥

ओकड्ढणकरणं पुण अजोगिसचाण जोगिचरिमोत्ति । खीणं सुहुमंताणं खयदेसस्सावलीयसमयोत्ति ॥४४५॥

अपकर्षणकरणं पुनरयोगिसत्वानां योगिचरमपर्यंतं क्षीणसूक्ष्मांतानां क्षयदेशः सावलिक-समयपर्यतं ॥

अनिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसांपराये च शून्यं, उपशांतकषाये मिण्यात्विमश्रप्रकृती प्रति सप्त करणानि स्युः, शेषप्रकृतीः १५ प्रति संक्रमणस्य सूक्ष्मसांपराये एव छेदात् षडेव । क्षोणकषाये व्युच्छित्तः शून्यं, सयोगे बंघोतकर्पणापकर्पणोदी-रणकारणानि, अयोगे सत्त्रोदयौ । शेषं सुगमं ॥४४३॥

बंधकरणमुत्कर्षणकरणं च स्वस्वबंधव्युच्छित्तिपर्यंतं स्यात् नियमेन । संक्रमणकरणं पुनः स्वस्वजातीनां बंधव्युच्छित्तिपर्यंतं स्यात् ॥४४४॥

उपशम, निधत्ति, निकाचना इन तीनकी व्युच्छित्ति हो जाती है। ये तीनों आगे नहीं होते। २० अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म साम्पराय शून्य हैं अर्थात् इनमें किसी करणकी व्युच्छित्ति नहीं होती। उपशान्त कषायमें मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृतिमें सातों करण होते हैं शेप प्रकृतियोंमें छह ही करण होते हैं; क्योंकि संक्रमकरणकी व्युच्छित्ति सूक्ष्म साम्परायमें ही हो जाती है। स्रीणकषायमें व्युच्छित्ति शून्य है। सयोगीमें बन्ध, उत्कर्षण, अपकर्षण और उदीरणा करणकी व्युच्छित्ति होती है। तथा अयोगीमें सत्त्व और उदयकी व्युच्छित्ति होती है। शेष कथन २५ सुगम है।।४४३॥

बन्धकरण और उत्कर्षण करण अपनी-अपनी बन्ध व्युच्छित्ति पर्यन्त ही नियमसे होते हैं। अर्थात् जिस-जिस प्रकृतिकी जहाँ-जहाँ बन्ध व्युच्छित्ति होती है उस-उस प्रकृतिमें वहीं तक बन्ध और उत्कर्षण करण होते हैं। किन्तु संक्रमकरण अपनी-अपनी सजातीय प्रकृतियों-की बन्ध व्युच्छित्ति पर्यन्त होता है। जैसे ज्ञानावरणकी पाँचों प्रकृतियाँ सजातीय हैं। ३० इनका संक्रमकरण जहाँ तक इनकी सजातीय प्रकृतियोंकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है वहाँ तक होता है।।४४४।। अपकर्षणकरणमुं मत्तं अयोगिकेविष्ठियोळ् पेळद सत्वप्रकृतिगळेण्भत्तव्दकः सयोगकेविष्ठिचरमसमयप्रवैतमक्तुं। ८५॥ क्षीणकषायगुणस्थानावसानमाद निद्वाप्रचलाज्ञानावरणांतरायद्यकदर्शनावरणचतुष्कपुमितु षोडशप्रकृतिगळ्गेयुं सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानावसानमाद संज्वलनलोभप्रकृतिगयुं क्षयदेशपर्यंतमपकर्षणकरणमक्तु। मिल्लि क्षयदेशमं बुदाउदं दोड परमुखोदयदिवं
भिड्व प्रकृतिगळ्गे चरमकांडक चरम फाळियं क्षयदेशमं बुदु। स्वमुखोदयदिवं किड्वप्रकृतिगळ्गे
समयाधिकाविलयं क्षयदेशमं बुददु कारणमागि क्षीणकषायन सत्वव्युच्छित्तिप्रकृतिगळ् पदिनारकः
सूक्ष्मसांपरायन सत्वव्युच्छित्त संज्वलनलोभक्तम् स्वमुखोदयदिवं किड्व प्रकृतिगळप्युदिरं समयाधिकाविलयर्थंतमपकर्षणकरणमक्तुं। संदृष्टः—

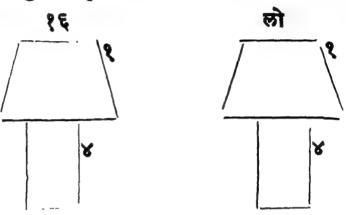

अपकर्षणकरणं पुनरयोगोक्तपंचाशीतिसत्त्वस्य सयोगचरमसमयगर्यंतं भवति । क्षीणकषायसत्त्वव्युच्छि-१० तिषोडशानां सूक्ष्मसांपरायसत्त्वव्युच्छित्तिसंज्वलनलोभस्य च क्षयदेशपर्यंतमपकर्षणं स्यात् । तत्र क्षयदेशो नाम परमुखोदयेन विनश्यतां चरमकांडकचरमफालिः, स्वमुखोदयेन विनश्यतां च समयाधिकावलिस्तेनैषां सप्तदशानां समयाधिकावलिपर्यंतमपकर्षणं स्यात् । संदृष्टिः—

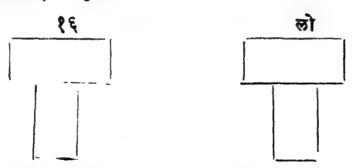

अयोगीमें जिन पिचासी प्रकृतियोंकी सत्ता कही है उनका अपकर्षणकरण सयोगीके अन्त समय पर्यन्त होता है। क्षीणकषायमें सत्त्वसे विच्छिन्न हुई सोलह और सूक्ष्मसाम्प-१५ रायमें सत्त्वसे विच्छिन्न हुआ सूक्ष्मलोभ इनका अपकर्षण करण अपने क्षयदेश पर्यन्त होता है।

#### शंका-क्षयदेश क्या है ?

समाधान—जो प्रकृति अपने ही रूप उदय होकर नष्ट होती है उसे स्वमुखोदयी कहते हैं। स्वमुखोदयी प्रकृतियोंका एक समय अधिक आवली प्रमाण काल क्षयदेश है। जो २० प्रकृति अन्य प्रकृतिरूप उदय देकर नष्ट होती हैं वे परमुखोदयी हैं, उनका क्षयदेश अन्तिम काण्डककी आन्तिम फाली है। अतः इन सतरह प्रकृतियोंमें एक समय अधिक आवलीकाल पर्यन्त अपकर्षण होता है।।४४५।।

## उवसंतोत्ति सुराऊ मिच्छत्तिय खवगसोलसाणं च। खयदेसोत्ति य खवगे अद्वकसायादिवीसाणं ॥४४६॥

उपशांतकवायपय्यैतं सुरायुवो मिण्यात्वत्रय क्षपकवोड्यानां । क्षयदेशप्य्यैतं क्षपकेऽष्टकवा-यादिविशतीनां॥

उपज्ञांतकषायगुणस्थानपर्यंतं देवायुष्यक्कपकषंणकरणमक्त्रं। मिध्यात्वसम्यग्मिध्यात्व-सम्यक्तवप्रकृतित्रयक्कं-णिरयतिरिक्ख दु वियळं थीणतिगुज्जोव ताव एइंदी । साहरण सुहुमथावर सोळमें ब क्षपकन षोडशप्रकृतिगळगं क्षयदेशप्रधातं चरमकांडकचरमफाळिप्रधातमं बुदत्थे। क्षपकनोळष्टकषायादि 'संडित्थिछक्कसाया पुरिसो कोहो य माणमायं च 'एंब विश्वति प्रकृतिगळगं-

> मिच्छत्तियसोलसाणं उवसमसेडिम्मि संतमोहोत्ति। अट्ठकसायादीणं उवसमियट्ठाणगोत्ति इवे ॥४४७॥

मिण्यात्वत्रयषोडशानामुपशमश्रेण्यां शांतमोहपर्यंतं । अष्टकषायादीनामुपशमितस्थान-पर्यंतं भवेत् ॥

मिण्यात्वसम्यग्मिण्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतित्रयक्कं नरकद्विकादिषोडशप्रकृतिगळगमुपशमश्रेणि-योळ्वज्ञांतकवायपर्यंतमष्टकवायादिगळगे स्वस्वोपज्ञमितस्थानपर्यंतमपकवंणकरणमक्कुं ॥

> पढमकसायाणं च विसंजोजकओत्ति अयददेसोत्ति । णिरयतिरिआउगाणमुदीरणसत्तोदया सिद्धा ॥४४८॥

प्रथमकषायाणां च विसंयोजकपर्यंतमसंयतदेशसंयतपर्यंतं नरकतिर्यंगायुषोदीरण सत्वोदयाः सिद्धाः ॥

उपशांतकषायपर्यंतं देवायुषोऽपकर्षणकरणं स्यात् । मिध्यात्वसम्यक्मिध्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतीनां णिरय-तिरिक्खेत्यादिक्षपकषोडशानां च क्षयदेशपर्यंतं चरमकांडकचरमफालिपर्यंतिमित्यर्थः । तथा क्षपकाष्टकषायादि- २० विश्वतिप्रकृतीनां स्वस्वक्षयदेशपर्यंतमपकर्षणं स्यात् ॥४४६॥

मिथ्यात्वमिश्रसम्यत्वप्रकृतीनां नरकद्विकादिषोडशानां चोपशमश्रेण्यामुपशांतकषायपर्यंतं अष्टकषायादीनां स्वस्वोपशमस्थानपर्यंतं चापकर्षणकरणं स्यात् ॥४४७॥

देयायुका अपकर्षण करण उपशान्त कषाय पर्यन्त होता है। मिश्यात्व, सम्यक् मिश्यात्व, सम्यक्तव प्रकृति और 'णिरयतिरिक्ख' आदिमें कही अनिवृत्तिकरणमें क्षय हुई सोलह २५ प्रकृतियोंका अपकर्षण करण क्षयदेश पर्यन्त अर्थात् अन्त काण्डकके अन्तिम फालि पर्यन्त होता है। तथा अनिवृत्तिकरणमें क्षय हुई आठ कषाय आदि बीस प्रकृतियोंका अपकर्षण करण अपने-अपने क्षयदेश पर्यन्त होता है ॥४४६॥

**उपशमश्रेणिमें मिध्यात्व, मिश्र, सम्यक्त्व प्रकृति और नरकद्विक आदि सोलहका** अपर्षण करण उपशान्त कषाय पर्यन्त होता है। आठ कषाय आदिका अपकर्षण करण अपने- ३० अपने उपरामन स्थान पर्यन्त होता है ॥४४७॥

**事一**乙६

80

24

१५

अनंतानुबंधिकोधमानमायालोभंगळ्गेयुं विसंयोजकपर्यंतमसंयतदेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरोळु यथासंभवावसानमागियुं अपकर्षण करणमक्कुं । मिण्यादृष्टचाद्यसंयतपर्यंतं नरकायुष्यक्के मिण्या-दृष्टचादिदेशसंयतपर्यंत तिर्धागायुष्यक्केयुमुदोरणकरणमुं सत्वकरणमुं उदयकरणमुं सिद्धं गळप्पुवु।।

## मिच्छस्स य मिच्छोत्ति य उदीरणाउवसमाहिम्रहियस्स । समयाहियावलित्ति य सुहुमे सुहुमस्स लोहस्स ॥४४९॥

मिण्यात्वस्य मिण्यादृष्टिपर्यंतमुदीरणमुपशमाभिमुखस्य । समयाधिकाविलपर्यंतं च सूक्ष्मे सूक्ष्मस्य लोभस्य ॥

मिण्यात्वप्रकृतिर्ग मिण्यादृष्टिगुणस्थानदोळेयुदीरणाकरणमक्कुमुपशमसम्यक्त्वाभिमुखंगे समयाधिकावलिपर्यंतमुदीरणकरणमक्कुमेकं दोडल्ल पर्यंतं मिण्यात्वोदयमुंटप्पुदिरंदं। सूक्ष्मरै॰ सांपरायनोळे सूक्ष्मलोभक्कुदीरणमक्कु मेकं दोडन्यगुणस्थानदोळ तदुदयमिल्लप्पुदिरंदं।।

उदये संकग्रदये चउमुवि दादुं कमेण णोसक्कं। उवसंतं च णिधत्ती णिकाचिदं तं अध्युव्वोत्ति ॥४५०॥

उदये संक्रमोदययोश्चतुर्विप दातुं क्रमेण नो शक्यं। उपशातं च निर्धात निकाचितं तदपूर्विपर्यंतं।।

बाउवो दुपशांतमाद द्रव्यमनुदयावळियोळिक्कलु शक्यमल्ल । आउदो दु निधत्तिकरणद्रव्यमं संक्रमोदयंगळ्गे कुडल्बारदु । आउदो दु निकाचितकरणद्रव्यमनुदयावळिगं संक्रमक्कुमुत्कर्षणापक-

अनंतानुबंधिनां विसंयोजकपर्यंतं असंयतदेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तेषु यथासंभवावसानमपकर्षणं स्यात्। नरकायुषोऽसंयतपर्यंतं तिर्यगायुषो देशसंयतपर्यंतं चोदीरणासत्त्वोदयकरणानि सिद्धानि ॥४४८॥

मिथ्यात्वप्रकृतेर्निथ्यादृष्टौ उपशमसम्यक्त्वाभिमुखस्य समयाधिकावलिपर्यंतं उदीरणाकरणं स्यात्, २० तावत्पर्यंतमेव तदुदयात् । सूक्ष्मलोभस्य च सूक्ष्मसांपराये एव अन्यत्र तदुदयाभावात् ॥४४९॥

यत् उपशांतद्रव्यं उदयावल्यां निक्षेप्तुमशक्यं यत् निधत्तिकरणद्रव्यं संक्रमणोदययोनिक्षेप्तुमशक्यं, यत्

अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अपकर्षण करण असंयत, देशसंयत, प्रमत्त, अप्रमत्तमें यथा-सम्भव जहाँ विसंयोजन होता है वहाँ पर्यन्त होता है। नरकायुका असंयत पर्यन्त, तिय-गायुका देशसंयत पर्यन्त, उदीरणा, सत्त्व और उदय करण प्रसिद्ध हैं।।४४८।।

२५ मिध्यात्व प्रकृतिका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें उपशम सम्यक्तवके सम्मुख हुए जीवके एक समय अधिक आवली काल पर्यन्त उदीरणा करण होता है क्योंकि उतने पर्यन्त ही उसका उदय है। सूक्ष्मलोभका सूक्ष्मसाम्परायमें ही उदीरणा करण है क्योंकि उससे अन्यत्र उसका उदय नहीं है।।४४९।।

जो उदयावलीमें लाये जानेमें समर्थ नहीं है वह उपशान्तद्रव्य है, जो संक्रम और ३० उदयमें लानेमें समर्थ नहीं है वह निधत्तिकरण द्रव्य है, और जो उदयावली, संक्रम, उत्कर्षण, र्षंगंगळगं कुडल्बारदें बुददु अपूर्वंकरणगुणस्थानपर्यंतमयक्कुमल्लिदं मेलणगुणस्थानंगळोळु यथा-संभवमागि शक्यमं बुदत्थं ॥

इंतु भगववहंत्परमेश्वरचारुचरणार्रविदद्वंद्ववंदनानंदित पुण्यपुंजायमान श्रीमद्रायराजगुरु-मंडलाचार्यंमहावादवादीश्वररायवादिपितामह सकलविद्वज्जनचक्कवितिश्रीमदभयसूरि सिद्धांत-चक्कवित्त श्रीपादपंकजरजोरंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटस।र कर्णाटवृत्ति-जीवतत्वप्रदीपिकयोळ् कर्म्मकांड दशकरण तृतीयचूलिकाधिकारं व्याख्यातमादुदु।।

निकाचितकरणद्रव्यं उदयाविलसंक्रमोत्कर्षणापकर्षणेषु निक्षेष्तुमशक्यं तत् अपूर्वकरणगुणस्थानपर्यंतमेव स्यात् । तदुपरि गुणस्थानेषु यथासंभवं शक्यमिर्त्थः ॥४५०॥

#### इति दशकरणचूलिका।

इत्याचार्यश्रोनेमिचंद्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवृत्तौ जीवतत्त्वप्रदीपिकाख्यायां कर्मकांडे त्रिचूलिकानामचतुर्थोऽधिकारः ॥४॥

अपकर्षणरूप होनेमें समर्थ नहीं है वह निकाचितकरण द्रव्य है। ये तीनों करण अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यन्त ही होते हैं। उससे ऊपरके गुणस्थानोंमें यथासम्भव शक्यता जानना ॥४५०॥

इस प्रकार आचार्य श्री नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी मगवान् अर्हन्त देव परमेश्वरके सुन्दर चरणकमलोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु मण्डलाचार्य महावादी श्री अमयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमलोंकी धूिलसे शोमित छलाटवाले श्री केशववर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटवृत्ति जीवतस्व प्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोडरमलरचित सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामक माषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माषा टीकामें कर्मकाण्डके अन्तर्गत श्रिच् छिकानामक चतुर्थं अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥ ॥ ॥

१५

१०

२०

## स्थान समुत्कीर्तनाधिकार ॥५॥

इंतु त्रिचूलिकाधिकारनिरूपणानंतरं नेमिचंद्रसैद्धांतचक्रवत्गिळु बंधोदयसत्वयुक्तस्थान-समुत्कोर्त्तनाधिकारमं पेळलुपक्रमिसुत्तं तदादियोळु निजेष्टदेवताविशेषमं नमस्कारमं माडिदपरः -

> णिमयूण णेमिणाहं सच्चजुइहिरणमंसियंघिजुगं। बंधुदयसत्तजुत्तं ठाणसम्रक्कित्तणं बोच्छं ॥४५,१॥

५ नत्वा नेमिनाथं सत्ययुधिष्ठिरतमस्कृतांध्रियुगं । बंधोदयसत्वयुक्तं स्थानसमुत्कोत्तंनं वक्ष्यामि ।

प्रत्यक्षवंदकनप्प सत्ययुधिष्ठिरनमस्कृतांत्रियुग्मनप्पनेमिनाथनं नमस्कारमं माडि बंधोदयसत्वयुक्तमप्प स्थानसमुत्कीर्त्तनमं पेळदपेनिनं दिताचार्यंनप्रतिज्ञेयक्कुं ।। स्थानसमुत्कीर्त्तनमेनु
निमित्तं बंदुवे वोडे मुन्नं प्रकृतिसमुत्कीर्त्तनिद्दमानुनु केलनु प्रकृतिगळु प्ररूपिसल्पट्दुववक्के
१० बंधमेनु क्रमिदिसम्कृमो मेणक्रमिदिसमकृमो यं दितु प्रदनमागुत्तं विरलु ई प्रकारिदिसमकृमं दितिरियल्वेडिबंदुविल्लि । स्थानमं बुवे ते वोडे — एकस्य जीवस्य एकस्मिन् समये संभवंतीनां
प्रकृतीनां समूहः स्थानमे दितेकजीवक्केकसमयदोळु संभविसुवंतप्प प्रकृतिगळ समूहं स्थानमे बुबक्कु । मा स्थानसमुत्कीर्त्तनं बंधोदयसत्वभेददिवं त्रिविधमक्कुमिल्ल मुन्नं गुणस्थानदोळु मूल-

एवं त्रिचूलिकाधिकारं निरूप्य श्रोमन्नेमिचन्द्रसिद्धांतचक्रवर्ती निजेष्टदेवताविशेषनमस्कारपुरस्सरमुत्तर-१५ कृत्यामिधेयं प्रतिजानीते—

प्रत्यक्षवंदारसत्ययुधिष्ठरनमस्कृतांध्रियुगं नेमिनाथं नत्वा बंधोदयसत्त्वयुक्तं स्थानसमुत्कीर्तनं वक्ष्ये । तिकमर्थमागतं ? पूर्वं प्रकृतिसमुत्कीर्तने याः प्रकृतयः उक्तास्तासां बंघः क्रमेणाक्रमेण वेति प्रश्ने एवं स्यादिति ज्ञापियतुं । कि स्थानं ? एकस्य जीवस्यैकस्मिन् समये संभवंतीनां प्रकृतीनां समूहः ।।४५१॥ तत्स्थानसमुत्कीर्तनं

इस प्रकार त्रिचूलिका अधिकारको कहकर श्रीमान् नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती अपने २० इष्टरेवको नमस्कार करके आगेके कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

प्रत्यक्ष वन्दना करनेवाले सत्यवादी युधिष्ठिरके द्वारा जिनके चरणयुगल नमस्कार किये गये हैं उन नेमिनाथको नमस्कार करके बन्ध, उदय और सत्त्वसे युक्त स्थानसमु-त्कीर्तनको कहूँगा।

शंका-वह किस प्रयोजनसे कहेंगे ?

२५ समाधान—पहले प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकारमें जो प्रकृतियाँ कही हैं उनका बन्ध आदि क्रमसे होता है या बिना क्रमसे होता है ? ऐसा प्रश्न होनेपर इस प्रकारसे होता है यह बतलानेके लिए यह स्थानसमुत्कीर्तन अधिकार कहते हैं।

शंका-स्थान किसे कहते हैं ?

२०

प्रकृतिगळगे बंघोवयोदीरणासत्वंगळं गायाषट्कविंदं पेळदपरः :--

छसु सगिवहमद्विहं कम्मं बंधित तिसु य सत्तिहं। छिवहमेक्कद्वाणे तिसु येक्कमबंधगो एक्को ॥४५२॥

षद्मु सप्तविषमष्टविधं कम्मं बन्नाति त्रिषु च सप्तविधं। षड्विधमेकस्थाने त्रिष्वेकम-बंधक एकः ।।

मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टि असंयतसम्यग्दृष्टि देशसंयत प्रमत्तसंयता प्रमत्तसंयतरें बारगुणस्थानवित्तगळायुद्धे जिजतमागि सप्तमूलप्रकृतिस्थानमुमनायुष्यसिहतमागृष्टमूलप्रकृतिस्थानमुमं
कट्दुवरु । मिश्रापूद्धिनिवृत्तिकरणरें ब मूरं गुणस्थानवित्तगळायुद्धे जिजतमागिये सप्तमूलप्रकृतिस्थानमं कट्दुवरु । सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानवित्तयोद्धे ने आयुम्मोहविज्जतष्मूलप्रकृतिस्थानमं कट्दुगुं ।
उपशांतकषायक्षीणकषायसयोगकेष्यलगळें ब मूरं गुणस्थानवित्तगळों दे वेदनीयमूलप्रकृतिस्थानमं १०
कट्दुगुं । मूलप्रकृतिगळबंधकनोद्धेने अयोगिकेष्यलिगुणस्थानवित्तयक्कुमितष्टिविधमूलप्रकृतिस्थानंगळगे गुणस्थानसंदृष्टिः—

|      | मि    | सा  | मि  | अ   | दे   | ST.   | अ   | अ अ | सू | उ  | क्षो स | र   अ |
|------|-------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|----|----|--------|-------|
| _ बं | । ७१८ | 916 | ७१८ | ७१८ | 1916 | ) ७१८ | 510 | 9 9 | Ę  | 18 | 8   8  | 0     |

चत्तारि तिण्णितियचउ पयिडहाणाणि मूलपयडीणं। भुजगारप्पदराणि य अविद्ठदाणि वि कमे होति ॥४५३॥

चत्वारि त्रीणि त्रिक चतुः प्रकृतिस्थानानि मूलप्रकृतीनां । भुजाकाराल्पतरावस्थिता अपि १५ क्रमेण भवंति ॥

तावद् गुणस्थानेषु मूलप्रकृतीनां बंधोदयोदोरणसत्त्वभेदं गाथाषट्केनाह-

मिश्रविजताप्रमत्तांतषड्गुणस्थानेषु विनायुः सप्तविधं तत्सिहितमष्टविधं च कर्म बध्नंति । मिश्रापूर्वानि-वृत्तिकरणेषु तत्सप्तविधमेव । सूक्ष्मसांपराये आयुर्मोहविजतं षड्विधमेव । उपशांतक्षीणकषायसयोगेष्वेकं वैदनीयमेव । अयोगे बंधो नास्ति ॥४५२॥

समाधान-एक जीवके एक समयमें जितनी प्रकृतियाँ सम्भव हैं उनके समृहका नाम स्थान है। उसका कथन इस अधिकारमें है। १४५१।।

गुणस्थानों में मूल प्रकृतियों के बन्ध, उद्य, उदीरणा और सत्त्वको लिये स्थान समु-त्कीतनको छह गाथाओं से कहते हैं —

मिश्र गुणस्थानको छोड़कर अप्रमत्त पर्यन्त छह गुणस्थानों भें आयु बिना सात प्रकार २५ अथवा आयु सहित आठ प्रकारका कर्मबन्ध होता है। मिश्र, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-करणमें आयुके बिना सात प्रकारका ही कर्म बँधता है। सूक्ष्मसाम्परायमें आयु और मोहके बिना छह प्रकारका ही कर्म बँधता है। उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय और सयोगीमें एक वेदनीय कर्म ही बँधता है। अयोगीमें कर्मबन्ध नहीं होता ॥४५२॥

प्रकृतीनां मूलप्रकृतिगळ सामान्यबंधस्थानंगळ् चरवारि नाल्कपुवे ते वोडप्टविधकम्मंबंधस्थानमां दु. सप्तविधकम्मंबंधस्थानमां दु, व्हविधकम्मंबंधस्थानमां दु, एकविधकम्मंबंधस्थानमां दु, एकविधकम्मंबंधस्थानमां दितु मूलप्रकृतिगळ बंधस्थानंगळ् नाल्कु । संदृष्टि १ । ६ । ७ । ८ ।। पिवावाव गुणस्थानबोळं - बोड अप्रमत्तपर्यंतमप्टविधवंधकक मिश्रापुर्व्वानिवृत्तिकरणरायुर्ध्वाज्जतसप्तविधकम्मंबंधकरु स्मानंपराधनायुम्मोहविज्जतबङ्विधकम्मंबंधकरु उपद्यांतकषायादिश्रितयगुणस्थानवित्तगळ् वेदन्तियमेकविधकम्मंबंधकरु इती नाल्कुं बंधस्थानंगळ्गे स्वामिगळप्परु । ई नाल्कुं सामान्यबंधस्थानंगळग्रुपद्यामश्रेण्यवतरणदोळ् भुजाकारबंधस्थानंगळ्गे स्वामिगळप्परु । १ । ६ । ७ । उपर्यं- | ६ | ७ | ८ । परिगुणस्थानारोहणदोळा सामान्यचतुर्बंधस्थानंगळगे अल्पतरबंधविकल्पंगळ् मूरप्पुत्रु । संदृष्टि । ८ । ७ | ६ | मत्तमा सामान्यचतुर्बंधस्थानंगळगे स्वस्थानवोळविकल्पंगळ् नाल्कप्पुत्रु । । ७ | ६ | १ । स्वृत्विकल्पंगळ् नाल्कप्पुत्रु । संदृष्टि । ८ | ७ | ६ | १ । यिल्लियुपद्यांतकषायंगवतरणदोळ् सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमं पोद्देवे | ८ | ७ | ६ | १ । यिल्लयुपद्यांतकषायंगवतरणदोळ् सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमं पोद्देवे | ८ | ७ | ६ | १ । अजाकारबंधमिल्ल । अप्रमत्ता- | ७ | ८ |

मूलप्रकृतीनां सामान्यबंधस्थानान्यष्टप्रकृतिकं सप्तप्रकृतिकं षद्प्रकृतिकमैकप्रकृतिकमिति चत्वारि भवंति । १ । ७ । ८ । एपां च उपशमश्रेण्यवतरणे भुजाकारबंधास्त्रयः ।

| 2   5   9 | उपर्युपरि गुणस्यानारोहणे अल्पतरास्त्रयः | 6 | હ | Ę | पुनस्तेषामेव | स्व- |
|-----------|-----------------------------------------|---|---|---|--------------|------|
| ३ ७ ८     |                                         | 9 | Ę | 8 |              |      |

१५ इस प्रकार सामान्यसे मूल प्रकृतियोंके बन्ध स्थान आठ, सात, छह और एक प्रकृति-रूप चार हैं। इनमें उपशम श्रेणिसे उतरनेपर भुजकार बन्ध तीन हैं। ऊपर-ऊपर गुणस्थानों-पर आरोहण करनेपर अल्पतर बन्ध तीन हैं। पुनः उन्हींके स्वस्थानमें अवस्थित बन्ध चार हैं। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

उपशान्त कषायमें एकका बन्ध था। वहाँसे गिरकर सूक्ष्म साम्परायमें आया तो २० छहका बन्ध किया। एक भुजकार बन्ध यह हुआ। सूक्ष्मसाम्परायमें छहका बन्ध था। वहाँसे अनिवृत्तिकरणमें आया तब सातका बन्ध हुआ। एक भुजकार बन्ध यह हुआ। अपूर्वकरणमें सातका बन्ध था, नीचेके गुणस्थानमें आठका बन्ध हुआ। यह एक भुजकार बन्ध हुआ। इस प्रकार तीन भुजकार होते हैं। यथा—

१ ६ ७ तथा ऊपर-ऊपर गुणस्थान चढ़नेपर अल्पतर बन्ध तीन हैं। आठ कमको बाँधकर २५ ६ ७ ८ सातका बन्ध होनेपर एक अल्पतर होता है। सातसे छहका बन्ध होनेपर एक अल्पतर होता है। इस प्रकार तीन अल्प-तर हैं। यथा—

८ ७ ६ अपने ही स्थानमें पहले समयमें जितने कर्मोंका बन्ध होता है उतने ७ ६ १ ही कर्मोंका बन्ध आगेके समयमें होनेपर अवस्थित बन्ध होता है। वे बन्ध चार हैं—

निवृत्तिकरणगर्भे साक्षादुपज्ञांतकषायगुणस्थानारोहणक्कभावमप्पुर्दारदं | ८ | ७ | मितप्पल्पतर-बंघविकल्पाभावमुमक्कुं। इल्लिचोदकनें दपं। उपद्यांतकषायंगे मरणमागुत्तं विरलु देवासंयत-गुणप्राप्तिसंभवमप्युवरिंव | १ | १ | मितप्प भुजाकारबंधमें तिल्ले बोडंतल्लेक वोडे अबद्धायुष्यना-१ मितप्य भुजाकारक्कभावं सिद्धमक्कुं। बद्धायुष्यंगे मरणमुंटादोडं वोडातंगे मरणमिल्लप्युवरि देवासंयतंगे स्वस्थितिषण्मासावशेषमाबोडल्लवायुर्वेध योग्यतेयिल्लप्पुर्दारव कारक्कमुमभावं सिद्धमक्कुं। अल्पमं कट्दुत्तं पिरिदं कट्टिदोडे भुजाकारबंधमक्कुं। पिरिदं स्थाने ऽवस्थित बंधा इचत्वारः उपशांतकषायस्य।वतरणे सूक्ष्मसांपरायं मुक्तवा 6 अनिवृत्तिकरणादौ गमनाभावादिमौ भुजाकारौ न स्तः । नाप्यप्रमत्तानिवृत्तिकरणयोः समनंतर-मेवोपशांतकषायेनारोहणादिमा / ८ / ७ वल्पतरौ स्तः। उपशांतकषायस्य मरणे देवासंयतगुणप्राप्तेरीदृशौ भुजाकारबंधी कुतो नोक्तो ? अबद्धायुष्कस्याऽमरणादस्या ७ भावात्। बद्धायुषो मरणे १० देवासंयतस्य स्वस्वस्थितिषण्मासावशेषे एवायुर्वेधादस्या भाव।त्। अल्पं बध्वा बहु बध्नतो भुजाकारो

पहले आठ कमका बन्ध था पीछे भी आठका ही बन्ध होनेपर एक अवस्थित बन्ध हुआ। सातका बन्ध करके पीछे भी सातका बन्ध होनेपर एक हुआ। छहका बन्ध करके छहका बन्ध करनेपर एक हुआ। एकका बन्ध करके पीछे भी एकका बन्ध करनेपर एक हुआ। इस तरह अवस्थित बन्ध चार हुए।

ट ७ ६ १ वपशान्त कषायसे उतरकर सृक्ष्म साम्परायको छोड़ अनिवृत्ति-करणमें नहीं आ सकता। अतः एकका बन्ध करनेके पश्चात् सात या आठका बन्ध सम्भव नहीं है इससे ये दो भुजकार

बन्ध नहीं होते। इसी प्रकार अप्रमत्त या अनिवृत्तिकरणके बीचके गुणस्थानोंको छोड़ उप-शान्तकषायमें आना सम्भव नहीं है। इससे आठके पश्चात् एकका बन्धरूप और सातके २० पश्चात् एकके बन्धरूप ये दो अल्पतर नहीं होते।

शंका—जो उपशान्त कषायसे मरकर असंयत गुणस्थानवर्ती देव हुआ उसके एकसे सातके या आठके बन्धरूप जो मुजकार होते हैं वे क्यों नहीं कहे ?

समाधान-अबद्धायुका तो मरण होता नहीं। अतः एकसे सातके बन्धरूप मुजकार-का अभाव है। और बद्धायुका मरण होता है सो देव असंयत गुणस्थानवर्ती हुआ। वहाँ २५

कट्दुत्तं किरिदं कट्टिबोडल्पतरबंधमक्तुं। स्वस्थानदोळवस्थितबंधमक्तुं। एनुमं कट्टदे खदु पिरिद-नागिल किरिदनागलु कट्टिबोडवक्तव्यवंघमक्तुमो मूलप्रकृतिबंधस्थानंगळोळवक्तव्यबंधभेदिमिल्ले-के बोड अवतरणदोळु वेदनीयमं आरोहणदोळु षट्कम्मंमनुपर्शातकषायनुं सूक्ष्मसांपरायनुं कट्दु-त्रस्नुमवत्तरिसुगुमारोहणमं माळकुमप्पुदरिदं।

> अट्ड्रयो सुहुमोत्ति य मोहेण विणा हु संतखीणेसु । घादिदठाणचउक्कस्सुदओ केवलिदुगे णियमा ॥४५४॥

अष्टोदयः सूक्ष्मसांपरायपर्यंतं च मोहेन विना खलूपशांतक्षीणकषाययोर्घातीतराणां चतुष्क-स्योदयः केवलिद्वये नियमात् ॥

सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानपर्यंतमष्टमूलप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। उपशांतकषायक्षीणकषायक-१० गळोळु मोहर्वाज्जतसम्मूलप्रकृतिस्थानोदयमक्कु। मघातिचतुष्कोदयं सयोगायोगिकेवलिद्वय-दोळक्कुं नियमदिदं। संदृष्टि:—

| 1 |   | मि | सा | मि | अ  | वि। | प्र | अ  | 31 | अ | सू | उ | क्षी | स | अ |
|---|---|----|----|----|----|-----|-----|----|----|---|----|---|------|---|---|
|   | ਤ | 6  | 6  | 6  | 16 | 16  | 6   | 16 | 6  | 6 | 16 | 9 | 9    | 8 | 8 |

घादीणं छदुमहा उदीरगा रागिणो य मोहस्स । तदिआऊण पमत्ता जोगंता होंति दोण्हंवि ॥४५५॥

घातीनां छद्मस्थाः उदीरकाः रागिणक्च मोहस्य । तृतीयायुषोः प्रमत्ता योग्यंताः भवंति १५ द्वयोरिप ॥

बंधः । बहु बद्दनाल्पं बद्दनतोऽल्पतरः । अल्पं बहु वा बद्दनानंतरसमये तावदेव बद्दनतोऽवस्थितः । किमप्यबद्धना पुनर्बद्दनतोऽवक्तव्यः, नायं भेदो मूलप्रकृतिबंधस्थानेष्वस्ति ॥४५३॥

सूक्ष्मसांपरायपर्यंतमष्टमूलप्रकृतीनामुदयः, उपशांतक्षोणकषाययोर्मोहेन विना सप्तानामेवोदयः । सयोगा-योगयोरघातिनामेव चतुर्णामुदयो नियमेन ॥४५४॥

२० अपनी देवायुमें छह महीना शेष रहनेपर ही आयुका बन्ध होता। अतः एकसे आठके बन्धरूप भुजकार नहीं होता।

पहले थोड़ी प्रकृतियोंको बाँधकर पीछे बहुत प्रकृतियोंको बाँधनेका नाम भुजकार बन्ध है। पहले बहुत प्रकृतियोंको बाँध पीछे थोड़ीको बाँधनेका नाम अल्पतर है। पहले जितनी प्रकृति बाँधी हो उतनी ही पीछे अनन्तर समयमें बाँधनेको अवस्थित बन्ध कहते हैं। और एक अने न बाँधकर पीछे बाँधनेको अवक्तव्य बन्ध कहते हैं। यह अवक्तव्य बन्ध मूलकमों में सम्भव नहीं है, उत्तर प्रकृतियों में ही सम्भव है। यह इन चारों बन्धोंका स्वरूप है। १४५३॥

सूक्ष्म साम्पराय पर्यन्त आठों मूल प्रकृतियोंका उदय रहता है। उपशान्तकषाय क्षीण-कषायमें मोहके बिना सातका ही उदय रहता है। सयोगी और अयोगीमें चार अघाति कर्मोंका ही उदय नियमसे है। १४५४।।

१५

२०

घातिकम्मैगळु नाल्ककः मिथ्यादृष्टघादि क्षीणकषायावसानमाद छग्मस्थरुगळ्दीरकष्पर । तत्रापि सूक्ष्मसांपरायावसानमाद रागिगळिनिबरं मोहनीयक्कुदीरकरप्पर । वेदनीयायुष्यंगळ्गे प्रमत्तसंयतावसानमादप्रमादिगळ्दीरकरप्पर । नामगोत्रंगळ्गे सयोगकेवलिप्य्यंतमाद गुणस्थान-वित्तगळ्दीरकप्पर ।।

मिस्यूणपमत्तंते आउस्सद्धा हु सुहुमखीणाणं। आवलिसिट्टे कमसो सगपणदोच्चे उदीरणा होति ॥४५६॥

मिश्रोनप्रमत्तांते आयुषोद्धा खलु सूक्ष्मक्षीणकषाययोरावलिशिष्टे क्रमशस्सप्तपंचिद्वके उदी-रणा भवंति ॥

मिश्रं पोरगागि प्रमत्तसंयतगुणस्थानावसानमाद गुणस्थानपंचकदोळ आयुःकम्मीद्धे आविल-मात्रावशेषमागुत्तं विरेलु सूक्ष्मसांपरायंगं क्षीणकषायंगं स्वस्वगुणस्थानकालमाविलमात्रावशेषमागुत्तं विरलु मितु मूरेडियोळं क्रमदिवमायुर्व्वाज्जतसप्तकम्मागळगमायुर्व्वेदनीयमोहनीयविज्जतपंचकम्मा-गळगमायुर्व्वेदनीयमोहनीयज्ञानदर्शनावरणीयांतरायमेंब षट्कम्मागळविज्जतमागि नामगोत्रंगळरडे कम्मागळगं उदीरकरप्पर । सम्यग्मिथ्यादृष्टिगायुष्यकम्मामुदीरितशेषमुच्छिष्टाविलमात्रावशेष-मागुत्तं विरलु नियमदिदं गुणस्थानांतरमं पोद्दि मृतनप्पनक्षुमप्पुदीरदमातंगे सप्तकम्मीदीरकत्व-मिल्ल । संदृष्टियः—

| मि  | सा  | मि | अ   | दे। | प्र | अ | अ | अ  | । स्र। | उ | क्षी    | स | अ |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|---|----|--------|---|---------|---|---|
| 619 | 612 | 6  | 613 | 610 | ८१७ | Ę | Ę | Eq | ६14    | 4 | । ५१२ । | २ | 0 |

घातिकर्मणां चतुर्णां क्षीणकषायांतारख्यस्या एवोदीरका भवंति । तत्रापि मोहनीयस्य सूक्ष्मसांपरायांता रागिण एव । वेदनीयायुषोः प्रमत्तांताः प्रमादिन एव । नामगोत्रयोः सयोगपर्यता एव ॥४५५॥

सम्यग्मिश्यादृष्टेशयुष्याविलमात्रेऽविशष्टे सित नियमेन गुणस्थानांतराश्रयणात्तं विना प्रमत्तांतपंचा-नामायुषि आविलमात्रेऽविशष्टे सित तथा सूक्ष्मसांपरायक्षीणकषाययोः कालेऽपि तावत्यविशष्टे सित क्रमेणायुर्व-जितसप्तायुर्मोहवेदनीयविजतपंचनामगोत्रद्वयानामेवोदोरका भवंति ॥४५६॥

चार घातिकमोंकी उदीरणा क्षीणकषाय पर्यन्त छद्मस्थ ही करते हैं। उनमें भो मोहनीय और आयुकी उदीरणा प्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त प्रमादी जीव ही करते हैं। नाम और गोत्रकी उदीरणा सयोगी पर्यन्त होती है। १४५५!।

सम्यग्निध्यादृष्टि आयुमें आवली मात्र काल शेष रहनेपर नियमसे मिश्र गुणस्थानसे अन्य गुणस्थानमें चला जाता है। अतः मिश्रगुणस्थानके बिना प्रमत्त पर्यन्त पाँच गुणस्थानों में आयुमें आवलीमात्र काल शेष रहनेपर आयुको छोड़ सात कर्मोंकी उदीरणा होती है। सूक्ष्म-साम्परायमें उतना ही काल शेष रहनेपर आयु मोहनीय और वेदनीयके बिना पाँचकी उदीरणा होती है। श्लीणकषायमें उतना ही काल शेष रहनेपर नाम और गोत्रकी उदीरणा होती है। श्लीणकषायमें उतना ही काल शेष रहनेपर नाम और गोत्रकी उदीरणा होती है।।४५६।।

१. आयुः कम्मद्धि आविलिमात्राविशेषमादिलित आयुर्विजितसमप्रकृतिगल्गे उदोरणे हिंदे अष्टकम्मंगल्गे ३० उदीरणे मुंदे युमिते योग्यवागि योजिसिको बुदु।

# संतोत्ति अद्वसत्ता खीणे सत्तेव होति सत्ताणि । जोगिम्मि अजोगिम्मि य चत्तारि हवंति सत्ताई ॥४५७॥

शांतपर्यंतमष्टसस्त्रानि क्षीणकषाये सप्तैव भवंति सस्त्रानि । योगिन्ययोगिनि च चत्वारि भवंति सस्त्रानि ॥

उपशांतकषायपर्यंतमध्यमूलप्रकृतिसत्वमक्कुं। क्षीणकषायनोळु मोहनीयविज्जितसप्तकम्मं-सत्वमक्कुं। सयोगकेवलिभट्टारकनोळुमयोगिकेवलिभट्टारकनोळमघातिकम्मंगळु नाल्कुं सत्व-मक्कुं। संदृष्टि:—

| मि     | सा | मि | अ | दे | प्र | अ | अ | अ | स्र। | उ | क्षी | स | अ |
|--------|----|----|---|----|-----|---|---|---|------|---|------|---|---|
| सत्व ८ | 6  | 6  | 6 | 6  | 6   | 6 | 6 | 6 | 6    | 6 | 9    | 8 | 8 |

अनंतरमुत्तरप्रकृतिगळ्गे बंघोदयसत्वस्थानंगळं पेळदपरिल्ल भुजाकारबंधसंभवस्थानंगळं पेळदपरः—

### तिण्णि दस अड्डाणाणि दंसणावरणमोहणामाणं । एत्थेव य भुजगारा सेसेसेयं हवे ठाणं ॥४५८॥

त्रीणि दशाष्टस्थानानि दर्शनावरणमोहनाम्नां । अत्रैव च भुजाकाराः शेषेष्वेकं भवेत्स्थानं ।। दर्शनावरणीयमोहनीयनामकम्मंमं बी मूरुं मूलप्रकृतिगळ उत्तरप्रकृतिगळोळु यथाक्रमदिं मूरुं पत्तुमं दुं बंधस्थानंगळप्पुवल्लियं भुजाकारबंधिवकल्पंगळ्यु संभविसुवबु । शेषज्ञानावरणीय-१५ पंचकक्कं वेदनीयद्वयान्तरकं चतुब्विधायुरन्यतमक्कं गोत्रद्वयान्यतरकं अंतरायपंचककं ओ दो दे-स्थानमप्पुदर्रिदं । भुजाकारबंधिमवरोळ्य संभविसदु । संदृष्टिः

|       | गा | वं  | वे। | मो | आ | ना        | गो | अ  |
|-------|----|-----|-----|----|---|-----------|----|----|
|       | 4  | 9   | 2   | २६ | 8 | <b>९३</b> | २  | 14 |
| स्थान | 8  | 1 3 | १   | १० | १ | 6         | 8  | 18 |

उपशांतकषायपर्यंतमष्टी मूलप्रकृतयः सत्त्वं भवंति । क्षीणकषाये मोहं विना सप्तैव सत्त्वं भवंति । सयोगायोगयोरशातिचतुष्ट्यमेव सत्त्वं भवति ॥४५७॥ अयोत्तरप्रकृतीनां तत्समुत्कीर्तनमाह—

दर्शनावरणमोहनामकर्मणां बंधस्थानानि क्रमशः त्रीणि दशाष्ट्री भवंति । तेन भुजाकारबंधा अप्येष्वेत २० नान्येषु । शेपेषु मध्ये ज्ञानावरणेंऽतराये च पंचातमकं । गोत्रायुर्वेदनीयेष्वेकात्मकं चैकैकमेव बंधस्थानं भवेदिति कारणात् ॥४५८॥

डपशान्त कषाय पर्यन्त आठों मूळ प्रकृतियोंकी सत्ता है। क्षीणकषायमें मोहके बिना सातका ही सत्त्व है। सयोगी और अयोगीमें चार अघातिकर्मोंका ही सत्त्व है। १४५७।। आगे उत्तर प्रकृतियोंमें स्थानोंका कथन करते हैं—

दर्शनावरण, मोह और नाम कर्मके बन्धस्थान क्रमसे तीन, दस और आठ होते हैं। इससे भुजकार बन्ध भी इन्हींमें होते हैं, अन्यमें नहीं होते, क्योंकि शेषमें-से ज्ञानावरण और अन्तरायमें तो पाँच प्रकृतिरूप एक ही बन्ध स्थान है। गोत्र, आयु और वेदनीयमें एक प्रकृतिरूप एक-एक ही बन्ध स्थान है। इससे इनमें भुजकार बन्ध सम्भव नहीं हैं। १४५८॥

अनंतरं दर्शनावरगीयमुजाकारबंधं संभविमुव स्थानंगळर्गे प्रकृतिसंख्येयं पेळदपरः— णव छक्क चडक्कं च य विदियावरणस्स बंधठाणाणि । भुजगारप्पदराणि य अवद्विदाणिवि य जाणाहि ॥४५९॥

नवषद्कचतुष्कं च च द्वितीयावरणस्य बंधस्थानानि । भुजाकाराल्पतराश्चावस्थिता अपि च जानीहि ॥

नवषद्कचतुष्कप्रकृतिस्थानत्रयं द्वितीयावरणप्रकृतिबंधस्थानंगळप्युविल्ल दर्शनावरण-सर्व्वोत्तर प्रकृतिगळो भत्तक्कमो दु स्थानमक्षुमवरोळु स्त्यानगृद्धित्रयरिहतमागि षट्प्रकृतिगळो दु स्थानमक्षुमवरोळु निद्राप्रचलोनचतुष्प्रकृतिगळगो दु स्थानमक्षुमिती मूर्ष स्थानंगळगे भुजाकार-

दर्शनावरणस्य बंधस्थानानि नवप्रकृतिकं, स्त्यानगृद्धित्रयेण विना षट्प्रकृतिकं, पुनर्निद्राप्रचले विना चतुःप्रकृतिकं चेति त्रीणि । तेषां भुजाकाराल्पतरावस्थितबंधाः, अपिशब्दादवक्तव्यबंधौ च स्युरिति जानीहि । १० तद्यथा—

जपशमश्रेण्यवरोहकोऽपूर्वकरणिद्वतीयभागे चतुःप्रकृतिकं बघ्वा तत्प्रयमभागेऽवतीणः षट्प्रकृतिकं बघ्नाति । प्रमत्तो देशसंयतोऽसंयतो मिश्रो वा षट्प्रकृतिकं बघ्निन्ध्यादृष्टिर्भूत्वा वा प्रयमोपशमसम्यदृष्टिः सासादनो भूत्वा नवप्रकृतिकं बघ्नाति इति भुजाकारो दो स्तः । प्रयमोपशमसम्यक्त्वाभिमुखो मिष्यादृष्टिरिनि-वृत्तिकरणचरमसमये नवप्रकृतिकं बघ्नाति । तथा तत जपशमकः क्षपको वाऽपूर्वकरणप्रथमभागचरमसमये षट्प्रकृतिकं बघ्नत् दितीयभागप्रथमसमये चतुःप्रकृतिकं बघ्नातीत्यल्पतरो दो भवतः । मिथ्यादृष्टिः सासादनो वा नवप्रकृतिकं मिश्राद्यपूर्वकरणप्रथमभागातःषट्प्रकृतिकं बघ्नत् अनंतरसमये तदेव भागांतःषट्प्रकृतिकं अपूर्वकरणदितीयभागादिसूक्ष्मसांपरायांतः चतुःप्रकृतिकं च बघ्नन् अनंतरसमये तदेव

दर्शनावरणके बन्धस्थान नौ प्रकृतिरूप, स्त्यागृद्धि आदि तीनके बिना छह प्रकृतिरूप, निद्रा प्रचलाके बिना चार प्रकृतिरूप इस प्रकार तीन ही होते हैं। उनमें भुजकार बन्ध, अन्पतर बन्ध, अवस्थित बन्ध और अपि शब्दसे अवक्तव्यबन्ध होते हैं। वे इस प्रकार हैं—

चपशम श्रेणिसे उतरनेवाला अपूर्वकरणके दूसरे भागमें दर्शनावरणकी चार प्रकृतियोंका बन्ध करके पुनः उसीके प्रथम भागमें उतरनेपर छह प्रकृतियोंका बन्ध करता है। यह
एक भुजकार हुआ। प्रमत्त, देशसंयत, असंयत अथवा मिश्र गुणस्थानवर्ती छह प्रकृतियोंका
बन्ध करके मिध्यादृष्टि होकर अथवा प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टी सासादन गुणस्थानमें आकर
नौ प्रकृतियोंका बन्ध करता है। इस प्रकार दो भुजकार होते हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्वके
अभिमुख मिध्यादृष्टि अनिवृत्तिकरणक्तप परिणामोंके अन्तिम समयमें नौ प्रकृतिकृप स्थानका
बन्ध करके अन्तर समयमें असंयत, देशसंयत, अथवा अप्रमत्त होकर छह प्रकृतिकृप स्थानका
बन्ध करता है। यह एक अल्पतर हुआ। उपशमक अथवा क्षपक अपूर्वकरणके प्रथम
भागके अन्तिम समयमें छह प्रकृतिकृप स्थानका बन्ध करके दूसरे भागके प्रथम समयमें
चार प्रकृतिकृप स्थानका बन्ध करता है। एक अल्पतर यह हुआ। इस तरह दो अल्पतर बन्ध
होते हैं।

मिथ्यादृष्टि अथवा सासादन नौ प्रकृतिरूप स्थानको बाँधकर मिश्रसे लेकर अपूर्व-करणके प्रथम भाग पर्यन्त छद्द प्रकृतिरूप स्थानको बाँधकर तथा अपूर्वकरणके दूसरे भागसे

बंधंगळेरडुमल्पतर बंधंगळेरडुमवस्थितबंधंगळु मूरुमवक्तव्यबंधंगळेरडुमपि शब्ददिवरियल्पडुबुबु। जानीहि एंदितु शिष्यं संबोधिसल्पट्टनु।

अनंतरं दर्शनावरणीयस्थानत्रयक्के बंधस्वामिगळं गुणस्थानदोळु वेळदवरः—
णव सासणोत्ति बंधो छच्चेव अपुव्वपढमभागोत्ति ।
चत्तारि होति तत्तो सहुमकसायस्स चरिमोत्ति ॥४६०॥

नव सासादनपर्यंतं बंघाः षट्चैवापूर्वं प्रथमभागपर्यंतं । चतस्रो भवंति ततः सूक्ष्मकषा-यस्य चरमपर्यंतं ॥

नवप्रकृतिकस्थानं सासादनपर्यतं बंधमक्कुं । षट्प्रकृतिकस्थानमपूर्वंकरण प्रथमभाग-पर्यंतं बंधमक्कुं । चतुःप्रकृतिकस्थानं सूक्ष्मसांपराय चरमसमयपर्यंतं बंधमक्कुं । संदृष्टिः—

| मि  | सा | मि | अ | दे  | प्र | अ | अ   | अ | सू | उ | क्षी | स | अ |
|-----|----|----|---|-----|-----|---|-----|---|----|---|------|---|---|
| ९।९ | 9  | Ę  | Ę | ધ્ય | لو  | Ę | ६१४ | ४ | ४  | 0 | 0    | 0 | 0 |

१० यिल्ल भुजाकाराल्पतरावस्थिता वक्तव्यबंधिवशेषं पेळल्पडुगुमं ते दोडे उपशमश्रेण्यारोहकनत्प सूक्ष्मकषायनुपशांतकषायगुणस्थानमं पोद्दि तद्गुणस्थानकालमंतम्मुंहृतंपर्यंतिमद्दुं उपशमश्रेण्यवतरणदोळ् सूक्ष्मसांपरायनागि तद्गुणस्थानप्रथमसमयं मोदल्गो डु क्रमदिदिमिळिदु अपूर्वंकरणष्ठभागचरमसमयपर्यंतं चतुःप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तं अपूर्वंकरणावतरण सप्तमभाग प्रथमसमयदोळ् निद्राप्रचलासिहतमागि षट्प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिल्ल भुजाकारबंधिवकल्पमो दक्ष्य ।
१५ मत्तं प्रमत्तनागलु देशसंयतनागलुमसंयतनागळु मिश्रनागलु षट्प्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिमद्दु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमं पोद्दि नवप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदो दु भुजाकारबंधिवकल्पमक्कु-मथवा प्रथमो-

बद्धनातीत्यविस्थतबंधास्त्रयो भवंति । उपशांतकषायः दर्शनावरणं किमप्यबद्धनन् अवतरणे सूक्ष्मकषायप्रयमसमये चतुःप्रकृतिकं वा सपिद बद्धायुष्को म्नियते तदा देवासंयतो भूत्वा षट्प्रकृतिकं च बद्धनातीत्यवक्तव्यबंधौ द्वौ भवतः ॥४५९॥ इममुक्तार्थं द्योतयित—

२० नवप्रकृतिकं सासादनपर्यंतमेव बध्नाति । उपर्यपूर्वकरणप्रथमभागपर्यंतं षट्प्रकृतिमेव । तत उपरि

छेकर सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त चार प्रकृतिरूप स्थानको बाँधकर अन्तर समयमें उतनी ही अर्थात् नी, छह और चारको बाँधता है। इस तरह अवस्थितबन्ध तीन होते हैं।

उपशान्तकषाय दर्शनावरणका किंचित् भी बन्ध न करके उतरनेपर सूक्ष्म साम्परायके प्रथम समयमें चार प्रकृतिरूप स्थानको बाँधता है। अथवा बद्धायु अवस्थामें मरकर असंयत २५ गुणस्थानवर्ती देव होकर छह प्रकृतिरूप स्थानको बाँधता है, इस प्रकार दो अवक्तव्य बन्ध होते हैं।।४५९॥

इसी कहे अर्थको प्रकट करते हैं—
दर्शनावरणके नौ प्रकृतिरूप स्थानको सासादन पर्यन्त हो बाँधता है। ऊपर अपूर्व-

पजमसम्यग्दृष्टिगळु मेणु सासादनगुणस्थानमं पोद्दिबोडल्लियु ६ मितप्प भुजाकारबंधविकल्प

संभवमक्कुं। मितु भुजाकारबंधिवकल्पंगळरडप्पुवु। २। अल्पतरबंधिवकल्पंगळुं दर्शनावरणदोळे-रडप्युवं ते दोडे प्रथमोपशम सम्यक्तवाभिमुखनप्प मिध्यादृष्टिकरणत्रयमं माडियनिवृत्तिकरणकाल-मंतम्मुंहूर्तं चरमसमयदोळु नवप्रकृतिस्थानसं कट्दुत्तिईनंतरसमयदोळु असंयतदेशसंयताप्रमत्त-गुणस्थानत्रयदोळन्यतमगुणस्थानममो दं पोद्दि षट्प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोङिल्लयो दल्पतरबंध-विकल्पमक्कु-। मुपशमश्रेणियो छागलु क्षपकश्रेणियो छागलपूर्वं करण गुणस्थान प्रथमभागचरम-समयदोळु षट्प्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिद्दंनंतरसमयदोळु तन्न श्रेण्यारोहण द्वितीयभागप्रथमसमय-दोळु निद्राप्रचलोन च गुःप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडल्लियुमो दल्पतरबंधविकल्पमक्रुमितल्पतर बंध-विकल्पंगळ मेरडप्युवु । २ ।। अवस्थितबंधविकल्पंगळु मूरप्युवे ते दोडे मिण्यादृष्टियुं सासादननुं स्वस्थानंग जो जुनवप्र इतिस्थानमं कट्दुत्तिप्पंरिलयों दवस्थितबंधविकल्पमक्कुं। मिश्रासंयत देश- १० संयतप्रमत्ताप्रमत्तापूर्व्यंकरणप्रथम भागवित्तगळिवग्गंळु स्वस्थानदोळु षट्प्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तं षट्प्रकृतिस्थानमने कट्दुत्तिरलिदों दु अवस्थितबंधमक्कु-। मपूर्व्वंकरणं तन्न द्वितीयतृतीय-चतुत्र्यं पंचमषष्ठसप्तमभागंगळोळमिनवृत्तिकरण सूक्ष्मसां परायगुणस्थानवित्तगळु स्वस्थानदोळु चतुः-प्रकृतिस्थानमं किट्ट चतुःप्रकृतिस्थानमने कट्दुत्तिर्देडिशे दवस्थितबंधविकल्पमक्कुमितवस्थित-बंधिवकल्पंगळु मूरप्रुवु। ३।। अवक्तव्यबंधिवकल्पंगळेरडप्युवें तें दोडे अबंधकबंधोऽवक्तव्यबंधः १५ एंदितवक्तव्यबंधलक्षणमप्पुदरिदमुपशांतकषायं दर्शनावरणमनेनुमं कट्टदे बंदु अवतरणदि सूक्ष्म-कषायनागि तद्गुणस्थानप्रथमसमयदोळ् चतुःप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदो दवक्तव्यबंधभेदमक्कुं मत्तमुपशांतकषायगुणस्थानवत्तिबद्धायुष्यं दर्शनावरणमनेनुमं कट्टदे मरणमादोडे देवासंयतनागि षट्प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदों दवक्तव्यबंधभेदमक्कुमितेरडवक्तव्यबंधविकल्पंगळप्पुवु।२॥ इवक्के यथाक्रमदिदं संदृष्टि:-

दर्शनावरगस्थानंगळु मूरु ९।६।४। इवक्के भुजाकारबंधंगळरडु |४|६| अल्पतर-

बंधंगळरडु | ९ | ६ | अवस्थितबंधंगळु मूरु | ९ | ६ | ४ | अवक्तव्यबंधंगळरडु | ० | ० | | १ | ६ | ४ | | ४ | ६ |

उपशमश्रेण्यवतरणदोळं मिश्रासंयत देशसंयत प्रमत्तसंयतरगळ् सासादनगुगस्यानमुमं मिथ्यादृष्टि-गुणस्थानमं मेणु पोद्दिबोडं भुजाकारबंधमप्युवु । उपर्धंपरि गुणस्थानारोहणदोळल्पतरबंधमप्युवु । स्वस्थानदोळवस्थितबंधमप्युवुपशमश्रेण्यवतरणदोळं मरणदोळमवक्तव्यबंधंगळप्युवंदरिदु संभवासंभव प्रकारंगळनुक्तप्रकारदिंदं विचारमं माडि मुंदेयुं मोहादिगळोळु निश्चियसुवुदु ॥

सूक्ष्मसांपरायचरमसमयपर्यंतं चतुःप्रकृतिकमेव ॥४६०॥

करणके प्रथम भाग पर्यन्त छह प्रकृतिरूप स्थानको ही बाँधता है। उससे ऊपर सूक्ष्म साम्प-रायके अन्तिम समय पर्यन्त चार प्रकृतिरूप स्थानको ही बाँधता है ॥४६०॥

अनंतरं दर्शनावरणोदयस्थानमं गुणस्थानदोळु पेळदपरः— खीणोत्ति चारि उदया पंचसु णिद्दासु दोसु णिद्दासु । एकके उदयं पत्ते खीणदुचरिमोत्ति पंचुदया ॥४६१॥

क्षीणकषायपर्यंतं चतुरुवयाः पंचसु निद्रासु द्वयोन्निद्रयोरेकस्मिन्युवयं प्राप्ते क्षीणकषाय-५ द्विचरमपर्यंतं पंचोवयाः ॥

निश्यादृष्ट्यादियागि क्षीणकषायचरमसमयपय्यंतं चक्षरचक्षुरविषकेवलदर्शनावरणीयमे ब-चतुःप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। सनिद्ररोळ्, स्त्यानगृद्धि निद्रानिद्राप्रचलाप्रचला निद्रा प्रचलेगळं ब पंचनिद्राप्रकृतिगळोळकप्रेकृत्युदयमनय्दुत्तं विरल्, प्रमत्तगुणस्थानपर्यंतं दर्शनावरणप्रकृतिपंचक-मुदयस्थानमक्कुमिल्ल स्त्यानगृद्धित्रयोदयम्युच्छित्तियागुत्तं विरल्, अप्रमत्तादि क्षीणकषायादिचरम-१० समयपर्यंतं निद्राप्रचलादयदोळो दुदयमनय्दुत्तं विरल्, मय्दुं दर्शनावरणप्रकृत्युदयस्थानमक्कुमिल्ल निद्राप्रचलोशयव्युच्छित्तियागुत्तं विरल्, तत् क्षीणकषायचरमसमयदोळ्, निद्रारहितचतुःप्रकृत्युदय-स्थानमक्कुमिल्लये तच्वतुःप्रकृतिगळगृदयव्युच्छित्तियप्पुद्धितं सयोगायोगिकेवलिगुणस्थानद्वय-दोळ्, दर्शनावरणोदयस्थान शून्यमक्कुं। संदृष्टिः—

|         | मि | सा | मि | अ  | वे | प्र | अ  | अ | अ। | स्र। | उ | क्षी | स | म |
|---------|----|----|----|----|----|-----|----|---|----|------|---|------|---|---|
| अनिद्रा | 8  | 18 | 8  | 8  | ሄ  | 8   | 8  | 8 | 8  | 8    | 8 | 8    | 0 | 0 |
| सनिद्रा | 14 | 4  | 4  | 14 | 4  | 19  | 14 | 4 | 4  | 4    | 4 | 418  | 0 | 0 |

अनंतरं दर्शनावरणप्रकृतिस्थानमं गुणस्थानदोळ् पेळवपर।

मिच्छादुवसंतोत्तिय अणियद्वीखवगपढमभागोत्ति । णवसत्ता खीणस्स दुचरिमोत्ति य छच्चर् चरिमे ।।४६२॥

मिण्यादृष्टिरुपशांतपर्यंतं चानिवृत्तिक्षपकप्रथमभागपर्यतं । नव सत्वानि क्षीणकषायस्य द्विचरमसमयपर्यतं च षट्चत्वारि चरमे ॥

दर्शनावरणस्योदयस्थानं जाग्रज्जीवे मिथ्यादृष्ट्यादिक्षीणकषाय वरमसमयपर्यंतं चक्षुर्दर्शनावरणादिचतु-२० रात्मकमेव, निद्रिते तु प्रमत्तपर्यंतं स्त्यानगृद्धचादिपंचस्वेकस्यां उपरि क्षीणकषायद्विचरमसमयपर्यंतं निद्राप्रचल-योरेकस्यां चोदितायां पंचात्मकमेव । उपरि दर्शनावरणोदयो नास्ति ॥४६१॥

दर्शनावरणका उदयस्थान जाप्रत् जीवमें मिध्यादृष्टिसे क्षीणकषायके अन्तिम समय
पर्यन्त चक्षु दर्शनावरण आदि चार प्रकृतिका ही होता है। निद्रित जीवमें प्रमत्त गुणस्थान
पर्यन्त स्त्यानगृद्धि आदि पाँचमें-से एकका उदय रहते और ऊपर क्षीणकषायके द्विचरम
समय पर्यन्त निद्रा और प्रवलामें-से एकका उदय रहते पाँच प्रकृतिक्ष ही होता है। उससे
ऊपर दर्शनावरणका उदय नहीं है।।४६१।।

१. चक्षुरादिचतुष्कदोलु स्त्यानगृष्यादिपंचकदो'दं कूडुत्तं विरलु प्रमत्तपर्यतं पंचप्रकृत्युदयं ।

मिध्यादृष्टिमोदलो दुपज्ञांतकषायगुणस्थानपर्यंतंमिनवृत्तिक्षपकन प्रथमभागेपर्यंतमुं नव-दशनावरणप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमा क्षपकानिवृत्तिप्रथमभागदोळु स्त्यानगृद्धित्रयं कि इसल्पट्दुदप्पु-दिनिल्लिदत्तलु क्षीणकषायद्विचरमसमयपर्यंतं दर्शनावरणषट्प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमा क्षीणकषाय दिचरमसमयदोळु निद्राप्रचलाद्वयं किडिसल्पट्दुदिना क्षीणकषायचरमसमयदोळु दर्शनावरण-चतुःप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमा क्षीणकषायचरमसमयदोळा दर्शनावरणच्युक्कं किडिसल्पट्दुदण्पु-दिस्योगायोगिकेवलिद्वयदोळु दर्शनावरणसत्वं शून्यमक्कुं। संदृष्टिः—

| मि | सा | मि | अ | वि | प्र | अ | अ | अ     | स्    | उ | क्षी | 1  | म   अ |
|----|----|----|---|----|-----|---|---|-------|-------|---|------|----|-------|
| ९  | ९  | 9  | 9 | 9  | 1 8 | ९ | 9 | उ।क्ष | उ।क्ष | ९ | ६१४  | 10 | 0     |
|    |    |    |   |    |     |   |   | ९।६   | ९।६   |   |      |    |       |

अनंतरं मोहनीयबंबस्थानंगळ्गे प्रकृतिसंख्येयं वेळदवरः। बावीसमेक्कवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच। चदु तिय दुगं च एक्कं बंधद्वाणाणि मोहस्स ॥४६३॥

द्वाविशतिरेकविशतिः सप्तदश त्रयोदशैव नव पंच । चतुस्त्रिकदिकं चैकं बंधस्थानानि १० मोहस्य ॥

द्वाविज्ञात्येकविज्ञाति सप्तवशत्रयोदश नव पंच चतुः त्रि द्वि एकप्रकृतिसंख्यास्थानंगळितु मोहनीयक्के दशस्थानंगळपुवु। ई पत्तुं बंधस्थानंगळगे संदृष्टिः --२२। २१। १७। १३। ९। ५। ४। ३। २। १॥

दर्शनावरणीयस्य गुणस्थानेषु सत्त्वस्थानं मिथ्यादृष्ट्याद्युपशांतकषायपर्यंतं क्षपकानिवृत्तिप्रथमभागपर्यंतं श्वनातमकमेव । उपरि क्षीणकषायद्विचरमसमयपर्यंतं षडात्मकमेव स्त्यानगृद्धित्रयस्य तत्प्रथमभागे एव विनष्टत्वात्, तच्चरमसमये चतुरात्मकमेव, निद्राप्रचलयोद्धिचरमे एव क्षपितत्वात् । सयोगायोगयोः शून्यं ॥४६२॥

मोहस्य बंधस्थानानि द्वाविशतिकं एकविशतिकं सप्तदशकं त्रयोदशकं नवकं पंचकं चतुष्कं त्रिकं द्विकमेककं चेति दश ॥४६३॥

गुणस्थानों में दर्शनावरणीयका सत्त्वस्थान मिध्यादृष्टिसे छेकर उपशान्त कषाय पर्यन्त और क्षपकश्रेणिमें अनिवृक्तिकरणके प्रथम भाग पर्यन्त नौ प्रकृतिकप ही है। ऊपर क्षीण-कषायके द्विचरम समय पर्यन्त छह प्रकृतिकप ही है; क्योंकि स्त्यानगृद्धि आदि तीन अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें ही नष्ट हो जाती हैं। क्षीणकषायके अन्तिम समयमें चार प्रकृतिकप ही हैं, क्योंकि निद्रा और प्रचलाका क्षय दिचरम समयमें ही हो जाता है। २५ सयोगी और अयोगीमें दर्शनावरणका सत्त्व नहीं है।।४६२।।

मोहनीय कर्मके बन्धस्थान बाईस, इक्कीस, सतरह, तेरह, नौ, पाँच, चार, तोन, दो और एक प्रकृतिरूप दस हैं ॥४६३॥

ई मोहनीय दशबंधस्थानंगळगे स्वानिगळं गुणस्थानदोळु वेळववर:— बावीसमेक्कवीसं सत्तर सत्तार तेर तिसु णवयं। धूले पणचदु तियदुगमेक्कं मोहस्स ठाणाणि ॥४६४॥

द्वाविशतिरेकविशतिः सप्तदश सप्तदश त्रयोदशैव त्रिषु नवकं । स्यूले पंचचतुस्त्रिकदिकैकं प मोहस्य स्थानानि ॥

मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि अपूर्वंकरणप्यातं मोहनीयदंधस्थानंगळु क्रमदिदं द्वाविश्वति, एकविश्वति, सप्तदश, सप्तदश, त्रयोदश नव नव नवंगळु । मनिवृत्तिकरणनोळु पंचचतुः त्रि द्वि एक प्रकृतिस्थानंगळुमप्पुवु । संदृष्टि :—

| मि | सा   |   | मि | अ   | दे  | प्र | अ | अ   | अ               | स्। | उ | क्षी | स | अ |
|----|------|---|----|-----|-----|-----|---|-----|-----------------|-----|---|------|---|---|
| २२ | 1 28 | T | १७ | 183 | 183 | 19  | ९ | 1 9 | (पाष्ट्राह्यारा | 0   | 0 | 0    | 0 | 0 |

अनंतरमुक्तस्थानप्रकृतिगळोळु झृवबंधिगळ संख्ययं पेळदपरः-

उगुवीसं अट्ठारस चोइस चोइस य दस य तिसु छक्कं। थूले चदु तिदुगेक्कं मोहस्स य होंति धुवबंधी ॥४६५॥

एकान्नविशत्यष्टादश चतुर्दश चतुर्दश दश त्रिषु षट्कं स्थूले चतुस्त्रिद्वघेकं मोहस्य भवंति ध्रुवबंधिन्यः ॥

मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि अनिवृत्तिकरण भागभागेगळ् पर्ध्यतमुक्त द्वाविशस्यादि १५ प्रकृतिस्थानंगळोळ् मोहनीयध्रुवबंधि प्रकृतिगळ संख्ये यथाक्रमदिवं एकान्नविशति अष्टादश चतुर्देश चतुर्देशदश षट् षट् षट् चतुःत्रि द्वि एकंगळप्पुवु । संदृष्टि :

| मि | सा | मि  | अ   | वे | प्र | अ | अ | अ |   |    |   |
|----|----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|----|---|
| १९ | १८ | 188 | 188 | 80 | ६   | Ę | Ę | 8 | 3 | २। | 8 |

मोहनीयवंधस्थानानि गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टी द्वाविशतिकं। सासादने एकविशतिकं। मिश्रासंयतयोः सप्तदशकं। देशसंयते त्रयोदशकं। प्रमत्तादित्रये प्रत्येकं नवकं। अनिवृत्तिकरणे पंचकं चतुष्कं द्विकमेककं च ॥४६४॥

२० मिथ्यादृष्ट्याद्यनिवृत्तिकरणभागांतमुक्तस्थानेषु क्रमेण मोहनीयस्य ध्रुवबंधान्येकान्नविशतिरष्टादश चतुर्दश चतुर्दश दश षट् षट् चत्वारि त्रीणि द्वे एकं भवंति ॥४६५॥

इनमें-से मिथ्यादृष्टि गणस्थानमें तो बाईस प्रकृतिरूप स्थान है। सासादनमें इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान है। मिश्र और असंयत गुणस्थानमें सतरह प्रकृतिरूप स्थान है। देशसंयतमें तेरह प्रकृतिरूप स्थान है। प्रमत्त आदि तीनमें-से प्रत्येकमें नौ प्रकृतिरूप स्थान है। अनिवृत्ति-२५ करणमें पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप पाँच स्थान हैं। १४६४।।

मिध्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके भाग पर्यन्त जो स्थान कहे हैं उन स्थानों में क्रमसे उन्नीस, अठारह, चौदह, चौदह, दस, छह, छह, छह, चार, तीन, दो एक तो मोहनीयकी धुवबन्धी प्रकृतियाँ हैं। जिनका बन्ध अवश्य होता है उन्हें ध्रवबन्धी कहते हैं।।४६५॥

ई ध्रुवबंधिगळोडनद्युवबंधिगळं कूडुत्तं विरलु गुणस्थानदोळु पूर्व्योक्तमोहनीयस्थानत्रकृति-गळ्मवर भंगंगळ्मप्युवंदु पेळदपरः—

सगसंभवधुवबंधे वेदेकके दोजुगाणमेकके य । ठाणा वेदजुगाणं भंगहदे होति तब्भंगा ॥४६६॥

स्वसंभवध्रवबंधे वेदैकस्मिन्द्रियुगलयोरेकस्मिदच स्थानानि वेदयुगलानां भंगहते भवंति तद्भंगाः ॥

था गुणस्थानंगळोळु पेळद स्वसंभवध्रुवबंधिप्रकृतिसंख्येगळोळु स्वयोग्यवेदमनों दं हास्या-रितयुगळद्वयदोळों दु युगळमुमं कूडुत्तं विरलु स्थानप्रकृतिसंख्याप्रमाणमुं स्वसंभववेदसंख्येयं स्वसंभवयुगळसंख्येयदं गुणिमुत्तं विरलु स्वस्वस्थानदोळु भंगंगळुमणुवे ते दोडे निष्या-दृष्टिगुणस्थानदोळु मोहनीयबंधकूटिमदी भ २ क्टदोळु झों दु मिष्यात्वप्रकृतियं १०

हा २। २ व । १।१।१। कषा १६ मि १

षोडराकषायंगळ भयदिकमुं मितु एकान्नविञ्चति प्रकृतिगळ ध्रुवबंधिगळ द्वरोळ वेदत्रयदोळों दं दिकद्वयदोळों दु दिकमुमं कूडिदोडे द्वाविञ्चतिप्रकृतिगळप्युवी स्थानदोळ हास्यदिकक्के मूरुं वेदंगळु-मरतिद्वयक्के मूरुं वेदंगळंतु षड्भंगंगळप्युवु २२ सासादननोळु मोहनोयबंधप्रकृतिकूटिमिदी ६

उक्तस्वस्वध्रुवबंधिषु पुनर्वेदेष्वेकस्मिन् हास्यरितयुग्मयोरेकस्मिश्च मिलिते तानि स्थानानि तद्वेदयुग्मभंगे च हते तद्भंगा भवंति । तद्यया — भिष्यादृष्टिबंधकूटे २ भ मिष्यात्वषोडशकषायभयद्विकध्रुव २ । २ । २ । १ । १ । १ । १ । १

बंधिषु वेदत्रये युग्मयोव्चैकैकस्मिन् मिलिते द्वार्विशितकं। तद्भंगा हास्यरितद्विकाम्यां वेदत्रये हते षट् २२।

अपने-अपने स्थानों में कहीं इन घ्रुवबन्धी प्रकृतियों में यथा सम्भव तीन वेदों में-से एक वेद और हास्य-शोक के युगल और रित-अरित युगल में-से एक मिलाने पर स्थान होता है। तथा वेदों के प्रमाणको युगल के प्रमाणसे गुणा करने पर भंगों का प्रमाण होता है। वहीं कहते हैं—

मिध्यादृष्टिके बन्धकूटमें एक मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा ये चन्नीस तो ध्रवबन्धी हैं। और तीन वेदोंमें-से एक वेद तथा दो युगलोंमें-से एक युगल मिलकर बाईस प्रकृतिकप स्थान होता है। यहाँ कूटके आकार रचना है इससे इसे कूट कहा है। तीन वेदोंको हास्य रतिके युगलसे गुणा करनेपर छह होते हैं। सो इस स्थानमें छह भंग होते हैं।

₹

भ२ कूटबोळ षोडशकषायंगळं भयद्विकमंतुमष्टादशमोहध्रुवबंधंगळप्यु ववरोळ हा२।२ अ ०।१।१। १६

वेबद्वयबोळों दं द्विकद्वयबोळों दु द्विकमं कूडिबोर्डकविशतिप्रकृतिस्थानबोळ वेबद्वयक्कं युगलद्विकक्कं नात्कु भंगंगळप्पुवु २१ मिश्रंगे मोहनीयबंधकूटमिबी २ कूटबोळ द्वाबशक्षायंगळं भयदिक-४

मुमंतु घ्रुवबंधिगळ पदिनाल्कप्युवबरोळ पुंवेदमुं द्विकद्वयदोळों दु द्विकमुमं कूडिदोई सप्तदश प्रकृतिस्थानमक्कुमदरोळ हास्यद्विकक्कमरतिद्विकक्कमरेड भंगंगळप्युवु १७ असंयतंगे मोहनीय-

बंधप्रकृतिकूटिमवी २ कूटवोळ द्वादशकषायंगळुं भयद्विकमुमंतु ध्रुवबंधिगळु पविनाल्कप्युवव-२।२

१२ रोळु दिकद्वयदोळों दु दिकमुमं पुंवेदमुमं कूडिदोडे सप्तदश्रकृतिस्थानमक्कुमदरोळु दिकद्वयदेरडे

सासादने बंधकूटे २ भ षोडशकषायभयद्विकध्य वर्षेषिषु वेदयोद्विकयोश्चैकैकस्मिन्मिलिते एक-हा २।२। अ ० । १ । १ १६

विश्वतिकं, तद्भंगाः वेदद्वययुग्मद्वयजाश्चत्वारः २१ मिश्रबंधकूटे २ द्वादशकषायभयद्विकध्रुवबंधिषु ४ २।२ १

- १० जो इस प्रकार हैं— उन्नीस ध्रुवबन्धी और पुरुषवेद हास्य रित इस प्रकार एक भंग हुआ। पुरुषवेदकी जगह स्त्रीवेद होनेपर दूसरा भंग हुआ। नपुंसकवेद होनेपर तीसरा भंग हुआ। तथा हास्य रितकी जगह शोक अरित होनेपर भी उसी प्रकार तीन भंग होते हैं। इस प्रकार छह भंग होते हैं। इसका मतलब यह है कि बाईसका बन्ध छह प्रकारसे होता है। इसी प्रकार आगे भी प्रकृतियों के बदलनेसे भंग जानना।
- १५ सासादन बन्धकूटमें सोछह कषाय, भय, जुगुप्सा ये अठारह तो ध्रवबन्धी हैं। इनमें पुरुष-स्त्री दो वेदोंमें से एक वेद और दो युगलोंमें से एक मिलानेपर इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होता है। इनमें से दो वेदोंको दो युगलोंसे गुणा करनेपर चार भंग होते हैं।

मिश्र बन्धकूटमें बारह कषाय, भय, जुगुप्सा ये चौदह ध्रुवबन्धी, हनमें पुरुषवेद और दो युगलोंमें-से एक मिलानेपर सतरह प्रकृतिरूप स्थान होता है। यहाँ एक वेदको दो युगलसे २० गुणा करनेपर दो भंग होते हैं।

भंगंगळपुषु १७ वेशसंयतंर्रे मोहनीयबंधकूटिमदी २ कूटवोळ् अष्टकषायंगळं भयद्विकमुं कूडि २।२

दश ध्रुवबंधिप्रकृतिगळप्युववरोळ वुंवेदमुमं द्विकद्वयदोळों दु द्विकमं कूडुत्तं विरलु त्रयोदशमोहनीय-प्रकृतिबंधस्थानमक्रुमदक्के द्विकद्वयकृतभंगद्वितयमेयक्कुं १३ प्रमत्तसंयतंगे मोहनीयबंधप्रकृति-रू कूटिमदी २ कूटदोळ कषायचतुष्कमं भयद्विकमुमिताचं ध्रुवबंधिगळप्युववरोळ पुंवेदमुमं द्विक-२। २

हयदोळों दु हिकमुमं कूडुत्तं विरलु नवप्रकृतिबंधस्थानमक्तुमवरोळु हिकहितयकृतभंगहयमक्तु ९ २ मी प्रमत्तगुणस्थानदोळु अरतिहिकं बंधव्युच्छित्तियादुदु अप्रमत्तसंयतंगे मोहनीयप्रकृतिबंधकूट-मिदो भ २ कूटदोळ संज्वलनकषायचतुष्कमुं भयहिकमुमंता हं प्रकृतिगळु ध्रुवबंधिगळप्युववरोळु हा २

पुंवेदे द्विकयोरेकैकस्मिश्व मिलिते सप्तदशकं, तद्भंगाः हास्यरतिद्विकजी हो | १७

हुटे २ २।२ १ १२

द्वादशकषायभयद्विकध्रुवबंधिषु द्विकयोरेकस्मिन् पुंवेदे च मिलिते सप्तदशकं, तद्भंगा द्विकद्वयजी दौ १७

देशसंयतबंधकूटे २ अष्टकषायभयद्वयध्युवबंधियु पुवेदे द्विकद्वयोरेक किस्मिश्च मिलिते त्रयोदशकं, तद्भंगाः २।२ १

दिकद्वयजौ दौ १३ । प्रमत्तबंधक्टे २ चतुष्कषायभयद्विकघ्रुवबंधिपु पुंचेदे द्विकयोरेकस्मिश्च मिलिते नवकं २ २।२ १

असंयतमें भी मिश्रकी तरह सतरह प्रकृतिरूप स्थान जानना तथा भंग दो जानना।

देशसंयत बन्धकूटमें आठ कषाय, भय, जुगुप्सा ये दस ध्रुवबन्धी हैं। इनमें पुरुषवेद और दो युगलों में-से एकके मिलनेपर तेरह प्रकृतिरूप स्थान होता है। उसमें एक वेदको दो युगलसे गुणा करनेपर दो भंग होते हैं।

प्रमत्त बन्धकूटमें चार कषाय, भय, जुगुप्सा ये छह ध्रुवबन्धी हैं। इनमें पुरुषवेद और दो युगलोंमें-से एक मिलानेपर नी प्रकृतिरूप स्थान होता है। एक वेदको दो युगलसे गुणा करनेपर दो भंग होते हैं। यहाँ अरित और शोककी बन्ध व्युच्छित्ति हो जाती है। पुंबेद मुमं हास्यद्विक मुमं कूडिदोर्ड नवप्रकृति वंधस्थानमक्ष्रुमस्लियों दे भंगमक्कुं ९ अ शूर्व्वकरणंने १ मोहनीय वंधप्रकृतिकूट मिदो २ कूटदोळु कखायचतुष्क मुंभयद्विक मुमंतु घ्रुव वंधिगळार प्युववरोळु २

पुंवेद मुमं हास्यद्विक मुमं कूडिदोडं नवप्रकृतिबंधस्थानमक्कुमिल्लयुमो दे भंगमक्कु ९ मी यपूर्वंर करणगुणस्थानचरमसमयदोळ् हास्यद्विक मुं भयद्विक मुं क्युच्छित्तियक्कुमिन हित्तकरणगुणस्थानदोळ्
भ मोहनीयबंधक्दं प्रथमभागदोळिदो १ कूटदोळ् छृवबंधिगळ् कषायंगळ् नाल्के यक्कुमवरोळ्
भ पुंवेदमं कूडिदोडं पंचप्रकृतिस्थानमक्कुमदरोळो देभंगमक्कु ५ मिल्लि पुंवेदं व्युच्छित्तियक्कुं।
अनिवृत्तिद्वितोयभागदोळ् मोहनीयबंधप्रकृतिकूटिमदी ४ कूटदोळी कषायचतुष्कं छृवबंधिगळप्रुचु। भंगमो देयक्कुं ४ यिल्लि कोधं निदुदु। अनिवृत्तितृतीयभागदोळ् मोहनीयबंधकूटिमदी ३
कूटदोळ् छ्रुववंधिगळी मूर्वं कषायंगळेयप्युचु स्थान मुमिदेयक्कुं। भंग मुमो देयक्कुं ३ इल्लि मान१० कषायं निदुदु। अनिवृत्तिचतुत्र्थंभागदोळ् मोहनीयबंधकूटिमदी २ कूटदोळी कषायद्वयमे छ्रुववंधिगळप्युचु। स्थान मुं द्विष्ठकृतिकमक्कुं। भंगमो देयक्कुं २ इल्लि मायाकषायं निदुदु। अनिवृत्तिगळप्युचु। स्थान मुं द्विष्ठकृतिकमक्कुं। भंगमो देयक्कुं २ इल्लि मायाकषायं निदुदु। अनिवृत्ति-

तत्भंगाः द्विकद्वयजौ द्वौ ९ । अत्र।रतिद्विकं बंधव्युच्छिन्नं । अप्रमत्तेऽपूर्वकरणे च बंधकूटे २ चतुःसंज्वलनभय-२

द्विकध्रुवबंधिषु पुंवेदे हास्यद्विके च मिलिते नवकं, तेन तद्भंग एकः ९ अत्र हास्यद्विकभयद्विके व्युच्छिन्ते । १ श्रानवृत्तिकरणबंधकूटे १ चतुष्कषायध्रुवबंधिषु पुंवेदे मिलिते पंचकं तद्भंग एकः ५ । अत्र पुंवेदो व्युच्छिन्नः ।
४
१५ द्वितीयभागे कषायचतुष्कं ध्रुवबंधिभंग एकः ४, क्रोधो व्युच्छिन्नः । तृतीयभागे कषायत्रयं, भंग एकः ३ मानो

अप्रमत्त और अपूर्वकरण वन्धकूटमें चार संज्वलन, भय, जुगुष्सा ये ध्रुवबन्धी हैं। इनमें पुरुषवेद, हास्य, रित मिलनेपर नी प्रकृतिरूप स्थान होता है। यहाँ भंग एक ही है। यहाँ हास्य, रित, भय, जुगुष्साके बन्धकी ब्युच्छित्ति हो जाती है।

अनिवृत्तिकरणके बन्धकूटमें चार कषाय घुवबन्धी हैं। उनमें पुरुषवेद मिलनेपर पाँच २० प्रकृतिरूप स्थान होता है। यहाँ मंग एक ही है। यहाँ पुरुषवेदके बन्धकी व्युच्छित्ति हो जाती है। उसीके दूसरे भागमें कषायचतुष्क घुवबन्धीरूप स्थान है। मंग एक। यहाँ क्रोधकी व्युच्छित्ति हो जाती है। उसीके तीसरे भागमें तीन कषाय घुवबन्धीरूप स्थान है। मंग एक

२०

पंचमभागरोळु मोहनीयवंधप्रकृतिक्टिमिबी १ क्टरोळी लोभकषायमो वे ध्रुववंधियक्कृमिवे एकप्रकृतिवंधस्थानमक्कुमिल्ल यो वे भंगमक्कुं १ इंतुक्तनवगुणस्थानंगळोळु संदृष्टि:—

|    |    |    |    | ₹  |     |   |    |                    |
|----|----|----|----|----|-----|---|----|--------------------|
| मि | सा | मि | अ  | वे | प्र | अ | अ  | अ                  |
| २२ | 78 | 29 | १७ | १३ | 9   | ९ | ९  | <b>पाष्ट्रा</b> शा |
| ६  | 8  | 2  | २  | २  | २   | 8 | 18 | 8181818181         |

मोहनीयद्वाविशत्याविबंधस्थानंगळोळ, भंगसंख्येयं पेळवपरः— छब्बावीसे चदुइगिवीसे दोद्दो हवंति छट्ठोत्ति। एककेक्कमदो भंगा बंधट्ठाणेसु मोहस्स ॥४६७॥

षट्द्राविशःयां चत्वार एकविशतौ द्वौ द्वौ भवंति षष्ठपर्यंतं एकेकोऽतो भंगाः बंधस्थानेषु मोहस्य ॥

मिथ्यादृष्टयाद्यनिवृत्तिकरणपर्यंत पेळ्द मोहनीयबंधस्थानंगळोळु मोदल द्वाविशतिप्रकृति-बंधस्थानदोळु षड्भंगंगळप्पुबु। एकविशतिप्रकृतिबंधस्थानदोळु नात्कुभंगंगळपुबु। मेल प्रमत्त-पर्यंतमेरडेरडु भंगंगळपुबु। अतः अत्लिदं मेलेल्ल। स्थानंगळोळोदो दे भंगंगळपुबु।।

अनंतरं मोहनीयबंधसामान्यस्थानसमुच्चयसंख्येयुमनवक्के संभविसुव भुजाकारादिबंधभेद-संख्येगळुमं पेळवपरः—

> दस वीसं एक्कारस तित्तीसं मोहबंधठाणाणि । भुजगारप्पदराणि य अवट्ठिदाणिवि य सामण्णे ॥४६८॥

दश विश्वतिरेकादश त्रयस्त्रिशन्मोहबंबस्थानि। भुजाकाराल्पतरावस्थिता अपि च १५ सामान्ये॥

व्युच्छिन्नः । चतुर्थभागे कषायद्वयं भंग एकः २ माया व्युच्छिन्ना, पंचमभागे लोभ एव भंग एकः १ ॥४६६॥ १

उक्तर्भगसंख्यामाह—

मिथ्यादृष्टचाद्यनिवृत्तिकरणांतेषूक्तमोहनीयबंधस्थानेषु भंगा द्वाविशतिके षड् भवंति । एकविशतिके चत्वारः । उपरि प्रमत्तपर्यंतं द्वी द्वी । अत उपरि सर्वस्थानेष्वेभैकः ॥४६७॥

है। यहाँ मानकी व्युच्छिति हुई। चौथे भागमें दो कषाय ध्रवबन्धीरूप स्थान है। भंग एक। यहाँ मायाकी व्युच्छिति हुई। पाँचवें भागमें छोभ ध्रवबन्धीरूप स्थान है। भंग एक है।।४६६॥ आगे भंगोंकी संख्या कहते हैं—

मिध्यादृष्टिसे छेकर अनिवृत्तिकरण पर्यन्त मोह्नीयके बन्धस्थानोंमें भंग बाईस प्रकृतिहूप स्थानमें छह, इक्कीस प्रकृतिहूपमें चार, ऊपर प्रमत्त पर्यन्त दो-दो तथा उससे २५ ऊपर सब स्थानोंमें एक-एक जानना ॥४६७॥

१५

30

भंगविवक्षेयं माडवे सामान्यदोळ मोहनीयबंधस्थानंगळं भुजाकारंगळ मल्पतरंगळ मब-स्थितंगळं यथाक्रमविदं दश विश्वति एकादश त्रयस्त्रिशतसंख्यंगळप्पुषु । संदृष्टि —स्था १०। भुजाकारं २०। अल्प ११। अव ३३॥

अनंतरं भुजाकार बंधादिगळगे लक्षणमं पेळदपर:-

अप्पं बंधंतो बहुबंधे बहुगा दु अप्पबंधेवि । उभयत्थ समे बंधे भुजकारादी कमे होति ॥४६९॥

अल्पं बध्नन्बहुबंधे बहुकात् अल्पबंधेपि। उभयत्र समे बंधे भुजाकारादयः क्रमे भवंति।। अल्पप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तमनंतरसमयदोळ् बहुप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तं विरलु भुजाकार-बंधमं बुदक्कुं। तु मत्ते बहुकात् बहुप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तमनंतर समयदोळल्पप्रकृतिस्थानमं कट्टिद-नादोडे अल्पतरबंधमे बुदक्कुं। उभयत्र समे दंधे भुजाकाराल्पतरप्रकृतिस्थानबंधकं द्वितीयादिसमयंग-ळोळ् समबंधकनागुत्तं विरलवस्थितबंधमे बुदक्कु-। मिप्शब्दिदमवक्तव्यबंधमुमल्लियुमवस्थित-बंधमुमुटे दिरयल्पडुगुं।।

अनंतरमव्यक्तवंधमं भंगविवर्क्षयं माडद सामान्यदिदं पेळदपर:— सामण्ण अवत्तव्वो ओद्रमाणिम्म एक्कयं मरणे। एक्कं च होदि एत्थिव दो चेव अवट्ठिदा भंगा।।४७०॥

सामान्यावक्तव्योऽवतीर्यमाणे एको मरणे। एकइच भवत्यत्रापि द्वावेवावस्थितौ भंगौ।।

प्राग्मोहनीयबंधस्थानानि दशोक्तानि तेषां भंगविवक्षामंतरेण भुजाकारबंधाः विशितः । अल्पतरबंधाः एकादश । अवस्थितबंधास्त्रयस्त्रिशत् ।।४६८॥ एतान् लक्षयित—

अल्पप्रकृतिकं बध्नन्तनंतरसमये बहुप्रकृतिकं बध्नाति तदा भुजाकारबंधः स्यात् । पुनः बहुप्रकृतिकं २० बध्नन्तनंतरसमयेऽल्पप्रकृतिकं बध्नाति तदाल्पतः बंधः । तत्र उभयत्र अपिशब्दादवक्तव्यवंषद्वयेऽपि च द्वितीया-दिसमयेषु समानप्रकृतिकं बध्नाति तदावस्थितवंधः । ४६९।। अथ सामान्यावक्तव्यभंगसंख्यामाह—

पहले मोहनीयके बन्धस्थान दस कहे हैं। उनके भंगोंकी विवक्षा बिना किये भुजकार बन्ध बीस हैं, अल्पतर बन्ध ग्यारह हैं। और अवस्थित बन्ध तेंतीस हैं ॥४६८॥

भुजकारादिका लक्षण कहते हैं-

थोड़ी प्रकृतियोंका बन्ध करनेके अनन्तर समयमें बहुत प्रकृतियोंको बाँघे तो मुजाकार बन्ध होता है। बहुत प्रकृतियोंका बन्ध करनेके अनन्तर समयमें थोड़ी प्रकृतियोंको बाँधे तो अल्पतर बन्ध होता है। इन दोनों ही प्रकारके बन्धोंमें तथा 'च' शब्दसे दोनों अवक्तव्य बन्धोंमें भी जितनी प्रकृति पहले बाँधी थी पीछे द्वितीयादि समयोंमें उतनी ही बाँधे तो अवस्थित बन्ध होता है। ४६९॥

आगे सामान्य अवक्तव्य भंगोंकी संख्या कहते हैं—

१. 'अय सामान्योक्तस्थानानि तद्भुजाकारादिबंशांश्च संख्याति' पाठौऽयमभयचंद्रनामांकितायां टोकायामधिकः।

२०

भंगिववसारिहतमागि सामान्यदिवमवक्तव्यवंघमुपशमश्रेणियनिळियुत्तिष्पतिनोळु एक भंगमक्तुं। मरण मुंदाबोडिल्लियों दु भंगमक्तुमंतवक्तव्यवंघमरडिष्पुवा येरडरोळं द्वितीयादिसमय-वोळु समप्रकृतिस्थानबंघमागुत्तं विरलु भयदोळकूडि येरडुभंगंगळवस्थितंगळिष्पुवंतागृत्तं विरलु सामान्यवंघस्थानंगळु हत्तककं वक्ष्यमाणप्रकारिंव भुजाकारवंधंगळिष्पत्तु। अल्पतरवंधंगळपन्नों दु। आ भुजाकाराल्पतरमुभयदोळमवस्थितवंधंगळु कूडि मूवत्तों दु। अवक्तव्यवंधद्वयद द्वितीयादि समयदोळु संभविसुव अवस्थितवंधंगळेरडंतु कूडि अवस्थितबंधंगळु मूवत्तमूरु। भुगाकाराल्पतरा-वस्थितदिवं निरूपिसल्पडदुदरत्तिवस्यक्तवंधमं बुदक्कुमवक्के क्रमदिवं संदृष्टि:—

ठा २२। २१। १७। १३। ९। ५। ४। ३। २। १। कूडि १०॥

भुजाकार संदृष्टि:-

| १११  | रार  | ३।३  | ४।४  | ५१५  | ९।९   | ९।९   | १३।१३।१३ | १७१७  | २१ |
|------|------|------|------|------|-------|-------|----------|-------|----|
| ?।१७ | ३।१७ | ४।१७ | 4189 | ८।१७ | १३।१७ | २१।२२ | १७।२१।२२ | २१।२२ | २२ |

अल्पतर संदृष्टि:-

 २२।२२।२२
 १७।१७ | १३| ९ | ५ | ४ | ३ | २

 १७।१३। ९ | १३। ९ | ९ | ५ | ४ | ३ | २ | १

अवक्तव्यबंधंगळ संहिष्ट ० ० अवस्थितंगळ कूडि मूवत्तमूरु ३३। यिन्तु भुजाकारावि-१।१७

बंधंगळु संभिवसुव प्रकारं पेळल्पडुगुमदें तें दोडे—उपशमश्रेण्यवतरणदोळु अनिवृत्तिकरणं संज्वलनलोभमं कट्दुतलिळिदनंतर समयदोळु संज्वलनमाये सिहतमागवतरणद्वितीयप्रथमभागदोळु

सामान्येन भंगविवक्षामकृत्वा अवक्तव्यवंषः । उपशमश्रेण्यवरोहके एकः । तत्र मरणेऽप्येकः एवं द्वी भवतः । तथा तद्द्वितोयादिसमये चावस्थितबंधाविप द्वी भवतः । अमीषां भुजाकारादीनां संभवप्रकार उच्यते— १५

अवरोहकानिवृत्तिकरणः संज्वलनलोभं बघ्नन्नधस्तनभागेऽवतीयं मायासहितं बघ्नाति वा स यदि बद्धायुष्को स्नियते तदा देवासंयतो भूत्वा सप्तदश च बघ्नातीत्येकबंघके भुजाकारौ द्वौ । पुनः तद्द्वयं बघ्नन्न-वतीर्याधस्तनभागे मानसहितं बघ्नाति । वा तथा देवासंयतो भूत्वा सप्तदश बघ्नातीति द्विबंधकेऽपि द्वौ । पुनस्तत्त्रयं बघ्नन्नवतीर्याधस्तनभागे चतुःसंज्वलनान् वा देवासंयतो भूत्वा सप्तदश च बघ्नातीति त्रिबंधके द्वौ ।

सामान्यसे अर्थात् भंगोंकी विवक्षा न करके अवक्तव्य बन्ध दो होते हैं— उपशमश्रेणिसे उतरनेपर एक और वहाँ मरनेपर एक। तथा उसके द्वितीय आदि समयमें अवस्थितबन्ध भी दो होते हैं। इन भुजाकार आदिके होनेको कहते हैं—

उपशमश्रेणिसे उतरनेवाला अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती संज्वलन लोभका बन्ध करके नीचेके भागमें उतरकर माया-लोभ दोका बन्ध करता है। अथवा यदि वह बद्धायु वहाँ मरकर देव असंयत होकर सतरहका बन्ध करता है तो इस प्रकार एक प्रकृतिकप बन्ध २५ स्थानमें दो मुजाकार होते हैं। पुनः उन दोनोंको बाँध नीचेके भागमें उतर मान सहित तीन-का बन्ध करता है अथवा उक्त प्रकारसे असंयत देव होकर सतरहका बन्ध करता है तो दो प्रकृतिकष बन्धस्थानमें भी दो भुजाकार होते हैं। पुनः उन तीनोंको बाँध उतरकर नीचेके

१५ पुनस्तच्वतुष्कं बह्नन्नवनीयधिस्तनभागे पुंवेदसहितं बह्नाति । वा देवासंयतो भूत्वा सप्तदश बह्नाति ति चतुर्बंधके द्वौ । पुनस्तत्पंच बह्नन्वतीयिपूर्वकरणो भूत्वा हास्यरितभयजुगुप्साचतुष्केण सह नवकं बह्नाति । वा देवासंयतो भूत्वा सप्तदश च बह्नातीति पंचबंधके द्वौ । पुनः अपूर्वकरणोऽप्रमत्तः प्रमत्तो वा नवबंधकः क्रमेणावतीयं देशसंयतो भूत्वा त्रयोदश, वा देवासंयतो भूत्वा सप्तदश, वा प्रथमोपशमसम्यवत्वः सासादनो भूत्वैकविशति, वा वेदकसम्यवत्वः स मिष्यादृष्टिभूत्वा द्वाविशति च बह्नातीति नवबंधके चत्वारः । पुनः तत्त्रयोदशबंधकोऽसंयतो देवासंयतो वा भूत्वा सप्तदश वा प्रथमोपशमसम्यवत्वः स सासादनो भूत्वैकविशति वा

भागमें चार संडवलन कषायोंको बाँधता है अथवा असंयत देव होकर सतरहको बाँधता है तो तीन प्रकृतिरूप स्थानमें भी दो मुजकार होते हैं। पुनः उन चारको बाँध उतरकर नीचेके भागमें पुरुषवेदके साथ पाँचको बाँधता है अथवा असंयतदेव हो सतरहको बाँधता है तो इस प्रकार चार प्रकृतिरूप स्थानमें भी दो भुजकार होते हैं। पुनः उन पाँचका बन्ध करके उतरकर अपूर्वकरण गुणस्थानमें हास्य, रित, भय, जुगुप्साके साथ नौका बन्ध करता है या असंयत देव होकर सतरहका बन्ध करता है इस प्रकार पाँचके बन्धस्थानमें भी दो भुजाकार होते हैं।

पुनः अपूर्व करण, अप्रमत्त या प्रमत्त नौका बन्ध करके क्रमसे उतरकर देशसंयत होकर तेरहका अथवा देव असंयत होकर सतरहका बन्ध करे। अथवा प्रथमोपशम सम्यक्तवी सासादनमें जाकर इक्कीसका बन्ध करे अथवा प्रथमोपशम सम्यक्तवी या वेदक सम्यग्दृष्टी मिध्यादृष्टी होकर बाईसका बन्ध करे इस प्रकार नौ प्रकृतिक्तप बन्धस्थानमें चार मुजाकार होते हैं। पुनः तेरहको बाँधकर असंयत या देव असंयत हो सतरहको बांधे, अथवा प्रथमो-पशम सम्यक्तवी सासादन होकर इक्कीसको बांधे या प्रथमोपशम सम्यक्तवी या वेदक

मत्तमा नवबंधकावतारकापूर्व्वकरणं क्रमविविमिळिबु प्रमत्तनागि नवबंधकनागुत्तिळिबु देशसंयत-नागि त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्टिवोडिबों दु भुजाकारवंधमक्कुमथवा श्रेण्यवतारकनल्लद प्रमत्त-संयतं देशसंयतनागि मेणु त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्दुगुं। मत्तमा बद्धायुष्यं नववंधकापूर्वं-करणंगमप्रमत्तसंयतंगं प्रमत्तसंयतंगं मरणमादोडं देवासंयतनागि सप्तदशप्रकृतिस्थानमं कद्भिदोडि-दों दु भुजाकारबंधमक् हुं। अवतारकापूर्वकरण चरमभागदोळ मरणमें तु घटिसुगुमदु मरणरहित भागमेदित शंकिसल्वेडेक दोड उपशमश्रेण्यारोहणदोळ प्रथमभागदोळ मरणमिल्लवतरणदोळिल्ल मरणमुंद्रप्युदरिदं। मत्तं प्रथमोपशमसम्यादृष्टियप्रमत्तसंयतं प्रमत्तसंयतनागि नवप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिद्दुं प्रथमोपशमसम्यक्त्वमं विराधिसि अनंतानुबंधि कर्मीदयदिवं सासादननागि एक-विश्वतिप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदो वु भृजाकारबंधमक्कु । मत्तमा नवबंधकं प्रमत्तसंयतं मिथ्या-दृष्टिगुणस्थानमं पोद्दिद्वाविशतिप्रकृतिबंधस्थानमं कट्टिदोडिदों दु भुजाकारबंधमक्कुमंतु नवबंधक-नोळ नात्कु भुजाकारबंधंगळपुवु । त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिहं देशसंयतनसंयतनागि मेणु मरणमादोड देवासंयतनागि सप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुमिदों वु भुजाकारबंधमक्कुं। मत्तं प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टि देशसंयतं त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिद्दुं सासादननागि एकविशति-प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदों दु भुजाकारबंधमक्कुं। प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टियागळि वेदकसम्यग्दृष्टि-यागलि त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्ट्र्तिई देशसंयतं मिथ्यात्वोदयदिदं मिथ्याद्दियागि द्वाविशति प्रकृतिस्थानमं कट्टिवोडिवों वु भुजाकारवंधमक्कुमितु त्रयोदशप्रकृतिस्थानवंधकंगे भुजाकारवंधं-गळ मूरु संभविसुववु । सप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिर्द्संयतसम्यग्दृष्टि प्रथमोपशमसम्यक्त-कालमावळिषट्कमवशेषमादागळ् अनंतानुबंध्युदयदिवं सासादननागि एकविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्टिवोडिदों वु भुजाकारबंधमक्कुमा सप्तदशप्रकृतिस्थानबंधकनसंयतं प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टि मेणु वेदकसम्यग्दृष्टियागिल मेणु मिश्रनागिल सप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिद्दुं मिथ्यात्वोदयदिदं २० मिथ्यादृष्टियागि द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदों व भुजाकारवंधमक्कुमितु प्रकृतिस्थानबंध हनोळु भुजाकारबंधंगळरडप्युवु । मत्तमेकविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्ट्रितहं सासादनं मिण्यादृष्टि गुणस्थानमनो दने नियमदिदं पोद्दि तद्भवदोळं मेणु परभवदोळं द्वाविशति-प्रकृतिस्थानमं कट्टुगुमिदों वे प्रकारबंधमक्कु । मितु भुजाकारबंधंगळिप्पत्तं पेळल्पट्टु विन्न-

प्रथमोपशमसम्यक्तवो वेदकसम्यवत् इच मिष्यादृष्टिर्भूत्वा द्वाविश्वति च बष्नातीति त्रयोदशबंधके त्रयः । तत्सस- २५ दशबंधकः प्रथमोपशमसम्यक्तवो सासादनो भूत्वैकविश्वति वा प्रथमोपशमसम्यक्तवो वेदकसम्यक्तवो मिश्रश्च स मिष्यादृष्टिर्भूत्वा द्वाविश्वति च बष्नातीति सप्तदशबंधके द्वौ । पुनस्तदेकविश्वति बष्टनन् मिष्यादृष्टिर्भूत्वा तस्मिन्न-

सम्यादृष्टी मिध्यादृष्टी होकर बाईसको बाँचे तो इस प्रकार तेरह प्रकृतिरूप बन्ध स्थानमें तीन भुजाकार होते हैं। सतरह प्रकृतिको बाँचकर प्रथमोपशम सम्यक्त्वी सासादन होकर इक्कीसको बांचे या प्रथमोपशम सम्यक्त्वी वेदक सम्यग्दृष्टी और मिश्रगुणस्थानवर्ती मिध्या-दृष्टि हो बाईसको बाँचता है तो इस प्रकार सतरहके बन्धस्थानमें दो मुजाकार होते हैं।

ल्पतरबंधंगळु विचारिसल्पड्गुमदंतं वोड -अनाविमिध्यावृद्धिमेणु साविमिध्यावृद्धिमेणु करण-त्रयमं माडि अनिवृत्तिकरणचरमसमयवोळ् द्वाविशतिप्रकृति मोहनीयस्थानमं कट्ट्तमनंतर-समयदोळ् असंयतप्रथमोपशमसम्यग्दृष्टियागि सप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडे यिदो दल्पतर-बंधभेदनक्कुमथवा साविभिष्यादृष्टिसम्यक्तव प्रकृत्युदयदिव वेदकसम्यग्दृष्टियागि अप्रत्याख्यान-५ कषायोदयदिवमसंयतनागि सप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्ट्गुं। मत्तमा मिथ्यादृष्टिकरणत्रयमं माडि अनिवृत्तिकरण चरमसमयदोळ् द्वाविश्वतिमोहनीयबंधत्थानमं कट्टि तदनंतर समयदोळ् प्रथमो-पश्चमसम्यग्दृष्टियागि प्रत्याख्यानावरणोदयदिवं देशसंयतनागि त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्ट्गुं। अथवा साविमिण्यादृष्टि द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिद्दुं तदनंतरसमयदोळ् सम्यक्त्वप्रकृति-प्रत्याख्यानावरणोवयंगळिदं वेदकसम्यग्दृष्टि देशसंयतनागि त्रयोदशप्रकृतिबंधस्थानमं कट्टुगुं। १० मत्तमा साद्यनाविमिण्याहिष्टगळ् द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिर्द्नंतरसमयदोळप्रमत्तनागि नवप्रकृतिस्थानमं कट्दुगुमितपुनरुक्ताल्पतरबंधभेदंगळ् द्वाविशतिप्रकृतिस्थानबंधदत्तणिदं मूरप्पुवु। मत्तमसंयतवेवकसम्यग्दृष्टि मेणु क्षायिकसम्ग्दृष्टि सप्तवशप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिद्दुं तदनंतरसमय-बोळ् प्रत्याख्यानवरणोदयदि देशसंयतनागि त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्दुगुं। मत्तमसंयतं सप्तदश-प्रकृतिस्थानमं कद्दुत्तिद्दुं अनंतरसमयदोळु महाव्रतियप्रमत्तसंयतनागि नवप्रकृतिस्थानमं कट्दुगुं। १५ यितु सप्तदशप्रकृतिस्थानबंधकंगल्पतरबंधभेदंगळरडप्युवु । सप्तदशप्रकृतिबंधकं सम्यग्मिथ्यादृष्टि-मेले असंयतगुणस्थानमं पोद्दिसप्तदशप्रकृतिस्थानमनिल्लयुं कट्दुगुमप्पुदरिदमामिश्रंगे अल्पतर-बंधभेवं संभविसतु । मत्तं त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिद्दुं देशसंयतं महाव्रतियप्रमत्त-संयतनागि नवप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं। मत्तमपूर्वंकरणं नवप्रकृतिस्थानमं कट्टुतिद्दंनिवृत्ति-करणप्रथमभागमं पोद्दि तत्प्रथमसमयदोळ् पंचप्रकृतिस्थानमं कट्दुगुं । मत्तमा प्रथमभागानिवृत्ति-

क न्यस्मिन्वा भवे द्वाविशति बद्दनातीत्येकः । एवं भुजाकारा विशतिः । अथाल्पतरबंधा उच्यंते—

अनादिः सादिवी मिथ्यादृष्टिः करणत्रयं कुर्वन्निवृत्तिकरणचरमसमये द्वाविशति बब्नन्ननंतरसमये प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टिभू त्वा वा सादिमिथ्यादृष्टिरेव सम्यक्त्वप्रकृत्युदये सित वेदकसम्यग्दृष्टिभू त्वा उभयोऽण्य-प्रत्याख्यानोदयेऽसंयतो भूत्वा समदश बब्नाति । वा प्रत्याख्यानोदये देशसंयतो भूत्वा त्रयोदश बब्नाति, वा संज्वलनोदयेऽप्रमत्तो भूत्वा नव बब्नातीति द्वाविशतिबंधे त्रयः । पुनः वेदकसम्यग्दृष्टिः क्षायिकसम्यग्दृष्टिवी

इनकीसको बाँधकर मिथ्यादृष्टि होकर उसी भवमें या दूसरे भवमें बाईसको बाँधे तो इनकीस प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें एक भुजाकार हुआ। इस प्रकार मुजाकार बन्ध बीस होते हैं।

अब अल्पतर बन्ध कहते हैं—अनादि अथवा सादि मिथ्यादृष्टी तीन करण करते हुए अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें बाईसका बन्ध करके अनन्तर समयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वी होकर अथवा सादि मिथ्यादृष्टी सम्यक्त्व मोहनीयके उद्यसे वेदक सम्यक्त्वी होकर, दोनों ही अप्रत्याख्यानका उदय होनेसे असंयत होते हुए सतरहको बाँधे, या प्रत्याख्यानके उदयमें देशसंयत हो तेरह बाँधे, या संज्वलनका उदय होनेसे अप्रमत्त हो नी को बांधे इस प्रकार बाईस प्रकृतिकर बन्धस्थानमें तीन अल्पतर बन्ध होते हैं।

वेदक सम्यग्दृष्टी या क्षायिक सम्यग्दृष्टी असंयत सतरहको बाँघ देशसंयत हो तेरहको

करणं पंचप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिद्वुं द्वितीयभागमं पोद्दि तत्प्रथमसमयदोळ् चतुःप्रकृतिस्थानमं कट्दुगुं। मत्तमा निजद्वितीयभागानिवृत्तिकरणं चतुःप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिद्दुं निजत्तीय-भागमं पोद्दि तत्प्रथमसमयदोळु त्रिप्रकृतिस्थानमं कट्दुगुं। मत्तमा तृतीयभागानिवृत्तिकरणं त्रिप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिद्दुं निजचतुर्थंभागमं पोद्दि तत्प्रथमसमयदोळिद्दप्रकृतिस्थानमं कट्दुगुं। मत्तमा चतुर्थभागानिवृत्तिकरणं द्विप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिद्दुं निजपंचमभागमं पोद्दि एक-प्रकृतिस्थानमं कट्दुगुं। इंतल्पतरबंधंगळु पन्नों दुं संभविसुव प्रकारं पेळपट्दुदु । अवस्थित-बंधभेदंगळ मूवत्तमूरपुर्व ते बोर्ड भुजाकारबंधभेदंगळिप्पत्तमल्पतरबंधंगळ पन्नो दुमवक्तव्य-बंधंगळरड्डमितु मूवत्तमूररोळं द्वितीयादिसमयंगळोळ् समबंधसंभवंगळप्पुवंदु निश्चियसुबुदु ॥

ई सामान्यभुजाकाराल्पतरावस्थितावक्तव्यमं ब चतुर्विवधबंधंगळं विशेषिसि पेळदपरः-

सत्तावीसहियसयं पणदालं पंचहत्तरहियसयं। भुजगारप्पदराणि य अवट्ठिदाणिवि विसेसेण ।।४७१॥

सप्तविंशत्युत्तरशतं पंचचत्वारिंशत्पंचसप्तत्यधिकशतं। भुजाकाराल्पतराश्चावस्थिता अपि विशेषेण ॥

विशेषदिवं भुजाकाराल्पतरावस्थितंगळ यथाक्रमदिवं सप्रविशत्युत्तरशतं १२७। पंचचत्वा-रिशद् भेदमुं ४५। पंचसप्तत्यधिकशतमु १७५। मप्पुयदं तें दोड सामान्यवंघस्थानंगळु पत्तु १०। १५

असंयतः सप्तदश बह्नन् देशसंयतो भूत्वा त्रयोदश वा अप्रमत्तो भूत्वा नव च बह्नातीति सप्तदशबंधे दी। पुनः तत्त्रयोदशबंधकोऽप्रमत्तो भूत्वा नव, नवबंधकोऽपूर्वकरणेऽनिवृत्तिकरणप्रथमभागे पंच, पंचबंधकः द्वितीयभागे चत्वारि, चतुर्बंधकस्तृतीयभागे त्रीणि, त्रिबंधकश्चतुर्थभागे हे, द्विबंधकः पंचमभागे एकं च बद्नातीत्येकैकः । एवमल्पतरबंधाः एकादश । उक्तभुजाकाराल्पतरावक्तव्यानां द्वितीयादिसमयेषु समबंघोऽव-स्थितबंधस्त्रयस्त्रिशत् ॥४७०॥ अथ विशेषभुजाकारादीन् संख्याति—

विशेषभुजाकाराः सप्तविशतिशतं, अस्यतराः पंचचत्वारिशत्, अवस्थिताः पंचसप्ततिशतं। तत्र

बाँघे या अप्रमत्त होकर नौको बाँघे, इस तरह सतरहके बन्धस्थानमें दो अल्पतर होते हैं। तथा तेरहका बन्धक अप्रमत्त हो नौको बाँघे, नौका बन्धक अपूर्वकरण या अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें पाँच बाँधे, पाँचको बांधकर दूसरे भागमें चार बाँधे, चारको बाँध तीसरे भागमें तीन बाँधे, तीनको बाँध चौथे भागमें दो बाँधे, दोको बाँध पाँचवें भागमें एक बाँधे, इस तरह इन स्थानोंमें एक-एक अल्पतर होता है। ऐसे सब अल्पतर ग्यारह होते हैं।

तथा ऊपर कहे दो अवक्तव्य, बीस मुजाकार, ग्यारह अल्पतर ये सब मिलकर तेंतीस अवस्थित बन्ध होते हैं; क्योंकि इन बन्धोंमें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध कहा है उतनी ही प्रकृतियोंका बन्ध द्वितीयादि समयोंमें जहाँ होता है वहाँ अवस्थित बन्ध कहा जाता है ॥४७०॥

आगे विशेष भुजाकारादिकी संख्या कहते हैं—

विशेष रूपसे भुजाकार एक सौ सत्ताईस, अल्पतर पैतालीस, और अवस्थित एक सौ पिचहत्तर होते हैं। विशेष भुजाकार कहते हैं-

३०

२०

80

यिवक्क संभविसुव विशेषभुजाकारंगळ नूरिप्पत्तेळक्क संभवमं पेळवल्लि साधनमप्प रचनाः विशेषमितृ:—

| सा १           | मिश्र १ | 3  | ासं २ | वेशसं           | 131             | 1011 | प्रम | तको ४ | 111             |    | अप्र १         |  |
|----------------|---------|----|-------|-----------------|-----------------|------|------|-------|-----------------|----|----------------|--|
| <b>२१</b><br>४ | १७      | १७ | १७    | <b>१३</b>       | १३              | १३   | 9 2  | 9     | 9               | 9  | 8              |  |
| २२             | २२      | २१ | २२    | <b>१</b> ७<br>२ | २ <b>१</b><br>४ | २२   | १३   | १७    | २ <b>१</b><br>४ | २२ | <b>१७</b><br>२ |  |
| 28             | १२      | 6  | १२    | 8               | 6               | १२   | 8    | 8     | 6               | १२ | २              |  |

|   | अपू १ | अनिवृ | तिको २   |     |    |   |     |   |       |     |    |
|---|-------|-------|----------|-----|----|---|-----|---|-------|-----|----|
|   | 9     | 9     | 4        | 8   | 8  | 3 | 3   | 2 | 12    | 8   | 8  |
| - | १७    | 2     | १७       | 4   | १७ | 8 | 8   | 3 | १७    | 22  | १७ |
|   | 7     | 5     | <u> </u> | 8   | 7  | 8 | 2   | 4 | -   - | - 8 | 2  |
|   | 8     | 8     | 3        | 1 8 | २  | 8 | 1 2 | 1 | 7     | 8   | 7  |

ई विशेषभुजाकारंगळगाळावं माडल्पडुगुमवं तं वोडे इल्लि द्वाविशितप्रकृतिस्थानम कट्दुत्तिष्वं मिण्यावृष्टिबहुलं प्रकृतिस्थानमं कट्दुवडा बहुप्रकृतिस्थानांतरासंभवमपुर्वारवं ५ भुजाकारबंधमा द्वाविशितप्रकृतिबंधवर्ताणवं शून्यमक्कुं। सासादनसम्यग्दृष्टि एक भंगयुर्तेक-विशितप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तळु षड्भंगयुत द्वाविशितप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिरलु चतुर्बभंग-युर्तेकविशितप्रकृतिस्थानमं कट्दुवागळिनितु द्वाविशितप्रकृतिस्थानबंध भुजाकारंगळपुर्वे वितु त्रेराशिकमं माडुत्तिरलु । प्र २१। प्र २२। इ २१। बंद लब्धं चतुर्विशित

भुजाकार बंधंगळपुवु | २४ | सम्यग्मिथ्यादृष्टि एक भंगयुतसप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तलु षड्भंग-१० युत द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं क्रमदिवं कट्दुत्तिरलु द्विभंगयुतसप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्दुवागलेनितु द्वाविशतिप्रकृतिबंधस्थानभुजाकारंगळप्पुवेदितु त्रेराशिकमं माडुत्तिरलु | प्र | फ | इ |

| 2 | 5 | 7

मुजाकारो यथा — द्वाविशतिकस्य मिध्यादृष्टी शून्यं, ततोऽधिकस्य मोहनीयबंधस्थानस्याभावात् । सासादनबन्ध-योग्यचतुर्धेकविशतिकस्यैकभंगस्य मिध्यादृष्टिबंधयोग्यषोढाद्वाविशतिकस्येकैकभंगेन समबंधे चतुर्विशतिः। एवं

मिध्यादृष्टिमें बाईससे अधिकका बन्धस्थान मोहनीय का न होनेसे जून्य है। सासादन-१५ में बन्धयोग्य इक्कीसके चार भंग कहे हैं और मिध्यादृष्टिमें बन्धयोग्य बाईसके छह भंग कहे हैं। सासादनसे मिध्यादृष्टिमें आवे तो एक-एक भंगकी अपेक्षा मिध्यादृष्टिमें बाईसके बन्धके छह भागोंके भुजाकार ४×६ = चौबीस होते हैं। इसी प्रकार मिश्रमें सतरहके बन्धके बंदलब्ध द्वादशभुजाकारबंधंगळप्युवु १२। असंयतसम्यग्दृष्टि एकप्रकार भंगयुत सप्तदश प्रकृति-स्थानमं कट्दुत्तलु चतुर्वभगयुतैकविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिरलु द्विभंगयुतसप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्दुवागळे नितु एकविशतिप्रकृतिस्थानवंधभुजाकारबंधंगळप्पुर्वे दु त्रेराशिकमं माडुत्तिरलु — बंदलब्धं भुजाकारंगळु एंदु । मत्तमा सप्तदश प्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तलसंयतं १७ | २१ | १७ | 1 8 8 | 2 |

षड्भंगयुतद्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्दुवागळ् द्विभंगयुत सप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तलेनितु द्वाविशतिप्रकृतिस्थानभुजाक।रंगळं माळ्कुमें दितिदों दु त्रैराशिकमं माडि

बंद लब्धं भुजाकारंगळ पन्नेरडप्यु १२ वंतसंयतन सप्तदशप्रकृतिस्थानदत्तींण भुजाकारंगळिप्पत्त-प्युवु २०। वेशसंयतं एक भंगयुत त्रयोदश प्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तलु द्विभंगयुत सप्तदशप्रकृतिस्था-नमनसंयतनागि मेणु मिश्रनागि मेणु देवासंयतनागि कट्दुवातं द्विभंगयुतत्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्टिबोडेनितु भुजाकारंगळप्युवेदितु त्रेराशिकमं माडि मत्तमंते चतुर्वभगयुतैकविशतिप्रकृतिस्थान- १० मुमं षड्भंगयुत द्वाविश्वतिप्रकृतिस्थानमुमं फलराशिगळं माडितु त्रैराशिकत्रितयमं माडि —

| प्र<br>१३ | १७ | _ | लब्ध<br>४ |   | फ<br>२१ | , - | लब्ध<br>८ | • | फ<br>२२ | _ | लब्ध<br>१२ |
|-----------|----|---|-----------|---|---------|-----|-----------|---|---------|---|------------|
| 18        | २  | २ |           | 8 | 8       | २   |           | 8 | ६       | 7 |            |

लब्धत्रयभुजाकर विशेषंगळ् त्रयोदशप्रकृतिस्थानदत्तणिदमिष्पत्तनात्कप्पुवु २४ । प्रमत्तसंयतं एकभंग-

सम्यग्मिथ्यादृष्टिबंघयोग्यदिघाससदशकस्य मिथ्यादृष्टिषोढाद्वाविशतिकेन द्वादश । असंयतदिघाससदशकस्य सासादनचतुर्धेकविशतिकेन। ष्टी मिथ्यादृष्टिषोढाद्वाविशतिकेन च द्वादशेति विशतिः । देशसंयतिद्वधात्रयोदशकस्य मिश्रासंयतदेवासंयतानां द्विधासप्तदशंदेन चत्वारः । सासादनचतुर्धेकविशतिकेन चाष्टी मिथ्यादृष्टिषोढाविशतिकेन १५

दो भंग होते हैं। मिश्रसे मिध्यादृष्टिमें आता है। अतः मिध्यादृष्टिके बाईसके बन्धमें छह भंगोंकी अपेक्षा भुजाकार २×६ = बारह होते हैं।

असंयतमें सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। वहांसे सासादनमें आनेपर वहां इक्कीसके बन्धके चार प्रकार होनेसे उनकी अपेक्षा आठ मुजाकार होते हैं। यदि सासादनसे मिथ्यादृष्टि-में आवे तो वहां बाईसके बन्धके छह प्रकार होनेसे उनकी अपेक्षा बारह मुजाकार होते हैं। इस प्रकार बीस हुए।

देशसंयतमें तेरहका बन्ध दो प्रकारसे होता है। वहांसे मिश्रमें या असंयतमें या भरकर असंयत देव हो तो वहां सतरहके बन्धके दो प्रकार होनेसे उनकी अपेक्षा चार मुजाकार हैं। यदि सासादनमें आवे तो वहां इक्कीसके बन्धके चार प्रकार हैं, उनकी अपेक्षा आठ मुजाकार हुए। मिथ्यादृष्टिमें आवे तो वहां बाईसके बन्धके छह प्रकार हैं, उनकी अपेक्षा २५ बारह भुजाकार हुए। इस प्रकार सब चौबीस भुजाकार हुए।

१. असंयतं मिश्रगुणस्थानमं पोद्दिदोडे अवस्थितमल्लदे भुजाकारबंधमिल्ल ॥

युतन प्रकृतिस्थामं कट्दुत्तिद्दुं दिभंगयुतत्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्दुवागळु दिभंगयुतन वप्रकृतिः स्थानमं कट्ट्वोडिनितु भुजाकारंगळप्पुवे दितु श्रेराशिकमं माडिमत्तमंते दिभंगयुतसप्तदशप्रकृतिः स्थानमुमं चतुर्वभंगयुत्तेकविश्वतिप्रकृतिस्थानमुमं वड्भंगयुतदाविशितप्रकृतिस्थानमुमं फलराशिगळं माडितु श्रेराशिक चतुष्ट्यदिदं—

| प्र | फ<br>१३ | E 0 | लब्ध | प्र |     | <b>E Q</b> | लब्ध | प्र | फ<br>२१ | इ | लब्ध | प्र | <b>फ</b><br>२२ | 150 0 | ल <b>ब्ध</b><br>१२ |
|-----|---------|-----|------|-----|-----|------------|------|-----|---------|---|------|-----|----------------|-------|--------------------|
| 8   | 2       | 2   |      | 8   | , _ | 2          |      | 8   | 8       | २ |      | 8   | Ę              | 2     |                    |

बंद लब्ध भुजाकारंगळ इप्पत्तं दु २८ । अप्रमत्तसंयतनेकभंगयुतनवप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिद्दुं देवासंयतनागि द्विभंगयुतसप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडे भुजाकारंगळ त्रेराशिकसिद्धंगळेरडपुत्रु । २ । अप्रवंकरणंगमंते एकभंगयुतनवप्रकृतिस्थानमं कट्टुित्तद्दुं द्विभंगयुतसप्तदशप्रकृतिस्थानमं देवासंयतनागि कट्टिदोडेरडु भुजाकारंगळपुत्रु । २ । अनिवृत्तिकरणं एकभंगयुतपंचप्रकृतिस्थानमं कट्टुित्तिद्दिळदपूट्वंकरणनागि एकभंगयुतनवप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडों दु भुजाकारमक्तुं ।
मत्तमा येकभंगयुत पंचप्रकृतिस्थानमं कट्टुित्तद्दुं देवासंयतनागि द्विभंगयुतसप्तदशप्रकृतिस्थानमं
कट्टुगुमंतु पंचवंधकनत्तिणदं भुजाकारभंगंगळु मूरप्पुत्रु । मत्तं चतुद्ववंधकनेकभंगयृतपंचप्रकृति
स्थानमं कट्टिदोडों दु भुजाकारमा चतुद्ववंधकं देवासंयतनागि द्विभंगयुतसप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडेरडु भुजाकारंगळंतु चतुद्ववंधकनत्तिणदं भुजाकारंगळ मूरप्पुत्रु । मत्तं त्रिप्रकृतिस्थानमं कट्टित्तसनिवृत्तिकरणंचतुःप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडों दु भुजाकारमक्कु । मत्तं त्रिप्रकृतिस्थानवंधकं देवासंयसनिवृत्तिकरणंचतुःप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडों दु भुजाकारंगळपुवंतु प्रकृतिस्थानवंधकं देवासंयतनागि द्विभंगयुतसप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडोरडु भुजाकारंगळपुवंतु प्रकृतिस्थानवंधकनत्तिणदं
तनागि द्विभंगयुतसप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडोरडु भुजाकारंगळपुवंतु प्रकृतिस्थानवंधकनत्तिणदं

च द्वादशेति चतुर्विशतिः । प्रमत्तसंयतद्विधानवकस्य देशसंयतद्विधात्रयोदशकेन चत्वारः, मिश्रासंयतद्विविधसप्त-दशकेन चत्वारः, सासादने चतुर्विधैकविशतिकेनाष्टौ मिथ्यादृष्टिषड्विष्ठाविशतिकेन द्वादशेत्यष्टाविशतिः । अप्रमत्तैकविधनवकस्य देवासंयतद्विभंगसप्तदशकेन द्वौ । अपूर्वकरणनवकस्यापि तथैव द्वौ । अनिवृत्तिकरणैक-भंगपंचकस्यापूर्वकरणैकभंगनवकेनैकः, देवासंयतद्विभंगसप्तदशकेन द्वौ, चतुष्कस्यैकभंगपंचकेनैकः, देवासंयतद्वि-

प्रमत्तमें नौके बन्धके दो प्रकार हैं। वहांसे देशसंयतमें आवे तो वहां तेरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः चार भुजाकार हुए। यदि मिश्रमें या असंयतमें आवे तो वहां सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः चार भुजाकार हुए। सासादनमें आवे तो वहां इक्कीसके बन्धके चार प्रकार अतः आठ भुजाकार हुए। मिध्यादृष्टिमें आवे तो वहां बाईसके बन्धके छह प्रकार हैं। अतः बारह भुजाकार हुए। इस तरह सब अट्टाईस हुए।

२५ अप्रमत्तमें बन्धका एक ही प्रकार है। वहांसे मरकर असंयत देव हो तो वहां सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः दो मुजाकार हुए। प्रमत्तमें आवे तो वहां नौका ही बन्ध होता है अतः भुजाकार नहीं है। अपूर्वकरणमें नौका बन्ध है। वहां भी इसी प्रकार दो ही मुजाकार हुए।

अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें पांचके बन्धका एक प्रकार है। वहांसे अपूर्वकरणमें आवे १० तो वहां नौके बन्धका एक प्रकार है अतः एक भुजाकार है। यदि मरकर असंयत देव हो तो

भुजाकारंगळ मूरप्युष्यु । मत्तमा द्विप्रकृतिस्थानबंधकनप्यनिवृत्तिकरणं त्रिप्रकृतिस्थानमं कृद्विदेशे दु भुजाकारमक्कुमा द्विप्रकृतिस्थानबंधकं देवासंयतनागि द्विभंगयुत्तसप्तदशप्रकृतिस्थानमं कृद्विदेशे दु भुजाकारंगळप्पृत्ति द्विप्रकृतिस्थानबंधकनत्तिणंदं मूरु भुजाकारबंधभेदंगळप्युष्यु । मत्तमेकप्रकृतिबंधकं द्विप्रकृतिस्थानमं कृद्विदेशे दु भुजाकारमक्कु । मत्तमा एक प्रकृतिस्थानबंधकं मरणमादो देवासंयतनागि द्विभंगयुत सप्तदशप्रकृतिस्थानमं कृद्विदेशे दु भुजाकारंगळप्युवितु एकप्रकृतिस्थानबंधकनत्तिण्य भुजाकार भदंगळ मूरप्युवितिनवृत्तिकरणंगे भुजाकारबंधभेदंगळ पदिनैय्दप्यु १५ । इतु सर्व्वविशेषभुजाकारंगळ नूरिप्पत्तेळ १२७ । यतु पेळल्पट्ट नूरिप्पत्तेळ भुजाकारबंधविशेषंगळ मिण्यादृष्टचादिगुणस्थानंगळोळ इनितिनितप्युवे दु संख्येयं पेळदपर :—

णभ चउवीसं बारस वीसं चउरट्ठवीस दो द्दो य । थूले पणगादीणं तिय तिय मिच्छादिभुजगारा ॥४७२ ॥

नभरचतुर्विवशतिद्वादिश विशतिरचतुरप्टविशितिद्वीद्वी च । स्थूले पंचकादीनां त्रिक त्रिकं मिण्यादृष्टचादि भुजाकाराः ॥

मिथ्यादृष्टिचादियागितवृत्तिकरणपर्यंत विशेषभुजाकारंगळुक्तंगळु कर्माददं पेळल्पडुविल्ल मिथ्यादृष्टियोळु शून्यमक्कुमेकं दोडा मिथ्यादृष्टि कट्दुव मोहनीयप्रकृतिबंधस्थानं द्वाविशतिप्रकृति-स्थानम्लवे मेलधिकप्रकृतिबंधस्थानमिल्लप्युदिरदं। सासादनंगे चतुव्विशतिभुजाकारंगळप्युवु। २४। मिश्रंगे द्वादशभुजाकारंगळप्युवु।।१२।। असंयतंगे विशतिभुजाकारंगळप्युवु २०। देश-

भंगसप्तदशकेन द्वी, त्रिकस्य चतुष्केणैकः, देवासंयताद्विभंगसप्तदशकेन द्वी, द्विकस्यैकभंगत्रिकेणैकः देवासंयतद्वि-भंगसप्तदशकेन द्वी, एकस्यैकभंगद्विकेनैकः, देवासंयतद्विभंगसप्तदशकेन द्वी मिलित्वा सप्तविशत्यग्रशतं ॥४७१॥ तानेवाह—

विशेषभुजाकाराः मिथ्यादृष्टी शून्यं। सासादने चतुर्विशतिः। मिश्रे द्वादश। असंयते विशितिः।
सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः दो मुजाकार हुए। इस तरह तीन हुए। दूसरे भागमें
चारका बन्ध। वहांसे प्रथम भागमें आकर पांचका बन्ध करे तो उसकी अपेक्षा एक
मुजाकार है। यदि मरकर देव असंयत हो तो वहां सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः दो
मुजाकार होनेसे सब तीन हुए।

इसी प्रकार तीसरे भागमें तीनका बन्ध । वहाँसे दूसरे भागमें आकर चारका बन्ध २५ करे तो एक भुजाकार । मरकर देव असंयत हो तो उसकी अपेक्षा दो । इस प्रकार तीन हुए । चौथे भागमें दोका बन्ध । वहाँसे तीसरे भागमें आकर तीनका बन्ध करनेपर एक भुजाकार । देव असंयत हो सतरहका बन्ध करनेपर दो, ऐसे तीन हुए । पाँचवें भागमें एकका बन्ध । वहाँसे चौथे भागमें आकर दोका बन्ध करनेपर एक । अथवा देव असंयत होकर सतरहका बन्ध करनेपर दो, इस प्रकार तीन भुजाकार हुए । सब मिलकर भुजाकार बन्ध एक सौ ३० सत्ताईस होते हैं ॥४७१॥

आगे उन्हींको कहते हैं—
भंगोंकी अपेक्षा विशेष भुजाकार मिथ्यादृष्टिमें शून्य, सासादनमें चौबीस,

संयतंगे चतुन्विशति भुजाकारंगळपुवु । २४ । प्रमत्तसंयतंगे अष्टाविशति भुजाकारंगळपुवु २८ ॥ अप्रमत्तंगे द्वयभुजाकारंगळपुवु । २ । अपूर्विकरणंगेयू दिकभुजाकारंगळपुवु । २ । स्यूलनोळ-निवृत्तिकरणनोळ् पंचकादिप्रकृतिस्थानंगळोळ् त्रिकत्रिकभुजाकारंगळपुवु ३।३।३।३।३।३।। संदृष्टि :—

|    | प्रकृ. भंग |   | भुजाकार<br>संख्या | अल्पतर<br>बंघ |
|----|------------|---|-------------------|---------------|
| अ  | 4          | 8 | ३                 | 7             |
|    | ३          | 3 | ą                 | ₹             |
| अ  | ९          | 8 | २                 | 8             |
| अ  | 9          | 8 | २                 | 0             |
| _ਸ | ٩.         | 7 | 76                | २             |
| वे | 83         | २ | 28                | ?             |
| अ  | १७         | २ | २०                | Ę             |
| मि | १७         | २ | १२                | 0             |
| सा | 78         | 8 | 28                | 0             |
| मि | २२         | Ę | 0                 | 0             |

|      | पतर<br>बंध | अनिवृत्ति |   |   |   |
|------|------------|-----------|---|---|---|
| 2 13 | 4          | ४         | ₹ | २ | 8 |
| स्थू | 8          | 8         | 8 | १ | 0 |

## अप्पदरा पुण तीसं णम णभ छ द्दोण्णि णभ एककं। थूले पणगादीणं एककेककं अंतिमे सुण्णं ॥४७३॥

अल्पतराः पुनिस्त्रिशन्तभो नभः षड् द्वौ द्वौ नभ एकः । स्थूछे पंचकादीनामेकैकोंऽतिमे शून्यं।।
पुनः मत्तल्पतरंगळु मिण्यादृष्टियोळु ३०। सासादननोळु नभमेयक्कुं शून्यमें बुद्दर्थं।
मा सासादनंगे भुजाकारवंध संभविसुगुमल्लदल्पतरवंधं संभविसदेकं दोडे पतनशीलनष्पुदिवं।
मिण्यादृष्टिगुणस्थानमनल्लदन्यगुणस्थानमं नियमदिवं पोद्दिनष्पुदिरदं। मिश्रंगेयुमल्पतरवंधविशेषं
१० शून्यमेयक्कुमेकं दोडा मिधनुमेले असंयतगुणस्थानमल्लदन्यगुणस्थानांतरमं पोद्दैनप्पुदिरदं सम-

देशसंयते चतुर्विंशतिः । प्रमत्तेऽष्टार्विशतिः । अप्रमत्ते द्वौ । अपूर्वकरणेऽपि द्वौ । स्थूले अनिवृत्तिकरणे पंचकादिषु त्रयस्त्रयो भूत्वा पंचदश मिलित्वा तावंतः ॥४७२॥

पुनः अल्पतरा मिथ्यादृष्टी षोढाद्वाविशतिकस्य निश्रासंयतयोद्धिषासप्तदशकेन द्वादश, देशसंयतद्विषात्र-योदशकेन द्वादश, अप्रमर्त्तकधानवकेन षडिति त्रिशत् । तस्यैकविशतिकेन द्विधानवकेन च बंधः 'सासण्यमत्त-

१५ मिश्रमें बारह, असंयतमें बीस, देशसंयतमें चौबीस, प्रमत्तमें अठाईस, अप्रमत्तमें दो, अपूर्व-करणमें दो, अनिवृत्तिकरणमें पांच आदिके बन्धमें तीन-तीन भुजकार होनेसे मिलकर पन्द्रह । इस तरह एक सौ सत्ताईस भुजाकार हुए ॥४७२॥

अब अल्पतर बन्ध कहते हैं—मिध्यादृष्टिमें बाईसका बन्ध, उसके छह प्रकार। वहांसे मिश्र या असंयतमें जानेपर सतरहका बन्ध दो प्रकार। सो एक-एक प्रकारमें छह २० प्रकारके बाईसके बन्धकी अपेक्षा बारह अल्पतर होते हैं। यदि देशसंयतमें गया तो वहां तेरहका बन्ध दो प्रकार। अतः बारह अल्पतर होते हैं। यदि अप्रमत्तमें गया तो वहां नौका बन्ध एक प्रकार। अतः छह अल्पतर सब तीस हुए।

वंषमक्कुमप्पुर्विरवमवस्थितवंषमेयक्कुमल्पतरवंषविशेषं संभविसतु । केळगे मिण्यादृष्टियप्पनल्लं सासादननागनतु कारणमागि मिश्रंगल्पतरवंषविशेषं शून्यमं बुदु सिद्धमक्कुं ॥ असंयतनोळल्पतर्रंगळारप्पुतु । ६ । वेशसंयतनोळरडप्पुतु । २ । प्रमत्तसंयतनोळमर्डयल्पतरंगळप्पुतु । २ । अप्रमत्तनोळ शून्यमक्कुमपूर्वंकरणनोळ् ओ बेयल्पतरवंषविशेषमक्कुं । स्थूलनोळ् पंचकाविस्थानंगळगेकैकाल्पतरंगळप्पुवंतिमदोळ् अल्पतरशून्यमक्कुमिवक्के संदृष्टि :—

|    | मि   |           |    |     | अ  | वे | प्र | अपू | 1 3 | नि |      |                |     |
|----|------|-----------|----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|------|----------------|-----|
| ठा | २२   | <b>२२</b> | २२ | १७  | १७ | १३ | 0   |     | 4   | 8  | D AU | 2              | 8   |
|    | .    | - 2       | 10 | 23  | -  | -  | -   | -   |     | 3  | -5   | - <del>'</del> | _ < |
| ठा | १७   | 42        | 8  | 4 2 | 8  | ९  | १   | 2   | ४   | 8  | 8    | 8              | 0   |
| भं | - १२ | १२        | Ę  | 8   | २  | 2  | 2   | 8   | 8   | 8  | 8    | 2              | 0   |

ई पंचवत्वारिशवल्पतरबंधंगळ स्वरूपिनरूपणं गे प्यल्पडुगुमवे ते वोडे मिथ्यादृष्टिजीवं षद्प्रकार द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तलुं द्विप्रकार सप्तवशप्रकृतिस्थानमं मिश्रनागि मेणसंयतनागि कट्दुत्तं विरलु द्वावशभंगंगळपुवु । १२ । मत्तमा मिथ्यादृष्टि षट्प्रकार द्वाविशतिप्रकृति स्थानमं कट्दुत्तं वेशसंयतनागि द्विप्रकारत्रयोवशप्रकृतिस्थानमं कट्दिरोडे द्वावशाल्पतरबंधभेदंगळपुवु । १२ ॥ मत्तमा मिथ्यादृष्टि षट्प्रकारद्वाविशति प्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तलुमप्रमत्तनागि एकप्रकारनवप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तलुमप्रमत्तनागि एकप्रकारनवप्रकृतिस्थानमं कट्ट्रियोडल्पतरबंधिवकल्पंगळारप्पु ६ । वितु मिथ्यादृष्टिगल्पतर-बंधभेदंगळ् मूवत्तप्पुवु ३० ।

वज्जं अपमत्तं तं समिल्लयइ मिच्छो' इति नियमात्, सासादनस्य पत्तनशोल्लवात् मिथ्यादृष्टावेव गमनादेविका-तिकस्य भुजाकारा एव नाल्पतरिमिति शून्यं । मिश्रस्यासंयते गमने बंधस्यावस्थितत्वानिमध्यादृष्टी च गमने भुजाकारत्वादन्यत्रागमनाच्च सप्तदशकस्य नाल्पतरोऽस्तीति शून्यं । असंयते द्विधासप्तदशकस्य देशसंयतद्विधा-त्रयोदशकेन चत्वारः, अप्रमत्तिकभंगनवकेन च द्वाविति षद् । देशसंयते द्विधात्रयोदशकस्याप्रमत्तिकधानवकेन

मिध्यादृष्टि जीव सासादन और प्रमत्त गुणस्थानोंको छोड़ अप्रमत्त तक जाता है अतः सामादनके चार प्रकारवाले इक्कीसके बन्धकी अपेक्षा और प्रमत्तके दो प्रकारवाले नी-के बन्धकी अपेक्षा अल्पतर बन्ध नहीं कहे। तथा सासादनसे गिर मिध्यादृष्टी ही होता है। इससे इक्कीसके बन्धके मुजकार बन्ध तो सम्भव हैं किन्तु ऊपर नहीं चढ़ता, इससे २० अल्पतरका अभाव है। इसीसे सासादनमें शून्य कहा है।

मिश्रसे गिरे तो मिध्यादृष्टि ही होता है अतः वहां मुजकार बन्ध ही होता है और ऊपर चढ़े तो असंयतमें जाता है। वहां भी मिश्रको हो तरह सतरहका बन्ध है। इससे मिश्रमें अल्पतर बन्ध न होनेसे शून्य कहा है। असंयतमें दो प्रकारसे सतरहका बन्ध होता है। वहांसे देशसंयतमें जावे तो वहां दो प्रकारसे तेरहका बन्ध। अतः चार अल्पतर हुए। यदि अप्रमत्तमें जावे तो वहां एक प्रकारसे नौका बन्ध है। अतः दो अल्पतर हुए। इस तरह छह हुए।

**5-90** 

•

मिण्याद्दिजीवं सासावननुं प्रमत्तनुमागि एकविश्वतिप्रकृतिस्थानमुमं द्विप्रकार नवप्रकृति-स्थानपुमं कट्टनेकें बोडे-सासणपमत्तवज्जं अपमत्तं तं समल्लियइ मिच्छो एंबी नियममुंटप्यु-र्बारवं । सासावननोळं मिश्रनोळं शून्यमक्कुं । द्विप्रकार सप्तवश्रकृतिस्थानमनसंयतं कट्टुत्तमिद्दुं देशसंयतनागि द्विप्रकार त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कद्दिदोडल्पतरबंधभेदंगळ नाल्कप्पूव ४। मत्तमा ५ असंयतं द्विप्रकारसप्तवशप्रकृतिस्थानमं कट्टुतिमिद्दुं अप्रमत्तनागि एकप्रकार नवप्रकृतिस्थानमं कद्विदेशिक्र उत्पत्तर बंधभेदंगळ प्युव २। वितसंयतंगलपतर बंधभेदंगळार प्यूव । ६। सप्तव शप्रकृति-स्थानबंधकसम्यग्मिण्यादृष्टि देशसंयतगुणस्थानमुमनप्रमत्तगुणस्थानमुमं साक्षात्पोद्दुं वृदिल्लक्रम-विवससंयतनाव बिळकं पोद्दुं गुमें बुदु मुंपेळवंते ज्ञातव्यमक्कु । मिध्यादृष्ट्याविगुणस्थानवित्तगळु साक्षादिनितिनितु गुणस्थानंगळं पोद्दुंवरं दु मुंदे चदुरेक्क दुपण पंच य इत्यादि सूत्रं पेळल्पडुगु-१० मप्पूदरिदं। मिश्रगुणस्थानवत्ति कळगे मिश्याद्दष्टिगुणस्थानमनस्त्रवे सासादनगुणस्थानमं पोद्दुं वृदिल्ल । द्विप्रकार त्रयोदश प्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिद्दं देशसंयतनेकप्रकारमप्प नवप्रकृति-स्थानमनप्रमत्तनागि कट्टिवोडेरडल्पतरबंघ भेवंगळप्पुबु।२। द्विप्रकार नवप्रकृतिस्थानमं कट्डु-त्तिद्दं प्रमत्तसंयतनप्रमत्तसंयतनागि एकप्रकार नवप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडरडेयल्पतरबंधविशेषं-गळप् । २। मिल्लि नवप्रकृतिस्थानमं कट्दुत्तिद्दुं प्रमत्तसंयतनप्रमत्तनागियल्लियुं नवप्रकृति-१५ स्थानमं कद्दुगुमंतु कट्ट्तं विरलु अवस्थितबंधविशेषमल्लवल्पतरबंधविशेषमे तक्क्रमे बोड प्रमत्तसंयतंगरतिद्विकवंधमुंदु । अप्रमत्तनोळु वंधमिल्लप्पुर्वीरदं । बहुप्रेकृतिबंधदत्त णिदमल्पतर-प्रकृतिबंधमप्रमत्तसंयतनोळ् सिद्धमप्युदरिदं । अप्रमत्तसंयतंगल्पतरबंधविशेषं संभविसदेकं दोड-प्रमत्तनपूर्वंकरणनागियुमल्लियुं समानभंगनवप्रकृतिस्थानमं कट्दुगुमप्युदरिदमल्पतरवंधं ज्ञून्य-मक्कूं। अपूर्वंकरगसंयतनेकप्रकारनवप्रकृतिस्थानमं कट्ट्र्लिद्दुं अनिवृत्तिकरणनागि एकप्रकार

२० द्वी । प्रमत्तद्विधानवकस्य अप्रमत्तैकभंगनवकेन द्वी । कथं समसंख्याबंधेऽल्यतरत्वं ? प्रमत्ते अरतिद्विकबंधच्छेदे-नाप्रमत्ते प्रकृतिबंधस्याल्यतरत्वसंभवात् । अप्रमत्तेऽपूर्वकरणसमानभंगनवकबंधाच्छून्यं । अपूर्वकरणे एकधानवक-

देशसंयतमें तेरहका बन्ध दो प्रकारसे। यहांसे अप्रमत्तमें जावे तो वहाँ नौका बन्ध, प्रकार एक। अतः दो अल्पतर हुए।

प्रमत्तमें नौका बन्ध, दो प्रकार। यहाँसे अप्रमत्तमें जावे तो वहां नौका बन्ध एक २५ प्रकार। अतः दो अल्पतर हुए।

शंका—प्रमत्त और अप्रमत्तमें नौका ही बन्ध होता है। अतः समान संख्या होनेसे अवस्थित बन्ध ही सम्भव है। अल्पतर कैसे कहा ?

समाधान-प्रमत्तमें अरति और शोकके बन्धकी व्युच्छिति हुई है। उसकी अपेक्षा अकृतिबन्ध अल्पतर होनेसे अल्पतर बन्धं सम्भव है।

३० अप्रमत्तसे अपूर्वकरणमें जानेपर दोनोंमें समान रूपसे नौका बन्ध होनेसे अल्पतर बन्ध सम्भव नहीं है। अतः शून्य कहा है।

१. म विल्ली । २. इदरिभप्रायं मुंपेळ्व प्रमत्ताप्रमत्तनोळु बरिबुदु ।

पंचप्रकृतिस्थानमं कृष्टिबोडों वयल्पतरबंधभेवमक्तु । १। एकप्रकार पंचप्रकृतिस्थानमं कृष्ट्तिद्दं निवृत्तिकरणसंयतनेकविधचतुः प्रकृतिस्थानमं कृष्टिबोडिल्लयुमों वल्पतरबंधभेवमक्तुं १।
त्रिप्रकृतिस्थानमनेकविधमं कृष्ट् निवृत्तिकरणनेकविधिद्वप्रकृतिस्थानमं कृष्ट्रिबोडों वेयल्पतरबंधविशेषमक्तुं । १। एकप्रकार द्विप्रकृतिस्थानमं कृष्ट् निवृत्तिकरणसंयतनेकप्रकारेकप्रकृतिस्थानमं कृष्ट् वोडों वेयल्पतरबंधविशेषमक्तुं । १। एकप्रकारेप्रकृतिस्थानमं कृष्ट् निवृत्तिकरणनेनुमं कृष्ट् सूक्ष्मसांपरायनाबोडे अल्पतरबंधलक्षणमल्लववक्तव्यलक्षणमण्युवरिष्टं मिल्ल
अल्पतरबंधं शून्यमक्तुं । इंतल्पतरबंधविशेषंगळ पंचवत्वारिशव्यविशेषंगळण्युव ४५।।

विशेषावस्थितबंघभेदंगळं भुजाकाराल्पतरबंधंगळ द्वितीयादिसमयंगळोळ् संभविसुवंतप्पसमानप्रकृतिस्थानबंधंगळ नूरेप्पत्तरडप्पुवु १७२। मुंदे पेळल्पडुव विशेषावक्तव्यबंधविशेषंगळु
मूररोळं द्वितीयादिसमयंगळोळु समानप्रकृतिस्थानंगळ् मूरप्पुवंतु विशेषावस्थितबंधंगळु नूरेप्पत्त- १०
प्दप्पु १७५ ववरोळाळापमुं भुजाकाराल्पतरंगळ बंधविशेषंगळोळु सासादननिष्पत्तों दु प्रकृतिस्थानमं
चतुव्विधमं कट्दुत्तलु मिण्यादृष्टिगुणस्थानमं पोद्दि षट्प्रकारद्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्टि
द्वितीयादिसमयंगळोळमा चतुव्विशतिभेदयुतद्वाविशतिप्रकृतिस्थानमनेकट्दुत्तिरिष्पत्तनाल्कु
विशेषावस्थितबंधभेदंगळप्पुवे दित्यादिबंधंगळं समंगळागि पेळ्डुकोळुवुदु । संदृष्टि :—

|    | सा       | मि | अ          |            |                | वे            |    |          | प्र      |    |    | अ           | भ व | ानि | भुः | नाव | गरो | त्पन | गाव | स्थि | तर | रचने | य        |
|----|----------|----|------------|------------|----------------|---------------|----|----------|----------|----|----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|----|------|----------|
| ठा | 138<br>X | 50 | <b>\$9</b> | १७         | 83             | १३            | 23 | 8        | 8        | 8  | 8  | -           | 1 9 | 4 9 | 9   | 8   | 8   | 40   |     | 2    |    | 8    | 8        |
| ठा | - २२     | २२ | <b>२</b> १ | ₹ <b>२</b> | 20             | ₹<br><b>?</b> | २२ | १३       | १७       | 28 | २२ | <b>१७</b> * | 180 | 100 | 20  | 4   | 20  | 4    | १७  | 3    | १७ | २ १। | <u>-</u> |
|    | = =      | =  | 8          | Ę          | <del>-</del> 2 | 8             | -  | <u>੨</u> | <u>२</u> | 8  | =  | 2           | 7   | 8   | 2   | - 8 | 2   | 2    | 2   | 8    | 2  | -    | 2        |
| भं | २४       | १२ | ۷          | १२         | ४              | 6             | १२ | ४        | ४        | <  | १२ | 7           | २   | 8   | २   | 8   | २   | 8    | २   | 8    | २  | 8    | 2        |

स्यानिवृत्तिकरणैकघापंचकेनैकः । अनिवृत्तिकरणे एकघापंचकस्यैकघाचतुःक्वेणैकः । तच्चतुःकस्यैकघात्रिकेणैकः । १५ तत्त्रिकस्यैकघादिकेनैकः । तद्द्विकस्यैकघैकेनैकः । चरमभागे एकं बघ्वा सूक्ष्मसांपरायं गतस्य बंघादवक्तव्यत्वाद-

अपूर्वकरणमें नौका बन्ध, एक प्रकार । और अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें पाँचका बन्ध, एक प्रकार । अतः एक अल्पतर है।

अनिवृत्तिकरणमें एक प्रकार पाँच के बन्ध के एक प्रकार चार के बन्ध की अपेक्षा एक । एक प्रकार चार के बन्ध के एक प्रकार तीन के बन्ध की अपेक्षा एक । एक प्रकार तीन के बन्ध के २० एक प्रकार दो के बन्ध की अपेक्षा एक । और एक प्रकार दो के बन्ध के एक प्रकार एक के बन्ध की अपेक्षा एक अल्पतर है।

अनिवृत्तिकरणके पंचम भागमें एकका बन्ध है। वहाँसे सूक्ष्मसाम्परायमें जावे तो

१. सूक्ष्मसांपरायनु मोहनीयापेक्षेपिदेनुमं कट्टुवृदिल्लेंबुदर्लं यी अवक्तव्यं। अवस्थितबंधशून्यमक्षुमेकं दोडें द्वितीयादिसमयदोळ् ई अवक्तव्यबंधमं कट्टनप्पुदरि।।

<sup>\*</sup> अप्रमत्तः प्रमत्त एवं भवति पश्चात् असंयतस्त्रद्भवापेक्षया देवासंयत्वे सत्येवमित्यभिप्रायः । एवमपूर्वे-करणादिसु ।

| म        | मि | मि | 3   | भ        | वे           | Я  | अ  | वर्ष | नवु. | अ<br>१ <b>०</b> | ल्पतरो-<br>न्नावस्थित |       |                      | •                      |
|----------|----|----|-----|----------|--------------|----|----|------|------|-----------------|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|
| २२       | २२ | २२ | 90  | १७       | 23           | 6  | ٩  | 4    | 8    | <b>US</b> 0     | 2                     | 8     |                      | क्षि अवस्थित<br>गळ १७५ |
| <u> </u> | 53 | 9  | £ 3 | - Q      | -\frac{1}{2} | -Q | -9 | -X   | 7    | 7               |                       |       | 80                   | पङ्ग १७५               |
| २        | २  | 8  | २   | <b>?</b> | 8            | 8  | 8  | 8    | 8    | 8               | 8                     |       | 2                    |                        |
| १२       | १२ | Ę  | 8   | 2        | २            | २  | 8  | 8    | 8    | 8               | 2                     | अवश्त | ।<br>जि <b>व २</b> त | व्यजावस्थित            |

इल्लि विशेषावक्तव्यंगळु मूरप्युववं तं वोड उपशमश्रेण्यवतरणवोळुपशांतकषायं क्रमिवं तम्मुंहृत्तकालं तन्त गुणस्थानयोळिद्दं तवनंतरसमयदोळ, सूक्ष्मसांपरायनागि तद्गुणस्थानकालमं-तम्मुंहृतंमात्रसमयंगळं क्रमिवंदं कळिवनंतरसमयदोळितवृत्तिकरणनागि तत्प्रथमसमयदोळ्, संज्वलनलोभमनो वने किट्टवोडो ववक्तव्यवंधविशेषमक्कुं १ मत्तमा उपशांतकषायनागिल मेणा-

रोहणावरोहणसूक्ष्मसांपरायनागिल प्राग्बद्धदेवायुष्यरगळ्गे मरणमादोडे देवासंयतरागि द्विभंगयुत सप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिवरडवक्तव्यवंधिवशेषंगळप्पुवंतवक्तव्यंगळ मूरप्पुववर द्वितीयादिसमयंगळोळ समबंधमादोडवस्थितंगळुमिल्ल मूरप्पु ३ वे दितरियल्पडुवुवे दिवं मुंदण गाथासूत्रदिवं पेळदपर :—

मेदेण अवत्तव्वा ओदरमाणिम एक्कयं मरणे । दो चेव होंति एत्थवि तिण्णेव अवद्विदा मंगा ॥४७४॥

भेवेनावक्तव्या अवतीय्यंमाणे एको मरणे द्वावेव भवतोऽत्रापि त्रय एवावस्थिता भंगाः ॥ भेवेन विशेषदिवमवक्तव्यभंगंगळु मुंपेळ्ढंते उपशमश्रेण्यवरोहकोपशांतकषायं सूक्ष्मसांप-रायनागि तद्गुणस्थानचरमसमयवोळु मोहनीयमनेनुमं कट्टवनिवृत्तिकरणनागि एकप्रकृतिस्थानमं

ल्पतरशून्यं । एवमल्पतरबंधाः पंचचत्वारिशत् । अवस्थितस्तु भुजाकाराल्पतरवक्ष्यमाणावक्तव्यानां द्वितीया-

ते विशेषेणावक्तव्यास्तु सूक्ष्मसांपरायोऽस्तमोहबंघोऽवतरणेऽनिवृत्तिकरणो भूत्वा संख्वलनलोभं बद्दना-

वहां मोहनीयका बन्ध नहीं है। अतः वहां अवक्तत्य बन्ध सम्भव है, अल्पतर नहीं। अतः श्रूम्य है। इस प्रकार अल्पतर बन्ध पैतालीस हैं।

एक सौ सत्ताईस भुजाकार, पैतालीस अल्पतर कहे और तीन अवक्तव्य कहेंगे। इन
र॰ सबमें पहले समयमें जितनी-जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उतनी-उतनी ही प्रकृतियोंका
बन्ध द्वितीय समयमें जहाँ हो वहाँ अवस्थित बन्ध कहलाता है। अतः अवस्थित बन्ध एक
सौ पिचहत्तर हैं ॥४७३॥

भंग विवक्षा होनेपर विशेषरूपसे अवक्तव्य बन्ध कहते हैं— सूक्ष्म साम्परायमें मोहका बन्ध नहीं होता। वहाँसे उतरकर अनिवृत्तिकरणमें कद्द्वोडिवो ववक्तव्यवं अभेवमक्तुमा उपशांतकषायनागिल मेणारोहणावरोहणसूक्ष्मसांपरायनागिल मोहनीयमनेनुमं कट्टवे प्राग्वद्धायुष्यंगे मरणमादोडे वेवासंयतनागि द्विविधसप्तवशप्रकृति स्थानमं कट्टिवोडेरडवक्तव्यंगळप्पुर्वितवक्तव्यवं धभेदंगळ्य मूरप्पु ३ ववर द्वितीयाविसमयंगळोळ्य सब्शप्रकृतिस्थानवं धमागुत्तं विरलविस्थितवं धंगळ्यं मूरप्पुव् ३ ॥ इंतु मोहनीयक्के सामान्यविशेष-भुजाकाराल्पतराविस्थितावक्तव्यमं व चतुष्विघवं धंगळं पेळवनंतरं मोहनीयोवयप्रकृतिस्थानंगळिनितं वोडे पेळवपरः—

दस णव अट्ठ य सत्त य छप्पण चत्तारि दोण्णि एक्कं च। उदयद्वाणा मोहे णव चेव य होंति णियमेण ॥४७५॥

दश नवाष्ट्र च सप्त च षट् पंच चत्वारिद्धे एकं चोदयस्थानानि मोहे नव चैव च भवंति नियमेन ॥

दश नव अष्ट सप्त षट् पंच चतुः द्वि एकप्रकृतिसंख्याविष्ठन्नंगळण्युदयस्थानंगळ् मोहनीय-बोळ् नवस्थानंगळण्युच् । संदृष्टि—१०।९।८।७।६।५।४।२।१॥

अनंतरं मिण्यादृष्टचादिगुणस्थानंगळोळु मोहनीयोदयप्रकृतिसंभवासंभवंगळनुदयस्थानं-गळग पेळदपर।

> मिच्छं मिस्सं सगुणे वेदगसम्मेव होदि सम्मतं। एका कसायजादी वेददुजुगलाणमेकं च ॥४७६॥

मिण्यात्वं मिश्रं स्वगुणे वेदकसम्यग्हष्टावेव भवति । सम्यक्तवं एका कषायजातिव्वेदद्वियु-गलयोरेकं च ॥

मिथ्यात्वप्रकृतियं मिश्रप्रकृतियं तंतम्मगुणस्थानदोळे उदियसुववु । वेदकसम्यग्दृष्टिगळप्प असंयतादिचतुरगुंणस्थानवत्तिगळोळे सम्यक्त्वप्रकृतित्युदयमक्कुमितो पेळल्पट्टप्रकृतिगळगे २०

तीत्येकः । स एव च यदि बद्धायुष्कः आरोहणेऽवरोहणे वा म्रियते तदा देवासंयतो भूत्वा द्विधा सप्तदशकं बष्नातीति द्वौ एवं त्रयो भवंति । अत्रापि तद्दितीयादिसमयेषु समबंधे त्रय एवावस्थिताष्ट्य भवंति ॥४७४॥ एवं मोहनीयस्य सामान्यविशेषभुजाकारादिचतुर्घाबंधानुक्त्वा इदानीमुदयस्थानान्याह—

दशनवाष्ट्रसप्तषट्पंचचतुद्वर्चेकप्रकृतिसंख्यान्युदयस्थानानि मोहनीये नवैव भवंति ॥४७५॥

मोहनीयोदयप्रकृतिषु मिध्यात्वं मिश्रं च स्वस्वगुणस्थाने एवोदैति । सम्यक्तवप्रकृतिः वेदकसम्यग्दृष्टावे- २५

संज्वलन लोभका बन्ध करनेपर एक अवक्तत्य बन्ध होता है। और बद्धायु सूक्ष्म साम्पराय चढ़ते या उतरते हुए मरण करे तो देव असंयत होकर दो प्रकारसे सतरह प्रकृतियोंका बन्ध करता है, उसकी अपेक्षा दो अवक्तत्य हुए। इस प्रकार तीन अवक्तत्य बन्ध हैं। यहाँ भी , द्वितीयादि समयमें समान प्रकृतियोंका बन्ध होनेपर तीन अवस्थित बन्ध सम्भव हैं।।४७४॥

इस प्रकार मोहनीयके सामान्य विशेषरूप भुजाकार आदि चार प्रकारके बन्धोंको ३० कहकर अब मोहनीयके उदयस्थान कहते हैं—

दस, नौ, आठ, सात, छह, पाँच, चार, दो और एक प्रकृतिरूपसे नियमसे मोहनीयके नौ उद्यस्थान होते हैं ॥४७५॥

मोहनीयकी उदयप्रकृतियों में मिथ्यात्व और मिश्रका उदय अपने-अपने मिथ्यादृष्टि

१५

\_.

पेळल्पट्ट गुणस्थानंगळोळेयुवयनियममिरयल्पडुत्तं विरलुवयक्टं पेळल्पडुगुमवे ते वोड —एककषाये जातिः खों दु कषायजातियुं वेवस्त्रीपुंनपुंसकमें ब वेवत्रयवोळों दु वेवमुं हास्यद्विकमरतिद्विकमें ब युगलद्वयवोळों दु युगलमुं:—

भयसिहयं च जुगुंछासिहयं दोहिवि जुदं च ठाणाणि । मिच्छादि अप्युव्वंते चत्तारि हवंति णियमेण ॥४७७॥

भयसहितं च जुगुप्सासहितं द्वाम्यामिष युतं च स्थानानि । मिथ्यादृष्ट्याद्यपूर्वति चत्वारि भवंति नियमेन ॥

मुंपेळ्व क्रोधाविकवायजातियोळों दु कवायजातियुं वेवत्रयदोळों दु वेवमुं युगलद्वयवोळों दु युगलमेंबो प्रकृतिगळोळुभयसहितमावोडों दु कूटमक्कुं। जुगुप्सासहितमावोडों दु कूटमक्कुमुभय१० सहितमावोडे वो दु कूटमक्कुं। उभयमुं रहितमावोडे च शब्दविवमवो दु कूटमक्कु मितो नाल्कु कूटंगळ विष्यादृष्टिगुणस्थानं मोवलगो उपूर्वकरणगुणस्थानपर्यंतं नाल्कु नाल्कु कूटंगळप्पुवु—

| सा  | २     | १    | 8    | 0    |
|-----|-------|------|------|------|
| मा  | २।२   | २।२  | २।२  | २।२  |
| न्य | 8 8 8 | १११  | १११  | १११  |
|     | 8888  | 8888 | 8888 | 8888 |

वासंयतादिवतुर्ष्देति, आसां गुणस्यानेषूदयनियमं प्रदश्योदयकूटानि रचयति । चतसुष्वेका कषायजातिः, वेदत्रये एको वेदः, हास्यद्विकारतिद्विकारतिद्विकयोरेकं द्विकं चेतीदं ॥४७६॥

भयजुगुप्सासिहतमेककूटं, भयेन युतमेककूटं, जुगुप्सया युतमेककं कूटं, चशब्दादुभयरिहतमेकं १५ कूटममीषु—

| २       | 8       | 8       | 0       |
|---------|---------|---------|---------|
| २।२     | २।२     | २। २    | २।२     |
| 21212   | १।१।१   | १।१।१   | १।१।१   |
| * * * * | * * * * | * * * * | * * * * |
| मि १    | 8       | 8       | *       |

और मिश्रगुणस्थानमें होता है। सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय वेदक सम्यग्हृष्टीके असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें होता है। इन प्रकृतियोंका गुणस्थानोंमें उदयका नियम बतलाकर उदयके कूटोंकी रचना करते हैं।

अनन्तानुबन्धी आदि चार कषायोंकी क्रोध, मान, माया, लोभरूप चार जातियोंमें-से एक जातिका उदय होता है। तीन वेदोंमें-से एक वेदका उदय होता है। हास्य, शोक और रित, अरितके युगलोंमें-से एक-एकका उदय होता है।।४७६॥

एक जीवके एक कालमें या तो भयका ही उदय हो, या जुगुप्साका ही उदय हो, या दोनोंका उदय हो या दोनोंका उदय न हो, इस अपेक्षासे चार कूट किये जाते हैं। अर्थात्

१. यिल्लि कषायजाति यं बुदनंदोडे क्रोधचतुष्कं बोंदुजाति मानचतुष्कमोंदु जाति इत्यादि । इतश्चतुर्षुं २५ गुणस्थानेषु वेदकापेक्षया रचना द्रष्टव्या ।

यो सामान्यमोहनीयोवयस्यानप्रकृतिसंख्या साधक चतुःकूटंगळोळु मिण्यात्वप्रकृतियं कूडि-दोई अनंतानुबंधियुत मिण्यावृष्टिगं चतुः कूटंगळप्युव् । संहृष्टि :—

| मि २    | 8    | 1 9  | 0    |
|---------|------|------|------|
| ध्या २२ | २२   | २२   | २ २  |
| 8 8 8   | १११  | 988  | १११  |
| 8888    | 8888 | 8888 | 8888 |
| 9       | 8    | 8    | 8    |

ई नाल्कु कूटंगळोळु मिण्यात्वप्रकृतियं कळेबोडे सासावनंगे चतुरुवयकूटंगळपुव्। संदृष्टि-

| 2     | 8    | 8    | 0    |
|-------|------|------|------|
| २२    | २२   | २२   | २२   |
| 8 8 8 | 888  | 888  | १११  |
| 8888  | 8888 | 8888 | 8888 |

यी नाल्कुं कूटंगळोळु मिश्रप्रकृतियं कूडि अनंतानुबंधिकवायचतुष्कमं कळदोडे मिश्रंगे मोहनीयोदय कूटंगळु नाल्कप्युव्। आ नाल्कुं स्थानंगळगे संदृष्टि:—

मिथ्यात्वे युतेऽनंतानुबंधियुते मिथ्यादृष्टेर्भवंति-

| २                        | १       | १       | 0           |
|--------------------------|---------|---------|-------------|
| २।२                      | २।२     | २।२     | २। <b>२</b> |
| 81818                    | 81818   | 1111    | 8 1 8 1 8   |
| 8888                     | * * * * | * * * * | 8888        |
| मि १                     | *       | 8       | 8           |
| एषु मिथ्यात्वेऽपनीते सास | ादनस्य— |         |             |
| •                        | •       | •       |             |

| २     | <b>१</b>  | १       | 0     |
|-------|-----------|---------|-------|
| २।२   | २।२       | २।२     | २।२   |
| 81818 | 8 1 8 1 8 | 81818   | 81818 |
| 8888  | * * * *   | * * * * | 8888  |

एषु मिश्रप्रकृति निक्षिप्यानंतानुबंधिवतुष्केऽपनीते मिश्रस्य-

कूटके आकार रचना की जाती है। उसमें सबसे नीचे एक मिध्यात्वका अंक एक छिखा।
उसके ऊपर अनन्तानुबन्धी आदि चार-चार कषायोंके चार जगह चार-चारके अंक छिखे।
इनमें-से जहाँ जिसका उदय हो वहाँ उसका जानना। उसके ऊपर तीन वेदोंमें-से तीन जगह
एक-एक अंक छिखे। जिसका उदय जहाँ हो सो जानना। उसके ऊपर दो युगलोंमें-से एकएक प्रकृतिका उदय, उनके दो जगह दो-दोके अंक छिखे। सो जिन हास्य रित, या अरित,
शोकका उदय पाया जाये वहाँ वही जानना। उसके ऊपर प्रथम कूटमें भय-जुगुप्सा। दूसरे
कूटमें केवल भय, तीसरे कूटमें जुगुप्सा। और चौथे कूटमें दोनोंका अभावरूप शूप्य
जानना। इसके लिए चारों कूटोंमें कमसे दो, एक, एक और शूप्य लिखा। इस तरह चार
कूट किये। प्रथम कूटमें दस प्रकृतिरूप उदयस्थान जानना। दूसरे और तीसरेमें नौ-नौ
प्रकृतिरूप उदयस्थान है और चौथे कूटमें आठ प्रकृतिरूप उदय स्थान है। सो ये चारों
कूट तो अनन्तानुबन्धी सिहत मिध्यादृष्टि गुणस्थानके जानना। इन चारोंमें-से मिध्यात्वको
हटा देनेपर सासादनके चार कूट होते हैं। [कूटोंकी रचना ऊपर सं. टीकामें देखें]।

ई नाल्कुं मिश्रक्टंगळोळु मिश्रप्रकृतियं कळे दु सम्यक्त्वप्रकृतियं कूडिदोडसंयतंगे नाल्कु-मुदयकूटंगळप्य । संहष्टि:—

ई असंयतन नात्कुमुक्यकूटंगळोळु अप्रत्याख्यानकषायचतुष्कमं कळेबोडे वेशसंयतंगे नात्कु-मुक्यकूटंगळप्पुव । संदृष्टि :—

२ १ १ ० २।२ २।२ २।२ १।१।१ १।१।१ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३ मिर्श १ १ १

५ एषु मिश्रमपनीय सम्यक्तवप्रकृती युतायामसंयतस्य —

२ १ १ ० २।२ २।२ २।२ २।२ १।१।१ १।१।१ १।१।१ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३ स१ १ १

एष्वप्रत्य ाख्यानचतुष्केऽपनीते देशसंयतगुणस्यानस्य-

२ १ १ २ २ २ २ २ २ २२२ ११११ १।११ १।१११ २२२ २२२ २२२ २२२२ १ १ १

मिश्र गुणस्थान सम्बन्धी कूटमें मिथ्यात्वकी जगह मिश्रमोहनीय लिखा। और चार-चार कषायोंके स्थानमें तीन-तीन ही लिखे। क्योंकि ऊपरके कूटमें एक कालमें एक जीवके जो क्रोधका उदय होता है वह अनन्तानुबन्धी आदि चारोंक्षप होता है। किन्तु मिश्र और १० असंयतमें अनन्तानुबन्धी बिना तीन रूप ही है। इस तरह मिश्र गुणस्थानके चार कूट जानना। ई नात्कुं देशसंयतन कूटंगळोळु प्रत्याख्यानकषायचतुष्कमं कळेदोडे प्रमत्तसंयतंगे मोहनी-योदयकूटंगळु नात्कुमप्प्ववक्क संदृष्टि:—

ई प्रमत्तसंयतन नाल्कुं मोहनीयोदयकूटंगळे अप्रमत्तसंयतंगे नाल्कुमुदयकूटंगळप्पुषु । संदृष्टि :--

ई नाल्कुमप्रमत्तसंयतन मोहनीयोवयकूटंगळोळु सम्यक्तवप्रकृतियं कळेबोडपूर्वंकरणंगें मोहनीयोवय कूटंगळु नाल्कुमप्पृववक्क संदृष्टि:—

| अ | २    | 8    | 1 8  | 0    |
|---|------|------|------|------|
| ď | २२   | २२   | २२   | २२   |
|   | 888  | 888  | 888  | 888  |
|   | 2222 | 8888 | 8888 | 8888 |

एषु प्रत्याख्यानचतुष्केऽग्नोते प्रमत्ताप्रमत्तयोः-

| २       | 8        | 8     | •       |
|---------|----------|-------|---------|
| २।२     | २।२      | २।२   | २। २    |
| 81818   | 81818    | 81818 | १।१।१   |
| 9 9 9 9 | 8 8 8 8  | ११११  | 2 2 2 2 |
| १       | <b>t</b> | 8     | १       |

प्रत्येकं। एषु सम्यक्त्वप्रकृती वियुतायामपूर्वकरणगुणस्यानस्य-

| २     | 8     | ₹       | 0     |
|-------|-------|---------|-------|
| २।२   | २।२   | २ । २   | २।२   |
| 81818 | 81818 | १।१।१   | 81818 |
| ११११  | ११११  | 2 2 2 2 | ११११  |

मिश्रमोहनीयके स्थानमें सम्यक्त्व मोहनीय रखनेपर वेदक सम्यक्त्व सिहत अविरत सम्यग्दृष्टीके चार कूट होते हैं।

देशसंयत सम्बन्धी कूटमें तीन-तीन कषायके स्थानमें दो-दो कषाय छिखो; क्यों कि वहाँ अप्रत्याख्यानका भी उदय नहीं है। प्रमत्तसम्बन्धी कूटमें दो-दो कषायके स्थानपर एक-एक कषाय छिखें। प्रमत्तकी ही तरह चार कूट अप्रमत्तके हैं। इन चारों कूटोंमें-से सम्यक्तव प्रकृतिको हटा देनेपर ये ही चार कूट अपूर्वकरणके होते हैं।

२०

ई अपूर्वेकरणननाल्कुं मोहनीयोदयकूटंगळोळु षण्नोकषायंगळ कळेदोडं अनिवृत्तिकरणन प्रथमभागयोळोदं कूटमक्कुमदक्के संदृष्टि १११ ई कूटदोळु वेदत्रयमं कळेदोडं अनिवृत्तिय ११११

द्वितीयभागदोळो दे कूटमक्कु ११११ मल्लि संज्वलनकोघरहितमागि तृतीयभागदोळो दु कूटमक्कु १११ मिल्लि संज्वलन मान कषायमं कळदोडे चतुर्यभागदोळ अनिवृत्तिकरणंगो दे कूटमक्कु ११ मिल्लि संज्वलनमाययं कळदोड निवृत्तिकरणन पंचमभागदोळ संज्वलनबादरलोभप्रकृतिकूटमोदे यक्कुं १। सूक्ष्मसांपरायंगे सूद्धमलोभोदयप्रकृतियो देवक्कुं १।।

अनंतरं मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोळं असंयताद्यप्रमत्तसंयतांतमाद चतुरगुंणस्थानर्वात्तगळु-पशमक्षायिकसम्यग्हष्टिगळोळं मोहनीयोदयविशेषमं पेळदपर ।

> अणसंजोजिदसम्मे मिच्छं पत्ते ण आवित्तित अणं। उवसमखियए सम्मं ण हि तत्थिव चारि ठाणाणि॥४७८॥

अनंतानुबंधिविसंयोजितसम्यग्दृष्टौ मिथ्यात्वं प्राप्ते न आविष्ठपर्यंतमनंतानुबंधि । उपशम-क्षायिके सम्यक्तवं न हि तत्रापि चत्वारि स्थानानि ॥

अनंतानुबंधिकषायचतुष्टयमनसंयतादिचतुर्गुणस्थानवित्तगळु वेदकसम्यग्दृष्टिगळु विसंयोजिसि मिण्यात्वकम्मोंदर्याददं असंयतदेशसंयतप्रमत्तगुणस्थानवित्तगळु मिण्यादृष्टिगुणस्थानमं १५ पोददुत्तं विरला मिण्यादृष्टिगुणस्थानमं पोद्दिव प्रथमसमयं मोदल्गो डु अनंतानुबंधिकषाय-

इतीमानि चत्वारि चत्वारि मिण्यादृष्टघाद्यपूर्वकरणांतमेव नियमेन । अत्र षण्णोकषायेष्विनवृत्तिकरण-प्रथमभागे एकं कूटं १ १ अत्र वेदत्रयेऽपनीते तद्द्वितीयभागे १ १ १ १ पुनः संज्वलनक्रोधेऽपनीते तृतीय-११११

भागे ११ मानेऽपनीते चतुर्थभागे ११ मायायामपनीतायां पंचमभागे बादरलोभः १ सूक्ष्मसांपराये सूक्ष्मलोभः १ ।।४७७॥ अथ मिथ्यादृष्टावसंयतादिचतुर्षु संभवद्विशेषमाह—

अनंतानुबंधिविसंयोजितवेदकसम्यग्दृष्टौ मिथ्यात्वकर्मोदयान्मिथ्यादृष्टिगुणस्यानं प्राप्ते आविलपर्यंतमनं-

इस तरह मिथ्यादृष्टिसे छेकर अपूर्वकरण पर्यन्त नियमसे चार-चार कूट हैं। अपूर्व-करणमें हास्यादि छहकी व्युच्छिति होती है। अतः अनिष्टृत्तिकरणके प्रथम भागमें चार संज्वलन कषायों में-से एक कषाय और तीन वेदों में-से एक वेदके उदयहूप एक ही कूट है। इनमें-से वेदके घटनेपर दूसरे भागमें चार संज्वलन कषायों में-से एकके उदयहूप एक ही कूट है। इनमें-से क्रोधको घटानेपर तीसरे भागमें तीन संज्वलन कषायों में-से एकके उदयहूप एक ही कूट है। इनमें-से मानको घटानेपर चौथे भागमें दो संज्वलन कषायों में-से एकके उदयहूप एक ही कूट है। इनमें-से मायाको घटानेपर पाँचवें भागमें बादर संज्वलन लोभके उदयहूप एक ही कूट है। सूक्ष्मसाम्परायमें सूक्ष्म लोभके उदयहूप एक ही कूट है। १९७०।

आगे मिथ्यादृष्टि तथा असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें कुछ विशेष कथन है, वह

अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेवाला वेदक सम्यग्दृष्टी मिध्यात्व कर्मके खदयसे यदि मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें आता है तो उसके एक आवली काल तक अनन्तानुबन्धीका

चतुष्टयमं कट्दुित्पर्परा प्रथमसमयवोळ् कट्टिवनंतानुबंधिकषायसमयप्रबद्धमो वचलाविलकाल-पर्यंतमपकर्षणकरणदिवमपकृष्टद्रव्यमनुवयाविलयोळिक्कियुदीरणयं माडल्बारवप्पुदिवमो वचला-विलपर्यंतमनंतानुबंधिकषायोवयमिल्ल । अवरिना मिण्यादृष्टियोळनंतानुबंधिरहितमोहनीयोवय-चतुष्क्टंगळप्पुववक्के संदृष्टि:—

> अनं. २ १ १ ० २२ २२ २२ २२ रहि. १११ १११ १११ मिथ्या. ३३३३ ३३३३ ३३३३

असंयताद्युपशमसम्यग्द्दिगळोळं क्षायिकसम्यग्द्दिगळोळं सम्यक्त्वप्रकृत्युदयमिल्लप्पु-दिना सम्यक्त्वप्रकृतिरिहृतमादऽसंयतंगं देशसंयतंगं प्रमत्तसंयतंगमप्रमत्तसंयतंगं प्रत्येकं नाल्कु नाल्कु मोहनीयोदयक्टंगळप्युववक्कं क्रमिंदिं संदृष्टिः—

| वेदकरि | हतासंयत।   | 11   |      | वेदकर्रा | हत देशसंय | रत ॥ |      |
|--------|------------|------|------|----------|-----------|------|------|
| 2      | 8          | 8    | 0    | 2        | 1 8       | 8    | 0    |
| २२     | <b>२</b> २ | २२   | २२   | २२       | २२        | २२   | २२   |
| 888    | १११        | १११  | १११  | १११      | १११       | १११  | 888  |
| इइइइ   | इ३३३       | ३३३३ | ३३३३ | २२२२     | २२२२      | २२२२ | २२२२ |

तानुबंघ्युदयो नास्ति । तत्प्राप्तिप्रयमसमये बद्धतत्समयप्रबद्धस्यापकर्षणे कृते तावत्कालमुदयावल्यां निक्षेप्तुमशक्तः । तत्रानंतानुबंधितरहितचतुष्कुटानि—

| २     | 8     | <b>१</b>  | •     |
|-------|-------|-----------|-------|
| २ । २ | २।२   | २।२       | २।२   |
| 81818 | १।१।१ | 8 1 8 1 8 | १।१।१ |
| ३३३३  | ३३३३  | ३३ ३३     | ३३ ३३ |
| १     | १     | 8         | १     |

उ।शमसम्यक्तवे क्षायिकसम्यक्तवे च सम्यक्तग्रकृत्युदयो नास्ति इति तद्रहितान्यसंयतचतुष्के तत्कूटानि संदृष्टि— १० वेदकरहितासंयते—

| २         | 8            | 8          | •       |
|-----------|--------------|------------|---------|
| २।२       | २ । <b>२</b> | २।२        | २।२     |
| 81818     | 81818        | १।१।१      | 81818   |
| 3 3 3 3   | ३३३          | ३३३३       | ३३३३    |
|           | वेदकरहित     | शिसंयते-   |         |
| २         | १            | 8          | •       |
| २ २       | <b>२</b> २   | <b>२</b> २ | २ २     |
| १११       | १११          | १११        | 8 8 8   |
| २ २ २ २ ' | 2 2 2 2      | २ २ २ २    | 2 2 2 2 |

खदय नहीं होता; क्योंकि मिध्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें जो समयप्रवद्ध बाँधा, खसका अपकर्षण करके एक आवली प्रमाण काल तक उदयावलीमें लानेमें वह असमथ होता है। और अनन्तानुबन्धीका बन्ध मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होता है। पूर्वमें जो

|   | वेवकरहि | त प्रमत | 11   |      | वेदकरति | हत प्रमत | 1    |      |
|---|---------|---------|------|------|---------|----------|------|------|
|   | २       | 8       | 8    | 0    | २       | 1 8      | 1 8  | 0    |
| 4 | २२      | २२      | २२   | २२   | २२      | २२       | २२   | ्र२  |
|   | 888     | 999     | 222  | १११  | 888     | 888      | 888  | १११  |
|   | 9999    | 8888    | 8888 | 1888 | 1 8888  | 9888     | ११११ | 2555 |

अपूर्वंकरणाविगळेल्लरमुपशनकरं क्षायिकरमप्यविदि सम्यक्त्वप्रकृत्युवयमिल्ल । अनंतरं गुणस्थानंगळोळी विशेषक्टंगळु सहितमागि क्टसंख्येयं पेळवपरः—
पुव्विन्लेसुवि मिलिदे अड चउ चत्तारि चदुसु अट्ठेव ।
चत्तारि दोण्णि एक्कं ठाणा मिच्छादिसुहुमंते ॥४७९॥

पूर्वोक्तेष्विप मिलितेष्ट चतुश्चत्वारि चतुष्वंष्टैव । चत्वारि द्वचेकं स्थानानि मिण्या-बृष्टचाविसूक्ष्मांते ॥

मिध्यादृष्टिगुणस्थानं मोदल्गों हु सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानांतमाद गुणस्थानवित्तगळोळु पूर्व्वोक्तकूटंगळोळो विशेषकूटंगळं कूडुत्तं विरलु मिध्यादृष्टियोळें दु कूटंगळप्पुचु । सासादननोळु नाल्कु कूटंगळप्पुचु । मिश्रनोळु नाल्कु कूटंगळप्पुचु । सिश्रनोळु नाल्कु कूटंगळप्पुचु । देशसंयत-

|         | वेदकरहि | तप्रमत्ते ।  |         |
|---------|---------|--------------|---------|
| २       | 8       | 1            | 0       |
| २।२     | २।२     | २।२          | २।२     |
| 21212   | 21212   | १।१।१        | १।१।१   |
| 2 2 2 2 | ११११    | 2 2 2 2      | ११११    |
|         | वेदकरहि | ताप्रमत्ते । |         |
| २       | 8       | *            | •       |
| २।२     | २।२     | २।२          | २।२     |
| 81818   | 1111    | १   १   १    | १।१।१   |
| 9 9 9 9 | * * * * | १११          | 2 2 2 2 |

एतेषूक्तक्टेषु पूर्वकूटेषु मिलितेषु मिण्यादृष्टावष्टी । 'सासादने मिश्रे च चत्वारि । असंयतादिचतुष्के-

अनन्तानुबन्धी थी उसका विसंयोजन कर दिया। अतः उसके एक आवली तक अनन्तानु-बन्धीका उदय न होनेसे उसकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टिमें अनन्तानुबन्धी रहित भी चार कूट होते हैं। उनमें-से प्रथम कूटमें नौ प्रकृतिरूप, दूसरे-तीसरेमें आठ प्रकृतिरूप और चौथेमें सात प्रकृतिरूप उदयस्थान होता है।

- तथा उपशम सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त में सम्यक्त मोहनीयका उद्य नहीं है। अतः असंयत, देशसंयत, प्रमत्त और अप्रमत्तमें जो पहले चार-चार कूट कहे हैं वे सब वेदक सम्यक्त अपेक्षासे कहे हैं। उन सब कूटों सम्यक्त मोहनीयको घटानेपर उपशम और क्षायिककी अपेक्षा असंयत, देशसंयत, प्रमत्त और अप्रमत्तमें चार-चार कूट होते हैं। १७७८।।
- २० पहलेके कहे कूटोंमें इन कूटोंको मिलानेपर मिध्यादृष्टिमें आठ, सासादन और मिश्रमें

२०

नोळंदु कूटंगळपुवु । प्रमत्तसंयतनोळंदु कूटंगळपुवु । अप्रमत्तसंयतनोळमें दु कूटंगळपुवु । अप्रमत्तसंयतनोळमें दु कूटंगळपुवु । अपिवृत्तिकरणनोळरडु । सूक्ष्मसांपरायनोळों दक्कुं । संदृष्टि :—

| मि  | सा  | मि  | अ   | दे  | प्र | अ   | अ   | अ | सू  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 4   | 9   | 9   | ૭   | Ę   | 4   | 4   | 8   | 8 | 18  |
| ९।९ | 616 | 616 | 616 | ७१७ | ६।६ | ६1६ | 414 | २ |     |
| १०  | 9   | 9   | 9   | 6   | 9   | 9   | Ę   |   | ĺ   |
| 9   | 0   | 0   | E   | 1 4 | X   | 18  | 0   | 0 | 0   |
| 616 | İ   | İ   | ७१७ | ६६  | 414 | 414 | j   |   | i   |
| 9   | Ì   | İ   | 6   | 9   | E   | =   |     | Ì | Ì   |
| 6   | 8   | 8   | 6   | 16  | 16  | 1 6 | 8   | २ | 1 8 |

अनंतरं गुणस्थानंगळोळपुन रुक्तमोहनीयोवयस्थानंगळ पेळदपरः-

दस णव णवादिचउतिय तिद्वाण णवद्व सग सगादिचऊ।
ठाणा छादितियं च य चदुवीसगदा अपुन्वोत्ति ॥४८०॥

दश नव नवादि चतुस्त्रिकत्रिस्याननवाष्ट सप्तसप्तकादि चतुः । स्थानानि षडादित्रयं च चतु-व्यिशतिगतान्यपूर्विकरणपर्यतं ।।

गुणस्थानंगळोळ पूर्वोक्त अडचउ चतारि इत्याद्युक्तस्थानंगळोळपुनरक्तस्थानंगळ पिष्या-दृष्टियोळ दशादि चतुःस्थानंगळपुत्र । १०।९।८।७॥ सासादननोळ नवादि त्रिस्थानंगळपुत्र १० ९।८।७॥ मिश्रनोळं नवादि अपुनरक्तस्थानंगळ मूरप्पृत्र ।९।८।७॥ असंयतनोळं नवादि मोहनीयोदयस्थानंगळपुनरुक्तंगळ नाल्कप्पृत्र ।९।८।७।६॥ देशसंयतनोळ अष्टादि अपुनरुक्त-स्थानंगळ नाल्कप्पृत्र ८।७।६।५॥ प्रमत्तसंयतनोळ सप्तादिचतुरपुनरुक्तस्थानंगळप्पृत्र । ७।६।५।४॥ अप्रमतसंयतनोळ सप्तप्रकृतिस्थानमादियागि चतुरपुनरुक्तमोहनोयोदयस्थानं-

उष्टावष्टी । अपूर्वकरणे चत्वारि । अनिवृत्तिकरणे द्वे । सूक्ष्मसांपराये एकम् ॥४७९॥ अमीष्वपुनस्कोदयस्थानानि १५
गुणस्थानेष्वाह—

मिध्यादृष्टी दशकादीनि चत्वारि १०, ९, ८, ७। सासादने मिश्रे च नवकादीनि त्रीणि ९, ८, ७। असंयते तदादीनि चत्वारि ९, ८, ७, ६। देशसंयतेऽष्टकादीनि चत्वारि ८, ७, ६, ५। प्रमत्तेऽप्रमत्ते च

चार-चार, असंयत आदि चारमें आठ-आठ, अपूर्वकरणमें चार, अनिवृत्तिकरणमें दो और सूक्ष्मसाम्परायमें एक कूट होता है ॥४७९॥

इनमें अपुनरक्त उदय स्थान गुणस्थानोंमें कहते हैं—

मिध्यादृष्टीमें दस आदि चार उदयस्थान हैं जो दस प्रकृतिरूप, नौ प्रकृतिरूप, आठ प्रकृतिरूप और सात प्रकृतिरूप हैं। सासादन और मिश्रमें नौ आदि तीन-तीन स्थान हैं, जो नौ, आठ और सात प्रकृतिरूप हैं। देशसंयतमें आठ आदि चार उदयस्थान हैं, जो आठ, सात, छह और पाँच प्रकृतिरूप हैं। प्रमत्त और अप्रमत्तमें सात आदि चार हैं जो सात, २५

गळप्पुत्न । ७ । ६ । ५ । ४ ।। अपूर्वं करणनोळ वट्प्रकृतिस्थानमाविधाणि अपूनक्तोवयस्थानंगळ मूरप्पुत्न । ६ । ५ । ४ ।। इंतीयपुनक्तिस्थानंगळ नितुं प्रत्येकं चतुं विद्याति भंगयुतंगळप्पुत्न । संदृष्टि मि १० । ९ । ८ । ७ । भं २४ ॥ सासावननोळ ९ । ८ । ७ । भं २४ ॥ मि ९ । ८ । ७ । भं २४ ॥ स्व । ९ । ८ । ७ । भं २४ ॥ स्व । ९ । ८ । ७ । ६ । ५ । भं २४ ॥ प्र ७ । ६ । ५ । ४ । भं २४ ॥ प्र ७ । ६ । ५ । ४ । भं २४ ॥ प्र ७ । ६ । ५ । ४ । भं २४ ॥ प्र ७ । ६ । ५ । ४ । भं २४ ॥

इल्लि मिध्याद्विदयादियागि पंचगुणस्थानंगळोळु संख्यापेक्षीयदमपुनरुक्तस्थानंगळोळु साद्-दयमुंटादोडं प्रकृतिभेदमुंटप्विर्दिमपुनरुक्तंगळयप्पुवदं तं दोडं मिध्यादृष्टियदशादि चतुःस्थानं-गळोळं मिध्यात्वप्रकृत्युदयमुंद् । सासादनन मूरुं स्थानंगळोळं मिध्यात्वप्रकृत्युदयमिल्लदु कारण-विदमपुनरुक्तंगळपुवु । मिश्रन मूरु स्थानंगळोळु सम्यग्मिध्यात्वप्रकृत्युदयभेदमृंटप्पुदिरदमपुनरुक्तं-गळप्पुवु । असंयतन नाल्कुं स्थानंगळोळु सम्यक्त्वप्रकृत्युदयमुळळुविर्दमपुनरुक्तंगळप्पुवु । देश-संयतन नाल्कुं स्थानंगळोळप्रत्याख्यानावरणकषायोदयमिल्लप्पुदिर्दमपुनरुक्तंगळप्पुवु ।

अनंतरं पुनवक्तस्थानंगळ सहितमागि सर्व्यंगुणस्थानंगळोळिईं दशादिप्रकृतिस्थानंगळ संख्येयुमनवर भंगंगळ संख्येयुमं पेळदपरः—

एकक य छक्केयारं एयारेयारसेव णव तिण्णि। एदे चदुवीसगदा चदुवीसेयार दुगठाणे ॥४८१॥

एकं च षट्कमेकादशैकादशैकादशैव नव त्रीणि। एतानि चतुर्विक्शितगतानि चतुर्विक्शित-रेकादश द्वचेकस्थाने।।

सप्तकादीनि चत्वारि ७, ६, ५, ४। अपूर्वकरणे षट्कादीनि त्रीणि ६, ५, ४। अमूनि सर्वस्थानि प्रत्येकं चतुर्विशतिभंगानि ।

२० अथ मिथ्यादृष्ट्यादिषु पंचरत्रपुनरुक्तानां संस्थासादृश्येऽपि प्रकृतिभेदादपुनरुक्तता तद्भेदस्तु मिथ्या-त्वात्सासादने तदभावात्, मिश्रे सम्यग्मिथ्यात्वात्, असंयते सम्यक्तवप्रकृतेदेशसंयतेऽप्रत्यास्थानाभावाच्य ज्ञातव्या ॥४८०॥

छह, पाँच और चार प्रकृतिरूप हैं। अपूर्वकरणमें छह आदि तीन स्थान हैं जो छह, पाँच और चार प्रकृतिरूप हैं। ये सब स्थान प्रत्येक चीबीस-चीबीस मंगवाला है।

इन मिध्यादृष्टि आदि पाँच गुणस्थानों अपुनरुक्त स्थान कहे हैं उनमें-से किसीकी संख्या समान होते हुए भी प्रकृति भेदकी अपेक्षा अपुनरुक्तपना जानना। जैसे नौ-नौ प्रकृति-रूप स्थान अनेक कहे हैं। किन्तु उनमें प्रकृतियाँ अन्य-अन्य हैं। जैसे मिध्यादृष्टि गुणस्थान मिध्यात्व सहित है। सासादनमें मिध्यात्व नहीं है। मिश्रमें सम्यक् मिध्यात्व है, असंयतमें सम्यक्त्व मोहनीय है। देससंयतमें अप्रत्याख्यानका अभाव है आदि। अतः प्रकृतिभेद होनेसे अपुनरुक्तता जानना ॥४८०॥

सर्वगुणस्थानंगळोळं कृष्डि वराप्रकृतिस्थानमो देवक्कुं। नवप्रकृतिस्थानंगळ षट्प्रमितं-गळपुवु । अष्टप्रकृतिस्थानंगळेकादशप्रमितंगळपुवु । सप्तप्रकृतिस्थानंगळुमेकादशप्रमितंगळयपुवु । षद्प्रकृतिस्थानंगळ्मेकादशमात्रंगळयप्युवु । पंचप्रकृतिस्थानंगळ् नवप्रमितंगळप्युवु । चतुःप्रकृति-स्थानंगळ् त्रिसंख्यातयुतंगळप्पुवितिनितुं स्थानंगळिनतुं प्रत्येकं चतुव्विद्यति चतुव्वित्रति भंगयुतं-गळ् । द्विप्रकृतिस्थानमो दुं चतुर्विकातिभंगमनुळळदु । एकप्रकृतिस्थानमो दुं एकादशभंगयुतमक्कु । संदृष्टि:--

| 1 १ छ | 8   | 88 |
|-------|-----|----|
| २ ल   | 8   | २४ |
| ¥     | 3 0 | २४ |
| 4     | ९   | २४ |
| Ę     | ११  | २४ |
| ૭     | ११  | २४ |
| 6     | ११  | २४ |
| ९     | Ę   | २४ |
| १०    | १   | २४ |

सर्वेगुणस्य।नेषु मिलित्वा दशकं स्थानमेकं नवकानि षट्, अष्टकानि सप्तकानि षट्काणि चैकादशैकादश, पंचकानि नव, चतुष्काणि त्रीणि । एतानि प्रत्येकं चतुर्विंशतिभंगगतानि द्विकमेकं भंगाश्चतुर्विंशतिः, एकैकमेकं

सब गुणस्थानोंमें मिलकर दस प्रकृतिरूप स्थान तो एक ही है जो मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें है। नौ प्रकृतिरूप छह स्थान हैं-मिध्यादृष्टिमें तीन, दो प्रथम कूटोंमें और एक पिछले कूटोंमें। तथा सासादन मिश्र असंयतमें पहले कूटोंमें एक-एक। इस तरह १० छह हैं। तथा आठ प्रकृतिरूप, सात प्रकृतिरूप, छह प्रकृतिरूप ग्यारह-ग्यारह स्थान हैं। उनमें से मिध्यादृष्टिमें पहले कूटोंमें एक, पिछले कूटोंमें दो इस प्रकार तीन। सासादन और मिश्रमें दो-दो। असंयतमें पहले कूटोंमें दो, पिछले कूटोंमें एक, इस तरह तीन। देशसंयतमें पहले कूटोंमें एक। इस तरह आठ प्रकृतिरूप ग्यारह स्थान हैं। तथा पिछले कूटोंमें एक मिध्याद् विटमें, एक-एक सासादन और मिश्रमें, तीन असंयतमें, एक १५ पहले और दो पिछले कूटोंमें। देशसंयतमें तीन — दो पहले और एक पिछले कूटोंमें। प्रमत्त और अप्रमत्तके पहले कूटोंमें एक-एक। इस तरह सात प्रकृतिरूप ग्यारह स्थान हैं। तथा असंयतके पिछले कूटमें एक, देशसंयतके पहले कूटमें एक, पिछले कूटमें दो इस तरह तीन, प्रमत्त-अप्रमत्तमें दो पहले क्टमें एक पिछले क्टमें इस तरह तीन-तीन, एक अपूर्वकरणमें, इस तरह छह प्रकृतिहूप ग्यारह स्थान होते हैं।

पाँच प्रकृतिरूप नौ स्थान हैं। उनमें से एक देशसंयतके पिछले क्ट्रमें, एक पहले दो पिछले कूटमें इस तरह तीन-तीन प्रमत्त और अप्रमत्तमें और दो अपूर्वकरणमें हैं। चार प्रकृतिरूप तीन स्थान हैं। एक-एक प्रमत्त-अप्रमतके पिछले क्टमें और एक अपूर्वकरणमें। ये सर्वस्थान जानना । इनमें-से एक-एक स्थानमें चौबीस-चौबीस भंग हैं । जैसे दस प्रकृति-रूप स्थानमें चार क्रोधादि कषायों का उदय एक-एक वेदमें होनेसे बारह भंग हुए। वे बारह २५ भंग हास्य-रित सहित और बारह भंग अरित-शोक सहित होनेसे चौबीस हुए। इसी प्रकार

अनंतरमी रचनयोळ दृचैकप्रकृतिस्थानंगळोळ पेळवचतुव्विज्ञात भंगंगळगमेकावशभंगंगळग मुपपत्तियं तोरिवपरः—

> उदयहाणं दोण्हं पणबंधे होदि दोण्हमेक्कस्स । चदुविहबंधहाणे सेसेसेयं हवे ठाणं ॥४८२॥

उदयस्थानं द्वयोः पंचबंधे भवति द्वयोरेकस्य । चतुन्विधवंधस्थाने शेषेष्वेकं भवेत्स्थानं ॥
पुंवेदमुं कषायचतुष्टयमुमंतु पंचबंधकनोळ, द्वयोरुदयस्थानं भवति त्रिवेवंगळोळों दु वेदमुं
चतुःकषायंगळोळों दु कषायमुमंतु द्विप्रकृत्युदयस्थानमक्कुं । केवलं चतुष्कषायबंधकनोळ, द्वयोरेकस्य
च यरडरुदयस्थानमुमों दरुदयस्थानमुमक्कुं । शेषेष्वेकं भवेत् । स्थानं शेषित्रकषायद्विकषाय एक-कषायबंधकनोळमबंधकनोळमेकप्रकृत्युदयस्थानमक्कुं । संदृष्टिः—

## १० भंगा एकादश ।।४८१।। एतत्स्थानद्वयभंगानामुपपत्तिमाह-

पंचबंधकचतुर्बंधकानिवृत्तिकरणभागयोस्त्रिवेदचतुःसंज्वलनानामेकैकोदयसंभवं द्विप्रकृत्युदयस्थानं स्यात्। तत्र भंगा द्वादश द्वादशेति चतुर्विशतिः। पक्षांतरापेक्षया चतुर्बंधकचरमसमये त्रिद्वशेकबंधकेष्वबंधके च क्रमेण चतुस्त्रिद्वशेकैकसंज्वलनानामेकैकोदयभवमेकोदयभवमेकोदयस्थानं स्यात्। तेन तत्र भंगाः चतुस्त्रिद्वशेकैके

अन्य स्थानों में जानना। दो प्रकृतिरूप एक स्थान है उसके चौबीस भंग हैं। एक प्रकृतिरूप १५ एक स्थान है उसके ग्यारह भंग हैं।।४८१।।

गुणस्थानों में उदयस्थानों और कूटोंका सूचक यनत्र—

|   | मि.      | सा. | मि. | अ.  | दे. | प्र.             | अ.       | अ.  | अ. | ₹. |
|---|----------|-----|-----|-----|-----|------------------|----------|-----|----|----|
| ١ | 6        | 9   | ૭   | 9   | ६   | ષ                | 4        | 8   | 8  | 8  |
| 1 | ९।९      |     | 212 |     | ાં  | , ,              | ६।६      | पाप | २  |    |
| Į | १०       | 9   | - 9 | 9   | _ < | <u> </u>         | 9        | =   |    |    |
| ۱ | 9        |     |     | Ę   | 4   | 8                | 8        |     |    |    |
|   | 212      | 0   | 0   | ७।७ | ६६  | पाप              | पाप      | 0   | 0  | 0  |
|   | <u> </u> |     |     | -6  | _0  | _ <del></del> \& | <u>~</u> |     |    |    |
|   | 6        | 8   | 8   | 6   | ۷   | 6                | 6        | 8   | २  | 8  |

आगे दो प्रकृतिरूप स्थानोंके भंग कहते हैं-

क्ट

अनिवृत्तिकरणमें जहाँ पाँच प्रकृतियोंका बन्ध होता है और जहाँ चार प्रकृतियोंका बन्ध होता है वहाँ भो कुछ काल वेदोंका उदय रहता है। इन दोनों भागोंमें तीनों वेदों और चार कषायोंमें-से एक-एकका उदय होनेसे दो प्रकृतिरूप स्थान पाया जाता है। तो चार-चार कषाय एक-एक वेदमें होनेसे बारह भंग हुए। दोनों भागोंमें मिलाकर चौबीस भंग हुए। अन्य आचार्य (कनकनिद) के मतसे जहाँ चार प्रकृतियोंका बन्ध होता है उसके अन्तिम समयमें वेदोंका उदय नहीं है। अतः उसमें और जहाँ तीन, दो और एक प्रकृतिका बन्ध होता है उनमें और जहाँ बन्ध नहीं होता है उसमें कमसे चार, तीन, दो, एक-एक संज्वलन

२५ १. चौरस्यासमंतभद्रायस्याद्वादवाग्वघूटी सन्निघाल तिलकोपमः । श्री चौंडरससंज्ञो मे वृत्तिमत्रांतमभ्यघात् ।

| वं | 41  | बं | 8  | बं | 8 | Īã | į     | 1 | वं | २ | Ī | बं | 8 | Ī | बं | 0 |
|----|-----|----|----|----|---|----|-------|---|----|---|---|----|---|---|----|---|
| उ  |     |    |    |    |   |    |       |   |    |   |   |    |   | - |    |   |
| भं | १२। | भं | १२ | भं | 8 | ;  | र्ग ३ |   | भं | २ |   | भं | 8 | 1 | भं | 8 |

अनंतरं चतुब्बंधकनोर्ळं तु द्विप्रकृतिस्थानोदयमदकुमें बोडवदकुपवित्यं पेळदपरः --अणियद्विकरणपढमा संढित्थीणं च सरिसउदयद्धा।
तत्तो ग्रुहुत्तअंते कमसो पुरिसादिउदयद्धा।।४८३॥

अनिवृत्तिकरणप्रथमात् षंडस्त्रियोश्च सदृशोदयाद्धा । ततो मुहूर्ताते क्रमशः पुरुषोदया-द्वच्दयाऽद्धा ॥

अनिवृत्तिकरणप्रथमभागप्रथमसमयं मोदल्गों इ षंढ्स्त्रोवेदंगळेरडदकं सदृशोदयाद्वा समानोदयाद्वियक्कुं। ततः आ षंडस्त्रोवेदंगळ समानोदयाद्वेय मेले अंतम्मुंहृत्तिषिकोदयाद्वे पुरुष-वेदककक्कुमादिशब्दिदं संज्वलनकोधादिगळगुदयाद्वेगळु मंतम्मुंहृत्तीषिकंगळणुवु।। ई द्वादश पुरुष संबंधिरचनेयिदु—

|   | 9  |        |    |          |    |    |            |
|---|----|--------|----|----------|----|----|------------|
|   |    |        |    |          |    |    | २१         |
|   |    |        |    |          |    | २१ | २ <b>१</b> |
|   |    |        |    |          | २१ | २१ | २१         |
|   |    |        | 8  | २१       | २१ | २१ | २१         |
| 4 | 8  | 8      | २१ | 72       | २१ | २१ | 29         |
| • | २१ | २१     | २१ | 22       | २१ | २१ | 29         |
| 6 | i  | स्त्री | ġ  | <b>寿</b> | मा | या | लो         |

भूत्वैकादश ॥४८२॥ अमुमेवायं विशदयितुं सूत्रचतुष्टयमाह—

अनिवृत्तिकरणप्रयमभागप्रथमसमयमार्दि कृत्वा षंढस्त्रीवेदयोरुदयाद्वा सदृशी ततः पुंवेदस्य आदिशब्दात् संज्वलनक्रोधादीनां च क्रमशोंऽनर्मृहूर्ताधिका भवंति । द्वादशपुरुषसंबंधिनी रचनेयं ।

कषायोंमें-से एक-एकका उदय होता है। वहाँ भंग क्रमसे चार, तोन, दो एक-एक जानना। इस प्रकार एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें ग्यारह भंग होते हैं।।४८२।।

यही कथन चार गाथाओंसे करते हैं-

अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागके प्रथम समयसे लगाकर नपुंसक वेद और स्त्रीवेदके उदयका काल समान है। उससे पुरुषवेद, संब्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभके उदयका काल क्रमसे यथासम्भव अन्तर्मुहूत-अन्तर्मुहूत अधिक है।।४८३।।

पुरुषोवयेन चटिते बंधोवययोर्ग्युगपद्विच्छित्तः। शेषोवयेन चटिते उवयद्विचरमे पुरुषबंध-५ व्युच्छित्तिः॥

पुरुषवेदोदयदिवं श्रण्यारोहणं माडल्पडुत्तिरला पुरुषवेदोदयमुं तद्वंघमुमरडुं युगपद्व्युच्छि-त्तियप्षु । च शब्ददिवमुदयद्विचरमसमयदोळ पुरुषवेदवंघव्युच्छित्तियक्कुमं दु पक्षांतराचार्याभि-प्रायं सूचिसल्पट्दुदा पक्षमुमंगीकृतमादुदं तं दोडं चतुब्बंघकनोळ् द्विप्रकृत्युदयस्थानं पेळल्पट्दुदप्पु-दिरदमल्लियुं द्वादश भंगंगळप्पुचं दु मुंदण सूत्रदोळ् पेळदपरप्पुदरिवं। शेषधंडस्त्रीवेदोदयंगळिदं १० श्रेण्यारोहणं माडल्पडुगुमप्पोडं उदयद्विचरमसमयदोळ् पुरुषवेदबंघव्युच्छित्तियक्कुमंतागुत्तं विरलु:—

> पणबंधगम्मि बारस भंगा दो चेव उदयपयडीओ । दो उदये चदुबंधे बारेव इवंति भंगा हु ॥४८५॥ पंचबंधे द्वादशभंगा द्वे एवोदयप्रकृती द्वयोरुदये चतुब्बंधे द्वादशैव भवंति भंगाः खलु ॥

|            |        |    |      |            | 1          | २१         |
|------------|--------|----|------|------------|------------|------------|
|            |        |    |      |            | २१         | २१         |
|            |        |    | ſ    | २१         | २१         | २१         |
|            |        | 8  | २१   | ₹ <b>9</b> | २9         | २9         |
| 8          | 8      | २9 | २9   | २१         | २१         | २9         |
| २ <b>१</b> | २१     | २१ | २१   | २ <b>१</b> | २ <b>१</b> | २ <b>१</b> |
| षं         | स्त्री | ģ  | क्रो | मा         | मा         | लो         |

१५ पुंवेदोदयेन श्रेण्यारूढे पुंवेदस्य बंघव्युच्छित्तिः उदयव्युच्छित्तिश्च द्वे युगपदेव । अथवा चशब्दाद्बंध-व्युच्छित्तिः उदयद्विचरमसमये स्यात् । शेषस्त्रीषंढवेदोदयेन श्रेण्यारूढयोश्दयद्विचरमसमये एव पुंवेदबंधव्यु-च्छित्तिः ॥४८४॥ तत्र—

जो पुरुषवेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़ते हैं उनके पुरुषवेदकी बन्ध व्युच्छित्ति और डदय व्युच्छिति एक साथ होती है। अथवा 'च' शब्दसे बन्धकी व्युच्छित्ति उदयके द्विचरम समयमें होती है। शेष स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके डदयके साथ जो श्रेणि चढ़ते हैं उनके उन २० वेदोंके उदयके द्विचरम समयमें पुरुषवेदकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है।।४८४।।

पुंवेदमुं चतुःसंज्वलनकषायमुमें व पंचबंधकानिवृत्तिकरणनोळु द्वादश भंगंगलप्षु । उदय-प्रकृतिगळों दु वेदमुमों दु कषायमुमंत रहयप्पु ज बं ५ चतुब्बंधे केवल चतुःप्रकृतिबंधदोळु १११

द्वयोरुवये द्विप्रकृत्युवयमागुर्त विरस्तु द्वावश भंगंगळप्पुत् बं ४ पुरुषवेदोदयदिदं श्रेण्यारोहणंगे १११

व्दंगे पुरुषवेदोदयद्विचरमसमयदोळ पुरुषवेदबंघव्युच्छित्तियक्कुमें बुदक्के इदे ज्ञापकमक्कुं । द्विप्रकृ-त्युदयचतुब्बंघकनोळु अष्टभंगंगळल्लदे द्वादशभंगंगळगन्यथानुपत्ति यप्पुदरिदं ।।

कोहस्स य माणस्स य मायालोहाणियद्विभागम्मि । चदुतिदुगेक्कं भंगा सुहुमे एक्को हवे भंगो ॥४८६॥

क्रोधस्य च मानस्य च मायालोभानिवृत्तिभागे। चतुस्त्रिद्वचेको भंगाः सूक्ष्मे एको भवेद

क्रोधद मानद मायय लोभदुदयदिनवृत्तिकरणभागयोळु क्रमिदिदं चतुब्बंधकनोळं १० त्रिबंधकनोळं द्विबंधकनोळमेकबंधकनोळमबंधकनोळं नाल्कुं मूक्मरदुमोंदुमोंदुं भंगंगळप्पुचु। इंतिनवृत्तिकरणन सवेदावेदभागगलोळु पंचबंधचतुब्बंधभेदिदं द्वादशद्वादशभंगंगळगं अवेदभागय चतुस्त्रद्वचेकभंगंगळगं सूक्ष्मसांपरायनेकभंगक्कं संदृष्टि—

बं ५ | बं ४ | बं ४ | वं ३ | वं २ | वं १ | सू. वं. ० उ २ | उ २ | उ १ | उ १ | उ १ | उ १ भं १२ | भं १२ | भं ४ | भं ३ | भं २ | भं १ | भं १



पंचबंधकानिवृत्तिकरणे द्वे एवोदयप्रकृती । तत्र भंगा द्वादश भवंति ।

बं ५ चतुर्बं घके ऽपि द्वचुदये भंगा द्वादश खलु १११ १११

बं ४ १११ १११।।४८५॥

क्रोधमानमायालोभोदयानिवृत्तिकरणभागेषु चतुस्त्रिद्धभेकबंघकेषु क्रमेण चतुस्त्रिद्धभेकभंगा भवंति ।

अनिष्टत्तिकरणमें जहाँ पाँच प्रकृतियोंका बन्ध होता है वहाँ दो उदय प्रकृतियाँ हैं। तथा चार कषाय और तीन वेदोंके बारह भंग हैं। इसी प्रकार जहाँ चार प्रकृतियोंका बन्ध है वहाँ भी दोका उदय होनेसे बारह भंग हैं।।४८५॥

कोध, मान, माया, लोभके उद्यह्म अनिवृत्तिकरणके चार भागों में चार, तीन, दो और एक प्रकृतिका बन्ध पाया जाता है। उनमें कषाय बदलनेकी अपेक्षा क्रमसे चार, तीन, २०

अनंतरं सर्वोदयस्थानसंस्येयुमनवर प्रकृतिसंस्येयुमं वेळदपरः— बारससयतेसीदी ठाणिवयप्पेहिं मोहिदा जीवा । पणसीदिसदसगेहिं पयिहिवयप्पेहिं ओघम्मि ॥४८७॥

द्वादशशतत्र्यशीतिस्थानविकल्पेर्मोहिताः जीवाः पंचाशीतिशत सप्तभिः प्रकृतिविकल्पेरोघे । स्रोघे गुणस्थानबोळु सर्व्बमोहनीयोदयस्थानंगळ्

| १० | 9 | 6  | 9  | Ę  | 4 | 8 |
|----|---|----|----|----|---|---|
| 8, | Ę | 88 | 18 | 88 | 9 | 3 |

यितु द्विपंचाज्ञत्प्रिमितंगळपुत्रे ५२। इयक्क प्रत्येकं चतुव्यिज्ञतिम्थानंगळागुत्तं विरलु। ५२। २४। गुणिसं सासिरविन्तूर नाल्वते टप्पुववरोळु १२४८। द्विप्रकृत्युवयभंगंगळु चतुव्विज्ञिति-प्रिमितंगळु मनेक प्रकृत्युवयभंगंगळुमेकावज्ञप्रमितंगळप्पुवंतु मूवत्तय्दु स्थानंगळं ३५। प्रक्षेपिमुत्तिरलु सर्व्यमोहनीयोवयस्थानंगळु सासिरविन्तूरेण्भत्तमूरु स्थानंगळप्पुत्रु १२८३। इतिनितं मोहोवयस्थानं-१० गळिवं त्रिकालित्रलोकोवरर्वात्त चराचरजीवंगळु मोहिसल्पट्दुवा स्थानंगळ सर्व्यप्रकृतिगळु १०। ५४। ८८। ७७। ६६। ४५। १२। कूडि मूनूरव्यत्तरडु प्रकृतिगळप्पु ३५२। विवक्क प्रत्येकं

सूक्ष्मसांपराये मोहनीयबंधरहित एको भंगः ॥४८६॥ अथ सर्वोदयस्थानसंख्यास्तत्प्रतिसंख्याश्चाह— अधि गुणस्थानेषु सर्वमोहनीयोदयस्थानानीमानि—

| १० | 9 | ٥  | 9  | Ę  | 4 | 8 | २ |
|----|---|----|----|----|---|---|---|
| 8  | Ę | ११ | 88 | 88 | 9 | 3 | 8 |

मिलित्वा त्रिपंचाशत् । प्रत्येकं चतुर्विंशतिभंगानीति तावता संगुण्यैकप्रकृतिकस्यैकादशभिर्युतानि व्यशी-१५ त्यग्रद्वादशशतानि तत्प्रकृतयोऽमूः १० । ५४ । ८८ । ७७ । ६६ । ४५ । १२ । २ । मिलित्वा चतुःपंचाशत्

दो और एक भंग होते हैं। और सूक्ष्म साम्परायमें मोहनीयका बन्ध नहीं होता। वहाँ सूक्ष्मछोभके उदयह्दप स्थानमें एक भंग है। इस तरह ग्यारह भंग हैं।।४८६।।

आगे सब उदयस्थानोंकी और उनकी प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैं-

गुणस्थानों में मोहनीयके सब उदयस्थान दस प्रकृतिरूप एक, नौ रूप छह, आठ, सात, २० छह प्रकृतिरूप ग्यारह-ग्यारह, पाँचरूप नो, चार रूप तीन, दो रूप एक, सब मिलकर तिरपन हुए। एक-एकके चौबीस-चौबीस भंग होनेसे चौबीससे तिरपनको गुणा करनेपर बारह सौ बहत्तर हुए। तथा एक प्रकृतिरूप स्थानके ग्यारह भंग मिलाकर बारह सौ तिरासी हुए।

अब उन स्थानोंकी प्रकृतियोंकी अपेक्षा कहते हैं-

दस प्रकृतिरूप एक स्थानकी प्रकृति दस। नौ रूप छह स्थानोंकी चौवन, आठरूप २५ ग्यारह स्थानोंकी अठासी, सातरूप ग्यारह स्थानोंकी सतहत्तर। छह रूप ग्यारह स्थानोंकी छियासठ। पाँचरूप नौ स्थानोंकी पैतालीस। चार रूप तीन स्थानोंकी बारह। दोरूप एक

१. दशसंख्याविष्यन्ततामान्योदयकूटमो दु नवसंख्याविष्ठम्नसामान्योदयकूट आरु इंतु मुंदयुं ॥

२. हत्तु प्रकृत्युदयवनुळ्ळ स्थानमो दप्पुदरि प्रकृतियुहत्ते ओभत्तु प्रकृत्युदयस्थानंगळारप्पुदरिदिल्ल नवगुणितषट्-स्थानप्रकृतिगळु ५४ मुंदयमित सामान्यस्थान ५२ इवं विशेषिस १२४८ ॥

२५

चतुर्विकातिकरुपंगलागुत्तं विरलु ३५२। २४। गुणिसिये दु सासिरव नानूरनारवर्त्तं दु प्रकृत्युवय-प्रकृतिगळोळ् ८४४८। द्विप्रकृत्युवयस्थानव नार्वत्तं दु प्रकृतिगळ्गनेकप्रकृत्युवयस्थानव पन्नो दु प्रकृतिगळ्गनंतय्वत्तो भतु ५९ प्रकृतिगळं प्रक्षेपिसुत्तं विरलु एंदु सासिरवैनूरेळ् प्रकृतिगळिवमं ८५०७। मोहिसरपट्दुवु ॥

अनंतरमपुनवक्तस्थानसंर्ख्ययुमनवरपुनकक्तप्रकृतिगळ्मं पेळदपकः—
एकक य छक्केयारं दस सग चदुरेक्कयं अपुणकत्ता।
एदे चदुवीसगदा बारदुगे पंच एक्कम्मि ॥४८८॥

एकं च षट्कैकादश दश सप्त चतुरेकमपुनरुक्तानि एतानि चतुष्विशतिगतानि द्वादशद्विके पंचैकस्मिन् ॥

एकं च दश प्रकृतिस्थानमो देयक्कुं। षट्क नवप्रकृतिस्थानंगळारप्पुवु। एकादश १० अष्टप्रकृतिस्थानंगळु पन्नो दप्पुतु। दश सप्तप्रकृतिस्थानंगळु दशप्रमितंगळप्पुवेक दो वेदकसम-न्वितरप्य प्रमत्ताप्रमत्तरगळोळो दु सप्तप्रकृतिस्थानं पुनरक्तमे दु कळदुदप्पृद्धारेद। सप्त षट्प्रकृति स्थानंगळेळयप्पुवेक दो वेदकसमन्वितप्रमत्ताप्रमत्तरगळोळर षु षट्प्रकृतिस्थानंगळगमवेदक प्रमत्ताऽप्रमत्तरगळ षट्प्रकृतिस्थानद्वयक म्यूर्व्वकरण्यद्प्रकृतिस्थान वेशेदक पुनरक्तत्वमप्पु दिर्पित्वर पुनरक्तत्वमप्पु वित्तर्थानंगळ पुनरक्तष्वप्रकृतिस्थानंगळ्च नाल्कुं कळदवप्पुद्धारदं। चतुः पंचप्रकृतिस्थानंगळं १५ नाल्कयप्पुवेक दो सवेदकरप्प प्रमत्ताप्रमत्तरगळोळो दु पंचप्रकृतिस्थानमुमवेदकरोळेळ पंचप्रकृतिस्थानंगळे दु कळद्व प्रमत्तिस्थानंगळो दु कळद्व प्यानम्भवेदकरोळेळ पंचप्रकृतिस्थानंगळे दु कळद्व प्रमत्तिस्थानंगळो दु व्यान्वर्वतस्थानंगळे दु कळद्व प्रमत्ताप्रमत्तर्थानंगळ पुनरुतिस्थानंगळो दु व्यान्वर्वतस्थानंगळे दु कळद्व प्रमत्ताप्रमत्तर्थानंगळ पुनरुत्वर्वा पुनरुक्त पंचप्रकृतिस्थानंगळे दु कळद्व प्रमत्तर्थानंगळो द्व पंचप्रकृतिस्थानंगळे दु कळद्व प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त पंचप्रकृतिस्थानंगळे दु कळद्व प्रमत्तर्थानंगळे द्व कळद्व प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त पंचप्रकृतिस्थानंगळे द्व कळद्व प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त पंचप्रकृतिस्थानंगळे द्व कळद्व प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त प्यानंगळ पुनरुक्त पंचप्रकृतिस्थानंगळे द्व कळद्व प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त प्रमत्तर्थानंगळ पुनरुक्त प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्य प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्य प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्य प्रमत्तर्थानं प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत्तर्य प्रमत

त्रिशतं चतुर्विंशत्या संगुण्य ८४९६ एकप्रकृतिकस्यैकादशभिर्युताः सप्ताग्रपंचाशीतिशत।नि । एतैः स्थानविकल्पैश्च त्रिकालित्रलोकोदरविचराचरजीवा मोहिताः संति ॥४८७॥ अथापुनरुक्तस्थानसंख्यां तत्प्रकृतीश्चाह—

दशकस्थानमेकं नवकानि षट् अष्टकान्येकादश सप्तकानि दशैव सवेदकप्रमत्ताप्रमत्तयोस्तदेकस्य पुनरुक्त-त्वात् । षट्कानि सप्तैव सवेदकप्रमत्ताप्रमत्तयोः षट्कद्वयस्य षट्कद्वयेन अवेदकप्रमत्ताप्रमत्तयोस्तु षट्कद्वयस्या-

स्थानकी दो। सब मिलकर तीन सौ चौवन प्रकृतियाँ हुई। उन्हें चौबीस भंगोंसे गुणा करनेपर चौरासी सौ छियानबे, और एक प्रकृतिक्रप स्थानके ग्यारह भंग मिलानेपर पचासी सौ सात भेद सर्व प्रकृतियोंकी अपेक्षा हुए। इन स्थान-भेद और प्रकृति-भेदोंसे त्रिकाल और त्रिलोकमें वर्तमान जीव मोहित हैं ॥४८७॥

आगे अपुनरक स्थानोंकी संख्या और उनकी प्रकृतियाँ कहते हैं-

दस प्रकृतिकाप एक स्थान, नौ काप छह स्थान, आठकाप ग्यारह स्थान, किन्तु सातकाप दस स्थान हैं। पहले ग्यारह कहे थे। उनमें-से पहलेके कूटोंमें सम्यक्त मोहनीय सहित वेदक सम्यग्दृष्टिके प्रमत्त-अप्रमत्तके सात प्रकृतिकाप दो स्थान कहे थे। वे दोनों समान हैं। अतः एक स्थान पुनकक्त होनेसे दस कहे। छह प्रकृतिकाप सात ही हैं। पहले ग्यारह कहे थे ३० उनमें-से वेदक सहित पहले कूटोंमें छह प्रकृतिकाप दो कूट प्रमत्तके और दो कृट अप्रमत्तके।

१. अंतु मूरु ।।

वणुविरवं एकं चतुःप्रकृतिस्थानमो वेयक्तु में ते बोर्ड अवेदकरोळु चतुःप्रकृतिस्थानद्वयं पुनरक्तं गळे दु कळदुवणुविरवं । इंतु अपुनरक्तस्थानंगळु नात्वत्तेयणु ४० वी नात्वत्तुं स्थानंगळुं प्रत्येकं चतु- विवशितभेदंगळण्युवणुविरदमा नात्वत्तिष्यत्तनात्किरिवं गुणिसिवो ४० । २४ । बो भइनूररुवत्तृ मोहनीयोदयस्थानंगळण्यु ९६० विवरोळु द्वादश द्विके द्विप्रकृत्युवयस्थानदोळु द्वादशस्थानभेदभंगं- गळण्युवं ते वोडे पुनरक्तद्वादशस्थानभेदंगळु कळदु वण्युविरवं पंचैकस्मिन् एकप्रकृत्युवयस्थानदोळ- पुनरुक्तस्थानविकल्पंगळवेदयण्युवं ते वोडे संज्वलनकोषाविचतुष्ट्यमुं सुध्मलोभमुमितेदे स्थानंगळ- प्रवृ । शोष षद्स्थानंगळ पुनरुक्तंगळ दु कळदुवण्युविरवं । इंतु द्वधेक प्रकृत्युवय स्थानंगळर दरोळं कूडि पविनेळु स्थानंगळण्यु १७ । विवं कूडिवोडे अपुनरक्त सर्वस्थानंगळो भैनूरेण्यत्तेळण्यु ९७७ व दु मुदण सूत्रदोळु पेळदपरु । संवृष्टि—

| १०    | ९  | 6  | 9  | Ę    | 4  | 18 | 2  | 8   |
|-------|----|----|----|------|----|----|----|-----|
| १ठा   | Ę  | 88 | १० | 9    | 18 | 18 | 18 | 1 8 |
| १०प्र | 48 | 66 | 90 | । ४२ | २० | 18 | १२ | 4   |

१० पूर्वकरणषट्केन च पुन्कक्तत्वात् । पंचकानि चत्वार्येव सवेदकप्रमत्ताप्रमत्तयोस्तद्द्वये एकस्य अवेदकतत्सप्तसु चतुर्णां च पुनक्कत्वात् । चतुर्ष्कमेकमेव अवेदकं तद्द्वयस्यापूर्वकरणस्य तेन पुनक्कत्वात् । एतानि चत्वारिशत् प्रत्येकं चतुर्विशतिभेदानीति तावता गुणियत्वा द्विप्रकृतिकस्य द्वादशिभरेकप्रकृतिकस्य पंचिभिश्चापुनक्कर्युतानि भूत्वा ।।४८८।।

उनमें समानता होनेसे दो पुनरक्त हुए। तथा वेदक रिहत पिछले कूटोंमें छह प्रकृतिरूप १५ स्थानको लिये एक कूट प्रमत्तका और एक कूट अप्रमत्तका था। ये दोनों कूट अपूर्वकरणके छह प्रकृतिरूप कूटके समान हैं। अतः दो कूट पुनरुक्त हुए। इस प्रकार चार कूटोंके चार स्थान पुनरक्त होनेसे घटा दिये।

पांच प्रकृतिरूप चार ही स्थान हैं। पहले नी कहे थे। उनमें वेदक सहित पहले कूटों में एक प्रमत्तका कहा था और एक अप्रमत्तका कहा था। वे दोनों समान हैं। अतः उनमें एक एनरक्त है। वेदक रहित पिछले कूटों में एक देशसंयतका, दो-दो प्रमत्त अप्रमत्त और अपूर्व-करणके, इन सातमें-से प्रमत्त, अप्रमत्त अपूर्वकरणके समान है। अतः चार पुनरुक्त हुए। इस प्रकार पांच स्थान पुनरुक्त कम किये।

चार प्रकृतिरूप एक ही स्थान है। पहले तीन कहे थे। वे तीनों ही समान होनेसे दो पुनरुक्त घटा दिये। इस प्रकार जिनमें प्रकृतियोंकी समानता है ऐसे पुनरुक्त स्थान घटाने-२५ पर चालीस शेष रहते हैं। एक-एक स्थानके चौबीस-चौबीस भंग होनेसे चौबीससे गुणा करनेपर नौ सौ साठ हुए।

पहले दो प्रकृतिरूप स्थानके चौबीस भंग कहे थे। उन-मेंसे बारह पुनरक्त छोड़े बारह रहे। और एक प्रकृतिरूप स्थानके ग्यारह भंग कहे थे। उनमें-से छह पुनरक्त छोड़े पाँच रहे। इन सतरहको नौ सौ साठमें जोड़नेपर नौ सौ सत्तहक्तर हुए ॥४८८॥

३० १. क्रोधमानमायाबादर लोभसूक्मलोभ अंतु ५ ॥

## णवसयसत्तत्तरिहिं ठाणवियप्पेहि मोहिदा जीवा । इगिदालुणत्तरिसय पयिडवियप्पेहि णायव्वा ॥४८९॥

नवशतसप्रसप्तिभिः स्थानविकल्पै स्मीहिता जीवाः। एकचत्वारिशदेकान्न सप्तिशत-प्रकृतिविकल्पैर्जातव्याः॥

अपुनरुक्तसर्वं मोहनीयोदयस्थान विकल्पंगळो भैमूरेप्पत्तेळिरं त्रिकालित्रलोकोदरवितिः चराचर संसारि जीवंगळ, मोहिसल्पट्दुववर प्रकृतिविकल्पंगळ, मारुसासिरवो भैनूर नाल्वतो दिर्विमं मोहिसल्पट्दुव । संदृष्टि स्थान । ९७७ । प्रकृतिगळ, कूडि ६९४१ ॥

| 108 | 48 | 66  | 190 | 82 | २०  | 8  | 1 28 | 1 4 |
|-----|----|-----|-----|----|-----|----|------|-----|
| 28  | २४ | २४। | २४  | २४ | २४। | २४ | 0    | 0   |

अनंतरं मोहनीयोदयस्थानमुमनवर प्रकृतिगळुमं गुणस्थानदोळुपयोगयोगादिगळोळु पेळवपर।

## उदयहाणं पयिं सगसगउवजोगजोगआदीहिं। गुणियत्ता मेलविदे पदसंखा पयिंहसंखा च ॥४९०॥

उदयस्थानं प्रकृति स्वस्वोपयोगयोगादिभिगुंणियत्वा मिलिते पदसंख्या प्रकृतिसंख्या च ।। उदयस्थानं, पृथ्वित्लेसुवि मिळिदे अडचउ चत्तारि इत्यादिगाथासूत्रदि गुणस्थानोक्तोदय-स्थानसंख्येयुमं प्रकृति स्वस्वगुणस्थानसंबंधि कूटंगळ दशाद्यंकंगळ मेळनदोळाद प्रकृतिसंख्येयुमं

नवशतानि सप्तसत्यग्राणि तत्त्रकृतयोऽमूः—१०। ५४। ८८। ७०। ४२। २०। ४। मिलित्वा- ऽष्टाशीतिद्विशतं चतुर्विंशत्या गुणियत्वा द्विप्रकृतिकस्य चतुर्विंशत्या एकप्रकृतिकस्य पंचिभवच युताः एकचत्वा- रिशदग्रैकोनसप्तिशतानि । एतैः स्थानिकल्पैः प्रकृतिविकल्पैश्च त्रिकालित्रलोकोदरवितचराचरसंसारिजीवाः मोहिताः संति ॥४८९॥ अथ मोहोदयस्थानतत्प्रकृतीर्गुणस्थानेषूपयोगादीनाश्रित्याह—

'पुन्विल्लेसुवि मिलिदे' इति सूत्रोक्तस्यानसंख्यां तत्प्रकृतिसंख्यां च संस्थाप्य स्वस्वगुणस्थाने संभव्यु-

इस प्रकार नौ सौ सतहत्तर हुए। इनकी प्रकृतियां कहते हैं-

दसरूप एक स्थानकी दस प्रकृति । नौरूप छह स्थानोंकी चौवन प्रकृतियाँ । आठरूप ग्यारह स्थानोंकी अठासी । सातरूप दस स्थानोंकी सत्तर । छहरूप सात स्थानोंकी बयालीस । पाँचरूप चार स्थानोंकी बीस । चार रूप एक स्थानकी चार । ये सब मिलकर दो सौ अठासी हुईं। इनको चौबीस भंगसे गुणा करनेपर उनहत्तर सौ बारह हुए। उनमें दो प्रकृतिरूपके चौबीस भंग (एक-एकके बारह-बारह ) और एक प्रकृतिरूपके पांच मिलानेपर उनहत्तर सौ २५ इकतालीस भेद हुए। इन स्थानभेद और प्रकृतिभेदसे त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती चराचर संसारी जीव मोहित हैं ॥४८९॥

आगे मोहके उदयस्थान और उनकी प्रकृतियोंको गुणस्थानों में उपयोग आदिकी अपेक्षा कहते हैं—

'पुब्विल्छेसुवि मिछिदे' इत्यादि गाथामें कही स्थानोंकी संख्या और उन स्थानोंकी ३०

१. एकचत्वारिशदधिकान्येकोनसप्तति ६९ मितानि शतानि प्रकृतयः ॥

मिथ्यादृष्ट्यादिस्वस्वगुणस्थानसंभवोपयोगयोगंगिळदमुमादिशब्दिदि संयमलेश्यासम्यक्तवंगिळदमुं गुणिसि कूडुत्तं विरलु स्थानसंख्येयुं तत्त्रकृतिसंख्येयुमक्कुमें दु पेळदनंतरं स्वस्वगुणस्थानदोळ्ड संभविसुव उपयोगंगळं पेळदपरः—

> मिच्छदुगे मिस्सितिये पमत्तसत्ते जिणे य सिद्धे य । पणछस्सत्त दुगं च य उवजोगा होति दोच्चेव ॥४९१॥

मिण्याहिष्टिद्वये मिश्रत्रये प्रमत्तसप्तसु जिनयोश्च सिद्धे च । पंच षट् सप्त द्विकं च चोपयोगा भवंति द्वौ चैव ॥

मिध्यादृष्टित्ये पंच मिध्यादृष्टिगुणस्थानदोळं सासादनसम्यग्दृष्टिगुणस्थानदोळमितो गुण-स्थानद्वयदोळ प्रत्येकं कुमितकुश्रुतिवर्भगमें ब ज्ञानोपयोगंगळ मूरुं चक्षुद्दंशंनमचक्षुद्दंनमें ब दर्शनो-१० पयोगद्वयमंतुपयोगपंचकमक्तुं। मिश्रत्रये षट् मिश्रनोळमसंयतनोळं देशसंयतनोळं मितश्रुताविध चक्षुरचक्षुरविधदर्शनमें बुपयोगषट्कं प्रत्येकमक्तुं। प्रमत्तसप्तसु सप्त प्रमत्ताप्रमत्तापूर्व्वकरणानिवृत्ति-करणस्थमसांपरायोपशांतकषाय क्षीणकषायरं ब सप्तगुणस्थानंगळोळ मितश्रुताविधमनःपर्य्यज्ञानो-पयोगंगळ नाल्कुं चक्षुरचक्षुरविधदर्शनमुमं ब दर्शनोपयोगंगळ मूरुमंतु प्रत्येकं सप्तसप्तोपयोगंगळप्रुवु। जिने द्विकं च सिद्धे च द्वौ चैव यें द्वयोगंगळप्रुव्य—

| g     | मि  | सा  | मि | अ  | वे। | प्र। | अ। | अ  | अ   | स्र |
|-------|-----|-----|----|----|-----|------|----|----|-----|-----|
| ठा    | 6   | 8 1 | 8  | 6  | 6   | 6    | 61 | 8  | 818 | ٦   |
| प्रकृ | EC  | 37  | 32 | 60 | 421 | 88   | 88 | २० | 218 | 8   |
| उप    | 4   | 4   | Ę  | Ę  | É   | 9    | 9  | 9  | 919 | 9   |
| ठा वि | 80  | 20  | २४ | 86 | 86  | 48   | 48 | 26 | 919 | G   |
|       | 380 |     | -  |    |     |      |    |    |     |     |
| गुणका |     |     |    | -  |     |      |    |    | -   | _   |

१५ पयोगयोगै:, आदिशब्दात्संयमदेशसंयमलेश्यासम्यक्त्वैश्च संगुण्य मेलने स्थानसंख्या प्रकृतिसंख्या च स्यात् ॥४९०॥ तद्यथा —

उपयोगा मिध्यादृष्ट्यादिद्वये त्र्यज्ञानं द्विदर्शनिमिति पंच । मिश्रादित्रये त्र्यज्ञानं त्रिदर्शनिमिति षट् । प्रकृतियोंकी संख्याको अपने-अपने गुणस्थानोंमें सम्भव उपयोग योग और आदि शब्दसे संयम, देशसंयम, लेश्या, सम्यक्त्वसे गुणा करके सबको जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतनी २० वहां मोहकी स्थान संख्या और प्रकृति संख्या जानना ॥४९०॥

#### वही कहते हैं-

मिध्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानों में तीन अज्ञान, दो दर्शन ये पाँच उपयोग होते हैं। मिश्र आदि तीन में तीन ज्ञान तीन दर्शन ये छह उपयोग होते हैं। प्रमत्त आदि सात में चार ज्ञान तीन दर्शन ये सात उपयोग होते हैं। सयोगी और अयोगी जिन में तथा सिद्धों में २५ केवल ज्ञान, केवल दर्शन ये दो उपयोग होते हैं। इंतुपयोगंगळिवं गुणिसल्पट्दुवयस्थानंगळ्मं तत्प्रकृतिगळ्मं तंतम्मगुणस्थानवोळ् स्थापिसल्पट्दुवं भाविसिवातंगनंतरमवरोळाळापं पेळल्पड्गुमवं तं दोडे मिण्यादृष्टियोळ् कूटद्वयबोळ्
वज्ञाविचतुःस्थानंगळं नवाविचतुःस्थानंगळ्मंतुवयस्थानंगळं दुमं तन्तुपयोगंगळय्वरिवं गुणिसिवोड्वयस्थानंगळ् नाल्वत्तप्पुववर प्रकृतिगळं प्रथमक्टवोळ् मूवत्तार ३६। द्वितीयक्टवोळ्
मूवत्तरडंतरुवत्ते टप्पु ८ ७ ६८ ववंतनुपयोगपंचकविवं गुणिसिवोडं मूनूरनाल्वत्तु प्रकृति
९।९ ८।८
१० ९
३६ ३२

विकल्पंगळपुवा स्थानविकल्पंगळगमी प्रकृतिविकल्पंगळगं प्रत्येकं चतुर्विवंशति भेदंगळप्युवदर्शितं गुणकारंगळुमिष्पत्तनालकप्युवु ।

सासादननोळु नवाद्येककूटबोळु चतुःस्थानंगळप्वु । प्रकृतिगळु मूवतंरङप् ७ ववं ८८ ९ ३२

तन्तुपयोगपंचकविवं गुणिसिरोई उदयस्थानंगळ विश्वितिप्रमितंगळपुत्रु । प्रकृतिगळ नूरहवत्तप्पुव-वक्कं चतुन्विशितगुणकारमक्तुं। मिश्रनोळ नवाद्येककूटदोळ चतुर्दयस्थानंगळं द्वात्रिशत्-प्रकृतिगळुमप्पुवि ७ वं तन्तुपयोगं गळारींर गुणिसुत्तं विरलुदयस्थानविकल्पंगळिप्पत्तनाल्कुं ८१८ ९

प्रमत्तादिसप्तके चतुर्ज्ञानं त्रिदर्शनमिति सप्त । जिने सिद्धे च केवलज्ञानदर्शने इति हो । तत्र मिण्यादृष्टो स्थानानि प्रकृतयश्च अ ८ । ७ स्वोपयोगैगुंणिते सित स्थानानि चत्वारिशत्, प्रकृतयश्चत्वारिशदग्रित्रश- १।९ ८।८ । १० ९ । ३६ | ३२

तानि । सासादने स्थानप्रकृतयः ७ स्वोपयोगैर्गुणिता विश्वतिः षष्ट्युत्तरशतं । मिश्रे ७ स्वोप-८।८ ९ ९ ३२

मिध्यादृष्टिमें पहले क्टमें एक दस प्रकृतिरूप, दो नी-नी प्रकृतिरूप, एक आठरूप ये चार स्थान हैं। इनकी प्रकृतियोंका जोड़ छत्तीस हुआ। पिछले क्टमें एक नौरूप, दो आठ-आठ रूप, और एक सातरूप ये चार स्थान हैं। इनका जोड़ बत्तीस। दोनोंको मिलानेपर आठ स्थान और अड़सठ प्रकृतियाँ हुई। उनको पाँच उपयोगसे गुणा करनेपर चालीस स्थान और तीन सौ चालीस प्रकृतियाँ हुई।

सासादनमें एक नौरूप, दो आठ-आठरूप और एक सातरूप ये चार स्थान और बत्तीस प्रकृतियाँ हैं। उनको पाँच उपयोगोंसे गुणा करने गर बीस स्थान और एक सी साठ प्रकृतियाँ होती हैं। प्रकृतिगळ नूरतो भत्ते रहुमप्पु । गुणकारंगळं चतुर्वित्रशितिप्रमितंगळप्पु । असंयतनोळ नवाद्य-ष्टाविक्टद्वयवोळ ७ ६ वयस्थानंगळं दु प्रकृतिगळरवत्तुमप्पु वु । असं तन्नुपयोगषद्किवं ८८ ७।७ ९ ८ २८

गुणिसिवोडे नाल्वले द् स्थानंगळं मूनूरस्वत् प्रकृतिगळप्पृत्रु । गुणकारंगळुमिप्पत्तनाल्कप्पृत्रु । वे वे वे विश्वासंयतंगे अष्टाविसप्तावि कूटद्वयवोळं दु स्थानंगळुमय्वत्ते रहु प्रकृतिगळप्पु । ६ ५ वर्षे ७७ ६६ ८ ७

५ तन्तुपयोगषट्कि गुणिसिबोर्ड नात्वर्त दुवयस्थानंगळुं मूनूरहन्तरहु प्रकृतिविकल्पंगळुमप्पु-बल्लियुं गुणकारंगळिप्पत्तनाल्कप्पुबु । प्रमत्तसंयतंगे सप्ताविषडाविक्टद्वयबोळे दु स्थानंगळुं नात्वत्तनाल्कुप्रकृतिगळप्पुबु ५ ४ इवं तन्तुपयोगसप्तकविवं गुणिसिबोडुवयस्थानंगळय्वत्तार-६६ ५५ 3 ६

प्युत्र । प्रकृतिगळु मूनूर टप्युद् । गुणकारंगळ मिप्पत्तनाल्कुमप्युद् । अप्रमत्तंगयुं प्रमत्तनंते सप्तादि-

योगैर्गुणिताश्चतुर्विंशतिः, द्वानवत्यग्रशतं । असंयते ७ ६ अष्टचत्वारिंशत् षष्ट्यग्रिशिता । देशसंयते ८।८ ७।७ ९ ८ ३२ २८

१० ५ प अष्टचत्वारिंशत् द्वादशाग्रित्रिशतो । प्रमत्तेऽप्रमत्ते च ५ ४ षट्पंचाशत् अष्टाग्रित्रिशती ६।६ ५।५ ८ ७ ६ २८ २४

मिश्रमें एक नौरूप, दो आठ-आठ रूप, और एक सातरूप ये चार स्थान हैं। उनकी बत्तीस प्रकृतियां हैं। उन्हें छह उपयोगोंसे गुणा करनेपर चौबीस स्थान और एक सौ बानबे प्रकृतियां होती हैं।

असंयतमें पहले क्टोंमें नौरूप एक, आठरूप दो और सातरूप एक स्थान है। उनकी १५ प्रकृतियां बत्तीस। पिछले क्टोंमें आठरूप एक, सातरूप दो और छहरूप एक, ये चार स्थान हैं। उनकी प्रकृतियां अट्ठाईस। दोनोंको मिलानेपर आठ स्थान और साठ प्रकृतियां होती हैं। उनको छह उपयोगोंसे गुणा करनेपर अड़तालीस स्थान और तीन सौ साठ प्रकृतियां होती हैं।

देशसंयतमें पहले कूटोंमें एक आठरूप, दो सातरूप, एक छहरूप ऐसे चार स्थान हैं, प्रकृतियां अठाईस। पिछले कूटोंमें एक सातरूप, दो छहरूप और एक पांचरूप ये चार स्थान हैं। चौबीस प्रकृतियां हैं। दोनोंको मिलाकर आठ स्थान बावन प्रकृतियां होती हैं। इनको हह उपयोगोंसे गुणा करनेपर अड़तालीस स्थान और तीन सौ बारह प्रकृतियाँ हैं।

षडाविक्टद्वयवोळंटु स्थानंगळुं नाल्यत्तनाल्कुं प्रकृतिगळप्युषु ५ ४ इवं तन्तुपयोगसप्तकविवं ६६ ५५ ७ ६ २४ २०

गुणिसिबोडिय्वतारुदयस्थानंगळुं मूनूरं दु प्रकृतिगळुमप्पुच गुणकारंगळ्मिण्पत्तनात्कुमप्पुच । अयं तन्नुपयोगसप्तकांद गुणिसिबोडि अपूर्विकरणंगे षडादिचतुःस्थानंगळुं विक्षतिप्रकृतिगळुमप्पुच । अयं तन्नुपयोगसप्तकांद गुणिसिबोडि मोहनीयोदयस्थानंगळिप्पत्तं दु प्रकृतिविकल्पंगळनूरनाल्वत्तुमप्पुच । गुणकारंगळुमिप्पत्तनालकप्पुच । इतिल्लिगं चतुविकातिगुणकारमनुळळ मोहनीयोदयस्थानंगळुपयोगािश्रतंगळु मूनूरिप्पत्त ३२० । ५ प्रवृतिविकल्पंगळु येरडुसािसरव नूरिप्पत्तप्पुच २१२० ।। इवं चतुविकातिगुणकारिवं गुणिसिबोडि स्थानविकल्पंगळु येळु सािसरवरुनूरणभत्तप्पुच ७६८० । प्रकृतिविकल्पंगळुमय्वत्तु सािसरवर्णुनूरणभत्तप्पुच ५०८८० । अनिवृत्तिकरणंगे उदयस्थानमो दु प्रकृतिगळरडवं तन्नुपयोगस्मकांदवं गुणिसिबोडे स्थानविकल्पंगळेळुं प्रकृतिविकल्पंगळ् पदिनालकप्पुच । अयं दाद्या विकल्पिन् विवं गुणिसिदोडे स्थानविकल्पंगळेळुं प्रकृतिविकल्पंगळ् नूरक्वते दु १६८ । मत्तम- १० निवृत्तिकरणन अवेदभागयोळुदयस्थानमो दु प्रकृतियुमोंदु । अवं तन्नुपयोगसमकांदवं गुणिसिदोडे निवृत्तिकरणन अवेदभागयोळुदयस्थानमो दु प्रकृतियुमोंदु । अवं तन्नुपयोगसमकांदवं गुणिसिदोडे न्यानिकर्णं न्यानिकर्णं प्रकृतियुमोंदु । अवं तन्नुपयोगसमकांदवं गुणिसिदोडे न्यानिकरणन अवेदभागयोळुदयस्थानमो दु प्रकृतियुमोंदु । अवं तन्नुपयोगसमकांदवं गुणिसिदोडे न्यानिकर्णं न्यानिकरणन अवेदभागयोळ् न्यानिकर्णं न्यानिकर्णं न्यानिकरणन विवं गुणिसिदोडे न्यानिकर्णं न्यानिकर्णं निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे निवं गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिद्योदे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिद्योदे गुणिसिदोडे गुणिसिद्योदे गुणिसिदोडे गुणिसिदोडे गुणिसिदो गुणिसिदोचे गुणिसिदो गुणिसिद्योदे गुणिसिद्योदे गुणिसिद्योदे गुणिसिद्योदे गुणिसिद्योदे गुणिस

अपूर्वकरणे । ४ । अष्टाविशितः चत्वारिशदग्रशतं । अनिवृत्तिकरणस्य स्थानं प्रकृती, १ उपयोगैगुंणिते । ५।५ ६ । २०

सन्त चतुर्दश पुनद्वदिश भंगैर्गुणिते चतुरशंक्तिः अष्टबष्टचग्रशतं । अवेदभागे स्थानं प्रकृतिः १ उपयोगैर्गुणिते १

प्रमत्त और अप्रमत्तमें पहले कूटोंमें एक सातरूप, दो छहरूप, एक पांचरूप ये चार स्थान हैं, चौबीस प्रकृतियां हैं। पिछले कूटोंमें एक-एक छहरूप, दो पांच-पांच रूप, एक चार- १५ रूप ये चार-चार स्थान और बीस-बीस प्रकृतियां हैं। दोनोंको मिलानेपर दोनोंमें आठ-आठ स्थान और चवालीस-चवालीस प्रकृतियां हैं। उनको सात उपयोगसे गुणा करनेपर छप्पन-छप्पन स्थान और तीन सौ आठ-तीन सौ आठ प्रकृतियां होती हैं।

अपूर्वकरणमें छहरूप एक, पांचरूप दो और चाररूप एक ये चार स्थान और बीस प्रकृतियां हैं। उनको सात उपयोगोंसे गुणा करनेपर अठाईस स्थान और एक सौ चालीस प्रकृतियां होती हैं। इन सब गुणस्थानोंको जोड़नेपर ४० + २० + २४ + ४८ + ४८ + ५६ + ५६ + २८ = तीन सौ बीस स्थान हुए। और सबकी प्रकृतियोंको जोड़नेपर ३४० + १६० + १९२ + ३५० + ३१२ + ३०८ + ३०८ + १४० = इक्कीस सौ बीस प्रकृतियां हुई। उनको चौबीस भागोंसे गुणा करनेपर पचास हजार आठ सौ अस्सी प्रकृतियां हुई।

अनिवृत्तिकरणमें दो प्रकृतिरूप एक स्थान है। उनको सात उपयोगोंसे गुणा करनेपर २५ सात स्थान चौदह प्रकृतियाँ हुई। उनको बारह भंगोंसे गुणा करनेपर चौरासी स्थान, एक सौ अड़सठ प्रकृतियाँ होती हैं। अनिवृत्तिकरणके अवेद भागमें एक प्रकृतिरूप एक स्थान। उनको सात उपयोगोंसे गुणा करनेपर सात स्थान सात प्रकृतियाँ हुई। उनको चार भंगोंसे

स्थानविकल्पंगळ् ७ प्रकृतिविकल्पंगळुमेळप्पुव ७ वं चतुष्कषाय भेवविं गुणिसिकोड स्थानविकल्पंगळु इत्पत्तं दु २८। प्रकृतिविकल्पंगळुमिप्पत्तं दण्युत्र २८। अंतिनवृत्तिकरणन सवेवावेवभागंगळोळु स्थानविकल्पंगळु नूरहन्तर ११२। प्रकृतिविकल्पंगळु नूरतोंभत्ता १९६। सूक्ष्मः सांपरायनोळु सूक्ष्मलोभस्थानमों दु । प्रकृतियुमको देयक्कुमवं तन्नुपयोगसप्तकांवं गुणिसिकोडे उदयस्थानविकल्पंगळु एळ् ७। प्रकृतिगळुमेळ् ७ मवेकविकल्पमप्पुर्वारवमनित्यप्पुत्र । अनि-वृत्तिकरणनुवयस्थानविकल्पंगळु नूरहन्तेर इरोळी सूक्ष्मसांपरायनुवयस्थानंगळेळं कृडिकोडे उपयोगाश्रितस्थानंगळ नूरहतो भत्तं क्षेपंगळं बुवक्कुं । ११९ । अनिवृत्तिकरणन नूरतो भत्ता प्रकृतिगळोळी सूक्ष्मसांपरायनेळुं प्रकृतिविकल्पंगळं कृडिकोडे इन्तूर मृत्र २०३ प्रकृतिगळ् क्षेपंगळो बुवक्कु । मो स्थानक्षेपंगळुमं प्रकृतिक्षेपंगळुमं मृन्तिन स्थानविकल्पंगळु येळुसासिरवर्तन्त्र नूरेणभत्तरोळं ७६८० प्रकृतिविकल्पंगळप्वत्तु सासिरके दु नूरेणभत्तरोळं क्रमविं कूडुत्तं विरल् गुणस्थानकोळुपयोगाश्रितमोहनीयोवयस्थानंगळु सर्व्यंमुमेळु सासिरवेळु नूरतोभत्तोभत्तप्रवु ७७९९ । प्रकृतिविकल्पंगळुमध्वत्तो द्वासिरवेणभत्तपुरपु ५१०८३ । वे दु मुदण गाथाद्वयांववं पेळवपर:—

### णवणउदिसगसयाहिय सत्तसहस्सप्पमाणमुदयस्स । ठाणवियप्पे जाणसु उवजोगे मोहणीयस्स ॥४९२॥

नव नवतिसप्तशताधिकसप्तसहस्रप्रमाणमुदयस्य । स्थानविकल्पान् जानीहि उपयोगे मोह-नीयस्य ॥

सप्त सप्त । पुनश्चतुभँगैगुँणितेऽष्टाविश्वतिरष्टाविश्वतिः सूक्ष्मसांपराये स्थानं प्रकृतिः १ उपयोगैगुँणिते सप्त

सप्त । अत्रापूर्वकरणांतं स्थानानि प्रकृतीश्चैकीकृत्य चतुर्विशत्या संगुण्य तत्र च स्थानेष्वनिवृत्तिकरणाद्येकान्न-२० विशत्यग्रशतस्थानानि प्रकृतिषु त्र्यप्रद्विशतं प्रकृतीश्च क्षेपं कुर्यात् ।

गुणा करनेपर अठाईस स्थान अठाईस प्रकृतियाँ हुईं। सूक्ष्म साम्परायमें एक प्रकृतिक्ष एक स्थान। सात उपयोगसे गुणा करनेपर सात स्थान सात प्रकृतियां होती हैं। यहाँ भंग एक हो है। इनको जोड़नेपर ८४ + २८ + ७ एक सी उन्नीस स्थान और १६८ + २८ + ७ दो सी तीन प्रकृतियां होती हैं। इनको अपूर्वकरण पर्यन्त कहे स्थानों और प्रकृतियों में मिछाइए ॥४९१॥

| गुण.    | ८मि. | ४सा. | ४मि. | <b>এ</b> স. | ८दे. | ८प्र. | ८अप्र. | ४अ. | १अ. | १अ. | १सू. |
|---------|------|------|------|-------------|------|-------|--------|-----|-----|-----|------|
| प्रकृति | ६८   | ३२   | ३२   | Ęo          | ५२.  | 88    | 88     | २०  | २   | 5   |      |
| उपयोग   | فع   | 4    | Ę    | _ &         | æ    | 9     | 9      | 9   | 9   | 9   | 9    |
| स्थान   | ४०   | २०   | २४   | 86          | 86   | ५६    | ५६     | २८  | 9   | 9   | 9    |
| प्रकृति | ३४०  | १६०  | १९२  | ३६०         | ३१२  | ३०८   | ३०८    | १४० | 88  | 9   | y    |

२०

नवनवितसप्रश्नताधिक सप्तसहस्रप्रमाणमं ७७९९। मोहनीयोदयदुपयोगस्थानविकल्पंगळ-नरियं दु शिष्यं संबोधिसल्पट्टनु ॥

> एक्कावण्णसहस्सं तेसीदिसमण्णियं वियाणाहि । पयडीणं परिमाणं उवजोगे मोहणीयस्स ॥४९३॥

एकपंचाशत्सहस्रं त्र्यशोतिसमन्वितं विजानोहि । प्रकृतीनां प्रमाणं उपयोगे मोहनीयस्य ।। त्र्यशोतिसमन्वितमप्प एकपंचाशत्सहस्रमनुपयोगदोळु मोहनीयद प्रकृतिगळ परिमाणम-निर्येदितु शिष्यं संबोधिसल्पट्टं । ५१०८३ ।

अनंतरं गुणस्थानदोळु मोहनीयोदयस्थानमं प्रकृतिगळं योगमनाश्रियिस पेळदपरः — तिसु तेरं दस मिस्से णव सत्तसुछद्वयम्मि एक्कारा । जोगिम्मि सत्तजोगा अजोगिठाणं इवे सुण्णं ॥४९४॥

त्रिषु त्रयोदश दश निश्रे नव सप्तसु षष्ठे एकादश। योगिनि सप्तयोगा अयोगिस्थानं भवेच्छून्यं।।

त्रिषु त्रयोदश मिश्यादृष्टियोळं सासादननो छं असंयतनोळं प्रत्येकं त्रयोदशत्रयोदशंगळ-प्युतु । दश मिश्रे मिश्रगुणस्थानदोळ् दशयोगंगळप्पुत् । नव सप्तसु देशसंयताप्रमतापूर्व्यक्ररणा-निवृत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायोपशांतकषायक्षी गकषायरं ब सप्तगुणस्थानंगळोळ् प्रत्येकं नव नव योगंगळप्पुतु । षष्ठे एकादश प्रमत्तसंयतनोळे कादशयोगंगळप्पुत् । योगिनि सप्त योगाः सयोग-केत्रिअट्टारकनोळ्, सप्तयोगंगळप्पुतु । अयोगिस्थानं भवेच्छून्यं अयोगिकेवलिअट्टारकगुण-स्थानदोळ् योगशून्यमक्कुं । संदृष्टि :—

तत्रोपयोगाश्रितमोहनीयोदयस्थानविकल्पा नवनवत्यग्रसप्तशताधिकसप्तसहस्राणि जानीहि ७७९९।।४९२॥

उपयोगाश्रितमोहनीयप्रकृतिपरिमाणं च त्र्यशीतिसमन्वितैकपंचाशत्सहस्र।णि जानीहि ५१०८३।।४९३॥ अथ योगमाश्रित्याह—

योगाः मिष्यादृष्टिसासादनासंयतेषु त्रयोदश त्रयोदश । निश्चे दश । देशसंयतादिषु सप्तमु नव नव । प्रमत्त एकादश । सयोगे सप्त । अयोगे शून्यं भवेत् ॥४९४॥

इस प्रकार उपयोगके आश्रयसे मोहनीयके उदयस्थानके भेद सात हजार सात सौ २५ जन्यानवे ७७९९ होते हैं ॥४९२॥

तथा उपयोगके आश्रयसे मोहनीयकी प्रकृतियोंका प्रमाण ५१०८३ इक्यावन हजार तिरासी जानना ॥४९३॥

आगे योगके आश्रयसे कथन करते हैं—

योग मिथ्यादृष्टि, असंयत और सामादनमें तेरह-तेरह, मिश्रमें दस, देशसंयत आदि ३० सात गुणस्थानोंमें नौ-नौ, प्रमत्तमें ग्यारह, सयोगीमें सात होते हैं। अयोगीमें योग नहीं होता ॥४९४॥

| मि | सा | मि | अ  | वे | प्र | अ | अ | 87 | स् | उ | क्षी | स  अ |
|----|----|----|----|----|-----|---|---|----|----|---|------|------|
| १३ | १३ | १० | 83 | ٩  | ११  | ٩ | 9 | ९  | 9  | 9 | 18   | 00   |

अनंतरमी गुणस्थानंगळोळ मिश्रयोगंगळुळळ गुणस्थानंगळ मं केवलं पर्धाप्तयोगंगळुळळ गुणस्थानंगळ मं विवरिसि पेळवपर :—

मिच्छे सासण अयदे पमत्तविरदे अपुण्णजोगगदं। पुण्णगदं च य सेसे पुण्णगदे मेलिदं होदि ॥४९५॥

निष्यादृष्टौ सासादने असंयते प्रमत्तविरते अपूर्ण योगं पूर्णगतं च च शेषे पूर्णगते मिलितं भवति ॥

मिध्यादृष्टी मिध्यादृष्टिगुणस्थानदोळं, सासादने सासादनगुणस्थानदोळं, असंयते असंयतगुणस्थानदोळं, प्रमत्तविरते प्रमत्तविरतगुणस्थानदोळुमितु चतुग्गुंणस्थानंगळोळु अपूर्णयोगमुं
पूर्णयोगमुमोळवा अपूर्णयोगगतं च अपर्ध्याप्रयोगगतस्थानमुमं। पूर्णगतं च पर्ध्याप्तकयोगगतस्थानमुमं
१० मिलितं कूडिदुदं। शेषे पूर्णगते शेषगुणस्थानंगळ पूर्णयोगगतस्थानदोळ् मिलितं कूडल्पट्टुदु ।
योगाश्रितसर्व्वस्थानप्रमाणमु प्रकृतिप्रमाणमुं भवति अक्कुमदेतं दोडे मिध्यादृष्टियोळनंतानुबंधिकषायोदयपृत चतुःस्थानंगळ मवर प्रकृतिगळं ८ मनोयोगचतुष्कमुं वारयोगचतुष्कमुमौदारिक-

९।९ १० ३६

काययोगमुमौदारिकमिश्रयोगमुं वैक्रियिककाययोगमुं वैक्रियिकमिश्रयोगमुं काम्मंणकाययोगमुमेंब

अथ मिश्रयोगयुक्तकेवलपर्याप्तयोगयुक्तगुणस्थानानि विशेषयति—

१५ मिथ्यादृष्टी सासादने असंयते प्रमत्तविरते चेति चतुर्गुणस्थानेषु अपर्याप्तयोगगतं पर्याप्तयोगगतं च मिलितं स्थानप्रमाणं प्रकृतिप्रमाणं च भवति । शेषगुणस्थानेषु केवलपर्याप्तयोगगतमेव तद्द्वयं भवति । तद्यथा— मिथ्यादृष्टौ स्थानप्रकृतयः ८ स्वयोगैर्गुणिता द्वापंचाशत्, अष्टषष्ट्यप्रचतुःशतानि । विसंयोजिता-९।९

आगे मिश्रयोगवाले और केवल पर्याप्त योगवाले गुणस्थानोंको कहते हैं—

मिण्यादृष्टि, सासादन, असंयत तथा प्रमत्त विरत इन चार गुणस्थानों में अपर्याप्त योग २० भी होते हैं और पर्याप्त योग भी होते हैं। अतः इनमें इन दोनोंको मिलाकर स्थानों और प्रकृतियोंका प्रमाण होता है। शेष गुणस्थानों में केवल पर्याप्त योग ही होते हैं अतः उन्हींको लेकर स्थान प्रमाण और प्रकृति प्रमाण होता है। वहीं कहते हैं—

मिध्यादृष्टिके पहले कूटोंमें चार स्थान और १०+९+९+८= छत्तीस प्रकृति हैं। उनको तेरह योगोंसे गुणा करनेपर बावन स्थान और चार सौ अड़सठ प्रकृति होती हैं। २५ अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनरूप अन्तर्मुहूर्तमें मरण नहीं होता इसलिए पिछले चार कृटोंके चार स्थान और बत्तीस प्रकृतियोंको ९+८+८+७= दस योगोंसे गुणा करनेपर चालीस

पर्ध्याप्तापर्ध्याप्तयोगंगळ् त्रयोदशंगळक्कुमं दु। १३।४।१३।३६।गुणिसुत्तं विरलु द्विपंचाशत्-स्थानंगळ् ५२ मष्टबष्टपुत्तर चतुःशतप्रकृतिगळ्मप्पुबु।४६८। मत्तमा मिथ्याद्दिष्टियोळ् अनंतानु-बंधिकबायोदयरहित चतुःस्थानंगळ्मं द्वात्रिशस्त्रकृतिगळ्मं ७ मनोयोग चतुष्कमुं वाग्योग-८।८

चतुष्कमुमोदारिककाययोगमुं वैक्रियिककाययोगमुमें व पर्धाप्तदशयोगंगळप्पुर्वे दु गुणिसुत्तं विरलु ।

नुबंधिन्यंतर्मुहूर्ते मरणाभावात्तत्पर्याप्तदशयोगैगुंणिताः स्थानप्रकृतयः ७ चत्व।रिशत् विशत्यग्रिशिती ८।८ ९ ३२

विश्वत्यप्रतिशती । असंयते ७ ६ कार्मणौदारिकमिश्रवैक्रियिकमिश्राणां पृथग्वक्ष्यतीति दशभिर्गुणिता ८।८ ७।७ ९ ८ ३२ २८

अशीतिः षट्छती । देशसंयते ८। नवभिर्गुणिता द्वासप्तितिरष्टषठ्यग्रचतुःशती । प्रमत्तेऽप्रमत्ते च

५ ४ बाहारकद्वयस्य पृथावक्ष्यतीति नवभिर्गुणिता द्वासप्तितः षण्णवत्यग्रित्राती । अपूर्वकरणे १० ६।६ ५।५ ७ ६ २४ २०

स्थान और तीन सो बत्तीस प्रकृतियाँ हैं। सब मिलकर बानबे स्थान और सात सो अठासी प्रकृतियाँ होती हैं। सासादनमें चार स्थान, बत्तीस प्रकृति ९ + ८ + ८ + ७ हैं। चूँकि वैक्रियिक मिश्रयोगको अलगसे कहेंगे, इसलिए बारह योगोंसे गुणा करनेपर अड़तालीस स्थान और तीन सो चौरासी प्रकृतियाँ होती हैं।

मिश्रमें स्थान चार और प्रकृति ९+८+८+७= बत्तीस। उनको दस योगोंसे गुणा १५ करनेपर चालीस स्थान और तीन सी बीस प्रकृतियाँ होती हैं।

असंयतमें आठ स्थान और ९+८+८+७=३२। ८+७+७+६=२८। साठ प्रकृतियाँ हैं। चूँकि कार्माण, औदारिक मिश्र और वैक्रियिक मिश्रका कथन पृथक करेंगे अतः दस पर्याप्त योगोंसे गुणा करनेपर स्थान अस्सी और प्रकृतियाँ छह सी होती हैं।

देशसंयतमें स्थान आठ और प्रकृतियां ८+७+७+६=२८। ७+६+६+५=२४ २० बावन। उनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर बहत्तर स्थान और प्रकृति चार सौ अड़सठ होती हैं।

४।१०। ३२।१०। चत्वारिशस्यानंगळं ४०। विश्वत्युत्तरिश्रशतप्रकृतिगळ मण्यु ३२०। वेके वोड अनंतानुबंधिकषायोदयरिहतिमध्यादृष्टिगंतम्मृंहूत्तंकालपर्यंतं मरणिमल्लप्पुदिरवेमपर्याप्त-योगंगळ संभिवसुवप्पुदिर्दे। अंतु मिध्यादृष्टियोळ्भयस्थानंगळं द्वानवितप्रिमितंगळप्पुद् ९२। प्रकृतिगळमण्टाशोत्युत्तरसप्तशतप्रमितंगळप्पुद् ७८८॥ चतुःकषायित्रवेदद्विकद्वयभेददिदं चतु-५ विद्यशतिगुणकारंगळप्पुद् २४॥

अनंतरं सासादनासंयतप्रमत्तगुणस्थानत्रयदोळुमिश्रयोगंगळोळु विशेषमं गाथाद्वयदिवं पेळदपरः—

> सासण अयदपमत्ते वेगुव्वियमिस्स तच्च कम्मइयं । ओरालमिस्सहारे अडसोलडवग्ग अट्ठवीससयं ॥४९६॥

१० सासादनासंयतप्रमतेषु वैक्रियिकमिश्रं तच्च काम्मंणं औदारिकमिश्रे आहारे अष्ट षोडशा-ष्टवर्गाष्टाविशतिशतं ॥

४ नविभर्गुणिताः षट्तिशदशीत्यप्रशतं । एनावत्ययतं सर्वत्र स्थानप्रकृतोनां गुणकारवन्तुविंशतिः । ६ २०

अनिवृत्तिकरणसर्वेदभागे | १ नविभर्गुणिता नवाष्टादश। गुणकारो द्वादश। अवेदभागे | १ तथा नव नव

गुणकारहचत्वारः । सूक्ष्मसांपरायेऽपि १ तथा नव नव गुणकार एकः ॥४९५॥ अयापनीतयोगानां विशेषं

गाथाद्वयेनाह--

१५ प्रमत्त और अप्रमत्तमें स्थान आठ, प्रकृति ७ + ६ + ६ + ५ = २४ | ६ + ५ + ५ + ४ = २० | चवालीस । आहारकद्विकका कथन पृथक् करेंगे इसलिए नौ योगोंसे गुणा करनेपर प्रत्येकमें बहत्तर स्थान और तीन सौ छियानबे प्रकृतियां हैं।

अपूर्वकरणमें चार स्थान और प्रकृति ६+५+५+४= बीस हैं। धनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर छत्तीस स्थान और एक सौ अस्सी प्रकृति हैं। यहाँ तक इन स्थानों और प्रकृतियोंको चौबीस भंगोंसे गुणा करें।

अनिवृत्तिकरणके सवेद भागमें एक स्थान और दो प्रकृति। इनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर नौ स्थान और अठारह प्रकृति होती हैं। इनको बारह भंगोंसे गुणा करें। और अवेद भागमें एक स्थान एक प्रकृति। इनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर नौ स्थान नौ प्रकृति होते हैं। इनको चार भंगोंसे गुणा करें।

सूक्ष्मसाम्परायमें एक स्थान एक प्रकृति, इनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर नौ स्थान नौ प्रकृति होती हैं। इनको एक भंगसे गुणा करें।।४९५॥

आगे पृथक् रखे योगोंका कथन दो गाथाओंसे करते हैं—

१. अण संजोजिदसम्मे मिच्छं संते ण आविलित्ति अणं । अण संजोजिद मिच्छे मुहुत्त अंतेत्ति णित्य मरणं तु १०।

सासावनगुणस्थानवोळमसंयतगुणस्थानवोळं प्रमत्तसंयतगुणस्थानवोळमल्लि सासावनविक्रि-यिकमिश्रकाययोगवोळष्टवर्गमात्रस्थानविकल्पंगळण्युवु । ६४ । असंयतन वैक्रियिकमिश्रकाम्मंण-काययोगद्वयवोळं षोडशवर्गप्रमितस्थानविकल्पंगळण्युवु । २५६ । मत्तमसंयतनौदारिकमिश्रकाय-

सासादनस्य वैक्रियिकमिश्रयोगे स्थानान्यष्टवर्गमात्राणि प्रकृतयो द्वादशाग्रपंचशती । कुतः ? पंढवेद-विजतक्टस्य—

संजातचतुःस्थानद्वात्रिशत्त्रकृतीनां । षोडशभंगैर्गुणितत्वात् । असंयतस्य वैक्रियिकमिश्रकार्मणयोगयोः
८।८
९
३२

स्यानानि षोडशवर्गमात्राणि प्रकृतयो विशत्यग्रैकान्नविशितिशती । कुतः ? स्त्रीवेदविजततत्कूटसंजाताष्टस्थान-षष्टिप्रकृतीनां ७ ६ षोडशभंगैर्योगयुग्मेन च गुणितत्वात् । पुनः असंयतस्यौदारिकमिश्रयोगे स्थाना-८।८ ७।७ ९ ८ ३२ २८

न्यष्टवर्गमात्राणि प्रकृतयोऽशोत्यग्रचतुःशतो, कुतः ? स्त्रीपंढवेदविजतासंयताष्ट्रक्टसं जाताष्ट्रस्थानपष्टिप्रकृतीनां

७ ६ अष्टभंगैर्गुणितत्वात् । प्रमत्तसंयतस्याहारकद्वये स्यानान्यव्दाविशत्यग्रशतं प्रकृतयश्चनुरग्रसप्त८।८ ७।७

९ ८
३२ २८

सासादनके वैक्रियिक मिश्रयोगमें स्थान आठका वर्ग चौंसठ प्रमाण ओर प्रकृति पांच सौ बारह हैं। ये कैसे हैं १ इसका कथन करते हैं—

सासादनमें चार कूट किये थे। उनमें तीन वेदोंमें-से एकका उदय कहा था। किन्तु यहाँ नपुंसकवेदके बिना दो वेदोंमें-से एकका उदय जानना। सो नौरूप एक, आठरूप दो और सातरूप एक ये चार स्थान और बत्तीस प्रकृति। उनको चार कपाय, दो वेद और दो युगलोंसे हुए सोलह भंगोंसे गुणा करनेपर चौंसठ स्थान और पांच सो बारह प्रकृति हुई।

असंयतके वैक्रियिक मिश्र और कार्मण योगमें पूर्वोक्त आठ कृटोंमें स्त्रीवेदके बिना दो वेदों में-से एकका उदय जानना। इससे उन कृटोंमें आठ स्थान और साठ प्रकृतियोंको चार कषाय, दो वेद और दो युगलोंके सोलह मंगोंसे तथा दो योगोंसे गुणा करनेपर सोलह-का वर्ग दो सी छप्पन प्रमाण स्थान और उन्नीस सी बीस प्रकृतियाँ होती हैं।

असंयतके औदारिक मिश्रमें स्त्रीवेद-नपुंसक वेद दोनोंका चद्य नहीं होता। अतः पूर्वोक्त आठ कूटोंमें तीन वेदोंके स्थानमें एक वेद लिखना। आठ कूटोंके आठ स्थान और साठ प्रकृतियोंको चार कषाय, एक वेद, दो युगलके आठ भंगोंसे और एक योगसे गुणा करनेपर आठका वर्ग चौंसठ प्रमाण स्थान और चार सौ अस्सी प्रकृतियां होती हैं।

१५

क-९४

योगदोळष्टवर्गमात्रस्थानविकल्पंगळप्पुवु । ६४ ॥ प्रमत्तसंयतनाहारकयोगद्वयदोळष्टाविशतिशत-स्थानंगळप्पुवु । १२८ ॥

ई स्थानंगळं प्रकृतिगळगमुपपित्तयं पेळदपरः :-णितथ णउंसयवेदो इत्थीवेदो णउंसइत्थिदुगे ।
पुन्वुत्तपुण्णजोगगचउसु ट्ठाणेसु जाणेज्जो ॥४९७॥

नास्ति नवुंसकवेदः स्त्रीवेदो नवुंसकस्त्रियौ द्वये। पूठवॉक्ताऽपूर्णयोगगतचतुर्षु स्थानेषु ज्ञातव्यः ॥

पूर्वीक्ताऽपूर्णयोगगचतुर्षुं स्थानेषु पेरगण सूत्रदोळु पेळल्पट्ट सासादनासंयतप्रमत्तरगळ अपर्याप्तयोगगतचतुःस्थानयोगंगळोळु कर्माददं मोदल सासादनवैकियिकमिश्रकाययोगदोळु नास्ति १० नप्सकवेदः नपुंसकवेदोदयिमल्लेकं दोड-"णिरयं सासणसम्मो ण गच्छिदित्ति" एंदु सासादनसम्यण्-दृष्टि नरकदोळु पुटुन पुदर्शिदं २ असंयतन वैकियिकमिश्रकाम्मंगयोगद्वयदोळु स्त्रीवेदो २१२

क्षाक्षाक्ष ०११

नास्ति स्त्रीवेदोदयमिल्लेके दोर्ड असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्धंग्ननुष्यदेवगतिगळोळु पुरुषनागि पुट्टुगुमव्युद्धितं । घम्मेंयोळु नपुंसकतुमागि पुट्दुगुमव्युद्धितं २ मत्तमसंयतनौदारिकमिश्र-२।२ १०१ ३३३३

काययोगदोळं प्रमत्तसंयतनाहारकयोगद्वयदोळमंतु द्वये येरडेडयोळं नवुंसकंस्त्रियो न भवतः नवृंसकः १५ वेदमुं स्त्रीवेदगुमिल्लं दु ज्ञातध्यः अरियल्पडुगुमं ते दोडसंयतं तिष्यंग्मनुष्यरोळु पुरुषनागि पृद्दुगुमः

शती । कुतः ? स्त्रीपंढविततत्कूटजाताष्टस्थानचतुरचत्व।रिशत्त्रकृतीनां ५ ४ अष्टभंगैयोंग-६।६ ५।५ ७ ६

युग्मेन व गुणितत्वात् ॥४२६॥ अय तमपनीतवेदं स्वयं निषेषयति-

पूर्वीकापूर्णयोगगतचतुःस्थानेषु प्रथमे सासादने वैक्रियिकमिश्रकाययोगे नपुंसकवेदोदयो नास्ति,

प्रमत्तसंयतके आहारक-आहारक मिश्ररूप दो योगोंमें भी स्त्री-नपुंसक वेदरिहत २० आठ कूटोंके आठ स्थान और चवालीस प्रकृतियोंको आठ भंगोंसे और दो योगोंसे गुणा करनेपर एक सौ अठाईस स्थान और सात सौ चार प्रकृतियाँ होती हैं ॥४९६॥

आगे उन घटाये गये वेदोंको प्रन्थकार स्वयं कहते हैं—

पूर्वोक्त अपर्याप्त योगगत चार स्थानोंमें-से प्रथम सासादनमें वैक्रियिक मिश्रकाय योगमें नपुंसक वेदका उदय नहीं है; क्योंकि सासादन मरकर नरकमें उत्पन्न नहीं होता। असंयतमें वैक्रियिक मिश्र और कामण योगमें स्त्रीवेदका उदय नहीं है; क्योंकि असंयत प्युवरितं २ प्रमत्तसंयतं षंडस्त्रीवेदोवयमुळळनादोडा संक्लिष्टनोळोहारकवृद्धिगुत्पत्तियि-२००१ ३३३३ १ ललप्युवरितं । संदृष्टि—-२ २।२ ०।०।१ ११११

| o<br>न |     | 0       | १ ०<br>न । ह | ००            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----|---------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सासादन | 111 | असंयत । | असंयत ।      | प्रमत्तसंयत । | Printer control of control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co |
| ठा।वि  | ६४  | २५६     | ÉR           | १२८           | स्थानविशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्र०वि | 482 | १९२०    | 860          | ७०४           | प्रकृतिविशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ठा०सा  | 8   | 4       | 6            | 6             | स्यानसामान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्र०सा | 32  | 90      | ६०           | 88            | प्रकृतिसामान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| यो     | 8   | २       | 8            | २             | यो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| મં     | 38  | भंग १६  | भंद          | भंग           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ई रचनातात्पर्धात्थं पेळल्पडुगुमदे ते दोड वैक्रियिकमिश्रकाययोगि सासादनंगे मोहनीयो-दयकूटंगळु नाल्कक्कं नाल्कु स्थानंगळप्पुचु ।

| २     | 8     | }     | 0     | 9  |
|-------|-------|-------|-------|----|
| रार   | २।२   | २।२   | २।२   | 66 |
| 01818 | ०११११ | ०११११ | ०११११ | ९  |
| 8888  | 8888  | 8888  | 8888  | ३२ |

प्रकृतिगळ मूवत्तरहण्पुत्र । ३२ । इत्लि कोधचतुष्कावि चतुष्क दोळो दु चतुष्कमुं स्त्रीवेदमुं पुंवेदमुमं बेरडररोळो दु वेदमुं दिकद्वयदोळो दु दिकमुं भयदिकमुमंतु नवाविस्थानंगळ, नाल्ककं चतुष्कषायमुं वेददिकमुं दिकद्वयमुमं दिवर गुणितिद्वाद भंगंगळ षोडशप्रमितंगळण्पु १६ वा नाल्कुं स्थानंगळगे प्रत्येकमी षोडश भंगंगळण्पुवं दु गुणिसिदोड । ४ । १६ । चतुःषष्टिस्थानंगळण्पुत्र ।६४। आ द्वात्रिशतप्रकृतिगळुमनी षोडशभंगंगळिदं गुणिसिदोड ३२ । १६ । द्वादशाधिकपंचशतप्रकृतिगळण्पुत्र । ५१२ । ई सासादनंगुत्कृष्टिदं षडाविष्ठकालमक्कुं । जधन्यदिदमेकसमयमक्कुमातं स्त्रीवेदोदयदिदं देवियक्कुं । पुंवेदोदयदिदं देवनक्कु-मातंगाकालदोळ, क्रोधचतुष्कमुं मानचतुष्कमुं मायाचतुष्कमुं लोभचतुष्कमुमं विवरोळो दु चतुष्कमुं स्त्रीवेदमुं पुंवेदमुमं वेरडूं वेदंगळोळो दो दु

सासादनस्य नरकेऽनुत्पत्तेः । असंयते वैक्रियिकमिश्रकार्मणयोगयोः स्त्रीवेदोदयो नास्ति असंयतस्य स्त्रीष्वनुत्रत्तेः ।

स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता। पुनः असंयतके औदारिक-मिश्रयोगमें और प्रमत्त संयतके आहारक-आहारक मिश्रयोगमें स्त्रीवेद-नपुंसक वेद नहीं हैं। ऐसा जानना। यहां मिथ्या- १५ वेवसुं हास्यद्विकमुमरतिद्विकमुमें बरडुं द्विकवोळों बु द्विकमुं, भयद्वितयमुमंतु नवप्रकृतिगळ्दय-स्थानमों बुं मत्तमा प्रकृतिगळोळु जुगुप्सेयं कळवोडें दु प्रकृतिस्थानमों बुं मत्तमा प्रकृतिगळोळु भयमं कळवोडें दु प्रकृतिस्थानमिं बुंभयमुं जुगुप्सेयुं रहितसप्तप्रकृतिस्थानमवों दंतु स्थानचतुष्टयमुं द्वात्रिशत्प्रकृतिगळगे षोडशभंगंगळक्कुमें बुंबत्थं। असंयतंगे वैकियिकमिश्रकाययोगवोळु मोहनी- योदयकूटंगळ् सवेदकंगळ् नाल्कुमवेदकंगळ् नाल्कुमप्युवु। संदृष्टि:—

| २<br>२।२ | १<br>रार | १    | । २।२ | ર<br>રાર | १<br>२।२ | १     | ०     | क्टस्थान | प्रकृति |
|----------|----------|------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|---------|
| शानार    | शाना     | शाना | ११०११ | शाना     | शानार    | शानार | शानार | 6        | 80      |
| ३३३३     | ३३३३     | ३३३३ | 3333  | ३३३३     | ३३३३     | ३३३३  | 3333  |          |         |
| 8        | 8        | 8    | 8     |          | 1        |       | }     | भं १६    | भं १६   |

ई क्टंगळें टक्कं कषायवेदद्वय द्विकद्वयकृत भंगंगळु प्रत्येकमों दों दु क्टक्कं षोडराप्रमितं-गण्युव । ८ । १६ । प्रकृति ६० । १६ । गुणिसिदोड तूरिप्पतें दु स्थानंगळुं १२८ । ओं भयितूरस्वत्तुं प्रकृतिगळुं ९६० । मण्युव । असंयतंगे काम्मंणकाययोगदोळिमिनिते स्थानंगळुं प्रकृतिगळ् मागुत्तं विरलु द्विगुणिसिदोड बेसदछप्पण्ण प्रमितस्थानंगळुं २५६ । सासिरदों भैतूरिप्पत् प्रकृतिगळप्युव । १९२० ।। मत्तमौदारिकमिश्रकाययोगियसंयतंगे सवेदकावेदकगतोदयकूटंगळें टक्कंमें दुं स्थानंगळप्युव

| \(\sigma\) | ह<br>७७<br>८ | कूडि स्थान<br>८ |
|------------|--------------|-----------------|
| <b>=</b> = | २८           | प्र।६०          |

प्रकृतिगळरुवत्तप्रुवु । अभंगळे देवप्युवेकं दोडोदारिकमिश्रकाययोगि असंयतित्यंचनुं मनुष्यनुमप्युवरिदं पुंवेदोदयमी देवप्युवरिदमा एंदुं भंगंगळिदमें दुं स्थानंगळं गुणिसिदो ८।८। डरुवत्तनाल्कुस्थानंगळं ६४। प्रकृतिगळं ६०।८। नानूरेण्भत्तप्युवु ४८०॥

प्रमत्तसंयतंगाहारकमिश्रकाययोगदोळं सवेदकावेदकगतोदयकूटमें टक्कमें दुस्थानंगळप्पुबु। १५ प्रकृतिगळुनाल्वत्तनाल्कप्पुबु। ६४। २। ३५२। २। संदृष्टि:—

| 2      | 1 8     | 8      | 0      | २       | 8     | 8       | 0      | İ |
|--------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---|
| रार    | રાર     | રાર    | રાર    | रार     | रार   | રાર     | रार    | • |
| 91010  | 01018   | 91010  | 91010  | 01018   | 91019 | 91010   | 91010  |   |
| शशाशाश | १।१।१।१ | ११११११ | शशाशाश | 2121212 | शशाशा | १११।१।१ | शशाशाश |   |
| 8      | 8       | 8      | 8      |         |       |         |        | I |

| <b>+</b> | و س و | ४ ५ ६ | कूडि स्थान ८<br>भंग— ८ |
|----------|-------|-------|------------------------|
|          | 28    | २०    | प्रकृति ४४<br>८        |

इवक्क पुंवेबोवयमयणुवरिंदमें टे भंगंगळण्युत्र । ८ । ई स्थानंगळुमं प्रकृतिगळुमने टरिंद गुणिसिबोडे ४ । ४ । ८ । स्थानंगळकवत्तनाल्कुं ६४ प्रकृतिगळु मूनूरप्वत्तरहण्युत्र ३५२ । ई आहा-रक्तमिश्रकाययोग बोळे तंत आहारककाययोगियोळण्युवरिंदं स्थानंगळुमं प्रकृतिगळुमं द्विगुणिसिबोडे हिश् त्रि तृरिप्पते दु स्थानंगळुं १२८ । एळु नूर नाल्गु प्रकृतिगळुमप्पुवे दु ७०४ । निश्चेसुतुबी विश्वास्थान प्रकृतिगळ मुदं सर्व्वस्थानप्रकृतिगळोळु क्षेपमं माडि को डाचाप्यं मुंदण सूत्रबोळु पेळदप नंतागुत्तं विरलु सासादनंगे वैकियिकमिश्रकाययोगं पोरतागि मुंपेळव पन्नरहुं योगंगळगे योगं प्रति नाल्कु नाल्कुं स्थानंगळुं मूवत्तरहु प्रकृतिगळागुत्तं विरलु स्थानंगळुं मूवत्तरहु प्रकृतिगळागुत्तं विरलु स्थानं यो नाल्वते दुं स्थानंगळुं ४८ मूनूरणभत्तनाल्कु प्रकृतिगळप्पुत्रु । ३८४ ।। भंगं- प्रति यो वाल्वते दुं स्थानंगळुं ४८ मूनूरणभत्तनाल्कु प्रकृतिगळप्पुत्रु । ३८४ ।। भंगं-

गळु चतुर्विज्ञतिप्रमितंगळपुवु २४। मिश्रंगे पर्ध्याप्रयोगंगळु पत्तक्कं योगमेकैकं प्रति चतुःस्थानंगळुं ७ द्वात्रिज्ञत्प्रकृतंगळुमप्पृवु रि०।४ गुणिसिबोर्ड नाल्वतु स्थानंगळु ४०। मूनूरिप्पत्तु १०८। ८।८ १०।३२

प्रकृतिगळप्तु । ३२०। भंगंगळु चतुर्विशितिप्रमितंगळप्तु २४। असंयतंगे वैकियिकमिश्रकाय-योगमुं काम्मंणकाययोगमुमौदारिकमिश्रकाययोगमुमंतु योगत्रितयमं विजिति पर्याप्तयोगंगळु हत्तककं योगमेकैकं प्रति सवेदकावेदकसम्यक्त्वसंबंधि मोहनीयोदयकूटंगळेंटक्कमें दुं स्थानंगळुमठ-वत्तु प्रकृतिगळप्तु चु-

७ ६ उभ ८ १० गुणिसिदोड भत्तु स्थानंगळ महतूरुप्रकृतिगळुमणुव ८० ८८ ७७ ६०० ९ ८ ४ प्र ६० १०

प्रत्येकं चतुर्विश्वतिभंगंगळप्पुव २४ ।। देशसंयतंगे पर्ध्याप्तयोगंगळ, मनोवाग्योगंगळ दुमौदारिक- १५ काययोगपुर्मितो भत्तु योगंगळप्पुवेकेकयोगं प्रति सवेदकावेदकसम्यक्त्वसंबंधिमोहनीयोदयक्टंगळ - टक्कम दुस्थानंगळ, मय्वत्तरहुं प्रकृतिगळप्पुव िर् । गुणिसिदोहप्पत्तरहु स्थानंगळ, प्रकृतिगळप्पुव िर । १

७२। नातूरववत्तं दु ४६८। प्रकृतिगळपुवु। भंगगुणाकारंगळिप्पत्तनास्कप्युवु। २४।

प्रमत्तसंयतंगाहारकयोगद्वयरहितमागि नव पर्व्याप्तयोगंगळप्युववक्केकैकयोगं प्रति सवेदका-वेदकसम्यक्तवसंबंधि मोहनीयोदयकूटंगळेंटक्कमें दुं स्थानंगळं नाल्वत्त नाल्कुं प्रकृतिगळप्युवु पि प्रजिस्ट है। गुणिसिदोडप्पत्तरङ्ग स्थानंगळुं सूनूरतों भत्तारं प्रकृतिगळप्युवु

| 4 8     | उभ ८ | 9 |
|---------|------|---|
| ६६   ५५ |      |   |
| ७ ६     |      |   |
| 28   20 | 88   | 9 |

५ | ७२ | २४ | गुणकारंगळ्मप्पतनाल्कप्पृत्व । २४ । अप्रमत्तसंयतंगे पर्ध्वाप्तयोगंगळ् प्रमत्तसंयत-३९६ | २४ |

नोळ पेळदो भत्तेयप्युवेकैकयोगं प्रति सवेदकावेदकसम्यक्त्वसंबंधिमोहनीयोदयक्टंगळे टक्कमें दुं स्थानंगळुं नाल्वत्तनाल्कु प्रकृतिगळप्पुवु प्रविश्व उसार १ गुणिसिदोडप्पत्तेर इं

प ४ उमा८ ९ ६६ ५५ ७ ६ २४ २० प्रा४४ ९

स्थानंगळ ७२। मूनूरतो भत्तारुप्रकृतिगळप्युबु ३९६। भंगगुणकारंगळिप्पत्तनालकप्युबु २४॥ अपूर्व्वंकरणंगे पर्ध्याप्तयोगंगळो भत्तप्युबु। प्रतियोगं नाल्कुं स्थानंगळुमिप्पत्तुप्रकृति-१० गळप्युबु प्रिप्त प्रकृतिगळप्युबु १८०।

गुणकारंगळिष्वत्तनालकप्पुबु २४। अनिवृत्तिकरणंगे पर्धाप्रयोगंगळो भत्तप्पुबु । प्रतियोगमो दुवय कूटबोळो बे स्थानमुमेरडु प्रकृतिगळागुत्तं विरलु १।१।१।स्था १।९ गुणिसिबोडो भत्त् १।१।१।१।प्र२।९

स्थानंगळुं पित्तं दु प्रकृतिगळपुवु । स्था ९ । प्र १८ । गुणकारंगळ् पन्नेरडपुवु १२ । मत्तमतिवृत्तिकरणंगे अवेदभागयोळो दुदयकूटदो १ । १ । १ । १ । ळो देस्थानमुं ओ दे प्रकृत्युदयमक्कु१५ मदनो भत्तु योगंगळिदं गुणिसुत्तं विरलु ओ भत्तेस्थानंगळपुवु । ९ । प्रकृतिगळुमिति विकल्पंगळु
१ । ९ । मप्पुवु । गुणकारंगळु क्रोधादिभेदिंदं नाल्केयप्पुवु । ४ । सूक्ष्मसांपरायंगयुं सूक्ष्मलोभोदयस्थानमो देयप्पुददक्के योगंगळुमो भत्तप्पुवप्युदिर्दमो भत्ते स्थानंगळुमो भत्ते प्रकृतिगळुमप्पुवु ।
स्था ९ । प्र ९ । गुणकारमुमो दे सूक्ष्मलोभमक्कुं । १ । संदृष्टि :—

क्षेपं कृत्वा पुनः अपर्याप्तसासादनासंयतप्रमत्तानां द्वादशाग्रपंचशते मिलिते-

२० मिलाओ। तथा अपर्याप्त सासादन, असंयत और प्रमत्तके पांच सौ बारह स्थानोंको मिला-

| <b>%</b> | मि  | सा  | मि  | अ   | 3   | प्र | अ   | अ   | अनिवृ. |   | स् |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|----|
| योग      | 8.8 | १२  | 80  | 80  | 9   | 9   | 9   | 9   | 9      | ९ | ९  |
| ठाण      | ९२  | 86  | 80  | 60  | ७२  | ७२  | ७२  | 38  | 9      | ९ | ९  |
| সক্ত     | 966 | ३८४ | ३२० | ६०० | ४६८ | ३९६ | ३९६ | 860 | १८     | ٩ | 9  |
| गुण      | २४  | 28  | २४  | २४  | २४  | २४  | २४  | २४  | १२     | 8 | 8  |

यित्ल मिण्यादृष्टियादियागि अपूर्वंकरणपर्यंतिमद्दं स्थानंगळु चतुर्विकातिगुणकारंगळनुळळवप्पुदिदं क्रिदोडप्तूरहन्तरडु स्थानंगळप्पु ५१२।२४। ववनिष्पत्तनार्किदं गुणिसिदोडे
पन्तरडुसासिरिदन्तरं भत्तं टप्पुवु। १२२८८। अनिवृत्तिकरणादिगळ स्थानंगळ नूरय्वत्तमूरप्पुवु
१५३। उभयमुं क्रिड पन्तरडु सासिरद नातूर नाल्वतो दु स्थानंगळप्पुवु १२४४१। इवरोळु
मुपेळव अपर्ध्याप्तसासादनासंयतप्रमत्तरुगळ अडसोळडवग्ग अट्ठवीससयमं ब स्थानंगळय्तूर हन्तरडुमं ५१२ क्रिडवर्ड हन्तरडु सासिरदो भेतूर्यवत्तमूर १२९५३। योगाश्रितसर्वंमोहनीयोदयस्थानंगळप्पविवनाचार्यं मुंदणगाथा सूत्रदिवं पेळदपरः—

तेवण्णणवसयाहियबारसहस्सप्पमाणग्रुदयस्स । ठाणवियप्पे जाणसु जोगं पडि मोहनीयस्स ॥४९८॥

त्रिपंचाशस्त्रवशताधिक द्वादशसहस्त्रत्रमाणमुद्यस्य । स्थानिवकल्पान्जानेहि योगं प्रति १० मोहनीयस्य ॥

एंदितु सर्व्वमोहनीयोदयस्थानंगळु योगाश्रितंगळु पन्नेरडु सासिरदो भैनूरय्वत्तमूरप्ववं शिष्य नीनिर्यो दिताचार्यानंद संबोधिसल्पट्टं। आ स्थानंगळ प्रकृतिविकल्पंगळं मिण्यादृष्टियादि अपूर्व्वकरणगुणस्थानावसानमागि चतुर्विवशितगुणकारंगळनुळळुवु। द्वात्रिशदुत्तर पंचशताधिक-त्रिसहस्रप्रमाणंगळपु। ३५३२।२४। ववं गुणिसिदोडं अष्टषष्टचुत्तर सप्तशताधिकचतुरशीतिसहस्र-प्रमितंगळप्य ८४७६८। ववरोळु अनिवृत्तिकरणादिगळेकषष्टचुत्तरिद्धशतप्रकृतिगळं २६१। प्रक्षेपिमुत्तं विरलु एकान्नित्रशदुत्तरपंचाशीतिसहस्रप्रकृतिविकल्पंगळप्य ८५०२९। ववरोळु कृडल्पडुव वैक्रियिकमिश्रकाययोगादिसासादनासंयतप्रमत्तरुगळ प्रकृतिविकल्पंगळं पेळदपर ॥—

योगिश्रितसर्वमोहनीयोदयस्थानानि त्रिपं वाशदग्रनवशताधिकद्वादशसहस्राणीति जानीहि १२९५३। प्रकृतयोऽपि मिथ्यादृष्टचाद्यपूर्वकरणांता एकीकृत्य चतुर्विशत्या गुणियत्वाऽनिवृत्तिकरणादीनामेकषष्टचप्रद्विशती क्षेपं कृत्वा (एकान्नित्रशहुत्त रपंचाशीतिसहस्राणि भवंति । ८५०२९॥४९८॥ अथ तेषु निक्षे।यन्नाह)पुनस्तत्र—

कर सबको जोड़ो ॥४९७॥

ऐसा करनेपर योगके अः श्रयसे मोहनीयके सब उदयस्थान बारह हजार नौ सौ तरेपन होते हैं। और प्रकृतियां भी मिध्यादृष्टिसे अपूर्वकरण पर्यन्त एकत्र कर उनको चौबीस

# बिदिए बिगि पणगयदे खदु णव एक्कं ख अट्ट चउरो य । छट्ठे चउ सुण्ण सगं पयिडवियप्पा अपुण्णिम ॥४९९॥

द्वितीये द्वचे क पंचासंयते खद्धिनवैकं खाष्टचत्वारि च। षष्ठे चतुः शून्यसप्तप्रकृतिविकल्पः अपूर्णे ।।

पंच द्वादशोत्तरपंचशतप्रकृतिगळ ५१२। असंयतेऽपूर्णे वैक्रियिकमिश्वकाममंगकाययोगियोळ खद्विनवैक विश्वत्युत्तरनवशताधिकसहस्त्रप्रकृतिविकल्पंगळ १९२०। च शब्दद्विनोदारिकमिश्वासंयतनोळ खाष्ट्वत्यारि अशीरयुत्तर चतुःशतंगळ ४८०। षष्ठे प्रमत्तसंयतनोळ आहारकाहारक-मिश्वकाययोगद्वयदोळ चतुःशून्यसप्त चतुकत्तरसप्तशतप्रकृतिविकल्पंगळप्पृ ७०४। कूडि नाल्कुं १० स्थानदोळ षोडशोत्तर षट्छताधिकत्रिसहस्त्रप्रकृतिविकल्पंगळप्पृ ३६१६। वथं कूडिवोडे योगा-धितमोहनोयोदयसब्वंप्रकृतिविकल्पंगळ पंचवत्यारिशदुत्तर षट्छताधिकाष्टाशोतिसहस्त्रप्रमितंगळप्पृ ८८६४५। वी संख्ययुमनाचाद्यं मुंदण गाथा सूत्रदिवं पेळवपर:—

पणदालछस्सयाहिय अद्वासीदीसहस्समुदयस्स । पयडीणं परिसंखा जोगं पडि मोहणीयस्स ॥५००॥

१५ पंचवत्वारिशत् षट्छताधिकाष्टाशीतिसहस्रमुदयस्य । प्रकृतीनां परिसंख्या योगं प्रति मोहनीयस्य ॥

योगमं कूर्तुं मोहनीयोदय प्रकृति विकल्पंगळु पंचचत्वारिशदधिकषट्छताधिकाष्टाशिति-सहस्रप्रमितंगळप्पुवे दितु पेळल्पट्दुव् ॥

सासादने वैक्रियिकमिश्रे क्रमेण प्रकृतिविकलाः द्वधेकपंच ५१२। असंयते वैक्रियिकमिश्रकार्मणयोः २० खद्विनवैकं १९२०। चशब्दादौदारिकमिश्रे खाष्टचत्वारि ४८०। प्रमत्ते आहारकद्वये चतुःशून्यसप्त ७०४ चैकीकृत्य निक्षिप्तेषु—

योगाश्रितः । विवादयप्रकृतिविकल्पाः पंचचत्वारिशदग्रषट् छताधिकाष्टाशीतिसहस्राणि ८८६४५

भंगोंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो, उसमें अनिवृत्तिकरणके सवेद-अवेद भाग तथा सूक्ष्म-२५ साम्परायकी दो सौ इकसठ प्रकृति मिळानेपर पिचासी हजार उन्तीस होती हैं।।४९८॥

इसी बातको प्रन्थकार आगे स्वयं कहते हैं-

सासादनके वैक्रियिक मिश्रमें प्रकृति विकल्प पाँच सौ बारह हैं। असंयतमें वैक्रियिक मिश्र और कार्माणके प्रकृति विकल्प उन्नीस सौ बीस हैं। 'च' शब्दसे औदारिक मिश्रमें चार सौ अस्सी हैं। प्रमत्तमें आहारक-आहारक मिश्रमें सात सौ चार हैं। इन्हें एकन्न करके मिलानेपर—॥४९९॥

योगके आश्रयसे मोहनीयके सब उदय प्रकृतियोंके भेद अठासी हजार छह सौ पैतालीस होते हैं।।५००।।

बनंतरं संयममनाश्रिविस मोहनीयोदयस्थानप्रकृतिसंख्येगळं पेळदपरः— तेरस सयाणि सत्तरि सत्तेव य मेलिदे इवंति ति । ठाणवियप्पे जाणसु संजमलंबेण मोहस्स ॥५०१॥

त्रयोदश्चातानि सप्तति सप्तैव च मिलिते भवंतीति । स्थानविकल्पान् जानीहि संयमावलंबेन मोहस्य ॥

संयमावलंबनंदिदं मोहनीयदुवयस्थानविकल्पंगळं त्रयोवश्यतंगळं सप्तित्युं सप्तकमुं कूडियप्युवं वितिर १३७०। यं दु संबोधिसल्यट्टुदवें तं वोड प्रमत्तसंयतनोळ् सामायिकमुं छेदोप-स्थापनमुं परिहारविशुद्धिसंयमभुभं व मूर्च संयमंगळप्युवंतागुत्तं विरलेकैकसंयमक्कं दु मोहनीयोवय-स्थानंगळागुत्तं विरले कु मूर्च संयमंगळिये चनुविवशितस्थानंगळपुत् २४। प्रकृतिविकल्पंगळ् ४४। ३ गुणिसिदोडे नूर मूत्रतेरडपुत् । १३२। गुणकारंगळ् चनुविवशितप्रमितमक्कुं। २४॥ अप्रमत्तः १० संयतनोळभेते मूर्च संयमंगिलपप्तनाल्कुं स्थानंगळं २४। नूरमूत्रतेरड् प्रकृतिविकल्पंगळ् १३२। चनुविवशितगुणकारंगळपुत्रु । २४॥ अपूर्वंकरणनोळ् सामायिकच्छेदोपस्थापनसंयमद्वयक्कं प्रत्येकं नाल्कु नाल्कुदयस्थानंगळागुत्तं विरले दुवयस्थानंगळ् ८ प्रकृतिविकल्पंगळिप्पत्तु २०।२। गुणिसुत्तं विरल् नाल्वत्तप्युत्रु । ४०। गुणकारंगळ् चनुविवशितप्रमितंगळप्पुत्रु । २४। अनिवृत्ति-करणनोळ् सामायिकछेदोपस्थापनासंयमद्वयक्कं प्रत्येकं मोहनीयोदयस्थानमो दो वागळरड् संयमंग- १५ ळगरडे स्थानंगळप्पुत्रु ।२। प्रकृतिगळ्मो दो दु संयमककरेडर डागळरड् संयमंगळ्पे नाल्कु प्रकृति-गळप्पुत्रु ४। गुणकारंगळ् हन्वेरडपुत्रु ।१२। मत्तमवेदभाग योळिनवृत्तिकरणंगे संयमद्वयगुणित-मुवयस्थानमो दक्केरड्डस्थानंगळप्पुत्रु ।२। प्रकृतिगळपुत्रु भर्रडपपुत्रु ।२। गुणकारंगळ् क्रोधादि-

अय संयममाश्रित्याह-

संयमावलंबेन मोहनीयस्योदयस्थानविकल्पास्त्रयोदशशतानि सप्तसप्तत्यग्राणि मिलित्वा भवंतीति २० जानीहि १३७७ ॥ तद्यया—प्रमत्तेऽप्रमते च सामायिकादित्रयं प्रति स्थानानि चतुविंशतिः । प्रकृतयो द्वात्रिश-दग्रशतं । अपूर्वकरणे सामायिकादिद्वयं प्रति स्थानान्यष्टौ । प्रकृतयश्चत्वारिशत् । एतेषु त्रिषु गुणकारश्च-तुविंशतिः । अनिवृत्तिकरणेऽपि तद्द्वयं प्रति सवेदभागे स्थाने द्वे । प्रकृतयश्चतस्रः । गुणकारो द्वादश । अवेदभागे

आगे संयमके आश्रयसे कथन करते हैं-

संयमके अवलम्बनसे मोहनीयके उदयस्थानके भेद मिलकर तेरह सौ सतहत्तर होते २५ हैं। उन्हें कहते हैं—

प्रमत्त और अप्रमत्तमें सामायिक आदि तीन संयम होते हैं। उनके द्वारा आठ-आठ स्थानोंको गुणा करनेपर चौबीस-चौबीस स्थान होते हैं। और उन स्थानोंकी प्रकृतियाँ चवालीस हैं। उनको तीनसे गुणा करनेपर एक सौ बत्तीस एक सौ बत्तीस प्रकृतियाँ होती हैं। अपूर्वकरणमें सामायिक आदि दो संयम होते हैं। उन दोसे चार स्थानोंको गुणा करनेपर आठ स्थान होते हैं और बीस प्रकृतियोंको गुणा करनेपर चालीस प्रकृतियां होती हैं। इनको चौबीस भंगोंसे गुणा करो। अनिवृत्तिकरणके सबेद भागमें एक स्थान और दो प्रकृति हैं। उनको दो संयमोंसे गुणा करनेपर दो स्थान चार प्रकृति होती हैं। इनको बारह

भेवविवं नाल्कप्पुतु । ४ । सूक्ष्मसांपरायनोळु सूक्ष्मसांपरायसंयममो वयक्कुमवक्कुवयस्थानमो हुं प्रकृतियुमो वप्पुतु । गुणकारमुं सूक्ष्मलोभसंबंधियुमो वयक्कुमिवक्के संदृष्टि:—

| 0    | प्रमत्त | अप्रमत्त | अपू | अनिवृ | त्तिकर | सू |
|------|---------|----------|-----|-------|--------|----|
| सं   | 3       | 3        | २   | २     | २      | 8  |
| स्था | २४      | 78       | ۷   | २     | २      | 8  |
| Я    | १३२     | १३२      | 80  | 8     | २      | 8  |
| J    | २४      | २४       | २४  | १२    | 8      | 8  |

इल्लि मोदल प्रमत्ताप्रमत्तापूर्वं करणस्थानंगळिगे चतुन्विकातिगुणकारंगळुं टप्पुदरिद कूडि अध्वत्तार ५६ निष्पत्तनाल्करिदं २४ गुणिसिदोडं ५६ । २४ । लब्धं सासिरद मूनूरनाल्वत्तनालकप्पु ५ १३४४ । ववरोळु अनिवृत्तिकरणादिगळ मूवत्तमूर्व स्थानंगळं ३३ । कूडिदोडं पूर्व्वित्तसासिरद मूनूरेप्पत्तळु स्थानविकल्पंगळपुवु । १३७७ । प्रकृतिविकल्पंगळुमा मूर्व गुणस्थानंगळोळु चतुन्विका-तिगुणकारंगळनुळळुवप्पुदरिदं कूडि गुणिसुत्तं विरलु । ३०४ । २४ । येळु सासिरदिन्तूर तो भत्तार-प्पुवु । ७२९६ । इवरोळनिवृत्तिकरणादिगळप्वत्तेळु ५७ प्रकृतिगळं कूडिकोळुत्तं विरलु येळु सासिरद मूनूरय्वत्तमूरप्पु ७३५३ । वी संख्येयं मुंदण गाथासूत्रविदं पेळदपरः —

### तेवण्णतिसदेसमहिय सत्तसहस्सप्पमाणग्रुदयस्स । पयडिवियप्वे जाणग्रु संजमलंबेण मोहस्स ॥५०२॥

त्रिपंचाञ्चत्रिञ्चताधिक सप्तसहस्रप्रमाणमुदयस्य । प्रकृतिविकल्पान्जानीहि संयमावलंबेन मोहस्य ॥

स्थाने हे। प्रकृती अपि हे। गुणकारइचत्वारः। सूक्ष्मसां गराये तत्संयमं प्रति स्थानमेकं, प्रकृतिरेका, गुणकारो-१५ अप्येकः। अत्र तावत्प्रमत्तादित्रयस्य स्थानान्येकीकृत्य चतुर्विकात्या संगुण्य तत्रानिवृत्तिकरणादीनां त्रयस्त्रिकात्ततः प्रक्षेपे कृते पूर्वोक्तसंख्यानि भवंति १३७७ ॥५०१॥

भंगोंसे गुणा करो। अवेद भागमें एक स्थान एक प्रकृति। इनको दो संयमोंसे गुणा करनेपर दो स्थान, दो प्रकृति होती हैं। इनको चार भंगोंसे गुणा करो। सूक्ष्मसाम्परायमें एक संयम और वहाँ एक स्थान एक प्रकृति और भंग भी एक।

२० यहाँ प्रमत्त आदि तीनके छप्पन स्थानोंको चौबीससे गुणा करनेपर तेरह सौ चवालीस होते हैं। उनमें अनिवृत्तिकरण आदिके तैंतीस मिलानेपर तेरह सौ सतहत्तर उदयस्थान होते हैं।।५०१।।

१. तिसदसहियं-मु०।

१५

संयमावरुंबर्नादं मोंहनोयोदयद त्रिपंचाश्रदुत्तरिश्रशताधिकसप्तसहस्रप्रमितप्रकृतिविकल्पं-गळनरियें दु शिष्यनाचार्य्यानदं संबोधिसल्पट्टं॥

अनंतरं गुणस्थानबोळ् संभविसुव लेक्येगळं पेळवपरः --

मिच्छचउक्के छक्कं देसतिये तिण्णि होति सुहलेस्सा । जोगित्ति सुक्कलेस्सा अजोगिठाणं अलेस्सं तु ॥५०३॥

मिण्यादृष्टिचतुष्के षद्कं देशव्रतित्रये तिस्रो भवंति शुभलेश्याः । योगिपर्यंतं शुक्लछेश्या अयोगिस्थानमलेश्यं तु ॥

मिथ्यादृष्टिचतुष्के षद्कं मिथ्यादृष्टिसासावनसम्यग्दृष्टि सम्यग्मिथ्यादृष्टि असंयतसम्यग्दृष्टिगळें ब गुणस्थानचतुष्कदोळ् प्रत्येकं लेक्याषट्कमक्कुं। देशव्रतित्रये तिस्रों भवंति शुभलेक्याः
देशसंयतप्रमत्तसंयत अप्रमत्तसंयतरं ब गुणस्थानत्रयदोळ् प्रत्येकं शुभलेक्यात्रयमक्कुं। योगिपय्यंतं १०
शुक्ललेक्यामेलपूर्व्वकरणादिसयोगकेवलिगुणस्थानप्यंतं शुक्ललेक्ययो देयक्कुं। तु मत्ते अयोगिस्थानमलेक्यं अयोगिगुणस्थानं लेक्यारहितमक्कुं। इंतु गुणस्थानदोळ् पेळल्पट्ट लेक्यगळनाश्रयिसि
मोहनीयोदयस्थानविकल्पंगळ संख्ययुमं प्रकृतिविकल्पंगळ संख्ययुमं गाथाद्वयदिदं पेळदपरः—

पंचसहस्सा बेसय सत्ताणउदी हवंति उदयस्स । ठाणवियप्पे जाणसु लेस्सं पडि मोहणीयस्स ॥५०४॥

पंचसहस्राणि द्विशतसप्तनवित्वर्भवंति उदयस्य। स्थानविकल्पान्जानीहि लेश्यां प्रति-मोंहनीयस्य।।

संयमावलंबेन मोहनीयोदयप्रकृतयोऽिप स्थानवदेकीकृते त्रिपंचाशदग्रिशिशताधिकसप्तसहस्राणीति जानीहि ॥५०२॥ अथ गुणस्थानेषु संभवल्लेक्याः प्राह—

मिध्यादृष्टचादिचतुर्गुणस्थानेषु प्रत्येकं लेश्याः षड् भवंति । देशसंयतादित्रये शुभा एव तिस्रः । उपर्य- २० पूर्वकरणादिसयोगपर्यंतमेका शुभलेश्यव । तु—पुनः अयोगिगुणस्थानं लेश्यारहितं ॥५०३॥ उक्तलेश्यामाश्रित्य तत्संस्थानप्रकृतिसंख्ये गाथाद्वयेनाह—

संयमका अवलम्बन छेकर मोहनीयकी उदय प्रकृतियोंको भी स्थानोंकी तरह एकत्र करके अर्थात् प्रमत्त आदि तीनकी तीन सौ चारको चौबीससे गुणा करके उनमें अनिवृत्ति-करण आदिके सत्तावन मिलानेपर सात हजार तीन सौ तिरपन प्रकृतियां होती हैं।।५०२।।

अब गुणस्थानोंमें छेश्या कहते हैं-

मिध्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानों में-से प्रत्येक में छह छे इया होती हैं। देशसंयत आदि तीन में तीन शुमछे इया ही होती हैं। उत्तर अपूर्व करणसे सयोगी पर्यन्त शुक्छ छे इया ही है। और अयोगी गुणस्थान छे इयासे रहित है। १५०३।।

डक्त छेश्याओंका आश्रय छेकर मोहके स्थानों और प्रकृतियोंकी संख्या दो गाथाओंसे ३० कहते हैं— सप्त नवत्युत्तर द्विश्वताधिक पंचसहस्रप्रमितंगळप्युवु । ५२९७ । लेश्येयं कुरुत्तु मोहनीयदु-वयस्थानविकल्पंगळनरियेंदु शिष्यं संबोधिसल्पट्टं ॥

> अट्ठत्तीससहस्सा बेण्णिसया होति सत्ततीसा य। पयडीणं परिमाणं लेस्सं पडि मोहणीयस्य ॥५०५॥

अष्टात्रिशत्सहस्राणि द्विशतानि भवंति सप्तत्रिशस्य । प्रकृतीनां परिमाणं लेश्यां प्रति मोहनीयस्य ॥

लेश्येयं कुरुत्तु मोहनीयबुबयप्रकृतिगळ परिमाणं सप्तिश्रिशबुत्तरिद्वशताधिकाष्ट्रात्रिशत्सहस्रं गळप्पुबु ३८२३७। वर्वं तं वोडं संबुद्धिः—

| गु     | मि  | सा   | मि   | अ    | दे   | प्र  | अ    | अ  | अनिवृ | त्तकर | स्र |
|--------|-----|------|------|------|------|------|------|----|-------|-------|-----|
| ले     | E   | 1 &  | 1 6  | 1 8  | 1 3  | 1 3  | ३    | 8  | 1 8 1 |       | 18  |
| ठाण    | 6   | 18   | 18   | 16   | 16   | 16   | 16   | 8  | 181   | 8     | 18  |
| ठाण वि | 86  | 1 28 | 1 २४ | 186  | 1 28 | 1 38 | 1 38 | 8  | 8     | 8     | 8   |
| प्र वि | 806 | 1863 | १९२  | ३६०  | १५६  | १३२  | 1838 | २० | २     | 8     | 18  |
| गुणका  | २४  | 1 38 | 128  | 1 28 | 1 28 | 1 38 | 188  | 28 | १२    | 8     | 8   |

ई रचनाभित्रायं सूचिसल्पडुगुमदे तें दोडे मिण्यादृष्टियोळ दशकादि चतुस्थानंगळ ९९

१०

१० नवकादिचतुस्थानंगळ ७ मंतें दुं स्थानंगळा ६ लेडयंगळिदं गुणिसुत्तं विरलु ८। ६ नाल्वत्तें दु ८८ ९

स्थानंगळप्पुवु ४८। प्रकृतिगळरवत्तं टनारं लेश्येगळिवं गुणिसुत्तं विरलु ६८।६। नानूरें दु

इमा गुणस्थानेषूक्तलेख्या आश्रित्य तावत्सर्वमोहनीयोदयस्थानानि सप्तनवत्यग्रहिशताधिकपंचसह-स्नाणीति जानीहि ॥५२९७॥

लेश्यां प्रति मोहनीयोदयप्रकृतिपरिमाणं सप्तिशिदग्रद्विशताधिकाष्टाित्रशत्सहस्राणि भवंति ३८२३७।
१५ तद्यया—मिध्यादृष्टी स्थानानि दशादीनि चत्वारि ८ नवादीनि चत्वारि ७ मिलित्वाष्टी, षड्१९ ८।८
१०

गुणस्थानों में कहीं छेर्याओं के आश्रयसे मोहनीय के सब चद्यस्थान पांच हजार दो सी सत्तान वे जानो ॥५०४॥

तथा छेर्याओं के आश्रयसे मोहनीयकी उदय प्रकृतियोंका परिमाण अड़तीस हजार दो सी सेंतीस हैं। उन्हें कहते हैं—

२० मिध्यादृष्टिमें स्थान दस आदि चार तथा नौ आदि चार। इन आठ स्थानोंको छह छेश्यासे गुणा करनेपर अड़ताछीस स्थान हुए। इनकी अड़सठ प्रकृतियोंको छह छेश्याओंसे

प्रकृतिगळप्पुवु ४०८। गुणकारंगळिप्पत्तनाल्कप्पुवु २४। सासादननोळ् नवकावि चतुस्थानंगळप्पु ७ ८८

ववनार लेश्येगळिवं गुणिसुत्तं विरलु ४।६। चतुविवशित स्थानंगळणुवु ।२४। प्रकृतिगळु मूवत्तरङनारुं लेश्येगळिवं गुणिसुत्तं विरलु ३२।६। तूरतो भत्तर दुवय प्रकृतिगळणुवु १९२। गुण-कारंगळिप्पनाल्कु २४॥ मिश्रनोळु नवकाविचतुःस्थानंगळप्पु ७ ववनारुं लेश्येगळिवं गुणिसुत्तं ८८

विरलु ४।६। इप्पत्तनात्कुं स्थानंगळपुवु ।२४। प्रकृतिगळ पूर्वत्तरहनारं लेश्येगळिदं गुणि-सुत्तं विरलु ।३२।६। नूरतो भत्तरहु प्रकृतिगळपुवु ।१९२। गुणकारंगळिप्पत्तनात्कपुवु । २४। असंयतनोळु नवकादिचतुःस्थानंगळुमष्टकादिचतुःस्थानंगळुं ६ कूडिये दुं स्थानंगळनारुं ७७

लेश्येगळिवं गुणिसुत्तं विरलु । ८ । ६ । नाल्वत्तं दुं स्थानंगळपुवु । ४८ । प्रकृतिगळ्मरवत्तनारं लेश्येगळिवं गुणिसुत्तं विरलु ६० । ६ । सूनूररवत्तु प्रकृतिगळपुवु । ३६० । गुणकारंगळिप्पत्तनाल्क-प्युवु ।। वेशसंयतनोळष्टकाविचतुःस्थानंगळुं ६ सप्तकावि चतुःस्थानंगळुं ५ कूष्टि ये दुं स्थानं- १ ७७

लेश्यागुणितान्यष्टचत्वारिशत्, प्रकृतयोऽष्टषष्टः षड्लेश्यागुणितान्यष्टाग्रचतुःशती । सासादने स्थानानि नवादीनि चत्वारि ७ षड्लेश्यागुणितानि चतुर्विशतिः, प्रकृतयो द्वात्रिशत्, षड्लेश्यागुणिता द्वानवत्य-८/८

ग्रशतं। मिश्रे स्थानानि नवादीनि चत्वारि ७ षड्लेश्यागुणितानि चतुर्विशतिः, प्रकृतयो द्वात्रिशत्,

षड्लेश्यागुणिता द्वानवत्यग्रशतं ।

असंयते स्थानानि नवादीनि चत्वारि ७ अष्टादीनि चत्वारि ६ मिलित्वाष्टी षड्लेश्या- १५ ८।८ ९ ८।८

गुणिता यष्टाचत्वारिशत् प्रकृतयः षष्टिः, षड्लेश्यागुणिताः षष्टचप्रत्रिशती । देशसंयते स्थानान्यष्टादीनि

गुणा करनेपर चार सौ आठ प्रकृतियाँ हुई। सासादनमें नौ आदि चार स्थानोंको छह लेश्यासे गुणा करनेपर चौबीस स्थान हुए। इनकी बत्तीस प्रकृतियोंको छहसे गुणा करनेपर एक सौ बानवे प्रकृतियां हुई। मिश्रमें स्थान नौ आदि चार, प्रकृति बत्तीस। छह लेश्यासे गुणा करनेपर स्थान चौबीस और प्रकृतियां एक सौ बानवे हुई। असंयतमें स्थान नौ आदि चार और आठ आदि चार इस तरह आठ। इनकी प्रकृति साठ। इनको छह लेश्यासे २० गुणा करनेपर स्थान अहतालीस, प्रकृति तीन सौ साठ हुई। देशसंयतमें स्थान आठ आदि चार और सात आदि चार मिलकर आठ। प्रकृति बावन। तीन लेश्यासे गुणा करनेपर

गळना मूरुं शुभलेश्येगळिं गुणिसुत्तं विरिल्पित्तनात्कु स्थानंगळपुवु । २४ । प्रकृतिगळुमय्वत् रहं मूरुं शुभलेश्यगिलवं गुणिसुत्तं विरिल् ५२ । ३ । तूरय्वतार प्रकृतिगळपुवु । १५६ । गुणकारं-गळिप्पत्तनात्कपुवु । २४ ॥ प्रमत्तसंयतनोळु सप्तकाविचतुःस्थानंगळुं ५ षट्काविचतुःस्थानंगळुं ६६

४ कूडि येंदु स्थानंगळं मूर लेश्यगळिंदं गुणिसूत्तं विर ८। ३। लिप्पत्त नाल्कुं स्थानंगळप्पुनु
५५

५ २४। प्रकृतिगळु नाल्वत्तनाल्कं मूर्गं लेश्येगळिवं गुणिसुत्तं विरलु ४४। ३। नूरमूवत्तं रडु १३२। प्रकृतिगळप्पुवु । गुणकारंगळिप्पत्तनाल्कप्पुवु २४॥

अप्रमत्तसंयतनोळमा प्रकारिववं सप्तकावि चतुःस्थानंगळु ५ षट्काविचतुस्थानंगळुं ४ ६६ ५५ ७

कृष्ठि येंदुंस्थानंगळं मूखं ळेश्येगळिवं गुणिसुत्तं विर ८ । ३ । लिप्पत्तनात्कुं स्थानंगळपुत् । २४ । प्रकृतिगळ् नात्वत्तनात्कुमशुभलेश्यात्रयविवं गुणिसुत्तं विरलु ४४ । ३ । नूरमूवत्तरहु प्रकृति१० गळप्पुत् । १३२ । गुणकारंगळिप्पत्तनात्कप्पृत् २४ ॥ अपूर्व्वकरणनोळ् षट्काविचतुस्थानंगळं ४ शुक्ललेश्ययोंविरिवं गुणिसुत्तं विरलु ४ । १ । नात्के स्थानंगळप्पुत्रु । ४ । प्रकृतिगळिप्पत्तु-५५

मनो द शुक्ललेक्यियिवं गुणिसुत्तं विरलु २०। १। इप्पत्तं प्रकृतिगळपुवु । २०। गुणकारंगळि-

चःवारि ६ सप्तादीनि चत्वारि ५ मिलित्वाष्टौ शुभलेश्यात्रयगुणितानि चतुर्विश्चतिः, प्रकृतयो ७।७ ८

द्वापंचाशत्, तत्त्रयगुणिताः षट्पंचाशदग्रशतं । प्रमत्तेऽप्रमत्ते च स्थानानि ससादीनि चत्वारि ७ ६।६

१५ षट्कादीनि षत्वारि ४ मिलित्वाष्टी, तत्त्रयगुणितानि चतुर्विंगतिः । प्रकृतयरचतुरचत्वारिंगत्, तत्त्रय-५।५

गुणिता द्वार्तिशदग्रशतं । अपूर्वकरणे स्थानानि षट्कादोनि चत्वारि ४ | शुक्ललेश्यागुणितानि चत्वार्येव,

स्थान चौबीस, प्रकृति एक सौ छप्पन हुईं। प्रमत्त और अप्रमत्तमें स्थान सात आदि चार और छह आदि चार मिलकर आठ। प्रकृति चवालीस। तीन छेश्यासे गुणा करनेपर स्थान चौबीस, प्रकृति एक सौ बत्तीस हुईं। अपूर्वकरणमें स्थान छह आदि चार, प्रकृति बीस। २० शुक्ललेश्यासे गुणा करनेपर उतने ही रहे। यहां तक स्थानों और प्रकृतियोंको चौबास भंगोंसे गुणा करें। अनिवृत्तिकरणके सबेद भागमें स्थान एक, प्रकृति दो। शुक्ललेश्यासे

प्सनास्कपुनु । २४॥ अनिवृत्तिकरणनोळ् द्विप्रकृतिस्थानमों बनो वे शुक्ललेड्योयंवं गुणिसिबोडो वे स्थानमक्कुं । १। प्रकृतिगळरडुमनों वे शुक्ललेड्योयंवं गुणिसिको २।१ डरडे प्रकृतिगळप्पुनु । २। गुणकारंगळुं खतुष्कथायित्रवेबोदयकृतंगळु पन्नेरडप्पुनु । १२। मत्तमनिवृत्तिकरणन वेदरिहतभागेयोळु एकप्रकृतिस्थानमनेकशुक्ललेड्योयंवं गुणिसुत्तं विरलु एकस्थानमक्कुं ।
१। प्रकृतियुमों वनो वे शुक्ललेड्योयंवं गुणिसुत्तं विरलु जो वं प्रकृतियक्कुं ।१। गुणकारंगळु ९
संज्यलनकोधाविभेदविवं नात्कप्पुनु ।४॥ सूक्ष्मसंपरायनोळु सूक्ष्मलोभोवयस्थानमो वेयक्कुं १।
प्रकृतियुं सूक्ष्मलोभमो वेयक्कु १। गुणकारमुमवो वेयक्कुमंतागुत्तं विरलु मिध्यादृष्ट्याद्यपूक्षंकरणगुणस्थानपर्यंतमाव गुणस्थानंगळोळु मोहनीयोवयस्थानंगळ् लेड्याश्रितंगळ् खतुन्विशितगुणकारंगळनुळळु वप्पुवरिवं कूडिवोडिन्तू।रप्पत्तप्पुववितप्ततात्किरिवं गुणिसुत्तं विरलु । २२०। २४।
अथबु सासिरविन्तूरणभत्तप्पुनु । ५२८०। इवरोळिनवृत्याविगळस्थानंगळु पिवनेळं १७। कूडिवोडे १०
मुंपेळवय्वु सासिरविन्तूर तो भत्ते ळप्वुनु । ५२९७। प्रकृतिगळुं सासिरवन्तूर तो भत्तं रडप्पुववनिप्पत्तात्किरिवं गुणिसुत्तं विरलु । १५९२। २४। मुवत्तं दु सासिरविन्तूरे दु प्रकृतिगळपु ।
३८२०८। ववरोळिनवृत्यादिगळ प्रकृतिगळिप्पत्तो भत्तप्पुनवं २९ कूडिवोडे मुंपेळव मूवते दु
सासिरविन्तूरमूवते ळु प्रकृतिगळप्पुनु । ३८२३७।।

अनंतरं सम्प्रक्तव गुणमनाश्रयिसि असंयतादिगुणस्थानंगळो छ संभिवसुव सर्विमोहनीयो- १५ वयस्थानंगळसंख्यायृतियं पेळवपर :—

अद्वत्तरीहि सहिया तेरसयसया हवंति उदयस्स । ठाणवियप्ये जाणसु सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥५०६॥

अष्टासप्तिभिः सिहतानि त्रयोदशशतानि भवंत्युवयस्य । स्थानिकल्पान् जानीहि सम्यक्त्व-गुणेन मोहस्य ॥

प्रकृतयो विश्वतिः, तया गुणिता विश्वतिरेव। एतावत्यतं सर्वत्र गुणकारश्चतुविंशतिः। अनिवृत्तिकरणे सवेदभागे स्थानं तया गुणितमेकं प्रकृती द्वे तया गुणिते द्वे एव। गुणकारो द्वादश। अवेदभागे स्थानं तथा गुणितमेकं प्रकृतिस्तया गुणितैका, गुणकारश्चिकः। सूक्ष्मसांपराये स्थानमेकं, प्रकृतिरेका गुणकारोऽप्येकः। अत्रापूर्वकरणपर्यंतं स्थानानि प्रकृतीश्च मेलियत्वा चतुविंशत्या संगुण्य तत्र स्थानेष्वनिवृत्तिकरणादीनां स्थानदशके प्रकृतिषु तत्प्रकृत्येकान्नित्रकृति च प्रक्षिष्ते प्रागुक्तलेश्याश्चितमोहनीयस्थानप्रकृतिप्रमाणे स्थातां २५॥५०५॥ अथ सम्यक्त्वमाश्चित्याह—

गुणा करनेपर उतने ही रहे। इनको बारह भंगोंसे गुणा करो। अवेदभागमें स्थान एक प्रकृति एक। शुक्ललेश्यासे गुणा करनेपर भी उतने ही। इनको चार भंगोंसे गुणा करो। सूक्ष्मसाम्परायमें स्थान एक, प्रकृति एक। शुक्ललेश्यासे गुणा करनेपर भी उतने ही। भंग भी एक। अपूर्वकरण पर्यन्त स्थानों और प्रकृतियोंको जोड़कर चौबीस भंगोंसे गुणा करनेपर ३० तथा अनिवृत्तिकरणके सतरह स्थानोंको स्थानोंको संख्यामें और उनतीस प्रकृतियोंको प्रकृतियोंको संख्यामें सिलानेपर पूर्वोक्त स्थानभेद और प्रकृतिभेदका प्रमाण आता है।।५०५।। आगे सम्यवत्वके आश्रयसे कहते हैं—

सम्यक्तवगुणदोष्ठने मोहनीयबुवयस्थानिवकल्पंगळष्टासप्तरयुत्तरत्रयोदशशतंगळप्युववं नीनिर-यं बु शिष्यं संबोधिसल्पट्टं ।१३७८ ॥

> अट्ठेव सहस्साइं छन्वीसा तह य होति णादन्वा। पयडीणं परिमाणं सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥५०७॥

प अष्टेव सहस्राणि विद्वशतिस्तथैव भवंति ज्ञातव्याः । प्रकृतीनां परिमाणं सम्पक्त्वगुणेन मोहस्य ॥

मोहनीयदुरयप्रकृतिगळ परिमाणमुं सम्यन्त्वगुगदोडने दु सासिरंगळुमंते विड्विशितगळु-मप्पुर्व दु ज्ञातग्यंगळप्पुत्रु । ८०२६ । अदे ते दोड —असंयतसम्यग्दृष्टियोळु क्षायोपश्चमिकसम्यन्त्व-मुमौपशमिकसम्यन्त्वमुं क्षायिकसम्यन्त्वमुमं ब सम्यक्तवित्रतयमनकुमवरोळु क्षायोपशमिकसम्य-१० क्त्वदोळु नवकावि चतुःस्थानंगळप्पु ७ ववर प्रकृतिगळु मूवत्तरडपुत्रु ।३२। औपशमिकदोळं

क्षायिकदोळं प्रत्येकमष्टकाविचतुर बतुस्यानंगळुमप्युदिरंदं ६ | ६ कूडि एंदु स्थानंगळुमवर ७७ | ७७ ८ | ८

प्रकृतिगळु प्रत्येकमिष्य—त्तं दु मिष्पतं दु मागुत्तं विरलु । २८ । रू । कूडि अध्वत्तारु प्रकृति-गळपुवु । ५६ । गुणकारंगळिष्पत्तनारु कपुवु । २४ । वेशसंयतनोळुमंते क्षायोपशमिकावि सम्यक्त्व-त्रयमक्कुमिल्ल क्षायोपशमिकसम्यक्त्वदोळ् अष्टकाविचतुःस्थानंगळपु ६ ववर प्रकृतिगळिष्प-७७

१५ सम्यद्रवगुणेन सह मोहनीयोदयस्थानिक हिला अष्टासप्तत्यग्रत्रयोदशशतानि १३७८ भवंतीति जानीहि ॥५०६॥

सम्यक्तवगुणेन सह मोहनीयोदयप्रकृतिपरिमाणं अष्टैव सहस्राणि तथा च षड्विशतिः ८०२६ ज्ञातच्या भवंति । तद्यथा — असंयते क्षायोपशमिकस्य स्थानानि नवकादीनि चत्वारि । ७ प्रकृतयो द्वार्ति-८।८ ९

शत् । ओ शशमिकक्षायोपशमिकयोः स्थानान्यष्टकादीनि चत्वारि चत्वारि ६ ६ प्रकृतयः षट्पंचा-७।७ ७।७ ८ ८

२० सम्यक्त्व गुणके साथ मोहनीयके उद्यस्थानके भेद तेरह सौ अठत्तर जानो ॥५०६॥ सम्यक्त्वगुणके साथ मोहनीयकी उदय प्रकृतियोंका परिमाण आठ हजार छब्बीस जानना चाहिए। उसे कहते हैं—

असंयतमें क्षायोपशिमक सम्यक्तवके स्थान नौ आदि चार। उनकी प्रकृतियां बत्तीस। औपशिमक क्षायिकके स्थान आठ आदि चार। प्रकृति अठाईस। दोनों सम्यक्तवोंको १५ मिलानेपर स्थान आठ, प्रकृति छप्पन। देशसंयतमें क्षायोपशिमक सम्यक्तवके स्थान आठ आदि चार। प्रकृति अठाईस। औपशिमक और क्षायिकके पृथक्-पृथक् स्थान सात आदि

तं टप्पुचु । २८ । बौपश्चमिकक्षायिकंगळ्गे प्रत्येकं सप्तकाविचतुःस्थानंगळुमागलु ५ | ५ कूडि ६।६ | ६।६ ७ | ७

स्थानंगळं दुं ८ प्रकृतिगळु प्रत्येकिमिष्पत्तनात्कुमिष्पत्त नात्कागुत्तं विरसु। २४। २४। नात्वत्तं दु प्रकृतिगळपुवु। ४८। गुणकारंगळुमिष्पत्तनात्कपुवु २४। प्रमत्तसंयतनोळु क्षायोपशिमकादि-सम्यक्तवत्रयमक्कुमित्ल क्षायोपशिमकसम्यक्तवदोळु सप्तकादिचतुस्थानंगळु ५ मवर प्रकृतिगळु ६।६

मिप्पत्तनाल्कप्पुबु । २४ । औपज्ञमिकक्षायिकंगळ्ये प्रत्येकं वद्कादि चतुःस्यानंगळु ४ | ४ ५।५ | ५।५ ६ | ६

मिप्पत्तुमिप्पत्तुं प्रकृतिगळुमागळ कूडियं दुस्थानंगळ् ८ नास्वत्तुं प्रकृतिगळुमप्पुवु ४०। गुणकारंग-ळिप्पत्तनात्कप्पुवु । २४ ॥ अप्रमत्तसंयतनोळ् क्षायोपशमिकावि सम्यक्त्वत्रयमक्कुमिल्ल क्षायोप-शमिकसम्यक्त्वदोळ् सप्तकाविचतुःस्थानंगळ् ५ चतुर्विशति प्रकृतिगळुमप्पुवे । २४ । औपशमिक-६।६

क्षायिकंगळोळु प्रत्येकं षद्काविचतुःचतुस्थानंगळुं विश्वतिविश्वति प्रकृतिगळुमागुत्तं विरलु ४ | ४ ११५ | ११५ ६ | ६

कूडि यें दु स्थानंगळुं ८। नाल्बत्तुप्रकृतिगळु ४० मिप्पत्तनाल्कु गुणकारंगळुमप्पुव । २४ ॥ अपूर्वं- १

शत् । देशसंयते क्षायोपशमिकस्य स्वानान्यष्टकादीनि वत्वारि | ६ | प्रकृतयोऽष्टाविशतिः । औपशमिक-७।७ | ८

क्षायिकयोः स्थानानि प्रत्येकं सप्तकादोनि चत्वारि ५ ५ प्रकृतयोऽज्टचत्वारिशत् । प्रमत्तेऽप्रमत्ते च ६।६ ६।६

क्षायोपशमिके स्थानानि सप्तकादीनि चत्वारि ५ ५ प्रकृतयश्चतुर्विशतिः । औपशमिकक्षायिकयोः ६।६ ६।६

स्थानानि प्रत्येकं षद्कादीनि चत्वारि ४ ४ प्रकृतयश्वत्वारिशत् । अपूर्वकरणे तु न क्षायोपशिमकं । ५।५ ५।५ ६ ६

चार, प्रकृति चौबीस। दोनोंके मिलकर स्थान आठ, प्रकृति अङ्गालीस। प्रमत्त और अप्रमत्त-में क्षायोपशमिकके स्थान सात आदि चार-चार। प्रकृति चौबीस-चौबीस। औपशमिक और क्षायिकमें स्थान छह आदि चार-चार। प्रकृति बीस-बीस। दोनों सम्यक्त्वोंके स्थान आठ-आठ। प्रकृति चालीस-चालीस। अपूर्वकरणमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व नहीं होता।

औपशमिक सायिकमें स्थान छह आदि चार, प्रकृति बीस। दोनों सम्यक्त्वोंके मिलकर स्थान आठ, प्रकृति चालीस। यहां तकके स्थानों और प्रकृतियोंको चौबीस भंगोंसे करणनोळु क्षायोपश्चिमकं पोरगाणियोपश्चिमकमुं क्षायिकमुभं बर्ड सम्यक्त्वमक्कुमिल्ल प्रत्येकं ष्रद्कावि चतुश्चतुःस्थानंगळुं विश्वतिविश्वति प्रकृतिगळुमागुत्तं विरलु ४ | ४ कूडियं दुस्था५१५ | ५१५ | ६ | ६ | २० | २०

नंगळुं ८ नाल्यत्तु प्रकृतिगळुमप्पुबु ४० । गुणकारंगळुमिप्पत्तनाल्कप्पुबु । २४ ॥ अनिवृत्तिकरणनोळु ओपशमिक सम्यक्त्यमुं श्वायिकसम्यक्त्यमुमप्पुविल्ल प्रत्येकं द्विप्रकृतिस्थानंगळो वो वेयप्पुबु । ५ । प्रकृतिगळुमरेडरडेयप्पुवंतागुत्तं विरलु कृष्टि स्थानंगळरडुं २ प्रकृतिगळु नाल्कुमप्पुबु । ४ । गुणकारंगळु चतुःकषायत्रिवेवकृतंगळु १ । १ । १ पन्नेरडप्पुबु १२ । मत्तमनिवृत्तिकरणन १ । १ । १ । १ । १ । स्वत्यक्तमेशयोळु कोपशमिकक्षायिकसम्यक्तवंगळ्गे प्रत्येकमेकप्रकृतिमो वो वे स्थानंगळागुत्तं विरलंग्द्र स्थानंगळप्पुबु । २ । प्रकृतियुं प्रत्येकमो वो वागुत्तं विरलंरडे प्रकृतिगळप्पुबु २ । गुणकारंगळ् संज्वलनक्रोषावि भेवविवं नाल्कप्पुबु । ४ ।।

१० सूक्ष्मसांपरायनोळु बौप्शमिकश्चायिकंगळ्गे प्रत्येकं सूक्ष्मलोभोवयस्थानमो बो वागुत्तं विरलर्डु स्थानंगळप्पुचु । २ । प्रकृतिगळुमेरडप्पुचु । २ । गुणकारमुं सूक्ष्मलोभिवनो वेयक्कुं १ । संबुष्टि :—

भौपशमिकक्षायिकयोः स्थानानि प्रत्येकं षट्कादीनि चत्वारि ४ ४ प्रकृतयहचत्वारिंशत् । एताव-५।५ ६ ६ २० २०

त्पर्यंतं सर्वत्र गुणकारवनुर्विशितः । अनिवृत्तिकरणे औपशमिकक्षायिक योः स्थानमेकैकं प्रकृती द्वे हे । गुणकारो १५ ११ द्वादश । अवेदमागे तयोः स्थानप्रकृती एकैके इति द्वे दे गुणकारवन्तुष्कं । सूक्ष्मसांपरायेऽपि तथा १११

स्थानप्रकृती दे दे गुणकारः सूक्ष्मलोभः । अत्रापूर्वकरणांतं स्थानानि प्रकृतीव्चैकीकृत्य चतुर्विवात्या गुणियत्वा तत्रानिवृत्तिकरणादेस्तद्गुणकारगुणितस्थानप्रकृतीनां प्रक्षेपे कृते तत्तदुक्तप्रमःणं स्थात् । अत्र प्रकरणे यथा

गुणा करें। अनिवृत्तिकरणके सवेद भागमें एक स्थान एक ओपशिमक क्षायिकमें, प्रकृति दो दो। दो सम्यक्त्वोंके मिळकर स्थान दो, प्रकृति चार। इनको बारह भंगोंसे गुणा करें। अवेद भागमें स्थान एक, प्रकृति एक। दोनों सम्यक्त्वोंके मिळकर स्थान दो, प्रकृति दो। इनको चार भंगोंसे गुणा करें। सूक्ष्म साम्परायमें एक स्थान, एक प्रकृति। दोनों सम्यक्त्वोंके दो स्थान, दो प्रकृति। इनको एक भंगसे गुणा करें।

अपूर्वकरण पर्यन्त स्थानों और प्रकृतियोंको जोड़कर चौबीससे गुणा करें। और उनमें अनिवृत्तिकरण आदिके अपने गुणकारसे गुणित स्थानों और प्रकृतियोंको मिलानेपर २५ स्थानों और प्रकृतियोंका जो प्रमाण गाथामें कहा है वह आ जाता है।

|                         | गुणस्थान        | असं | वैश | प्रमत्त | अप्रमत | अपू | अनि  | सू |
|-------------------------|-----------------|-----|-----|---------|--------|-----|------|----|
|                         | सम्यक्त्य       | 3   | 7   | 3       | 3      | २   | २    | २  |
|                         | वेदकस्थान       | 8   | 8   | 8       | 8      | 0   | 0    | 0  |
| औपश्च                   | क्षायिक स्थान   | 6   | 6   | 6       | 6      | 6   | २।२  | २  |
|                         | वेदक प्रकृति    | 32  | २८  | २४      | २४     | 0   | 010  | 0  |
| औपश०                    | क्षायिक प्रकृति | ५६  | 86  | Ko      | 80     | ४०  | ४।२  | २  |
| Andread Andread Andread | गुणकार          | २४  | 58  | २४      | २४     | २४  | १२।४ | 8  |

ई रचनेयोळसंयतावि गुणस्थानंगळोळपूर्वंकरणावसानमागि स्थानंगळुं प्रकृतिगळुं चतुविवञ्चित्त गुणकारंगळजुळळुवप्पुवरि स्थानंगळुं प्रकृतिगळुं बेरेवेर कूड्तं विरलु स्थानंगळ्यत्तारप्पुचु। ५६। वर्वं चतुविवञ्चतिगुणकारंगळिवं गुणिसुसं विरलुं। ५६। २४। सासि-रव मूनूरनाल्वत्तालकप्पुचु। १३४४। इवरोळिनवृत्तिकरणाविगळ स्थानंगळं मूवत्तनाल्कं ३४। कूडिकोळ्ळुत्तं विरलुं मुंपेळ्व सम्थक्तवाधित सर्वमोहनीयोवयस्थानंगळ् सासिरव मूनूरप्पत्तं टप्पुचु। ५१३७८। प्रकृतिगळुं कूडिवोडे मूनूर मूवत्तरङपु। ३३२। ववनिप्पत्तनाल्करिदं गुणिसुत्तं विरलुं ३३२। र४। येळ् सासिरवो मेनूररवत्तं टप्पु ७९६८। ववरोळिनवृत्तिकरणाविगळ्यत्ते दुं ५८ प्रकृतिगळं कूडिकोळ्ळुत्तं विरलुं मुं वेळव येंदुसासिरविष्पत्ताक प्रकृतिगळुं ८०२६ सम्यवस्वाधित-सव्वमोहनीयोवयप्रकृतिगळं बुदल्थं। ई मोहनीयस्थानोवयं प्रकरणवीळितु गुणस्थानोपयोग योगसंयमलेक्यासम्यक्त्वंगळनाधियिस मोहनीयोवयस्थानंगळुं प्रकृतिगळुं पेळलपट्टुवी प्रकारविवं १० जीवसमासंगळोळं गत्याविशेवमाग्गंपोगळोळमागमानुसारविवं मोहनीयोवयस्थानंगळुं प्रकृतिगळुं प्रकृतिगळुं योजिसकोळलपडुवुचु। मुंवेयुं येकचत्वारिज्ञज्जीवपवंगळोळमी युवयस्थानंगळुं प्रकृतिगळुं योजिसल्य-इवुचु।। अनंतरं मोहनीयसत्वस्थानप्रकरणमनेकावश्चायायासूत्रंगळिंवं पेळवपवः—

गुणस्थानेषूपयोगयोगसंयमलेश्यासम्य शत्वान्याश्रित्य मोहनीयोदयस्थानतत्त्रकृतय उक्तास्तथा जीवसमासेषु १५ गत्यादिविशेषमार्गणासु वक्ष्यमाणैकचत्वारिशज्जीवपदेषु चागमानुसारेण वक्तव्याः ॥५०७॥ अथ तत्सत्त्वप्रकरण-मेकादशगाथासूत्रीराह—

इस प्रकरणमें जैसे गुणस्थानोंमें उपयोग, योग, संयम, हेरया और सम्यक्तवके आश्रयसे मोहनीयके उदयस्थान और प्रकृतियोंकी संख्या कही है उसी प्रकार जीव समासोंमें गति आदि मार्गणाओंमें और आगे कहे गये इकताछीस जीव पदोंमें आगमके अनुसार २० कहना चाहिए॥५०७॥

आगे मोहनीयके सत्त्वका प्रकरण ग्यारह गायाओंसे कहते हैं-

## अट्ठ य सत्त य छक्क य चढु तिदुगेगाधिगाणि वीसाणि । तेरस बारेयारं पणादिएगूणयं सत्तं ॥५०८॥

अष्ट च सप्त च वट् च चतुरित्रद्वयेकाधिका विश्वतिः। त्रयोदशद्वादशैकादश पंचाद्येकोनकं सत्वं।।

अष्टसप्तषट् वतु स्त्रिद्व चेका विकर्विशातयस्त्रयोदशद्वादशैकादशपं चाधेको नं च सत्त्वं स्यात् । अत्र त्रिदर्शन-मोहपं चिशितचारित्रमोहमष्टाविशितकं । तत्र सम्यक्त्वप्रकृता वृद्धे लिलतायां सप्तिविशितकं । पुनः सम्यग्मिष्यात्वे छद्धे लिलते षड्विशितकं । पुनः अष्टाविशितके अनंता नुबंधि चतुष्के विसंयोजिते चतुर्विशितकं । पुनः मिष्यात्वे क्षपिते त्रयोविशितकं । पुनः सम्यग्मिष्यात्वे क्षपिते द्वाविशितकं । पुनः सम्यक्त्वे क्षपिते एकविशितकं । पुनः मध्यम-कषायाष्टके क्षपिते त्रयोदशकं । पुनः षंढे स्त्रीवेदे वा क्षपिते द्वादशकं । पुनः स्त्रीवेदे वा षंढे क्षपिते एकादशकं ।

आठ, सात, छह, चार, तीन, दो और एक अधिक बीस अर्थात् अठाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस तथा तेरह, बारह, ग्यारह और पाँच आदि एक एक हीन प्रकृतिरूप सत्त्व स्थान हैं—२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, २, २, २, १। इन्हें कहते हैं—

तीन दर्शन मोह और पचीस चारित्रमोह ये अठाईस प्रकृतिरूप सत्त्व स्थान हैं। इनमें-से सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्देलना करनेपर सत्ताईस प्रकृतिरूप सत्त्व होता है। पुनः सम्यक्मिण्यात्वकी उद्देलना करनेपर छन्बीस प्रकृतिक सत्त्व होता है। पुनः अठाईसमें-से अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन होनेपर चौबीस प्रकृति सत्त्व होता है। उनमेंसे मिण्यात्वका क्षय होनेपर तेईस प्रकृतिक सत्त्व होता है। मिश्र मोहनीयका क्षय होनेपर बाईस प्रकृतिक सत्त्व होता है। सम्यक्त्व मोहनीयका क्षय होनेपर इक्कीस प्रकृतिक सत्त्व होता है। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानरूप मध्यम कषायोंका क्षय होनेपर तेरह प्रकृतिरूप सत्त्व होता है। स्त्रीवेद और नपुंसक वेदमें-से एकका क्षय होनेपर बारह प्रकृतिरूप सत्त्व होता है।

मक्कुमवरोळ संज्वलनक्रोधमं श्विपिसिबोडे त्रिप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमवरोळ संज्वलनमानमं क्षपियिसिरोडे द्विप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमवरोळ् संज्वलनमायेयं क्षपियिसिरोडेकादशप्रकृतिसत्व-स्थानमक्कु । मा बादरलोभमं क्षिपियिसिदोडेकसूक्ष्मलोभप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमल्लि लोभसामान्य-विवमों वे प्रकृतिसत्वस्थानं पेळल्पट्दुदु। इंतु मोहनीयसत्वस्थानंगळु पिवनैष्वप्पुवें दु निर्हेशि-सल्पट्टुबु । १५ ॥

अनंतरमी पविनय्यदुं मोहनीयसत्वस्थानंगळं मिण्यादृष्टचाच्चपज्ञांतकषायगुणस्थानपर्यंत-माबगुणस्थानंगळोळु संभविसुव सत्वस्थानंगळं संख्येयं मुंबणगाथासूत्रदि वेळवपरः --

> तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से चदुसु पणियट्ठीए। तिण्णि य थूलेक्कारं सुहुमे चत्तारि तिण्णि उवसंते ॥५०९॥

त्रीण्येकस्मिन् एकस्मिन्नेकं हे मिश्रें चतुषुं पंचितवृत्ती। त्रीणि च स्थूले एकादश सूक्ष्मे १० चत्वारि त्रीण्युपशांते ॥

त्रीण्येकस्मिन् मूर्वं सत्वस्थानंगळीं दुं मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोळप्युव ३ ॥ एकस्मिन्नेकं सासादनगुणस्थानमो दरोळो दे सत्वस्थानमक्कुं १।। द्वे मिश्रे मिश्रगुणस्थानदोळरडु सत्वस्थानं । गळप्पुन् २। चतुर्षु पंच असंयतावि नाल्कुगुणस्थानंगळोळ् प्रत्येकं पंच अध्वय्दु सत्वस्थानंगळप्पुन् ५ ॥ निवृत्तौ अपूर्वकरणनोळ् त्रीणि च मूरु सत्वस्थानंगळप्पुव । ३ ॥ स्यूछे अनिवृत्तिकरणनोळ् १५ एकादश पन्नों दु सत्वस्थानंगळप्पुचु ११ ॥ सूक्ष्मे सूक्ष्मसांपरायनोळ चत्वारि नाल्कु सत्व स्थानं-गळणुवु ४ ।। उपशांते उपशांतकषायनोळु त्रीणि मूरु सत्वस्थानंगळणुवु ३ ।। अनंतरमीस्थानंगळ-वाउवंदडे पेळदपर:--

पुनः षण्णोकषाये क्षपिते पंचकं । पुनः पुंवेदे क्षपिते चतुष्कं । पुनः संज्वलनक्रोधे क्षपिते त्रिकं । पुनः संज्वल-नमाने क्षपिते द्विकं । पुनः संज्वलनमायायां क्षपितायामेककं । पुनः बादरलोभे क्षपिते सूक्ष्मलोभरूपमेककं । २० उभयत्र लोभसामान्येनैक्यं ॥ ५०८ अमीषां पंचदशानां गुणस्थानसंभवमाह—

मिथ्यादृष्टी त्रीणि सासादने एकं मिश्रे द्वे असंयतादिचतुर्षु पंच पंच अपूर्वकरणे त्रीणि अनिवृत्तिकरणे एकादश सूक्ष्मसांपराये चत्वारि उपशांतकषाये त्रीणि ॥५०९॥ तानि कानीति चेदाह-

तथा उनमें-से शेष दूसरेका क्षय होनेपर ग्यारह प्रकृतिरूप सत्त्व होता है। छह हास्यादि नो-कषायोंका क्षय होनेपर पाँच प्रकृतिरूप सत्तव होता है। पुरुषवेदका क्षय होनेपर चार २५ प्रकृतिरूप सत्तव होता है। संव्वलन क्रोधका क्षय होनेपर तीन प्रकृतिरूप सत्तव होता है। संबब्धन मानका क्षय होनेपर दो प्रकृतिरूप सत्त्व होता है। संब्बछन मायाका क्षय होनेपर एक बादर लोभरूप सत्त्व होता है। बादर लोभका क्षय होनेपर सूक्ष्म लोभरूप सत्त्व होता है। बादर और सूक्ष्म लोभ एक ही प्रकृति है। इससे दोनोंका एक ही स्थान कहा है। इस प्रकार पन्द्रह सत्त्व स्थान हैं ॥५०८॥

इन पन्द्रह स्थानोंका गुणस्थानोंमें सत्त्व बतलाते हैं —

मिध्यादृष्टिमें तीन, सासादनमें एक, मिश्रमें दो, असंयत आदि चारमें पाँच-पाँच, अपूर्वकरणमें तीन, अनिवृत्तिकरणमें ग्यारह, सूक्ष्म साम्परायमें चार और उपशान्त कषायमें तीन सत्त्व स्थान होते हैं ॥५०९॥

# पढमतियं च य पढमं पढमच्चवुवीसयं च मिस्सम्मि । पढमं चडवीस चऊ अविरददेसे पमत्तिदरे ॥५१०॥

प्रथमित्रकं च प्रथमं प्रथमं चतुव्विशतिकं च मिश्रे प्रथमं चतुव्विशति चत्वारि अविरत वेशसंयत प्रमत्तेतरेषु ॥

प्रथमित्रकं च अष्टाँवशत्यावि प्रथमित्रस्थानंगळु मिण्यादृष्टियोळण्युषु । २८।२७।२६ । एकं बोर्ड चतुगंतिय मिण्यादृष्टिजोवंगळु सम्यक्त्वप्रकृतियुमं मिश्रप्रकृतियुमनुद्वेत्लनमं माळ्पनणुदाँरवं प्रथमं सासादननोळु प्रथममष्टााँवशित प्रकृतिस्थानमा दे सत्वमक्कुं । २८ ।। प्रथमं चतुन्विशित्तकं च मिश्रे मिश्रनोळुमष्टाविशति प्रकृतिसत्वस्थानमुं चतुन्विशित्तकृतिसत्वस्थानमुमेरडयण्पुवु । २८ । २४ । एतं बोर्डनंतानुवंधिचतुष्टयमं विसंयोजितिव असंयतादिगळु सम्यग्मिण्यात्वप्रकृत्यु-१० वर्याददं मिश्रपरिणामगळण्युदाँरदं प्रथमं चतुन्विश्वशति चत्वारि असंयतदेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरोळु प्रत्येकमष्टाविशतिप्रकृतिसत्वस्थानमु चतुन्विश्वशत्यादि चतुःसत्वस्थानंगळण्युवु । २८।२४।२३।२२।२१। एकं वोडा नात्कुं गृणस्थानवित्तगळे अनंतानुवंधिचतुष्टयमं विसंयोजिसुवरु । मिण्यात्वमुमं मिश्रमुमं सम्यक्तवप्रकृतियुमं कर्माददं क्षिपियसुवरुमणुदाँरदं मेले अपूर्वंकरणाद्युपशमश्रेणिय चतुग्गुंणस्थानर्शिळ अपकश्रेणियोळष्टकषायानिवृत्तिपर्यंतं संभविसुव सत्वस्थानंगळं पेळवपरु :—

### अडचउरेक्कावोसं उवसमसेहिम्मि खवगसेहिम्मि । एक्कावीसं सत्ता अट्ठकसायाणियद्वित्ति ॥५११॥

अष्ट चतुरेकविशतिरपशमश्रेण्यां क्षायकश्रेण्यामेकैकविशतिः सत्वान्यष्टकषायानिवृत्ति-पर्यंतं ॥

मिध्यादृष्टी त्रीण्यष्टाविशतिकादीनि सम्यक्त्विमश्रप्रकृत्युद्वेल्लनयोश्चतुर्गतिजीवानां यत्र करणात्।
२० सासादनेऽष्टाविशतिकं। मिश्रे द्वे अष्टाविशतिक नतुर्विशतिके, विसंयोजितानंतानुबंबिनोऽपि सम्यग्मिध्यात्वोदये तत्र गमनात्। असंयतादि नतुर्षु पंच प्रत्येकं अष्टाविशतिकं चत्वारि चतुर्विशतिकादीनि, विसंयोजितानंतानु- बंबिनः क्षपितिमध्यात्वादित्रयाणां च तेषु संभवात् ॥५१०॥

#### वे कौन हैं ? यह कहते हैं-

मिश्यादृष्टिमें अठाईस, सत्ताईस और छड्वीस रूप तीन सत्त्व स्थान हैं; क्योंकि २५ मिश्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों गतिके जीव सम्यक्त्व प्रकृति और मिश्र प्रकृतिकी उद्वेलना करते हैं। सासादनमें अठाईस प्रकृतिका एक ही सत्त्व होता है। मिश्रमें अठाईस और चौबीस प्रकृतिरूप दो सत्त्वस्थान हैं; क्योंकि अनन्तानुबन्धीको विसंयोजन करनेवाले भी सम्यक् मिश्यात्वके उद्यमें मिश्र गुणस्थानमें जाते हैं। असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें-से प्रत्येकमें पाँच-पाँच स्थान होते हैं—अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस प्रकृतिरूप। क्योंकि अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और मिश्यात्व आदि तीनका क्षय इन गुणस्थानोंमें होता है। १९१०।।

१०

उपज्ञमश्रेणियोळ अपूर्वकरणाद्युपजांतकषायपय्यंतमाद नाल्कुं गुणस्थानंगळोळ प्रत्येकमष्ट चतुरेकविज्ञतिः अष्टाविज्ञति प्रकृतिसत्वस्थानमुं चतुर्विवंज्ञतिप्रकृतिसत्वस्थानमुमेकविज्ञतिप्रकृति-सत्वस्थानमुमप्पुषु । २८।२४।२१ । एतं बोड्यज्ञमश्रेणियनंतानुबंधिचतुष्ट्यमुं विसंयोजिसवयुं विसंयोजिसियुं दर्शनमोहनीयमं क्षपियिसियुं मेणु क्षपियसवयुमारोहणमं माळपरप्पुदर्शिदं, क्षपक-श्रेण्यां क्षपकश्रेणियोळु अपूर्वकरणनोळमष्टकषायानिवृत्तिकरणपर्यंतं नियमविवनेकविज्ञति प्रकृतिसरवस्थानमदकुं २१ ॥

अनंतरं क्षपकाष्टकषायानिवृत्तिकरणभागेयिवं मेले अनिवृत्तिकरणंगे सत्वस्थानंगळं पेळवपरः---

तेरसबारेयारं तेरसबारं च तेरसं कमसो। पुरिसित्थिसढंवेदोदयेण गदपणगबंधिम्म ॥५१२॥

त्रयोदश द्वादशैकादशत्रयोदश द्वादश च त्रयोदश क्रमशः। पुरुषस्त्रीषंडवेदोदयेन गतपंचक-वंधे।।

अष्टकषायक्षपणानंतरं पुंवेदोदयदिवं क्षपकश्चे ण्यारोहणं गेय्द पंचप्रकृतिवंधकानिवृत्तिकरणंगे त्रयोदश द्वादशैकादश प्रकृतिसत्वस्थानंगळण्पुत्र । १३ । १२ । ११ । स्त्रीवेदोदयदिवं क्षपकश्चेण्या-रोहणं गेय्द पंचवंधकानिवृत्तिकरणनोळु त्रयोदश द्वादशत्रयोदशप्रकृतिसत्वस्थानमुं द्वादशप्रकृति- १५ सत्वस्थानमक्तुं १३ । १२ । नपुंसकवेदोदयदि क्षपकश्चेण्यारोहणं गेय्द पंचवंधकानिवृत्तिकरणनोळु त्रयोदश त्रयोदश प्रकृतिसत्वस्थानमक्तु । १३ । मदंतं वोडे पुंवेदिपंचवंधकानिवृत्तिकरणनोळ्य-कष्यायंगळ क्षपियसल्पडुत्तिरसु पदिमूरं षंडवेदं क्षपियसल्पडुत्तिरसु पन्नरंडुं स्त्रीवेदं क्षपियसल्प-

उपशमश्रेण्यां चतुर्गुणस्थानेषु प्रत्येकमष्टाविश्वतिकचतुर्विशितिकैकविशितिकानि त्रीणि विसंयोजितानंतानुबंधिनः क्षिपितदर्शनमोहसप्तकस्य तत्सत्वस्य तत्रारोहणात् । क्षपकश्रेण्यामपूर्वकरणे अष्टकषायानिवृत्तिकरणे २०
चैकविशितिकमेव ॥५११॥

तत उपरि पुंवेदोदयारुढस्य पंचबंधकानिवृत्तिकरणे त्रयोदशकद्वादशकैकादशकानि । अध्टक्षायक्षपणा-

उपराम श्रेणिके अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानों में-से प्रत्येक में अठाईस, चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं, क्यों कि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करने-बाछे और अनन्तानुबन्धी तथा तीन दर्शनमोहका क्षपण करने बाछे के चौबीस और इक्कीस २५ प्रकृतिक सत्त्व होता है और ऐसे जीव उपराम श्रेणिपर आरोहण करते हैं। क्षपकश्रेणिमें अपूर्वकरणमें और अनिवृत्तिकरणमें आठ कषायों का क्षय करने से पूर्व इक्कीस प्रकृतिक ही सत्त्वस्थान होता है।।५११।।

उससे ऊपर जो पुरुषवेदके उद्यसे श्रेणि चढ़ता है उसके जहाँ अनिवृत्तिकरणमें पुरुष-वेद और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभका बन्ध होता है उस भागमें तेरह, बारह और ३० ग्यारह प्रकृतिरूप तीन सत्त्वस्थान हैं। क्योंकि आठ कषायोंके क्षयके अनन्तर स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका क्रमसे क्षिय होता है। जो स्त्रीवेदके उद्यके साथ श्रेणि चढ़ता है उसके

बुत्तिरलु पन्नो वुं प्रकृतिसत्वस्थानंगळप्पुवु । स्त्रीवेदिपंखवंश्वकानिवृत्तिकरणनोळमंते अष्टकषायंगळ् क्षिपियसल्पबृत्तिरलु पित्र प्रकृतिसत्वस्थानंगळप्पुवु । षंड-वेदिपंखवंश्वकानिवृत्तिर्गेअष्टकषायक्षपणानंतरं स्त्रीवेदक्कं पुंवेदक्कं युगयत्क्षपणाप्रारंभमक्कुमप्पु-विदेवं त्रयोदशप्रकृतिसत्वस्थानमेयक्कुं । संवृष्टि रखना विशेषिमदु :—

| इवर विवरणं मोह<br>वंधोंवयसत्व=।। | ह्नीयत्रिसंयो      | गदोलु द्वयाधिकर  | ण एकादेय                       | त्रिप्रकारदोलुयोडि    | सिको बुदु=           |
|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ख.<br>१८ स्था १८ १८              | १<br>२<br>३<br>स ४ | १<br>२<br>३<br>• | १<br>२<br>३<br>स ४             | थ प्र<br>सं           | १<br>२<br>३<br>स ४।५ |
| नों ७ ४<br>४।<br>५।<br>१३।<br>२२ |                    | 1 9              | ११<br> १२<br> १२<br> १३<br> २१ | ना ७ \ <u>इं</u>   सं | ११<br>१२<br>१३<br>२१ |

## पुरिसोदयेण चिंदे अंतिमखंडं तिमोत्ति पुरिसुदओ । तप्पणिधिम्मिदराणं अवगदवेदोदयं होदि ॥५१३॥

पुरुषोवयेन चटिते चरमखंडचरमसमयपर्यंतं पुरुषोदयः । तत्प्रणिघावितरयोरपगतवेदोदयो भवति ॥

पुरुषोदयेन पुंवेदोदयिंदं चिडिदे क्षपकश्रेण्यारूढनोळ् अंतिमखंडंतिमोत्ति चरमखंड चरम-त्रु समयप्रयंतं पुंवेदोदयप्रथमस्थित्यायामदोळ् नपुंसकवेदक्षपणाखंडमुं स्त्रीवेदक्षपणाखंडमुं पुंवेद-क्षपणाखंडमुमंब त्रिखंडंगळोळु चरमपुंवेदक्षपणाखंडचरमसमयपर्यंतं पुरुषोदयः पुंवेदोदयमुं

नंतरं तत्र षंढस्त्रीवेदयोः क्रमशः क्षपणात् । स्त्रीवेदोदयारूढस्य तत्र त्रयोदशकं षंढे क्षपिते च द्वादशकं षंढोदयारूढस्य तत्र त्रयोदशकमेव स्त्रीपुंवेदयोर्युगपत्क्षपणाप्रारंभात् ॥ संदृष्टिः—

तो तेरह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान हैं और नपुंसक वेदका क्षय होनेपर बारह प्रकृतिरूप सत्त्व १५ स्थान हैं। जो जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़ता है उसके तेरह प्रकृतिरूप ही सत्त्वस्थान हैं; क्योंकि वह नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका क्षपण एक साथ प्रारम्भ करता है।।५१२।।

जो पुरुषवेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ता है उसके अन्तिम खण्डके अन्तिम समय पर्यन्त पुरुषवेदके उदयकी प्रथम स्थितिके कालमें नपुंसक वेद क्षपणाखण्ड, स्त्रीवेद क्षपणाखण्ड और एरुषवेद क्षपणाखण्डोंमें-से अन्तिम खण्डके अन्तिम समय पर्यन्त पुरुषवेदका उदय और पुंवेदबंघमुं निरंतरमक्कु । तत्प्रणिषौ आसैवळियोळ् इतरयोः इतरंगळप्य स्त्रीवंडवेदंगळगे अपगत-वेदोदयो भवति । वेदोदयरहितमक्कुमंतागुत्तं विरस्तु :—

> तद्ठाणे एककारस सत्ता तिण्होदयेण चिह्नदाणं। सत्तण्हं समगंछिदी पुरिसे छण्हं च णवगमित्थित्ति।।५१४।।

तत्स्थाने येकादशसत्वं त्रयाणामुदयेन चटितानां सप्तानां समिच्छित्तिः पुरुषे षण्णां च नवक- भस्तीति ।।

तत्स्थाने आ पुंवेदोदयारूढानिवृत्तिसवेदचरमखंडदोळमा सैवळिय छीषंडवेदोदयारूढरगळु वेदोदयरहितस्थानद्वयदोळं एकादशसत्वं नोकषायसप्तकमु संज्वलनकषायचतुष्कमुभें ब पन्नों दुं प्रकृतिगळुं प्रत्येकं सत्वमक्कुमवरोळु त्रयाणामुदयेनारूढानां मूरुवेदोदयंगीळदं क्षपकश्चेण्यारूढर-

|          | 8    | १          |          | 2    | १          |          | 8    | 8          |
|----------|------|------------|----------|------|------------|----------|------|------------|
|          | 7    | २          |          | २    | २          |          | 7    | २          |
|          | ş    | 3          |          | 3    | ३          |          | ą    | ą          |
|          | बं ४ | स४         |          | बं ४ | स४         |          | बं ४ | स४।५       |
| o<br>नो७ | 8    | ११         | o<br>नो७ | 8    | ११         | o<br>नो७ | 4    | 88         |
|          | 8    | १३         |          | ٧    | <b>१</b> २ | इ        |      | १२         |
|          | 4    | 183        |          | 4    | १२         | सं       |      | <b>१</b> ३ |
|          |      | <b>१</b> ३ | सं       |      | १३         |          |      | <b>१</b> ३ |
|          |      | 28         |          |      | २१         |          |      | २१         |
|          | न    |            |          | इ    |            |          | ţ    |            |

पुंवेदोदयेन क्षपकश्रेण्यारूढे चरमसमयपर्यंतं पुंवेदोदयप्रथमस्थित्यायामे षंढक्षपणाखंडस्त्रीक्षपणाखंड- १० पुंक्षपणाखंडेषु चरमे खंडे चरमसमयगर्यंतं पुंवेदस्योदयो बंधरच निरंतरो भवति । तत्प्रणिधौ चेतरवेदयोरपगत- बेदोदयो भवति ॥५१३॥ एवं सित-

तस्मिन् पुंवेदोदया हढानिवृत्तिसवेद वरमखंडे तत्प्रणिषौ स्त्रीषंढोदया हढियो रवेदोदयस्थानद्वये च सप्तनो-

बन्ध निरन्तर होता है। उस पुरुषवेदकी क्षपणाके अन्तिम खण्डके निकट शेष नपुंसक वेद और स्त्रीवेदके उदयका अभाव हो जाता है।।५१३।।

ऐसा होनेपर-

पुरुषवेदके उदय सहित श्रेणि चढ़नेवाछेके अनिष्ठत्तिकरणके सवेदभागके अन्तिम खण्डमें, उसी खण्डके निकट अनिष्ठत्तिकरणके उस अन्तिम खण्डके कालमें और स्त्रीवेद और गळ्गे सप्तानां समिष्ठितः सप्तनोकषायंगळगे युगपस्त्रपणा प्रारंभमुमवर्क तच्चरमखंड चरम-समयदोळ युगपत्सत्वव्युच्छित्तियुमक्कुमिल्ल पुरुषे पुरुषवेदोदयारूढनोळ खण्णां च बण्णोकषायं-गळगेय सत्वव्युच्छित्तियक्कुमेकं दोडं नवकमस्तीति पुंवेदनवकवंधसमयप्रबद्धंगळ क्षिपितावशेषंगळ समयोनावळि प्रमितंगळुं संपूर्णंसमयप्रबद्धंगळु संपूर्णाविलप्रिमतंगळुमंतु समयोनद्वचाविलमात्र-१ नवकवंधसमयप्रबद्धंगळु सत्वमुंटप्पुवर्रियमदंति दोडे पुंवेदंनवप्रद्दनाधिकारदोळु समानवंधोदय-व्युच्छित्तिप्रकृतिगळु मूवत्तो दरोळु पिठतमप्पुदरियमदक्के बंधोदयंगळु युगपद्व्युच्छित्तिगळप्पु-वप्पुदरिदं पुंवेदोदयचरमसमयदोळु समयोनद्वचावळिमात्रंगळप्पुववक्के संदृष्टि —

| ४।४      | 818  | ४।४ | 4   |                 |
|----------|------|-----|-----|-----------------|
| श११      | ४।११ | 4   | 88  | शशकाषाष्ट्राक्ष |
| 18/      | 18/  | 1   | 1   | आ००००वाघा       |
| \ u \ 93 | •    | •   | /95 | 000             |
| /4/5.    | (    | '   |     | 0               |

कषायचतुस्संज्वलना इत्येकादश सत्त्वमस्ति । त्रिवेदोदयारूढानां सप्तनोकषायक्षपणाप्रारंभः चरमखंड चरमसमये सत्त्वव्युच्छित्तिश्च युगपदेव । तत्र पुंवेदोदयारूढे तु समयोनाविलमात्रक्षपितावशेषा आवलीमात्रसंपूर्णाश्च १० पुंवेदस्य नवकबंधसमयप्रबद्धाः संतीति षण्णोकषायाणामेव सत्त्वव्युच्छित्तिः । ते च नवकसमयप्रबद्धाः स्वस्वबंध-समयादचलावलौ गतायां प्रतिसमयमेकैकफालि परमुखेनवोदयंतः, आवलिकाले क्षोयमाणाः समयोनद्वयाविल-काले सर्वे उच्छिष्टाविलमात्रनिषेकैः सह क्षीयंते । गलितावशेषास्तु समयप्रबद्धांशत्वात्समयप्रबद्धाः इत्युच्यंते ।

नपुंसक वेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़नेवालेके स्त्रीवेद नपुंसकवेदके उदयका अभावरूप दो स्थानों में पुरुषवेद सहित छह नोकषाय और चार संजलन इन ग्यारह प्रकृतिरूप स्थान होता १५ है। तीनोंमें-से किसी भी एक वेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़नेवालोंके सात नोकषायोंकी क्षपणाका प्रारम्भ और अन्तिम खण्डके अन्तिम समयमें उन सात कषायोंकी सत्तव व्युच्छित्ति एक साथ होती है। उसके होनेपर चारका ही सत्तव रहता है। किन्तु इतना विशेष है-जो पुरुषवेदके उदयके साथ श्रेणी चढ़ा है उसके एक समय कम दो आवली प्रमाण समय-प्रबद्धोंमें-से एक समय कम आवली प्रमाण क्षय होनेके परचात् सम्पूर्ण आवली प्रमाण पुरुषवेदके नवक समयप्रबद्ध पाये जाते हैं। अतः उसके छह नोकषायोंकी ही सत्त्व न्युच्छिति होती है। इससे पुरुषवेद सहित श्रेणि चढ़नेवाछेके पाँचका सत्त्व रहता है। जिनका बन्ध हुए थोड़ा समय हुआ हो और जो संक्रमण आदि करनेके योग्य न हों ऐसे नृतन समयप्रबद्धके निषेकोंको नवक समयप्रबद्ध कहा है। वे नवक समयप्रबद्ध अपने-अपने बन्धके प्रथम समयसे छेकर आवली प्रमाण कालमें अन्य अवस्थाको प्राप्त नहीं होते, इससे २५ इस आवलीकालको अचलावली कहते हैं। उस अचलावलीके बीतनेपर प्रति समय वे नवक समयप्रबद्ध एक-एक फालि परमुखरूपसे उदय होकर आवलीकालमें क्षय होते हुए एक समय कम दो आवली कालमें सब उच्छिष्टावली मात्र निषेकोंके साथ क्षयको प्राप्त होते हैं। 'गलितावशेष' अर्थात् गलनेके परचात् अवशेष समयप्रबद्धके जो निषेक रहते हैं वे समय-प्रबद्धके अंश हैं, इससे उनको भी समयप्रबद्ध कहा है।

इल्लि नवकसमयप्रबद्धको अंकसंदृष्टि नाल्कु ४। अवक्कचलाविलकालमाबाघयक्कुमायचलाविलिगेयुं नाल्कु शून्यं संदृष्टियक्कुं। आ नवकसमयप्रबद्धमचलाविलकालमं कळियलोडनाविलमात्रपाळिगळपुतु । ४। अवरोळ समयं प्रत्येकैकपाळिगळिकहृतं विरलाविळमात्रकालक्कुदियसि
पोपुनंतु पोगुत्तं विरल् गळितावशेषसमयप्रबद्धंगळ एकद्वित्रयाविपाळिगळगं समयप्रबद्धांशत्वविवं
समयप्रबद्धमें दु पेळलपट्टुवी समयोनद्वचाविलमात्रनवकवंधसमयप्रबद्धंगळ पुंवेबोवयाक्टचतुक्वंधकानिवृत्तिकरणवेवरहिलभागबोळ सत्वमक्कुमवक्के स्वमुखोवयमिल्लवे परमुखोवयबोळ समयोनद्वचाविळमात्रकालक्कुच्छिष्टाविलमात्रनिषेकंगळ सहितमागि केदुवुवे वरिषुदु । उच्छिष्टाविलयं बुदेने वोड उवयमुळळ प्रकृतिगळगाविलमात्रनिषेकंगळविष्टमावागळवक्के स्वमुखोवयमिल्लवे
परमुखोवयविद्यमेयाविळमात्रकालक्के प्रतिसमयमेकैकनिषेकक्रमविवं किद्वुवु । मत्तमुद्धयरहित
प्रकृतिगळगाविलमात्रनिषेकंगळं कळेदु लक्षिसल्यट्ट चरमस्थितिकांडकचरमपाळि किद्वुतं विरल् १०
शेषोच्छिष्टाविलमात्रनिषेकंगळं कळेदु लक्षिसल्यट्ट चरमस्थितिकांडकचरमपाळि किद्वुतं विरल् १०
शेषोच्छिष्टाविलमात्रनिषेकंगळं क्षयणे इल्लप्युवर्रितं स्थितोत्कसंक्रमविधानविवं परमुखोवयविद्यमाविलमात्रकालक्के प्रतिसमयमेकैकनिषेकंगळ संक्रमिसि केट्टु पोपुवे वरिवृदु ।

उक्तात्र्यानुवादपुरस्सरमागियानिवृत्तिकरणनोळु सत्वस्थानविशेषंगळं पेळदपर ।

| संदृष्टिः      | •                     |                |                       |                      |                                                           |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ब ४।<br>४<br>४ | स ४<br>११<br>१३<br>१३ | बं ४<br>४<br>४ | स ४<br>११<br>१२<br>१२ | बं ४ स ४ ५ ५ ११ ५ १२ | १।२।३।४।४।४।४।४।४।<br>आ०।०।०।०। <b>बाधा</b><br>० ० ०<br>० |

अत्र नवकसमयप्रबद्धस्यांकसंदृष्टिश्चतुष्कं । तस्याचलाविलराबाघा । तस्याः संदृष्टिश्चतुःशून्यं । उच्छिष्टा-विलस्तु उदयागतानामाविलमात्रका अनुदयागतानामाविलमात्रिनिषेकानतीत्य लक्षितचरमस्थितिकांडकचरम- १५ फालिपतनेऽविशष्टाविलमात्रनिषेकाश्च क्षपणां विना स्थितोक्तसंक्रमविचानेन परमुखोदयेनैव प्रतिसमयमेकैक-निषेकगलनक्रमेण विनश्यंतीति ॥५१४॥ उक्तार्थानुवादपुरस्सरमनिवृत्तिकरणे सत्त्वस्थानविशेषानाह—

संदृष्टिमें नवक समयप्रबद्धकी पहचान चारका अंक है। उस समयप्रबद्धकी अवाधा अचलावली प्रमाण है। उसमें उसका उदयादि नहीं होता। उसकी पहचान चार बिन्दी हैं। उच्छिष्टावलीका अभिप्राय—जो कर्म उदयको प्राप्त हैं उनके आवली मात्र होष रहे निषेक और जो कर्म उदयको प्राप्त नहीं हुए उनके आवली मात्र निषेकोंको लाँघकर स्थितिक अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालीके पतनमें आवलीकाल मात्र होष रहे निषेक, वे अपणा बिना संक्रम विधानके द्वारा अन्य प्रकृतिक्ष हो परमुख उदय द्वारा प्रति समय एक-एक निषेक क्रमसे गलकर नष्ट होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वेदके अपणा कालमें जो पुरुषवेदके नवक समयप्रबद्धका सत्व होष रहता है वह कोध अपणाकालमें कोधक्ष परिणमन करके नष्ट होता है। इससे वहाँ पाँचका भी सत्व जानना ॥५१४॥ इस अर्थको कहकर अनिवृत्ति-करणमें सत्त्वस्थानोंका विशेष कहते हैं—

# इदि चदुबंधं खवगे तेरस वारस एगार चउसत्ता । तिदु इगिबंधे तिदु इगि णवगुच्छिट्ठाणविववक्खा ॥५१५॥

इति चतुरुवैधक्षपके त्रयोवशद्वादशैकावशचत्वारि सत्वानि । त्रिद्वधेकवंधे त्रिद्वधेकं नवको-चिक्कष्टानामविवक्षा ॥

द्वाताप्रकारिव चतुब्बंधक्षपके नपुंसकवेदोवयारूढ सवेदानिवृत्तिकरणचरमसमयचतुब्बंध-कनोळ् त्रयोदशत्रयोदशप्रकृतिसत्वस्थानमक् द्वादशस्त्रीवेदोदयारूढप्रविद्वादयारूढप्रगतवेदोदयानिवृत्ति-चतुब्बंधकनोळ् द्वादशप्रकृतिसत्वस्थानमक् । एकादश्यंडवेदस्त्रीवेदोदयारूढप्रगतवेदोदयानिवृत्ति-करणक्षपकचतुब्बंधकरोळेकादशप्रकृतिसत्वस्थानमक् । चत्वारि सत्वानि मत्तमा पंडवेद स्त्रीवेद-पृंदेदोदयारूढप्रगतवेदोदयानिवृत्तिकरण चतुब्बंधकक्षपकरोळ् चतुःप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमित्लिये १० मत्तमा पु वेदोदयारूढप्रगतवेदोदयानिवृत्तिकरणप्रथमभागचतुब्बंधकनोळ् पंचप्रकृतिस्थानम् सर्व-मक्कुमेक दोडे गुणस्थानिवष्यसत्वस्थानसंख्याप्ररूपणयोळनिवृत्तिकरणनोळ् सत्वस्थानंगळ् पन्नो दु । पु वेदनवकबंधसत्वं चतुब्बंधकानिवृत्तिकरणनोळ् विविध्यसत्पट्टुदर्शिदं ।

अल्लिवं मेले नपुंसकवेवस्त्रीवेवपुंवेवत्रितयोवयारूढापगतवेदोवयानिवृत्तिकरणक्षपकरगळु त्रिद्वचेकवंघे त्रिबंघ एकबावरलोभकषायबंधभागगळोळु यथाक्रमविवं त्रिद्वचेकं त्रिबंधकनोळु १५ त्रिप्रकृतिसत्वस्थानमुं द्विबंधकनोळु द्विप्रकृतिसत्वस्थानमुं संज्वलनलोभैकप्रकृतिबंधकनोळु संज्वलनलोभैकप्रकृतिसत्वस्थानमकुमा त्रिद्वचे कवंधकस्थानकंगळोळु पुंवेदबंधदोळपेळवंते नवको- चिछच्दानां नवकबंधसमयोनद्वयावळिमात्रसमयप्रबद्धंगळ सत्वमुं उच्छिष्टावळिमात्रोदयावळमात्रसमयप्रबद्धंगळ सत्वमुं उच्छिष्टावळिमात्रोदयावशेषप्रथम-

इति उक्तप्रकारेण षंढोदया ६ ढस्य सवेदानिवृत्तिकरण चरमसमय चतुर्बंघके सत्त्वं त्रयोदशकं । स्त्रीवेदो-दया रूढस्य द्वादशकं । षंढस्त्रीवेदोदया रूढापगतवेदोदय चतुर्बंधके एकादशकं । पुनः षंढस्त्रीवेदोदयानां तत्र २० चतुष्कं पुंवेदोदया रूढस्य पंचकमपि तदेकादशस्थानेषु पुंवेदनवकसत्त्वस्य विवक्षितत्वात् । तत उपरि त्रिवेदो-

इस कहें विधानके अनुसार जो नपुंसक वेद सहित ओण चढ़ता है उसके वेद सहित अनिवृक्तिकरणके अन्तिम समयमें, जिसमें मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध होता है, तेरह प्रकृतियोंका सत्त्व है। जो स्त्रीवेदके उदय सहित श्रेणी चढ़ता है उसके उसी समयमें बारह प्रकृतियोंका सत्त्व है। जो नपुंसकवेद या स्त्रीवेदके उदयके साथ श्रेणी चढ़ता है उसके वेदके उदयसे रहित तथा चार प्रकृतियोंके बन्धवाछे भागमें ग्यारहका सत्त्व है। पुनः नपुंसकवेद या स्त्रीवेद सहित श्रेणि चढ़नेवाछेके सात नोकषायोंका क्षय होनेपर चार प्रकृतिकप सत्त्व-स्थान होता है। पुरुषवेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़नेवाछेके पाँच प्रकृतिकप भी सत्त्वस्थान होता है। क्योंकि उसके ग्यारहके सत्त्वस्थानमें पुरुषवेदके नवक समयप्रवद्धकी विवक्षा है। उससे ऊपर तीनों ही वेदोंके उदय सहित श्रेणी चढ़नेवाछोंके जहाँ तीन, दो और एक प्रकृतिका बन्ध पाया जाता है ऐसे तीन भागोंमें क्रमसे तीनकप, दोक्रप और एकरूप सत्त्व-स्थान होता है। यहाँ पूर्ववत् नवक बन्धके एक समय कम दो आवछी प्रमाण समयप्रवद्ध और उच्छिष्टावछी मात्र उदयसे अवशेष प्रथम स्थितिके निषेक यद्यपि हैं तथापि यहाँ उनकी विवक्षा नहीं है। जैसे पुरुषवेदके नवक समयप्रवद्धका सत्त्व अवशेष रहनेपर वह क्रोध

स्थितिनिषेकंगळुं सत्यगुंदागुत्तिमिद्दांडमवक्के अविवक्षा स्यात् अविवक्षयकुं। इंतनिवृत्तिकरणनोळुपश्चमश्रेणियोळच्दाविशित्वजुिवशत्येकविशति ।। त्रिस्थानगळुं त्रिस्थानंगळोळु । २८ । २४ ।
२१ । क्षपकश्रेणिय एकविशतिप्रकृतिसत्वस्थानमुं त्रयोदशदादशैकादश पंचचतुत्त्रिद्धचेकप्रकृतिसत्व
स्थानंगळो भत्तप्पुववरोळेकविशतिस्थानं पुनरुक्तमं दु बिट्टेकादशसत्वस्थानंगळं दु पेळलपट्दुदु ।
क्षपक । १३ । १२ । ११ । ५ । १ । ३ । २ । १ । उप । २८ । २४ । ११ । कूडि ११ ।। सूक्ष्मसांप- ५
रायनोळु अष्टाविशति चतुव्विशत्येकविशति त्रिस्थानंगळपश्चमश्रेणियोळप्पुत्रु । क्षपकश्रेणियोळु
सूक्ष्मलोभप्रकृतिस्थानं सत्त्वमो वियक्कुं । १ । कूडि चतुःस्थानंगळप्पुत्रु । २८ । २४ । २१ । १ ।
इत्ति सूक्ष्मसांपरायंगे सूक्ष्मलोभसत्वमं ते वोडे बादरसंज्वलनलोभक्कद्वकण्णेकरणसहचारितापूर्व्वस्यद्वेककरणमुमवक्के बादरकृष्टिकरणमुमवक्के मत्ते सूक्ष्मकृष्टिगळ्गिनवृत्तिकरणनोळन्
नंतैकभागानुभागकमिद्दं माडलपट्दुवप्पुद्दार ना सूक्ष्मकृष्टिगळ्गिनवृत्तिकरणनोळनुद्दयसत्वमक्कुमो १०
सूक्ष्मसांपराय संयमियोळुदयसत्वमक्कुनो सूक्ष्मलोभक्षयायेवयानुरंजितसंयमं सूक्ष्मसांपरायसंयममवन्वत्यं नाममक्कुमवं ते वोडे सूक्ष्मः सांपरायः कषायो यस्याऽसौ सूक्ष्मसांपरायः एंदितु ।

दयारूढानां त्रिद्वचेकबंघभागेषु यथाक्रमं त्रिकं द्विकमेककमस्ति । अत्र प्राग्वत्रवक्रबंघसमयोनद्वचाविलमात्रसमय-प्रबद्धा उच्छिष्टाविलमात्रोदयावशेषप्रथमस्थितिनिषेकाश्च संत्यिप ते न विषक्षिताः । एवमनिवृत्तिकरणे उपरामश्रेण्यामष्टाविशतिचतुर्विशतिकैकविशतिकानि, क्षपकश्रेण्यामेकविशतिकत्रयोदस्त्रह्मादशक्तिगदशकपंचक-चतुष्कत्रिकद्विकैकानि । एतेषु एकमेकविशतिकं पुनश्किमत्येकादशेत्युक्तं । सूक्ष्मसांपराये उपरामश्रेण्यामष्टा-विश्वतिचतुर्विशतिकैकविशतिकानि । क्षपकश्रेण्यां सूक्ष्मलोभरूपैकमिति चत्वारि । तल्लोभसत्त्वं कीदृशं ? अनंतिकभागानुभागक्रमेणानिवृत्तिकरणे बादरसंज्वलनलोभस्याद्वकर्णकरणसहचरितापूर्वस्पर्धककरणं तेषां च बादरकृष्टिकरणं तासां च सूक्ष्मकृष्टिकरणमिति तत्र सूक्ष्मकृष्टिक्षपमनुदयगतमत्रोदयगतिमिति शातव्यं ।

क्षपणाकालमें क्रोधरूप होकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार कोध, मान, मायाके भी अवशेष २० रहे नवक समयप्रबद्धका सत्त्व कमसे मान, माया, लोभके क्षपणाकालमें परमुख होकर नष्ट हो जाता है। परन्तु उनकी विवक्षा नहीं की। यदि उनकी विवक्षा होती तो जैसे चारके सत्त्वके स्थानमें पाँचका सत्त्व कहा उसी प्रकार तीन, दो, एकके स्थानमें चार, तीन, दोका भी सत्त्व कहते। किन्तु विवक्षा न होनेसे तीन, दो, एकका ही सत्त्व कहा।

इस प्रकार अनिवृत्तिकरणमें उपशम श्रेणिमें तो अठाईस, चौबीस, इक्कीसरूप तीन २५ सत्त्वस्थान हैं। क्षपक श्रेणिमें इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, दो और एकरूप नौ स्थान हैं। इनमें इक्कीसरूप स्थान उपशमक और क्षपक दोनोंमें कहा है इससे पुनठक्त है। इसीसे ग्यारह सत्त्वस्थान कहे हैं।

सूक्ष्म साम्परायमें उपशमश्रेणिमें अठाईस, चौबीस, इक्कीस तीन स्थान हैं। क्षपक-श्रेणिमें सूक्ष्म छोभरूप एक स्थान है। इस तरह चार स्थान हैं। वह छोभका सत्त्व किस रूप ३० है यह कहते हैं—

अनिवृत्तिकरणमें क्रमसे अनन्तर्वे-अनन्तर्वे भाग बाद्र संज्वलन लोभका अश्वकर्ण-करण सहित अपूर्वस्पर्धक करण होता है। फिर उन स्पर्धकोंका स्थूलखण्डरूप बादरकृष्टि-करण होता है। फिर उन बादरकृष्टियोंका सूक्ष्मखण्डरूप सूक्ष्मकृष्टिकरण होता है। उन

उपशांतकषायनोळमण्टाविशति चतुविशति एकविशतिप्रकृतिसत्वस्थानत्रितयमक्कु । २८ । २४ । २१ । मितु गुणस्थानवोळ्कसत्वस्थानंगळगे संदृष्टि :—

|   | मि ३      | सा १  | मि २    | अ    | 4         | वे    | 4     |                 | 2     | 1 4  |      |              |   |
|---|-----------|-------|---------|------|-----------|-------|-------|-----------------|-------|------|------|--------------|---|
| ļ | २८।२७।२६  | २८    | २८।२४   | 1361 | ।२४।२३।२  | रारशर | ८।२१  | <b>४।२३।</b> २२ | ।२१ २ | टा२४ | ।२३। | <b>२२।२१</b> | 1 |
|   | अ ५       |       | अः      | }    |           |       | म १   | 8               |       |      |      |              | _ |
|   | २८।२४।२३। | २२।२१ | २८।२४।२ | 28   | क्षप २१   | २८।२४ | १२१   | ०<br>।क्ष२१।१   | ३।१२। | १११५ | शिश् | <b>२</b> ।१। |   |
|   |           |       |         |      | सू ४      | 1     | उ     | ₹               | क्षी  | स    | व    | सि           | 1 |
|   |           |       |         | *    | र्टा २४।२ | ११११। | रेटाः | रशरश            | 0     | 0    | 10   | 0            | 1 |

अनंतरं मोहनीयबंधस्थानंगळोळु सत्वस्थानंगळनाधाराधेयभावविंदं पेळवपरः — तिण्णेव दु बावीसे इगिवीसे अट्ठवीस कम्मंसा । सत्तर तेरे णवबंधगेसु पंचेव ठाणाणि ॥५१६॥

त्रीण्येव तु द्वाविंशत्यां एकविंशतावष्टाविंशतिः कम्मांशाः । सप्तदश त्रयोदशसु नवबंधकेषु पंचैव स्थानानि ॥

पंचिवधचदुविधेसु य छसत्त सेसेसु जाण चत्तारि । उच्छिट्ठावितनवकं अविविक्खिय सत्तठाणाणि ॥५१७॥

१० पंचिवधचतुर्विषयोः षट्सप्त शेषेषु विद्धि चत्वारि । उच्छिष्टावलिनवकमनपेक्ष्य सत्वस्था-नानि । गाथाद्वितयं ।।

उपशांतकषायेऽष्टाविशतिकचतुर्विशतिकैकविशतिकानि ॥५१५॥ अथ मोहनीयबंघस्यानेषु सत्त्वस्थानान्याधेय-भावेन गाथाद्वयेनाह—

सूक्ष्मकृष्टियोंका उदय अनिवृत्तिकरणमें नहीं होता किन्तु सूक्ष्मसाम्परायमें होता है। अश्व-१५ कर्णादिका स्वरूप आगे लिखेंगे।

उपशान्तकषायमें अठाईस, चौबीस, इक्कीस तीन स्थान होते हैं। उससे ऊपर मोहनीयका सत्त्व नहीं है।।५१५॥

### क्षपक अनिवृत्तिकरणके सत्त्वस्थानोंका यन्त्र

| नपुंसक वेद | सहित श्रेणिमें | स्त्रीवेद सहि | र्त श्रेणिमें | पुरुषवेद सहित श्रेणिमें |        |  |  |  |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--|--|--|
| बन्ध       | सत्त्व         | बन्ध          | सत्त्व        | बन्ध                    | सस्व   |  |  |  |
| १          | 8              | 8             | 8             | 8                       | 8      |  |  |  |
| २          | २              | रे            | ર             | २                       | ર      |  |  |  |
| ą          | 3              | 3             | રૂ            | 3                       | 3      |  |  |  |
| 8          | 8              | 8             | 8             | 8                       | ४ वा ५ |  |  |  |

त्रीक्येव द्वाविकात्यां द्वाविकाति प्रकृतिवंधस्थानमं कट्टुवागळा जीवनोळ २८। २७। २६। मूरे मोहनीयसत्वस्थानंगळ संभिवसुवयु। तु मत्तं एकविकातावष्टाविकातिकरमाँशाः एकविकातिमोहनीयप्रकृतिसत्वस्थानमं कट्टुवागळ जीवनोळिष्टाविकाति प्रकृतिगळ अंशाः सत्वंगळप्पुयु। समयकात्रयोवकासु नवबंधकेषु पंचैव स्थानानि समवका प्रकृतिवंधस्थानमं कट्टुवागळा जीवनोळं त्रयोवकाप्रकृति मोहनीयबंधस्थानमं कट्टुवागळा जीवनोळं नवबंधकेषु नवप्रकृतिमोहनीयवंध- ५ स्थानमं कट्टुवागळा जीवनोळं पंचैव स्थानानि प्रत्येकं पंचपंचमोहनीयसत्वस्थानंगळ संभिव- सुवयु। २८। २४। २३। २२। २१। पंचविधचतुष्टिवधयोः बट्सम पंच प्रकृतिवंधस्थानमं कट्टुवागळा जीवनोळ खण्मोहनीयसत्वस्थानंगळ संभिवसुवयु। २८। २४। २१। १३। १२। ११। खतुःप्रकृतिमोहनीयसंधस्थानमं कट्टुवागळा जीवंगे सममोहनीयसत्वस्थानंगळ संभिवसुवयु। २८। २४। २१। १३। १२। ११। ४। इल्ल चतुब्बंधकनोळ पंचप्रकृतिसत्वस्थानमेकं पेळल्प- १० बदं वोक नवकोच्छिष्टंगळ्यिल्ल सत्वविवक्षे इल्लप्पुटु कारणमागि। शेषेषु चत्वारि शेषत्रिप्रकृति दिप्रकृत्येकप्रकृतिमोहनीयबंधस्थानंगळं कट्टुवागळा जीवंगळु प्रत्येकं त्रिप्रकृतिबंधकनोळ चत्वारि ई नाल्कुं मोहनीयसत्वस्थानंगळं संभिवसुवयु। २८। २४। २१। ३। दिप्रकृतिमोहनीयस्थानंगळं संभिवसुवयु। २८। २४। २१। ३। दिप्रकृतिमोहनीयस्थानंगळं संभिवसुवयु। २८। २४। २१। २। एकप्रकृति- मोहनीयसत्वस्थानंगळ जीवनोळ मोहनीयसत्वस्थानंगळिषु नाल्कु संभिवसुवयु। २८। १५। १५। १० । १५। १८। १८। १८। १८। १८। १८।

द्वाविशतिबंधे कमीशाः सत्त्वस्थानानि अष्टाविशतिकसप्तविशतिकषड्विशतिकानि त्रीणि । एकविशति-बंधेऽष्टाविशतिकमेव । सप्तद्शबंधे त्रयोदशबंधे नवबंधे चाष्टाविशतिकचतुर्विशतिकत्रयोविशतिकद्वाविशतिकैक-विशतिकानि पंच पंच । पंचबंधे तान्येव पंचैकादशाग्राणि । चतुर्बंधे तान्येव षट्चतुष्काग्राणि । अत्र पंचकसत्त्वं

|          | व्युच्छित्त | बन्ध      | सत्व         | व्युच्छित | बन्ध      | सत्त्व                 | व्युच्छित्ति | बन्ध,     | सत्त्व               |
|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|
|          | नोकषाय ७    | 8         | 88           | नोक. ७    | 8         | ११                     | नोक. ७       | 4         | 88                   |
| <b>←</b> |             | बन्ध<br>४ | सत्त्व<br>१३ |           | बन्ध<br>४ | सत्त्व<br>१२           | ,            | बन्ध      | स <b>त्त्व</b><br>१२ |
|          |             | बन्ध      | सत्त्व<br>१३ |           | बन्ध<br>५ | सत्त्व<br>१२           |              | बन्ध      | सत्त्व<br>१३         |
|          |             | बन्ध<br>५ | सत्त्व<br>१३ |           | बन्ध<br>५ | स <del>र</del> व<br>१३ |              | बन्ध<br>५ | सत्त्व<br>१३         |
|          |             |           | सत्त्व<br>२१ |           |           | सत्त्व<br>२१           |              |           | सत्त्व<br>२१         |

आगे मोहनीयके बन्धस्थानोंमें सत्त्वस्थान दो गाथा द्वारा कहते हैं-

जहाँ बाईसका बन्ध है वहाँ सत्त्वस्थान अठाईस, सत्ताईस, छन्बीस प्रकृति तीन हैं। २० इक्कीसका जहाँ बन्ध है वहाँ अट्ठाईस रूप सत्त्व स्थान है। सत्रह, तेरह और नौके बन्ध-स्थानों अट्ठाईस, चीबीस, तेईस, बाईस, इक्कीसरूप पाँच-पाँच सत्त्वस्थान हैं। पाँचके बन्ध स्थानमें अट्ठाईस, चीबीस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह प्रकृतिरूप छह सत्त्वस्थान हैं। चारके बन्धस्थानमें छह पूर्वोक्त और एक चार प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान है। यहाँ पाँच

२४। २१। १। उच्छिष्टाविलनवकमनपेक्ष्य चतुर्बेषकं मोबलागि एकबंधकावसानमादबंधकरे रोळ् पेळव सत्वस्थानंगळ् उच्छिष्टाविलनवकबंधंगळ सत्वमनवर्श्वयं माडि पेळल्पट्टर्बित् स्वं बिद्धि नीनरि शिष्य येंदिताचार्ग्यानदं संबोधिसल्पट्टं। उक्तात्थोंपयोगियककुमी रचने।

| बंध  | २२ | २१ | १७ | १३                | 9  | 4                | 8                         | 3    | 2  | 8    |
|------|----|----|----|-------------------|----|------------------|---------------------------|------|----|------|
| सत्व | ą  | 8  | 9  | ٩                 | 4  | Ę                | હ                         | 8    | 8  | 8    |
|      | २८ | २८ | २८ | २८                | २८ | २८               | २८                        | २८   | २८ | २८   |
|      | २७ |    | २४ | २४                | २४ | २४               | २४                        | २४   | २४ | २४   |
|      | २६ |    | २३ | २३                | २३ | २१               | २१                        | २१   | २१ | २१   |
|      |    |    | २२ | २२                | २२ | १३               | १३                        | 3    | 2  | 8    |
|      |    |    | 28 | ।<br>  २ <b>१</b> | २१ | <br>  १२<br>  ११ | १२<br>  <b>१</b> १<br>  ४ | <br> |    | <br> |

अनंतर्रामतु मोहनीयदोळु पेळल्पट्ट बंघोदयसत्वस्थानसंख्ययननुविदमुत्तलुमुपसंहरिसि मुंदे ५ मत्ते नामकम्ममं पेळदपेमें दु मुंदण सूत्रदोळु प्रतिज्ञेयं माडिदपरु ।

दस णव पण्णरसाइं बंधोदयसत्तपयिंडठाणाणि।
भणिदाणि मोहणिज्जे एत्तो णामं परं वोच्छं ॥५१८॥

दश नव पंचदशबंधोदयसत्वप्रकृतिस्थानानि। भणितानिमोहनीये इतो नाम परं वक्ष्यामि ॥ मोहनीये मोहनीयदोळु बंधोदयसत्वप्रकृतिस्थानानि बंधप्रकृतिस्थानंगळुमुदयप्रकृतिस्थानं-

१० गळुं सत्वप्रकृतिस्थानंगळुं क्रमदिदं दश पत्तुं। नव ओ'भत्तुं। पंचदश पदिनय्दुं भणितानि वेळल्पट्दुवु। इतः परं इल्लिवं मुंदे नाम वक्ष्यामि नामकर्माबंधोदयसस्वस्थानमं पेळदर्पः।।

इंतु मोहनीयबंघोदयसत्वप्रकृतिस्थानप्ररूपणानिरूपणं परिसमाप्तमादुदु ॥

तु नवकोच्छिष्टयोरिवविक्षतत्वान्नोक्तं । त्रिबंधे द्विबंधे एकबंधे चाष्टाविशतिकचतुर्विशतेकैकविशतिकानि क्रमशः त्रिकद्विकैकाग्राणीति चत्वारि चत्वारि जानीहि । इमान्यपि सत्त्वस्थानानि उच्छिष्टाविलनवकबंधाविवक्षयै-१५ बोक्तानि ॥५१६॥५१७॥

प्रकृतिरूप स्थान नहीं कहा; क्योंकि नवकरूप समयप्रबद्ध और उच्छिष्टाबलीकी यहाँ विवक्षा नहीं है। तीनके बन्धस्थानमें अट्टाईस, चौबीस, इक्कीस और तीन प्रकृतिरूप चार सत्त्व स्थान हैं। दोके बन्धस्थानमें अट्टाईस, चौबीस, इक्कीस और दो प्रकृतिरूप ये चार सत्त्व-स्थान हैं। एकके बन्धस्थानमें अट्टाईस, चौबीस, इक्कीस और एक प्रकृतिरूप चार सत्त्व-रथान हैं। ये सत्त्वस्थान भी उच्छिष्टावली तथा नवक समयप्रबद्धकी विवक्षाके बिना कहें हैं।।५१६-५१७।।

एक जिनोक्तागममं नीकरिसुविरण्णगळिर परसमयिगळं-। तेक परिभाविसिन्निमगेकांतमे नीवितं हुचीकसुसंगळ् ॥

आरिमोहनीयकर्मंद बिरवीय्य सत्तु नरकदुःखणाँदोळ्। गुरियप्यनारकर्गळगरिगद्दिद सायकक मरदिईरनं ॥ अरने बुदाउददनानरिवंदमदाउदें दु चितिस्तिरदों । मरमरुळुतनमनुळि-नीनेरि रुचिवेरसाविजिनमुखावजीवितमं ॥ तत्वरुचितत्ववरितं सत्वंगळनोउवंबमादोडे वानं। सरवबोळ् पूज जिननोजु स्वत्वं स्पर्शावलंबिगेउदो मट्टं ॥

अनंतरमेकचरव।रिशक्जीवस्थानंगळोळ् नामकम्मंबंघोदयसरवस्थानंगळं पेळल्बेडि नाम-निर्देशमं गाथाद्वयदिवं माडिवपर:-

> णिरया पुण्णा पण्हं बादरसुहुमा तहेव पत्तेया। वियलासण्णी सण्णी मणुवा पुण्णा अपुण्णा य ॥५१९॥ सामण्णतित्थकेवलि उद्दय समुग्घादगा य आहारा। देवावि य पज्जत्ता इदि जीवपदा हु इगिदाला ॥५२०॥

नारकाः पूर्णाः पंचानां बादरसूक्षमाः तथैव प्रत्येकाः। विकला असंज्ञी संज्ञी मानवाः पूर्णा अपूर्णाइच ॥

सामान्यतीर्थंकेवलिनौ उभयसमुद्घातकौ च आहाराः। देवा अपि च पय्यीमा इति जीव- १५ पदानि खल्वेकचत्वारिशत्।।

नारकाः पूर्णाः नारकरगळेल्लरं पर्याप्तकरगळु । पंचानां बादरस्थमाः पृत्थ्वकायिकाप्का-यिकतेजस्कायिकवायुकायिकसाधारणवनस्पतिकायिकमें व पंचस्थावरंगळ बादरसूक्ष्मंगळ्ं तथैव प्रत्येका प्रत्येकवनस्पतिगळं विकलाः द्वीद्रियमुं त्रीद्रियमुं चतुरिद्रियमुमसंज्ञिपंचेद्रियमुं संज्ञिपंचेद्रियमुं मानवाः मानवरुमें दितु तिर्यंग्मनुष्यरुगळ भेदद पृथ्वीकायिक बादरादिपदंगळ पदिनेळुं पूर्णा २० पूर्णात्च पर्याप्तरगळ्मपर्याप्तरगळ्मोळरप्पुर्वारदं मूवत्तनाहकुं पदंगळप्पु वु । ३४ । सामान्य-तीत्थंकेवलिनौ सामान्यकेवलिगळुं तीत्थंकेवलिगळुं उभयसमुद्घातकौ च सामान्यसभुद्घात

मोहनीये बंबोदयसत्त्वप्रकृतिस्थानानि क्रमेण दश नव पंचदश भणितानि । इतः परं नामकर्मणस्तानि वक्यामि ॥५१८॥ तदाघारत्वादेकचत्वारिशत्पदानि तावद्गायाद्वयेन निर्दिशति—

नारकाः सर्वे पर्याप्ता एव, पृथ्व्यादयः पंच वादराः सूक्ष्मारच, तथा प्रत्येकं वनस्पतयः, द्वित्रचतुरिद्रियाः २५

इस प्रकार मोहनीयमें दस बन्ध स्थान, नौ उदयस्थान और पन्द्रह सत्त्वस्थान कहे। आगे नामकर्मके कहेंगे ॥५१८॥

प्रथम ही नामकर्मके स्थानोंके आधारभूत इकतालीस पदोंको दो गाथाओंसे कहते हैं-

सब नारकी पर्याप्त ही होते हैं। प्रथ्वी, अप्, तेज, वायु, साधारण वनस्पतिकायिक ३० ये पाँच बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक वनस्पति, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी, संज्ञी, और मनुष्य ये सतरह पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अतः चौतीस हुए। सामान्य केवली,

80

केविलयं तीर्त्यंसमुद्कातकेविलयुमाहाराः आहारकरं देवा अपि च देवक्कं छुमं बी वट्पवंगळ पर्ध्याप्ताः पर्याप्तरुगळुं इति यितु पर्ध्याप्ततारकपदयुतमागि एकचत्वारिशत् नाल्वत्तो दु चलु स्कुट- मागि वीवपदानि नामकम्मं वंधस्थानिव वक्षयो छु कम्मंपदंगळ पृत्रु । उदयसत्वविवक्षयो छु जीवपवंगळ पृत्रु । अदं तं वोड नरकगतिनामकम्मं पृथ्वीकायस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियनाम- ५ कम्मं मुं पृथ्वीकायस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियनाम- ५ कम्मं मुं पृथ्वीकायस्थावरिविशिष्टस्थ केंद्रियनामकम्मं मुं अप्कायस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियनामकम्मं मुं तेजस्कायस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियनामकम्मं मुं तेजस्कायस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियनामकम्मं मुं वायुकायस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियनामकम्मं मुं साधारणस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियनामकम्मं मुं साधारणस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियनामकम्मं साधारणस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियनामकम्मं साधारणस्थावरिविशिष्टस्थ केंद्रियनामकम्मं साधारणस्थावरिविशिष्टस्थ केंद्रियनामकम्मं साधारणस्थावरिविशिष्ठ स्थावरिविशिष्ठ प्रत्येक- वनस्थ केंद्रियनामकम्मं मुं साधारणस्थावरिविशिष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्य विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्येक- विशेष्ठ प्रत्

त्रसविशिष्टद्वीद्वियजातिनामकरमंमुं त्रसविशिष्टत्रीद्वियजातिनामकरमंमुं त्रसविशिष्टचतुरि-द्वियजातिनामकरमंमुं त्रसविशिष्टासंज्ञिपचेद्वियजातिनामकरमंमुं त्रसविशिष्टसंज्ञिपचेद्वियजाति-नामकरमंमुं त्रसविशिष्टमनुष्यगतिनामकरमंमुमे दिनितुं पर्ध्याप्तविशिष्टंगळु पृथ्वीकायस्थावरवि-शिष्टबावरैकेद्वियकरमंपदं मोदल्गो इ पदिनेळुं कर्मपदंगळुमपर्ध्याप्तनामकरमंविशिष्टंगळुं पदिनेळुं १५ कर्म्मपदंगळप्पुद्य १७॥ उभयकर्म्मपदंगळुं सूवत्तनालकप्पुद्य । ३४। केवलिपदचतुष्टयं केवलं

असंज्ञिनः संज्ञिनो मानवाद्यते सप्तदशापि पर्याप्ता अपर्याप्ताद्य, सामान्यकेवलिनस्तीर्थकेवलिनः एते उभये समुद्घातवंतद्य आहारका देवादवामी षट् पर्याप्ता एवेत्येकचत्वारिशत्खलु स्फुटं जीवदानि, नामकर्मबंधस्थान-विवक्षया कर्मपदान्युदयसत्त्वविवक्षया जीवपदानि च भवंति । तद्यया—

नरकगितनाम पृथ्वीकायस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियं तद्विशिष्टसूक्ष्मैकेंद्रियं अप्कायस्थावरिविशिष्टवादरै-२० केंद्रियं तद्विशिष्टसूक्ष्मैकेंद्रियं तेजस्कायस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियं तद्विशिष्टसूक्ष्मैकेंद्रियं वायुकायस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियं तद्विशिष्टसूक्ष्मैकेंद्रियं स्थावरबादर-ष्टबादरैकेंद्रियं तद्विशिष्टसूक्ष्मैकेंद्रियं, साधारणस्थावरिविशिष्टबादरैकेंद्रियं तद्विशिष्टसूक्ष्मैकेंद्रियं स्थावरबादर-विशिष्टप्रत्येकवनस्पत्येकेंद्रियमित्येकादश नामकर्माण्येकेंद्रियत्विनिमत्तानि। त्रसविशिष्टद्वीन्द्रियं, तद्विशिष्टत्त्रीन्द्रियं,

तीथंकर केवली, और समुद्घातगत सामान्य केवली, समुद्घातगत तीथंकर केवली ये चार, तथा आहारक और देव ये छह पर्याप्त ही हैं। ये इकतालीस जीवपद होते हैं। नामकर्मके २५ बन्धस्थानोंकी विवक्षा होनेपर ये कर्मपद हैं क्योंकि इन प्रकृतिरूप नामकर्मका बन्ध होता है। और उदय तथा सत्त्वकी विवक्षामें ये जीवपद हैं क्योंकि इनका उदय और सत्त्व जीवमें पाया जाता है। वही कहते हैं—

नरकगित नाम, प्रध्वीकाय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, प्रध्वीकाय स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अप्काय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, अप्काय स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म एकेन्द्रिय, तेजस्काय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, तेजस्काय स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म एकेन्द्रिय, वायुकाय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, वायुकाय स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म एकेन्द्रिय, साधारण स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, साधारण स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म एकेन्द्रिय, स्थावर बादर विशिष्ट प्रत्येक वनस्पति एकेन्द्रिय, ये ग्यारह नामकर्म एकेन्द्रिय निमित्तक हैं, त्रस विशिष्ट दोइन्द्रिय, त्रस विशिष्ट तेइन्द्रिय, त्रस विशिष्ट वोइन्द्रिय, त्रस

जीवपवंगळेयप्पुत् । आहारपवमुं जीवपवनेयक्कुमदे ते बोर्ड — आहारकद्वयं देवगितनामकरमंदोड-नल्लवन्यगितित्रितयबोडने नियमिवं बंधमागवप्पुदितं तद्देवगत्यंतक्मीवियक्कुं। पर्ध्याप्तिविधिष्ट-देवगितनामर्ममुमितु पर्धाप्तिविधिष्टनारकदेवगितनामकर्मद्वयमुं २। तिर्धंगमनुष्यगितिद्वय पर्धाप्तापर्धाप्तिविधिष्टचतुर्हित्रशत्कर्मपदंगळ्ं ३४। कूडि षद्त्रिशत्करम्मंपदंगळपुत्रु । केवलं जीवपदंगळ्मप्दु कूडि एकचत्वारिशत्पदंगळपुत्रु ।४१। ई नाल्वत्तो दु पदंगळगे संदृष्टिः —

| 9 | नि | पृ बा | <b>१</b> स | अध्वा | अ।सू | ते।बा | ते।सू | वा | बाव  | सू | सा | बा | सा।सू | प्र | द्वीं |          |
|---|----|-------|------------|-------|------|-------|-------|----|------|----|----|----|-------|-----|-------|----------|
| अ | •  | पृ बा | पृ सू      | अ।बा  | अ।सू | ते।बा | ते।सू | वा | बा व | सू | सा | बा | सा।सू | प्र | द्वीं | <b>→</b> |

|   | त्रीं च | अ | सं | म | साक | ति।के | स। स के | ति। सके | अ | वे | २४ |
|---|---------|---|----|---|-----|-------|---------|---------|---|----|----|
| 4 | त्रीं च | म | सं | म | 0   | 0 .   | 0       | •       | 0 | 0  | १७ |

अनंतरं नामकम्मंप्रकृतिबंधस्थानंगळं पेळदपरः ---

तेवीसं पणुवीसं छव्वीसं अद्ववीसम्रगुतीसं । तीसेक्कतीसमेवं एक्को वंधो दु सेढिम्मि ॥५२१॥

त्रयोविश्वतिः पंचिवशितः षड्विशितरिष्टाविशितिरेकान्तित्रशस्त्रशदेवमेको बंधो द्विश्रेण्यां ॥

त्तृ विशिष्टचतुरिवियं, ति विशिष्टासंज्ञिपंचेंद्रियं, ति द्विशिष्टसंज्ञिपंचेंद्रियं मनुष्यगतिनामेमानि सप्तदशापि पर्याप्तनामविशिष्टानि पर्याप्तपदानि अपर्याप्तनामविशिष्टान्यपर्याप्तपदानि । चत्वारः केविलनः केवलजीवपदानि
आहारकमि जीवपदं देवगति विनान्यगत्या सह बंधाभावात् तस्यामेव तदंतभीवात् पर्याप्तविशिष्टदेवगतिनाम ।
नारकदेवगती पदे तिर्यग्मनुष्यगत्योश्चतुस्त्रिशत्पदानि च कर्मपदानि केवलजीवपदानि पंच मिलित्वैकचत्वारिशत् ॥५१९-५२०॥

१५

80

विशिष्ट असंज्ञी पंचेन्द्रिय, त्रसविशिष्ट संज्ञी पंचेन्द्रिय और मनुष्यगित नाम। ये सतरह भी पर्याप्तनाम विशिष्ट होनेसे पर्याप्तपद हैं और अपर्याप्तनाम विशिष्ट होनेसे अपर्याप्त पद हैं। ये चौंतीस हुए। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, समुद्धातगत सामान्य केवली, समुद्धातगत तीर्थंकर केवली, ये चार केवली, ये केवल जीवपद हैं। आहारक भी जीवपद हैं; क्योंकि देवगितके बिना अन्यगितके साथ उसका बन्ध नहीं होता। उसीमें उसका २० अन्तर्भाव होनेसे पर्याप्त देवगित नाम है। इस तरह नरक देवगित पद दो और तियंच मनुष्यगितके चौंतीस पद ये छत्तीस कर्मपद हैं और केवल जीवपद पाँच हैं—चार केवली और आहारक। सब मिलकर इकतालीस पद हैं ॥५१९-५२०॥ त्रयोविद्यतिः त्रयोविद्यति प्रकृतिवंधस्थानमुं पंचविद्यतिः पंचविद्यतिप्रकृतिवंधस्थानमुं एकान्त-पद्विद्यतिः षद्विद्यतिप्रकृतिवंधस्थानमुं अष्टाविद्यतिः अष्टाविद्यतिप्रकृतिवंधस्थानमुं एकान्त-त्रिशत् एकान्नित्रशस्त्रकृतिवंधस्थानमुं त्रिशत् त्रिशत्प्रकृतिवंधस्थानमुं एकत्रिशत् एकत्रिशत्-प्रकृतिवंधस्थानमुं एवं यितेळुं नामकम्मप्रकृतिवंधस्थानंगळपुवु । ७ । एको वंधः एकप्रकृति स्थानवंधं द्विश्रोण्यां उभयश्रोणियोळं अपूर्ध्वकरणचरमभागप्रथमसमयं मोवल्गों दु सूक्ष्मसांपराय-चरमसमयपर्ध्यतं वंधमक्कुं । त्रयोविशत्याविसप्तवंधस्थानंगळु मिध्यादृष्टिगुणस्थानं मोवल्गों द पूर्व्यकरणषष्ठभागपर्धंतं यथासंभवमागि मुंदे पेळव क्रमदिवं वंधमप्तुवु । ई त्रयोविशत्यावि-वंधस्थानंगळ ।

| 8  | प | •   |          |    |  |
|----|---|-----|----------|----|--|
| 38 | प | वे  |          |    |  |
| ३० | प | ति  | म        | वे |  |
| 29 | 4 | ति  | <b>म</b> | वे |  |
| २८ | प | वे  | नि       |    |  |
| २६ | q | अ त | उद्यो    |    |  |
| २५ | प | अ   |          | ,  |  |
| २३ | अ |     | ,        |    |  |

वनंतरं ई यें दुं स्थानंगळितिप्पतप्प प्रकृतिगळों इने बंधंगळप्युवें दु मुंदण गाथाद्वयिंदं

#### १० पेळवपर:-

नामकर्मबंषस्थानानि त्रयोविशतिकं पंचविशतिकं षड्विशितिकमण्टाविशितिकमेकान्निशित्कं त्रिशतक-मेकितिशतकमेककिमत्यण्टी । आद्यानि सप्तापूर्वकरणषष्ठमाग्ययंतं यथासंभवमेककमुभयश्रेण्योरपूर्वकरणसप्तमभाग-प्रथमसमयात् सूक्ष्मसांपरायचरमसमयपर्यंतं च बष्यते ॥५२१॥ तानि केन केन कर्मपदेन युतानि बष्यंते इति सूत्रद्वयेनाह—

ये बन्धस्थान किस-किस कर्मपद सहित बँधते हैं, यह दो गाथाओंसे कहते हैं-

१५ नामकर्मके बन्धस्थान तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस और एक प्रकृतिरूप आठ हैं। उनमें-से आदिके सात अपूर्वकरणके छठे भाग पर्यन्त यथासम्भव होते हैं। एक प्रकृतिरूप स्थान दोनों श्रेणियों अपूर्वकरणके सातवें भागके प्रथम समयसे सूक्ष्म साम्परायके अन्त समय पर्यन्त बँधता है।।५२१।।

ठाणमपुण्णेण जुदं पुण्णेण य उविर पुण्णगेणेव । तावदुगाणण्णदरेणण्णदरेणमरणिरयाणं ॥५२२॥ णिरयेण विणा तिण्हं एककदरेणेवमेव सुरगइणा । बंधंति विणा गइणा जीवा तज्जोग्गपरिणामा ॥५२३॥

स्थानमपूर्णेन युतं पूर्णेन च उपरि पूर्णकेनैव। आतपद्विकयोरन्यतरेणान्यतरेणामरनरकयोः।।
नरकेण विनां त्रयाणामेकतरेणैवमेव सुरगत्या। बध्नंति विना गत्या जीवास्तद्योग्यः
परिणामाः।।

त्रयोविश्वतिप्रकृतिस्थानमं अपूर्णेन युतं अपर्ध्याप्तनामकर्मयुतमागियुं पंचींश्वित्रकृतिवंश्वस्थानमं पूर्णेन च पर्ध्याप्तनामकर्मयुतमागियुं च शब्दविंदं अपर्ध्याप्तनामकर्म्मयुतमागियुं उपरिपूर्णेकेनैव खर्ड्विशितप्रकृतिस्थानं मोदल्गों इ मेलेल्ला बंशस्थानंगळुमं पर्ध्याप्तनामकर्म्मदोडनेयुं १०
खर्डिशितप्रकृतिबंशस्थानमुं आतपिद्वकयोरन्यतरेण आतपोद्योतंगळरडरोळन्यतरप्रकृतियुमागियुं
अध्दाविशित प्रकृतिबंशस्थानमं अन्यतरेणामरनरकयोः देवगितनरकगितनामकर्मंगळरडरोळन्यतर
प्रकृतियुतमागियुं एकान्नित्रशत्पकृतिबंशस्थानमं नरकेण विना त्रयाणामेकतरेण नरकगितनामकर्म्मरहितमागि शेषितिय्यंग्मनुष्यदेवगितत्रयंगळोळगेकतरप्रकृतियुतमागियुं त्रिशत्प्रकृतिबंशस्थानमं एवमेव मुं पेळवंते नरकगितनामकर्मं पोरमागि तिर्ध्यंग्मनुष्यदेवगितप्रकृतित्रितयंगळोळे- १५
कतरप्रकृतियुतमागियुं एकित्रशत्प्रकृतिबंधस्थानमं सुरगत्या देवगितनामकर्म्मयुतमागियुं विना
गत्या एकप्रकृतिवंशस्थानमनाव गितयुतमल्लवयुं जीवाः जीवंगळ् तद्योग्यपरिणामाः तत्तद्योग्याः
तद्योग्याः तद्योग्याः परिणामाः येषां ते जीवास्तद्योग्यपरिणामाः तत्तत्प्रकृतिवंशकारणयोग्यपरिणामंगळनुळ्ळुवु बध्नंति कट्टुवउ। संदृष्टि मुंपेळवृदेयकर्न्।

त्रयोविशतिकं अपर्याप्तेन यृतं । पंचविशतिकं पर्याप्तेन यृतं । चशब्दादपर्याप्तेन यृतं च । उपरितनानि २० षड्विशतिकादीनि पर्याप्तेन यृतान्यपि षड्विशतिकं आतपोद्योतान्यतरेण यृतं । अव्टाविशतिकं देत्रगतिनरक-गत्यन्यतरेण यृतं । एकान्नविशत्कं त्रिशत्कं च तिर्यगादिगतित्रयान्यतमेन यृतं । एकत्रिशत्कं देवगत्या यृतं । एकैकं कथापि गत्या यृतं न भवति । एतानि स्थानानि जीवाः तत्तत्स्थानवंषयोग्यपरिणामाः संतो वंद्यनंति ॥५२२-५२३॥ तौ चातपोद्योतौ प्रशस्तत्वात्केन पदेन सह बद्यनंतीति चेदाह—

तेईस प्रकृतिक्ष स्थान अपर्याप्त प्रकृतिके साथ बँधता है। पच्चीसक्षप स्थान पर्याप्त- २५ प्रकृतिके साथ बँधता है। 'च' शब्दसे अपर्याप्त सिंहत भी बँधता है। अगरके छब्दीस आदि स्थान पर्याप्त सिंहत बँधते हैं। छब्दीसक्षप स्थान आतप और उद्योतमें-से किसी एक प्रकृति सिंहत बँधता है। अठाईस प्रकृतिक स्थान देवगित, नरकगितमें-से किसी एक गितके साथ बँधता है। इनतीस और तीस प्रकृतिकष्प स्थान तियंचगित आदि तीन गितयों में-से किसी एक गितके साथ बँधता है। इकतीस प्रकृतिकष्प स्थान देवगितके साथ बँधता है। एक ३० प्रकृतिकष्प स्थान किसी भी गितके साथ नहीं बँधता। इन स्थानोंको जीव उस-उस स्थानके योग्य परिणाम होनेपर बांधते हैं।।५२२-५२३॥

अनंतरमातपनामकम्मं मुद्योतनामकम्मं मुं प्रशस्तिवशेषप्रकृतिगळणुवरिवं बंधकालदोळावाव कम्मंपवयुतमागि बंधमवकुमें दोडे पेळवपद:—

> भूबादरपञ्जत्तेणादावं बंधजोग्गग्रुञ्जोवं । तेउतिगूणतिरिक्खपसत्थाणं एगदरगेण ॥५२४॥

भूबादरपर्याप्तेनातपो बंधयोग्यः उद्योतः । तेजस्त्रिकोनितर्यंक्प्रशस्तानामेकतरेण ।।
भूबादरपर्याप्तेन पृथ्विकायबादरपर्याप्तकम्मंपददोडने जातपो बंधयोग्यः आतपनामकम्मं
बंधयोग्यमक्ष्ठ । सन्यक्तमंपदंगळोळेल्लियं बंधिमल्ले बित्यमप्रंटप्पुर्दारदं । उद्योतः उद्योतनामकम्मं तेजस्त्रिकोनितर्यंक्प्रशस्तानामेकतरेण बंधयोग्यः तेजस्कायवायुकायसाधारणवनस्पतिकायंगळ बादरमुमं सूक्ष्ममुमनन्यक्रमंपदंगळ सूक्ष्मंगळुमप्रशस्तंगळपुर्दारदम् सहितमाणि बिद्दु
१० शेषितर्यंक्षरुगळ संबंधि बादरपर्याप्तादिप्रशस्तकम्मेपदंगळ मध्यदोळेकतर कम्मंपददोडने बंधयोग्यमक्ष्कुमदु कारणमाणि पृथ्वीकायबादरपर्याप्तकम्मंपददोडने आतपनामकम्मंयुत विद्वशित
प्रकृतिबंधस्थानमुगुद्योतनामकम्मंयुतविद्वशित्रकृतिबंधस्थानमुं संभविमुबदु । अत्येकवनस्पतिकायपर्याप्तकम्मंपददोडनेयुमुद्योतनामकम्मंयुत विद्वशितप्रकृतिबंधस्थानसंभवमक्षुं । द्वीदिय१५ श्रीद्वियचतुरिदिय असंज्ञिपंचेदिय संज्ञिपंचेदिय कम्मंबंधपदंगळोडनुद्योतयुतित्रज्ञतिबंधस्थानस्यस्थित्वार्द्रिय संभवमक्षुमितु तिर्यंक्प्रशस्तकम्मंपदंगळ मध्यदोळेकतरकम्मंपददोडने बंधमागुत्तिरळे द्व कम्मंपदंगळोळुद्योतनामकम्मं बंधयोग्यमक्षु ॥

पृथ्वीकायबादरपर्याप्तेनातपः बंषयोग्यो नान्येन । उद्योतस्तेजोवातसाधारणवनस्पतिसंबंधिबादरसूक्ष्माण्यन्यसंबंधिसूक्ष्माणि च अप्रशस्तत्त्रात् त्यक्त्वा शेषितर्यक् संबंधिबादरपर्याप्तादिप्रशस्तानामन्यतरेण बंधयोग्यः,
२० ततः पृथ्वीकायबादरपर्याप्तेनातपोद्योतान्यतरयुतं, बादराप्कायपर्याप्तप्रत्येकवनस्पतिपर्याप्तयोरन्यतरेणोद्योतयुतं
च षड्विशतिकं, द्वीद्रियत्रीदियचतुरिद्रियासंज्ञिपंचेद्रियासंज्ञिपंचेद्रियकमन्यितरेणोद्योतयुतं त्रिशत्कं च भवति ॥५२४॥

आतप और उद्योत प्रशस्त प्रकृति होनेसे किस पदके साथ बँधती हैं यह कहते हैं—
आतप प्रकृति पृथ्वीकाय बादर पर्याप्तके साथ ही बन्धयोग्य है, अन्यके साथ उसका
वन्ध नहीं होता। तेजस्काय, वायुकाय और सःधारण वनस्पति सम्बन्धी बादर सूक्ष्म तथा
अन्य सम्बन्धी सूक्ष्म ये सब अप्रशस्त हैं। अतः इन्हें छोड़कर शेष तियँच सम्बन्धी बादर
पर्याप्त आदि प्रशस्त प्रकृतियोंमें-से किसी एकके साथ उद्योत प्रकृति बन्धयोग्य है। अतः
पृथ्वीकाय बादर पर्याप्त सहित आतप उद्योतमें-से किसी एकके साथ छन्बीस प्रकृतिकृप
स्थान होता है। अथवा बादर अप्कायिक पर्याप्त, प्रत्येक वनस्पति पर्याप्तमें-से किसी एकके
साथ उद्योत प्रकृति सहित छन्बीस प्रकृतिकृत बन्धस्थान होता है। दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय,
चौइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रियमें-से किसी एक प्रकृति सहित तथा उद्योत
प्रकृति सहित तीस प्रकृतिकृप बन्धस्थान होता है।। ५२४।।

अनंतरं तीर्त्थकरनामगुमाहारकद्वयमुं प्रशस्तिविशेषप्रकृतिगळपुर्वारविभवावकम्मंपववोडने-बंधंगळपुव वोडे पेळवपर :---

> णरगइणामरगइणा तित्थं देवेण हारमुमयं च। संजदबंधद्वाणं इदराहि गईहि णित्थि ति ॥५२५॥

नरकगत्यामरगत्या तीर्थं देवेनाहारमुभयं च। संयतबंधस्थानमितराभिग्गंतिभिन्नां-स्तीति॥

तीर्थाहाराणां प्रशस्तविशेषत्वात् तीर्थं मनुष्यगत्यैवासंयतदेवनारकाः देवगत्यैवासंयतादिचतुर्गुणस्थान-वर्तिमनुष्यादव बद्दांति । आहारकद्वयं तीर्थाहारकोमयं च देवगत्यैत्र बद्दांति । कुतः ? संयतबंधस्थानमितरा-भिगंतिभिनं बद्दातीति कारणात् । अनेन सूत्रेणैते देवनारका मनुष्यगतित्रिशत्कमेते मनुष्याः देवगतिनव-विशितिकं, अप्रमत्तापूर्वकरणषष्ठभागांतं देवगतियुते आहारकद्वयित्रशत्कतीर्थाहारोभयैकत्रिशत्के च बद्दांतीत्युक्तं

तीर्थंकर और आहारक विशेष प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। अतः तीर्थंकरको असंयत देव नारकी तो मनुष्यगित सिहत ही बाँधते हैं। और असंयत आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्य देवगित सिहत ही बाँधते हैं। आहारकद्विक तथा तीर्थंकर और आहारकद्विक देवगितके साथ ही बाँधते हैं। क्योंकि संयतके योग्य बन्धस्थान अन्य गतियोंके साथ नहीं बाँधते हैं।

इसी गाथासूत्रसे यह बात कही गयी जानना कि असंयत देव नारकी मनुष्यगित सहित तीस प्रकृतिरूप स्थानको और मनुष्य देवगित सहित उनतीस प्रकृतिरूप स्थानको तीर्थंकर सहित ही बांधते हैं। तथा अप्रमत्तसे अपूर्वकरणके छठे भागपयन्त देवगितके साथ आहारकद्विक सहित तीसको तथा तीर्थंकर आहारकद्विक सहित इकतीस प्रकृतिक स्थानको बाँधते हैं।।५२५।।

# णामस्स णव धुवाणि य सरूणतसजुम्मगाणमेक्कदरं । गइजाइदेइसंठाणाणूणेक्कं च सामण्णा ॥५२६॥

नाम्नो नवध्रुवाश्च स्वरोनत्रसयुग्मानामेकतरं। गतिजातिवेहसंस्थानानुपूरव्याणामेकतरं तु सामान्याः ॥

तसबंधेण य संहदि अंगोवंगाणमेगदरगं तु । तप्पुण्णेण य सरगमणाणं पुण एगदरगं तु ॥५२७॥

त्रसबंधेन च संहननांगोपांगानामेकतरं तु । तत्रूणींन च स्त्ररगमनानां पुनरेकतरं तु ॥ पुण्णेण समं सब्वेणुस्सासो णियमसा दु परघादो । जोग्गद्वाणे तावं उज्जोवं तित्थमाहारं ॥५२८॥

१० पूर्णेन समं सर्वेगोच्छ्वासो नियमतस्तु परघातः। योग्यस्थाने आतपः उद्योतस्तीत्थं-माहाराः। यितु गायात्रयं।।

नाम्नो नव ध्रुवाः नामकम्मंद तैजसकाम्मंणशरीरद्वयमुं अगुरुलघूपघातद्वयमुं निम्माणनाम-कम्मंमुं वर्णंचतुष्कमुमं ब नव ध्रुवप्रकृतिगळ्ं स्वरोनत्रसयुग्मानामेकतरं सुस्वर दुःस्वरयुग्मरिहत-माद त्रसबादरपर्याप्त प्रत्येकशरीरस्थिरशुभपुभगादेययशस्कीतितदितरयुतनवयुग्मंगळोळों दुं गतिजातिदेहसंस्थानानुपूर्व्धाणामेकतरं तु गतिचतुष्कजातिपंचकदेहत्रयसंस्थानषद्क आनुपूर्व्धा-चतुष्कमं बो पिडप्रकृतिगळोळों वो दु । इंती त्रयोविशति प्रकृतिगळ् सामान्याः सामान्याः साधा-रणप्रकृतिगळप्वुवु । ई त्रयोविशतिप्रकृतिगळ मेले यथायोग्यमागियुत्तर वक्ष्यमाणप्रकृतिगळ्

मवति ॥५२५॥ अथ त्रयोविशतिकादोनां प्रकृतिसंख्यानिमित्तं तत्याठक्रमं गायात्रयेणाह —

नामकर्मणः तैजसकार्मणागृष्ठचूपबातिनर्माणवर्णचतुष्काणीति घ्रावप्रकृतयो नव । स्वरयुग्मोनत्रसबादर-पर्याप्तप्रत्येकस्थिरशुभसुभगादेययशस्कीतियुग्मानामेकैकेत्यिप नव चतुर्गतिपंचजातित्रिदेहषद्संस्थानचतुरानुपूर्व्या-नामेकैकेति पंच मिलित्वा त्रयोविशतिः सामान्याः साधारणाः । तु-पुनः चशब्दद्वयमत्रावधारणार्थं तेन त्रसा-

आगे तेईस आदि स्थानोंकी प्रकृतियाँ जाननेके लिये तीन गाथाओंसे उन प्रकृतियोंका पाठक्रम कहते हैं—

नामकर्मकी तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, वर्णादि चार ये नौ ध्रुवबन्धी, र्य इनका बन्ध सब जीवोंके निरन्तर होता रहता है, तथा स्वरके युगल बिना त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय, यशःकीर्तिके युगलोंमें-से एक-एक, ये भी नौ हुई। वार गति, पाँच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान, चार आनुपूर्वी, इनमें-से भी एक-एकका बन्ध

१. भदो दु भु०।

२. त्रयोविशतिप्रकृत्यपेक्षेयि स्थावरमेंबुदर्थ ।

पेच्चि पेच्चि स्थानाष्टकप्रकृतिसंख्येगळप्रुवणुर्वारं । त्रसबंघेन च संहननांगोपांगानामेकतरं तु । तु मत्ते त्रसनामकर्मांवधवोडने संहननषट्क संगोपांगत्रयंगळो वो दुं तत्पूण्णेन च तत्त्रसपर्धाप्तंगळोडने स्वरगमनानां पुनरेकतरं तु सुस्वरदुःस्वर प्रशस्ताप्तशस्तिवहायोगितिगळे व दिकद्वयंगळो वो दुं च शब्वंगळरडुमवधारणात्थंगळप्रवप्वरपुर्वारं त्रसापर्धाप्तनामकर्मांवोडनेयुं त्रसपर्धाप्तनामकर्मांवोडनेयुं त्रसपर्धाप्तनामकर्मांवोडनेयुं त्रसपर्धाप्तनामकर्मांवोडनेयुं सहननांगोपांगंगळ वंधयोग्यंगळप्रुवु । त्रसपर्धाप्तनामकर्मावोडनेये स्वरविहायोगितनाम कर्मांगळ वंधयोग्यंगळप्रुवे बुदत्यं । पूर्णेन समं सर्वेणोच्छ्वासो निधमात्परघातः पर्धाप्तनामकर्मावोडनेये सर्वेण त्रसस्थावरंगळोडने नियमदिवपुच्छ्वासमुं परघातनामकर्ममुं बंधयोग्यमप्पुवु । योग्यस्थाने आतप उद्योतस्तीत्थंमाहाराः योग्यमप्प नामकर्मपदवोळे आतपनामकर्ममु मुद्योतनामकर्ममु तीत्थंमुमाहारकंगळ बंधयोग्यंगळप्पुवु । ई प्रकृति पाठक संवृद्धिरचनेः—

| ते।अ।नि।व | 7              | बा | प    | Я | वे  | যু | सु।म।ज | गाजा।दे। संअ        | त्राजाप   | त्र।प      | प रि                |
|-----------|----------------|----|------|---|-----|----|--------|---------------------|-----------|------------|---------------------|
| राराशक    | २              | 2  | R    | 2 | સ   | 2  | राशर   | <b>કા</b> ષારાદ્દાક | सं।६।अं ३ | स्वर। वि २ | उपञा उती अ<br>१११११ |
| 9         | _ <del>\</del> | -8 | - 81 | १ | - 8 | -  | 8 8 8  | <b>११११</b>         | १ १       | 9 8        | २                   |

| प    | ना        | पु।बा                | पु।सू     | अधा            | अ।सू            | ते।बा | ते।सू          | बा बा          | वा सू          | सा बा | सा∤सू          | प्र | बी        |  |
|------|-----------|----------------------|-----------|----------------|-----------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-----|-----------|--|
| स्था | <b>36</b> | <b>२६</b><br>८<br>२६ |           | २५ ८ ३६        |                 | २५    | <b>२५</b><br>४ | २५             | २५             | २५    | २५             | २६  | ३०        |  |
|      |           | २५ ८                 | <b>२५</b> | ۵              | २ <b>५</b><br>४ |       |                |                |                |       |                | 24  | <b>२९</b> |  |
| अ    | 0         | २३                   | <b>२३</b> | <b>२३</b><br>१ | २३              | २३ १  | २३ १           | <b>२३</b><br>१ | <b>२३</b><br>१ | २३    | <b>२३</b><br>१ | २३  | 20        |  |

पर्यासत्रसपर्यासयोरन्यतर बंधेनैव षट्संहननानां त्र्यंगोपांगानां चैकतरं बंधयोग्यं नान्येन, पुनः त्रसपर्यासबंधेनैव १० सुस्वरदुःस्वरयोः प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगत्योश्चैकतरं बंधयोग्यं नान्येन, तु-पुनः पर्याप्तेनैव समं वर्तमानसर्वत्रत्रस-स्थावराम्यां नियमादुच्छ्वासपर्यातौ बंधयोग्यौ नान्येन, तु-पुनः योग्यनामपदे एवातपनामोद्योतनामतीर्थकर-

होता है। ये पाँच मिल कर तेईस प्रकृति सामान्य हैं। इनका बन्ध सब जीवोंके होता है।
गाथामें आये दो 'च' शब्द अवधारणके लिए हैं। अतः त्रस अपर्याप्त और त्रस पर्याप्तमें-से
किसी एक सहित छह संहनन और तीन अंगोपांगमें-से एक-एक बन्धयोग्य है, अन्यके साथ रूप
नहीं। पुनः त्रसपर्याप्तके बन्धके साथ ही सुस्वर, दुःस्वर और प्रशस्त, अप्रशस्त विहायोगतिमें-से एक-एक बन्ध योग्य है, अन्यके साथ नहीं। पुनः पर्याप्तके साथ ही वर्तमान सर्व
त्रस-स्थावरके साथ नियमसे उच्छ्वास-परधात बन्धयोग्य हैं अन्यके साथ नहीं। पुनः

|            | ति | 4  | अ              | सं   | म    | सा के | तीके       | सा स | वी स | अ | दे         | अ                   |
|------------|----|----|----------------|------|------|-------|------------|------|------|---|------------|---------------------|
|            | 30 | 30 | 30             | ३०   | ३०   | 0     | 0          | 0    | 0    | 0 | ३०।३१।२९।२ | ८१                  |
| <b>4</b> - | 6  | 6  | 6              | २९   | २९   |       |            |      |      |   | १ १ ८      | <b>6</b>   <b>8</b> |
|            | २९ | २९ | <b>२९</b><br>८ | ४६०८ | ४६०८ |       |            |      |      |   |            |                     |
|            | २५ | 24 | 24             | २५   | २५१  |       | حطبي خابيب |      |      |   |            |                     |

## तित्थेणाहारदुगं एक्कसराहेण बंधमेदीदी । पक्खित्ते ठाणाणं पयडीणं होदि परिसंखा ॥५२९॥

तीत्थेंनाहारकद्विकं युगपद्बंधमेतीति । प्रक्षिप्ते स्थानानां प्रकृतीनां भवति परिसंख्या ॥ तीर्त्थदोडनाहारकद्वयं युगपद्बंधमनेय्द्रुगुमें दितु सामान्यत्रयोविद्यति प्रकृतिगळ मेले योग्य- ५ प्रकृतिगळं प्रक्षेपिसुत्तं विरलु स्थानंगळ संख्येयुं प्रकृतिगळ संख्ययुमक्कुमदे ते दोडे गाथाद्वयदिदं पेळदपदः—

एयक्ख अपन्जत्तं इगिपन्जत्तिविषणगाऽपन्जत्तं । एइंदियपन्जत्तं सुरणिरयगईहि संजुत्तं ॥५३०॥

एकेंद्रियापर्ध्याप्तं एकेन्द्रियपर्धाप्त बिति च प नरापर्ध्याप्तं । एकेंद्रियपर्धाप्तं सुरनरक-१० गतिभ्यां संयुक्तं ।।

पज्जत्तगबिदिचप-मणुस्स-देवगदिसंजुदाणि दोण्णि पुणो । सुरगइजुदमगइजुदं बंधद्वाणाणि णामस्स ॥५३१॥

पर्याप्तक बितिचप मनुष्यदेवगतिसंय्ते हे पुनः । सुरगतियुतमगतियुतं बंधस्थानानि नाम्नः ॥

१५ माहारकद्वयं च बंधयोग्यं भवति ॥५२६-५२८॥

तीर्थेन सहाहारकद्वयं युगपद् बंधमेति तेन सामान्यत्रयोविशतौ योग्यप्रकृतिप्रक्षेपे स्थानसंख्या प्रकृति-संख्या च स्थात् ॥५२९॥ तामेव गाथाद्वयेनाह—

योग्य नामपदमें ही आतपनाम, उद्योतनाम, तीर्थंकर और आहारकद्विक बन्धयोग्य हैं।।५२६-५२८।।

तीर्थं करके साथ आहारदिकका भी एक साथ बन्ध होता है। अतः पूर्वोक्त सामान्य तेईस प्रकृतियों के बन्धमें यथायोग्य प्रकृतियों मिलानेपर स्थानों की और प्रकृतियों की संख्या होती है। । ५२९।।

इसको ही दो गाथाओंसे कहते हैं-

तन्नवध्न वाद्यानुपूर्व्यातप्रकृतिबंधत्रयोविशतिकं। स्यावरापर्याप्तिर्यग्गत्येकेंद्रिययुतं तदेकेंद्रियापर्याप्तयुतं १५ २३ ए अ। तत्रापर्याप्तमपनीय पर्याप्तोच्छ्वासपरघातेषु निक्षिप्तेषु पंचविशतिकमेकेंद्रियपर्याप्तयुतं। पुनः

स्थावरपर्याप्तैकेंद्रियोच्छ्वासररघातान् पंचापनीय त्रसपर्याप्तद्वीद्रियसंहननांगोपांगेषु पंचसु निक्षिप्तेषु तद्दीद्रियापर्याप्तयुतं पुनः द्वीद्रियमपनीय त्रोद्रिये निक्षिप्ते तत्त्रीद्रियापर्याप्तयुतं, पुनःत्रीद्रियमपनीय चतुरिद्रिये निक्षिप्ते तच्चतुरिद्रियापर्याप्तयुतं पुनः चतुरिद्रियमपनीय पंचेद्रिये निक्षिप्ते तत्पंचेद्रियापर्याप्तयुतं । पुनः

नामकर्मके एक जीवके एक समयमें बन्धयोग्य बन्धस्थान कहते हैं—
पूर्वोक्त नौ ध्रुवबन्धी आदि आनुपूर्वी पर्यन्त तेईस प्रकृतियाँ। इनमें-से स्थावर, अपर्याप्त, तियंचगित, एकेन्द्रिय जाति सिहत जो बन्ध है वह एकेन्द्रिय अपर्याप्त सिहत तेईसका बन्धस्थान है। २३ ए. अ.। इसमें अपर्याप्त प्रकृति घटाकर पर्याप्त, उच्छ्वास, परबात

मिलानेपर एकेन्द्रिय पर्याप्तयुत पच्चीसका बन्धस्थान होता है। इनमें-से स्थावर, पर्याप्त, र्ष एकेन्द्रिय जाति, उच्छ्वास, परघात इन पाँचको घटाकर त्रस अपर्याप्त, दो इन्द्रिय जाति, स्प्राटिका संहनन, औदारिक अंगोपांग मिलानेपर दो-इन्द्रिय अपर्याप्त सहित पच्चीसका स्थान होता है। इनमें-से दोइन्द्रिय जाति घटाकर तेइन्द्रिय जाति मिलानेपर तेइन्द्रिय अपर्याप्त सहित पच्चीसका बन्धस्थान होता है। इनमें-से तेइन्द्रिय जाति घटाकर चौइन्द्रिय जाति मिलानेपर चौइन्द्रिय जाति मिलानेपर चौइन्द्रिय जाति मिलानेपर चौइन्द्रिय जाति सिलानेपर पंचेन्द्रिय अपर्याप्त सहित पच्चीसका स्थान होता है। इनमें-से तिर्यचगित घटाकर मनुष्यगित मिलानेपर मनुष्य अपर्याप्त सहित पच्चीसका स्थान होता है। इनमें-से तिर्यचगित घटाकर मनुष्यगित मिलानेपर मनुष्य अपर्याप्त पच्चीसका स्थान होता है। ऐसे पच्चीस प्रकृतिरूप छह बन्धस्थान हुए।

प्रकृतिबंधस्थानं मनुष्यापर्याप्तयुत्वंधस्थानमक्कु । २५ । ए । प । बिति च प म । अ । मी मनुष्यापुष्यापर्याप्त पंचींबज्ञतिप्रकृतिबंधस्थानव मेलण षड्विज्ञतिप्रकृतिवंधस्थानं एकेंद्रियपर्याप्तं 
एकेंद्रियपर्याप्तयुत्तमेयक्कुमें तें बोडे मनुष्यापर्याप्तयुत्वंचींवज्ञतिप्रकृतिस्थानदोळ् त्रसापर्याप्त 
मनुष्यगितपंचींद्रिय जातिसंहननांगोपांगगळें ब षट्प्रकृतिगळं कळेदु स्थावरपर्याप्तिर्यंगितिएकेंद्रियजाति उच्छ्वासपरघातगळें ब षट्प्रकृतिगळं कळेदु स्थावरपर्याप्तिर्यंगितिएकेंद्रियजाति उच्छ्वासपरघातगळें ब षट्प्रकृतिगळ्चमनातपनाममुमींनतेळ्ं प्रकृतिगळं कूडिदोडी 
षड्विज्ञतिप्रकृतिबंधस्थानमेकेंद्रियपर्याप्तयुत्वंधस्थानमक्कु । मिल्ल बातपनाममं कळेदुद्योतनाममं कृडिदोडी षड्विज्ञतिप्रकृतिवंधस्थानमुमेकेंद्रियपर्याप्तयुत्ववंधस्थानमक्कु । २६ । ए । प । 
मी एकेंद्रियपर्याप्तयुत्त षड्विज्ञतिप्रकृतिवंधस्थानद मेलणष्टाविज्ञतिद्रकृतिबंधस्थानं सुरनरकगतिम्यां संयुक्तं वेवगतिनरकगतिर्गळंचं कृडिदुदक्कुमदंतें वोडे तेजसिदकमुमगुरुरुष्ठघृद्विकमुं

र॰ वर्णचतुष्कमुं निम्माणनाममुमें ब नव ध्रुववंधप्रकृतिगळुं त्रसबादरपर्याप्त प्रथेकशरीरंगळुं 
स्थिरास्थिरंगळोळेकतरमुमं शुभाशुभंगळोळेकतरमुं सुभगमुमावेयमुं यशस्कोत्यंयशस्कीतिगळोळेकतरमुं वेवगतियुं पंचेंद्रियजातियुं वेकियिकशरीरमुं प्रथमसंस्थानमुं वेवगत्यानुपुत्व्यंमुं 
वैकियिकशरीरांगोपांगमुं सुस्वरमुं प्रशस्तिवहायोगतियुमुच्छ्यासमुं परधातमुमितु वेवगतियुताष्टाविश्वतिप्रकृतिवंधस्थानमक्कुं। मत्तं नव ध्रुववंधप्रकृतिगळुं त्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकशरीरास्थरा१५ शुभदुक्भंगानावेयायशस्कीत्तिनरकगतिपंचेंद्रियजातिवैक्वियकशरीरहंडसंस्थान नरकगत्यानुपुव्व्यं-

तिर्यगितिमपनीय मनुष्यगतौ निक्षिप्तायां तन्मनुष्यापर्याप्त्तयुतं २५ ए प वि ति च प म अ । तत्र त्रसापर्याप्तमनुष्यगितपंचेंद्रियसंहननांगोपांगानि षडपनीयस्थावरपर्याप्तितिर्यग्गत्येकेंद्रियोच्छ्वासपरघातेषु षट्स्वातपे च
निक्षिप्तेषु षड्विशितिकमेकेंद्रियपर्याप्तयुतं । पुनः आतपमपनीयोद्योते निक्षिप्तेऽपि तदेव २६ ए प । अष्टाविशितिकं तु नवध्युवत्रसवादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरास्थिरैकतरशुभाशुभैकतरसुभगादेययशस्कीत्यंयशस्कीत्येकतरदेवगितिपंचेंद्रियवैक्रियिकप्रथमसंस्थानदेवगत्यानुपूर्व्यवैक्रियिकांगोपांगसुस्वरप्रशस्तिविहायोगत्युच्छ्वासपरघातं तदेवगितियुतं नवध्युवत्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकास्थिराशुभदुर्भगानादेयायशस्कीतिनरकगितपचेंद्रियवैक्रियिकशरीरहुंडसंस्थाननरकगत्यानुपूर्व्यवैक्रियिकांगोपांगदुःस्वराप्रशस्तिविहायोगत्युच्छ्वासपरघातं तन्नरकगितयुतं २८ दे नि ।

फिर मनुष्यगित सहित पच्चीसके स्थानमें त्रस, अपर्याप्त, मनुष्यगित, पंचेन्द्रिय जाति, सुपाटिका संहनन, औदारिक अंगोपांग ये छह प्रकृतियाँ घटाकर स्थावर, पर्याप्त, तियँचगित, एकेन्द्रिय जाति, उच्छ्वास, परघात, और आतपको मिळानेपर एकेन्द्रिय पर्याप्त- युत छन्वीसका स्थान होता है। इनमें-से आतप घटाकर उद्योत मिळानेपर भी एकेन्द्रिय पर्याप्त सहित छन्वीसका बन्धस्थान होता है। इस तरह छन्वीस प्रकृतिरूप दो स्थान हुए।

आगे अठाईस प्रकृतिरूप स्थान कहते हैं-

नौ ध्रुवबन्धी, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर-अस्थिरमें-से एक, शुभ-अशुभमें-से एक, सुभग, आदेय, यशःकोर्ति, अयशःकीर्तिमें-से एक। देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, प्रथम संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक अंगोपांग, सुस्वर, प्रशस्तविद्यायोगति, चच्छ्वास, परघात इन अट्ठाईसरूप देवगति सहित अठाईसका बन्धस्थान होता है। पुनः नौ ध्रुवबन्धी, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति,

वैक्रियकशरीरांगोपांग दुःस्वराप्रशस्तविहायोगत्यु च्छ्वास परघातगळें दी नरकगतियुताष्टाविशति-प्रकृतिबंधस्थानमक्षु । २८। दे। नि ॥

बल्छिद मेछण एकांनिज्ञात्प्रकृतिवंधस्थानमुं जिञ्चत्प्रकृतिवंधस्थानमुमं बी हे येरडुं स्थानंगळ् पर्याप्तक बिति च प मनुष्यदेवगितसंयुते पर्याप्तक होंद्रिय श्रींद्रियचतुर्रिय पंचेंद्रियजातिमनुष्यगितवेवगितयुतवंधस्थानंगळप्युवुदे ते वोडे नवेध्र ववंधप्रकृतिगळुं त्रसबादर- ५ पर्याप्त प्रत्येकशरीरं स्थिरास्थिरंगळोळेकतरमुं शुमाशुभंगळोळकतरमुं दुब्भंगमुमनादेयमुं यशस्कीर्त्ययशस्कीर्त्तगळोळेकतरमुं तिर्ध्यंगितयुं हींद्रियजातियुं बोदारिकशरीरमुं हुंद्रसंस्थानमुं तिर्ध्यंगितयुं हींद्रियजातियुं बोदारिकशरीरमुं हुंद्रसंस्थानमुं तिर्ध्यंगितयुं हींद्रियमुत्तेकान्नित्रश्वरमुमप्रशस्तविहायोगितयु-मुच्छ्वासमुं पर्वातमुमं बियु पर्ध्याप्तहींद्रिययुत्तेकान्नित्रश्वरप्रकृतिवंधस्थानमक्ष्रमित्र हींद्रिय-जातिनाममं कळेदु त्रींद्रियजातिनाममं कळेदु चतुरिद्रियजातिनाममं कूडुत्तं विरलदु पर्धाप्तश्रीद्रियजातिनाममं कूडुत्तं विरलदु पर्धाप्तश्रीद्रियजातिनाममं कळेदु पर्धाप्तश्रीद्रियजातिनाममं कळेदु पर्धाप्तश्रीद्रियजातिनाममं कळेदु पर्धाप्तश्रीद्रियजातिनाममं कळेदु पर्धाप्तश्रीद्रियजातिनाममं कळेदु पर्धाप्तश्रीद्रयजातिनाममं कळेदु पर्धाप्तश्रीकान्नित्रशरकृतिवंधस्थानमक्ष्रमाल चतुरिद्रयजातिनाममं कूडुत्तं विरलदु पर्धाप्तपंचेद्रियजातिनाममं क्रह्तिवंधस्थानमक्ष्रमाल चत्रिक्रस्थानमक्ष्रमाल विरलद्व पर्धाप्तपंचेद्रियजातिनाममं क्रह्तिवंधस्थानमक्ष्रमाल चत्रविद्यानमक्ष्तिम् विरलद्व पर्धाप्तपंचेद्रियजातिनाममं क्रह्मत्विधस्थानमक्ष्रमाल चत्रिक्षस्थानमक्ष्रमाल चत्रिक्षस्थानमक्ष्रमाल चत्रविद्यानमक्ष्त्रमाल विरलद्व पर्धाप्तपंचेद्रियजातिनामं विद्यजातिनाममं कळेदु

एकान्नित्रिशत्कं च नवध्युवत्रसबादरपर्याप्तप्रतोकिस्थरास्यिरैकतरशुभाशुभैकतरदुर्भगानादेययशस्कीत्यंयशस्कीत्येंकतरित्यंगितिद्वीदियौदारिकशरीरहुंडसंस्थानित्यंगित्यानु गृव्यसिप्राप्तासु गिटिकौदारिकांगोपांगदुःस्वराप्रशस्त - १५
विहायोगत्युच्छ्वासपरघातं तस्य द्वीदिययुतं । तत्र द्वीदियमपनीय त्रीदिये निक्षिप्ते तत्पर्याप्तत्रीदिययुतं । पुनः
त्रीदियमपनीय चतुरिदिये निक्षिप्ते तत्पर्याप्तचतुरिदिययुतं । पुनः चतुरिदियमपनीय पंचेदिये निक्षिप्ते
तत्पर्याप्तपंचेदिययुतं । अत्र स्थिरास्थिरशुभाशुभसुभगदुर्भगादेयानादेययशस्कीत्ययशस्कीतिषद्संस्थानषद्संहननसुस्वरदुःस्वरप्रशस्ताप्रशस्तिवहायोगत्येकतरिमिति विशेषः । तत्र तिर्यग्गिततदानुपूर्वे अपनोय मनुष्यगतितदानु-

नरकगित, पंचेन्द्रिय जाति, चैिक्रियिक शरीर, हुण्डक संस्थान, नरकगत्यानुपूर्वी, चैिक्रियिक रुज्ञंगोपांग, दुःस्वर, अप्रशस्त विहायोगित, उच्छ्वास, परघात ये नरकगित सिहत अट्ठाईसका बन्धस्थान होता है। ये दो अट्ठाईसके बन्धस्थान हुए। नौ ध्रुवबन्धी, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिरमें-से एक, शुभ-अशुभमें-से एक, दुर्भग, अनादेय, यशःकीर्ति-अयशः-कीर्तिमें-से एक, तिर्यंचगित, दोइन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, हुण्डक संस्थान, तिर्यंचानु-पूर्वी, स्थाटिका संहनन, औदारिक अंगोपांग, दुःस्वर, अप्रशस्त विहायोगित, उच्छ्वास, २५ परघात, ये दो इन्द्रिय पर्याप्तयुत उनतीसका स्थान है।

इनमें-से दोइन्द्रियजाति घटाकर तेइन्द्रिय जाति मिलानेसे तेइन्द्रिय पर्याप्त सिहत उनतीसका स्थान होता है। इनमेंसे तेइन्द्रिय जाति घटाकर चौइन्द्रिय जाति मिलानेपर चौइन्द्रिय पर्याप्त सिहत उनतीसका स्थान होता है। उनमें-से चौइन्द्रिय जाति घटाकर पंचेन्द्रिय पर्याप्त सिहत उनतीसका स्थान होता है। किन्तु यहां ३० स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुभग-दुभग, आदेय-अनादेय, यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति, छह संस्थान, छह संहनन, सुस्वर-दुःस्वर, प्रशस्त-अप्रशस्त विहायोगित इनमें-से कोई एक-एक प्रकृति प्रहण करना। इन उनतीसमें-से तियंचगित और तियंचानुपूर्वी घटाकर मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी मिलानेपर पर्याप्त मनुष्य सिहत उनतीसका स्थान होता है। पुनः नौ ध्रुवबन्धी,

स्थानबोळु स्थिरास्थिर ग्रुभागुभ सुभगदुब्भंगादेयानादेययशस्कीत्यंयशस्कीति संस्थानबद्क संहनन-षट्कसुस्वरदुःस्वर प्रशस्ताप्रशस्त विहायोगतिगळोळेकतरबंधमक्कुमं वी विशेषमरियल्पडुगुं।

अपर्याप्तपंचेंद्रियजातियुत्तैकान्नत्रिज्ञात्प्रकृतिबंधस्थानदोळ् तिर्यागतितिरयंगात्यानुपूर्व्यमं कळेबु मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूष्टयंमं कूड्तं विरलु पर्याप्तमनुष्यगतियुतैकान्नित्रशत्प्रकृति-५ बंघस्थानमक्कुं। मत्तं नवध्रवप्रकृतिगळं त्रसबादर-पर्धाप्त-प्रत्येकशरीरंगळं स्थिरास्थिरदोळेकतरमुं शुभाशुभवोळेकतरम् सुभगमुमावेयम् यशस्कीत्यंयशस्कीत्तिगळोळेकतरम् देवगतियं पंचेंद्रियजातियं वैक्रियिकशरीरमुं प्रथमसंस्थानमुं देवगत्यानुपूर्व्यमुं वैक्रियिकांगोपांगमुं सुश्वरमुं प्रशस्तविहायोग-तियुमुच्छ्वासमुं परघातमुं तीर्त्थकरमुमेंबी देवगतियुतैकान्नत्रिशस्प्रकृतिवंधस्थानमक्कुमदं मनुष्या-संयतादिचतुरर्गुंणस्थानवित्तगळु यथायोग्यर कट्टुवर । २९ ॥ प । बि । ति । च । प । म । वे ॥

अपर्याप्त द्वीदियत्रीदियचतुरिदियपंचेदियजातियुर्वैकान्नित्रशत्रकृतिबंधस्थानंगळोळुद्योतः नाममं कूडिकोळुत्तं विरलापर्याप्तद्वीद्रियत्रीद्रियचतुरिद्रियपंचेद्रिययतित्रशत्रकृतिवंधस्थानंगळ यथाक्रमदिनप्युवु । मनुष्यगतिय्तैकान्नित्रशत्प्रकृतिबंधस्थानदोळ् तीत्थंमं कृडिकोळ्तं विरलु देवनारकासंयतसम्यग्दृष्टिगञ्ज कट्दुव मनुष्यगितयुत्रिज्ञात्प्रकृतिबंधस्थानमक्कुमिल्लिस्थिरास्थिर शुभाशुभ यशस्कीत्र्ययशकी त्तिसुभगदुवर्भगंगळोळेकतरयतमें बी विशेषमरियल्पडुगुं। मत्तं देवगति-१५ युतैकान्निज्ञाश्त्रकृतिबंधस्थानदोळ् तीत्र्यंकर नाममं कळेबाहारकद्वयमं कूडिकोळळुत्तिरलु देवगति-युर्तित्रशास्त्रकृतिबंधस्थानमक्कुमदनप्रमतसंयतने कट्दुगुं । ३०। प । बि । ति । च । प । म । दे । सुरगतियुतं एकत्रिशत्प्रकृतिबंधस्थानं वेवगतियुतबंधस्थानमेयक्कुमदे तें वोड वेवगतियुं तीत्थंकर-

पूर्व्यनिक्षेपे तत्पर्याप्तमनुष्यगतियुतं । पुनः नवध्रुवत्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरास्थिरैकतरशुभाशुर्मैकतरसुभगा-दैययशस्कीत्र्ययशस्कीत्र्येकतरदेवगतिपंचेंद्रियवैक्रियिकशरीरप्रथमसंस्थानदेवगत्यानुपूर्व्यवैक्रियिकांगोपांगसुस्वरप्रश-स्तविहायोगत्युच्छ्वासपरघाततीर्थंकरं तद्देवगतियुतं मनुष्यासंयतादिचतुर्गुणस्थानवितनो बघ्नंति प २९ वि ति च प म दे । एतेव्वाद्यानि चत्वार्युद्योतयुतानि पर्याप्तद्वीद्वियत्रीदियचतुरिद्वियपंचेद्विययुतं त्रिशत्कानि । मनुष्य-गरयेकान्नित्रतः तीर्थयुतं देवनारकासंयतबंधयोग्यं मनुष्यगतित्रित्रतः स्यात् । तच्च स्थिरास्थिरशुभाशुभयश-स्कीत्यंयशस्कीतिसूभगदूर्भगैकतरयुतमिति विशेषः । पुनः देवगत्येकान्नित्रिशत्कं तीर्थमपनीयाहारकद्वययुतं देव-

त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर-अस्थिरमें-से एक, शुभ-अशुभमें-से एक, सुभग, आदेय, २५ यशःकीति-अयशकीर्तिमें-से एक, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, प्रथम संस्थान, देवगत्यान्पूर्वी, वैक्रियिक अंगोपांग, सुस्वर, प्रशस्तविहायोगति, उच्छ्वास, परघात, तीर्थंकर, इनरूप देवगति तीर्थंकर सहित उनतीसका स्थान होता है। इसका बन्ध असंयत आदि चार गुणस्थानवर्ती मन्द्य ही करता है। इस प्रकार उनतीस प्रकृतिरूप छह स्थान कहे।

दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्तयुत उनतीसके स्थानमें उद्योत प्रकृति ३५ तिलानेपर दोइन्द्रिय सहित तीसका, तेइन्द्रिय सहित तीसका, चौइन्द्रिय सहित तीसका और पंचेन्द्रिय सहित तीसका बन्धस्थान होता है। पर्याप्त मनुष्य सहित उनतीसके स्थानमें तीथंकर प्रकृति मिलानेपर असंयत सम्यग्दृष्टी देव व नारकीके बन्धयोग्य मनुष्यगति सहित तीसका बन्धस्थान होता है। इतना विशेष है कि यहाँ स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यशःकीर्ति- नाममुं युत्तैकान्नित्रशास्त्रकृतिबंधस्थानदोळु आहारकद्वयमं कूडिकोळुत्तं विरलदुषु मप्रमतसंयतं देवगितयुतमागि कद्दुव युगपत्तीर्त्थाहारयुत्तैकित्रशस्त्रकृतिबंधस्थानमक्कुं। ३१। सु। एक प्रकृति-वंधस्थानं अगितयुतं अवगितयुत्तवंधस्थानमल्लेके दोडे अपूर्व्वकरणषष्टभागप्य्यतं गितयुत्तवंध-स्थानंगळण्युषु। तद्गुणस्थानचरमभागमादियागि सूक्ष्मसापराय चरमसमयप्यतं वंधमागृत्तिहं यशस्कोत्तिनामप्रकृतियो देगितयुत्तमल्लद वंधस्थानमक्कुं १। उक्तात्थं समुच्चय संदृष्टि: —

| 8  |    |       |      |      |                  |          | 3      |
|----|----|-------|------|------|------------------|----------|--------|
| ₹? | सु | तीरथं | = आह | हा २ | उद्यो<br>तिर्ग्य | ती       | आहा    |
| ३० | 4  | बि    | ति   | च    | q                | म        | वे     |
| २९ | 4  | बि    | ति   | च    | q                | <b>म</b> | दे     |
| 26 | वे | णि    |      |      | तिय्यं           |          | तीत्थं |
| २६ | प  | ए     |      |      |                  |          |        |
| २५ | q  | ए     | अप   | बि   | ति च             | वं       | म      |
| २३ | अ  | ए     |      |      |                  |          |        |

अनंतरमी बंधस्थानंगळ्गे संभिवसुव भंगंगळं पेळवपरः— संठाणे संघडणे विद्यायज्ञम्मे य चरिमछज्जुम्मे । अविरुद्धेक्कदरादो बंधद्वाणेसु भंगा हु ॥५३२॥

संस्थाने संहतने विहायो युग्मे च चरमषडचुग्मे । अविरुद्धैकतरतो बंधस्थानेषु भंगाः खलु ॥ १०
गितिंत्रशत्कं स्यात् । तच्चाप्रमत्तो बघ्नाति ३० प वि ति च प म दे । पुनः देवगतितीर्थयुर्तैकान्नित्रशत्कं आहारकद्वययुतं अप्रमत्तवंधयोग्यं एकत्रिशत्कं स्यात् ३१ सु । एककमगित अपूर्वकरणषष्ठभागादासूक्ष्मसांपरायांता बद्दांति ॥५३१॥ एवं नामवंधस्थानान्युक्त्वा तद्भंगानाह—

अयशःकीर्ति, सुभग-दुर्भगमें-से कोई एक प्रकृति सिहत स्थान होता है। देवगित सिहत स्वान हिना है। देवगित सिहत स्थान होता है। देवगित सिहत तीसका १५ स्थान होता है। इसे अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती बांघता है। इस तरह तीस प्रकृतिरूप छह स्थान हुए।

देवगित तीर्थंकर सिहत उनतीसके स्थानमें आहारकद्विक मिलानेपर अप्रमक्तके बन्ध-योग्य देवगित सिहत इकतीसका स्थान होता है। इस प्रकार अपूर्वकरणके छठे भाग पर्यन्त बन्धयोग्य इकतीस प्रकृतिरूप एक स्थान है। एक यशःकीर्ति प्रकृतिरूप एक स्थान है। २० उसे अपूर्वकरणके सातर्वे भागसे सूक्ष्म साम्पराय पर्यन्त जीव बाँधते हैं। ऐसे नामकर्मके बन्धस्थान कहे।।५३०-५३१॥

संस्थानषद्कदोळं संहननषद्कदोळं विहायोगितयुग्मदोळं स्थिरशुभ सुभग आदेय यज्ञस्की-तिस्वरनाममं व चरमषड्युग्मंगळोळमविरुद्धेकतरप्रकृतिग्रहणिवं बंधस्यानंगळोळु भंगंगळप्पुचं द-क्षसंचारविधानमं कटाक्षिति स्थानंगळोळु भंगंगलगुत्पतिक्रममं पेळदपरदेते दोडे:—

| यशस्कीत्यंयशस्कीर्त्त | 8 | 8 |   |   |     |
|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| आदेयानादेय            | 8 | 8 |   |   |     |
| <b>मुस्वर</b> दुस्वर  | 8 | 8 |   |   |     |
| सुभगदुब्भंग           | 8 | 8 |   |   |     |
| <b>ગુ</b> માગુમ       | 8 | 8 |   |   |     |
| स्थिरास्थिर           | 8 | 8 |   |   |     |
| प्रशस्ताप्रशस्त वि    | 8 | 8 |   |   |     |
| संहनन                 | 8 | १ | 8 | 8 | 1 8 |
| संस्थान               | 8 | 8 | 8 | १ | 8   |

षट् स्थानानि षट् संहननानि विहायोगतियुग्मं प्रत्येकस्थिरशुभसुभगादेययशस्कीतियुग्मानि चोपर्युपरि

#### नामकर्मके बन्धस्थानोंका यन्त्र

| नामकमक बन्धस्य । नाका यन्त्र    |     |                                  |    |
|---------------------------------|-----|----------------------------------|----|
| तेईसका स्थान १                  |     | उनतीसके स्थान ६                  |    |
| एकेन्द्रिय अपर्याप्तयुत         | २३  | १ दोइन्द्रिय पर्याप्तयुत         | २९ |
| पच्चीसके स्थान ६                |     | २ तेइन्द्रिय पर्याप्तयुत         | २९ |
| पच्चासक स्थान ६                 | ı   | ३ चौइन्द्रिय पर्याप्तयुत         | २९ |
| १ एकेन्द्रिय पर्याप्तयुत        | २५  | ४ पंचेन्द्रिय पर्याप्तयुत        | २९ |
| २ दोइन्द्रिय अपर्याप्तयुत       | २५  | ५ मनुष्य पर्याप्तयुत             | २९ |
| ३ तेइन्द्रिय अपर्याप्तयुत       | २५  | ६ देवतीर्थयुत                    | २९ |
| ४ चौइन्द्रिय अपर्याप्तयुत       | રૂપ | तीसके स्थान ६                    |    |
| ४ पंचेन्द्रिय अपर्याप्तयुत      | २५  | १ दोइन्द्रिय पर्याप्त उद्योतयुत  | ३० |
| ६ मनुष्य अपर्याप्तयुत           | २५  | २ तेइन्द्रिय पर्याप्त उद्योतयुत  | ३० |
| छब्बीसके स्थान २                |     | ३ चौइन्द्रिय पर्याप्त उद्योतयुत  | 30 |
|                                 |     | ४ पंचेन्द्रिय पर्याप्त उद्योतपुत | 30 |
| १ एकेन्द्रिय पर्याप्त आतपयुत    | २६  | ५ मनुष्य तीर्थयुत                | ३० |
| २ एकेन्द्रिय पर्याप्त उद्योतयुत | २६  | ६ देव आहारकयुत                   | ३० |
|                                 |     | इकतीसका स्थान १                  | l  |
| अठाईसके स्थान २                 |     | १ देव आहारक तीर्थयुत             | ३१ |
| १ देवगतियुत                     | २८  | एकका स्थान १                     |    |
| २ नरकगतियुत                     | २८  | १ यशस्कीर्ति                     | १  |

> तत्थासत्थो णारयसन्वापुण्णेण होदि बंधो दु । एक्कदराभावादो तत्थेक्को चेव भंगो दु ॥५३३॥

तत्राज्ञस्तो नारकसर्व्वाऽपूर्णेन भवित बंधस्तु। एकतराभावास्त्रेकश्चैव भंगस्तु॥ १० तत्र तेषु मध्ये आ बंधस्थानंगळोळु नारकसर्व्वापूर्णेन नरकगितनामकम्मंदोडनेयुं तु मर्ते त्रसस्थावरपुतसर्व्वापूर्णेन सर्व्वापर्ध्याप्तदोडनेयुं बंधः बंधं अद्यस्तो भवित अप्रजस्तमेयककुमे-कं बोड एकतराभावात् इतरप्रतिपक्षे प्रकृतिबंधाभावमक्कुमप्पुर्वारंदमदु कारणविदं तत्रेकश्चैव भंगस्तु आ नरकगितयुताष्टाविज्ञातिप्रकृतिबंधस्थानदोळं सर्व्वत्रसस्थावरापर्ध्याप्रयुतत्रयोविज्ञति-पंचिव्यति प्रकृतिबंधस्थानंगळोळं तु मर्त्त एकभंगमेयककुं २३।२५ अदु कारणमागि मृंपेळदेक १५ वत्वारिज्ञज्ञीवपदंगळोळु बंधविवक्षीयदं भाविभवजातकम्मंपदंगळमूवत्तारप्पुववरोळु नरकगित-युताष्टाविज्ञतिप्रकृतिबंधस्थानमोदेयककुमदक्के भंगमुमो वेयककुं २८।१ एकंद्रियभेदंगळप्प

संस्थाप्य अविरुद्धैकतरग्रहणाद् बंधस्थानेषु खल्वष्टाग्रषट्छताधिकचतुःसहस्री भंगा भवंति ४६०८॥५३२॥ अत्र नरकगतियुतस्य सर्वापर्यासयुतानां च कतीति चेदाह—

तत्र प्रशस्ताप्रशस्तबंधमध्ये नरकगत्या त्रसस्यावरयुतसर्वापर्याप्तेन च बंघः, अप्रशस्त एव स्यात् २०

इन नामकर्मके बन्धस्थानोंके भंग कहते हैं-

छह संस्थान, छह संहनन, विहायोगित युगल, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय, यशः-कीर्तिके युगल, इन सबको ऊपर-ऊपर स्थापित करके अविरुद्ध एक-एकका प्रहण करें; क्योंकि इनमें-से एक-एकका ही बन्ध होता है। अतः ६×६×२×२×२×२×२×२ इनको परस्परमें गुणा करनेपर चार हजार छह सौ आठ भंग होते हैं।

भावार्थ यह है कि प्रकृतिके बदलनेसे भंग होता है। जैसे प्रथम संस्थान सहित स्थान कहा। पीछे दूसरे सहित कहा। इस तरह एक-एक प्रकृतिके बदलनेसे भंग होते हैं।।५३२॥

उन प्रशस्त और अप्रशस्त बन्बरूप प्रकृतियों में-से नरकगितके साथ हुण्डक संस्थान अप्रशस्त बिहायोगित आदि अप्रशस्त प्रकृतियों का ही बन्ध होता है। इसी प्रकार त्रसस्थावर सिहत अपर्याप्तके साथ दुर्भग-अनादेय आदि अप्रशस्त प्रकृतियों का ही बन्ध होता है। ३० क्यों कि इनमें बन्धयोग्य प्रकृतिकी प्रतिपक्षी प्रकृतिका बन्ध नहीं है। संस्थान आदि में-से

१. क विकामशस्त में।

कर्मंपदंगळोळपण्णांप्रयुतत्रयोविद्यति प्रकृतिबंधस्थानं प्रत्येकमो बोबरोळेकैकभंगमेयक्कुं। त्रसा-पर्णाप्रयुत द्वीदियत्रीदियचतुर्रिद्यपंचैद्रियासंक्षि संज्ञि मनुष्यगतियुतापर्णाप्रयुत्तषद्कर्मपर्वगळोळं प्रत्येकं पंचविद्यतिप्रकृतिबंधस्थानमक्कुं। भंगमुमेकमेयक्कुमं बुदत्यं।।

तत्थासत्थं एदि हु साहारणधूलसन्वसुदुमाणं।

पञ्जत्तेण य थिरसुहजुम्मेक्कदरं तु चदुमंगा ॥५३४॥

तत्राशस्तमेति खलु साधारणस्यूलसर्म्यंसूक्ष्माणां। पर्ध्याप्तेन च स्थिरशुभयुग्मैकतरं तु

तत्र वा एकेंद्रियभेवंगळोळु साधारणस्यूलसम्बंसूक्ष्माणां पर्ध्यप्तेन च साधारणवनस्पति-बावरपर्ध्याप्तवोडनेयं सम्बंसूक्ष्मंगळपर्ध्याप्तवोडनेयुं बंधमप्प पंचविद्यतिप्रकृतिबंधस्थानपंचकं १० अशस्तमेति खलु अप्रशस्तप्रकृतिबंधमनेय्दुगुमंतय्दुवडं तु मत्तं विशेषमुंटवावुवं वोडे स्थिरशुभ-युग्मैकतरं स्थिरास्थिरशुभाशुभयुग्मंगळोळकतरप्रकृतिबंधमनेय्दुगुमदु कारणमागि चतुन्भंगाः नात्कु भंगंगळप्पुतु २५ यितु साधारणबावरवनस्पतिपर्ध्याप्तयुत पंचविद्यति प्रकृतिबंधस्थानवोळं पृष्यप्रतेकोवायुवारणंगळ सूक्ष्मपर्थ्याप्तयत्ववंत्रविद्यतिप्रकृतिबंधस्थानपंचकवोळं नात्कु नात्कु

१५ कृतः ? एकतरप्रतिपक्षबंघामावात् । तेन प्रागुक्तैकवत्वारिशत्यदेषु नरकगितयुताष्टाविशितिकेषु एकेंद्रियापर्याप्त-युतैकादशत्रयोविशितिकेषु, त्रसापर्याप्तयुतषद्पंचविशितिकेषु चैकैक एवं मंगः स्यात् ॥५३३॥

तत्र तेषु एकेंद्रियभेदेषु साधारणवनस्पतिबादरपर्याप्तेन सर्वसूक्ष्माणां पर्याप्तेन च पंचविश्वतिकं खलु धप्रशस्तं बंधमेति तेन स्थिरशुभयुग्मयोरेकेंकप्रकृतिबंधाच्वत्वारो भंगा भवंति २५। साधारणबादरवनस्पति-

पर्याप्तयुतपंचिवशतिके पृथिव्यप्तेजोबायुसाधारणानां सूक्ष्मपर्याप्तयुतपंचिवशतिकपंचके च चत्वारो भंगा २० भवंतीत्यर्थः ॥५३४॥

जिसका बन्ध होता है उसी एक-एक प्रकृतिका ही बन्ध होता है। अतः पूर्वमें कहे इकतालीस पर्दोमें-से नरकगित सहित अहाईसके स्थानमें और एकेन्द्रिय अपयोप्त सहित ग्यारह पदों के तेईस बन्धक स्थानोंमें तथा त्रस सहित छह पदों अपर्याप्त सहित पच्चीसके स्थानोंमें एक-एक ही भंग होता है।।५३३।।

वन एकेन्द्रियके ग्यारह भेदों में-से साधारण वनस्पित बादरपर्याप्त और सब सूक्ष्मों के पर्याप्त सिंहत पच्चीसके बन्धस्थानमें अप्रशस्तका ही बन्ध होता है। िकन्तु स्थिर और शुभके युगलमें-से एक-एक प्रकृतिका ही बन्ध होता है। अर्थात् स्थिर-अस्थिरमें-से या तो स्थिरका ही बन्ध होता है। इसी तरह शुभ-अशुभमें-से या तो शुभका ही बन्ध होता है। इससे साधारण, बादर, वनस्पित पर्याप्त सिंहत पच्चीसके स्थानमें और पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, साधारणके सूक्ष्म पर्याप्त सिंहत पच्चीसके पाँच स्थानोंमें उक्त दो युगलोंके चार-चार भंग होते हैं। १६४॥

भंगंगळप्युवे बुदर्थं ॥

१. २३ २५ १ १

## पुढवी आऊ तेऊ वाऊ पत्तेय वियलसण्णीणं । सत्तेण असत्थं थिरसुद्दजसजुम्मद्वभंगा हु ॥५३५॥

पृष्ठियप्तेजोवायुप्रत्येकविकलासंज्ञिनां । शस्तेनाशस्तं स्थिरशुभयशोयुग्माष्ट भंगाः खलु ।।
पृष्ठियप्तेजोवायुप्रत्येकवनस्पति द्वीद्रियत्रीद्रिय चतुरिद्रियासंज्ञिपंचेद्रियंगळ अविरुद्ध
भावि भवजातंगळ पंचविश्वति विद्वशत्येकान्नित्रशत्तित्रशत्प्रकृतिविधस्थानंगळ । २५ । २६ । २९ ।
३० । शस्तेनाशस्तं वंधमेति त्रसवादरपर्ध्याप्तादि यथायोग्यप्रशस्तप्रकृतियोजने दुर्ग्गानादेयाद्यप्रशस्तप्रकृतियुं वंधनेप्दुगुमंतेयिक्दोडं स्थिरशुभयशोयुग्माष्ट्रभंगाः खलु स्थिरास्थिरशुभाशुभयशस्कीत्यंयशस्कीत्तियुग्मत्रयेकतरवंधकृतभंगंगळं दे टप्पुषु २५ | २६ | २९ | ३० यितु पृष्वीकाय८ | ८ | ८ | ८

बावरपर्ध्याप्तयुतपंचिवञ्चति प्रकृतिबंधस्थानमुं बातपयुत्तषिंइवञ्चतिप्रकृतिबंधस्थानमुमुद्योतयुत् षड्-विञ्चतिप्रकृतिबंधस्थानमुमप्कायबावरपर्ध्याप्तयुत्तपंचिवञ्चतिप्रकृतिबंधस्थानमुमुद्योतयुत्-बङ्विञ्चति-प्रकृतिबंधस्थानमुं तेजस्कायबावरपर्ध्याप्तयुत्तपंचिवञ्चतिप्रकृतिबंधस्थानमुं वायुकायबावर-पर्धाप्तयुत्त पंचिवञ्चतिप्रकृतिबंधस्थानमुं प्रत्येकवनस्पतिपर्धाप्तयुत्त पंचिवञ्चतिप्रकृतिबंधस्थानमुपु-द्योतयुत्तषिंइवञ्चतिप्रकृतिबंधस्थानमुं द्वीद्वियत्रीदियचतुर्विद्वयासंक्षिपंचेद्वियपर्धाप्तयुत्तैकान्नित्रञ्चत् विञ्चत्रकृतिबंधस्थानद्वयंगळुमिविनितुमष्टाष्टभंगंगळनुळ्ळुवप्युत्रे बुद्यस्था। शेषतिर्ध्यवपर्धाप्तय्याप्त युतसंक्षियोळं मनुष्यगतिपर्धाप्तयुत्तमनुष्यकरमंपवदोळमेकान्नित्रञ्चत्रकृतिबंधस्थानंगळोळु १५ भगंगळं पेळ्वा भंगंगळ् मिण्यादृष्ट्यावि गुणस्थानंगळोळिनितिनितु भगंगळे दु पेळ्वपरः —

पृथिव्यप्तेजोवायुप्रत्येकवनस्पतिद्वित्रिचतुरसंज्ञिपंचेद्वियाणामविरुद्धभाविभवजातपंचिव्यतिकषड्विशति - कैकान्नित्रशत्त्रिशत्त्रकानां त्रसवादरपर्याप्तादिययायोग्यप्रशस्तदुर्भगानादेयाद्यप्रशस्तेन बंधमेति । तेन स्थिरशुभ-यशोयुग्मकृतभंगाः खल्वष्टावष्टौ भवंति २५ २६ २९ ३० । पृथ्वीकायबादरपर्याप्तयुत्तपंचिवशितकमातपयुत-

षड्विशितकं उद्योतयुत्तषड्विशितकं अध्कायबादरपर्याप्तयुत्तपंचिशितकमुद्योतयुत्तषड्विशितकं तेअस्कायबादर-पर्याप्तयुत्तपंचिविशितकं वायुकायबादरपर्याप्तयुत्तपंचिविशितकं प्रत्येकवनस्पतिपर्याप्तयुत्तपंचिविशितकं उद्योतयुत्त-

पृथ्वी, अप, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पति, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंक्रिपंचेन्द्रिय जीवके भविष्यमें जिन भवोंमें जन्म छे सकते हैं उनके अनुकूछ पण्चीस, छण्बीस, उनतीस और तीसके बन्धस्थानोंमें त्रस-बादर पर्याप्त आदि यथायोग्य प्रशस्त और दुर्भग २५ अनादेय आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है। किन्तु स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति इन तीन युगलोंमें-से एक-एकका बन्ध होता है।

अतः इन तीन पुगलोंकी प्रकृति बदलनेसे आठ-आठ भंग होते हैं। अर्थात् पच्चीस, छन्दीस, उनतीस, तीसमें-से प्रत्येकके आठ भंग होते हैं। प्रथ्वीकाय बादरपर्याप्त सहित पच्चीसका स्थान, आतप अथवा उद्योत सहित छन्दीसका स्थान, अपकाय बादर पर्याप्त सहित पच्चीसका स्थान अथवा उद्योत सहित छन्दीसका स्थान, तेजस्काय बादर पर्याप्त सहित पच्चीसका स्थान, वायुकाय बादर पर्याप्त सहित पच्चीसका स्थान, प्रत्येक बनस्पित

## सण्णिस्स मणुस्सस्स य ओघेक्कदरं तु मिच्छमंगा हु । छादाछसयं अह य बिदिये बत्तीससयभंगा ॥५३६॥

संज्ञिनो मनुष्यस्य च बोघे एकतरं तु मिण्यादृष्टिभंगाः सलु। षट्चत्वारिशच्छतमष्टौ च

तियंगितिपर्याप्तयुतसंज्ञिय येकान्निज्ञात्प्रकृतिबंधस्थानदोळमुद्योतयुत्रिज्ञात्प्रकृतिबंधस्थानदोळं मतुष्यगितपर्याप्तयुतैकान्निज्ञात्प्रकृतिबंधस्थानमुमे बिवरोळ् । २९।३०।२९। बोघे सामान्यषट्संस्थान षट्संहनन युग्म सप्तकंगळोळ् एकतरं बंधमेति एकतर-प्रकृतिबंधमनेरदुगु मप्पुदर्शिवं षट्चत्वारिज्ञच्छतमष्टी च अष्टाधिक षट्छताधिक चतुःसहस्रमित भंगंगळप्पु-४६०८। वतुं मिध्यादृष्टिय भंगंगळप्पुत्रु। खलु स्फुटमागि । मि।ति। २९।३०। ४६०८।

<sup>१०</sup> मि म । २९ यितु तिर्घंगातिपर्धाप्तपंचेंद्रिययुतसंज्ञिकम्मंपददोळुद्योतरहित सहितैकान्निज्ञात्र-४६०८

शत्त्रकृतिबंधस्थानंगळीळं मनुष्यगितपर्याप्तयुतैकान्नित्रशत्त्रकृतिबंधस्थानदोळं अष्टोत्तरषट्छता-धिकचतुःसहस्रप्रमितभंगंगळप्युवयु । मिण्यादृष्टियोळयप्पुव बुदत्थं । मनुष्यगितयुतित्रशत्प्रकृतिबंध-स्थानं देवनारकासंयतसम्यग्दृष्टिगळ् तीत्थंयुतमागि कट्टुव स्थानमप्युदिरद मिण्यादृष्टिस्थानभंगंग-ळोळ पेळल्पडदु । मुंदे यसंयतसम्यग्दृष्टियोळ् पेळदपर :—

१५ षड्विशतिकं द्वित्रिचतुरसंज्ञिपंचेंद्वियपयिष्तियुतैकान्नित्रिशत्कं त्रिशत्कानि चेति सर्वाण्यष्टाष्टभंगानीत्यर्थः ।।५३५॥ शेषतिर्यक्पंचेंद्वियपयिष्तियुतसंज्ञिकर्मपदे मनुष्यगतिपयिष्तियुतमनुष्यकर्मपदे चैकान्नित्रशत्कित्रशत्क- योभंगान् वक्तुं गुणस्थानेषु विभजयति—

तिर्यगितिपर्यात्रयुतसंज्ञिनः एकान्निज्ञयत्कोद्योतयुतिज्ञात्कयोः मनुष्यगितपर्यात्रयुतैकान्निज्ञित्के च सामान्यषट्संस्थानषट्संहननसप्तयुग्मेष्वेकतरबंधमेतीति तेषु खल्वष्टाग्रषट्चत्वारिशच्छतानि भंगा भवंति । ते च मिथ्यादृष्टेरेव—मिति २९ ३० मि म २९ । मनुष्यगितयुत्रिज्ञशत्कं तु तीर्थयुत्रमसंयतदेवनाराकाणामेव ४६०८ ४६०८ ४६०८

पर्याप्त सहित पच्चीसका स्थान अथवा उद्योत सहित छन्दीसका स्थान, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंक्री पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित उनतीस और तीसका स्थान, इन सबमें आठ-आठ भंग होते हैं ॥५३५॥

शेष तिर्यंच पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित संज्ञी कर्मपर्में और मनुष्यगति पर्याप्तयुत मनुष्य-२५ कर्मपर्में उनतीस और तीसके स्थानोंके भंग कहनेके छिए गुणस्थानोंमें विभाग करते हैं—

२५

सासावनंगुद्योतनामकम्मंबंधमृंटप्पुवरिवमुद्योतरहितसहितैकान्निंश्वत्तिंशत्त्रकृतिबंधस्थानं-गळोळं द्वान्त्रिशच्छत प्रमितभंगंगळपुवे ते वोडे मिण्यादृष्टियोळु हुंडसंस्थानम् मसंप्राप्तसृपाटिकासं-हननम् बंधव्युच्छिन्नंगळादुवप्पुवरिवं पंचपंचसंस्थानसंहननंगिळवं सप्तद्विकंगिळवं संजातभंगंगळु ५।५।१२८।गुणिसिवोडे तावन्मात्रंगळयप्पुवप्पुवरिवं।सा २९।३० मत्तमा सासा-३२००।३२००

वनन मनुष्यगति पंचेंद्रियपर्याप्तयुतैकान्नित्रज्ञात्प्रकृतिबंधस्थानकोळं तावन्मात्र भंगंगळयप्युवु— सा २९ ३२००

अनंतरं मिश्रगुणस्यानादिगळोळु वेळवपरः— मिस्साविरदमणुस्सद्वाणे मिच्छादिदेवजुदठाणे । सत्थं तु पमत्तंते थिरसुहजसजुम्मगद्वभंगा हु ॥५३७॥

मिथाविरतमनुष्यस्थाने मिथ्यावृष्टाविदेवयुतस्थाने । शस्तं तु प्रमत्तांते स्थिरशुभयशोयुग्-माष्टभंगाःखलु ।।

वेवनारकगतिजिमिश्रासंयतगुणस्थानवित्तगळ्य प्रयोग्नमनुष्यगतियुतेकान्नित्रशत्प्रकृतिबंध-स्थानमं कट्टुवरंता स्थानदोळं मत्तं वेवनारकगितजाऽसंयतसम्यग्दृष्टिगळ्य मनुष्यगितपर्याप्त-तीत्थंयुतित्रशत्प्रकृतिबंधस्थानमं कट्टुवरन्ता स्थानदोळं स्थिरशुभयशोयुग्माष्टभंगंगळेयप्युवेके दोडे सासादननोळ्य दुर्गगदुःस्वरानादेयाप्रशस्तिवहायोगित चतुःप्रतिपक्षप्रकृतिगळ्गे बंधव्युष्टिकित्या-

बंघान्मिष्यादृष्टिस्थानभंगेषु नोक्तं । सासादनस्योद्योतरिहतैकान्नित्रशत्के तद्युतित्रशत्के च पंचसंस्थानपंचसंहनन- १५ सप्तद्विककृताः द्वात्रिशच्छतान्येव सा २९ ३०। सासादनस्य मनुष्यगतिपंचेद्रियपर्याप्तयुतैकान्नित्रशत्केऽपि ३२०० ३२००

तावंतः सा २९ ॥५३६॥ अथ मिश्रगुणस्थान।दिष्वाहु—

देवनारकमिश्रासंयतयोः पर्याप्तमनुष्यगतियुतैकान्नत्रिशको तद्द्वयासंयतस्य मनुष्यगतिपर्याप्ततीर्थयुत-

मनुष्यगति सहित तीसका स्थान तीर्थंकर सहित है। इसिछए उसका बन्ध असंयत सम्यग्दृष्टी देव नारिकयोंमें ही होता है। इसिछए मिध्यादृष्टिके बन्धस्थानके भंगोंमें इसे २० नहीं कहा।

सासादनके उद्योत रहित उनतीसके स्थानमें और उद्योत सहित तीस के स्थानमें पाँच संस्थान, पाँच संहनन और सात युगलोंमें-से एक-एकका ही बन्ध होता है। अतः इनमें-से एक-एक प्रकृति बदलनेसे बत्तीस सी-बत्तीस सी भंग होते हैं। सासादनके मनुष्यगित पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित उनतीसके स्थानमें भी इसी प्रकार बत्तीस सी भंग होते हैं। १५३६।।

आगे मिश्र गुणस्थान आदिमें कहते हैं —

देव नारकी मिश्र और असंयत गुणस्थानवर्तीके पर्याप्त मनुष्यगित सहित उनतीसके स्थानमें तथा देव नारकी असंयत गुणस्थानवर्तीके मनुष्यगित पर्याप्त और तीथंकर सहित तीसके स्थानमें स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यशकीर्ति-अयशस्कीर्ति इन तीन युगलोंमें-से किसी

खलु स्फुटमागि | मि २८ | सा २८ | मि २८ | अ २८ | २९ | वे २८ | २९ | प्र २८ | २९

वप्रमत्तसंयतंगमपूर्व्वकरणंगं वेबगितयुताष्टाविश्वति तीत्थंयुतैकान्नित्रशत् । तीत्थंरिहता-हारकद्वययुतित्रशत् । तीत्थिंहारयुतैकित्रशत्प्रकृतिबंधस्थानंगळोळु एकैकभंगमेयक्कुमेकें वोडे १५ प्रमत्तसंयतनोळु व्यस्थिराशुभायशस्कीित्तनामकर्म्भप्रकृतिगळ्गं बंधव्युच्छित्तियुंटप्पृदिरविमेकतर-बंधाभावमप्पृदिरवं प्रशस्तप्रकृतिबंधमेयक्कुमप्पुदिरवं।

त्रिशत्के च स्थिरशुभयशोयुग्मकृतभंगा अष्टावष्टी दुर्भगदुःस्वरानादेयाप्रशस्तविहायोगितवंषस्य सासादने एव च्छेदात्। मि २९ असं २९ ३० । तिर्यंग्मनुष्यमिश्रासंयतयोस्तु मनुष्यगितयुतवंषस्य सासादने छेदात्तत्स्थानद्वयं न

बब्नाति । निष्यादृष्ट्याद्यसंयतांतानां देवगितयुताष्टाविशितिके असंयतस्य देवगितितीर्थयुतैकान्नित्रिशत्के देशसंयतस्य २० प्रमत्तस्य च देवगितयुत्ततीर्थयुतिवयुताष्टाविशितिकैकान्नित्रशत्कयोश्च प्रशस्तं बंधमेत्यप्यस्थिराशुभायशस्कीर्तीनां प्रमत्तपर्यंतं बंधात् तित्रयुग्मकृत्या अष्टावष्टी भंगा भवंति खलु स्फुटं मि २८। सा २८। मि २८। अ २८,

एक-एक ही प्रकृतिका बन्ध होता है। दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अप्रशस्त विहायोगितिके बन्धका विच्छेद सासादनमें ही हो जाता है। अतः तीन युगळोंकी प्रकृतियां बदळनेसे आठ-आठ मंग होते हैं। तियंच और मनुष्य मिश्र तथा असंयत गुणस्थानवर्तीके मनुष्यगितिके रूप बन्धका विच्छेद सासादनमें ही हो जाता है। इससे यहां उन दोनों स्थानोंका बन्ध नहीं होता। मिथ्यादृष्टि आदि असंयत गुणस्थान पर्यन्त जीवोंके देवगित सहित अठाईसके स्थानमें और असंयत सम्यग्दृष्टीके देवगित तीर्थंकर सहित उनतीसके स्थानमें तथा देशसंयत और प्रमत्तमें देवगितयुत अठाईसके स्थान और देवगित तीर्थंकर सहित उनतीसके स्थानमें प्रशस्त प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है। तथापि अस्थिर, अशुभ और अयशस्कीर्तिका बन्ध प्रमत्त गुण-३० स्थान तक ही होता है। इससे इन स्थानोंमें इन तीन युगळोंके आठ-आठ मंग होते हैं।

व प्र २८ २९ ३० ३१ वपू २८ २९ ३० ३१ वपूर्वकरणबरमभागप्रथम-११११ १ १ १ १ १ समयं मोबल्गों दु मूक्ष्मसांपरायगुणस्थानबरमसमयपय्यैतं यशस्की स्निमकम्मैबंबमेकप्रकृति-स्थानबोळेकभंगमेयक्कुमबावगतियुतमल्तु ।

अनंतरं भवज्यवनोत्पत्तिगळं पेळदपरः--

णेरइयाणं गमणं सण्णीपज्जत्तकम्म तिरियणरे।

चरिमचऊ तित्थूणे तेरिच्छे चेव सत्तमिया ॥५३८॥

नारकाणां गमनं संज्ञिपंचेंद्रियकर्मं तिर्व्यंग्नरे । चरमचतसृणां तीर्त्योने तिरक्ष्येव सप्तम्याः ॥

नारकाणां गमनं घममें यं वंशेयं मेथ्यं मेथ्यं मेथ्यं मेथ्यं पृष्टिनगळ नारक्षणळगे स्वस्वायुःस्थितिक्षयवशिवं मृतरागि नारकभवमं पत्तुविद्दु बंदावेडयोळाव गितंजरोळु पुद्दुवरं बोडया
मूरुं पृष्टिवगळ नारक्षण्यां गढभंज पंचेंद्रियपर्ध्याप्तसंज्ञिकम्मं मृमितिर्ध्यंममुख्यरोळु जननमक्कुम- १०
वे ते बोडप्दुं मंदरंगळ पूर्व्यापर पंचविदेहंगळुं पंचभरतंगळुं पंचेरावतंगळुमें व पंचवशकम्मं भूमिगळोळु यथायोग्यमेह्लियादोडं तीर्त्थंकरं चरमांगरु मा यिव्वंशमल्लव सामान्यपर्ध्याप्तमनुष्यरागियं
जनियसुवरु । मत्तमा पंचवश कम्मंभूमिगळोळं कम्मंभूमिप्रतिबद्धस्वयंप्रभावलापरभाग स्वयं
भूरमण द्वीपाद्वंदोळं स्वयंभूरमणसमुद्रदोळं गढभंजपंचेंद्रियपर्ध्याप्त संज्ञितिर्ध्यंग्जोवंगळागियुं जनियिसुवरु । कम्मंभूमिविशेषणत्वविद्यमा पंचमंवरंगळ दक्षिणोत्तरिवर्गमगित्थित निवधनीलगजवंत पर्वतः १५
दितयांतरितदेवकुरूतरकुरूत्तम भोगभूमिगळपत्तरोळं (ळंतरित) हिमवन्निष्धांतरित हरिक्षेत्र-

२९। दे २८। २९। प्र २८। २९ अप्रमत्तापूर्वकरणयोः देवगतियुताष्टाविशतिके तीर्थयुर्तकान्नित्रशस्के तीर्थ-८ ८ ८ ८ ८ वियुताहारकद्वययुतिंत्रशस्के तीर्थाहारकयुत्तैकत्रिंशस्के च भंग एकैक एव। अप्र २८ २९ ३० ३१ १ १ १ १

अपू २८ २९ ३० ३१। अपूर्वकरणचरमभागप्रथमसमयादासूक्ष्मसांपरायचरमसमयं यशस्कीतिबंधक्ष्पैकके

भग एकः ॥५३७॥ अथ भवच्यवनोत्पत्ती प्राह—

नारकाणां गमनं-मृत्वोत्पत्तिः, धर्मादित्रयज्ञानां गर्भजपंचेंद्रियपयसिसंज्ञिकमभूमितियंग्मनुष्येष्वेव,

अप्रमत्त और अपूर्वकरणमें देवगित सिहत अठाईसका, तीर्थंकर सिहत उनतीस, तीर्थंकर रिहत आहारकद्विक सिहत तीस और तीर्थंकर आहारकद्विक सिहत इकतीस इन चारों स्थानोंमें प्रतिपक्षी अप्रशस्त प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। अतः एक-एक ही भंग होता है। अपूर्वकरणके अन्तिम भागके प्रथम समयसे सूक्ष्म साम्परायके अन्तिम समय पर्यन्त एक २५ यशस्कीर्तिका बन्धक्रप ही स्थान है तथा एक ही भंग है।।५३७।

आगे एक भवको छोड़ने और दूसरे भवमें छल्पन्न होनेका नियम कहते हैं— नारिकयोंका गमन अर्थात् मरकर एत्पन्न होना कहते हैं। घर्मा आदि तीन नरकोंके नारकी मरकर गर्भज पंचेन्द्रिय पर्याप्त संझी कमभूमिया तिर्यंच और मनुष्योंमें ही जन्म छेते

पंचकमुं नीलक्षिम कुलपर्व्यतांतरित रम्यकक्षेत्र पंचकमुमंतु पत्तं मध्यमभोगभूमितलेगळोळं हिम-वन्महाहिमवंतकुलपव्वंतद्वयांत्रित पंचहैमवत क्षेत्रंगळं रिक्मशिखरिकुलपव्वंतद्वयांतरित पंच हैरण्यवत क्षेत्रंगळ् मंतु पत्तं जघन्यभोगभूतलंगळोळं चण्नवतिकूमानुष्य भोग भूतलंगळोळमा मनुष्यरं तिर्यंचरागि पुट्टरं। मानुषोत्तरस्वयंत्रभाचलद्वितयांतरितजधन्यतिर्यंतभोगभूत्रतिबद्धं-५ गळप्प जंबूद्वीप घातकीषंड पुष्कर स्वयंभूरमणमं व नात्कुं द्वीपज्ञलाकापरिहीनंगळप्परबुवरेयुद्ध।र सागरोपमार्द्धं प्रमित द्वीपंगळोळं पुष्करद्वीपोत्तरार्द्धंदोळं स्वयंप्रभाचलार्व्याचीनार्द्धंदोळं स्थलचर सचरतिय्यंचरगळुमागियं पुदृष । लवणोदकालोदस्वयंभूरमण में ब मूरुं समुद्र शलाका परिहीनंग-ळपरडुवरयुद्धारसागरोपमाद्धंप्रमितसमुद्रंगळ् तिर्यंग्नोगावनिप्रतिबद्धंगळादोडमा समुद्रंगळोळ् जल मिक्षुरसस्वादुवुं जलचरंगळ्मिल्ल । सन्वंभागभूतलंगळोळ् जलमिक्षुरसस्वादुवुं विकलेंद्रियजीवं-१० गळ्रपसियुमिल्ल । चरमचवसृणां अंजतयुमरिष्टेयं मघवियं माघवियुमें व नाल्कुं पृथ्विगळ नारकर-गळोळचे सप्तमपृष्टियमारकरगळं बिट्दु मूर्च पृष्टियगळ नारकरगळगे स्वस्वायुःक्षितिक्षयवर्शादवं मरणमादोड जननमावडयोळावावगतिगळोळक्कुमं दोडे तीत्योंने मुंपेळद पंचदश कम्मंभूमिमळोळु तीर्थंकरल्लव यथायोग्यमागि क्विचिच्चरमांगरुं साधारणमनुष्यसगळ्मागियुं गर्कंजपय्यप्रिदंखेंद्रिय संज्ञितिप्यंग्जीवंगळु मागियुं जनिषिसुवरः। मुंपेळदः तिर्ध्यवकर्मभूमियोळं स्थलचरजलचर खचर १५ गढमंत्र पर्याप्तपंचें द्विय संशितिरयंग्जीवंगळ मागियुं लवणकालोदक समुद्रंगळ जलचरगढमंजपर्याप्त-पंचें ब्रियसंशितियमं सरागियुं जिनियसुवरु । सप्तम्याः तिरिच चैव माघविय नारकरगळगे स्वस्वायु-

कुतः ? अर्धसकलचिक्रवलभद्रविजतपंचदशकमैमूमितियँग्मनुष्येषु लवणोदकालोदस्वयंप्रमाचलापरभागस्वयंभूर-मणद्वीपापरार्धतत्वमुद्रतद्वहिश्चतुष्कोणजलस्यलखेचरेषु च तादृक्चैवोत्पत्तेः । त्रिशत्षण्णवितभोगकुभोगभूमि-तिर्यग्मनुष्यमानुषोत्तरस्वयंप्रभाचलांतरालस्यलजघन्यतिर्यग्भोगभूमिजेषु चानुतात्तेः । अंजनजानां गमनं धर्मा-

विशेषार्थ-त्रस नाळी चौकोर है और स्वयंभूरमण समुद्र गोळ है। इससे उन चारों २५ कोनोंमें भी पंचेन्द्रिय तियंच हैं उनमें उत्पत्ति बतळायी है।

तीस भोगभूमियों और छियानवे कुभोगभूमियोंके तिर्यंच मनुष्योंमें, मानुषोत्तर और स्वयंप्रभाचलके मध्यमें असंख्यात द्वीप और समुद्रोंमें जघन्य भोगभूमि हैं वहाँके तियंचोंमें वे

30

२, हैं। क्योंकि उनकी उत्पत्ति अर्धचक्री, सकलचक्री और बलभद्र अवस्थाको छोड़कर पन्द्रह कर्मभूमिके तिर्यंच—मनुष्योंमें, छवणसमुद्र, कालोद समुद्र, स्वयंत्रभाचलके परे स्वयंभूरमणद्वीपके
आधे भागमें, स्वयंभूरमण-समुद्रमें और उसके बाहरके चारों कोनोंमें जलचर, थलचर और
नभचरोंमें होती है।

१ विर्यंक् भोगभूमिस्यसमुद्रेषु जलकरजीवाभावात्।

२. स्वयंत्रभाषलद वोळ भागमं बुदल्यं । बोळ भागमनेक पेळंदरं दोड अपर भागं कम्मंभूमियप्पुदरिदं बोळ-भागं भोगभूमियप्पुदरिनिल्लिगे प्रकृतं भोगभूमियेयप्पुदरिदं स्वीकरिसल्पट्ट्दू ॥

३. णिरयचरौ णत्य हरीवळचक्की तुरियपहुढि णिस्सरिदो । तित्यचरमग्गसंजुद मिस्सतियं (मिश्रासंयत-देशसंयतः) णत्य णियमेण ॥

१५

स्थितिक्षयवर्शांवं मृतराबोडावंडयोळावगितयोळ जननमन्तुमं वोड मुंपेळ्व पंचवशकरमंभूमिगळं गढभंजपर्याप्तपंचेंद्रिय संक्षितिरयंग्जीवंगळोळं कर्ममृत्रतिबद्धतिर्यंक्करमंभूमियोळं लवणोवकालोवसमुद्रंगळोळं यथायोग्यमागि स्थलचरखचरजलचरगढभंजपर्याप्तपंचेंद्रियसंज्ञितिर्यंग्जीवंगळागिये नियमविंदं जनियसुवरु । एकं दोडा सप्तमपृथ्विय नारकरुगळनिबरं तिर्यंगायुष्यमल्लवितरायुद्धितयमं नियमविंदं कट्टरप्युवरिंदं ।।

तत्थतणऽविरदसम्मो मिस्सा मणुवदुगगुच्चयं णियमा । बंधदि गुणपिडवण्णा मरंति भिच्छेव तत्थ भवा ॥५३९॥

तत्रतनाविरतसम्यग्दृष्टिमिश्रो मनुष्यद्विकमुच्यकं नियमाद् बध्नाति गुणप्रतिपन्नाः स्नियंते मिष्यादृष्टावेव तत्र भवाः ॥

तत्रतनाविरतसम्यग्दृष्टिम्निश्रः तत्सप्तमभूसंजातासंयतसम्यग्दृष्टियं मिथ्यादृष्टियं स्वस्वगुण- १० स्थानंगळोळ मनुष्यदितयमुमुच्चैग्गेत्रिमुमं नियमदिवं कट्टुवरु । तत्र भवाः तत्सप्तमभूमिजरप्प- नारकरुगळ गुणप्रतिपन्नाः सासादनिमश्रासंयतगळागिद्दंवरुगळुं स्वस्वायुःस्थितिक्षयवद्यदि मृत- रप्पोडे मिथ्यादृष्टावेव नियमदिवं मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमं पोद्दि बळिक्क म्नियंते मृतरप्परु । अंतु मृतरागि बंदु मुंपेळ्द नियमस्थानवोळ् तिय्यंचरागि जनिसुवरं बुद्रस्थं ।

नारकनुमागि तिर्घंग्घोरमहादुः खयोनियोळपुट्टदे नीं। सार श्रीजिनपदमं बेरिदं कोळ दुरघवुशाटवियं।।

अनंतरं तिर्धंगितियोजु मृतरागिबंव जीवंगळावाव डियोजावाव गितगळोळु पुट्दुगुर्मे दोडे पेळवपरः—

दित्रयोक्तजीवेष्वेव तीर्थं करोनेषु, अन्दिष्टाजानां पुनश्चरमांगोनेषु, मघवोजानां पुनः सकलसंयम्यूनेषु, माघवोजानां देशसंयतासंयतिमश्रसासादनवजिततादृक्मिण्यादृष्टितिर्यक्षवेव अन्यायुषस्तेषामबंधात् ॥५३८॥

तत्रतनः—सप्तमनरकोत्पन्नः असंयतसम्यग्दृष्टिः सम्यग्मिश्यादृष्टिश्च स्वस्वगुणस्थाने मनुष्यद्विक-मुच्चैर्गोत्रं च नियमेन बद्दनाति तत्र भवाः सासादनिमश्रासंयतगुणप्रतिपन्नास्तु यदा स्त्रियंते तदा मिश्यादृष्टि-गुणस्थाने गत्वैव ॥५३९॥

नारकी मरकर उत्पन्न नहीं होते। अंजना नरकके नारकी तीर्थंकर बिना, अरिष्टावाले चरमशरीरी बिना, और मधनीवाले सकल संयम निना पूर्वोक्त तिर्यंच या मष्न्योंमें उत्पन्न २१ होते हैं। माधनीवाले नारकी देशसंयत, असंयत, मिश्र और सासादन बिना पूर्वोक्त मिथ्या-दृष्टि तियंचोंमें हो उत्पन्न होते हैं क्योंकि सातनें नरकमें तिर्यंच आयुके सिनाय अन्य आयुका बन्ध नहीं होता। १५३८।।

सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ जीव असंयत सम्यग्दृष्टी और सम्यग्मिध्यादृष्टि होकर अपने-अपने गुणस्थानमें नियमसे मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका बन्ध करता ३० है। किन्तु वहाँ उत्पन्न होनेके पश्चात् सासादन, मिश्र और असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानको प्राप्त हुए जीव जब मरते हैं तब मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें जाकर ही मरते हैं।।५३९॥

क-१०१

# तेउदुगं तेरिच्छे सेसेग अपुण्ण वियलगा य तहा । तित्थूणण रेवि तहाऽसण्णी घम्मे य देवदुगे ॥५४०॥

तेजोद्विकं तिरिच्च दोषैकापूर्णविकलाइच तथा । तीर्त्थोननरेपि तथाऽसंज्ञी घर्मायां वैषद्विके।।

तेजोद्विकं तिरिक्ष तेजस्कायिकबादरसूक्ष्मपर्ध्याप्रापप्याप्तजीवंगळं वायुकायिक बादरसूक्ष्म-पर्ध्यामापर्ध्याप्तजीवंगळ् नियमविंद तिर्ध्यंगितियोळे जायंते एंदध्याहारिसल्पद्गुं। जनिधिसुवरु। एकेंबोडा जीवंगळु तद्भवबोळु तिर्यंगायुष्यमनल्लवितरायुद्धितयमं कट्टरंब नियमम्टप्पूर्वरिब-मंताबोडा जीवंगळावेडयोळावाव तिर्ध्यंग्जीवंगळोळ जिनियसुवरं बोडरडुवरे द्वीपंगळोळु मुंपेळ्वुत्तममध्यमजघन्यात्रशद्भोगभूमितिय्यंगाढभंजपर्याप्ता-पर्याप्तपंचेद्रियसंक्षितिय्यंग्जीवंगळुमं १० मत्तं तिर्धांभोगावनी प्रतिबद्धंगळप्य मुंपेळव द्वीपंगळोळाद गढभंजपर्ध्याप्तपंचेंद्रियसंज्ञिस्थलचर-सचरतिर्यंग्जीवंगळमं बिट्दु अशेषजगत्प्रदेशंगळोळिहं पृथ्वीकायिकबादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्त, अप्कायिकबादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्त, तेजस्कायिकबादरपर्याप्तापर्याप्त, पर्याप्त, वायुकायिकबादरस्क्षमपर्याप्तापर्याप्त, साधीरणवनस्पतिबादरस्क्षमपर्याप्तापर्याप्त, प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिपर्च्याप्तापर्घाप्त, अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिपर्घाप्तापर्घाप्त. त्रींद्रियपर्याप्तापर्याप्त, १५ द्वींद्रियपर्याप्तापर्याप्त. चतुरि द्रियपर्याप्तापर्याप्त संज्ञिपंचेंद्रियपर्याप्तापर्याप्त पंचें द्वियपर्याप्तापर्याप्त, तिरयंग्जीवंगळोळ स्वस्वोपाजित्रतकम्मीवयवशिववं चराचरितरयंग्जीवंगळागि जनियस्ववे मेल्छियादोडं बुवत्थं। शेषेकेंद्रियापूर्णविकलाइच तथा ई पेळल्पट्ट स्थावरतेजस्कायिक वायुकायिकबादरस्थ्म-पर्व्याप्तितिर्धंगेकेंद्रियजीवंगळल्लद शेषाशेषपर्व्याप्तपृथ्वीकायिक बादरसूक्ष्म अप्काधिकपर्व्याप्त-२० बादरसूक्ष्म साधारणवनस्पतिनित्यनिगोंद पर्याप्तबादरसूक्ष्मचतुग्गंतिनिगोदपर्याप्तबादरसूक्ष्म

बादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्ततेजोवातकायिकाः नियमेन तिर्यग्गतावेवोत्पद्यंते सर्वभोगभूमिजपंचेंद्रियवर्जित-त्रिलोकोदरवर्तिसर्वबादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्तपृथ्व्यप्तेजोवायुसाधारणपर्याप्तापर्याप्तप्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकद्वित्र -चतुःसंश्यसंज्ञिपंचेंद्रियतिर्यगायुषामेव बंधात् । शेषाः बादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्तपृथ्व्यप्कायिकनित्यचतुर्गतिनिगोदाः

बादर और सूक्ष्म पर्याप्त-अपर्याप्त तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव मरकर नियम-२५ से तियँचगितमें ही डत्पन्न होते हैं। क्योंकि उनके सर्वभोगभूमिज पंचेन्द्रियोंको छोड़कर सर्व त्रिलोकवर्ती सर्व बादर सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, साधारण तथा पर्याप्त-अपर्याप्त प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित प्रत्येक, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंझी और संझी पंचेन्द्रिय, इन सर्व तियँचोंकी ही आयुका बन्ध होता है। इससे तेजकाय-वायुकायके जीव मरकर इन सर्व प्रकारके पंचेन्द्रिय तियँचोंमें ही उत्पन्न होते हैं किन्तु भोगभूमिके तियँचोंमें ३० उत्पन्न नहीं होते।

१. चतुर्गतिनिगोद।

प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितपर्थ्याप्तितिर्धंगेकेंद्रियजीवंगळुं सेवाऽशेवाऽपूणं का तेजस्काधिकवायुकाधिक-वावरस्वमापर्ध्याप्तितिर्धंगेकेंद्रियंगळल्लव पृथ्वीकाधिकबावरस्वभापर्ध्याप्तरं अप्काधिकबावर-सूक्ष्मापर्धापरं सावारणवनस्पतिकाधिकितरधितगोवबावरस्वभापर्धापरं चतुर्गितिनगोवबावर-सूक्ष्मापर्धापरं, प्रतिष्ठितप्रत्येकापर्धापरं वप्रतिष्ठितप्रत्येकापर्धापरं, द्वीविष्ठवीविष्ठवर्तुरिव्रया-पर्धाप्तरं विकलाञ्च द्वीविष्ठवीविष्यचतुरिविष्यपर्धाप्तर्शमती तिर्धंग्जीवंगळ् स्वस्वायुःस्थित-भाषवर्धाववं मृतरागि चंदु तथा तिर्दाच तथा शब्वं तिरिक्च एवितु संबंधिसल्पडुगुमदु कारण-विवसा तेजस्काधिक वायुकाधिक बावरस्वभपर्धाप्तापर्धाप्तजीवंगळिग जननस्थानजीवभेवंगळ्-मं वु पेळल्पट्टतयुमी जीवंगळगमा तिर्धंग्जीवंगळ तिर्धंग्गतियोळं तीर्त्थाननरेपि तीर्त्थंकरणळल्लव मनुष्परोळं जनियिसुवरी जीवंगळांनतु तिर्ध्यंग्मनुष्यायुष्यंगळोळन्यतरायुष्यमं कट्दुवरं वागमोक्ति-यृंदप्प्रवरिवं।।

यिल्ल नित्यचतुर्गितसूक्ष्मिनिगोर्बादं पोरमट्टुलरानंतरभवदोळन्यत्राऽनुत्पन्नतागि बंदु मनुष्यनागि पुट्टिव मनुष्यंगे सम्यक्त्वमुं वेद्यसंयम्मुं बोरकोळगुं। सकलसंयमं संभविसदं बी विशेषोपदेशमिरयल्यहुगुं। नि नियमेन गां क्षेत्रं शरीरमनंतानंतज्ञीवानां ववातीति निगोर्वकम्मं। एकेंद्रियस्थावरविशिष्टसाधारणोत्तरोत्तरप्रकृतिनिगोदोद्वारिकशरीरनामकम्मोंद्याण्जातोपि निगोर्वजीवः एवी निगोवजीवंगे नोकम्मिहारं साधारणमादोडं कम्मिहारमसाधारणमक्कुमा-विष्यं निगोदशरीरदोळिष्पं जीवंगळु विविधितवर्त्तमानकालविवं परगणनंतानंतातीतकाल-वोळाव सिद्धपरमेष्ठिगळु सर्वजीवराध्यनंतिकभागप्रमितरप्यरंतावोडमभव्यसिद्धराशियं नोडलनंतगुणमप्यरंतप्य सिद्धराशियं नोडलुमनंतगुणितमप्पुवी निगोदजीवंगळगं नोकम्मीहारमु-पुण्छ्वासिनश्वासमुं साधारणमप्पुवीरवे साधारणनिगोदंगळे द्व संजियक्कुमा निगोदजीवंगळो द्व शरीरदोळु बादरंगळुं सूक्ष्मगळुं। मिश्रमिल्ल । बादरशरीरंगळोळु बादरंगळें। सूक्ष्मशरीरदोळु २० सूक्ष्मगळियेप्वते विरयल्पडुवुवु । आ बादरसूक्ष्मशरीरंगळोळिप्पंनंतानंतजीवंगळोळो द्व जीवं मृतमादोडकिनिगोदशरोरस्थानंतानंतजीवंगळन्तिककं मरणमक्कुमो द्व शरीरदोळो द्व जीवक्कु-र्यात्ताविजनंतजीवंगळगुत्पित्तयक्कु-। मो निगोदजीवंगळ सर्वश्वरीरंगळ्नुमसंख्यातलोक-प्रमितंगळपुवा शरीरंगळुं साधारणवनस्पितस्कंषंगळोळं प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरस्कंषंगळोळ-प्रमितंगळपुवा शरीरंगळुं साधारणवनस्पितस्कंषंगळोळं प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरस्कंषंगळोळि-

पर्याप्तापर्याप्तप्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकाः पर्याप्तापर्याप्तदित्रिचतुरिद्रियाश्च तेशोद्विकोक्ततिर्यक्षु त्रिषष्टिशलाका- २५ पुरुषविज्ञतमनुष्येषु च । तत्र नित्यचतुर्गतिसूक्ष्मनिगोदागतमनुष्याः सम्यक्त्वं देशसंयमं च गृह्ह्यियुर्ने सकलसंयम-

शेष बादर सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रध्वीकायिक, अप्कायिक, नित्य निगोदिया, चतुर्गतिनिगोदिया, पर्याप्त-अपर्याप्त प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित प्रत्येक, पर्याप्त-अपर्याप्त दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, ये सबं जीव मरकर तेजकाय वायुकायके समान उक्त सब तियंचोंमें और तरेसठ शलाका पुरुष रहित मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं। किन्तु इतना विशेष है कि नित्य ३० और चतुर्गति सूक्ष्म निगोदसे आकर मनुष्य हुए जीव सम्यक्त्व और देशसंयमको तो प्रहण करते हैं किन्तु सकलसंयमको प्रहण नहीं करते, ऐसा परम्परागत उपदेश है।

२५

प्पृंवा प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरंगळुमवावुवं बोडं पृथिव्यादिचतुष्टयमुं केवल्याहार देवनारकांगंगळुमं टुमप्रतिष्ठितंगळु । शेवाशेवजीवशरीरंगळनितुं प्रतिष्ठितंगळप्पुवु । असीत तथा तिरिहच तीर्त्यांननरेपि असीत्रजीवनुं जा पृथ्व्यमेजीवायुसाधारणवनस्पतिप्रत्येकवनस्पति द्वीद्वियत्रीदियचतुरिद्वियसच्चंबादरसूक्ष्मपर्थ्याप्तापर्याप्तजीवंगळु स्वस्वायुःस्थितिक्षयवश्चिदं भोगभूपंचेद्वियतिर्यंचरं बिट्ढु
भुवनत्रयोदरवित्तसव्वंकेद्वियवादरसूक्ष्मविकलत्रयासित्तिस्यात्रशिद्वय-पर्ध्याप्तापर्थ्याप्त-तिर्ध्यंचरोळं तु
पुट्टुवरंता तिर्थंगतियोळं तीर्श्वांनसामान्यमनुष्यरोळमसंज्ञिजीवं पुट्टुगुं । मत्तमाजीवंगळ्पुट्टुवरंता तिर्थंगतियोळं तीर्श्वांनसामान्यमनुष्यरोळमसंज्ञिजीवं पुट्टुगुं । मत्तमाजीवंगळ्पुट्टुवरंता तिर्थंगतियोळं तीर्श्वांनसामन्यमनुष्यरोळमसंज्ञिजीवं पुट्टुगुं । मत्तमाजीवंगळ्पुट्टुवरंत्यव प्रथमनरकवोळं भावनरोळं व्यंतरोळं पुट्टुगुमं तं बोडं असंज्ञिजीवं नरकायुष्यक्कं
वेवायुष्यक्कमुत्कुष्टिवं पत्योपमासंक्येयभागमने स्थितिवंघमं माळकुमप्पृदिर्थं ज्योतिरमररोळपुट्टनेके वोडा ज्योतिरमरकाळुत्कुष्टिस्थित पळितोपममक्कुं । जधन्यस्थिति पळितोपमाप्टमभागमक्कुमप्पुदिरंवं प्रथमनरकवोळ् पत्योपमासंक्येयभागमात्रस्थिति संभवितुगुमप्पुदिर्यमा
प्रथमनरकवोळे पुट्टुगुं । द्वितोयपृष्टिययोळसमयाधिकेकसागरोपमं जधन्यस्थितियप्पुदिर्यमा
द्वितीयादिनरकंगळोळमसंज्ञिजोवं पुट्डुवनल्लं । स्वस्वायुःस्थितिक्षयवशिदं पूर्वंभवत्यागमागुत्तिरजुत्तरानंतरभवोत्पत्तिनियममिल्लेल्लेडयोळपुदं वरियल्पडुगुमेकं वोडनाविसंसारवोळ् कृष्टव नेलनुं पुट्ट योत्रयुमिल्लप्युदिर्यं।।

सण्णीवि तहा सेसे णिरये भोगेवि अच्चुदंतेवि । मणुवा जांति चउग्गदिपरियंतं सिद्धिठाणं च ॥५४१॥

संज्ञ्यपि तथा शेषे नरके भोगेऽप्यच्युतांतेऽपि । मनुष्या यांति चतुर्गंतिपर्यंतं सिद्धिस्थानं च ॥ संज्ञ्यपि तथा संज्ञिपंचेद्विय तिर्धंचजीवनु मसंज्ञिजीवनंत भुवनत्रयोदर गित सर्वेके द्विय बादरसूक्ष्मपर्ध्याप्तापर्धाप्त विकलत्रयपर्ध्याप्तापर्धाप्त असंज्ञितं ज्ञिष्यपर्धाप्तापर्धाप्त जीवंगळीळु २० स्वायुःस्थितिक्षयवशिवं तिर्धंगतियोळं पुट्टुगुं । तोत्थंकरचक्रविवास्वेवत्रतिवासुवेव-रिहतपर्धाप्तापर्धाप्तमनुष्यरोळं प्रथमनरकवोळं भावनामरितकायवोळं व्यंतरामरितकायवोळं पुट्टुगुं मसंज्ञिजीवं पुट्टूनेरयव शेषद्वितीयादिषद्पृष्टिवगळोळं ज्योतिरमररोळं सौधम्भाद्यच्युताव ।

मित्युपदेशः । असंज्ञी पृथ्वीकायिकोक्तित्रयंग्मनुष्येषु प्रथमनरके भावनव्यंतरयोश्च न शेषदेवनारकेषु । कुतः ? तदायुःस्थितिबंघस्योत्कृष्टेन पत्यासंख्येयभागमात्रत्वात् ॥५४०॥

संज्ञितिर्यङप्यसंइयुक्तसर्वजीवेषु सर्वनारकेषु सर्वभोगभूमिजेष्वच्युतांतसर्वदेवेषु च जायते। कर्मभूमि-

असंज्ञी पंचेन्द्रिय मरकर पृथिवीकायिकके समान तियंच मन्ष्योंमें, प्रथम नरकमें और भवनवासी तथा व्यन्तरदेवोंमें उत्पन्न होता है, शेष देवों और शेष नारिकयोंमें उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि असंज्ञोंके आयुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है।।५४०।।

३० संज्ञी तिर्यंच भी असंज्ञी पंचेन्द्रियवत् सब जीवोंमें तथा सब नारिकयोंमें, सब भोग-भूमियोंमें और अच्युत स्वर्ग पर्यन्त सब देवोंमें उत्पन्न होता है। कर्मभूमिया पर्याप्त मनष्य

३०

सानमाव कल्पजरोळं स्वायुःस्थितिपरिक्षयिविद्युत्तरानंतर भववो ज्युद्दुगुं। मनुष्याः कम्मंभूपर्यात्तमनुष्यक स्वायुःस्थितिपरिक्षयवशिवं नरकित्यंग्मनुष्यवेवगितगळोळिनितनितु जीव भेवंगळोळ
वितरोळं यथा प्रवचनं तथेव संहतन विशेषंगिळवमेल्ला नरकंगळोळं त्रसस्यावरपर्धाप्तापर्धाप्त
कम्मंस्थित्यनुभागसंस्थानसंहननादिविशेषंगीळवं सर्ग्वतिर्धंवरोळं त्रसपर्याप्तापर्धाप्तमनुष्यगित
संस्थानसंहनन कम्मंस्थित्यनुभागविशेषंगीळवं तीर्थंकरचक्रघरबलदेव विज्ञत सर्ग्वमनुष्यरोळं
त्रसपर्याप्त वेवगित वेवायुर्ग्वेक्षयिकशारीर संस्थानवर्ण्यांषरसस्पर्शकमंस्थिति कम्मानुभागादिविशेषंगिळवं भवनत्रयाविसव्विद्यंसिद्धिपर्यंतमाव सर्ग्वविनिकायदोळं स्वायुःस्थितिक्षयवशिवंदं
पोगि पुट्दुवर-। मपर्याप्तमनुष्यं कम्मंभूमिपर्याप्तापर्याप्तमनुष्यरोळं सर्वत्रंत्र सर्वित्यंग्रोवेगळेनितोळविनतरोळं स्वायुःस्थितिक्षयवशिवंद्यमनंतरोत्तरभववोळगुट्दुगुं। मुंपेळवेरडुवरं द्वीपद
मूवत्तुं भोगभूसम्यग्वृष्टिमनुष्यरगळुं तिर्थंग्जयन्य भोगाविन्ज सम्यग्वृष्टि तिर्थंचरगळुं सौधम्मंकल्पद्वयदोळगुट्दुवरः। तत्रतनिमध्यावृष्टि सासावनसम्यग्वृष्टि तिर्थंचरगळुं सौधम्मंकल्पद्वयदोळगुट्दुवरः। तत्रतनिमध्यावृष्टि सासावनसम्यग्वृष्टि तिर्थंचरगळुं कुमानुष्यरुगळं
स्वायुःस्थितिक्षयवशिवंद मनंतरोत्तरभवदोळु भवनत्रयामररागि पुट्दुवरः। सिद्धिद्वाणं च पंचवशक्ममंभूमिगळोळरडुवरे द्वीपद मनुष्यलोकदोळ्येल्यलोकदोळ्यर चरुष्यरुगळं चरमांगरुगळुमप्प मनुष्यरुगळु
तिर्थंकरिवां जीवनेय्वलेनरेयव स्वात्भोपलिव्यक्षण्यासिद्धस्थानमुमनेय्वुवरः।।

आहारगा दु देवे देवाणं होदि कम्म तिरियणरे । पत्तेयपुढवि आऊ बादरपज्जत्तगे गमणं ॥५४२ ॥

आहारका त्तु देवे देवानां भवति कर्म्म तिर्ध्यग्नरे । प्रत्येकपृष्ठयञ्खादरपर्ध्याप्तके गमनं ।। आहारकाद्देहान्मृतानां गमनं देवे भवतीति वाक्यसंबंधः स्यात् । प्रमत्तसंयतरुगळाहारक देहदिंदं मृतरादरादोडं कल्पजरोळं कल्पातीतजरोळं जननमक्कुं । देवानां गमनं सौधम्मीदिकल्पज

मनुष्याः पर्याप्ताः संज्ञ्युक्तसर्वजोवेषु कल्पातीतदेवेषु च, तदपर्याप्ताः पर्याप्तापर्याप्तकर्मभूमिसर्वतिर्यग्सामान्य-मनुष्येषु, त्रिवाद्भोगभूमितिर्यग्मनुष्या जवन्यतिर्यग्भोगभूमितियं वहच सम्यग्दृष्ट्यः सौधर्मद्वये तन्मिष्यादृष्टि-सासादनाः कुमनुष्यादच भवनत्रये, चरमांगाः स्वात्मोपल्याब्वलक्षणं सिद्धिस्थानमाप्नुवंति ॥५४१॥

आहारकदेहेन मृतप्रमत्तसंयतानां गमनं वैमानिकेष्वेव भवति । देवानामुत्पत्तिः सर्वार्थसिद्धर्यतानां

संज्ञी पंचेन्द्रियवत् सब जीवोंमें और कल्पातीत अहमिन्द्र देवोंमें उत्पन्न होता है। अपर्याप्त मनुष्य कर्मभूमिके पर्याप्त-अपर्याप्त सब तियंचोंमें और सामान्य मन्ष्योंमें उत्पन्न होते हैं। तीस भोगभूमिके तियंच और मनुष्य तथा असंख्यात द्वीप समुद्र सम्बन्धी जघन्य तियंच भोगभूमिके तियंच यदि सम्यग्दृष्टी होते हैं तो सौधर्म ईशान्में उत्पन्न होते हैं। और मिध्या-दृष्टि या सासादन तथा कुभोगभूमिके मनुष्य भवनित्रकके देवोंमें उत्पन्न होते हैं। और चरमशरीरी मनुष्य स्वात्मोपल्डिधरूप सिद्धिस्थानको प्राप्त होते हैं। १५४१।।

आहारकशरीरके साथ मरे प्रमत्त संयतोंका गमन वैमानिक देवोंमें ही होता है।

१. °णं सण्णिक -मु॰।

काळगं कल्पातीतज्ञकां स्वस्वायुस्थितिक्षयवर्शावं मृतरावरादोडं पंचवशकम्मंभूमितिर्धेष-पंचेंद्रिय संज्ञिपर्ध्याप्ररोळं स्वयंभूरमण द्वीपाढंमुं स्वयंभूरमणसमुद्रमुमं बिवरोळु पर्ध्याप्तिर्ध्यंवपंचें-द्रियसंज्ञिस्थलवरखवरज्ञलवरतिर्धंवरगळुमागियुं यथायोग्यं पुट्दुवरः। नाल्वत्तय्यदुं लक्षयोजन-प्रमाणमप्प मनुष्यलोकव कम्मंभूमिगळपदिनैदरोळु तीर्थंकररं चक्रघररं बलदेववासुदेवरुगळें ब ' विशेषपुरुवरं सामान्यमनुष्यरुमागियुं पुट्दुवरः। आकल्पजरुगळोळु सोधम्मंद्वयदेवक्ष्रंळुगळगे प्रत्येकवनस्पति पृथ्व्यब्बादरपर्ध्याप्रजीवंगळोळं जननमक्ष्रुं।।

> भवणितयाणं एवं तित्थूणणरेसु चेव उप्पत्ती । ईसाणंता एगे सदरदुगंता हु सण्णीसु ॥५४३॥

भवनत्रयाणामेवं तीर्त्योननरेषु चैवोत्पत्तिः । ईशानांतादेकेद्रिये शतारद्विकांतात्खलु संज्ञिषु ॥
भवनत्रयदेवक्कंळुगळगं करपजरगळगे पेळदंते मतुष्यलोकतिय्यंग्लोकंगळ प्रतिबद्धकरमंभूमिगळोळु संजातपचेंद्रियसंज्ञिपय्यांमितिय्यंक् जीवंगळोळं करमंभूमिप्रतिबद्धरूलेक्छखंडाय्यांखंडजपर्व्याप्तमनुष्यरोळु तीर्त्यंकरुषं बलदेवशासुदेवादिगळल्लद मनुष्यरुगळुमागियुं जिनसुवरु । ईशानकरणावसानादितो देवानां गमनं भवनत्रयं मोदलागोशानकल्पावसानमाद देवक्कंळु गळगेकेद्रिय
जीवंगळोळं जननमक्कुं । शतारद्विकांतादितो देवानां गमनं संज्ञिषु खलु भवनत्रयं मोदलाों इ

१५ शतारसहस्रारकल्पविदिमित्तलाद देवक्कंलुगळगं मनुष्यलोकप्रतिबद्ध पंचदशक्यमंभूमिजपर्याप्तपंचेंद्रिय संज्ञितिय्यंग्जीवंगळोळं तिय्यंग्लोककर्मभूमिप्रतिबद्धस्वयंभूरमणद्वीपापरभागयुतस्वयंभूरमणचरमसमुद्रदोळं लवणोदकाळोदसमुद्रंगळोळं पर्याप्तपंचेंद्रियसंज्ञि स्थलचरखचरजलचर
तिय्यंग्जीवंगळोळं जननमक्कुं । यितु चतुगगैतिजीवंगळगे तद्भवपरित्यागमागुत्तिरुकनंतरभवप्रकृणिनयमलक्षणच्यवनोपपावंगळु संक्षेपविदं पेळल्पट्टुषु ॥

२० क ॥ नानाविषजीवंगळोळेनुं तोडळिल्लवंतु पुट्दुव बुःखं । नानागतिजग्गेवंरिदेनुं तडिंदिरे पिडि जिनश्रीपदमं ॥

पंचदशकर्मभूमिमनुष्येष्वेव नान्यत्र । सहस्रारांतानां तेषु च पंचदशकर्मभूमिलवणोदककालोदकस्वयंभूरमणद्वीप-परार्घतत्समुद्रसंज्ञिपयाप्तजलस्थलखचरतियंक्षु च ईशानांतानां तेषु च बादरपर्याप्तपृष्ट्यप्त्रत्येकवनस्पति-भेदैकेंद्रिये च । भवनत्रयाणां तेष्वपि मनुष्येषु तीर्थकरादित्रिषष्टिशलाकापुरुषविज्ञतेष्वेव ॥ ५४२-५४३ ॥

२५ सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त देवोंकी उत्पत्ति पनद्रह कर्मभूमियोंके मनुष्योंमें ही होती है, अन्यन्न नहीं। सहस्रार पर्यन्त देवोंकी उत्पत्ति उन मनुष्योंमें तथा पनद्रह कर्मभूमि, छवण समुद्र, कालोव-समुद्र, स्वयंभूरमण द्वीपका अपरार्घ, स्वयंभूरमण समुद्रमें संज्ञी पर्याप्त जलचर, थलचर, नमचर तियंचोंमें होती है। ईशान पर्यन्त देवोंको उक्त मनुष्य तियंचोंमें और बादर पर्याप्त पृथ्वी, अप, प्रत्येक बनस्पति एकेन्द्रियोंमें होती है। भवनत्रिकके देवोंकी भी उत्पत्ति ईशान स्वर्गवत् जानना। किन्तु मनुष्योंमें वे तीयंकर आदि त्रेसठ शलाका पुरुषोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं। १४४२-५४३॥

१. ईसाणंताणेगे सदरदुगंतःण सण्णीसु ।-मृ० ।

बनंतरं नामकर्म्मंबंधस्थानंगळं चतुर्द्श मार्ग्गणगळोळु गायाष्टकदिवं योजिसिवपर :— णामस्स बंधठाणा णिरयादिसु णव य वीस तीसमदो । आदिमछक्कं सञ्वं पण छण्णव वीस तीसं च ।।५४४॥

नाम्नो बंधस्थानानि नारकाविषु नव विश्वतिस्त्रिशवत-। आदितनषट्कं सर्वे पंच षड् नव विश्वतिस्त्रिशच्च ॥

नामकर्मांबंषस्थानंगळु नरकाविष्ठतुर्गितिगळोळु कर्मांवदं नरकगितयोळु नव विश्वतिप्रकृतिस्थानमुं त्रिशतः कृतिस्थानमुमं बेरडुं स्थानंगळने छुं नरकंगळ नारकक्तंळु कट्टुबरु ।
नारकगित २९ । ३० । बल्लि नर्वांवशितप्रकृतिस्थानमं पंचें व्रियपर्ध्याप्तित्र्यंग्गतियुत्तमागियुं पर्याप्तमनुष्यगतियुत्तमागियुं माधविष्य्यंतमाव नारकरु कट्टुबरु । त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं पंचें व्रियपर्धाप्तित्यंग्गतियुनुद्योतनामयुतमागियुं माधविष्य्यंतमाव नारकरु कट्टुबरु । पर्धाप्तमनुष्यगतिन्तित्यंगतियुनुद्योतनामयुतमागियुं माधविष्य्यंतमाव नारकरु कट्टुबरु । पर्धाप्तमनुष्यगतिन्तित्यंयुतमागियु मेर्च पर्यातमाव नारकरु कट्टुबरु । २९ । ति । म । ३० । ति । छ । म । ति ।।
विल्लि नरकगत्याविमार्गणेगळोळु गुणस्थानविवक्षेद्वं बंधस्थानंगळु प्रंथगौरवभयविद्वं योजिनसल्यवा योजनिकयुं सुगममेयक्कुमंतं दोडे गतींद्रियपर्धाप्ताविवशेषंगळु प्रतिस्थानं पेळस्पद्रुगुन्मप्युविद्वमंतु पेळल्पद्रुत्तिरस्तु मिण्यावृष्टिनारकर्षं सासावननारकरंगळुं तिर्थंगतियुतमागियुं मनुष्यगितयुतमागियुं नर्वांवशितस्थानमं कट्टुवरु । सम्यग्मिण्यादृष्टि नारकरिनबर्षं मनुष्यगितयुतमागियुं नर्वांवशितस्थानमोंवने कट्टुवरु । सम्यग्मिण्यादृष्टि नारकरिनबर्षं मनुष्यगितयुत नर्वांवशितप्रकृतिस्थानमनोंवने कट्टुवरेकं वोडे सासावननोळु तिर्थंगतिद्वयमुमुद्योतमुं

एवं चतुर्गतिजानां च्यवनोवपादान् संक्षेपेणोक्त्वाधुना तानि बंबस्यानानि चतुर्दशमार्गणासु गायाष्टकेनाह-

नामबंधस्थानानि नरकादिगतिषु क्रमेण नरकगतौ नवविश्वतिकं विश्वत्कं च। तत्र नवविश्वतिकं पंचेंद्रियपयितिर्यगतियुतं पर्याप्तमनुष्यगतियुतं च मध्योपर्यंता बष्नंति । त्रिशत्कं पंचेंद्रियपर्याप्तिर्यगितिर्यगतियुतमुद्योतयुतं च मध्यविपर्यंताः बंध्नंति । पर्याप्तमनुष्यगतितीर्थयुतं मेधा । यात्ता बष्नंति । मार्गणासु गुणस्थान- २० विवक्षया तद्योजनिका सुगमा, गतीद्वियपर्याप्तादिविशेषाणां प्रतिस्थानं प्राक् प्रतिपादनात् । तत्र नारका मिध्यादृष्टयः सासादनाद्य तिर्यगतियुतं मनुष्यगतियुतं च नविश्वतिकं बष्नंति । सम्यग्मिध्यादृष्टयः मनुष्यगतियुतमेव ।

इस प्रकार चारों गृतिके जीवोंका जन्ममरण संक्षेपसे कहकर अब उन नामकमके बन्धस्थानोंको चौदह मागणाओं में आठ गाथाओं से कहते हैं—

नामकर्मके बन्धस्थान नरकादि गितयों में-से क्रमसे नरकगितमें उनतीस और तीस दो ३० बँधते हैं। उनमें-से पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगित सिहत और मनुष्यगित सिहत उनतीसको मधवी पर्यन्त नारकी बाँधते हैं। और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगित सिहत उनतीसको व उद्योत सिहत तीसको माधवी पर्यन्त नारकी बाँधते हैं। और पर्याप्त मनुष्यगित तीथंकर सिहत तीसके स्थानको मेघा प्रथवी पर्यन्त ही बाँधते हैं।

मार्गणाओं में गुणस्थानों की विवक्षासे बन्धस्थानों का लगाना सुगम है; क्यों कि गति, इन्द्रिय, पर्याप्त आदि विशेषों को पहले प्रत्येक स्थानके साथ कहा है। इनमें-से मिध्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टी नारकी तियंचगित सहित और मनुष्यगित सहित उनतीसके स्थानको बाँधते हैं। सम्यक् मिध्यादृष्टि नारकी मनुष्यगित सहित ही उनतीसका स्थान बाँधते हैं।

वयुच्छित्तियागि पोदुब्द्पुर्बरिवं । असंयतसम्यग्वृष्टिनारकरिनवरुं मनुष्यगितयुतमागि नर्वाविज्ञितिस्थानमं कट्टुबरु । केलंबरुग्द्र मोदल मूर् नरकंगळोळु मनुष्यगितपर्याप्तवोडने तीर्ययुतमागि कट्टुबरे विदु मोवलाव योजनिक सुगममक्कुमें बुद्दर्थमृद्र कारणमागि यथा प्रवचनं तथा परमागमकोविबरिवं गुणस्थानविबर्क्षयिवमुमा नामकर्म्भवंधस्थानंगळु योजिसत्व्यद्वविष्मवं प्रथगौरव- भयिवं योजिसत्व्यद्वयु । अतः मुंद्रण तिर्ध्यंगितयोळु तिर्ध्यंग्जीवंगळु आवितनष्यद्स्थानंगळं कट्टुबरु । तिर्ध्यंगित । २३ । २५ । २६ । २८ । २० ।। यित्लि तिर्धंगितयोळितर्धंग्जीवंगळु त्रयोविज्ञतिप्रकृतिस्थानमं स्थावरबादरापर्धाप्तंकिव्रयपुतमागियुं स्थावरस्थानपर्धाप्तंकिवर्षंगितयोळितर्धंग्जीवंगळु त्रयोविज्ञतिप्रकृतिस्थानमं स्थावरबादरापर्धाप्तंकिव्रयपुतमागियुं स्थावरस्थानमोकिवर्षंगितयुतमागियुं मत्तमेकेद्रियसुक्षमपर्थाप्तयुतमागियुं त्रसापर्धाप्तद्वित्यत्विद्ययुत्तमागियुं त्रसापर्धाप्तयुत्तमागियुं त्रसापर्धाप्तयुत्तमागियुं कट्टुवरु । खड्विज्ञतिप्रकृतिस्थानमं पृथ्वोकाय-विज्ञिष्टबादरैकेद्रियातपनाम तिर्धंगतियुतमागियुं मत्तं तेजोवायुसाधारणवनस्पतिरहित्वज्ञेषेनकेद्रियवावरपर्धापतोद्योत्मागियुं कट्टुवरु । अष्टाविज्ञतिप्रकृतिस्थानमं त्रसपर्धापत्तन्तमागियुं कट्टुवरु । त्रविज्ञतिप्रकृतिस्थानमं त्रसपर्धापत्तमागियुं कट्टुवरु । नविज्ञाति स्थानमं त्रसपर्धापत्तमागियुं कट्टुवरु । त्रविज्ञातिप्रकृतिस्थानमं त्रसपर्धापत्तमागियुं कट्टुवरु । त्रिज्ञत्वरहितस्थानमं त्रसपर्धापत्त्वयानमं द्वीद्वयतिय्वर्वापतिय्तमागियुं कट्टुवरु । त्रिज्ञत्वरहितस्थानमं त्रसपर्धापत्वयानमागियुं कट्टुवरु । त्रिज्ञत्वरहितस्थानमं त्रसपर्धापत्त्वयानमागियुं कट्टुवरु । त्रिज्ञत्वरहितस्थानमं त्रसपर्यापत्त्वयानमागियुं कट्टुवरु । त्रिज्ञत्वरहित्यानमं

१५ तिर्यगितिद्वयोद्योत्तबंधस्य सासादने छेदात् । असंयता मनुष्यगितयुतं च नवविंशितिकं तत्के विदाद्यित्रनरके मनुष्यगितिपर्याप्ततीर्थयुतं त्रिशत्कं च । तिर्यगितौ आद्यान्येव षट् । तत्र त्रयोविशितकं स्थावरबादरापर्याप्तै-केंद्रिययुतं स्थावरस्थमापर्याप्तितिर्यग्तत्येकेंद्रिययुतं च । पंचविंशितिकमेकेंद्रिययादरपर्याप्तयुत्तमेकेंद्रियमूक्ष्मपर्याप्तयुतं, त्रसापर्याप्तमनुष्यगितयुतं च । षड्विशितकं पृथ्नीकायविशिष्ट-बादरैकेंद्रियातपित्रयंगितयुतं तेजोवायुमाधारणोनैकेंद्रियं बादरापर्याप्तोद्योगितय्गितयुतं च । अष्टाविशितकं २० त्रसपर्याप्तनरकगितयुतं त्रअपर्याप्तदेवगितयुतं च । नविंशितकं त्रसपर्याप्तनरकगितयुतं त्रअपर्याप्तदेवगितयुतं च । नविंशितकं त्रसपर्याप्तविद्वित्रचतुःपंचेंद्रियतिर्यगितयुतं

क्योंकि तियँचगति, तियँचानुपूर्वी और उद्योतके बन्धकी ब्युच्छित्ति सासादनमें ही हो जाती है। असंयत सम्यग्दृष्टी नारकी मन्ष्यगित सिह्त उनतीसका बन्ध करते हैं। उनमें-से आदिके तीन नरकोंमें कोई-कोई मनुष्यगित पर्याप्त तीर्थंकर सिहत तीसका बन्ध करते हैं।

तियंचगितमें आदिके छह ही बन्धस्थान हैं। उनमें-से तेईसका बन्धस्थान स्थावर १५ बादर अपर्याप्त एकेन्द्रिय सहित या स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त तियंचगित एकेन्द्रिय सहित बँधता है। पञ्चीसका बन्धस्थान एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त सहित, या एकेन्द्रिय सूक्ष्म पर्याप्त सहित, या त्रस अपर्याप्त दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति सहित या त्रस अपर्याप्त मनुष्यगित सहित बँधता है। छन्बीसका बन्धस्थान पृथ्वीकाय विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय आतप तियंचगित सहित या तेजकाय, वायुकाय साधारण बिना अन्य एकेन्द्रिय शब्दर अपर्याप्त तियंचगित उद्योत सहित बँधता है। अठाईसका स्थान त्रसपर्याप्त नरकर्गात सहित या त्रस पर्याप्त देवगित सहित बँधता है। उनतीसका स्थान त्रसपर्याप्त दो-इन्द्रिय,

१. म मागियुं देव ।

त्रसबादरपर्धात द्वीद्रियत्रीद्रियत्रीद्रियपंत्रीद्रियपंत्रीद्रियपंत्रीद्रियत्रीक्षातियुतोद्योतपुतमागिये कट्टुवर बुद्दर्थं। सन्ध्यपद्याप्तितिदर्यंत्रकाळ बर्ट्डावर । २३ । २५ । २६ । २९ । ३० ॥ मनुष्यगतियोळ मनुष्यज्ञीवंगळ सद्दे सम्बंस्थानंगळ कट्टुवर । मनुष्यगतिज्ञर २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० । ३११ ॥ वेवगतियोळ वेववर्कळ पंत्रविद्यति पद्विद्यति नविद्यति त्रिवाति त्रिवाति त्रिवात्रकृतिस्थानचतुष्ट्यमं कट्टुवर । वेवगति । २५ । ए प २६ । ए आ उ २९ । ति । म ३० । ति उ । म ति । यितु गतिमार्गाणयोळ नामबंधस्थानंगळं पेळदनंतर्रामद्वियादिमार्गाणगळोळ नामबंधस्थानंगळं पेळदनंतर्रामद्वियादिमार्गाणगळोळ नामबंधस्थानंगळं पेळदनंतर्रामद्वियादिमार्गाणगळोळ नामबंधस्थानंगळं पेळदनंतर्रामद्वियादिमार्गाणगळोळ नामबंधस्थानंगळं पेळदनंतर्रामद्वियादिमार्गाणगळोळ नामबंधस्थानंगळं पेळदनंतर्रामद्वियादिमार्गाणगळोळ नामबंधस्थानंगळं पेळदनंतर्रामद्वियादिमार्गाणगळोळ नामबंधस्थानंगळं पेळद्वपर :—

पंचवस्तरसे सन्वं अडवीस्णादि छक्कयं सेसे । चदुमणवयणोराले सड देवं वा विगुन्बदुगे ॥५४५॥

पंचाक्षत्रसयोः सर्वमध्टविज्ञत्यूनाद्यषट्ककं शेषे । चतुम्मंनोवचनौदारिकेष्वष्टौ देववद्-वैक्रियिकद्विके ।।

यिद्रियमार्गंणेयोळंनेवरं पंचेंद्रियमार्गंणेयोळ पेळवपरिल्ल सब्वं सर्वनामवंघस्थानमक्कुं। संदृष्टि:—पंचेंद्रियवंध २३।एअ।२५।एप।त्र।अ।२६।एअ।उ।२८।न।वे।२९। बि।ति।च।अ।सं।म।वे।ति।३०।बि।ःति।च।अ।सं। ति।उ।म। ति।वे। आ।३१। वे। ति। आ। ७।१।अगति।। ई पंचेद्रियत्वं नारकरोळमसंज्ञिसंज्ञिपंचेद्रियत्वं तिय्यं बरोळं मनुष्यरोळं वेवक्कंरोळमक्कुमेकं वोड भवप्रथमसमयवोळ पंचेंद्रियजातिनामकम्मं-

त्रसपर्याप्तमनुष्यगतियुतं च । त्रिशतकं त्रसबादरपर्याप्तद्वित्रिचतुःपंचेद्वियतिर्यग्तयुद्योतयुतं । सञ्ब्यपर्याप्तेषु तान्येबाष्टार्विशतिकं विना पंच । मनुष्यगतौ सर्वाणि । देवगतौ पंचविशतिकषड्विशतिकनवविशतिकत्रिशतकानि ॥५४४॥ अथेदियादिमार्गणास्वाह —

इंद्रियेमार्गणायां पंचेंद्रिये कायमार्गणायां त्रवे च सर्वाण, शेवासु एकेंद्रियादिषु चतसृषु पृथ्वीकायादिषु त्रे तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति तियंचगति सहित या त्रसपर्याप्त मनुष्यगति सहित बँधता है। तीसका स्थान त्रस बादर पर्याप्त दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, तियंचगति और उद्योत सहित बँधता है।

लब्ध्यपर्याप्त तिर्यंच अठाईसके बिना पाँच स्थान बाँघता है। मनुष्यगतिमें सब ही स्थान बाँघते हैं। देवगतिमें पच्चीस, लब्बीस, उनतीस, तीस चार ही स्थान बाँघते हैं।।५४४॥ इन्द्रियादि मार्गणाओं में कहते हैं—

इन्द्रिय मार्गणामें पंचेन्द्रियमें, और कायमार्गणामें त्रसमें सब बन्धस्थान हैं। शेष एकेन्द्रिय आदि चारमें और पृथ्वीकायादि पाँचमें आदिके छह स्थानोंमें-से अठाईस बिना पाँच-पाँच,स्थान हैं। चार मनोयोग, चार वचनयोग और औदारिककाय योगमें सब बन्ध-स्थान हैं। वैक्रियिक योग और वैक्रियिक मिश्रमें देवगतिकी तरह चार बन्धस्थान हैं।।५४५॥

१. एतद्गाथायाष्ट्रीका अभयचंद्रनामांकितायां टीकायां विभिन्नतयोगलब्धा। सा च यथा—इंद्रियमार्गणायां पंचेंद्रिये सर्वं २३। ए अ। २५। ए प। त्र अ। २६। ए आ। उ। २८। न। दे। २९। विति च अ सं म दे ती। ३० विति च अ सं ति उ म ती दे आ। ३१ दे ती आ। १ अगति। इदं पंचेंद्रियत्वं नारकेषु

20

विपाकजीवविपाकित्वविनाविक्भूंतंगळप पंचइंद्रियाणि एष्विति पंचेंद्रिया जीवा यें दितु पंचेंद्रियत्व-सादृश्यसामान्यक्यापकदिवं क्याप्त नारकतिर्धंग्मनुष्यदेवक्कंळोळु व्याप्यत्वविवं पंचेद्रियत्वं सिद्धमक्कुमेके वोर्ड—

> "व्यापकं तदतन्तिष्ठं व्याप्यं तन्तिष्ठमेव हि। व्याप्यं तु गमकं प्रोक्तं व्यापकं गम्यमिष्यते ॥"

एंबितु व्यापकमप्प पंचेंब्रियत्वं तन्निष्ठमुमतन्निष्ठमुमक्कुं। व्याप्यं तन्निष्ठमेयप्पुवरिदं पंचेंद्रियत्वं नारकरोळं तिय्यंचाबिगळोळमक्कुं।

नारकत्वं नारकरोळेयक्कुं तिर्ध्यगादित्वं तिर्ध्यगादिगळोळेयक्कुमेंबुदत्थं। मत्तं तद्भव-सामान्यपेक्षीयदं॥

"धम्में धम्मेंन्य एवात्थों धर्मिमणोऽनंतधम्मेंणः । अंगित्वेन्यतमांतस्य शेंषांतानां तवंगता ॥"—आप्तमी० २२ का० ।

पंचसु च मार्गणासु तदादिषट्कमष्टाविशतिकं विना, चतुरचतुर्मनोवाग्योगेष्वौदारिककाययोगे च सर्वाणि वैक्रियिकतन्मिधयोगयोर्देवगत्युक्तानि चत्वारि ॥५४५॥

विशेष—केशववर्णीकी कन्नड़ टीका गा. ५४५ में विस्तारसे नयोंकी चर्चा है। इसके १५ संस्कृत रूपान्तरकार नेमिचन्द्र टीकाकारने उसे अपनी संस्कृत टीकामें छोड़ दिया है। इसीसे पं. टोडरमळजीकी टीकामें भी उसका अनुवाद नहीं आ सका है।

गोम्मटसारके कलकत्ता संस्करणमें कर्मकाण्ड पृ. ७०४ पर टिप्पण रूपमें लिखा है कि अभयचन्द्रके नामसे अंकित इसकी टीकामें नीचे लिखा अधिक पाठ पाया जाता है। हमने उसे कन्नड़ टीकासे मिलाया तो वह अक्षरशः मिल गया। इससे यहाँ उसका हिन्दी २० अनुवाद दिया जाता है—सं.

[यह पंचेन्द्रियत्व नारिकयोंमें, संज्ञी-असंज्ञी तियंचोंमें, मनुष्योंमें और देवोंमें होता है। भवके प्रथम समयमें पंचेन्द्रिय नामकमुके उदयसे प्रकट पाँच इन्द्रियां इनमें हैं, अतः पंचेन्द्रिय हैं।

पंचेन्द्रियत्बरूप सादृश्य सामान्य व्यापक है और वह नारक, तियंच, मनुष्य और २५ देवों में व्याप्त है। कहा है—

'जो व्यापक होता है वह तत्में भी रहता है और अतत्में भी रहता है, किन्तु जो व्याप्य होता है वह तत्में ही रहता है। अतः व्यापक गमक होता है और व्यापक गम्य होता है।' अतः पंचेन्द्रियत्व व्यापक है क्योंकि वह नारक, तियंच, मनुष्य, देव सबमें पाया जाता है। किन्तु नारकपना नारिकयोंमें ही पाया जाता है, तियंचपना तियंचोंमें ही पाया ३० जाता है। यह तद्भव सामान्यकी अपेक्षा जानना। कहा है—

संश्यसंज्ञितिर्यंक्षु मनुष्येषु देवेषु च स्यात् । भवप्रयमसमये पंचेंद्रियनामोदयाविर्भूतपंचेदियाण्येष्विति पंचेंद्रियाः, तस्य सादृश्यसामान्यत्वात् ।

धर्मे धर्मेऽन्य एवार्षो धर्मिणोऽनंतधर्मणः । अंगित्वेऽन्यतमांगस्य शेषांतानां तदंगता ॥१॥

वस्तुवित पूर्वोत्तरपर्यायक्प धर्मांगळ विवक्षीयदमनंतधर्मणः अनंतानंतधर्मांगळतुळळ धर्मिमणः धर्मियप्य बस्तुवित धर्मो धर्मो तत्पर्यायक्प धर्मो धर्मोदप्यदे अन्य एवात्यः परतो दु परतो दुमत्यं मेयक्कुमा पृथ्यभूतात्यं गळोळ अन्यतमांतस्यां गित्वे सित ओ दानुमो दु विवक्षितमप्य धर्मोमदक्कवयित्वमागुत्तं विरल् शोषातांनां शेषभूतभविष्यत्पर्यायक्ष्पधर्मांगळेत्लं तदंगता तदवयवता अदक्कवयवत्वमक्कुमेदित्ववतासामान्यविवक्षीयदमनंतानंतधरमंगळनुळळ धर्मिमयप्य जीवन विवक्षितपंचेदियत्वैकधर्मांक्केकांतत्वमुमनेकातत्वमुं सर्मात्थसल्पद्दुवा जीवविवक्षित-पंचेदियत्व धर्मोकांतमदु नयविषयमे दु पेळल्पद्दुवर्वे ते दोई—

"अनेकांतात्मकादर्त्यां वपोद्घृत्यां जसान्नयः । तत् प्राप्त्युपायमेकांतं तवंशं व्यावहारिकं ॥" [

अनेकांतात्मकावत्यांत् अनेकश्रमांत्मकमप्य वस्तुविनत्तांणवं तत्प्राप्तयुपायमेकांतं वस्तु- १० विननेकांतप्राप्तिगुपायभूतिकचयनयविषयमेकांतमं तवंशं व्यावहारिकं वा निश्चय नयविषयकान्त- वस्तुविनअंशमवुव्यवहारनयविषयमक्तुमवं अयोव्धृत्य वेक्के व्यवहार वयः नयविषयमप्पुवरिवं नयमक्कं ॥

"प्रकाशयन्त्र मिथ्या स्याच्छब्दात्तच्छास्त्रवत्स हि । मिथ्याऽनपेक्षोनेकांतक्षेपान्नान्यस्तदत्ययात् ॥ [

सः आ प्रमाणविषयात्यंवेकवेशग्राहियप्य निश्वयव्यवहारनयं तां पिडिविर्देकांतमं स्याच्छ-ब्वात् स्यात्पविवेदं प्रकाशयन् बेळिगसुतं न मिण्या स्यात् सुनयमक्कुं । हि तथा हि अंतयककुमल्ते । यत् आउवो दु स्याच्छब्दात्प्रकाशयच्छास्त्रं स्यात्पविवेदं विज्'भिसुत्तंविद् शास्त्रं न मिण्या स्यात् ।

'धर्मी वस्तु अनन्त धर्मवाली होती है। उसके प्रत्येक धर्मका प्रयोजन भिन्न-भिन्न होता है। उनमें-से एक धर्मके मुख्य होनेपर शेष धर्म गौण हो जाते हैं।'

इस प्रकार ऊर्ध्वता सामान्यकी विवक्षासे भी उनके पंचेन्द्रियत्वका समर्थन होता है। वही पंचेन्द्रियत्व नयका विषय भी होता है। कहा है—

'अनेकान्तात्मक अर्थसे उस अनेकान्तात्मक अर्थकी प्राप्तिके उपायभूत उसके एक-एक अंशको पृथक् करके कहना नय है, वह नयका विषय है।'

प्रमाणके विषयभूत पदार्थके एकदेशको प्रहण करनेवाला निश्चयनय अथवा व्यवहार- २५

पूर्वोत्तरपर्यायरूपधर्माणां विवक्षयाऽनंतधर्मणो धर्मे धर्मे धर्मे धर्मे प्रति अन्य एवार्थः पृथक् पृथगेवार्थः । तेषु पृथगर्थेष्वन्यतमस्य कस्यिविद्विक्षितस्य धर्मस्यावयित्वे सित शेषधर्माणां तदंगता तदवयवता इत्यूर्ध्वता-सामान्यविवक्षयापि तत्पंचेद्रियत्वं एकांतत्वानेकांताम्यां समिवतं । तदेव पंचेद्रियत्वं पुनर्नयविषयमि । तथाहि—

अनेकांतात्मकादर्थादपोद्घृत्यां जसाश्रयः । तत्प्राप्त्युपायमेकांतं तदंशं व्यावहारिकं ।। १॥ अनेकांतात्मकादर्थात्सकाशात् तदनेकांतात्मकार्थस्य प्राप्त्युपायभूतं व्यावहारिकं प्रवृत्तिनिवृत्तिसाधकं तदंशं एकांतं एकस्वभावं पृथक्कृत्योच्यते स परमार्थतो नयः स्यात् नयविषयत्वात् ।

प्रकाशयत्र मिथ्या स्याच्छव्दात्तच्छास्त्रवत्स हि । मिथ्याऽनपेक्षोऽनेकांतक्षेपान्नान्यस्तदत्ययात् ।।१॥ स प्रमाणविषयार्थस्यैकदेशग्राही निश्चयनयो व्यवहारनयो वा स्वगृहीतमेकांतं स्याच्छव्दात्प्रकाशयन् यंतु मिण्याक्रपमत्तंते पेळल्पट्दुबु। स्यारकारः सत्यलांछनः एंबितु अनपेक्षो नयः स्यात्पव-निरपेक्षमप्प नयं मिण्यः मिण्ययनुळळ्वक्कु। मिल्लि मिण्यः एंबितु अन्नावियाकृतिगणमप्पुर्वीरवं मत्यर्थीयाऽप्रत्ययांतमक्कुं। स्याण्छब्बनिरपेक्षमादोडेकं वुर्झयमक्कुमं दोडे अनेकांतक्षेपात् स्याण्छब्ब-निरपेक्षमाबोडा एकांतमनेकांतत्वविवं तोलगुगुमंतनेकांतत्वविवं तोलगिबोडेनादुवं वोडे तबत्य-यान्नान्यः अनेकांतातिक्रममाबोडे वस्तु अनन्यमक्कुमा एकांतमो वेयक्कुमंतागुत्तं विरलवस्तुवक्कुमबु जिनमतमल्तु। श्रीसमंतभद्रस्वामियिवं निक्षपिसल्पट्दुबु।

> 'संघम्मंणैव साध्यस्य साधम्यादिवरोधतः । स्यात्कारप्रविभक्तात्थंविशेष व्यंजको नयः ॥—[आप्रमी० १०६]

स्यादनेकांतं वस्तु स्यादेकांतं वस्तु एंदितु सधम्मंगैव समानधम्मंमनुळळुदरिवमे प्रमाणनय-१० साधनंगिळदं साध्यस्य साध्यमप्पनेकांतद साधम्यादिवरोधतः सदृशधममंत्वदत्तांणदं विरोधमिल्लप्यु-दिरंदं स्यादनेकांतं वस्तु एंदितु स्यातकारप्रविभक्तात्थं स्यात्कारिददं बेर्पंडिसल्पट्ट वस्तुविन विशेषः एकांतमदु व्यंज्यमक्कुमदक्के व्यंजकः व्यंजकमप्युदु । नयः नयमं दु पेळल्पट्दुदु ।

> "नयोपनयैकांतानां त्रिकालानां समुख्ययः। अविभ्राड्भावसंबंधो द्रव्यमेकमनेकघा ॥" [ आप्रमी० १०७ ]

१५ नय अपने द्वारा गृहीत एकान्तको स्यात् शब्द पूर्वक प्रकाशित करनेसे मिथ्या नहीं है किन्तु सुनय है। क्योंकि निरपेक्षनय मिथ्या होता है। स्यात् सापेक्षनय सच्चा होता है। कहा है— स्यात्कार सत्यका चिह्न है। स्यात् निरपेक्षनय मिथ्या है, दुनय है; क्योंकि वह अनेकान्तका तिरस्कार करता है। अनेकान्तका तिरस्कार करनेपर तो अनेकान्त नहीं, एकान्त ही रहता है और वह अवस्तु है।

२० स्वामी समन्तभद्रने कहा है—वस्तु स्यात् अनेकान्तात्मक है स्यात् एकान्तात्मक है इस प्रकार प्रमाण और नयरूप साधनसे साध्य अनेकान्तात्मक वस्तुकी सिद्धि होनेमें कोई विरोध नहीं है। वस्तु स्यात् अनेकान्तरूप है इस प्रकार स्यात्कारसे प्रविभक्त वस्तुके विशेष-का व्यंजक नय है। और भी कहा है—

न मिथ्या स्यात् सुनयः स्यात् हि यस्मात्कारणात्तित्रियेक्षो मिथ्यः । किंवत् ? स्याच्छब्दसापेक्षनिरपेक्षशास्त्रवत् २५ 'स्यात्कारः सत्यलांछनः' इति वचनात् । मिथ्य इत्यभाद्याकृतिगणत्वान्मत्त्वंषीयाऽप्रत्ययांतः स्याच्छब्दिनरपेक्षः कथं दुर्नयः स्यात् ? अनेकांतक्षेपात् । तत्क्षेपाच्चानेकांतो न, एकांत एव स्यात् तथा सित अवस्तु, तम्न जिनमतं । श्रीसमंतभद्रस्वामिनोक्तं—

संघर्मणैव साध्यस्य साधम्यदिविरोधतः । स्यात्कारप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजको नयः ॥१॥

स्यादनेकांतं वस्तु स्यादेकांतं वस्तु इति सव्यमंगैव समानवर्गगैव प्रमाणनयसाधनेन साध्यस्य अनेकांतस्य ३० साधम्यदिविरोधतः सदृशवर्मत्वादिवरोवात् स्यादनेकांतं वस्त्विति स्यात्कारप्रविभक्तार्थस्य वस्तुनो विशेष एकांतः व्यंग्यः, तस्य व्यंजको नयः । तथा चोक्तं—

नयोपनयैकांतानां त्रिकालानां समुच्चयः । अविभ्राड्भावसंबंधो द्रव्यमेकमनेकथा ॥१॥

24

त्रिकालानां मूर्वं कालंगळ नयोपनयैकांतानां नयादव उपनयादव नयानामंशा उपनयाः। नयोपनयास्त एवेकांतास्तेषां नयोपनयैकांतानां निश्चयव्यवहारनयविषयंगळप्पेकांतंगळ समुक्चयः समुद्यं अविभ्राद्भावसंबंधः अनश्वरवस्तुसंबंधमक्कुमदु कारणदिवं द्रव्यमेकमनेकथा द्रव्यमो दु-मनेकप्रकारमक्कुं।

"िमण्यासमूहो मिण्या चेन्न मिथ्यैकांततास्ति न । अनपेक्षा नया मिण्या सापेक्षा वस्तुतोऽत्यंकृत् ॥ —[ आप्तमी० १०८ ]

नयोपनय विषय मनितु मेकान्त मेयक्कुमप्युविरना त्रिकालगोचरंगळप एकांतंगळ समुच्चयं मिण्यासमूहमागलेवळकु-। मा मिण्यासमूहं अमिण्ययक्कुमप्पोड नयविषयत्विविविविद्या सत्यमक्कुमप्पोड निण्यानयेकांता नास्ति मिण्यानयेकांतत्व मं बुदिल्लदे पोकुमे दितु न न वाच्यं नुडियल्वेडके वोड अनपेक्षा नया निण्या स्यात्कारानपेक्षमप्प नयंगळिनतुं मिण्यानयंगळप्पुषु । १० स्यात्कारसापेक्षमप्प नयंगळिनतुं वस्तुतोत्थंकृत् वस्तुवृत्तियिविषष्टप्रयोजनमं माळकुं।

यितु पेळल्पट्ट सामान्यनयं निश्चयग्यवहारनयभेवविवं द्विविधमक्कु-। मा निश्चयनयं शुद्धाशुद्धभेवविवं द्विविधमक्कुं। ग्यवहारनयं सद्भूतासद्भूत भेवविवं द्विविधमक्कुमिल्ल सद्भूतनयं शुद्धमुमशुद्धमुं मेणनुपचरितसमुद्भूतमुपचरितसमुद्भूतमुमं दुं द्विविधमक्कु-। मनुपचरितासद्भूलिमुपचरितासद्भूलमुपचरितासद्भूतमुमं वसद्भूतमुं द्विविधमक्कु मिनु खण्नयंगळप्पुवे तेवोडं:—

त्रिकालगोचर नयेकान्त और उपनयेकान्त अर्थात् निरुचय और व्यहारनयके विषय-भूत अर्थोंका समुदाय, जो सदा अविनाशी अभिन्न सम्बन्धरूप है वह द्रव्य है और वह एक तथा अनेकरूप है।

शायद कोई कहें कि नय और उपनय तो एकान्त—एकधर्मको विषय करते हैं अतः उनका समुदाय भी मिध्या एकान्तोंका समूह होनेसे मिध्या है। किन्तु ऐसा कहना उचित २० नहीं है, क्योंकि स्यात् पदसे निरपेक्षनय मिध्या होते हैं और स्यात् सापेक्ष नय वस्तुरूप होनेसे इष्टसाधक होते हैं।

यह सामान्य नय निश्चय और व्यवहारके भेदसे दो प्रकारका है। निश्चयनय भी शुद्ध-अशुद्धके भेदसे दो प्रकार है तथा व्यवहारनय भी सद्भूत और असद्भूतके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें-से सद्भूत व्यवहारनय भी शुद्ध-अशुद्धके भेदसे अथवा उपचरित-अनुपचरितके भेदसे दो प्रकारका है। असद्भूतनय भी अनुपचरित और उपचरितके भेदसे

त्रिकालानां त्रिकालगोचराणां नयोपनयैकांतानां नयाश्च तदंशाः—उपनयाश्च नयोपनयाः त एव एकांताः निश्चयव्यवहारनयविषयधर्माः तेषां समुच्चयः समुदायः अविभ्राट् भावसंबंधः अनश्वरवस्तुसंबंधः स्यात् ततः कारणात् द्रव्यमेकमनेकधा अनेकप्रकारं स्यात् ।

मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकांततास्ति न । जनपेको नयो मिथ्या सापेको वस्तुतोऽर्थकृत् ।।१॥
नयोपनयानामेकांतविषयत्वात् तदेकांतानां समुच्ययैः मिथ्यासमूहः स मिथ्यैव चेत्तन्न, नयविषयत्वेन
सत्यत्वात् तदा मिथ्यानयैकांततास्ति तदपि न स्यात्कारानपेको नयो मिथ्या सापेक्षस्तु वस्तुतः वस्तुवृत्या
अर्थकृदिष्टसाधकः । सोऽयं सामान्यनयः निश्चयव्यवहारभेदाद् द्वेषा । तत्र निश्चयनयोऽपि शुद्धाशुद्धभेदाद् द्वेषा
व्यवहारनयोऽपि सद्भूतासद्भूतभेदाद् द्वेषा । तत्र सद्भूतनयोऽपि शुद्धाशुद्धभेदादनुपचरितोपचरितभेदाद्वा द्वेषा ।

कर्त्राद्या वस्तुनो भिन्ना येन निश्चयसिद्धये ।

साध्यंते व्यवहारोऽसौ निश्चयस्तवभेवदृक् ॥"—[ अन. घ. १।१०२। ]

वस्तुविन कर्त्राविधममैगळ् वस्तुविनल्लां भिन्नंगळागि साधिसल्पड्वेबेके बोर्ड निश्चय-सिद्धिनिमित्तवागि येन आउदो दिरंदमदु व्यवहारनयमें बुदक्कुं। निश्चयनयमें बुदा कर्त्राविधममैं-५ गळ्गे वस्तुविनोळभेदमं काण्यु ॥

> "सर्वेऽपि शुद्धबुद्धैक-स्वभावाश्चेतना इति । शुद्धोऽशुद्धश्च रागाद्या एवात्मेत्यस्ति निश्चयः ॥"—[वन. घ. १।१०३।]

सर्वेऽिप चेतनाः येल्ला जोवंगळुं शक्तियोळं व्यक्तियोळं शुद्धबुद्धैकस्वभावाः शुद्धंगळ्ं बुद्धंगळुमें बेकस्वभावंगळेयप्पुचु । इति यिते दु शुद्धः शुद्धनिश्चयनयमक्कुं । तु मत्ते रागाद्या १० एवात्मेति रागादिगळे आत्मनिदितु अशुद्धः अशुद्धनिश्चयनयमक्कुं ॥

> सद्भूतेतरभेदाद्वचवहारः स्यात् द्विधा भिदुपचारः । गुणगुणिनोरभिधायामपि सद्भूतो विपर्धयादितरः ॥—[ अन. ध. १।१०४ ]

सद्भूतेतरभेवात् सद्भूतमुमसद्भूतमुमं ब भेवदत्तणिवं व्यवहारः स्याद्दिधा व्यवहारनय-मरडु प्रकारमक्कुमिल्ल गुणगुणिनोरभिधायामिष गुणगुणिगळे अभेवमुंटागुत्तं विरलु भिदुपचारः १५ भेदमनुपचरिसुउदु सद्भूतः सद्भूतव्यवहारनयमक्कुं । विपर्ध्यात् गुणमुं गुणियुमल्लदिल्ल भेदमुंटा-गुत्तं विरलु अभेदमनुपचरिसुवुदु । इतरः असद्भूतव्यवहारनयमक्कुं ।।

दो प्रकारका है। इस प्रकार छह नय हैं। कहा है-

जिसके द्वारा निश्चयकी सिद्धिके लिए कर्ता आदि धर्म वस्तुसे भिन्न साधे जाते हैं वह व्यवहारनय है। और जो वस्तुमें कर्ता आदिके अभेदको देखता है वह निश्चयनय है।

२० सभी चेतन प्राणी शक्ति और व्यक्ति रूपसे (?) एक शुद्ध-बुद्ध स्वभाववाले हैं, यह शुद्ध निश्चयनयका उदाहरण है। तथा आत्मा रागादिरूप है यह अशुद्ध निश्चयनयका उदा-हरण है।

सद्भूत और असद्भूतके भेदसे व्यवहारनयके भी दो भेद हैं। गुण और गुणीमें

असद्भूतोऽप्यनुपचरितोपचरितभेदाद् द्वेघा । इति षण्णयाः । तद्यथा-

कर्त्राचा वस्तुनो भिन्ना येन निरुचयसिद्धये । साध्यते व्यवहारोऽसौ निरुचयस्तदभेददृक् ॥१॥

कत्रदियो धर्मा वस्तुनः सकाशाद्भित्राः साध्यंते । किमधं ? निश्चयसिद्धये येनासौ व्यवहारनयः स्यात् । निश्चयनयस्तु तेषां कत्रदिधर्माणां वस्तुन्यभेददर्शनं ।

सर्वेऽपि शुद्धबुद्धैकस्वभावाद्वेतना इति । शुद्धोऽशुद्धद्व रागाद्या एवात्मेत्यस्ति निद्वयः ॥

सर्वेऽपि चेतनाः प्राणिनः शक्तितो व्यक्तित्रस्य शुद्धबृद्धैकस्यभावाः इति शुद्धनिश्चयनयः स्यात्। ३० तु-पुनः रागाचा एवारमेत्यशुद्धनिष्चयनयः स्यात्।

सद्भूतेतः भेदाद् व्यवहारः स्याद् द्विषा भिदुपचारः।
गुणगुणिनोरभिदायामपि सद्भूतो विपर्ययादितरः॥१॥

## सद्भूतःशुक्षेतरभेवात् द्वेषा तु चेतनस्य गुणः । केवलबोषावय इति शुद्धोनुपचरितसंज्ञो ऽसौ ॥—[अन. घ. १ ।१०५।]

तु मत्तमा सद्भूतः सद्भूतव्यवहारनयं शुद्धेतर भेदात् शुद्धाशुद्धभेददत्तणिवं द्वेषा द्विप्रकार-मक्कुमिल्ल चेतनस्य गुणाः चेतनगुणंगळ् केवलबोधादयः इति केवलज्ञानादिगले दितु शुद्धः शुद्ध-सद्भूतव्यवहारनयमक्कुं। असौ अदु अनुपचरितसंज्ञः अतुपचरितमे ब पसरनुळ्ळ सद्भूतव्यवहार-नयमक्कुं।।

> मत्याविविभावगुणादिचत इत्युपचरितकः स चागुद्धः । वेहो मबीय इत्यनुपचरितसंज्ञस्त्वसद्भूतः ॥—[अन. ध. १।१०६।]

मत्याविविभावगुणाः मतिज्ञानादिगळु विभावगुणंगळप्युववु । चित इति जीवन गुणंगळें-वितु उपचरितकः उपचरितसद्भूतव्यवहारनयमक्कुं स चाशुद्धः अदुवुमशुद्ध सद्भूतव्यवहारनयमु- १० में दु मक्कुं । तु मत्तं देहो मदीय इति देहमें नदें दितु अनुपचरितसंज्ञः अनुपचरितमें ब संज्ञयनुळळ-असद्भूतः असद्भूतव्यवहारनयमक्कुं ।।

> वेशो मबीय इत्युपचरितसमाह्वः स एव चेत्युक्तं। नयचक्रमूलभूतं नयषट्कं प्रवचनपटिष्ठेः।।—[अन. घ. १।१०७।]

मबीयो देश इति यन देशमें दितु उपचरितसमाख्यः उपचरितमें ब पेसरनुळळुदु। स एव १५

अभेद होनेपर भी भेदका उपचार सद्भूत व्यवहारनय है। और भेदमें अभेदका उपचार असद्भूत व्यवहार नय है।

सद्भूत व्यवहारनय शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकार है। चेतनके गुण केवल-ज्ञानादि हैं यह शुद्ध सद्भूत व्यवहारनय है। इसीको अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं।

मतिश्रुत आदि बैभाविक गुण जीवके हैं यह उपचरित नामक अशुद्ध सद्भूत व्यवहार-नय है। 'शरीर मेरा है' यह अनुपरित नामक असद्भूत व्यवहारनय है। 'यह देश मेरा है' यह उपचरित असद्भूत व्यवहारनय है। इस प्रकार ये छह नय प्रवचनोपेदष्टा गणधर आदिने नयचक्रशास्त्रके मूलभूत कहे हैं।

सद्भूतासद्भूतभेदाद् व्यवहारनयो द्विषा तत्र गुणगुणिनोरभेदे सत्यिप भेदोपचारः स सद्भूत- २५ व्यवहारनयः । भेदे चाभेदोपचारः स असद्भूतव्यवहारनयः स्यात् ।

सद्भूतः शुद्धेतरभेदाद् द्वेषा तु चेतनस्य गुणाः । केवलबोघादय इति शुद्धोऽनु गचरितसंज्ञोऽसौ ॥१॥ त-पनः स सद्दभतव्यवहारनयः शद्धावद्यभेदात देखा ॥ तत्र चेतनस्य गणाः केवलपात्रसः ह

तु—पुनः स सद्भूतव्यवहारनयः शुद्धाशुद्धभेदात् द्वेषा ।। तत्र चेतनस्य गुणाः केवलज्ञानादयः इति शुद्धसद्भूतव्यवहारनयः । असौ पुनः अनुपचरितनामा स्यात् ।

मत्यादिविभावगुणाध्यतं इत्युपचरितकः स चाशुद्धः । देहो मदीय इत्यनुगचरितसंज्ञस्त्वसद्भूतः ॥१॥

मतिश्रुतादिविभावगुणा जीवस्येत्युवचरितनामा स चाशुद्धसद्भूतव्यवहारनयः स्यात् । तु—्युनः देहो मदीय इत्यनुपचरितनामा असद्भूतव्यवहारनयः स्यात् ।

देशो मदीय इत्युपचरितसमाह्नः स एव चेत्युवतं । नयचक्रमूलभूतं नयषट्कं प्रवचनपटिष्टैः ॥१॥

₹0

२०

90

चेति आ असद्भूतव्यवहारनयमक्कुमे वितु नयचक्रमूलभूतं नयचक्रशास्त्रक्क कारणमप्प नयबद्कं वण्नयंगळु प्रवचनपटिष्ठेः परमागमपदुगळप्प गणधराविमुनिमुक्यरिवं उक्तं पेळल्पद्दुवु ।।

व्यवहारपराचीनो निश्चयं यश्चिकीर्षति ।

बीजादीनां विना मूढः स सस्यानि सिसुक्षति ॥—[अन. घ. १।१००।]

ब्यवहारनयक्के पराग्नुखनव्य मूढनावनानुमोर्ग्वनु निश्चयमने माडलिच्छियसुगु मातं बीजादिसामग्रियिल्लवे सिसगळं पुट्टिसलिच्छियसुगुं।।

व्यवहारमभूतात्थं प्रायो भूतात्यं विमुख जनमोहात्।

केवलमुपयुंजानों ध्यंजनवद्भ्रश्यति स्वार्त्यात् ।।--[अन. घ. १।९९।]

व्यवहारनयविषयमविद्यमानात्र्यमवं भ्तात्र्यविमुखजनंगळ ज्ञानवत्त्रींगवं निश्वयव्यतिरिक्तः

१० व्यवहारमो दने उपयोगिसुवने बातनुपवंशगळने मेल्दु स्वार्थान्नादिगळलाँगदं किडुगुं ॥

भूतात्थें रज्जुवत्स्वैरं विहत्तुं वंशवन्मुहुः। श्रेयो घीरैरभूतात्थों हेयस्तद्विहृतोश्वरैः॥—[अन. घ. १।१०१।]

भूतात्थें निश्चयनयविषयमप्पत्थें वो उज्जुवत् मिळियोळें तंते स्वैरं मुहुव्वहर्त्तुं तंनिक्छोंय मरळ मरिळ विहरिसल्वेडि वंशवत् बिदिरनें तु पिडिदोडे श्रेयः ओल्लिसंते व्यवहारनयमोळि-१५ तक्कुं। घीरैस्तिद्विहृतीश्वरैहेंयः भूतात्थंदोळु स्वैरिवहारपरिणतरप्प घीरकर्गाळवमा व्यवहारिवषय-मप्प अभूतात्थं हेयमक्कुं। त्याज्यमक्कुमें बुदत्थं। मुळिदवग्गें तलं व्यवहारनयं हेयल्तें बुदत्थं।।

जो मृद् व्यवहारसे विमुख होकर निश्चयको प्राप्त करना चाहता है वह बीज आदि सामग्रीके बिना धान्य उत्पन्न करना चाहता है। व्यवहार अभ्तार्थ है। जो भ्तार्थसे विमुख जनोंके मोहवश केवल उसीका उपयोग करता है वह अन्नके बिना केवल दाल-शाक २० आदि व्यंजनोंका उपयोग करनेवाले पुरुषकी तरह स्वार्थ-मोक्ससे भ्रष्ट होता है। जैसे नट रस्सीपर स्वच्छन्दतापूर्वक विहार करनेके लिए बार-बार बांसका सहारा लेता है और उसमें दक्ष हो जानेपर उसे छोड़ देता है, उसी प्रकार धीर मुमुक्षुको निश्चयनयमें निरालम्बन-पूर्वक विहार करनेके लिए बार-बार व्यवहारनयका आलम्बन लेना चाहिए और उसमें समर्थ हो जानेपर उसे छोड़ देना चाहिए।

२५ मदीयो देश इत्युपचरितनामा असद्भू तव्यवहारनयः स्यात् । इत्येवं नयचक्रशास्त्रस्य मूलभूत नयषट्कं प्रवचनपटिष्टैर्गणघरादिभिरुक्तं ।

व्यवहारपराचीनो निश्चयं यश्चिकीर्षति । बोजादिना विना मूढः स सस्यानि सिसृक्षति ॥१॥ व्यवहारे पराङ्मुखो यो मूढो निश्चयमुत्रादियतुमिच्छति स बीजादिसामग्रीं विना सस्यान्युत्पादिय-तुमिच्छति ।

व्यवहारमभूतार्थं प्रायो भूतार्थिषमुखजनमोहात् । केवलमुपयुंजानो व्यंजनवद् भ्रश्यति स्वार्थात् ।।१।। व्यवहारनयं—अविद्यमानेष्टविषयं निश्चयनयिषमुखंजनजनिताज्ञानान्निश्चयनिरपेक्षं व्यवहारमेवैकमुप-युंजानो विवक्षितार्थात्प्रच्यवते केवलं शालीनमुपयुंजानोऽन्नादेर्यथा ।

भूतार्थे रज्जुबत्स्वैरं विहर्तुं वंशवन्मुहुः । श्रेयोघीरैरभूतार्थो हेयस्तद्विहृतीश्वरैः ।।१।।
निश्चयनयविषये स्वैरं मुहुबिहर्तुं घीरैः व्यवहारनयः श्रेयः रज्ज्यां यथा वारणैर्वेणुर्यंथा भूतार्थे
३५ स्वैरविहारपरिणतैस्तु हेयः न शेषैरित्यर्थः ।

मत्तमनेकांतास्मकमण्य बस्तुबिनोळिवरोघिंदं हेरवर्ण्णेयि साध्यविशेषयाथास्म्यप्रापण-प्रवणप्रयोगं नयमे बितु सामान्यक्रमणमनुळळ नयं नैगमादि भेदिंदं सप्तविषमक्कुमिल्ल द्रव्यं सामान्यमुत्सगं मक्कुं। तिष्ठिषयं द्रव्यात्थिकनयमक्कुं। पर्ध्यायं विशेषमें बुदर्थमहुवुं व्यावृत्तियं बु-बुदर्थं। तिष्ठिषयं पर्ध्यायात्थिकनयमक्कुं–। मा यरडर भेदंगळ नैगमादिनयं गळक्कुमवक्के विशेष-क्षणं पेळल्पडुगुमते बोडिभिनवृतात्थं संकल्पमात्रप्राही नैगमः। अनिष्पन्नात्थं संकल्पप्राहि नैगमन्यमदे तेने कैयोळ कोडिस्थं पिडिदु पोष पुरुषनोव्यं कंडु बेसगोळ्गु 'मेनुनिमित्तं पोपं' ये वितु बेसगो डोडातं नां बळळमं तरल्पोपेने गुमागळा बळळमनिष्पन्नमक्कुमादोडमदर निष्पत्तिनिमित्तं संकल्पमात्र बळळव व्यवहरणमक्कुमंते कट्टिगेयुं नीठमं को डुबप्पंननोव्यं बेसगोळ्गु मेनं माडिक्षेपे नीने वितु बेसगो डोडातं पेळगुमोगरमनट्रपेने वितागळा ओगरद पर्ध्यायमनिष्पन्नमादोडं तिन्निमत्तमुद्युक्तनक्कुमी प्रकारविदं लोकव्यवहारममनिष्पन्नात्थं संकल्पमात्रविद्यं नैगमनपगो-चरमक्कुं।। स्वजात्यविरोधिंदं मेकत्वमनाश्चित्ति पर्ध्यायंगळनु बाक्रांत भेददलींणवं। समस्त-प्रहणात्संग्रहः। एवितु संग्रहनयमक्कुं। सत् द्रव्यं घट इति ये वितु संग्रहनयमक्कुं। मिल्ल सत्

अनेकान्तात्मक वस्तुमें विरोधके बिना हेतुकी अपेक्षासे साध्यविशेषके यथार्थ स्वरूप-को प्राप्त करानेमें समर्थ प्रयोगको नय कहते हैं। यह नय सामान्यका लक्षण है। नैगम आविके भेदसे उसके सात भेद हैं। द्रव्य अर्थात् सामान्य या उत्सर्गको विषय करनेवाला द्रव्यार्थिक नय है और पर्याय अर्थात् विशेष या व्यावृत्तिको विषय करनेवाला पर्यायार्थिकनय है। उन दोनोंके भेद नैगम आदि हैं। उनका लक्षण कहते हैं—

अनिष्यन्न अर्थके संकल्प मात्रको प्रहण करनेवाला नैगमनय है। जैसे हाथमें कुठार लेकर जाते हुएसे किसीने पूछा —िकस लिए जाते हो ? वह बोला—रस्सी लाने जाता हूँ। उस समय रस्सी बनी नहीं है फिर भी रस्सी बनानेके संकल्प मात्रमें रस्सीका व्यवहार करता है। इसी प्रकार पानी लेकर आते हुए पुरुषसे किसीने पूछा—क्या करते हो ? वह बोला—भात पकाता हूँ। उस समय भात तैयार नहीं हुई है। फिर भी उसीके लिए उसका प्रयत्न है। इस प्रकार अनिष्यन्न अर्थके संकल्प मात्रको प्रहण करनेवाला लोक-व्यवहार नैगम नयका विषय है। अपनी जातिका अविरोधपूर्वक सब भेदसहित पर्यायोंमें एकत्व लाकर सबको प्रहण करनेवाला संग्रहनय है। इसके तीन उदाहरण हैं—सत्, द्रव्य और घट। 'सत्' कहनेपर 'सत्' इस प्रकार वचन और विद्वानकी प्रवृत्तिक्षप लिंगसे अनुमित सत्ताके आधारभूत सब

स्वजात्यविरोधेनैकत्वमाश्रित्य पर्यायाक्रांतभेदात्समस्तग्रहणात्संग्रहः । सत् द्रव्यं घटः इति । अत्र क-१०३

पृतः — अनेकांतात्मके वस्तुन्यविरोधेन हेत्वपंणया साध्यविशेषयाथात्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नय इति सामान्यलक्षणम्। स च नैगमादिभेदात्सप्तधा । तत्र द्रव्यं सामान्यमृत्सर्गः तद्विषयः द्रव्याथिकः । पर्यायः विशेषः व्यावृत्तिरित्यर्थः । तद्विषयः पर्यायाधिकः । तयोभेदा नैगमादयः तेषां लक्षणमृच्यते । तद्यथा — अभिनिर्वृत्तार्थं संकल्पमात्रग्राही नैगमः, यथा हस्ते कुठारं गृहीत्वा गच्छन् केनिचद् दृष्ट्वा पृष्टः — 'किमर्थं यासि ? रज्जुमानेतुं' ३० तदा रज्जुरित्या तथापि रज्जुनिष्पत्तिनिमित्तं संकल्पमात्ररज्ञोव्यंवहरणम् । तथा एवं नीरं च गृहीत्वा समागच्छन् किचत्पृष्टः 'कि करोषि ?' ओदनं पचामीत्युक्तवांस्तदौदनपर्यायोऽनिष्पन्नस्तथापि तिनित्तिन्तमुचुक्तो भवेत् । एवं लोकस्य व्यवहारः अनिष्यन्नार्थसंकल्पमात्रविषयो नैगमनयगोचरः स्यात् ।

ये दितु पेळल्पड्रितरलु सत्ते ब वाग्विज्ञान अनुप्रवृत्ति लिगानुमितसत्ताषार भूतंगळ विशेषरिहत-दिवमेल्लवर संग्रहमक्षुमंते द्रव्यमे दितु नुडियल्पड्रितरलु द्रवति गच्छति तांस्तान्यपर्ण्यापिति द्रव्यमे दितुपलक्षित जीवाजीवतद्भेवप्रभेवंगळ संग्रहमक्षु मंते घटयेदितु नुडियल्पड्रितरलु घटबुद्धि अभिषानानुगर्मालगानुमितसकलार्थंसंग्रहमक्षुमी प्रकारमन्यमुं संग्रहनयविषयमक्षुं ॥

भ संग्रहनयदोळिक्कल्पट्टत्थंगळ्गं विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहारमें वितु भेदप्रहणं व्यवहारनय-मक्कुं। विधियं बुदाउदें दोडे आउदों दु संग्रहनयगृहोतात्थं तदनुपूर्विदिसे व्यवहारं प्रवित्तसुगु-में वितु विधियं बुदक्कुं अदें तें दोडे पेळल्पडुगुं। सर्व्यसंग्रहिंददमाउदों दु सत्संग्रहिंसल्पट्टुददुवुमन-पेक्षितिवशेषं संव्यवहारक्के योग्य मल्ते दु यत्सत्तद्दव्यं गुणो वा यें दितु व्यवहारनयमनाश्रयिसल्प-डुगुं। संग्रह नयविषयद्रव्यदिदमुं संग्रहाक्षिप्रजीवाजीव विशेषानपेश्वमप्पुदिदं संव्यवहारं शक्य-एकं संग्रहाक्षिप्रगळादोडं संव्यवहार योग्यंगळल्ते दु प्रत्येकं देवनारकादियुं घटादियुं व्यवहारनय-दिदमाश्रयिसल्पडुगु-। मिती नयमन्नवरंगं वित्तसुगुमेन्नवरं पुनिविभागमिल्लं।।

पदार्थोंका प्रहण होता है। तथा द्रव्य कहनेपर—जो उन-उन पर्यायोंको द्रवति-प्राप्त करता है वह द्रव्य है अतः उससे उपलक्षित जीव-अजीव और उसके भेद-प्रभेदोंका प्रहण होता है। रेप तथा घट कहनेपर घट बुद्धि और घट शब्दके अनुगम लिंगसे अनुमित सब पदार्थोंका प्रहण होता है। इसी प्रकार अन्य भी संप्रहनयका विषय होता है।

संप्रह्नयके द्वारा संगृहीत पदार्थोंका विधिपूर्वक भेद प्रहण करना व्यवहारनय है। संप्रह्मयमें जिस कमसे प्रहण किया गया हो उसी कमसे भेद करना यह विधि है। जैसे सर्व संप्रहके द्वारा जिस सन्का प्रहण किया है जबतक उसके भेद न किये जायें वह व्यवहारके योग्य नहीं होता है। अतः जो सन् है वह द्रव्य या गुण है ऐसा व्यवहार नयका आश्रय लिया जाता है। संप्रह्मयके विषय द्रव्यसे भी जीव-अजीव भेदोंकी अपेक्षा किये बिना व्यवहार शक्य नहीं हैं, अतः जो द्रव्य है वह जीव-अजीवके भेदसे दो प्रकारका है ऐसा व्यवहारनयका आश्रय लेना चाहिए। संप्रहसे आक्षिप्र जीव और अजीवसे भी व्यवहार नहीं चलता। प्रत्येकके भेद देव-नारकी आदि और घट-पट आदिका आश्रय लेना होता है। २५ इस प्रकार यह नय तबतक चलता है जबतक भेदकी गुंजाइश नहीं रहती।

सदित्युक्ते सत्तेति वाग्विज्ञानानुप्रवृत्तिलिंगानुमितसत्ताधारभूतानामिवशेषेण सर्वेषां संग्रहः स्यात् । तथा द्रव्यमित्युक्ते द्रवति गच्छति तांस्तान् पर्यायानिति द्रव्यमित्युपलक्षितजीवाजीवतद्भेदप्रभेदानां ग्रहणं स्यात् । तथा घट इत्युक्ते घटबुद्धचभिषानानुगमिलगानुमितसकलार्थंसंग्रहः स्यात् । एवमन्योऽपि संग्रहनयविषयो भवेत् ।

संग्रहे निक्षिप्तार्थानां विधिपूर्वकमवहरणं भेदग्रहणं व्यवहारः । यः संग्रहनयगृहीतार्थस्तदनुपूर्वेणैव व्यवहारः प्रवर्तते इति विधिः । स कथं ? उच्यते—सर्वसंग्रहेण यत्सत् संगृहीतं तदनपेक्षितविशेषाणां संव्यवहार रायोग्यत्वात् यत्सत् तद् द्रव्यं गुणो वेति व्यवहारनय आश्रेयः । संग्रहनयविषयद्रव्येणापि संग्रहाक्षिप्तजीवा-जीवविशेषानपेक्षत्वेन संव्यवहाराशक्यत्वात् यद् द्रव्यं तज्जीवोऽजीव इति व्यवहारनय आश्रेयः । पुनः तो जीवाजीवौ द्वाविप संग्रहाक्षित्तो तदापि संव्यवहारायोग्यौ इति प्रत्येकं देवनारकादिर्घटादिव्यंवहारनयेनाश्रेयौ । इत्ययं नयस्तावद्वर्तते यावत्पनिभागो न स्वात् ।

ऋजु प्रगुणं सूत्रयति तंत्रयति स्वीकरोतीति ऋजुसूत्रः पूर्व्वापरंगळप्प त्रिकालिबचंगळं स्यिजिसि वर्त्तमान विषयंगळं स्वीकरिसुगु मतीतानागतंगळ्गे विनष्टानुत्पन्न मागुतं विरल् संव्यवहाराभाववत्तणिनदुवुं वर्त्तमानसमयमात्रमक्कुं। तद्विषयपप्यायमात्र प्राहियक्कुमी ऋजुसूत्रन्यमंताबोडं संव्यवहारलोपप्रसंगमकु में वेनल्वेकं बोडं नयक्के विषयमात्रप्रदर्शनं माडल्पट्टु बावुदो वु सर्व्वनयसमूह साध्यमदु लोकव्यवहारमक्कुमप्पुर्वीरवं। लिंगसंख्या साधनादि व्यभिचार निव्वृत्तिप्रधानं शब्दनयमक्कुं। बल्लि पुष्यस्तारका नक्षत्रमें तिदु लिंगव्यभिचारमें बुदु। जलमापो वर्षाः एवितिदु संख्याव्यभिचारमें बुदु। जलमापो वर्षाः एवितिदु संख्याव्यभिचारमें बुदु। सेना वनमध्यास्ते ये वितिदु साधनव्यभिचारमें बुदु कारकव्यभिचारमक्कुं। बादिशब्दिदं एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पिता एंबुदु पुरुष्यभिचारमक्कुं। विश्ववृद्धवादस्यां पुत्रो जनिता एंबिदु कालव्यभिचारमक्कुं। संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमति उपरमित एंबिदुपग्रह्व्यभिचारमक्कुमिती प्रकार व्यवहारमनी शब्दनयमंन्याय्यमें दु-बर्गगुमेकं वोडं अन्यात्यंवकन्यात्यंदोडने संबंधाभावमप्युर्वीरवं। यितादोडीनयं लोकसमयविरोध-

ऋजु अर्थात् सीचे सरलको जो स्वीकार करता है वह ऋजुसूत्रनय है। यह नय भूत और भाविको छोड़कर वर्तमान विषयोंको हो प्रहण करता है, क्योंकि अतीत तो नष्ट हो गये और जो भावि है वे उत्पन्न नहीं हुए अतः उनसे व्यवहार नहीं चलता। इस तरह वर्तमान समय मात्रको प्रहण करनेवाला ऋजुसूत्रनय है। ऐसा होनेसे व्यवहारका लोप हो जायेगा ऐसा न कहना। यहाँ तो नयका विषय मात्र दिखलाते हैं, लोक व्यवहार तो सब नयोंके समूह द्वारा ही साधा जाता है। लिंग, संख्या साधन आदिके व्यभिचारकी निष्टृत्ति करनेमें तत्पर शब्दनय है। पुष्य, तारका, नक्षत्र ये शब्द भिन्न लिंगवाले हैं। इनका समान रूपसे प्रयोग लिंग व्यभिचार है। 'जलं आपो वर्षाः' ये तीनों शब्द भिन्न वचनवाले हैं इनका समान रूपसे प्रयोग संख्या व्यभिचार है। सेना वनमें है, यह कारक व्यभिचार है। आदि शब्दसे उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यमके स्थानमें उत्तम पुरुषका प्रयोग पुरुष व्यभिचार है। सितष्ठते-प्रतिष्ठते, विरमति-उपरमितिका संस्कृत प्रयोग उपप्रह व्यभिचार है। इस प्रकारके व्यवहारको शब्दनय उचित नहीं मानता। क्योंकि इसके मतसे अन्य अर्थका अन्य अर्थके साथ विरोध है।

ऋजु प्रगुणं सूत्रयति तंत्रयति स्वीकरोतीति ऋजुसूत्रः। पूर्वापरान् तिकालविषयान् त्यक्त्वा वर्तमान-विषयानेव स्वीकरोति । अतीतानागतानां विनष्टानृत्पन्नत्वेन संव्यवहाराभावात् । सोऽपि वर्तमानः समयमात्रः तिद्वषयपर्यायमात्रप्राही स्यादयं ऋजुसूत्रनयः। तथा सति संव्यवहारलोपप्रसंग इति न वाच्यं नयस्य विषय-मात्रप्रदर्शकत्वात् लोकव्यवहारस्य च सर्वनयसमूहसाष्ट्यत्वात्।

लिंगसंख्यासाधन।दिव्यभिचारिनवृत्तिप्रधानः शन्दनयः । तत्र पुष्यस्तारका नक्षत्रमिति लिंगव्यभिचारः । जलमापो वर्षाः इति संख्याव्यभिचारः । सेना वनमध्यास्ते इति साधनव्यभिचारः —कारकव्यभिचारः । आदिशब्दात् एहि मन्ये रथेन यास्यसि यातस्ते निता इति पुरुषव्यभिचारः । विश्वदृश्वास्यां पुत्रो जनिता इति

१. कारकादि-कारक । २. वनिष्-प्रत्यय-उपसर्ग-लोकिकशास्त्रविरोधमनकुं । इदंनात्-विश्वय्यात् —सामस्यात्-ग्रामादिभेदनात् ।

मक्कुमं बंबोर्ड विरोधमाबोद्यमक्कुं। तत्वविद्यार्गमतुदेयक्कुं। न भैषण्यमातुरेण्छानुवित्तियक्ता-बोदं प्रयोगिसल्पडुगुं॥ नानात्वंसमिभरोहणात्समिभरूढः। आउवो दु कारणिवं नानात्वंगळं परित्यिजिसि को वर्त्यमनिभमुखत्वविदं कदमदु समिभक्दमक्कुं। गौः एविती शब्दं गवादिगळोळु वर्त्तमानं पशुविनोळु कदमक्कुं। अथवा अर्थंज्ञप्त्यत्वंमागि शब्दप्रयोगमक्कुमल्लि एकार्यंक्केक-शब्दविदं ज्ञातात्वंत्ववर्त्ताणवं पर्व्यायशब्दप्रयोगमन्तर्यंकमक्कुं। शब्दभेदमुंटक्कुमप्पोडत्यंभेदमुंटप्पुदु। मा यत्यं भेदिवदमवद्यं संभविसल्पडदेवितु नानात्वंसमिभरोहणात्समिभक्दः एवितु पेळल्पट्दुदु। इंदनाविद्यः शकनाच्छकः पूर्वारणात्पुरंदरः एवितो प्रकारदिदं सर्व्वत्रमिरयल्पडुगुं। अथवा शब्द-मिल्ल अभिक्षदमदिल वंदभिमुखत्वविद्यमिभरोहणदत्तिणदमुं समिभक्दमक्कु। मंतीगळु क्व भवानास्ते आत्मिन एवितेकं वोडे वस्त्वंतरवोळ् वृत्यभावमप्पुदिर्दं। यितल्लवेत्तलानुमन्यक्क-१० न्यत्रवृत्तियक्कुमप्पोडं ज्ञानादिगळगं हपादिगळगमुमाकाशदोळ् वृत्तियक्कुं।।

किन्तु इससे छोक और शास्त्रका विरोध होनेका भय नहीं करना चाहिए। यह तत्त्व विचार है। औषधि रोगीकी इच्छाके अनुसार नहीं दी जाती। नाना अर्थोंका समिभिरोहण करनेसे समिभिरूढ़ नय हैं —अर्थात् नाना अर्थोंको त्यागकर एक अर्थमें मुख्यतासे रूढ़ होने-वाला समिभिरूढ़ नय है, जैसे गौ शब्द गाय आदि अर्थोंमें वर्तमान रहते हुए भी पशुओंके १५ अर्थमें रूढ है। अथवा अर्थका ज्ञाता ज्ञाप्य अर्थके अनुरूप शब्दका प्रयोग करता है। एक अर्थका बोध एक शब्दसे होनेपर पर्याय शब्दका प्रयोग व्यर्थ है। यदि शब्द भिन्न है तो अर्थमें भी भेद होना ही चाहिए। इस प्रकार नाना शब्दोंके नाना अर्थ माननेवाला समिभिरूढ है। जैसे इन्द्र, शक्त, पुरन्दर तीन शब्द एकार्थवाचक माने जाते हैं किन्तु उनके अर्थ भिन्न हैं। इन्द्रन करनेसे इन्द्र, शक्तिशाली होनेसे शक्त और नगरोंको दारण करनेसे पुरन्दर कहा २० जाता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना। अथवा जो जहाँ अधिरूढ़ है वह मुख्य रूपसे वहीं अधिरूढ़ है। जैसे इस समय आप कहाँ स्थित हैं? उत्तर है—आत्मामें। क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तुमें नहीं रहती। यदि ऐसा न हो तो जीवके ज्ञानादि और पुद्गलके रूपादि आकाशमें रहने लगें।

कालग्यभिचारः । संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमते उपरमित इत्ययं प्रग्रहग्यभिचारः । एवंप्रकारः शब्दनयन्यायः २५ (?) । कृतः ? वन्यार्थस्यान्यार्थेनासंबंघात् । एवं चेदयं नयः लोकसमयविरोधः इति न वाच्यं तत्त्वविचार एवं स्यात् भैषज्यमातुरेच्छानुवति न तथापि प्रयोक्तत्यम् ।

नानार्थसमिभरोहणात्समिभरुढः । यतः कारणात् नानार्थान् हि परित्यज्यैकार्थमिभमुखत्वेन रूढः । गौ इति शब्दः गवादिषु वर्तमानः पशुषु रूढः । अथवा अर्थज्ञः ज्ञाप्यार्थानुरूपं शब्दं प्रयुक्ते तन्नैकार्थस्यैकशब्देन ज्ञातत्वात् पर्यायशब्दप्रयोगोऽनर्थकः । शब्दमेदोऽस्ति चेदर्थभेदो भवेत्तेनार्थभेदेनावश्यं न संभविति नानार्थ-समिभरोहणात्समाभिरूढः, इंदनानिद्रः, शक् नाच्छकः, पूर्दारणात्पुरंदरः इत्येवंप्रकारेण सर्वत्र ज्ञातव्यं । अथवा यः शब्दो यत्राभिरूढः स तत्रागत्याभिनुस्तवे नाभिरोहणात्समिभरूढः । इदानीं क्व भवानास्ते ? आत्मिन, वस्त्वंतरे वृत्त्यभावात् । अन्यथा ज्ञानादोनां कपादीनां वाकाशे वृत्तिः स्यात् ।

येनात्मना भूतस्तेनैबाध्यवसाययतीत्येषंभूतः । स्वाभिषेयिकियापरिणितिक्षणवोळेतच्छव्वं युक्तमक्कुमन्यकालदोळ् युक्तमल्तु । एतं बोडयदैवंदित तदैवंद्रः नाभिषेषको नापि पूजकः एंदितु । यदैव गच्छिति तदैवं गौः न स्थितो न शयितः एंदितु । अथवा एनात्मना येन ज्ञानेन भूतः परिणतः तेनैबाध्यवसाययति । यथेद्राग्निज्ञानपरिणत आत्मा इंद्रोऽग्निः एंदितु एवंभूतनयमरियस्पद्दगुं ॥

इंतु पेळल्पट्ट नैगमादिनयंगळुत्तरोत्तरसूक्ष्मविषयत्विदिवमी क्रमं पूर्व्वं पूर्व्वहेतुकत्विदिवमु-मिर्यलगडुवुविति नयंगळु पूर्व्वपूर्व्वविद्धमहाविषयंगळुमुत्तरोत्तरानुकूलाल्पविषयंगळुमप्पुचं ते -दोड ब्रव्यक्कनंत्रशिवत्यत्तिणवं प्रतिशक्तिभद्यमानंगळागि बहुविकल्पंगळप्पुचु । अविविल्ला नयंगळ् गौणमुख्यतेथिवं परस्परतंत्रंगळ् पुरुषात्थंक्रियासाधनसामध्यंदत्तिणवं सम्यग्दर्शनहेतुगळु ।

इंतु तद्भवसामान्य सादृश्यसामान्यंगळनाश्रयिस जीवनक पंचेंद्रियत्वदोळु प्रमाणनय-विषयत्विद्यमनेकांतत्वमुमेकांतत्वमुं सिद्धमादुदिदुपलक्षणमित सर्वमुक्तजीवद्रव्यंगळगे सर्वकम्मं-विप्रमोक्षलक्षणमोक्षदोळु संसारिजीवंगळगमेकेंद्रियाविजातिनामकम्मोवयजनित एकेंद्रियावि-पर्य्यायंगळोळं तत्सामान्यद्वयविवक्षींयवं प्रमाणनयविषयत्विद्यमनेकांतत्वमुमेकांतत्वमुमरि-यहपडुगुं।

जो जिस रूप है उसको उसी रूप जानना एवंभूत है, शब्दका जो वाच्यार्थ है उस क्रियारूप परिणमनके समय ही उस शब्दका प्रयोग युक्त है, अन्य समयमें नहीं। जैसे जिस समय इन्दन क्रियाशील है उसी समय इन्द्र है अभिषेक या पूजा करते समय नहीं। जब चले तभी गी है बैठा या सोते हुए नहीं। अथवा जिस आत्मा अर्थात् ज्ञानरूपसे परिणत हो उसी रूप जानना एवंभूतं नय है जैसे 'इन्द्रके ज्ञानरूप परिणत आत्मा इन्द्र है' आगको जाननेवाला आत्मा आग है।

नैगम आदि नयोंका विषय उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता है इसीसे उनका यह कम रखा गया है। इनका विषय पूर्व-पूर्वमें महान् है और विरुद्ध है किन्तु उत्तरोत्तर अनुकूछ और अल्प विषय है। क्योंकि द्रव्य अनन्त शक्तिवाला है अतः प्रत्येक शक्तिके भेदसे बहुत विकल्प होते हैं। ये सब नय गौणता और मुख्यतामें परस्परसे सम्बद्ध हैं, उनमें पुरुषार्थकी क्रियाको साधनेकी सामर्थ्य है तभी वे सम्यग्दर्शनमें निमित्त होते हैं।

इस प्रकार तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्यको लेकर जीवका पंचेन्द्रियत्व

येनात्मना भूतस्तेनैवाष्यवसाययतीत्येवंभूतः । स्वाभिष्येविक्रयापरिणितक्षणे एव तच्छव्दो युक्तो नान्यकाले यदा इदित तदैवेदः नाभिषेचको नाभिपूजकः । यदैव गच्छिति तदैव गौः न स्थितो न शियत इति । अथवा येनात्मना ज्ञानेन भूतः परिणतस्तेनैवाष्यवसाययित यर्थेद्राग्निज्ञानपरिणत आत्मा इंद्राग्निः । नैगमादीनामुत्तरो-त्तरस्विषयत्वेनायं क्रमः । पूर्वपूर्वदेतुका अमी पूर्वपूर्वविषद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानुकूलालाविषयाः स्युः । कृतः ? द्रव्यस्यानंतशक्तितः प्रतिशक्तिभिद्यमानत्वे बहुविकल्पाः स्युः । ते सर्वे नया गौणमुख्यतया परस्परतंत्राः ३० पृष्ठवार्थिक्रयासाधनसामर्थात्सम्यग्दर्शनहेतवः ।

एवं तद्भवसामान्यसादृश्यसामान्ये आश्चित्य जीवस्य पंचेंद्रियत्वे प्रमाणनयविषयत्वेनानेकांतत्वमेकांतत्वं

"अडवीसूणा विश्वकायं सेसे" शेषे केंद्रिया विच्तुरिद्रिय पर्यंतं बंध नामस्थापनंगळुमष्टा विश्वस्यून ना विष्ट्कमक्कुं। ए। बि। ति। च। बंध। २३। ए अ। २५। ए प। त्र अ। २६। ए प। आ उ। २९। बि। ति। च। पं। म ३०। बि। ति। च। पं। ति उ। त्र संगळोळु बंध २३। ए अ २५। ए प। त्र अ २६। ए प। आ। उ २८। न। सु। २९। बि। ति। च। पं। ति। म। वे। ति। प्र। ति। च। पं। ति। च। पं। ति। च। पं। ति। च। पं। ति। च। पं। ति। व। ए। अगति। शेष पृथ्यप्रेजोवायुवनस्पतिगळ्गे बंध। २३। ए अ २५। ए प। त्र अ। २६। ए प। अ उ। २९। बि। ति। च। पंति। म। ३०। बि। ति। च। पं। ति। उ। चतुम्मं नोवचनौदारिकेष्यष्टौ ८। सत्यासत्योभयानुभयमनोवचनौदारिक काययोगंगळं बोंभत्तं योगंगळोळु नाम बंधस्थानंगळु त्रयोर्विश्वत्यावियागि एक प्रकृतिस्थानपर्यंतमाववं दुं ८ बोधयोग्यंगळप्पुत्रु। संदृष्टिः—म ४। व ४। व १। ति। म। वे। ए अ २५। ए प। त्र अ २६। ए प। आ उ २८। न। वे। २९। बि। ति। च। पं। ति। म। वे। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। ति। व। वि। ति। व। वववहें कियक दिके वैकियक काययोगदोळं वैकियक मिश्रकाययोगवोळं वेवगतियोळपेळवंते पंचिंव तिषड्विशेति नविंव जिति। ति। म ३०। ति उ। मिति। ।

अडवीसदु हारदुगे सेसदुजोगेसु छक्कमादिल्लं। वेदकसाए सन्वं पढिमिल्लं छक्कमण्णाणे ॥५४६॥

अष्टाविद्यति द्विकमाहारद्विके शेषद्वियोगयोः षट्कमाद्यतनं । वेदकषायेषु सर्वे प्रथमतन-षट्कमज्ञाने ॥

प्रमाण और नयका विषय होनेसे अनेकान्त और एकान्तरूप सिद्ध होता है, अतः सर्व मुक्त २० जीवोंके सब कर्म बन्धनसे छूटने रूप मोक्षमें और संसारी जीवोंके एकेन्द्रिय आदि जाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न एकेन्द्रियादि पदार्थोंमें भी जीवपना जानना।

च सिद्धं। तदुपलक्षणं तेन सर्वमुक्तानां सर्वकर्मविष्रमोक्षलक्षणं मोक्षे संसारिणां चैकेंद्रियादिजातिनामोदयजनितै-केंद्रियत्वादिपयिवेष्विप ज्ञातव्यं। 'अडवीसूणादिछक्कयं सेसे।' शेषैकेंद्रियादिचतुरिंद्रियपर्यतं चतुरिंद्रियमार्गणासु पृथ्वीकायादिपंचकायमार्गणासु च बंधस्थानान्यष्टाविशतिकोनाद्यानि षट् २३ ए छ। २५ ए प त्र छ। २६ ए प छा छ। २९ वि ति च प म। ३० वि ति च पं ति छ। सत्यासत्योभयानुभयमनोवाग्योगेष्वीदारिककाययोगे चाष्टी २३ ए छ। २५ ए प त्र छ। २६ ए प छाछ। २८ न दे। २९ वि ति च पं ति म दे ती। ३० वि ति च पं ति छ म ती दे छा। ३१ दे ती छा। १ अगति। देवगतिबद्धैकियिकतिन्मश्रयोः २५ ए प। २६ ए प छा छ। २९ ति म ३० ति छ म ती।

बाहारकाहारकिमधकाययोगदिकदोळ अष्टाविश्वत्याविस्थानदिकमदर्ने। संदृष्टि। आ। आ मि । बंध । २८ । दे २९ । दे ति । शेषद्वियोगयोः षट्कमाद्यतनं काम्मंणकाययोगदोळं औदारिक-मिश्रकाययोगदोळं त्रयोविशस्यादि स्थानषट्कंबंधमक्कुं।। संदृष्टि:-औदारिमिश्रकाम्मंगकाय-बंधः। २३। ए अ २५। एप। त्र अ २६। एप। आ उ २८। वे। २९। बि। ति। च। पं। म दे ति । ३० । बि । ति च । पं ति । उ । म ति । देवगतियुतमुमाहारकद्वययुतस्थानमप्रमत्तापूर्वं-करणरोळल्लदे संभविसदवग्गंळोळो योगं संभविसदु। काम्मंणकाययोगमं बुद् काम्मंणशरीरनाम-कर्मोदयदिनाद कार्मणशरीरं कार्मणकायमें बुदक्कू-। मा कार्मणकायवर्गणा संयोगदिवं पृद्धिव जीवप्रदेशप्रचयकर्मादानशक्तिजीवप्रदेशपरिस्पंदलक्षणमदु कार्मणकाययोगमा योगं नारकादि चतुर्गितिजरुगळ विग्रहगितयोळेक दित्रि समयंगळोळक्कुमंते उक्तं। एकं द्वौ त्रीन्वानाहारकः एंदित् पूर्वभवशरीरपरित्याग मागुत्तं विरलुत्तर भा शरीरग्रहणिमल्लदवगे नारकादिकत्वमी विग्रहगित- १० योळ तक्कु म दोड गतिनामकम्मीदयदिवं नारकादियर्यायंगळ आनुपूळ्योदयदिवं तत्तत्क्षेत्रसंबंधमू-मायुष्कम्मीदयदिवं तत्ताद्भवनारकादित्वमुं संभिवसुगुमप्पूदरिवं। तंनारकादित्वमा कालदोळ सिद्धमक्कुं। यो योगद्वयदोळु निष्यादृष्टिसासादनासंयतगुणस्थानत्रयमुं सयोगगुणस्थानमुं संभिवः सुगुं। अल्लि नरकगतिजरोळु मिण्यादृष्ट्यसंयत गुणस्थानद्वयमे संभविसुगुं। देवगतियोळ मिथ्यादृष्टि सासादनासंयत गुणस्थानत्रयं संभिवसुगुं। अष्टाविशति बंधस्थानं मनुष्यकाम्मंणकाय- १५ योगिगळप मिण्यादृष्टियोळं मिण्यादृष्टि तिय्यंचरोळं बंधमिल्लं ते दोड कम्मे वुराळमिस्सं व एंदितु काम्मंणकाय योगंगळोळ औदारिकमिश्रकाययोगिगळोळ पेळदंते नरकद्विकं देवद्विकं बंध-

बाहारकतिनश्रयोगयोः अष्टाविशतिकनविशतिके द्वे। शेषयोः कार्मणीदारिकमिश्रयोस्तान्याद्यानि षट्, नात्र देवगत्याहारकद्वययुतं अप्रमत्तापूर्वकरणयोरेव तद्बंधसंभवात्। नापि तिर्यग्मनुष्यमिष्यादृष्टावष्टाविशतिकं 'कम्मे उरालमिस्सं'वेति देवनारकद्विकयोरवंधात् तिर्यग्मनुष्यकार्मणयोगसासादने सर्वेकेद्रियबादरसूष्टमपर्याताः २० पर्याप्तत्रयोविशतिकपंचिशतिकषड्विशतिकनरकगतिदेवगतियुताष्टाविशतिकविकलत्रययुतनवविशतिकित्रिशतक -

आहारक आहारक मिश्रयोगमें अट्टाईस उनतीस ये दो बन्धस्थान हैं। शेष कार्माण और औदारिक मिश्रमें आदिके छह बन्धस्थान हैं। यहाँ देवगति और आहारकद्विक सिहत स्थान सम्भव नहीं है; क्योंकि इनका बन्ध अप्रमत्त और अपूर्वकरणमें ही होता है। कार्माण व औदारिक मिश्र सिहत तियंच या मनुष्य मिथ्यादृष्टिमें अठाईसका बन्धस्थान नहीं होता; २५ क्योंकि 'कम्मे उरालमिस्संवा' इस गाथाके अनुसार उनमें देवद्विक और नरकद्विकका बन्ध नहीं होता। कार्माण योग सिहत तियंच और मनुष्य सासादन गुणस्थानवर्तीके सब एकेन्द्रिय बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त सिहत तेईस, पच्चीस, छन्बीस और नरकगति देवगित सिहत

१. णिरयं सासणसम्मो गच्छिदित्ति—मिश्रगुणस्थाने मरणाभावात्—मिथ्यादृष्ट्यसंयतौ संभवतः—उराळ-मिस्सं वेत्युक्तं तिहं भौदारिकमिश्रे कथमिति चेत्, ओराळं वा मिस्से ण हि सुरणिरयाउहारणिरय दुगं। ३० मिच्छदुगे देव चऊ तित्थं ण हि अविरदे अत्य ॥ इत्यत्र नरकद्विक-देवद्विकयोरबंधः।

मिल्लं ब नियमगुंटप्पुर्बारं । तिर्ध्यंमनुष्यकाम्मंणकाययोगिगळप्प सासादनर सम्बंकेंद्रियद्यादरसूक्ष्मपर्थ्याप्तापर्ध्याप्तयुतंगळप्प त्रयोविद्याति पंचविद्याति वाड्वद्याति नरकगतिदेवगतियुताष्टाविद्याति
द्वीद्रियादिविकलत्रययुत्त नर्वावद्याति त्रिश्तरप्रकृतिस्थानंगळुं पोरगागि शेवतिप्यंवपंचेद्रियमनुष्यगतियुतंगळप्प नर्वावद्यातित्रिञ्चात् स्थानद्वयमने कट्टुवरु । सासादनंगे देवगतियुताष्टाविद्यातिबंधस्थानं
विरोधमिल्लप्पुर्वारवमेक सासादननोळु तद्बंधस्थानं निषेधिसल्पद्दुवेदोडे मिन्छदुगे देवचऊ
तित्वं ण हि एवितु काम्मंणकाययोगिगळप्प निष्धादृष्टि सासादनरुगळगे औदारिकमिश्रकाययोगिगळोळु पेळवंते निषेधमुंटप्पुर्वारवं तद्बंधमिल्ल । दित्रप्यंग्मनुष्य काम्मंणकाययोगासंयतसम्यग्दृष्टिः
गळ्ये देवगतियुताष्टाविद्यातस्थानमुं मनुष्यकाम्मंण काययोगासंयत सम्यग्दृष्टियोळे देवगतितीत्वंयुत नर्वावशितस्थानबंधमक्तु—। मितु पंचदशयोगंगळोळु नामकम्मंबंधस्थानंगळु योजिसल्पटृवु ।।

१० वेदकषायेषु सर्वं पुंवेदस्त्रीवेदषंढवेदित्रतयदोळं क्रोंधमानमायालोभकषायचतुष्टयदोळं त्रयोविञ्चतिस्थानमादियागि सर्व्वनामकम्मंत्रकृतिस्थानंगळं दुं बंधंगळपुष्टु। वे ३। क ४। बंध २३। ए अ। २५। ए प। त्र अ। २६। ए प। अ। उ। २८। न। दे। २९। बि। ति। च। पति। म। देति। ३०। बि। ति। च। पति। उ। मति। दे आ। ३१। दे ति आ। १।

विजितशेषितर्यक्षं विद्यमनुष्यगितयुतनविशितकित्रिशतके हे। देवगत्यष्टाविशितिकाभावस्तु 'मिचछदुगे देवचऊ
१५ तित्यं णहीति' वचनात्। तिर्यंग्मनुष्यकार्मणयोगासंयते तच्च तन्मनुष्ये देवगिततीर्थयुतनविशिविकां च। त्रिषु
वेदेषु चतुर्षु क्रोधादिषु च सर्वाणि, षंढे नविशितिकहृयं त्वाद्यनरकं प्रति, तिर्यग्गतौ एकेंद्रियबादरसूक्ष्मापयितयुतत्रभोविशितकं एकेंद्रियबादरसूक्ष्मपर्यासयुतत्रसापर्यासदित्रिचतुःपंचेंद्रियतिर्यगितिमनुष्यगितयुतपंचविशितकं
एकेंद्रियबादरपर्यासातपोद्योतयुत्तवद्विशितकं तिर्यग्मनुष्यगितपर्यासनविशितकं, तिर्यग्गतिपर्यासोद्योतयुतिकः

अठाईस तथा विकलत्रय सहित उनतीस तीसको छोड़ शेष तियँच पंचेन्द्रिय या मनुष्यगित २० सहित उनतीस और तीसके दो बन्धस्थान होते हैं। यहां देवगित सहित अठाईसके स्थानका अभाव है क्योंकि 'मिच्छदुगे देवचऊ तित्थंणिह' ऐसा कथन है।

कार्माण सहित तिर्यंच मनुष्य असंयत सम्यग्दृष्टिके देवगति सहित अठाईसका स्थान और कार्माण सहित मनुष्य असंयतमें देवगति तीर्थंकर सहित उनतीसका भी स्थान होता है।

तीनों वेदों और चारों कषायोंमें सब बन्धस्थान होते हैं। विशेष इस प्रकार है—
नपुंसकवेदमें उनतीस और तीसके स्थान आदिके तीन नरकोंमें होते हैं। नपुंसक वेद सहित
तियंचगितमें एकेन्द्रिय बादर सूक्ष्म अपर्याप्त सिंहत तेईसका, एकेन्द्रिय बादर सूक्ष्म पर्याप्त
सिंहत पच्चीसका, त्रस अपर्याप्त दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तियंचगित
मनुष्यगित सिंहत पच्चीसका एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त आत्रप उद्योत सिंहत छन्बीसका
नै॰ तियंच या मनुष्यगित पर्याप्तयुत उनतीसका, तियंचगित पर्याप्त उद्योत सिंहत तीसका स्थान
होते हैं। तियंच पंचेन्द्रिय नपुंसक वेदीके नरक देवगित युत अठाईसका भी स्थान होता है।

अगति । इल्लि षंड वेदमों दे नारकरोळक्कुं । तिर्यंचरोळं मनुष्यरोळं पुंवेदमुं स्त्रीवेदमुं षंडवेदमुं संभविस्वत । वेवगतिजरोळ् पुंवेवं पुरुषवेवक्कंळोळ्, स्नोवेदं वेवियरोळक्कुमेकं दोडं देवगतियोळ् द्रध्यविदं भाविदे समानं वेदिगळप्परपुदरिदं ॥ नारकषंडवेदिगळोळ नरकगतियोळ पेळद नवविश्वतिद्विकं बंधमक्कुं। नारकषंड बंध २९। ति म ३०। ति उ। म ति। तिरियंचरोळेकेंद्रिय-बादरसूक्ष्मद्वित्रि चतुरिद्विय पर्याप्तापर्याप्त जीवंगळिनतुं षंडरप्पूदरिनवक्कलं यथाप्रवचनं तथा एकेंद्रियबादरसूक्ष्मापर्याप्तयुत त्रयोविशति प्रकृतिस्थानमुं एकेंद्रियबादरसूक्ष्मपर्याप्तयूत पंचवि-शतिस्थानमुं त्रसापर्व्याप्तद्वित्रिचतुः पंचेद्रिय तिर्ध्यंगतियुतमुं । मनुष्यगतियुतमागियुं पंचविशति-स्थानमुमेकेंद्रिय बादरयुतपर्याप्तातपोद्योतपूतबिंड्वशितस्थानमुं तिर्यंग्मनुष्यगतिपर्याप्तयुत नवविश्वतिस्थानमुं तिय्यंगतिपर्याप्तोद्योतयुत्रतिश्चानमुं बंधमुमप्पुव । तिर्यंवपंचेंद्रियखंडवेदि-गळोळु ई पेळद पंचस्थानंगळुं नरकगतिदेवगतियुताष्टाविशतिस्थानमुं बंधमप्युदु । तिर्ध्यंवपंचेंद्रिय १० पुंवेदिगळोळं स्रोवेदि गळोळमंते षड्बंधस्थानंगळं बंधमप्पुवु । मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तरनिबरं षंडवेदि-गळयपरा जीवंगळ नितुं नरकगतिदेवगतियुताष्टाविद्यतिस्थानं पोरगागि शेषबादरसूक्ष्मेकेंद्रिया-पर्याप्तयुत त्रयोविश्वतिस्थानमुमं । एकेंद्रियबादरसूक्ष्मपर्याप्तयुत पंचविश्वतिस्थानमुमं । त्रसा-पर्य्याप्तद्वीद्वियत्रीद्विय चतुरिद्विय पंचेद्वियतिय्यंगतियुतमागियुं मनुष्यगतियुतमागियुं पंचविक्रति-स्थानमं कट्टुवरः । मत्तमा जीवंगळ् बादरैकेंद्रिय पृथ्वीकायपर्याप्तातपयुतमागियुं खड्विशति- १५ स्थानमुमं मत्तमेकेंद्रिय तेजोवायु साधारणवनस्पतिबादरसूक्ष्मपर्य्याप्तापर्याप्तविजतशेषेकेंद्रिय-पर्याप्रोद्योतयुतमागियुं विङ्वज्ञतिस्थानमं तिर्यंग्मनुष्यगतिपर्याप्तयुत नवविज्ञति स्थानपुमं तिर्घ्यंगितिपर्धातोद्योतयुत त्रिशतप्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवर । मनुष्यपर्धापर केलंबर द्रव्यषंडरगळ् । पुरुषक्रीषंढवेदोदयंगळिदं भावपुरुषस्त्रीषंडरप्पर । केलंबर इध्यस्त्रीयर भावपुरुष क्रीषंडरगळ्-मप्पर । केलंबर द्रव्यपुरुषर । भावषंडस्त्रीपुरुषरगळुमप्परितु षंडस्त्रीपुंवेदोदयंगळिदं षंडरं स्त्रीयरं २० पुरुषरगळुं भावदिदं प्रत्येकं त्रिविधमप्परिलल संदृष्टि:--द्रव्यषंड भावषंड । द्रव्यषंड भावस्त्री । द्रव्यषंड भावपुरुष । द्रव्यस्त्री भावस्त्री । द्रव्यस्त्री भावषंड । द्रव्यस्त्री भावपुरुष । द्रव्यपुरुष

च तत्पंचेंद्रियषंढे तानि च नरकगतिदेवगतियुताष्ट्रविशतिकं च । तत्स्त्रीपुंवेदयोस्तानि षट् । मनुष्यलब्ध्यपर्याप्ते एकविकलेंद्रियोक्तानि पंच । पर्याप्तमनुष्याः द्रव्यषंढस्त्रीपुंवेदाः पुंस्त्रीषंढवेदोदयेन भावपुंस्त्रीषंढा भवंति विना तीर्थकरं । तत्र भावतः षंढे स्त्रियां पुंसि च गुणस्थानानि तत्तत्सवेदानिवृत्तिकरणांतानि । नव नव बंधस्थानानि २५

तियंच स्त्रीवेदी पुरुषवेदीके छह स्थान होते हैं। मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकके एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियमें कहे पाँच स्थान होते हैं।

पर्याप्त मनुष्य जो द्रव्यसे नपुंसकवेदी, स्त्रीवेदी या पुरुषवेदी हैं वे पुरुष स्त्री और नपुंसक वेदके उदयसे भाव पुरुष, भावस्त्री, भावनपुंसकवेदी होते हैं तीर्थं कर बिना। भावसे नपुंसक वेदी, स्त्रीवेदी और पुरुषवेदीमें गुणस्थान अपने-अपने सवेद अनिवृत्तिकरण पर्यन्त ३० होते हैं। उनमें नौ-नौ बन्धस्थान होते हैं। किन्तु भावस्त्रीवेदी और भाव नपुंसकवेदी क-१०४

भावपुरुष । द्रव्यपुरुष भावस्त्री । द्रव्यपुरुष भावषंड एंदितु नवविधमप्परिल्छ । तीर्धंकर परम वेवरगळिनिबरं द्रव्यदिदं भावदिदं पुंवेदिगळेयप्पर । शेषमनुष्यरुगळ् यथासंभवमप्पर । पर्याप्त- मनुष्य भावषंडवेदिगळोळु मिण्यादृष्टियादियागि अनिवृत्तिकरणषंडवेदभागे पर्यंतमो भत्तं गुणस्थानंगळप्पुत्र । अल्लि यथाप्रवचनं तथा सर्व्यंनामबंधस्थानंगळपुत्र । भावस्त्रीवेदिगळोळुमंते सर्व्यंबंधस्थानंगळ्पपुत्र । ई षंडस्त्रीवेदि क्षपकरोळु देवगतितीत्थंपुत नवविश्वतियुमेकत्रिशत् स्थानमुं बंधमिल्लेक दोडिल्लि चोदने—तीत्थंकरपरमदेवरुगळ्गे द्रव्यदिदं भावदिदं पुंवेदमेयक्कु- मप्पुदरिद । मी क्षपकश्रेण्यारूढरप्प षंढस्त्रीवेदिगळोळे तु तीत्थंदेवगतियुत नवविशतिस्थानमुं वेदगति तीत्थं आहारकद्वययुतैकत्रिशत्रकृतिबंधस्थानमुमिती तीत्थंयुतस्थानद्वयवंषाबंधविचार- मेत्तिण्वम दोडे पेळवं ।

१० सौधम्मेकल्पमावियागि सव्वित्थिसिद्धिपय्यैतमाद कल्पजकल्पातीतज तीत्थंसत्कम्मंकगळगं घर्माविमेघावसानमाद पृथ्विज तीत्थंसत्कम्मंकगळगं गढभांवतरणादिपंचकल्याणंगळुं द्रव्यभावपुंवे-वंगळुमप्पुत्रु । चरमांगरागि तीत्थंरहितरागिहंद्रव्यपुरुषभावषंडस्त्रीवेदिगळु केविलिश्रुतकेविलिद्धय श्रीपादोपांतवोळिद्दुं षोडश भावनाबर्लिदं तीत्थंवंधमं प्रारंभिसे तीत्थंसत्कम्मंरागिहं असंयत-वेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानवित्तगळोळु असंयतदेशसंयतकगळगे परिनिष्कमणकल्याणसमन्वित-सागि त्रिकल्याणमक्कुं । प्रमत्ताप्रमत्ततीत्थं सत्कम्मंकगळगे वीक्षाकल्याण मिल्ल । केवलज्ञानकल्याणादिकल्याणद्वित्यमककु-। मंतवग्गळु क्षपकश्रेण्यारोहणं माळ्यागळु षंडस्त्रीवेदंगळ्दमं पत्त्विद्दु पुंवेदोदयविद्यमे क्षपकश्रेण्यारोहणमं माळपरं दितुपेळवे मेक्देशेड 'विदादाहारोत्ति य सगुणट्ठाणाण-मोघंतु' एंदितु षंढवेददोळं स्त्रीवेददोळं तीत्थंवंधमुंटप्पुदर्शितं । भावपुवेदिगळोळमंते मिण्यादृष्टचादि-पुवेदोदयभागानिवृत्तिकरणपरियंतमाद गुणस्थानंगळो भत्तुमप्पुत् । आ गुणस्थानंगळोळु यथा- प्रवचनं तथाऽष्ट नामकम्मंवंधस्थानंगळप्पुवे बुदत्यं ।।

सर्वाणि, न च स्त्रीषंढक्षपके देवगतितीर्थयुतनविवातिकैकित्रिशत्के, चरमांगाणां केषांचित्तत्र तीर्थबंघसंभवेऽिष क्षपकश्रेण्यां पुंवेदोदयेनैवारोहणात् । तीर्थबंघप्रारंभश्चरमांगाणामसंयतदेशसंयतयोस्तदा कल्याणानि निष्क्रमणा-दीनि त्रीणि, प्रमत्ताप्रमत्तयोस्तदा ज्ञानिनविणि द्वे, प्राग्भवे तदा गर्भावतरादोनि पंचेत्यवसेयम् ।

क्षपक श्रेणिवालेके देवगित तीथंकर सहित उनतीसका और इकतीसका स्थान नहीं होता।

२५ यद्यपि किन्हीं चरम शरीरियोंके वहाँ तीथंकरका बन्ध सम्भव भी है किन्तु वे पुरुषवेदके उदयसे ही श्रेणि चढ़ते हैं। यदि चरमशरीरियोंके तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ असंयत और देशसंयत गुणस्थानोंमें होता है तब उनके तप आदि तीन ही कल्याणक होते हैं। यदि प्रमत्त अप्रमत्तमें तीथंकरका बन्ध होता है तो उनके झान निर्वाण दो ही कल्याणक होते हैं। यदि पूर्वभवमें तीथंकरका बन्ध किया है तो गर्भावतरण आदि पांचों कल्याणक होते हैं, इतना ३० विशेष जानना।

१. ''तित्ययरसत्यकम्मा तदियभवे तब्भवे हु सिज्झेइ।''

कषायमार्गणयोळ् क्रोधचतुष्टयक्कं मानचतुष्टयक्कं मायाचतुष्टयक्कं लोभचतुष्टयक्कं यहणमक्तु । मंताबोडनंतानुबंधिकोधमानमायालोभाविषोडशक्षयंगळ्गे जात्याश्रयणविद्यभेद-विवसीयवर्भे तु साधारणक्रोधमानमायालोभचतुष्टयक्ष्यनमक्तुमे वोडे शक्तिप्रधानकथनमप्पुर्वरिद्यमभेविवसीयव पेळलपद्दुद्ववं तेबोडे द्वादशकषायंगलणे देशधातिस्पर्द्धंकंगळिल्ल । सन्त्रंमुं सन्वं-धातिस्पर्द्धंकंगळेयप्पुतु । संग्वलनकषायचतुष्टयक्का सन्वंधातिस्पर्द्धंकंगळं देशधातिस्पर्द्धंकंगळु ५ मप्पुवतु कारणमनंतानुबंधिकोधोदयमुळ्ळ जीवनोळु नियमविदमितर क्रोधकषायत्रयोदयमुंदु । मत्तमनंतानुवंधिमानोदयमुळ्ळ जीवनोळ् नियमविद मितरमानकषायत्रयोदयमुंदु । मत्तमनंतानुवंधिकोधोदय-पुळ्ळ जीवनोळ् नियमविद मितरमानकषायत्रयोदयमुंदु । मत्तमनंतानुवंधिकोधोदय-पुळ्ळ जीवनोळ् नियमविदमितरलोभकषायत्रयोदयमुंदु । अतु कारणविदमनंतानुवंधिकायोनवयक्के जु जीवनोळ् नियमविदमितरलोभकषायत्रयोदयमुंदु । अतु कारणविदमनंतानुवंधिकषायोवयक्के जु जीवनोळ् नियमविदमितरलोभकषायत्रयोदयमुंदु । अतु कारणविदमनंतानुवंधिकषायोनवयक्के जु जीवनोळ् नियमविदमितरलोभकषायत्रयोदयमुंदु । अतु कारणविदमनंतानुवंधिकषायोनवयक्के जु जीवनोळ् नियमविदमितर श्रत्याख्यानध्यात्रयोद्यम् क्रियमविदमितर श्रत्याख्यानध्यात्रयोद्यम् संप्रवानमायालोभोदयंगळ्ळ जीवगळोळ्नियमविदमितर प्रत्याख्यानसंप्रव्यान्यस्थानमायालोभोदयंगळ्ळ जीवगळोळ् नियमविद संज्वलक्कोध-वार्यस्यानकोधमानमायालोभोदयंगळ्ळ अभवनळोळ् नियमविद संज्वलनकोध-मानमंत्र प्रत्याख्यानकोधमानमायालोभोदयंगळ्ळ जीवगळोळ् नियमविद संज्वलनकोध-मानमायालोभोदयंगळं क्रमविनुटेकं दोड प्रत्याख्यानकोधोदयक्के जीवगुणसक्लसंयमघातनशक्तिः १५

कषायमार्गणायां क्रोघादीनामनंतानुबंध्यादिभेदेन चतुरात्मकत्वेऽिष जात्याश्रयेणैकत्वमम्युपगतं शक्ति-प्राधान्येन भेदस्याविविक्षतत्वात् । तद्यया—द्वादशकषायाणां स्पर्धकानि सर्वघातीन्येव न देशघातीनि । संज्वल-नानामुभयानि तेनानंतानुबंध्यन्यतमोदये इतरेषामुदयोऽस्त्येव तदुदयसहचरितेतरोदयस्यापि सम्यक्त्वसंयमगुणघा-तकत्वात् । तथा—अप्रत्याक्यानान्यतमोदये प्रत्याख्यानाद्युदयोऽस्त्येव तदुदयेन समं तद्द्ययोदयस्यापि देशसंयम-घातकत्वात् तथा प्रत्याख्यानान्यतमोदये संज्वलनोदयोऽस्त्येव प्रत्याख्यानवत्तस्यापि सकलसंयमघातकत्वात् । न २०

कषाय मार्गणामें क्रोधादिके अनन्तानुबन्धी आदिकं भेदसे यद्यपि चार-चार भेद होते हैं तथापि जातिके आश्रयसे एकपना स्वीकार किया है; क्योंकि यहाँ शक्तिकी प्रधानतासे भेदोंकी विवक्षा नहीं है। वहीं कहते हैं—बारह कषायोंके स्पर्धक सर्वधाती ही होते हैं, देशघाती नहीं। संख्वलनके स्पर्धक देशघाती भी हैं और सर्वधाती भी हैं। अतः अनन्तानु-बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभमें-से किसी एकका उदय होनेपर अप्रत्याख्यान आदि तीनोंका २५ भी उदय है ही, क्योंकि अनन्तानुबन्धीके उदय सहित अन्य कषायोंके उदयके भी सम्यक्त्व और संयमगुणका घातकपना है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान क्रोधादिमें-से किसी एकका उदय होनेपर प्रत्याख्यानादि दोका भी उदय है ही क्योंकि अप्रत्याख्यानके उदयके साथ उन दोनोंका भी उदय देशसंयमको घातता है। तथा प्रत्याख्यान क्रोधादिमें-से किसी एकका उदय होनेपर संख्वलनका उदय है ही; क्योंकि प्रत्याख्यान कषायकी तरह संज्वलन कषाय भी सकलसंयमकी घातक है। किन्तु केवल संख्वलन कषायका उदय होनेपर प्रत्याख्यान आदि तीन कषायोंका उदय नहीं है; क्योंकि उनके स्पर्धक सकलसंयम घाती हैं, केवल

येंतंता संज्वलनकोधमानमायालोभोदयंगळगमा ज्ञक्तियुमुंटप्युदरिदं । मत्तं केवलमा देशघातिज्ञक्ति संज्वलनकोषमानमायालोभोदयमेकैकंगळुळळ जीवंगलोळ कर्मांददं नियमदिदमितरप्रत्याख्याना-प्रत्याख्यानानंतानुबंधिक्रोधमानमायालोभोदयंगळ् संभविस वेकं दोडी संज्वलनकषायचतुष्टयक्क वेशघातिस्पद्धंकंगळळळंतितर द्वावशकषायंगळिगल्लमा द्वावशकषायंगळगं सकलसंयमविघातन-५ समत्थं सर्वं चातिस्पद्धंकंगळयक्क्रमप्पूर्वारवं । अहंगे केवलं प्रत्याख्यानसंज्वलन कषायद्वयोदयमुळळ जीवनोळ नियमदिविमतराप्तत्याख्यानानंतानुबंधिकषायोवयमिल्लेकं दोड अवक्काऽऽजीवगुणसंयमा-संयम सकलसंयम निम्मूंलनकरणसमत्यंसव्वंघातिस्पद्धंकंगळल्लवितरशक्तिसंभविसवप्पुवरिंवं। मत्तमंते केवलमप्रत्यास्यान प्रत्यास्यान संज्वलनकषायोदयंगळ्लल जीवंगळोळु नियमदिदमनंतानु-बंधिकषायोदयमिल्लेकं दोडदक्का जीवगुणसम्यक्त्वसंयमासंयमसकलसंयमसर्व्वविघातन समत्र्य १० सव्वंघातिस्पद्धकंगळल्लवितरशक्ति संभविसदप्पुर्वीरव। मदु कारणमागियनंतानुबंधिकषायक्के सम्यक्त्वसंयमोभयविद्यातनशक्तियक्कु। मप्रत्याख्यानावरणं चारित्रमोहनीयमे मनंतानुबंधियोडननंतानुबंधिकारयंमं माडुगु मेकं दोडदरदयदोडने तनग्रेयु मा जिल्युदयमुंटप्यु-दरिदं । प्रत्याख्यानसंज्यलन कषायद्वयमुमंतयनंतानुबंधियुदयदोडनुदियसि तामुमनंतानुबंधि कार्यमं माडुवुवेकें वोडवरुवयदोडने तमर्गयुमा शक्तियुवयसुंटप्युविरदं । अनंतानुबंध्युवयरहितमागि अप्रत्या-१५ स्यानप्रत्याख्यान संज्वलनत्रयंगळुं संयमासंयमप्रतिघातमं माळ्युवु । अप्रत्याख्यानोदयरहितमागि प्रत्याख्यान संज्वलनकषायोदयंगळ् सकलसंयमप्रतिघातकंगलप्पुवु। प्रत्याख्यानावरणोदयरहित-

च केवलं संज्वलनोदये प्रत्याख्यानादोनामुदयोऽस्ति तत्स्पर्धकानां सकलसंयमिदरोषित्वात् । नापि केवलप्रत्याख्यानसंज्वलनोदये शेषकषायोदयः तत्स्पर्धकानां देशसकलसंयमघातित्वात् । नापि केवलाप्रत्याख्यानादित्रयोदयेऽनंतानुबंध्युदयः तत्स्पर्धकानां सम्यवत्वदेशसकलसंयमघातकत्वात्, इत्यनंतानुबंधिनां तदुदयसहचरिताप्रत्यारि॰ ख्यानादीनां च चारित्रमोहत्वेऽपि सम्यवत्वसंयमघातकत्वमुक्तं तेषां तदा तच्छवतेरेवोदयात् । अनंतानुबंध्युदयरहिताप्रत्याख्यानाद्युदयाः देशसंयमं घ्नंति । अप्रत्याख्यानोदयरहितप्रत्याख्यानसंज्वलनोदयाः सकलसंयमं
प्रत्याख्यानोदयरहितसंज्वलनदेशघात्युदयाः यथाख्यातिमिति शक्तिसाधारणिववक्षया षोडशकषायाणां क्रोधादि-

प्रत्याख्यान और संज्वलनका उदय होते हुए शेष दो कषायोंका उदय नहीं है; क्योंकि उनके स्पर्धक देशसंयम और सकलसंयमके घाती हैं।

केवल अप्रत्याख्यान आदि तीन कषायोंका उदय रहते अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं है क्योंकि अनन्तानुबन्धीके स्पर्धक सम्यक्त्व, देशसंयम और सकल्लसंयमके घातक हैं। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीके और उसके उदयके साथ सहचारी अप्रत्याख्यानादिके चारित्र-मोह्पना होते हुए भी सम्यक्त्व संयमका घातकपना कहा। क्योंकि उस समयमें उनमें उसी शक्तिका ही उदय होता है। अनन्तानुबन्धीके उदयसे रहित अप्रत्याख्यान आदिके उदय देशकेवल अप्रत्याख्यानके उदयसे रहित प्रत्याख्यान और संज्वलनके उदय सकल्लसंयमको घातते हैं। अप्रत्याख्यानके उदयसे रहित प्रत्याख्यान और संज्वलनके उदय सकल्लसंयमको घातते हैं। प्रत्याख्यानके उदयसे रहित प्रत्याख्यान और संज्वलनके घातता

20

मागि संज्वलनदेशघातिकषायोदयं यथाख्यातचारित्रप्रतिघातियक्कु । मी शक्ति साधारणिववक्षेयिं व षोडशकषायंगळ्गे जात्याश्रयण क्रोधमानमायाळोभ साधारण चतुन्विधत्वमंगोकरिसल्पट्ट्दप्पुदरिंदं सम्यक्त्वसंयमासंयमसकलसंयमंगलाऽसंयत देशसंयत प्रमत्तसंयतादिगळोळु संभवं सिद्धमक्कु । मनंतानुवंधिकषायचतुष्ट्यशक्तियोडनितरकषायशक्तिसमानमं तक्कुमं दोडे—

> आवरणवेसघादंतराय संजळण पुरिस सत्तरसं । चदुविह भावपरिणवा तिविहा भावा हु सेसाणं ॥

देशघात ज्ञानावरणचतुष्क दर्शनावरणत्रय अंतरायपंचक संज्वलन चतुष्क पुंवेदमें ब सप्तदश-प्रकृतिगळु चतुष्वियानुभागपरिणतंगळु शेषिमश्रोन केवळणाणावरणं दंसगछक्किमित्यादिविशति सर्विघातिगळुं नोकषायाष्टकमुं पंचसप्तत्यघातिगळुं त्रिविध भावपरिणतंगळपुवु। ये दितु मिण्या-त्वमनंतानुबंधिचतुष्कमप्रत्याख्यानचतुष्कं प्रत्याख्यानचतुष्कं संज्वलनचतुष्क सर्विघातिशक्तियुं समानमक्षुमदक्के संदृष्टि—

भेदेन चतुर्घात्वमंगीकृतं तेन सम्यक्त्वदेशसंयमसकलसंयमानां असंयत्वदेशसंयतप्रमत्तादिषु संभवः सिद्धः। कथमनंतानुबंधिशक्त्येतरकषायशक्ते सादृश्यं उच्यते ?

भावरणदेसघादंतरायसंजलणपुरिससत्तरसं । चदुविधभावपरिणदा तिविहा भावा हु सेसाणं ॥१॥ देशघातिचतुस्त्रिज्ञानदर्शनावरणपंचांतरायचतुःसंज्वलनपुंवेदाः सप्तदशापि चतुर्धानुमागपरिणताः शैषिमिश्रोनकेवलज्ञानावरणादिसर्वधातिविंगतिः नोकषायाष्टकमघातिपंचसप्ततिक्च त्रिधा भावपरिणता भवंति । संदृष्टिः—

है। इस प्रकार शक्ति सामान्यकी विवक्षासे सोलह कषायोंको क्रोधादिके भेदसे चार प्रकार-का स्वीकार किया है। इससे सम्यक्त्व, देशसंयम और सकलसंयमका असंयत, देशसंयत, प्रमत्त आदिमें होना सिद्ध होता है।

शंका—अनन्तानुबन्धी शक्ति और अन्य कषायोंकी शक्तिमें समानता कैसे होती है ?

समाधान—पहले अनुभागबन्धके कथनमें कहा है कि देशघाती चार ज्ञानावरण, तीन
दर्शनावरण, पांच अन्तराय, चार संज्वलन, एक पुरुषवेद ये सतरह प्रकृतियाँ तो चार प्रकारके अनुभागरूप परिणमती हैं। शेष मिश्र मोहनीय बिना केवल्ज्ञानावरण आदि बीस, आठ
नोकषाय, पिचहत्तर अघातिया ये तीन प्रकारके अनुभागरूप परिणमती हैं। अतः अनुभाग २५
शक्तिकी विशेषतासे अनन्तानुबन्धीकी तरह अन्य कषायोंके भी सम्यवत्व आदिका घात
करनेसे समानता होती है। सो मिध्यात्व सिहत उदयप्राप्त कषाय सम्यवत्वको घातती है।
अनन्तानुबन्धीके साथ उदयागत कषाय सम्यवत्व और संयमको घातती है। अप्रत्याख्यानके साथ उदयागत कषाय देशसंयम सकल्यसंयमको घातती है। प्रत्याख्यान सिहत उदयागत
कषाय सकल्यसंयमको घातती है। संव्यलनके देशघाती स्पर्धकोंका उदय यथाख्यातको ३०
घातता है। इस तरह बारह कषाय सर्वघाती और संव्यलनोंमें कथंचित् भेद होनेपर भी
शक्तिकी समानतासे और समान कार्य करनेसे क्रोधादिक भेदसे चार भेद जानना।

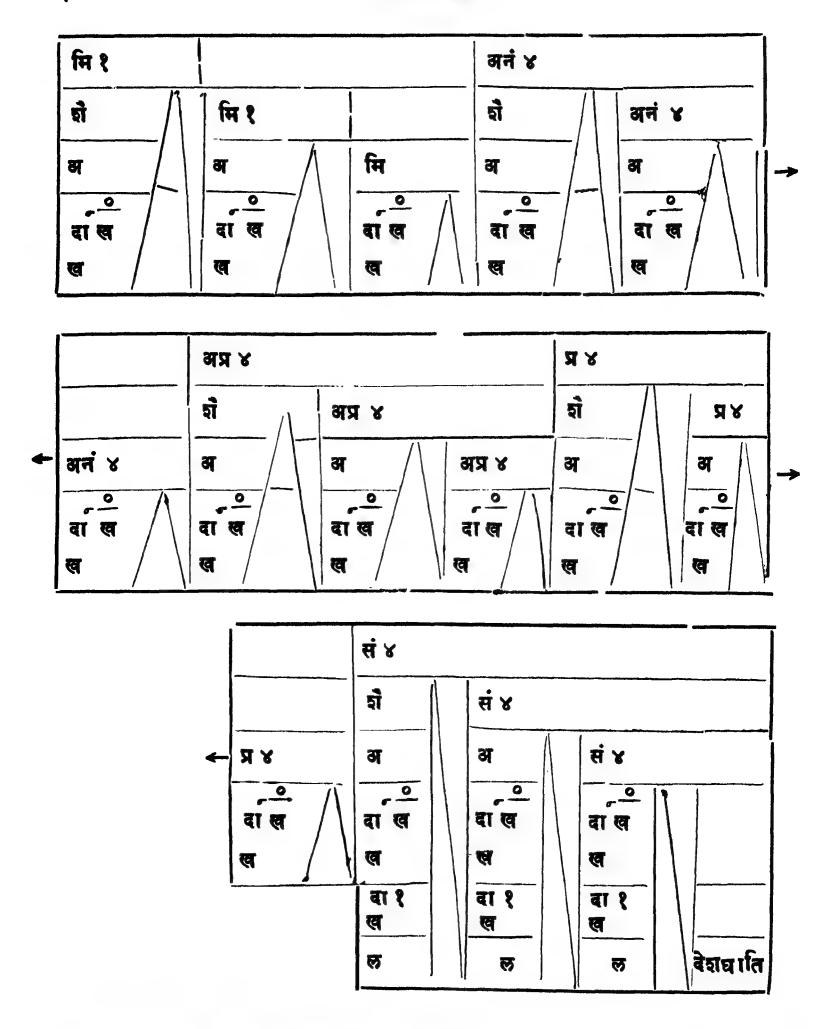

यित्स मिध्यात्वकम्मंदोडनुदियसुवनंतानुबंध्यप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन सर्वंघाति शिक्तगळसमानंगळप्पुदिदं मिथ्यात्वकम्मंदंते सम्यक्तवघातंगळपुवु । मिथ्यात्वरितमागि अनंतानुबंधिकम्मंदोडनुदियसुव अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानसंज्वलन सर्वंघाति स्पद्धंकंगळ शक्ति समान मप्पुदिदमनंतानुबंधिकषायदंते सम्यक्त्व संयमोभयघातंगळप्पुवु । अनंतानुबंधि रहिताप्रत्याख्याना-

बरणोवयदोडनुदियसुव प्रत्याख्यानसंख्वलन सर्व्वघातिस्पद्धंकंगळ शक्ति समानमणुदिरदमप्रत्या-ख्यानकषायदंते देशसकलसंयमघातकंगळपुव प्रत्याख्यानावरणरिहतमागि प्रत्याख्यानावरणदोडनु-दियसुव संख्वलनसन्वंघातिस्पद्धंकोदयं सकलसंयममं प्रत्याख्यानावरणदंते घातिसुगुं। संज्वलन-देशघातिस्पद्धंकोदयं यथाख्यातचारित्रमं घातिसुगुमें बुदु सुसिद्धमादुदु।

| मि १       |           | अनं ४       | अप्र ४                    |
|------------|-----------|-------------|---------------------------|
| হী         | मि १      | शै अनं ४    | शै अप्र ४                 |
| स १००      | व मि १    | अ अनं ४     | 87 8 → 978 → 9 <u>9 ○</u> |
| दास<br>स्र | दाख   दाख | दाख दाख दाख | दाख दाख दाख               |



अत्र मिध्यात्वेन सहोदीयमानाः कषायाः सम्यक्त्वं घ्नंति । अनंतानुवंधिना च सम्यक्त्वसंयमी । अत्याख्यानेन सेकलसंयमं संज्वलनदेशधात्युदयो यथाख्यातिमिति सिद्धम् । एवं द्वादशकषायाणां सर्वंघातिसंज्वलनानां च कथंचिद्धदेऽिष शक्तिसादृश्यात्समानकार्यंकरणाच्च क्रोधादिभेदाच्चा- तुर्विध्यं ज्ञात्वयम् । तत्र क्रोधे नामबंधस्यानानि नारकेषु दे २९।३०। तिर्यग्यतावाद्यानि षट् । मनुष्येषु सर्वाणि, देवगती चत्वारि २५ २६ २९ ३०। एवं मानादित्रयेऽिष ज्ञात्वयं ज्ञानमार्गणायामज्ञानत्रये आद्यानि षट् ।

कोषकषायमें नामके बन्धस्थान नारिकयों में उनतीस और तीस दो हैं। तिर्यंचगितमें आदिके छह हैं। मनुष्यों में सब हैं। देवगितमें चार हैं—पच्चीस, छब्बीस, उनतीस, तीस।

यितु द्वादश कषायंगळगं संज्वलन सर्विद्यातिशक्तिगं कथंचिच्छक्तिभेवविदं भेविमलल ।
सदृशशक्तित्विदं समानकार्य्यत्विदं समानंगळपुर्विर ।। जात्याश्रयणिदं क्रोधमानमायालोभभेदिदं कषायमार्गणं चतुर्क्षेदमं व प्रकृतात्थंमुं सुसिद्धमादुदल्ल क्रोधकषायोदय जीवंगळु
चतुर्गितिगळोळ मोळरप्पुर्विदं नारकरोळु द्विस्थानबंधमक्कुं । २९ । ३० । तिर्घंगितियोळाद्य
५ षद्स्थानंगळु बंधमप्पुवु । मनुष्यरोळु मिण्यादृष्ट्याद्यनिवृत्तिकरणप्रध्यंतं सर्व्वस्थानंगळु बंधमप्पुवु ।
देवगितयोळु चतुस्थानंगिलवु बंधमप्पुवु । २५ । २६ । २९ । ३० । ज्ञानमार्गणयोळु प्रथमतन
षद्कमज्ञाने कुमित कुश्रुतिवभंगमं व बज्ञानत्रयदोळु मोदल षद्स्थानंगळु बंधमक्कु २३।२५।२६।
कु । कु । वि

२८। २९। ३० मर्व तं बोड नारकरोळं तिय्यंचरोळं मनुष्यरोळं देवक्कंळोळं मिण्यादृष्टिसासादनरुगळु कुमितकुश्रुत ज्ञानिगळुं । कुमितकुश्रुतिवभंगज्ञानिगळु मोळरणुदिरदं । तत्तदुपयोगिववर्ष१० यिवं नारककुमितकुश्रुत विभंगज्ञानिगळु संज्ञिपंचेंद्रिय पर्याप्त तिय्यंगातियुत नर्वावद्यति प्रकृतिस्थानमुमनुद्योतयुर्तात्रशास्त्रकृतिस्थानमुमं । मनुष्यगतिपर्याप्तयुत नर्वावद्यतिप्रकृतिस्थानमुमं
कट्टुवरु । तिय्यंचरोळेकेंद्रिय बादरमुक्ष्म विकलत्रयबादरपर्याप्तापय्याप्त कुमितकुश्रुत ज्ञानिजीवंगळु नरकगतिदेवगतियुताष्टाविद्यतिस्थानं पोरगागि यथायोग्यतिय्यंग्मनुष्यगतियुत त्रयोविद्यात्यिः
१५ गळुमा पंचस्थानंगळं कट्टुवरु । पंचेंद्रियत्य्यंग्मनुष्याप्याप्त कुमितकुश्रुतज्ञानि मिथ्यादृष्टिः
१५ गळुमा पंचस्थानंगळं कट्टुवरु । पंचेंद्रियपर्याप्तिर्यंक्षकुमितकुश्रुतिवभंग ज्ञानि मिथ्यादृष्टि सासा
वनरुगळु यथायोग्यमागि चतुर्गतियुत नामकम्मंबंघस्थानंगळारुमं कट्टुवरु । मनुष्यकुमितकुश्रुतविभंगज्ञानि मिथ्यादृष्टिसासादनरुगळुं यथायोग्यचतुर्गतियुत षट्स्थानंगळं कट्टुवरु । देवक्कंळोळु
भवनत्रय सौघर्मकल्पद्वय कुमितकुश्रुतविभंगज्ञानि मिथ्यादृष्टि सासादनरुगळु यथायोग्य पंचिंवद्यति
षाँद्वद्यति नर्वावद्यति त्रिश्वरप्रकृतिस्थानंगळं तिय्यंग्मितयुतमागि नर्वावद्यतिस्थानमं मनुष्यगित२० युतमागि कट्टुवरु । शेष सानरुमारादि द्यत्यस्थात्वसारावसानमाव देवक्कंळोळु कुमितकुश्रुतविभंग-

तत्र नारकेषु तियंग्गतिमनुष्यगतिपर्याप्तयुतनविश्वतिकोद्योतयुतित्रशत्के हे। एकविकलेंद्रिये कुमितकुश्रुते नरकदेवगितयुताष्टाविश्वतिकविज्ञत्योग्यतियंग्मनुष्यगितयुतत्रयोविशितकादीनि पंच । पंचेंद्रियतियंग्मनुष्यापर्याप्त-कुमितकुश्रुतिमिध्यादृष्टाविष तानि पंच, कुज्ञानत्रये मिध्यादृष्टिसासादने पर्याप्तपंचेंद्रियतियंग्मनुष्ये योग्यचतुर्गति-युतानि षद्। भवनत्रयसौषर्महये तियंगातियुतयोग्यपंचिवशितकषड्विशितकनविश्वितिकितिकात्रभनुष्यगित-

२५ इसी तरह मानादि तीनमें जानना। ज्ञानमार्गणामें तीन अज्ञानोंमें आदिके छह हैं। उनमें-से नारकोंमें तियंचगित, मन्ड्यगित पर्याप्त सिहत उनतीस और उद्योत सिहत तीस ये दो हैं। एकेन्द्रिय-विकछेन्द्रियमें कुमित-कुश्रुतमें नरकगित देवगित सिहत अठाईसको छोड़ तियंचगित मन्ड्यगित सिहत तेईस आदि पाँच हैं। पंचेन्द्रिय तियंच, मनुष्य अपर्याप्त कुमित कुश्रुत सिहत मिध्यादृष्टिमें भी वे ही पाँच हैं। तीन कुज्ञान सिहत मिध्यादृष्टि सासादनमें और पर्याप्त पंचेन्द्रिय तियंच और मनुष्योंमें यथायोग्य चतुर्गतियुत छह स्थान हैं। भवनित्रक और सौधर्म युगलमें तियंचगित सिहत यथायोग्य पच्चीस, छन्बीस, उनतीस, तीस तथा

ज्ञानिमिण्यादृष्टिसासादनरुगळ् संज्ञिपंचेंद्रियपप्याप्तितिप्यंगातियुत नवविज्ञतिस्थानमुमं त्रिज्ञत्प्रकृति-स्थानमुद्योतयुत्तमुमं मनुष्यगितयुत नवविज्ञाति प्रकृतिस्थानमुमं कट्दुवरः । मेलानतादिकल्पजरोळं नवग्रैवेयकंगळोळं कुमितकुश्रुतिविभंग ज्ञानिमिण्यादृष्टिसासादनरुगळ् मनुष्यगितयुत नवविज्ञाति-प्रकृतिस्थानमो दने कट्दुवरेकं दोडं तदो णित्य सदरचऊ एंव नियममुंटप्युवरिदं ।।

सण्णाणे चरिमपणं केवलजहखादसंजमे सुण्णं।
सुदमिव संजमतिदये परिहारे णित्थ चरिमपदं ॥५४७॥

संज्ञाने चरमपंच केवलयथाख्यातसंयमे शून्यं । श्रुतिमव संयमित्रतये परिहारे नास्ति चरमपदं ॥

मितश्रुताविधमनःपर्यय सत् ज्ञानचतुष्ट्यदोळु त्रयोविद्यति प्रकृतिनामकर्मवंधस्थानंगळ कळेवु द्रोषाष्ट्राविद्यत्यादि पंचस्थानंगळु बंधयोग्यंगळप्पुचु । म । श्रु । अ । म । २८ । १० २९ । ३० । ३१ । १ । मितश्रुताविधज्ञानत्रयंगळु नारकरोळं संज्ञिपंचेंद्रियपर्थ्याप्तितिर्यंचरोळं मनुष्यपर्ध्याप्तरोळं भवनत्रयादि सव्वाथंसिद्धि पर्यंवसानमाद देवक्केळोळमप्पुचल्लि सप्त-पृष्टिवगळ नारकासंयत सम्यग्दृष्टिगळु मनुष्यगतियुत्तनविद्यानिस्थानमं कट्दुवरु मेघे पर्यंतमाद मूर्ष पृथ्विगळ वसंयतसम्यग्दृष्टिगळु मनुष्यगतितिर्थंयुत त्रिद्यात्प्रकृतिस्थानमुमं कट्दुवरु । सौधर्मादिदेवक्कंळुगळा मनुष्यगतियुत्तनविद्याति प्रकृतिस्थानमुमं तोत्थंमनुष्यगतियुत् त्रिद्यात्प्रकृति १५ स्थानमुमं कट्दुवरु । भवनत्रयत्रिज्ञानिगळु मनुष्यगतियुत नविद्यातिस्थानमों दने कट्दुवरु ।

युतनविवातिकानि । सानत्कुमारादिसहस्रारांते संज्ञिपंचेंद्रियपयितियंग्मनुष्यगितयुतनविवातिकोद्योतयुत-त्रिवातके द्वे । आनतादिनवग्रैवेयके मनुष्यगितयुतनविवातिकमेव 'तदो णित्य सदरचऊ' इति नियमात् ॥५४६॥

मतिश्रुताविषमनःपर्ययज्ञानेष्वष्टाविशातिकादीनि पंच त्रयोजिशितिकपंचिविशितिषद्विशितिकाभावात्, मतिज्ञानादित्रयं पर्यासापयितनारकसंज्ञितिर्यंग्मनुष्यदेवेषु । तत्र नारके मनुष्यगितयुतनविशितिकमाद्यपृष्वीत्रये २० तु मनुष्यगिततीर्थयुतित्रिशत्कमिष, सौषमिदिदेवे ते एव हे, भवनत्रये मनुष्यगितयुतनविशितिकमैव, तिरिव

मनुष्यगित सिहत उनतीस ये पांच स्थान हैं। सानत्कुमारसे सहस्रार पर्यन्त संझी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंच और मनुष्यगित सिहत उनतीस, तथा उद्योत सिहत तीस ये दो स्थान हैं। आनतादि नौ प्रैवेयक पर्यन्त मनुष्यगित सिहत उनतीसका ही स्थान है; क्योंकि 'तदो णित्थ सदरचऊ' इस वचनके अनुसार वहां तियंचगित सिहत स्थान नहीं होता।।५४६॥

मति, श्रुत, अविध और मनःपर्ययज्ञानमें अठाईस आदि पाँच स्थान हैं, उनमें तेईस, पच्चीस और छब्बीसके स्थान नहीं होते।

मितज्ञान आदि तीन पर्याप्त अपर्याप्त नारकी, संज्ञीतिर्यंच तथा मनुष्यों और देवों में होते हैं। उनमें नारिकयों में मनुष्यगित सहित उनतीसका स्थान होता है। प्रथम तीन नरकों में मनुष्यगित तीर्थंकर सिहत तीस भी होता है। सौधम आदिके देवों में भी वे ही दो ३० स्थान होते हैं। भवनित्रकमें मनुष्यगित सिहत उनतीसका ही स्थान होता है। तिर्यंचमें देवगित सिहत अठाईसका स्थान होता है। मनुष्यमें देवगित सिहत अठाईस और देवगित तीर्थंकर सिहत उनतीस ये दो स्थान होते हैं।

क-१04

तिय्यंचमतिश्रुताविषज्ञानिगळप्य असंयतसम्यग्दृष्टिगळुं देशसंयतरुगळुं देवगतियुताष्टाविशति स्थानमनो दने कट्दुवर । मनुष्यगतिय मनुष्यासंयतसम्यग्दृष्टिगळं देशसंयतरगळण मतिश्रुताविष-ज्ञानिगळं देवगतियुताष्टाविशतिस्थानमुमं देवगतितीत्थंयुत नवविशतिप्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवरु । मतिश्रुताविषमनःपर्ध्यं ज्ञानिगळप प्रमत्तसंयतरुगळुं देवगतियुताष्टाविद्यतिस्थानमुमं देवगति-५ तोत्थंयुतनवविंशति प्रकृतिस्थानमुमं कट्दुवरः। अप्रमत्तापूर्वंकरणषष्ठभागपर्यंतमाद चतुर्जानधर-रुगळ देवगतियुताष्टाविशितिस्थानमुमं देवगतितीत्थंयुत नवविशितिप्रकृतिस्थानमुमं देवगत्याहारक-द्वययुत त्रिशत्त्रकृतिस्थानमुमं देवगतितीत्र्थाहारकद्वययुतैकित्रिशत्प्रकृतिस्थानमुमं कट्दुबर । अपूर्वं-करणसप्तमभागं मोदलागि अपूर्वंकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायचतुर्ज्ञानिदव्यसंयमिगळ् यज्ञस्की-त्तिनामकर्मंबंधस्थानमनो दने कट्टुवरेंबुदत्यं । केवलज्ञानिगळीळ नामकर्मांबंध ज्ञून्यमक्कुं । के । १० ०॥ सामायिकछेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिगळे ब संयमत्रितये संयमत्रितयदोळ श्रुतमिव श्रुतज्ञान-बोळ पेळबंतयक्कुमें विंतु चरमपंचस्थानंगळप्युवल्लि परिहारे नास्ति चरमपवं एविंतु परिहार-विशुद्धि संयमिगळोळ चरभपवमेकप्रकृति नामकर्माबंधस्थानमिल्ल। सा। छे। २८। २९। ३०। ३१।१। परिहार। २८। २९। ३०। ३१। अदं तं दोडिल्लि सम् एदितु सम् शब्दमेकी भावातर्थ-बोळु वत्तिसुगुमदें ते वोडे घृतसंगतं तैलमे वितेकी भूतमादुदे बुदत्थं मंते सम् एकत्वेन अयोगमनं १५ समयः समय एव सामायिकं समयः प्रयोजनमस्येति वा सामायिकं ये दिती निरुक्ति सिद्धमप्प सामायिकिमितु क्षेत्रदोळिनितु कालदोळे दितु नियमिसल्पडुत्तिरलु सामायिकसंयमदोळिरुत्तिई

देवगितयुताष्टाविशितिकं, मनुष्ये तच्च देवगितितीर्थयुतनविशितिकं च । चतुर्ज्ञानप्रमत्ते ते द्वे, तदप्रमत्तापूर्वकरण-षष्ठभागांते तद्द्वयं च, देवगत्याहारकद्वययुतिशित्कदेवगितितीर्थाहारयुतैकिश्वित्तेके च । तत्सप्तमभागादिसूक्ष्मसा-म्परायांते यशस्कीतिक्ष्पैकं । केवलज्ञाने नामबंधशून्यं । सामायिकादिसंयमत्रये श्रुतिमव पंच स्थानानि । तत्र २० परिहारिवशुद्धौ न चरमपदं नैककं स्थानमस्ति । तत्र सम्-एकीभावेन अयः-गमनं समयः, समय एव सामायिकं । समयः प्रयोजनमस्येति वा सामायिकं । एताविति क्षेत्रे काले च नियमिते सित स्थितस्य मुनेर्महाद्वतं स्यात्, न केवलं कृतस्थूलसूक्षमत्रीविहसादिनिवृत्तेः तस्यास्तद्धात्युदयेऽहंच्छ्रतिलिगविन्मध्यादृष्टाविप संभवात्कृल राज-

चार ज्ञान सहित प्रमत्तमें अठाईस, उनतीस दो स्थान हैं। अप्रमत्त और अपूर्वकरणके षष्ठ भाग पर्यन्त भी वे दो तथा देवगित आहारकद्विक सहित तीस और देवगित तीर्थंकर आहारद्विक सहित इकतीस ये चार स्थान होते हैं। अपूर्वकरणके सप्तम भागसे सूक्ष्म साम्पर्वाय पर्यन्त एक यशस्कीर्तिरूप एक स्थान है। केवलज्ञानमें नामकर्मका बन्ध नहीं होता।

सामायिक आदि तीन संयममें श्रुतज्ञानकी तरह पाँच स्थान हैं। किन्तु परिहार-विशुद्धिमें एक प्रकृतिक बन्धस्थान नहीं होता।

'सम्' अर्थात् एकीभावसे 'अयः' अर्थात् गमनको समय कहते हैं। और समय ही सामायिक है। अथवा समय जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है। इतने क्षेत्र और इतने कालका नियम लेकर स्थित मुनिके महात्रत होता है केवल स्थूल और सूक्ष्म जीवोंकी हिंसा आदिका त्याग करनेसे महात्रत नहीं होता क्योंकि ऐसी किया तो चारित्रमोहके उदय होते हुए अहन्तिलिंगके धारी मिथ्यादृष्टिके भी होती है। जैसे राजकुलमें सर्वत्र गतिवाले चैत्र

मुनिगे महावतस्वमरियल्पडुगुं। स्थूलसूक्ष्मजीवंगळोळु माडल्पट्ट हिंसादिनिवृत्तियिदमा संयम-मक् हमेनल्वंडेके दोडदक्के मिण्यादृष्टिगळोळहं च्छ्तमहं लिंगवंतरोळुं घातिकम्मोंदयसद्भावमप्यु-वर्रिदं । अंतादोडदक्क महाव्रतत्वाभावमक्त्रमं दोडागदेकेंदोडदक्कुचार महाव्रतत्वमक्कु में तीगळ राजकुलसव्वंगत वेत्रंगे तदिभाषानमें तते। यितु देशकालंगळ इयत्ता परिच्छित्तियिदमेकत्ववृत्ति-वर्त्तनं सामायिकमं बुदा सकलसावद्याद्विरतोस्मि ये दितु के यिक्किहं सामायिकसंयमियोळ पंच-महावतंगळं पंचसमितिगळ् त्रिगुप्तिगळ्मे ब त्रयोदशविधचारित्रं पडेयल्बप्युंवल्ल पंचमहावतंग-ळ बबु प्रमादयोगंगळिदं प्राणव्यपरोपणलक्षण हिंसानिवृत्तिलक्षणाहिंसाव्रतपरिपालनात्र्यमनुतस्ते-यासहा परिग्रह निवृत्तिलक्षण सत्यादिमहाव्रतंगप्युव । पंचसमितिगळे बुवु सम्यगीर्ध्येयुं सम्यग्भा-षेयुं सम्यगेषणेयुं सम्यगावाननिक्षेपणंगळं सम्यगुत्सग्गेंमुं विदितजीवस्थानादिविधियनुळ्ळ मुनिगे प्राणिपीडापरिहाराम्युपायंगळप्यदिरनो पंचसमितिगळ्ं गुप्तित्रयमें बवु । सम्यग्योगनिप्रहो गुप्तिः ये दिति लिल कायवाङ्मनोव्यापारमं योगमें बुदु । आकायवाग्मनोव्यापारक्के स्वेच्छाप्रवृत्ति-निवर्त्तनमं निग्रहमें बुदु । अदुवुं विषयसुखाभिलाषात्यंवृत्तिनिषेधात्यंमादुदादोडे सम्यक्के बुदक्कू-। मा संक्लेशशादुबर्भावकारणमल्लद कायवाग्मनोव्यापारनिग्रहलक्षणगुप्तियुमिविनितु महिसाव्रतपरि-पालन सम्यगुपायंगळप्पुदरिदमी त्रदोदशविधचारित्रमुमा सामायिकसंयमांतदर्भावियप्पुदरिदं। श्रीवर्द्धमानस्वामियिदं पेरगण चिरंतनोत्तम संहननयुतजिनकल्पाचरण परिणतरोळेकविध १५ सामायिकसंयममक्कुं । श्रीबीरवद्धंमानस्वामियिदं यी पंचमकाल स्थविरकल्पालपसंहननयुत

सर्वगतचैत्रस्य राजाभिषानवत्तस्योपचारेणैव तदिभिधानात् । तत एव देशकालयोरियत्तापरिच्छित्त्यैकत्ववृत्तिरेव सामायिकं सिद्धं । 'प्रमादयोगैः प्राणव्यपरोपणं हिंसा' तिन्नवृत्तिरिहंसा महान्नतं । अनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रह-निवृत्तयः सत्यादिमहान्नतानि । सम्यगीयिभाषैषणादानिनिक्षेत्रणोत्सर्गाः पंच समितयः । सम्यग्योगनिग्रहास्तिन्नो गुप्तयः । कायवाङ्मनोव्यापारा योगाः । तेषां स्वेच्छाप्रवृत्तिनिवृत्तयः निग्रहास्ते च विषयमुखाभिलाषानु-वृत्तिनिषेधःर्थजाताः सम्यगित्युच्यंते । सत्यादयोऽहिंसान्नतपरिपालनसम्यगुपायाः । ते चामी त्रयोदश सर्व-

नामक व्यक्तिको उपचारसे राजा कह देते हैं उसी प्रकार उस कियाको उपचारसे महाव्रत कहते हैं। इसीसे देश और कालकी मर्यादा करके एकत्वरूप वृत्ति ही सामायिक है यह सिद्ध होता है।

प्रमादयोगके द्वारा प्राणोंके घातको हिंसा कहते हैं और उसकी निवृत्ति अहिंसा महा- २५ व्रत है। असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिप्रहसे निवृत्ति सत्यादि महाव्रत है। सम्यक् ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सर्ग ये पाँच समिति हैं। सम्यक् योगनिप्रहरूप तीन गुप्ति हैं। मन-वचन-कायके व्यापारको योग कहते हैं। उनकी स्वेच्छाचारपूर्वक प्रवृत्तिसे निवृत्ति- को निप्रह कहते हैं। वे गुप्तियाँ विषयसुखकी अभिलाषाकी अनुवृत्तिका निषेध करनेके लिए होनेसे सम्यक् कही जाती हैं। सत्य आदि अहिंसा व्रतका परिपालन करनेके समीचीन ३५ उपायरूप हैं। ये तेरह 'मैं सर्वसावद्यसे विरत हूँ' इस प्रकार स्वीकार किये गये सामायिक

१. संयमवाति । २. राजालय । ३. सर्वस्थानमनैदिद किवतपुरुषंगे यिदेनेंबुदेंदोडे राजालयदोळसलिगेयुळळ पुरुषनोर्विंगे स्थिति योंदेडेयोळप्पोडं राजालयदोळेल्लियु मित्रगे येंब सर्व्वगतत्वमेंतंते एंबुदत्यं । कोर्त्य ।

संयमिगळोळु त्रयोवशविधत्विदं पेळल्पट्दुदु। तत्सामायिक संयमनियतक्षेत्रद्विविधकालप्रमाद-कृतानत्यंप्रबंधविलोपनदोळु सम्यक्प्रतिक्रिये च्छेदोपस्थापनमें बुदु विकल्पनिवृत्ति मेणु छेदोप-स्थापनमक्कुं।

परिहारणं परिहारः । प्राणिवध निवृत्ति यें बुद्धयं । परिहारण विशिष्टा विशुद्धिय्यंस्मिन्स परिहारविशुद्धिस्त्रयमः । एवितु प्राणिपोडानिवृत्ति विशिष्ट विशुद्धियुताचरणं परिहारविशुद्धिः संयममं बुद्धकुं ।। मूक्ष्मः सांपरायः कषायो यस्मिन्स सूक्ष्मसांपरायसंयमः एवितु संज्वलन लोभ सूक्ष्मकृष्ट्यनुभागानुभवयुताचरणं सूक्ष्मसांपरायसंयममं बुद्धु ।। मोहनीयस्य निरवशेषस्योपशमात् क्षयाच्चात्मस्वभावावस्थोपेक्षालक्षणं यथाख्यातं चारित्रमित्याख्यायते । पूर्वचारित्रानुष्ठायि-भिम्मोहक्षयोपशमाम्यां प्राप्तं यधाख्यातं । न तथाख्यातं । यथाशब्दस्यानंतर्य्यात्थृत्तित्वान्निखशेष-भोहक्षयोपशमानंतरमाविद्धभंवतीत्यत्थंः । तथाख्यातमिति वा । यथात्मस्वभावोऽविस्थितः तथैवाख्यातत्वात् । एवितु प्रमत्तसंयताद्यनुष्ठातृगिळवं दश्नेनचारित्रमोहक्षयोपशमंगिळदमनुष्ठिसल्पट्दुदेंतु पेळल्पट्दुदेतिल्लित् मोहनीयनिरवशेषोपशम क्षयंगिळदमाचरिताचरणं यथाख्यातचारित्रमे बुदक्कुं । यथाशब्दात्यात्थिवृत्तित्वमुटप्पुदर्दि । न तथाख्यातं यथाख्यातं ये वितिल्लि न तथाख्यातमे - बुदे तु पद्धयत्वक्कुमे वोड यथाख्यातशब्दसामत्थ्यदि पद्धयत्वक्कु । तथाख्यातमं वितु मेणु यथात्मस्वभावमविस्थितमंते पेळल्पट्दुदरत्तिण्वं । ये वितु सिद्धस्वक्षंगळप्त पंचसंयमंगळोळु यथात्मस्वभावमविस्थितमंते पेळल्पट्दुदरत्तिण्वं । ये वितु सिद्धस्वक्षंगळप्त पंचसंयमंगळोळु

सावद्याद्विरतोऽस्मीति स्वीकृतसामायिकेंऽतर्भवंति । तत एव श्रीवर्षमानस्वामिना प्रोक्तमोत्तमसंहननिजनकल्पा-चरणपरिणतेषु तदेकधा चरित्रं । पंचमकालस्थिवरकल्पाल्पसंहननसंयिमषु त्रयोदशघोक्तं । तिन्नयतक्षेत्रद्विधा-कालप्रमादकृतानर्थप्रबंधिकलेपने सम्यक्प्रतिक्रिया विकल्पनिवृत्तिर्वा छेदोपस्थापनं । परिहरणं परिहारः प्राणि-वधनिवृत्तिरित्यर्थः । तेन विशिष्टा शुद्धिर्यस्मिन्स परिहारविशुद्धः । सूक्ष्मः सांपरायः कषायो यस्मिन् स २० सूक्ष्मसांपरायः । मोहनीयस्य निरवशेषोपशमात् क्षयाद्वात्मस्वभावावस्थोपेक्षालक्षणः यथाख्यातः । पूर्वचारित्रा-नृष्टायिभिर्मोहक्षयोपशमाम्यां प्राप्तं यथाख्यातं न तथाख्यातं यथाशब्दस्थानंतर्यार्थवृत्तित्वान्निरवशेषमोहक्षयोप-

चारित्रमें गर्भित हैं। इसीसे श्रीवर्धमान स्वामीने पूर्वमें उत्तम संहननके धारी जिनकल्प आचरण परिणत मुनियोंके चारित्र सामायिकरूपमें एक प्रकारका कहा है। और पंचमकाल-के हीन संहननवाले स्थविरकल्पियोंमें वही चारित्र तेरह प्रकारका कहा है।

सामायिक संयममें निर्धारित क्षेत्र और नियत-अनियत कालमें प्रमाद्वश किये गये अनर्थको दूर करनेके लिए जो सम्यक् प्रतिक्रिया है अर्थात् इस दोषकी शुद्धिका उपाय वह छेदोपस्थापना चारित्र है। अथवा सर्वसावद्यके भेद करके त्याग करनेको छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। प्राणिहिंसासे निवृत्ति परिहारका अर्थ है। इससे विशिष्ट शुद्धि जिसमें हो वह परिहारविशुद्धि चारित्र है। जिसमें सूक्ष्म कषाय है वह सूक्ष्म साम्पराय चारित्र है। समस्त मोहनीय कर्मके उपशमसे या क्षयसे आत्मस्वभावमें अवस्थिति, उपेक्षालक्षण-वाला यथाल्यात चारित्र है। पूर्वचारित्रके धारियोंने मोहका उपशम या क्षय करके जिसे प्राप्त किया वह यथाल्यात चारित्र है। यथा (अथ) शब्द अनन्तरवाची है। सो समस्त

सामायिकच्छेवोपस्थापन संयमद्वयं प्रमत्ताप्रमतापूर्वानिवृत्तिकरणगुणस्थान चतुष्टयदोळमक्कु-मल्लि प्रमत्तगुणस्थानदोळ् देवगतियुताष्टाविद्यातप्रकृतिस्थानमुं देवगतितीर्थयुतनविद्याति प्रकृति-स्थानमुं बंधमक्कुमप्रमत्तसंयतगुणस्थानदोळमपूर्व्यकरणषष्ठभागपर्य्यंतं देवगतियुताष्टाविद्याति प्रकृति-स्थानमुं देवगतितीर्थयुतनविद्याति प्रकृतिस्थानमुं देवगरयाहारकयुत्राविद्यातमुं देवगति-तीर्थहारयुतैकविद्यातप्रकृतिस्थानमुं नाल्कुं बंधमप्पुवु । अपूर्व्यकरणचरमभागं मोदल्गों दु अनिवृत्ति-करणनोळमेकप्रकृतिस्थानं बंधमक्कुं । यथाख्यातसंयमदोळं सूक्ष्मसांपरायसंयमदोळं मुंदे पेळदपद ।

परिहारिवजुद्धिसंयमं प्रमत्ताप्रमत्तसंयतरोळेयक्कुमप्पुदिदं परिहारे नास्ति चरमपदं यंदितु पेळल्पट्दुदु । अल्लि देदगतियुताष्टाविज्ञति प्रकृतिस्थानमुं । देवगिततीत्थंयुतनविज्ञति-प्रकृतिस्थानमुं । परिहारिवजुद्धिसंयिम प्रमत्तनोळक्कुं । देवगितयुताष्टाविज्ञत्यादि चतुःस्थानंगळ- १० प्रमत्तपरिहारिवजुद्धिसंयिमयोळक्कुं । २८ । २९ । ३० । ३१ ।

परिहारिवजुद्धि संयमदोळु श्रेण्यारोहणमिल्लप्युदरिदं। चरमपदमेकप्रकृतिस्थानं बंधमिल्ल ॥

अंतिमठाणं सुहुमे देसाविरदीसु हारकम्मं वा । चक्ख्जुगले सन्वं सगसग णाणं व ओहिदुगे ॥५४८॥

. -

अंतिमस्थानं सूक्ष्मे देशाविरत्योराहारकाम्मंणवत् । चक्षुर्ध्युगळे सर्वं स्वस्वज्ञानवद-विधिद्विके ॥

शमानतरमाविर्भवतीत्ययं: । तथाख्यातमिति वा यथात्मस्वभावोऽवस्थितस्तथैवाख्यातत्वात् । तत्राद्यसंयमद्वये प्रमत्ते देवगितयुताष्टाविश्विकदेवगिततीर्थयुत । वित्रदिक्षेत्रशितके द्वे । अप्रमत्तापूर्वकरणषष्ठभागांते तद्द्वयं च देवगत्या- हारकद्विकद्वययुतित्रशत्कदेवगिततीर्थाहारयुतैकित्रशत्के च सप्तमभागेऽनिवृत्तिकरणे चैककं । परिहारिवशुद्धौ २० प्रमत्ताप्रमत्तयोः सामायिकोक्तानि द्वे चत्वारि, नात्र श्रेण्यारोहणाभावादेकैकमस्ति ॥५४७॥

मोहका उपशम या क्षय होनेके अनन्तर प्रकट होनेसे उसे अथाख्यात कहते हैं। अथवा उसे तथाख्यात भी कहते हैं। क्योंकि जैसा आत्माका स्वभाव है वैसा ही इसका स्वरूप कहा है।

इनमें से सामायिक और छेदोपस्थापना संयममें प्रमत्त गुणस्थानमें देवगति सहित अठाईस और देवगति तीर्थं कर सहित उनतीस ये दो बन्धस्थान हैं। अप्रमत्त और अपूर्व- २५ करणके षष्ठ भाग पर्यन्त उक्त दोनों तथा देवगति आहारकद्विक सहित तीस और देवगति, तीर्थं कर आहारकद्विक सहित इकतीस ये चार स्थान होते हैं। अपूर्वकरणके सातवें भाग और अनिवृत्तिकरणमें एक प्रकृतिक एक ही बन्धस्थान है इस तरह प्रथम दो संयमों में पाँच बन्धस्थान हैं।

परिहारिवशुद्धिमें प्रमत्त और अप्रमत्तमें सामायिकमें कहे दो और चार स्थान हैं। ३० यहाँ एकबन्धक स्थान नहीं है क्योंकि परिहारिवशुद्धिवाला श्रेणिपर आरोहण नहीं कर सकता ॥५४७॥

सूक्ष्मसांपरायसंयमदोळ् अंतिमस्थानमो देवंधमक्कुं। सू १। य । सं। यथारुयातचारित्र-बोळु केवलज्ञानवोळु पेळवंते नामकर्मबंधं शून्यमक्ष्कुं । वेशविरत्यविरत्योराहारककार्मणवत् देशविरतियोळाहारकदोळ्पेळदंते देवगतियुताष्टाविशति प्रकृतिस्थानमुं देवगतितीर्थयुतनवविशति-प्रकृतिस्थानम् बंधमप्रवृ । देश । २८ । २९ ॥ तिर्यंक्संज्ञिपंचेंद्रियपर्याप्तकरमंभूमिजवेशसंयतनोळ् ५ देवगतियुताष्टाविशति प्रकृतिस्थानमो देयक्कुं । दे । तिर्ध्यं । २८ ॥ अविरतियोळ् काम्मंणकाय-योगदोळ पेळदंते अद्यतन षट्स्थानंगळ बंधमप्पुत्रु । अविरति । २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० । ई अविरति चतुरगंतिजरोळमक्कुमप्पुवरिदं । नारकिमध्यादृष्टिसासादनिमश्रासंयतरोळं तिय्यंच-मिथ्यादृष्टि सासादन मिश्रासंयतरोळं मनुष्यमिष्यादृष्टि सासादनमिश्रासंयतरोळं देवमिण्यादृष्टि सासादनिमधासंयतरोळमसंयमभेयप्युदरिदमिलल नारकिमध्यादुष्टियोळ् पंचेंद्रियपर्ध्याप्तितिर्धंगा-१० तियुत नवविश्वतिप्रकृतिस्थानमुमुद्योतयुर्तित्रशत्प्रकृतिस्थानमुं। मनुष्यगतियुत नवविश्वति प्रकृति-स्थानमुं बंधमप्पूव । सासादननारकासंयमियोळ् निष्यादृष्टियोळे तंता स्थानद्वयमुं बंधमप्पुव । मिश्रनारकासंयमियोळ् मनुष्यगतियुत नवविश्वति प्रकृतिस्थानमोदे बंधमप्युदु । नारकासंयतासंयमि-योळु घर्माविमेघावसानमाद त्रिभूमिजरोळु मनुष्यगतियुत नवविशतिप्रकृतिस्थानम् मनुष्यगति-तीर्त्थयुर्तात्रशत्प्रकृतिस्थानमुं बंधमप्पुत्रु । शेषपृथ्वीज नारकाशंयतासंयमिगळीळु मनुष्यगतियुत १५ नवविंशतिप्रकृतिस्थानमो दे बंधमक् । तिर्धांगतिय मिण्यादृष्टि सर्वितिर्धंचासंयमिगळोळ त्रयोविशस्यादिषद्स्थानंगळ् वंधमप्पुवल्लि विशेषमुंटद।उदें दोडे पृथ्वीकायैकेंद्रियबादरसूक्ष्म-पर्याप्तापर्याप्तंगळ् मोदलागि सर्वें केंद्रियंगळ्ं विकलत्रयपर्याप्तापर्याप्त रं पंचेंद्रियापर्याप्तजीवंगळ् नरकगतिदेवगतियुताष्टाविशति प्रकृतिस्थानमं कट्टरेके दोडे पुण्णिदरं इगिविगळे ये दितेकेंद्रिय-

सूक्ष्ममांपरायसंयमे अंतिमस्थानं बघ्यते । यथाख्याते केवल्जानवन्तामबंध्रान्यं । देशविरते आहारक२० बद्वगित्युताष्टाित्शितिकदेवगितिशिथ्युतनविविशितके द्वे । तित्तरिश्च देवगित्युताष्टािविशितकमेव । अविरती कार्मणवदाद्यानि षट् । अत्र नारके मिथ्यादृष्टी सासादने च पंचेद्वियपयिष्ठितियगितयुतमनुष्यगितियुतनविशितिकक्षेत्रोतिकक्षेत्रोत्युतित्रविश्वेत्रतिक्षेत्रति कार्योत्युतित्रविश्वे तिच्च मनुष्यगितिशिथ्युतकोद्योतयुतित्रशत्के द्वे । मिश्रे मनुष्यगितयुतनविशितिकमेव । असंयते धर्मोदित्रये तिच्च मनुष्यगितिशिथ्युतविश्वातकं च । शेषपृथ्वीषु मनुष्यगितयुतनविशितिकमेव । तिर्यग्गती मिथ्यादृष्टी त्रयोविशितकादोनि षट् ।
तत्र पर्याप्तापर्याप्तसर्वैकविकलेद्वियेष्वपर्याप्तपंचेद्विये च, न च नरकगितदेवगितयुताष्टािवशितकं 'पृष्णिदरं विगि-

सूक्ष्मसाम्पराय संयममें अन्तका ही स्थान बँधता है। यथाख्यातमें केवलज्ञानकी तरह नामकर्मके बन्धका अभाव है। देशविरतमें आहारकवत् देवगित सिहत अठाईस और देवगित तीर्थंकर सिहत उनतीस ये दो स्थान हैं। देशसंयमी तियंचमें देवगित सिहत अठाईसका ही बन्ध स्थान है। अविरतमें कार्माणकी तरह आदिके छह स्थान हैं। नारकी मिध्यादृष्टि सासादन सम्यग्दृष्टीके पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगित सिहत या मनुष्यगित सिहत उनतीस, उद्योत सिहत तीस ये दो स्थान हैं। मिश्रमें मनुष्यगित सिहत उनतीसका ही बन्धस्थान है। असंयतमें धर्मादि तीनमें मनुष्यगित सिहत उनतीस और मनुष्यगित तीर्थंकर सिहत तीस ये दो हैं। शेष नरकोंमें मनुष्यगित सिहत उनतीसका ही स्थान है। तियंचगितमें मिध्यादृष्टिमें तेईस आदि छह हैं। किन्तु वहां पर्याप्त-अपर्याप्त सब एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियोंमें और अपर्याप्त

विकलत्रयसर्वजीवंगळोळं बंघयोग्यमल्तप्पूर्वारदं। तेजोवायुकायिकबावरसूक्ष्मपर्ध्यापायर्पत-जीवंगळ् मनुष्यगत्यपय्याप्त्रपंचींवशतिप्रकृतिस्थानमुमं कट्टरः। पर्याप्तमनुष्यगतियुत नवींवशति-प्रकृतिस्थानमुमं कट्टर । कारणमेने दोड "मणुबदुगं मणुवाऊ उच्चं ण हि तेउवाउम्मि" एदितु जिनदृष्टमप्युदिरदं । शेषमिण्यादृष्ट्यसंयमितिप्यंचरगळ् तिप्र्यगिति मनुष्यगतियुतमागि यथायोग्यं षद्स्थानंगळं कट्दुवर । तिय्यंचसासादनासंयिमगळ् नियमदिदं संज्ञिपंचेंद्रिय पर्याप्ततियंच नेयक्कुमा जीवं प्रथमीपशमसम्यवत्वमं स्वीकरिसि असंयतनक्रुमथवा देशव्रतमुमं प्रथमीपशम सम्यक्त्वमुमं युगपत्स्वीकरिसि देशव्रतियक्कुमागियुमा ईव्धरमनंतानुबंधिकषायोदयदिवं सासादन-नक्कुमा जोवनोळ् तिर्घंग्गतियुत नवविंशतित्रकृतिस्थानमुमुद्योतयुत्रिशत्त्रकृतिस्थानमुं मनुष्यगति-युतनविंक्तित प्रकृतिस्थानमुं देवगतियुताष्टाविक्तिप्रकृतिस्थानमुं बंधमप्पूव् । मी सासादनासंयमि-जीवंग मरणमादोड नरकगतिवर्जिजतमागि शेषतिय्यंगतियोळं मनुष्यगतियोळं देवगतियोळं १० सासादनासंयिमयुत्कृष्टिदं समयोनषडावलिकालपर्यंतमुं जघन्यदिमेकसमयं सासादनासंयिम-गळप्परिलल तिय्यंचसासादनरप्पोडे 'ण हि सासणो अपुण्णे साहारण सुहुमगे सु ते उदुगे' ये दिति-नितुं स्थानंगळोळ पुरुदुवरल्लं । शेषैकेंद्रियविकलत्रयपंचेंद्रियसंस्थसंज्ञि नीवंगळोळपुरुदुग्-। मल्लि एकेंद्रियविकलत्रय पंचेंद्रियसंज्ञ्यसंज्ञिजीवंगळोळ पुट्टिवसासावननुं नरकगतिवेवगतियुताष्टाविंशति प्रकृतिस्थानमं कट्दुवनल्लं। जारीरपर्धाप्ति नेरयद मुन्नमा सासादनत्वं पोगि नियमिंद मिथ्या- १५ दृष्टियेयक्कु । मिण्यादृष्टिगुणस्थानदोळ् पर्वाप्तियिदं मेलल्लदे नरकगतियुताष्टाविशकितिन स्थानं बंधमित्ल ।

विगले' इति तेषु तदबंघात्। नापि बादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्ततेजोवायुषु मनुष्यगत्यपर्याप्तयुतपंचिकातिक-पर्याप्तमनुष्यगतियुत्तनविंशतिके 'मणुवदुगं मणुवाऊ उच्चं णिह तेउ वाउम्मीति तेषु तद्बंधिनषेघात्। प्रथमी-पश्मसम्यव्दवं तद्युतदेशव्रतं वा विराध्य जातसासादनस्तिर्यङ् तिर्यग्गतियुत्तमनुष्यगतियुत्तनविंशतिकोद्योतयुत- २० त्रिशत्कदेवगितयुताष्ट्राविशतिकानि बद्दनाति। मरणे नरकर्त्रजितगतिषूत्कृष्टेन समयोनषडाविश्वकालं जघन्येनैक-समयं सासादनस्तिर्यङ् तदा 'णिह सासणो अपूण्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुगे' इति शेषैकेदियविकलत्रयसंत्रय-संत्रयेव नरकगतिदेवगतियुताष्ट्राविशतिकमबद्दन् शरीरपर्याप्तेः प्राक् सासादनत्वं त्यवत्वा नियमेन मिथ्यादृष्टि-

पंचेन्द्रियमें नरकगति, देवगति सहित अट्टाईसका स्थान नहीं है; क्योंकि 'पुण्णिदरं विगि-विगले'के अनुसार वहाँ उसका बन्ध नहीं होता। तथा बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त-अपर्याप्त- २५ तेजकाय, वायुकायमें मनुष्यगति अपर्याप्त सहित पच्चीसका और पर्याप्त मनुष्यगति सहित उनतीसका बन्ध नहीं होता। क्योंकि उनमें उनके बन्धका निषेध है।

प्रथमोपशम सम्यक्त्व और उससे युक्त देशव्रतकी विराधना करके सासादन हुआ तिर्यंच, तिर्यंचगित या मनुष्यगित सिहत उनतीस और उद्योत सिहत तीसका तथा देवगित सिहत अठाईसका बन्ध करता है। मरण होनेपर नरकगितके बिना अन्य गितयों में उत्कृष्ट्रसे ३० एक समय हीन छह आवली और जघन्यसे एक समय पर्यन्त अपर्याप्तद्शामें सासादन होता है। अतः सासादन तिर्यंच 'ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुगे' इस वचनके अनुसार एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, संज्ञी-असंज्ञी जीव ही अपर्याप्त सासादन होता है। सो

असंज्ञिसंज्ञिन्नीवंगळ्गे देवगितयुताष्टाविशितप्रकृतिस्थानमेके बंबमिल्लं वृ पेळवरेकं दोडे 
"मिन्छ बुगे देवचऊ तित्थं ण हि अविरदे अत्थ एंदिता असंज्ञिसंज्ञितिष्यंचसासावननोळं देवगितयुताष्टाविशित प्रकृतिस्थानमुं बंधमिल्लं दितु निश्चइसुबुदु । संज्ञिपंचेंद्रियपर्थाप्तितिष्यंचने मिश्चतिष्यंचासंयमियप्युवरिदं । देवगितयुताष्टाविशित प्रकृतिस्थानमनो देने कट्टुगुमेकं दोडे सासावन५ गुणस्थानदोळे तिष्यंगितिगं मनुष्यगितगं बंधव्युन्छित्तियक्कुमें ते दोडे "उविष्मछण्णं च छिदी
सासणसम्मे हवे णियमा" एंदितु पेळल्पट्टुवरिदं । असंयतिष्यंचासंयमियोळ्च देवगितयुताष्टाविश्वित प्रकृतिस्थानमो दे बंधमक्कुमेकं दोडे 'तिरिये ओघो तित्थाहारूणा' ये दु तीर्थाहारकद्वयबंधं निषेधिसल्पट्टुवप्युवरिदं । मिथ्यादृष्टिमनुष्याऽसंयिमयोळ्च अपर्याप्तमनुष्या संयिमये दुं
पर्याप्तमनुष्यासंयमिये दितु मनुष्यिम्थयादृष्टिमनुष्याऽसंयिमयोळ्च अपर्याप्तमनुष्या संयिमये दुं
पर्याप्तमनुष्यासंयमिगळ्च नरकगितदेवगितयुताटाविशित प्रकृतिस्थानं पोरगागि शेषितिर्यंग्मनुष्यगितयुत
त्रयोविशत्यादि षट्स्थानंगळं कट्टुवरु । पर्याप्तमनुष्य मिथ्यादृष्ट्यसंयिमगळ्चमा अष्टाविशति
प्रकृतिस्थानयुतमागि यथायोग्यं त्रयोविशत्यादि षट्स्थानंगळं चतुर्गितयुतमागि कट्टुवरु ।
सासादनमनुष्यासंयमिगळेववरुगळ् "चदुगविमिन्छो सण्गी पुण्णो गढभजविसुद्धसागारो । पढमुव-

भूत्वा पर्याप्तेरुपरि बध्नाति । संज्ञयसंज्ञिनाविष तत्कथं न बध्नतः ? 'मिच्छदुगे देवचऊ तित्थं णहीति अस्मिन् । सासादने तयोरिष तदघटनात् । तिर्योग्भिश्रोऽसंयतो वा संज्ञिप्याप्ति एव तन्मिश्रे देवगतियुताष्टाविज्ञतिकमेव 'खबरिमछण्हं च छिदी सासणसम्मे' इति तिर्यग्मनुष्यगत्योरस्य बंधाभावात् । तदसंयतेऽपि तदेव तिर्यंग्जोवे तीर्थाहाराणामबंधात् । मनुष्ये मिथ्यादृष्टौ लब्ध्यपर्याप्ते नरकगतिदेवगतियुताष्टाविज्ञतिकवर्जिततिर्यंग्मनुष्यगति- युतत्रयोविज्ञतिकादीनि षद् । पर्याप्ते चतुर्गतियुतानि तानि षद्, चदुगदिमिच्छो सण्णीत्यादिसामग्रीसंपन्नः

नरकगित या देवगित सिहत अट्ठाईसका बन्ध न करके शरीर पर्याप्तिके पूर्व ही सासादनपने-२० को छोड़ नियमसे मिध्यादृष्टि होकर पर्याप्त होनेपर ही नरकगित अथवा देवगित सिहत अट्ठाईसके स्थानको बाँधता है।

शंका- संज्ञी और असंज्ञी भी अठाईसके स्थानको क्यों नहीं बाँधते ?

समाधान—'मिन्छदुगे देवचऊ तित्थं ण हि' इस आगम वचनके अनुसार सासादनमें संज्ञी-असंज्ञीके भी अठाईसका बन्ध नहीं होता।

मिश्र और असंयत गुणस्थानवर्ता तिर्यंच संज्ञी पर्याप्त ही होता है। सो मिश्रमें तो देवगित सिहत अठाईसको ही बाँधता है। क्योंकि 'उविरम छण्हं च छिदी' इत्यादि वचनके
अनुसार तिर्यंचगित और मनुष्यगितमें उसके बन्धका अभाव है। तथा असंयतमें भी वही
स्थान बँधता है क्योंकि तिर्यंचके तीर्थंकर और आहारकका चन्ध नहीं होता। मनुष्यगितमें
मिश्यादृष्टि छब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यके तो नरकगित देवगित सिहत अठाईसके बिना तेईस
अादि छह स्थानोंका बन्ध होता है। और पर्याप्त मनुष्यके चारों गित सिहत छहों स्थान
बँधते हैं।

तथा 'चदुगति मिच्छो सण्णी' इत्यादि सामग्रीसे सम्पन्न जीव करणछिधके अन्तिम समयमें दर्शनमोहका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वी हुआ या प्रथमोपशम सम्यक्त्व

सम्मं गेण्हिव पंचमवरलिद्ध चरिमिन्ह ॥" एंदिती सामग्री विशेषविशिष्ट मनुष्यिमध्यादृष्टिकरण-त्रयस्वरूपपंचम लिब्बपरिणतनिवृत्तिकरणचरमसमयदोळ् दर्शनमोहनीयमनुपर्शामिस प्रथमोप-शमसम्यक्त्वमनसंयताि चतुरगुंणस्थानंगळोळाउदानुमों दु गुणस्थानदोळु यथायोग्यमप्पुदरोळ स्वीकरिसि कथंचिदनंतानुबंधिकषायोदयदिवं सम्यक्त्वमुमं सम्यक्त्वदेशव्रतमुमं सम्यक्त्व-महाव्रतमुमं कडिसि सासादनसम्यग्दुष्टचसंयमियक्कु मेक दोडनंतानुबंधिकषायक्के दर्शन-विधानमुंटंतदिकल्लप्पुर्दारदं प्रशस्तोपशमदिनिरुत्तिर्दृनंतानुबंधि-मोहक्कंत प्रशस्तोपशम कषायोदयमुभयप्रतिबंधियप्युदरिवं । अंतप्य मनुष्यसासादनासंयमि पंचेंद्रियपर्याप्ततिर्यंगातियुत-मागि नवविश्वति प्रकृतिस्थानमुमनुद्योतयुर्तात्रश्चरप्रकृतिस्थानमुमनित् तिर्यंग्गतियुतमागि द्विस्थान-मनेकट्दुगुमेक दोड मिण्यादृष्टियोळेकेंद्रियविकलत्रयंगळगं बंधव्युच्छित्तियादुवप्युवरिदं। मत्तमा मनुष्यसासादनासंयमिमनुष्यगति पर्याप्तयुतनवविशतिप्रकृतिस्थानमुमं देवगतियुताष्टाविशति १० प्रकृतिस्थानमुमं कट्दुगुमी मनुष्यसासादनासंयमिगं मरणमादुवादोडं नरकगति पोरगागि मुरुं गतिगळोळ पुट्दुगुमल्लि तिय्यंग्मनुष्यगतिगळोळ पुट्दुवर्ड "ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुगे" एदितिनितुं स्थानंगळोळ पुटुनप्पुदिसम्बं बिट्दु शेष तिर्थंग्मनुष्य गतिगळोळ पुट्दुगुमा तिर्यंग्मनुष्यसासादनासंयमिगळ नरकगतिपुताष्टाविंशतिस्थानमं "मिच्छदुगे देवचऊ तित्थं ण हि अविरदे अत्थि" एंदितु वेवगतियुताष्टाविज्ञतिस्थानमुमं कट्टरपुर्वीरवमा स्थानं पोर- १५ गागि स्वगुणस्थान कालमेन्नवर मंनेवरं नवविंजत्यादि द्विस्थानंगळने कट्टुवर । मनुष्यतिय्यंच-सासादनासंयमिगळिंगे मरणमागि देवगतियोळपुट्टिदरादोडमिल्लयुमा नवविशत्यादि द्विस्थानंगळने कट्दुवर । स्वगुणस्थानकालं पोवि बिळक्क मिण्यादृष्टिगळागि शेषमिश्रकालदोळ् अष्टाविश्वति

करणलिक्षचरमसमये दर्शनमोहमुपशमय्य प्रयमोपशमसम्यक्त्वं तत्सिहतदेशव्रतं तत्सिहतमहाव्रतं वा प्राप्य तत्कालांतर्मुहूर्ते एकसमयतः षडावल्यंतेषु कालेष्वेकिस्मिन्नविशष्टेऽनंतानुबंधिनामप्रशस्तोपशांतानामन्यतमोदयेन २० लब्धगुणं हत्वा जातसासादनः एकविकलेंद्रियाणां मिथ्यादृष्टावेव बंधात् पृंचेद्रियपर्याप्तिविर्यग्मनुष्यगतियुतनव-विश्वतिकोद्योतयुतिश्वात्कदेवगितयुताष्टाविश्वतिकानि बद्दनाति । मरणे तिर्यङ् मनुष्यो देवो वा सासादनकाले नवविश्वतिकादिद्वयं, न च नरकगितदेवगत्यष्टाविश्वितकं । तत्काले परिसमाप्ते मिथ्यादृष्टिर्भूत्वा शेषिमश्रकाले

सहित देशवती या महावती हुआ। उसके उपराम सम्यक्त्वके अन्तर्मुहूर्त कालमें एक समयसे लेकर छह आवली काल रोष रहते अनन्तानुबन्धी कषायका अप्रशस्त उपराम हुआ था सो उसमें-से किसी एक क्रोधादि कषायका उदय होनेसे प्रथमोपराम सम्यक्त्वका घात करके सासादन गुणस्थानवर्ती हुए मनुष्यके एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियका बन्ध तो मिध्यादृष्टिमें ही होता है अतः पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंचगित अथवा मनुष्यगित सिहत उनतीसका स्थान या उद्योत सिहत तीसका स्थान या देवगित सिहत अठाईसका स्थान बँधता है। मरनेपर तिर्यंच, या मनुष्य या देव जबतक अपर्याप्त दशामें सासादन रहते हैं तबतक तो उनतीस या ३० तीस दोका ही बन्ध करते हैं, नरकगित या देवगित सिहत अठाईसको नहीं बाँधते। सासादनका काल पूर्ण होनेपर मिध्यादृष्टि होकर जबतक निवृत्यपर्याप्त रहते हैं तबतक अठाईसके बिना पच्चीस आदि पाँच स्थानोंको बाँधते हैं। और पर्याप्त होनेपर अठाईस

प्रकृतिस्थानं पोरगागि पंचिवशत्यादिपंचस्थानंगळं पर्ध्याप्तियोळमंते कट्टुवर । मनुष्यगतिय निश्रासंयमि देवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्टुगु मेकं दोडुवरिम "छण्हं च छिदी सासण सम्मे हदे णियमा" एंदितु मनुष्यदिकमुं सासादनासंयमियोळे बंधव्यृष्छित्तियादुदप्युदरिदं ।

मनुष्यासंयतासंयिमगळोळु वेवगितयुताष्टाविंशतिप्रकृतिस्थानमं सामान्यमनुष्यासंयतासंय
पिनाळप्य कर्म्मभूमिजमनुष्यरं चरमांगरुगळुं भोगभूमिजा संयतासंयिमगळुं कट्टुबर । वेवगितयुत तीर्ष्युतनविंवरित प्रकृतिस्थानमं गर्डमांवतरण जन्माभिषेककल्याणद्वययुततीर्ष्यंकर कुमाररुगळुं तृतीयभववोळु तीर्त्यंकरकण्यप्य मनुष्यासंयतरुगळुं केविलद्वय श्रीवावोपांतवोळुं षोडकाभावनाबर्लावं तीर्त्यंकरनामकमं बंधमं प्रारंभिसिद्दं बद्धनरकायुद्देवायुष्यरुगळुं मत्तं गर्डभावतरण कल्याणमुं जन्माभिषेककल्याणमुं रहितमागि तद्भववोळे तीर्त्यंकरागलवेडिद्दं चरमागर गळप्य । तीर्त्यंसत्कर्मासंयतासंयमिगळुं कट्टुवर । गर्डभावतरणकल्याणपुरःसरं नरकगित वेवगितगिळवं बरित्वं तीर्त्यंसत्कर्मारुगळु विग्रहगितयोळं मिश्रकालवोळं वेवगितयुत्त नवविंशितस्थानमं कट्टुवर । तीर्त्यंसत्कर्मारुगळप्य नारकवेवासंयतरुगळु स्वायुः क्षयमागुत्तं विरलु तीर्त्यंकरल्ळबन्यमनुष्यरुखरुग्वरितं । वेवासंयमिगळुं चतुरगुंणस्थानर्वात्तगळप्यतिल्ल मिथ्यादृष्टि वेवासंयमिगळुं पर्यात्तपय्यावृष्टिवेवासंयमिगळुं चतुरगुंणस्थानर्वात्तगळप्यतिल्ल मिथ्यादृष्टि वेवासंयमिगळुं पर्यात्तमिथ्यावृष्टिवेवासंयमिगळुं चतुरगुंणस्थानर्वात्तगळप्यत्ति मिथ्यादृष्टि वेवासंयमिगळुं पर्यात्तमिथ्यावृष्टिवेवासंयमिगळुं चतुरगुंणस्थानर्वात्त्यप्रयाप्तितिर्यंगतिय्वगतिय्त्तिय्वात्तिय्वात्तिय्वात्तिय्वात्तिय्वात्तिय्वात्तिय्वात्यात्तिय्वात्तिय्वात्तिय्वात्तिय्वात्त्वम्यान्तिय्वात्त्वम्यान्तिय्वात्वमुमं वर्वेदियपर्याप्तितिर्यंगतिय्वानमुमं कट्टुवर । सानत्कु-

विनाष्टाविशतिकं पञ्चविशतिकादीनि पंच। पर्याप्ती तु अष्टाविशतिकमिष। कर्मभोगभूमिमिश्रासंयतौ देवगत्यष्टा-विशतिकमेव नरकतियंग्गत्योः सासादने बंधच्छेदात्। विग्रहगिततीर्थंकृत् मिश्रतीर्थंकृत् गर्भतीर्थंकृत् जन्म-२० तीर्थंकृत् कुमारतीर्थंकृत् बद्धदेवनरकायुः प्रारम्थतद्वंषः तत्सत्त्वचरमांगश्च देवगिततीर्थयुतनविशितिकं, देवः पर्याप्तो मिश्यादृष्टिः भवनत्रयसौधर्मद्वयजः एकेन्द्रियपर्याप्तितिर्यग्गतियुत्तपंचिशितकातपोद्योतयुत्तषड्विशितक-पंचेन्द्रियपर्याप्तितिर्यग्मनुष्यगतियुतनवविशतिकतिर्यग्गत्युद्योतयुतित्रशत्कानि, सानत्कुमारादिदशकल्यजः मनुष्य-

सहित छह स्थानोंको बांधते हैं। कमभूमिका मनुष्य मिश्र और असंयत गुणस्थानमें देवगति सहित अठाईसका ही बन्ध करता है क्योंकि नरकगति और तियंचगतिके बन्धकी व्युच्छित्ति २५ सासादनमें ही हो जाती है।

तीर्थंकर यदि विप्रहगितमें हों, या निर्वृत्यपर्याप्त अवस्थामें हों, या गर्भावस्थामें हों, या जन्म अवस्थामें हों या कुमार अवस्थामें हों, या जिसके पूर्वमें नरकायु या देवायुका बन्ध हुआ है और पीछे तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ किया है ऐसा जीव, या तीर्थंकरकी सत्ताका धारी चरम शरीरी मनुष्य असंयत गुणंस्थानमें देवगित तीर्थंकर सिहत उनतीसका ३० ही स्थान बाँधता है।

देवगतिमें भवनत्रिक और सौधर्म युगलका पर्याप्त मिध्यादृष्टि देव एकेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगति सहित पचीसका या आतप उद्योत सहित छब्बीसका या पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंच या मनुष्यगति सहित उनतीसका या तियंच उद्योत सहित तीसका, इस प्रकार चार स्थानों-

माराबि बज्ञकल्पक मिथ्यादृष्टिवेवासंयिमगळ नविव्यक्तियं मनुष्यित्यंगितयुत्तमागियुं त्रिज्ञत्य-कृतिस्थानमं तिय्यंगित्युद्धोतयुत्तमागि कट्टुवर । आनताविकल्पक मिथ्यादृष्टिगळं नवग्रैवेयक मिथ्यादृष्टिगळं मनुष्यगतियुत नविव्यतिस्थानमनो वने कट्टुवर । निर्कृत्यपय्योप्तिमध्यादृष्टि-वेवकंळ्गं पेळल्पबृगुमें ते वोडे—मनुष्यलोकप्रतिबद्धक्षचन्यमध्यमोत्कृष्ट त्रिज्ञद्भोगभूमिसमुद्भूत-तिय्यंगमनुष्यिमध्यादृष्टिगळं मानुषोत्तराचलापरभागाद्धंपुष्करद्वोपमावियागि स्वयंप्रभावलार्थानिभागस्वयंभूरमणद्वोपाद्धंपय्यंतमाव जघन्यतिय्यंग्भोनभूमिसंज्ञिपंचेद्विय तिय्यंग्मध्यादृष्टि-जीवंगळ् षण्णवतिकुमानुष्यद्वोपंगळ कुमानुष्यरुपळ्ं नियमविवं वेवायुष्यमं स्वस्थितिनवमासाव-शेषमावागळ्डापकर्षगळोळे येल्लयानुमो दुन्निभागावशेषमावागळ्डा कट्टि भुष्यमानायुःस्थितिभय-वर्शवं भवनत्रयवेवक्कंळोळं कल्पस्त्रीयरोळं मिथ्यादृष्टिगळागि पृट्टि यावच्छरोरमपूष्णं तावत्कालं निक्कृत्यप्र्यप्ति प्रध्यादृष्टिवेवासंयिमगळप्पर । इल्लिगं प्रस्तुतगाथासूत्रमिद्धः—

सन्वद्वोत्ति सुदिद्वी महत्वई भोगभूमिजा सम्मा।

सोहम्मदुगं मिच्छा भवणितयं तावसा य वरं ॥—त्रि० सा० ५४६ गा०।

एंदितु भोगभूमिजमिण्यादृष्टिगळं तापसरुगळं वरमुत्कृष्टिदिवं भवनत्रयदोळु पुट्दुबरप्पु-दरिवं शेषत्रिगतिजरागरं बुदत्थं । मत्तं मनुष्यक्षेत्रप्रतिबद्धकर्मभूमिभरतेरावतिवदेहंगळ संजि-

तिर्यंगितियुतनविवातिकतिर्यंगित्युद्योतयुतित्रहारके । ज्ञानतादिकल्पनवग्रैवेयकजः मनुष्यगितयुतनविवातिकमेव । मनुष्यलोकप्रतिबद्धित्रशाद्भोगभूमितिर्यंग्मनुष्यः मानुषोत्तरास्त्वयंप्रभावलातरालवित्रज्ञचन्यतिर्यग्भोगभूमिसंज्ञितिर्यं स्विष्णिवतिकुमानुष्यद्वीपकुमानुष्यश्च नियमेन देवायुष्यं स्विस्थितिनवमासावहोषेऽष्टापकर्षेषु क्ववितित्रभागावहोषे बद्ष्वा भुज्यमानायुः स्थितिक्षयवहोन भवनत्रये कल्पस्त्रीषु वा मिथ्यादृष्टिर्भूत्वोत्पद्य यावच्छरीरमपूणं तावत् निवृत्त्यपर्याप्तो भवति । अत्र प्रस्तुतगाथा—

सव्बट्टोत्ति सुदिद्वी महव्वई भोगभूमिजा सम्मा । सोहम्मदुगं मिच्छा भवणितयं तावसा य वरं ॥१॥

को बाँधते हैं। और सानत्कुमार आदि दस स्वर्गों के देव मनुष्य या तिर्यंचगति सहित उनतीसका या तिर्यंचगति उद्योत सहित तीसका बन्ध करते हैं। आनतादि स्वर्ग और नी प्रैवेयकों के देव मनुष्यगति सहित उनतीसके स्थानको बाँधते हैं।

आगे देवोंके निर्वृत्यपर्याप्त अवस्थामें बन्ध कहते हैं। अतः देवोंमें कौन कैसे उत्पन्न होता है यह कहते हैं—

मनुष्यलोक सम्बन्धी तीस भोगभू मियोंके तियँच और मनुष्य तथा मानुषोत्तर और स्वयंप्रभ पर्वतके मध्यवर्ती असंख्यात द्वीप देसमुद्र सम्बन्धी जघन्य तियँच भोगभू मिके संज्ञी तियँच तथा लवण और कालोद समुद्रोंके लियान बे द्वीपवासी कुमनुष्य नियमसे अपनी आयुक्ते नी महीने शेष रहनेपर आठ अपकर्षों में से किसी एक में त्रिभाग शेष रहनेपर देवायुकी बाँधकर मुख्यमान आयुक्ती स्थितिका क्षय होनेसे भवनित्रक में अथवा कल्पवासी स्त्रियों में मिध्यादृष्टि होकर उत्पन्न होते हैं और जबतक शरीर पर्याप्तिपूर्ण नहीं होती तबतक निर्वृत्य-पर्याप्त रहते हैं। इस विषय में प्रासंगिक गाथा कहते हैं—

महात्रती सम्यादृष्टी सर्वार्थसिद्धि तक उत्पन्न होते हैं। भोगभूमिया सम्यादृष्टी

पंचेंद्रियपर्याप्तितियेंच भद्रमिश्यादृष्टि जीवंगळं स्वयंभूरमणद्वीप स्वयंप्रभाचलापरभागार्ढंद्वीप-वोळं स्वयंभूरमणसमुद्रवोळं लवणकाळोवसमुद्रंगळोळं केलवु संज्ञिपंचेंद्रियपर्याप्तस्थलचरखचर जलचरभद्रमिश्यादृष्टितिय्यंचरुगळं मतं मनुष्यक्षेत्रप्रतिबद्धकर्म्भूमिभरतेरावतविवेहंगळोळ् -पञ्चपृष्पफलभोजिगळ् मकामिनर्ज्ञराबालपांसि देवस्य "एंवितेकवंडि त्रिवंडि मिश्यातपद्दचरण-परिणतरुगळं कायक्लेद्वाचरणंगिळवं केलंबर स्वस्व विद्युष्यमुसार्रिवं वेवायुष्यमं किट्ट भुज्य-मानमनुष्यायुष्यक्षयवद्यावदं मृतरागि भवनत्रयं मोवल्गो इत्कृष्टिविद्यम्बपुतकल्पप्रयातं पृट्टि यावच्छरीरमपूष्णं तावत्कालप्रयातं मिश्यादृष्टिनिद्यंत्यपर्याप्तवेवासंयमिगळप्परः। इत्लि अकाम-निर्ज्ञरे ये बुदु बंधनिवं चार निरोधमकाममं बुदु । बंधनंगळोळ् क्षुत्पिपासानिरोधब्रह्मचर्यः १० भूशयन मलधारणपरितापादिगळे बुदत्थमदिरं बयसुव वेदनाविपाकलक्षणनिर्ज्ञरणमल्तप्पु-वरिदमकामनिर्ज्जरेये दु पेळल्पट्दुदु । बालपंगळे बुदु मिश्यादर्शनोपेतंगळ् -। मनुपायकायक्लेश-प्रचुरंगळ् निष्कृतिबहुलद्यतधारणंगळ्मप्पुवी बालतपंगळं तप्परोळे वोडिल्लिं प्रस्तुतगाथा-सूत्रंगळ् :—

चरया य परिव्याजा बह्योंतच्चुदपदोत्ति आजीवा । अणुदिस अणुत्तरादों चुदा ण केसवपदं जांति ।।—[त्रि. सा. ५४७ गा.]

मिथ्यादृष्ट्यो भोगभूमिजास्तापसाश्च वरमुत्कृष्टेन भवनत्रये उत्पद्यंते नान्यत्र । भरतैरावतिवदेहजाः स्वयंभूरमणद्वीपापरार्धतत्समुद्रलवणोदकालोदजाश्च केचित् जलस्थलखचरसंज्ञिपयिष्तभद्रमिथ्यादृष्ट्यः उपशमब्रह्य-चयािकतवानप्रस्थाः एकजिटशतजिटसहस्रजिटनग्नां इकांजीभिक्षुकंदमूलपत्रपुष्पफलभुजः अकामनिर्जरा एकदंडि-त्रिदंडिमिथ्यातग्रश्चरणपरिणताश्च कायक्लेशाचरणैः केचित् स्वस्वविशुद्धचनुसारेण भवनत्रयाद्यच्युतांत-२० मुत्पद्यंते । अकामैः अनभिल्यतिः बंघनेन क्षुत्पिपासानिरोधब्रह्मचर्यभूषयनमलघारणपरितापादिभिनिर्जरा अकामनिर्जरत्युच्यते । मिथ्यादर्शनोपेताः अनुपायकायक्लेशप्रचुराः निकृतिबहुलव्रतघराः बालतपसः । तदुत्पत्ति-प्रस्तुतगाथासूत्रं—

सीधर्मयुगलमें उत्पन्न होते हैं। और मिध्यादृष्टि भोगभूमिया तथा उत्कृष्ट तापसी भवनित्रकमें उत्पन्न होते हैं। अन्यत्र उत्पन्न नहीं होते।

भरत-ऐरावत-विदेहमें उत्पन्न हुए, तथा स्वयंभूरमण द्वीपके अपरार्ध, स्वयंभूरमण, लवणोद कालोद समुद्रोंके वासी कोई जीव थलचर, नभचर, संज्ञी पर्याप्त मिध्यादृष्टि, तथा उपशम ब्रह्मचर्य सहित वानप्रस्थ, तथा एकजटी, शतजटी, सहस्रजटी, नग्नाण्डक, कांजी भक्षण करनेवाले, कन्दमूल पत्र पुष्प फलके खानेवाले, अकामनिर्जरा करनेवाले, एकदण्डी, त्रिदण्डी, मिध्यातपश्चरण करनेवाले कायक्लेशरूप आचरणके द्वारा अपनी-अपनी विशुद्धिके अनुसार भवनत्रयसे लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्न होते हैं। अकाम अर्थात् अपनी इच्लाके बिना बन्धनमें पड़नेपर भूख-प्यासको सहना, ब्रह्मचर्य धारण करना, पृथ्वीपर सोना, मलधारण, परिताप आदिके द्वारा जो निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा है। मिध्यादर्शन सहित और मोझ उपायरहित, बहुत कायक्लेश पूर्वक कपटरूप व्रत धारण करना बालतप है। इस विषयमें प्रासंगिक गाथा कहते हैं—

चरकरं वर्ड नग्नांडर । परिवाजकरं बोडकवंडित्रिवंडिगळिवग्गंळ कुन्द्रिवं भवनत्रयं मोदलो हु ब्रह्मकलपपियंतं पुद्दुवर । बाजीवा कांजिभिक्षुगळ कुन्द्रिवं भवनत्रयं मोदलो हु अच्युतकलपपियंतं पुद्दुवर । अनुविश्चानुत्तरिवमानंगळिवं वंदवग्गंळु नव वासुदेव प्रतिवासुदेवराणि पुट्टरेकं बोडवग्गंळु द्विचरमांगरप्पुवरिदमी नरकगामिगळाणि पुट्टरें बुवत्यं । मत्तं सादि अनादि अभव्यरें ब त्रिविधमिष्याद्दृष्टिळ् अहं च्छूतमहं ल्लिगवंतरुगळ् अनशनावमोवय्यं वृत्तिपरिसंख्यान ५ रसपरित्याग विविक्तशयनासन कायक्लेशमं ब बाह्यषड्विधतपश्चरणनिरतरं त्रिकालदेववंदनादि समेतरुगळपरं दर्शनमोहचारित्रमोहधातिकम्मोंवयसद्भावमुळळवग्गंळ उपशमब्ह्यचर्यावि समेतरुगळपरं वर्शनमोहचारित्रमोहधातिकम्मोंवयसद्भावमुळळवग्गंळ उपशमबृह्यचर्यावि समेतरुमळ केलंबर मनुष्यरुगळ मिथ्यावृष्टि द्वव्य महाव्रतिगळपरिमग्रेवेयकपय्यंतमुत्कृष्टावंद मेकत्रिशस्तागरोपमवेवायुःस्थितिबंधमं माडि भुज्यमानमनुष्यायुःक्षयवशांवदं मृतरागि पोगि नवग्रेवेयकंगळोळ यथायोग्याहामद्ररुगळ मागियं पुट्टि यावच्छरीरमपूर्णं तावत्काळं निव्वृत्यपर्याम १० मिथ्यादृष्टि वेवासंयमिगळप्पर्राल्ठकं मेलणनुविशानुत्तरिवमानंगळोळ मिथ्यादृष्टिगळ पोगि पुट्टु वरु मिल्लल्लियं मिथ्यात्वकम्मोंदयमुमिल्ल मिल्लिगुपयोगिगाथासूत्रमिद्र :—

णरितरिय देसअयदा-उक्कस्सेणच्चुदोत्ति णिग्गंथा। ण अयददेस मिच्छ। गेवेज्जंतोत्ति गच्छंति।।—[ त्रि. सा. ५४५ गा. ]

चरया य परिव्वाजा बह्योत्तच्चुदपदोत्ति आजीवा। अणुदिसअणुत्तरादो चुदा ण केसवपदं जंति॥१॥

१५

चरकाः नग्नांडाः परित्राजकाः एकत्रिदंडिनः एते उत्कृष्टेन भवनत्रयादिब्रह्मकल्पांतमृत्पद्यंते । आजीवाः कांजीभिक्षवः उत्कृष्टेन भवनत्रयाद्यच्युतांतमृत्पद्यंते । अनुदिशानुत्तरिवमानागताः द्विचरमांगत्वात् वासुदेवप्रतितासुदेवेषु नरकगामिषु नोत्पद्यंते । साद्यनाद्यभव्यिमध्यादृष्टयः अर्हच्छुतिलगघराः बाह्मषड्विधतपो-निरतास्त्रिकालदेववंदनादिसमेताः दर्शनचारित्रमोहघातिकमीदयाः उपशमब्रह्मचर्यादिसमेताः केचिद् द्रव्यमहान्त्रताः उपरिमग्रवयकांतमृत्यद्यंते न तत उपरि । अत्रोपयोगिगाया सूत्रं—

णरितरियदेसअयदा उक्कस्सेणच्चुदोत्ति णिग्गंथा। णरअयददेसमिच्छा गेवज्जंतोत्ति गच्छंति॥१॥

चरक अर्थात् नग्नाण्डक, परित्राजक अर्थात् एकदण्डो त्रिदण्डो संन्यासी, ये उत्कृष्टसे त्रह्मोत्तर स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्न होते हैं। आजीवक अर्थात् कांजीका आहार करनेवाले भिक्षु उत्कृष्टसे अच्युत स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्न होते हैं। अनुदिश अनुत्तर विमानवासी देव द्विचरम शरीरी होते हैं अतः मरकर नरकगामी नारायण प्रतिनारायण आदि नहीं होते। सादि वा अनादि अभव्य मिध्यादृष्टि जो अहन्तके द्रव्यिलंगके धारी होते हैं, छह प्रकारके बाह्य तपमें मग्न रहते हैं, त्रिकाल देववन्दना आदि किया करते हैं, किन्तु जिनके दर्शनमोह चारित्रमोह नामक घातिकर्मका उद्य रहता है, उपशम ब्रह्मचयं आदि सहित होते हैं ऐसे द्रव्यिलंगी उपरिम प्रवेयक पर्यन्त उत्पन्न होते हैं उससे ऊपर नहीं। यहाँ उपयोगी गाथा कहते हैं—

देशसंयत अथवा असंयत तियंच मनुष्य उत्कृष्टसे अच्युत स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्न होते हैं।

मनुष्यतिर्यं बरुगळप्य देशसंयत र गळु मसंयत राळ मुत्कृष्ट विदमण्यृतक ल्पपर्यंतं पुट्टुवर । द्रव्यविदं जिनल्प महात्रतिगळ् भावविद्य मसंयते रासंयत र मिण्याहिष्ट जीवंगळ् मुपरिमग्ने वेयक-पर्यंतं पोगि पुट्टुवर । इंतप्य निव्वृत्यपर्याप्त मिण्याहिष्ट देवासंयमिगळोळ् भवनत्रय कल्पजल्ली सौजन्मं द्वय निवृत्यपर्याप्त मिण्यादृष्टि देवासंयमिगळु मेके द्वियपर्याप्त पुत्र पंचित्रय पर्याप्त तिर्यंगात्ये के द्विययुत विद्वश्वाति स्थानमुमं पंचे द्वियपर्याप्त तिर्यंगाति युत्तनविद्यानमुमं उद्योत्त प्रकृतिस्थानमुमं उद्योत्त प्रकृतिस्थानमुमं अनुष्यात्य त्वविद्यात्य विद्यानमुमं कट्टुवर । सानत्र कृमारावि दशकल्पज मिण्याहिष्ट निव्वृत्यपर्याप्त देवासंयमिगळु पंचे द्वियपर्याप्त तिर्यंगातियुत्त नर्वावशित प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवर । सानत्र कृमारावि दशकल्पज मिण्याहिष्ट निव्वृत्यपर्याप्त देवासंयमिगळु पंचे द्वियपर्याप्त तिर्यंगातियुत्त नर्वावशित प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवरेके दोडे "वाई साणोति सत्त वाम एक्टिया प्रवित्य पर्याप्त प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवरेके दोडे "वाई साणोति सत्त वाम एक्टिया पर्याप्त प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवरेके दोडे "वाई साणोति सत्त वाम कल्पजरगळु कल्पातीत जरुगळप्प निव्वृत्यपर्याप्त मिण्यादृष्टि देवासंयमिगळु मनुष्यातियुत्त नर्वावशित प्रकृतिस्थान मनो देने कट्टुवरेके दोडे "सदरसहस्सारगोत्ति तिरियदुगं । तिरियाक उप्जोओ अत्य तदो णत्य सदरचक ।" एं वितु तिर्यंग्यतियृत नर्वावशितित्र शरू विद्यान्य विद्य विद्यान्य विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान वि

१५ तिर्यग्मनुष्या देशसंयता असंयता आंत्रहाहेनाच्युतांतमुत्पद्यंते । द्रव्यतो जिनरूपमहाद्रताः भावतोऽसंयतदेशसंयतिमध्यादृष्टयः उपरिमग्रैवेयकांतमुत्यद्यंते । सोऽयं निर्वृत्यपर्याप्तिमध्यादृष्टिः भवनत्रयकरपस्त्रीसौषमंद्वयजः तदा एकेंद्रियपर्याप्तयुत्तपं निर्वश्यातिकातपोद्योतयुत्तपर्याप्तितिर्यग्गत्येकेंद्रिययुत्तषड्विशतिकपंचेंद्रियपर्याप्तितिर्यग्गतियुत्तमनुष्यगतियुत्तनविशतिकोद्योतयुतित्रशत्कानि बघ्नाति । सानत्कुमारादिदशकरपजस्तदा पंचेंद्रियपर्याप्तितिर्यग्गतियुत्तमनुष्यगतियुत्तनविशतिकोद्योतयुत्तिर्यव्यप्तित्रशत्के एव,
२० आईसाणोत्ति सत्तवामिछदीत्येकेंद्रियपर्याप्तादियुतस्थानानामबंघात् । आनताद्यपरिमग्रैवेयकांतजस्तदा मनुष्यगतियुत्तनविशतिकमेव । तिरियदुगं तिरियाऊ उज्जोओ णत्थीति तिर्यग्गतियुत्तनविशतिकित्रशत्कयोरबंषात् ।

तथा द्रव्यसे जिनरूप महात्रतके धारी और भावसे असंयत अथवा देशसंयत अथवा मिध्या-

इन उत्पन्न हुए देवों में निर्मृत्यपर्याप्तक मिध्यादृष्टि भवनित्रक देव, वा कल्पवासिनी
२५ स्त्री और सीधमं युगलके देव, एकेन्द्रिय पर्याप्त सिहत पच्चीसका, आतप उद्योतिके साथ
पर्याप्त तियंचगित एकेन्द्रिय सिहत छव्बीसका, अथवा पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगित सिहत
या मनुष्यगित सिहत उनतीसका अथवा उद्योत सिहत तीसका बन्ध करते हैं; सानत्कुमार
आदि दस कल्पों ने उत्पन्न हुए देव पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगित या मनुष्यगित सिहत
उनतीसका अथवा उद्योत तियंचगित पंचेन्द्रिय सिहत तीसका बन्ध करते हैं। क्योंकि
५० 'आईसाणोत्ति सत्तवामछिद्।' इस कथनके अनुसार एकेन्द्रिय पर्याप्त आदि सिहत स्थानोंका
बन्ध उनके नहीं होता। आनतादि उपरिम मैवेयकों ने उत्पन्न हुए देव मनुष्यगित सिहत उनतीसका ही बन्ध करते हैं। क्योंकि इनमें तियंचगित सिहत उनतीस और तीसका बन्ध नहीं
होता। इस प्रकार संक्षेपसे देवगितमें असंयमी मिध्यादृष्टियोंके नामकर्मके बन्धस्थान कहे।

स्थानंगळु योजिसल्पट्दुविल्लि जीवसमासपर्ध्याप्तिप्राणाविगळु विवक्षितमागि बंधस्थानंगळु योजिसल्पडवेके बोडे प्रंथगौरवभयमुंटप्पुर्वारवं । परमागम प्रवीणरुगळु योजिसि को बुदे बुदत्थं ॥

यितु वेवासंयिमसासादनराळी नामकम्भंबंघस्थानंगळ योजिसल्पहुगुमल्छि सासादनदेवासंयिमगळ दिविषमप्परिल्छ तिर्ध्यंगितमनुष्यगितगळोळुपशमसम्यक्त्वमननंतानुवंधिकषायोदयितं के हिसि सासादनरागि स्वस्वभुज्यमानायुःस्थितिक्षयवशदत्तींणदं मृतरागि वंदिल्छि सासादननिष्वृंत्यपर्ध्याप्तविद्यापर्ध्याप्तविद्यापर्ध्याप्तविद्यापर्ध्याप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धाप्तविद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्यापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्यापर्यापत्तिवद्यापर्धापत्तिवद्या

एवं संक्षेपाद् देवगत्यसंयिम मिथ्यादृष्टोनां नामबंबस्थानानि योजितानि । अत्र जीवसमासपर्याप्तिप्राणादिविवस्या ग्रंथगौरवभयान्न योजितानि परमागमप्रवीणैयोजियत्व्यानि ।

अय संजिपयितो गर्भजो विशुद्धः साकारोपयोगो मिथ्यादृष्टिः तिर्यग्मोगभूमिजस्तदा जातिस्मरणाद्देव- २० प्रतिबोधनाद्वा त्रिशद्भोगभूमिजस्तदा तद्द्वयाच्चारणप्रतिबोधनाद्वा प्रयमोपशमसम्यक्तवं गृहीत्वा संयतः स्यात् । स्वयंप्रभाचलबाह्यकर्मभूमिजस्तदा तद्द्वयात्तया स्यात् । किचच्च प्रयमोपशमसम्यक्तवेन समं देशव्रतं गृहीत्वा देशसंयतः स्यात् । पंचदशकर्मभूमिजस्तदा जातिस्मरणाद्देवमनुष्यप्रतिबोधनाज्जिनविबदर्शनाद्वा तथा

यहाँ प्रनथके विस्तारके भयसे जीवसमास, पर्याप्ति प्राणादिकी विवक्षासे बन्धस्थान नहीं कहे हैं। परमागममें प्रवीण पाठकोंको स्वयं लगा लेना चाहिए।

संज्ञी पर्याप्तक गर्भज विशुद्धता सहित साकार उपयोगवाला मिथ्यादृष्टि तियंच मोगभूमिमें उत्पन्न हुआ जीव जातिस्मरण या देवोंके सम्बोधनेसे, और तीस भोगभूमियोंमें उत्पन्न हुआ तिर्यंच जातिस्मरण, देव सम्बोधन अथवा चारणऋद्धिके धारक मुनियोंके सम्बोधनसे प्रथमोपशम सम्यक्तवको प्रहण करके असंयत सम्यग्दृष्टी होता है। स्वयं प्रभाचल पर्वतके बाहरकी कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ, तियंच जातिस्मरण या देवसम्बोधनसे प्रथमोपशम सम्यक्तवको प्रहण करके असंयत सम्यग्दृष्टि होता है। प्रथमोपशम सम्यक्तवके साथ देशव्रत प्रहण करके देशसंयत होता है। पन्द्रह् कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुआ तियंच जातिस्मरणसे अथवा देव और मन्द्रयके सम्बोधनसे अथवा जिनबिम्बके दर्शनसे असंयत सम्यग्दृष्टी वेशवतमुमं युगपस्त्वीकरिस देशसंयतरप्परः । मत्तं मनुष्यलोकप्रतिबद्धात्रशद्भोगभूमिगळोळु केलंबिम्मध्यादृष्टिमनुष्यरुगळु जातिस्मरणिदं केलंबच्चरिणदेवप्रतिबोधनिदं मिध्यात्वमं पत्तु-विद्दु प्रथमोपशमसम्यक्त्वमं स्वीकरिसि असंयतरप्परः । मत्तं मनुष्यलोककम्मंभूमिभरतैरावत-विदेहंगळोळु चरमांगरल्लद केलंबिम्मध्यादृष्टिगळु जातिस्मरणिदं केनिचत्स्वसंभवसाधनिदं । मिध्यात्वमं पत्तुविद्दु केलंबर्प्प्रथमोपशमसम्यक्त्वमं स्वीकरिसि असंयतरप्परः । केलंबर्प्प्रथमोपशमसम्यक्त्वमं पशमसम्यक्त्वमुमं देशवतमुमं युगपत्स्वीकरिसि देशसंयतरप्परः । केलंबर्प्प्रथमोपशमसम्यक्त्वमं महाव्रतमुमं युगपत्स्वीकरिसि अप्रमत्तरप्परः । केलंबर्ण्यारोहणमं द्वितीयोपशमसम्यक्त्वमं केको इमाडि बळिककवतरणदोळु क्रमदिनिळिदु अप्रमत्तप्रमत्त देशसंयतासंयतगुणस्थानंगळं चारित्रमोहोदयंगिळदं पोद्दिवग्गळु केलंबरः द्वितीयोपशमसम्यक्त्वयुता-रेण्यत्वे केलंबरः द्वितीयोपशमसम्यक्त्वयुत्तरेशसंयतरः । केलबद्दितीयोपशमसम्यक्त्वयुत्तप्रमत्त-रुगळप्परः । अप्रमत्तरिल्ल ग्रहः विरोधसत्वे केवे विराधिसि सासादनरागरप्पुर्वरिदं ।

यं दिनितुं प्रकारद प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टिगळुं दितीयोपशमसम्यग्दृष्टिगळुं तंतम्म भवचरमकालदोळादवर्गळु केलकेलंबकगळु। अनंतानुबंधिकषायोदयदिवं प्राग्बद्धदेवायुष्यरादोडे केलंबम्मृंतरागि अनंतरसमयदोळुत्तरभवदेवसासादनासंयिमगळप्परा सासादनिर्वृत्यपर्ध्याप्तकर काल१५ मुत्कृष्टिदिदं षडाविलप्रिमितमक्कुं। केलंबकगळनंतानुबंधिकषायोदयदिदं सम्यक्त्वमं केडिसि
सासादनरागि भुज्यमानायुः स्थितिक्षयवशदिदं मृतरागि पोगि निष्वृत्यपर्धाप्तसासादनदेवासंयमिगळप्पक। केलंबरबद्धायुष्यकगळनंतानुबंधिकषायोदयदिदं तद्भवदोळु सासादनरागि देवायुष्यमं
किट्ट मृतरागि सासादनिर्वृत्यपर्धाप्तदेवासंयिमगळप्पक। अंतागुत्तं केलंबक भवनत्रयदोळं

द्विषः स्यात् । तादृवमनुष्यस्तदा तथा द्विविषः, किवल्प्रथमोपशमसम्यक्त्वेन समं महाव्रतं स्वीकृत्याः २० ऽप्रमत्तोऽपि स्यात् । अयमप्रमत्तः किवल्प्रमत्तः स्यात् । किवच्च द्वितीयोपशमसम्यक्त्वं स्वीकृत्य श्रेणिमारुद्य क्रमेणावतरन्नसंयतः देशसंयतः प्रमत्तो वा स्यात् । अमी प्रथमद्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टयः स्वभवचरमे स्वसम्यवत्वकाले जघन्येनैकसमये उत्कृष्टेन षडाविलमान्नेऽविशष्टेऽनंतानुबंध्यन्यतमोदयेन सासादना भूत्वा प्राग्बद्धदेवायुष्का मृत्वा अबद्धायुष्काः केविद्देवायुर्बध्वा च देविनवृत्त्यपर्याससासादनाः स्युः । ते च भवनत्रयक्त्पस्त्रीसौधर्मः

अथवा देशसंयत होता है। इसी प्रकार मनुष्य भी असंयत अथवा देशसंयत होता है। कोई २५ मनुष्य प्रथमोपशम सम्यक्त्वके साथ महावत धारण करके अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती भी होता है। यह अप्रमत्त उतरकर प्रमत्त गुणस्थानवर्ती होता है। कोई मनुष्य द्वितीयोपशम सम्यक्त्वको धारण करके श्रेणीपर चढ़ तथा कमसे उतरकर असंयत या देशसंयत या प्रमत्त गुणस्थानवर्ती होता है।

ये प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक्तिके धारी जीव अपने भवके अन्तमें ३॰ जघन्यसे एक समय और उत्कृष्टसे छह आवली शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धी कषायके उद्यसे सासादन गुणस्थानवर्ती होकर जिन्होंने पूर्वमें देवायुका बन्ध किया है वे मरकर और जिन्होंने पूर्वमें देवायुका बन्ध नहीं किया वे अन्त समयमें देवायुका बन्ध करके मरकर सासादन गुणस्थानवर्ती निवृत्यपर्याप्त देव होते हैं। वे यदि भवनित्रक या कल्पवासी स्त्री

केलंबक्कंल्पजस्त्रीयरोळं केलंबस्सौधर्मकल्पद्वयदोळं केलंबर्सानत्कुमारादिदशकल्पदोळं केलंबरा-नतादिकल्पंगळोळं नवग्रेवेयकंगळोळं निव्वृत्यपर्ध्याप्तसासादनदेवासंयमिगळप्परिलल । भवनत्रय-कल्पजस्त्रीसौधरमेंद्वयनिवृ त्यपर्याप्तसासादनदेवासंयमिगळ् एकेंद्रियपर्याप्तयुत्तपंचींवशतिप्रकृति-स्यानमुमं उद्योतातपैकेंद्रियपर्याप्तयुतषड्विंशतिप्रकृतिस्थानमुमं कट्द्वृदिल्लेके वोडे सासादनकालं परिसमाप्रियागुत्तं विरलु नियमदिवं मिथ्यादृष्टिगळागि तत्प्रथमसमयं मोबल्गों डु यावच्छरोरम-पूर्णं तावत्कालं निव्यंत्यपर्याप्रमिष्यावृष्टिवेवासंयमियागि कट्दुगुमप्पुवरिवमा पंचें ब्रियतिर्धंगातिपर्धाप्तत्वविद्यातम् । पर्धाप्तमनुष्यगतियुतनविद्यातप्रकृतिस्थानम् मनुद्योतपर्व्याप्ततिर्यंगतियुत्रतित्रज्ञत्त्रकृतिस्थानमुमं कट्दुगुं। सानत्कुमारादिदशकल्पंगळ सासादनरुगळ्मंते द्विस्थानंगळं कट्टुवर । आनतादिकल्पजरं नवग्रैवेयकंगळहमिद्रसासादनरुगळुं मनुष्यगतियुत नवविद्यतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्दुवरु। सासादनत्वं पोगुत्तिरलु मिण्यादृष्टिगळागि १० यावच्छरोरमपूर्णं तावत्कालपर्यंतं मिध्यादृष्टिनिवृंत्यपर्धाप्रमिध्यादृष्टिगळगे पेळदंते नामकम्मं-बंधस्थानंगळं कट्टुवरः। भवनत्रयं मोदल्गों डुपरिमग्रेवेयकावसानमादकल्पजरं कल्पातीतजर-गळप्पमिश्वरुचिगळप्पऽसंयमिगळ् मनुष्यगतिपर्याप्तयुतनवविश्वतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्दुवर । देवासंयतासंयमिगळ् द्विविधमप्परं तं दोडे निर्वृत्यप्यात्रासंयतदेवासंयमिगळे दुं पर्यात्रासंयत-देवासंयमिगळे दितिलल भवनत्रयकल्पजस्त्रीयरोळं तीर्त्यसत्कर्मरुगळ पुट्टरपुदरिदं निर्वृत्यपय्यी- १५ मकालदोळं पर्याप्तकालदोळं तीर्त्यमनुष्यगतियुत त्रिशात्प्रकृतिस्थानं बंधमिल्ल । केवलं मनुष्य-गतियुतनविवाति प्रकृतिस्थानमनो देने पर्याप्तकर कट्द्वर । सौधर्मकल्पद्वयादि सर्व्वात्थंसिद्धि-पर्यंतमाद कल्पजरं कल्पातीत जरुगळुं निर्वृत्यपर्याप्रकालदोळं पर्याप्तकाळदोलं मनुष्यगतियुत नवविश्वतिप्रकृतिस्थानमुमं तीर्त्थसत्कर्मरललब्वर्गळल्लरुगळु मो वने कट्टुवर । तीर्त्थसत्कर्मर-

द्वयजास्तदा पंचेंद्रियतिर्यंग्मनुष्यगतिपयित्रयुतनविंचातिकतिर्यंगत्युद्योतपर्यात्रयुत्तिकात्के बघ्नेति । सासादन- २० कालमतीत्य मिथ्यादृष्ट्य एव भूत्वा तद्द्वयं यावच्छरीरमपूर्णं तावदेकेंद्रियपर्यात्रयुत्तपंचिंचातिकोद्योतातपै- केंद्रियपर्यात्रयुत्तषड्विंचातिके च सानत्कुमारादिदेशक त्यजास्तदा तद्द्वयमेव आनतादिक त्पनवग्रैवेयक जास्तदा मनुष्यगतिनविंचातिकमेव । सासादनत्वेऽतीते तिन्नवृत्त्यपर्यातिमध्यादृष्टिवद्वव्वनिति । भवनत्रयाद्युपरिमग्रैवेय-

सानत्कुमार आदि दस कल्पवाले उन उनतीस और तीस दो ही स्थानोंको बाँधते हैं। अनितादि स्वर्ग और नौ प्रवेयकोंके देव मनुष्यगित सिहत उनतीसका ही बन्ध करते हैं। ३० सासादनका काल बीतनेपर निर्वृत्यपर्याप्त मिथ्यादृष्टिके समान स्थान बांधते हैं। भवनित्रक-से लेकर उपरिम प्रवेयक पर्यन्त मिश्रगुणस्थानवर्ती और पर्याप्त भवनित्रक तथा कल्पवासी

या सौधर्म युगलमें उत्पन्न हुए हैं तो पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगित या मनुष्यगित सिह्त उनतीसका या तियंचगित उद्योत सिह्त तीसका बन्ध करते हैं। सासादनका काल पूरा २५ होनेपर मिध्यादृष्टि होकर उन दोनों स्थानोंको और जबतक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक एकेन्द्रिय पर्याप्त सिह्त पचीसको अथवा उद्योत आतप एकेन्द्रिय पर्याप्त सिह्त छन्बीसको बाँधते हैं।

गळादवर्गाळ ल्लचगळं तीर्त्थमनुष्यगतियुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनो दने कट्द्वरेक वोडे सम्यक्त्वयूत-मागि देवगतियोळं नरकगतियोळं पुट्टुव तीर्त्यंसत्कर्मरुगळेल्लं तीर्त्थयुतमनुष्यगतिपर्याप्तदोडने कट्दुव त्रिशतप्रकृतिस्थानं तत्त्रद्भवचरमसमयपर्यंतं बंधमप्युवु । एकं वोड अंतर्म्भृहत्तिधिकाष्ट्रवर्षन्यु-नपूर्वकोटि द्वयाधिकत्रयस्त्रिशत्सागरोपमकालं तीत्र्यंबंध निरंतराद्धेयप्पुर्दीरदं। चक्खूजुगळे सन्वं ५ चक्ष्रहर्शनदोळमचक्षुर्हर्शनदोळं सर्व्यनामकर्माबंधस्थानंगळुं बंधमप्पुवु । संदृष्टि । चक्षु । अच । २३।२५।२६।२८।२९।३०।३१।१। यिल्लि चक्षुईर्शनं सर्व्वनारकरोळं चतुरिद्रियादि सर्व्वतिय्यंचरोळं सर्व्वमनुष्यरोळं सर्व्ववेवरोळमक्कु-। मल्लि नारकष्गळगे नवविशति त्रिशत्प्र-कृति बंघस्यानद्वयं यथायोग्यं बंधमप्युव । तिय्यंचचतुरिद्रियादिगळोलु चतुरिद्रियंगळगष्टाविशति-स्थानं पोरगागि शेषतिय्यंग्गतिमनुष्यगतियुत त्रयोविशत्यादि षट्स्थानंगळ बंधमणुव । शेष १० पंचेंद्रिय चक्षुईशंनिगळोळ त्रयोविशत्यादि षट्स्थानंगळं बंधमप्पृवु । मनुष्यचक्षुईर्शनिगळोळ सर्वमुमन्टस्थानंगळुं बंधमप्पूवु । देवचक्षुर्दुर्शनिगळोळु यथायोग्यं पंचविशति षड्विशति नव-विश्वति त्रिशत्प्रकृतिस्थानंगळ् नाल्कुं बंघयोग्यंगळप्पुवु । अचक्षुर्दृशंनं शेषेंद्रियोपयोगमप्पुदिरदं नारकरेल्लरोळं एकेंद्रियादिसर्व्वतिय्यंचरोळं सर्व्वमनुष्यरोळं सर्व्वदेववर्कळोळमक्कुमप्पुदरिद-मिल्लनारकरोळ चक्षुईर्शनगळगे पेळवंते बंधस्थानद्वयं बंधमक्कु । तिर्यंचरोळ येकेंद्रियं मोदल्गों डु १५ चतुरिद्रियतिर्यंचर पर्यंतं नरकगति वेवगतियुताष्टाविशति प्रकृतिस्थानं पोरगागि त्रयोविशत्यादि तिर्धंगितिमनुष्यगित युतमागि यथायोग्यं षट्स्थानंगळ् बंधयोग्यंगळप्तृत् । पंचेंद्रियंगळोळ नरकगतिदेवगतियुताष्टाविशितस्थानयुतमागि त्रयोविशत्यादि षट्स्थानंगळं बंधयोग्यंगळण्युव । मनुष्याचक्षुर्दर्शनिगळगे सर्वत्रयोविशत्यादि यष्टस्थानंगळं बंधयोग्यंगळणुवु । देवक्र्वळ् गळोळ-

कांतिमश्ररुचयः पर्याप्तभवनत्रयकल्पस्त्र्यसंयताश्च मनुष्यगतियुत्तनवविशतिकं वैमानिकास्तीर्थरिहतास्तदेव २० सतीर्थाः मनुष्यगतितीर्थयुतित्रशत्कमेव।

चक्षुर्दर्शनेऽचक्षुर्दर्शने च सर्वाणि । तत्र चक्षुर्दर्शने नारकाः नवविश्वतिकत्रिशत्के हे । चतुरिद्रिया विनाष्टाविशतिकं तिर्यग्यतिमनुष्यगतियुतत्रयोविशतिकादीनि षट् । पंचेद्रियाः त्रयोविशतिकादीनि षट् । मनुष्याः सर्वाणि । देवा यथायोग्यपंचिवशतिकषड्विशतिकनविवशतिकत्रिशत्कानि । अचक्षुर्दर्शने नारकाः चक्षुर्दर्शनोक्ते

स्त्री असंयत गुणस्थानवर्ती मनुष्यगित सिहत उनतीसके स्थानको बांधते हैं। तीर्थंकर प्रकृति-२५ से रिहत वैमानिक देव उसी उनतीसके स्थानको बांधते हैं, और तीर्थंकर सिहत वैमानिक-देव मनुष्यगित तीर्थंकर सिहत तीसके स्थानको बांधते हैं।

चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शनमें सब बन्धस्थान हैं। चक्षुदर्शन सहित नारकी उनतीस और तीस दो स्थानोंको बांधता है। चौइन्द्रिय जीव अठाईसके विना तिर्यंचगित या मनुष्य-गित सिहत तेईस आदि छह स्थानोंको बांधते हैं। पंचेन्द्रिय तेईस आदि छह स्थानोंको बांधते हैं। पंचेन्द्रिय तेईस आदि छह स्थानोंको बांधते हैं। मनुष्य सब स्थानोंको बाँधते हैं। देव यथायोग्य पच्चीस, छब्बीस, उनतीस तीस चार स्थानोंको बाँधते हैं।

अचक्षुदर्शन सहित नारकी चक्षुदर्शनमें कहे दो स्थानोंको बांधते हैं। एकेन्द्रिय आदि

चक्षुर्द्शंनिगळप्प भवनत्रयादि सर्व्वार्थंसिद्धिपर्यंतं तत्तद्योग्यंगळप्प पंचीवशति षड्विशति नर्वाव-शति त्रिशत्प्रकृतिस्थानंगळ् बंधंगळपुवु। २५।एप। २६।एप। अ उ। २९। ति। म। ३०। ति । उ । म । ति । "सग सग णाणं व ओहिदुगे" अवधिदर्शनदोळं केवलदर्शनदोळं कर्माददविष-ज्ञानदोळं केवलज्ञानदोळं पेळवंते चरमपंचस्थानंगळं शुन्यमुमप्पुतु । अव । वर्शनं । २८ । दे । २९ । म। देति। ३०। मति। आ। २। दे ३१। दे। आ२। ति। १। के०। दर्श। ०। इल्लि अवधिज्ञानदोळु पेळदंतवधिदर्शनदोळे दु पेळदुर्वारदं देशावधि परमावधि सर्व्वावधि भेददि नवधिज्ञानं त्रिविधमक्कुमिल्ल देशाविधज्ञानं नारकासंयतसम्यग्द्रिटगळोळं पंचेंद्रियसंज्ञिपर्याप्रासंयतदेशसंयत तिर्प्यचरोळं देवासंयतरोळं असंयतादि क्षीणकषायावसानमाद मनुष्यरोळं देशावधिज्ञानमक्कुं। प्रमत्तसंयतादि क्षीणकषायावसानमाद चरमांगररोळे परमावधि सर्व्वविधज्ञानंगळप्पुवप्पुविरदं मिवरोळिल्लमविधदर्शनमक्कुमें बुदत्थं। अल्लि घम्में वंशे मेघेगळ नारकासंयताविधदर्शनिगळु तीर्त्थसत्करमं रगळल्लद सम्यग्दृष्टिगळ् मनुष्यगतियुत्तनविद्यातिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्दुवर । तीर्त्थंसत्करमंरप्प सम्यग्दृष्टचविषदर्शनिगळ् तीर्त्थंमनुष्यगतियुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनो दने कट्दुवरु । अंजने मोदलाद चतुःप्रध्विगळ नारकासंयतावधिदर्शनिगळ मनुष्यगतियुत नवविश्वति-प्रकृतिस्थानम नो दने कट्दुवरु । संज्ञिपंचेंद्रिय तिय्यंगसंयत देशसंयतरमवधिदर्शनिगळु देवगति-युताष्टाविद्यति प्रकृतिस्थानमुमनो दने कट्टुवरु । मनुष्यगतियोळ् तीत्थंकर कुमाररं चक्रवत्तिगळ् त्रिकल्याणभाजनरप्य तीर्त्थसत्कम्में चरमांगरं केळंबरचरमांगरुगळप्य असंयत देशसंयतर् प्रमत्तावि महाव्रतिगळ् वेशाविधज्ञानिदर्शनिगळ् यथायोग्यं देवगतियुताष्टाविशति प्रकृतिस्थानमुमं देवगतितीत्थंयुत नवविद्यति प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवरु। २८। दे। २९। दे ति। परमाविध

द्धे। एकेंद्रियादिचतुरिद्रियांताः नरकदेवगत्यष्टाविश्वतिकं विना योग्यत्रयोविश्वतिकादोनि षट्। पंचेंद्रियास्त-द्युतानि षट्। मनुष्याः सर्वाणि। देवाः चक्षुर्दर्शनोक्तानि चत्वारि। अविधदर्शनेऽत्रिषञ्चानवच्चरमाणि पंच। असंयतदेवनारके असंयतदेशसंयतसंज्ञिण्यासितिरश्च्यसंयतादिक्षीणकषायांतमनुष्ये च देशाविधः प्रमत्तादिक्षीण-कषायांतचरमांगे च परमाविधसर्वावधी, तथाविधदर्शनमिष। तत्र धर्मादित्रयजाः सतीर्थाः तीर्थमनुष्यगति-त्रिशत्कं तत्रातीर्थाः अंजनादिजाश्च मनुष्यगतिनवविश्वतिकं। तिथंचः देवगितयुताष्टाविशतिकं। मनुष्यास्तदा-

चौइन्द्रिय पर्यन्त जीव नरकर्गात देवगित सिहत अठाईसके बिना अपने योग्य तेईस आदि छह स्थानोंको बांधते हैं। पञ्चेन्द्रिय अठाईस सिहत छह स्थानोंको बांधते हैं। मनुष्य सब २५ स्थानों को बांधते हैं। देव चक्षदर्शनमें कहे चार स्थानोंको बांधते हैं।

अवधिदर्शनमें अवधिज्ञानकी तरह अन्तके पांच स्थानोंका बन्ध होता है। असंयत देव नारिकयोंमें असंयत, देश संयत संज्ञी पर्याप्त तिर्यञ्जोंमें और असंयतादि क्षीणकषाय पर्यन्त मनुष्योंमें देशाविध ज्ञान होता है। प्रमतादि क्षीणकषाय पर्यन्त चरम शरीरी मनुष्योंमें परमाविध सर्वाविध ज्ञान होते हैं। तथा इनमें अविधिदर्शन भी होता है।

अवधिदर्शनवाले घर्माआदि तीन नरकोंके नारकी, जिनके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध हुआ है, तीर्थंकर मनुष्यगति सहित तीसके स्थानको बाँधते हैं। तथा तीर्थंकरकी सत्तासे रहित धर्मादि तीन नरकोंके नारकी और अंजना आदिके नारकी मनुष्यगति सहित उनतीस-

२५

सर्विविधज्ञानिगळप् चरमांगमहात्रितगळुं पंचकत्याण द्विकत्याण भाजन तीत्थंकर महात्रितगळुं गणधरदेवरगळुं केळंबर श्रुतकेविल चरमांगरुगळप्प एल्ला महात्रत्यविधर्शानिगळु प्रमत्ताप्रमत्त- रुगळु मुप्शमक्षपकथेण्यारूढापूर्व्वानिवृंत्तिकरण सूक्ष्मसांपराय संयमिगळु यथायोग्यमागि देवगति- युताष्ट्राविशत्यादि पंचस्थानंगळं कट्डुवर । २८ । दे । २९ । दे ति । ३० । आ । २ । दे । ३१ । ५ दे आ २ । ति १ । सौधम्मंकत्पादि सर्व्वात्थंसिद्धिपर्यंतमाद देवाऽसंयताविधदर्शनगळु तीत्थं- सत्कम्मंरेल्लं त्रिशत्पकृतिस्थानमं मनुष्यगतितीत्थंयुतमादुदनो दने कट्डुवर । ३० । म । ति । भवनत्रयादि सर्व्वात्थंसिद्धि पर्यंतमाद तीत्थंरिहतासंयतसम्यग्दृष्टध्यविध दर्शनगळेल्लं मनुष्यगति- युत नवविश्वतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्डुवर । २९ । म । उपशांतादिचनुगुंणस्थानदोळु नामकम्मं- वंधिमल्ल ।।

कम्मं वा किण्हतिये पणवीसा छक्कमट्ठवीस चऊ। कमसो तेऊजुगले सुक्काए ओहिणाणव्वा ॥५४९॥

काम्मंणवत् कृष्णतिसृषु पंचविशतिषट्कमष्टाविशति चत्वारि क्रमशस्तेजोयुगळे शुक्लायाः मवधिज्ञानवत् ॥

कृष्णाद्यशुभलेश्यात्रयदोळ काम्मंणकाययोगदोळ पेळ्दाद्यतनषट्स्थानंगळ बंधयोग्यं-१५ गळपुत्रु । कृ। नी। क। २३। ए अ। २५। एप। बि। ति। च। असं। म। अप। २६। एप। आ उ। २८। न। दे। २९। म। ति। देति। ३०। ति उ। ते जोलेश्ययोळ पेचिंकिति षट्कं बंधयोग्यमप्पुद्रु । तेजो ले। २५। एप। २६। एप। आ उ। २८। न। दे। २९। ति। म। देति। ३०। ति उ। मति। दे। आ। २।३१। दें। आ२। ती। अष्टाविशत्यादि चतुः-स्थानंगळ पद्मलेश्ययोळ बंधयोग्यंगळपुत्रु । पद्म २८। दे २९। दे ति। मति। ३०। ति उ। मति । शुक्ललेश्ययोळविध्यानदोळ पेळदंते चरमपंचस्थानंगळ बंधयोग्यंगळपुत्रु । शु। ले। २८। दे। २९। दे ति। म ३०। दे आ २। मती। ३१। दे आ २। ती। १। यिल्लि:—

दीनि पंच । सौधर्मादयस्तीर्थसत्त्वा मनुष्यगतितीर्थयुतित्रशत्कं । भवनत्रयादयस्तदसत्त्वाः मनुष्यगतिनविश-तिकं । केवलदर्शने केवलज्ञानवच्छून्यं ॥५४८॥

कृष्णाद्यशुभलेश्यात्रये बंधस्यानानि कार्मणयोगवदाद्यानि षट् । तेजोलेश्यायां पंचविशतिकादीनि षट् ।

के स्थानको बांधते हैं। तियँच देवगित सिहत अठाईसके स्थानको बाँधते हैं। मनुष्य देवगित सिहत अठाईससे लेकर एक पयंन्त पाँच स्थानोंको बांधते हैं। तीर्थंकरकी सत्तावाले सीधमीदि देव मनुष्यगित तीर्थंकर सिहत तीसका स्थान बांधते हैं। तीर्थंकरकी सत्तासे रिहत भवनादिदेव मनुष्यगित सिहत उनतीसके स्थानको बाँधते हैं। केवलदशंनमें केवल- कानकी तरह नामकर्मके बन्धस्थान नहीं हैं।। १४८।।

कृष्ण आदि तीन अशुभ छेरयाओं में कार्मणयोगकी तरह आदिके छह बन्धस्थान हैं। तेजोलेरयामें पच्चीस आदि छह हैं। पद्मलेरयामें अठाईस आदि चार हैं। शुक्ललेरयामें अवधिशानकी तरह अन्तके पाँच बन्धस्थान होते हैं।

## णामोदयसंपादिद सरीरवण्णो दु दव्वदो हिस्सा। मोहुदयखओवसमोवसमक्खयजजीवफंदणं भाओ॥

यं दितु मोहोदय मोहक्षयोपशम मोहोपशम मोहक्षयज जीवस्पंदन लक्षण भावलेश्य विवक्षि-सल्पट्टुदु । वर्णनामकम्मोदयजनित शरीरवर्णमविवक्षितमप्पुर्वीरवमी भावलेश्ययशुभलेश्यात्रय-में दुं शुभलेश्यात्रयमें दित्तरनप्पुदल्लि कृष्णनीलकपोतभेददिदमितशुभलेश्ये त्रिविधमक्कुं। तेजः पद्मशुक्ललेश्याभेददिवं शुभलेश्ययुं त्रिविधमक्कूमसंयतांतचतुरगुंणस्थानंगळोळार देशविरतत्रयदोळ् गुभलेश्यात्रयमुमपूरवंकरणादिषट्स्थानंगळोळ् ज्ञुबल लेइये य**क्कुम**प्पृ**द**िंदं नारकरोळं तिय्यंचरोळं मनुष्यरोळं देवक्कंळोळमसंयतांत चतुरगुंणस्थानंगळोळं कृष्णनीलकपोतं-गळु संभिवसुगुमल्लि नारकरोळु 'काऊ काऊ तह काऊ णोळणोळा य णोळ किण्हा य । किण्हा य परमिकण्हा ळेस्सा पढमादिपुढवोणं ॥" एंदित प्रथमनरकदोळ सीमंत । नरक । रौरव । भ्रांत । १० उद्भांत। संभ्रांत। तम। असंभ्रांत। विभ्रांत। त्रसित। वक्रांत। अवक्रांत। विक्रांतमें वितु पदिमूरिद्रकंगळप्युवु । १३ ।। द्वितीयपृथ्वियोळु ततक । स्तनक । वनक । मनक । खडा । खडिग । जिह्वा । जिह्विका । लोलक । लोलवत्स । स्तनलोले य दितु पन्नो दिव्रकंगळपुषु । ११ ॥ तृतीय-नरकदोळु तप्त । तपित । तपन । तापन । दाघ । उज्वलित । प्रज्वलित । संज्वलित । संप्रज्वलित-में दितिद्रकनवकमक्कुं । ९ ॥ चतुर्थनरकदोळ आरा । मारा । तारा । चर्चा । तमकी । घाटा । १५ घटा एंदितवेळुमिद्रकंगळपुवु । ७॥ पंचमनरकदोळ् तमका। भ्रमका। झषक। तिमिश्र एंदितैदिद्रकंगळप्पुवु । ५ ।। षष्ठनरकदोळ् हिम । बद्दल । लल्लिक यदितिवु मूरिद्रकंगळ-प्पुत्रु । ३ ॥ सप्तमनरकदोळ् अवधिस्थानमं बुदों दे चिद्रकमप्पुद् । १ ।

प्रथम नरकद सीमंतेंद्रकदोळु कपोतलेक्याजघन्यमक्कु। मुत्कृष्टं तृतीयनरकद संज्विल-तेंद्रकदोळक्कुं। नीललेक्याजघन्यमदर केळगण संप्रज्विलतेंद्रकदोळक्कुं। तदुत्कृष्टं पंचमनरकदंध्रें- २०

पद्मलेश्यायामष्टाविशतिकादीनि चत्वारि । श्रुवललेश्यायामविधज्ञानवच्चरमाणि पंच । वर्णनामोदयसंपादित-शरीरवर्णो द्रव्यलेश्या सा नात्र विवक्षिता । मोहोदयोपशमक्षयक्षयोपशमजनितजीवस्पंदनं भावलेश्या, सा च कृष्णादिभेदन षोढा । प्रथमनरकप्रथमेंद्रके कपोतजघन्यांशः । तृतीयनरकद्विचरमेंद्रके तदुत्कृष्टांशः । तच्चरमेंद्रके नीलजघन्यांशः । पंचमनरकद्विचरमेंद्रके तदुरकृष्टांशः । तच्चरमेंद्रके कृष्णजघन्यांशः । सप्तमनरकाविधस्थानेंद्रके तदुत्कृष्टांशः । तयोस्तयोर्मध्ये स्वस्वमध्यमांशो भवति । तत्रोत्पत्तियोग्यमिध्यादृष्टिजीवाः घर्मायां कर्मभूमिषट्-

वर्णनाम कर्मके उदयसे उत्पन्न शरीरका वर्ण द्रव्यछेश्या है उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है। मोहके उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे उत्पन्न जीवकी चंचलता भाव-छेश्या है। वह कृष्ण आदिके भेदसे छह प्रकारकी है। प्रथम नरकके प्रथम इन्द्रकमें कपोत छेश्याका जघन्य अंश है। तीसरे नरकके द्विचरम इन्द्रकमें कपोतका उत्कृष्ट ३० अंश है। तीसरे नरकके अन्तिम इन्द्रकमें नीलका जघन्य अंश है। पंचम नरकके द्विचरम इन्द्रकमें नीलका उत्कृष्ट अंश है। पंचम नरकके अन्तिम इन्द्रकमें कृष्णका जघन्य अंश है। सप्तम नरकके अवधिस्थान इन्द्रकमें कृष्णका उत्कृष्ट अंश है। इन जघन्य उत्कृष्ट

द्रकदोळक्कु । मदर कळगण तिमिश्रेंद्रकदोळ् कृष्णछेश्याजघन्यमक्कु । मदरुत्कृष्टमविष्यानेंद्रक-बोळक्कु । मी कपोतनीलकृष्णलेश्या मध्यंगळ तंतम्म जघन्योत्कृष्टंगळ मध्यंगळोळपुवु । अल्लि घरमेंय निव्वंत्यपर्याप्तरोळु मिण्यादृष्टिगळ्मसंयतसम्यग्दृष्टिगळुमोळरुळिबारं नरकंगळोळं निव्युत्यपर्याप्तनारकरेलल हं मिण्यावृष्टिगळेयप्प हं। घम्मे य निव्युत्यपर्याप्तनारकमिण्यावृष्टि-५ गळोळ कम्मंभूमिजबद्संहनन युतासंज्ञिपंचेंद्रियंगळं सरीसृपंगळं पक्षिगळ् भुजंगमंगळं सिहंगळं वनितं यरुगळं मत्स्यमनुष्यरुगळं पुद्दुवर । वंशेय निव्वृत्यपर्याप्तनारकिमध्यादृष्टिगळोळ असंज्ञि-जीवगळपोरगागि सरोसृपंगळं पक्षिगळुं भुजंगमंगळु सिहंगळुं खोयरं मत्स्यमानुषरगळु षट्संहननरगळ पुट्दुवर । मेघेय नारकनिन्वृत्यपर्धाप्तमिष्यादृष्टिगळोळ सरीसृपंगळं पोरगागि पक्षिगळं भुजंगमंगळं केसरिगळं वामेयरुं मत्स्यमनुष्यरुगळं १० षद्संहननरुगळं पुट्दुवर । अंजनयोळ निरुवृत्यपर्धाप्तिमध्यावृष्टिनारकरोळ असंज्ञिगळं सरीसृपंगळं पक्षिगळं पोरगागि शेषभुजंगमंगळ् केसरिगळं नितंबिनियरं मत्स्यमनुष्यरुगळं असंप्राप्तसृपाटिकासंहनहीनप्रथमपंचसंहननजीवंगळ् पुट्टुवरु । अरिष्टेय नारकनिष्युंत्य-पर्याप्तिभिष्यादृष्टिगळोळु असंज्ञिगळं सरीसृवंगळं पक्षिगळं भुजंगमंगळं पोरगागि शेषकेसरिगळं वनितयरं मत्स्यमर्त्यं रुगळं चरमसंहननहीन प्रथमपंचसंहननजीवंगळ पुट्दुवर । १५ मघविय निव्वृत्यपर्याप्त नारकमिण्यादृष्टिगळोळ असंज्ञिगळं सरीसूपंगळं पक्षिगळं भुजंगमंगळं केसरिगळं पारगागि शेषवनितेयरं मत्स्यमनुष्यरगळं कीलितासंप्राप्तसृपाटिकासंहननद्वयरहिताद्य-चतुःसंहननजीवंगळं पुट्दुवरः । सप्तममाघिषयोळ् निष्वृत्यपर्याप्तमिश्यादृष्टिनारकरोळ् असंज्ञिगळं सरीसृषंगळं पक्षिगळं भुजंगमंगळुं केसरिगळु स्त्रीयक्गळं पोरगागि वज्रऋषभ-नाराचसंहननतिर्धांग्मत्स्यमनुष्यरुगळं पुट्दुवरंतु पुट्टियावच्छरीरमपूर्णं तावत्कालं तिर्धांगमनुष्य-२० गतियुतद्विस्थानंगळने कट्दुबरु ॥ २९ । ति म ३० । ति उ ॥

श्चरीरपर्धाप्तिविदं मेलेयुं मिण्याद्दष्टिगळा द्विस्थानमने कट्टुवर । २९ । ति । म । ३० । ति उ ॥

संहतनाः असंज्ञियरीसृवपिक्षभुजंगसिहदनितामत्स्यमनुष्या एव । तत्रापि वंशायां सरीसृवादय एव । मेघाय पक्ष्यादय एव । अंजनायां आद्यपंचसंहनना एव भुजंगादय एव । अरिष्टायो केसर्यादय एव । मघव्यां आद्यचतुः-२५ संहनना एव वनितादय एव । माघव्यामाद्यसंहनना एव मत्स्यमनुष्या एव । ते च तत्रोत्पन्नाः शरीरे पूर्णेऽपूर्णे

अंशों के मध्यमें उन-उन छेश्याओं का मध्यम अंश होता है। उन नरकों में उत्पन्न होने के योग्य मिध्यादृष्टि जीव इस प्रकार जानना—धर्मा में कम भूमिया छहा संहननधारी असंज्ञी सरीस्नृप, पक्षी, सर्प, सिंह, स्त्री, मच्छ और मनुष्य ही मरकर उत्पन्न होते हैं। उनमें से भी वंशा में सरीस्नृप आदि ही जन्म छेते हैं, असंज्ञी जन्म नहीं छेते। मेवा में पक्षी आदि ही जन्म छेते हैं। अंजना में आदि के पाँच संहनन के धारी सर्प सादि ही मरकर उत्पन्न होते हैं। अरिष्टा में सिंह आदि ही मरकर उत्पन्न होते हैं। मचवी में आदि के चार संहनन के धारी स्त्री आदि ही जन्म छेते हैं। माचवी में प्रथम संहनन के धारी मच्छ और मनुष्य

अपर्धाप्तसप्तमपृथ्विय नारकरुं पर्धाप्तनारकरुं मिथ्यादृष्टिगळु तिर्धागितयुत नव-विशक्तिप्रकृतिस्थानमुमं त्रिशत्प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवरु । २९ । ति । ३० । ति उ ।।

सर्वपृथ्विगळ सासादनरं तिर्धंग्मनुष्यगतियुतद्विस्थानंगळं कट्टुवर । २९ । ति । म ३० । ति उ ॥

मिश्रकाळेल्लं मनुष्यगतियुतस्थानमनो दने कट्टुवर । २९ । म ।। सर्व्यष्टियाळ पर्याप्ता संयतनारकरुगळुं मनुष्यगतियुतस्थामनो दने कट्टुवर । असं । २९ । म ।। घम्मं य निर्व्यात्य पर्याप्तासंयतरु क्षायिकसम्यग्टृष्टिगळुं वेदंकसम्यग्दृष्टिगळुं कृतकृत्यवेदक सम्यग्टृष्टिगळुं नव- विश्वतिस्थानमं मनुष्यगतियुतमनो दने कट्टुवरु । २९ । म । सतीत्थंरुगळु मनुष्यगतितीत्थंयुत- त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनो दने कट्टुवरु ३० । म ति ।। शरीरपर्याप्तियोळमी प्रकारदिदमे कट्टुवरु । घना २९ । म ३० म ती । वंशे मेघेगळोळु मिण्यादृष्टिगळागिदृंऽपर्याप्तसतीत्थंनारकरुगळुं

ही मरकर उत्पन्न होते हैं।

डन नरकों में डत्पन्न हुए वे नारकी शरीर पर्याप्त पूर्ण होने या पूर्ण न होनेपर तिर्यंच या मनुष्यगित सिहत डनतीस और तीस दो ही स्थान बांधते हैं। किन्तु सातवें नरकमें ये दोनों स्थान तियंचगित सिहत हो बँधते हैं। वहाँ सासादन गुणस्थानवाले भी तियंच या मनुष्यगित सिहत दो स्थानोंको बाँधते हैं। मिश्र और असंयत गुणस्थानवाले मनुष्यगित सिहत डनतीसको ही बांधते हैं।

घर्मामें निर्वृत्यपर्याप्त या पर्याप्त क्षायिक सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टी तथा कृतकृत्य वेदक मनुष्यगित सहित उनतीसका म्थान बाँघते हैं। जिनके तीर्थं करकी सत्ता होती है वे मनुष्यगित तीर्थं कर सहित तीसको बाँघते हैं। वंशा और मेघामें उत्पन्न हुए नारकी जिनके तीर्थं करकी सत्ता होती है वे पर्याप्त पूर्ण होनेपर नियमसे मिध्यात्वको त्याग सम्यग्दृष्टी होकर तीसका ही बन्ध करते हैं।

मुंपेळ्द एकचत्वारिशञ्जीवपदंगळोळु तिर्थंगितिसंबंध्यपर्याप्तपदंगळु पदिनाह । अवरोळु साधारण-बादरसूक्ष्मप्रत्येकपदंगळ्मूहं कळदोड पदिमूरू । अवरोळु आ कळद मूरं नित्यचतुर्गितिनिगोदप्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठित प्रत्येक भैददि भेदिसि आर ६ कूडुत्तिरलु १९—पृथ्व्यप्तेजोवायुवादरसूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तंगळ कूडियंदु ८ द्वीद्रिय त्रीद्रियचतुरिद्रियपंचेद्रिया संज्ञिसंज्ञि अंतु १३ साधारणबादरसूक्ष्म प्रत्येक १६ ॥

१. यिल्ली घम्म य नारकापर्याप्तनोळ वेदकसम्यत्ववं घटिसदु। "उत्पद्यते हि वेदक दृष्टिः स्वमरेषु कर्म भूमिनृषु।" एंदाराधनासारदोळु नियमं पेळल्पर्टुदप्पुदिर यिल्लि आगमकोविदक विचारिसिको बुदु, वेदकसम्यग्दृष्टिगळोळ येंदादरू पठिसूदु॥ (इतरटिप्पण):—लब्ध्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त निर्वात्यपर्याप्त-अपर्याप्तासंयत्तवं भोगभूम्यपेक्ष यिदहलदे कम्मंभूमियोळु घटियसदु। बल्लि कपोत- टेश्याजघन्यमे ब नियमं षड्लेश्यासंभवं घटियसदागि विचारिसिको बुदु॥

मिष्यात्वमं पत्तुविद्दु नियमिवदं सम्यग्दृष्टिगळागि तीत्थंयुतस्थानमनो वने कट्टुवर । ३० । म ती । तिर्ध्यंगितियोळु ॥ "णरितिरियाणं ओघो यिगिविगळे तिष्णि चड असिष्णस्स । सिष्णि अपुष्णगमिच्छे सासणसम्मे वि असुहतियं ॥" तिरियंचरोळु षड्लेश्यगळ्ण्ववादोडमेकेंद्रिय भेदंगळोळं विकलत्रयंगळोळेल्ला लब्ध्यपर्थ्याप्त निव्वृंत्यपर्ध्याप्त पर्धाप्तरोळमञुभलेश्यात्रय-५ मक्कुं । संश्यपर्थ्याप्तमिष्यादृष्टिगळोळं नरकगत्यादिगळ्ळवं वु पुट्टिद सासादनरोळमञुभलेश्यात्रय-मेयक्कुं । अपर्ध्याप्तासंयतरोळं पर्धाप्तासंयतरोळं पर्धाप्तसासादनरोळं षड्लेश्येगळप्पुवु । असंज्ञिपंचेंद्रिय लब्ध्यपर्थ्याप्तिनवृंत्यपर्थाप्तजीवंगळोळमञुभलेश्यात्रितयमेयक्कुं । पर्धाप्ता-संज्ञिमिष्यादृष्टियोळ कृष्ठणादि चतुर्लेश्येगळप्पुवु ।

भोगा पुण्णग सम्मे काउस्स जहण्णयं हवे णियमा । सम्मे वा मिच्छे वा पडजते तिण्णि सुहलेस्सा ॥

एंवितु भोगभूमिनिव्वं त्यपय्यांप्तासंयतसम्यादृष्टिगळोळ क्योतलेश्याजधन्यमेयक्कुं।
नियमविदं। मत्तमा भोगभूमिजमिध्यादृष्टिगळोळ मेणु सम्यग्दृष्टिगळोळ शरीरपय्यांप्तिपरिपूण्णंमागुत्तं विरलेल्ला जीवंगळं तेजः पद्मशुक्लंगळं ब शुभलेश्यात्रयमेयक्कु-। मिल्लि एकान्नविश्वतिविष्वतिय्यंचलब्ध्यपय्यांप्ररोळ्युट्दुव जीवंगळवावुवि वोडे पृथ्व्यप्तेजोवायुनित्यचतुर्गित१५ निगोववावरसूक्ष्मजीवंगळ प्रतिष्ठितप्रत्येक अप्रतिष्ठितप्रत्येक द्वीद्रियत्रीद्वियचतुर्गिद्वयां संज्ञि संज्ञि लब्ध्यपय्याप्त पर्याप्त मिथ्यादृष्टिगळं मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तपर्याप्तिमध्यावृष्टिगळ्गितु

नियमेन मिथ्यात्वं त्यक्त्वा सम्यग्दृष्टयो भूत्वा तित्रशत्कमेव । तिर्यग्गतो पर्याप्तादित्रिविधसर्वेकद्वित्रिचतुरिद्रयेषु लब्ध्यपर्याप्तानिवृत्त्यपर्याप्तासंज्ञिन मिथ्यादृष्टिनरकाद्यागतसासादनापर्याप्तसंज्ञिन च लेक्या अशुभा एव तिस्रः । पर्याप्तमिथ्यादृष्ट्यसंज्ञिनि कृष्णाद्याक्चतस्रः । पर्याप्तसासादनिमश्रपर्याप्तापर्याप्तसंग्रतेन षट् भोगभूमो निवृत्त्यपर्याप्तासंग्रते कापोतज्ञधन्यं । मिथ्यादृष्टो सम्यग्दृष्टो वा तत्पर्याप्ते शुभा एव तिस्रः । तत्रत्यानां शरीरप-याितो पूर्णायां तत्त्रये एवागमनात् । एषामुक्तिर्यग्जीवानां मध्ये ये बादरसूक्षमपृथिव्यप्तेजोवायुनित्यचतुर्गतिनिगोद-प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकद्वित्रचतुरसंज्ञिसंज्ञिपंचेद्रियलब्ध्यपर्याप्तास्ते च तेम्यो वा तदेकान्नविधितविधपर्याप्तेम्यो वा

तियंचगितमें पर्याप्त आदि तीन प्रकारके सब एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रियोंमें तथा लब्ध्यपर्याप्त निवृत्यपर्याप्त असंज्ञीमें, नरकसे आये मिध्यादृष्टियोंमें और सासादन अपर्याप्त संज्ञीमें तीन अशुभलेश्या ही होती हैं। पर्याप्त मिध्यादृष्टि असंज्ञीमें कृष्ण आदि चार लेश्या होती हैं। पर्याप्त सासादन और मिश्र तथा पर्याप्त अपर्याप्त असंयत संज्ञीमें छह लेश्या होती हैं। भोगभूमिमें निवृत्यपर्याप्त असंयतमें कापोतका जघन्य होता है। और पर्याप्त अवस्थामें मिध्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टीके तीन शुभलेश्या होती हैं। क्योंकि भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीव शरीर पर्याप्ति पूर्ण होनेपर तीन शुभलेश्याओं ही आते हैं।

इन ऊपर कहे तियंच जीवोंमें-से बादर, सूक्ष्म, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, नित्यनिगोद, चतुर्गति निगोद, प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित, प्रत्येक, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, संज्ञी-असंज्ञी पंचेन्द्रिय उन्नीस प्रकारके तियंच लब्ब्यपर्याप्तक और इन उन्नीस प्रकारके लब्ब्यपर्याप्तकोंसे अथवा तियंच पर्याप्तकोंसे और पर्याप्त अथवा अपर्याप्त कर्मभूमियोंसे, इन सब मिथ्या-

मास्वत्ं तेरद मिन्यादृष्टिगळ् यथायोग्य तिर्यंगायुष्यंगळं कट्टि मृतरागि बंदु एकान्नविंगतिविध-तिर्यं बलक्ष्यपर्याप्तमिष्याद्षिरजीवंगळागि नरकगति देवगतियुताष्टाविद्यति प्रकृतिस्थानं पोर-गागि त्रयोविशस्यादिस्वस्वयोग्य पंचस्थानंगळं कट्ट्वर। २३।ए अ २५।एप। बि ति च। अ। सं। म। अप २६। एप। आ। उ २९। बि। ति। च। पं। म। पति। ३०। बिति च। अ। सं। पति। उ।। तेजोबायुकायिकंगळ् तिर्धंगतियुतमागिये कट्टुवरः। मत्तमी एकान्न-विश्वतिविषमप्य तिर्यंचलब्ध्यप्रयाप्तिमिण्यादृष्टि जीवंगळं मत्तमेकान्नविश्वति विषयस्याप्त तिर्यंच-मिध्यावृष्टिगळु लब्ध्यपर्ध्याप्तमनुष्यहं पर्धाप्तकम्मंभूमि मनुष्यहगळु मिध्यावृष्टिगळ् तिर्ध्यगा-युष्यमं स्वयोग्यंगळं किं मृतरागि बंदी एकान्निविद्यतिविधिमध्यादृष्टि निव्वृत्यपय्याप्तितय्यंच-रप्पर । अल्लिविशेषमुंटदावुदे दोडे तेजोवायुकायंगळोळ पुट्टुव जीवंगळ् अशुभत्रयलेश्या मध्य-मांजविंदं पूट्द्वर । मत्तं भवनत्रयादि सौधम्मंकल्पद्वय पर्यंतमादिमध्यादृष्टिवेवक्कंळोळु केलंबर १० तिरयंगायुष्यमनेकेंद्रियसंबिधयं कट्टि तेजोलेश्यामध्यमांशिंदं मृतरागि बंदु पृथ्वयब्बाबरप्रतिष्ठित-प्रत्येकवनस्पतिनिव्वृत्यपर्याप्तरोळु मिण्यादृष्टिगळागि पुर्दुवरु। तिर्यंग्मनुष्यरुगळा त्रिस्थान-कंगळोळ पुट्दुवडे कृष्णादि चतुम्मंध्यम लेश्यांशंगळिदं पुट्दुवर । मत्तं भवनत्रयं मोदल्गों इ सहस्रारकल्पपर्यंतमाद मिण्यादृष्टिदेवक्कंळु मत्तं प्रथमनरकं मोदल्गों इ सप्तमनरकपर्यंतमाद नारकिमध्यादृष्टिगळं तिर्यंगायुष्यमं स्वक्ष्ययोग्यमं कट्टि मृतरागि बंदी कम्मंभूमिसंज्ञिगढभंजिनव्यं- १५ त्यपर्य्याप्ररोळ् स्वस्वलेश्येगळिवं मिण्यावृष्टितिर्धंचरागि पुट्दुवरु । यितेकान्नविश्वतिविधनिर्वृत्य-पर्ध्याप्तिरयं चरुगळु मिण्यादृ िटगळु सासादनरुमसंयतसम्यग्दृष्टिगळुमें वितु त्रिविधमप्परिल्ल

पर्यातापर्यातकर्मभूमिमनुष्येम्यश्च मिथ्यादृष्टिम्य एवागत्याशुभलेश्यात्रयेणोत्पद्यंते ते च विनाष्टाविशतिकं त्रयोवि-शिवकादोनि पंच बध्नंति । तेजोवायुक्तायिकास्तु तिर्यग्गतियुतान्येव । ते चत्वारिशद्विध मिथ्यादृष्ट्यः, अशुभ-लेश्यात्रयेण मृतास्तदेकान्नविशतिविधपर्यातिर्विग्मथ्यादृष्टिषूत्पद्यंते । तत्र तेजोवायुषु त्रयशुभलेश्यामध्यमांशैरेव, २० भवनत्रयसौधमंद्वयमिथ्यादृष्ट्यः तेजोमध्यमांशेन तिर्यग्मनुष्या अशुभत्रयमध्यमांशेन च मृताः केचिद्बादरपृष्ट्य-प्रतिष्ठितप्रत्येकेषूत्पद्यंते । भवनत्रयादिसहस्रारांतवेवसर्वनारकिमध्यादृष्टयः बद्धतिर्यगायुषः स्वस्वलेश्याभिमृताः

दृष्टियोंसे आकर जो तीन अशुभ लेश्या सहित तियंच जीव उत्पन्न होते हैं वे अठाईसके बिना तेईस आदि पांच स्थानोंका बन्ध करते हैं। तेजकाय, वायुकायके जीव तो तियंचगित- के साथ ही उन पाँच स्थानोंको बाँधते हैं। उन्नीस प्रकारके लब्ध्यपर्याप्त तियंच, उन्नीस २५ प्रकारके पर्याप्त तियंच और दो प्रकारके मनुष्य ये सब चालीस प्रकारके मिध्यादृष्टि तीन अशुभ लेश्याओंसे मरकर पूर्वोक्त उन्नीस प्रकारके पर्याप्त तियंच मिध्यादृष्टियोंमें उत्पन्न होते हैं। इतना विशेष है कि तेजकाय, वायुकायमें तो अशुभ लेश्याओंके मध्यम अंशसे ही उत्पन्न होते हैं। भवनित्रक और सौधमयुगलके मिध्यादृष्टि देव तेजोलेश्याके मध्यम अंशसे तथा तियंच और मनुष्य तीन अशुभलेश्याओंके मध्यम अंशसे तथा तियंच और मनुष्य तीन अशुभलेश्याओंके मध्यम अंशसे सरकर कोई बादर पृथ्वी, ३० अप्रतिष्ठित प्रत्येकोंमें उत्पन्न होते हैं।

भवनित्रकसे छेकर सहस्रार पर्यन्त देव और सब नारकी मिध्यादृष्टि जिन्होंने तिर्येषायुका बन्ध किया है वे सब अपनी-अपनी छश्यासे मरकर कर्मभूमिया गर्भज संझी नाल्कुं गतिगळिवं बंदु पुद्दुव निक्वृंत्यपर्ध्याप्तिमध्यावृष्टितिर्धंचरगळु पेळल्पट्टर-। मवर्गळल्कर-मष्टाविशितिस्थानं पोरगागि शेषत्रयोविशत्यावि पंचस्थानंगळं कट्टुवर । २३ । ए अ । २५ । ए प । वि ति च प म । अ प २६ । ए प । आ उ । २९ । वि ति च प म । अ प । ३० । वि ति च प । प उ ।।

भ सासावनरगळावाव गतिगळिंव बंबी कम्मं भूमिय एकाम्नविद्यतिविधिनव्यं त्यप्यांप्ररोळेहर्छेल्लि पुद्दवरं बोडे तिय्यंगातियोळ संज्ञिपर्याप्तगढभँजकम्मं भूमितिय्यं निम्ध्यादृष्टियुं मनुष्यपर्याप्तकमं भूमिमिष्यादृष्टियुं तिय्यंगायुष्यं गळे किट्ट मिष्यात्वमं पत्तृविद्दु प्रयमोपद्यमसम्यक्त्वमं
स्वीकिरिसियनंतानु बंधिकवायोवयाँवव सम्यक्त्वमं केडिसि मृतरागि बंवी पृष्ट्यव्वावर प्रत्येकवनत्पतिविकलत्रयासंज्ञिसं ज्ञिनिक्वृंत्यपय्याप्तजीवंगळोळ सासावनरागि पुद्दुवर । मत्तमा तिय्यंग्मनुष्यर प्रयमोपद्यमसम्यग्दृष्टिगळडबद्धायुष्यरगळाव पक्षवोळ मरणकालवोळनंतानु बंधिकवायोवयाँव सम्यक्त्वमं केडिसि सासावनरागि तिय्यंगायुष्यंगळं किट्ट मृतरागि बंवी निक्वृंत्यपर्याप्तिवर्यंग्जोवंगळोळ मुंपेळवे दुंस्थानंगळोळ निक्वृंत्यपर्याप्त सासावनरप्य । मत्तमीद्यानकल्पावसानमाव वेवक्कंळ मिष्यात्वपरिणामाँववं तिय्यंगायुष्यम् मुनुपाण्जिति प्रथमोपद्यमसम्यक्त्वमं स्वीकिरिसि अनंतानु बंधिकवायोवयाँवयं सम्यक्त्वमं केडिसि सासावनरागि मृतरागि बंवी पृष्ट्यव्वावरप्रत्येकर वनस्पतिगळोळ निक्वृंत्यपर्याप्तसासावनरप्य । बद्धायुष्यरल्खव पक्षवोळवग्गळं सासावनरागि तिय्यंगायुष्यमं किट्ट मृतरागि बंवु मृतरागि बंवु मृतरागि बंवु प्रयेळवेकंद्रियंगळोळ किरिद्यपाळतु निक्वृंत्यपर्याप्तसासावनरप्यत्त नारकवगळ मिष्यात्व परिणामंगळिवं तिय्यंगायुष्यमनुपाण्जिसि प्रथमोपदामसम्यक्त्वमं स्वोकिरिसि अनंतानु बंधिकवायोवयाँवदं सम्यक्त्वमं केडिसि स्वस्वलेक्ट्रयेगाळिवं मृतरागि बंवु यो कर्माभूमि-

२० कर्मभूमिगर्भसंज्ञितिर्यक्ष्रत्पद्यंते । ते च एकाञ्जविक्षतिषाचतुर्गत्यागतिनवृत्त्यपर्याप्तमिष्यादृष्टयः सर्वाण्यष्टाविक्षतिकोनत्रयोविक्षतिकादीनि पंच बष्नंति । अनंतानुबंध्यन्यतमोदयेन प्रथमोपक्षमसम्यक्तवं विराष्ट्य सासादना भूत्वा
प्राग्वद्धतिर्यगायुष्का मृत्वा अबद्धायुष्काः केचित्तदैव तिर्यगायुर्बध्वा मृत्वा च कर्मभूमितिर्यग्मनुष्यास्तदा बादरपृष्क्यप्प्रत्येकविकलत्रयसंश्यसंज्ञिषु देवास्तदा स्वस्वलेक्ष्याभिरीक्षानांता बादरपृष्क्यप्प्रत्येकेषु भवनत्रयादिसहस्रारांता षष्ठनरकांतनारकाव्च कर्मभूमिगर्भजसंज्ञितिर्यक्षु च सासादना भूत्वा तिर्यग्मनुष्यगतिपर्यातनविक्ष-

२५ तियंचोंमें उत्पन्न होते हैं। वे चारों गतिसे आकर उत्पन्न हुए उन्नीस प्रकारके तियंच निर्मृत्यपर्याप्तक मिध्यादृष्टि सब अठाईसके बिना तेईस आदि पांचका बन्ध करते हैं।

अनन्तानुबन्धीमें-से किसी एक कवायके उदयसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी विराधना करके सासादन होकर जिन्होंने पूर्वमें तियंचायुका बन्ध किया है वे जीव मरकर, और जिनके पूर्वमें आयुबन्ध नहीं हुआ वे अन्त समयमें तियंचायुको बाँध मरकर तियंचमें उत्पन्न होते हैं। कर्मभूमिया तियंच मनुष्य तो बांदर, पृथ्वी, अप, प्रत्येक वनस्पति, विकल्त्रय, और संज्ञी-असंज्ञीमें उत्पन्न होते हैं। ईशान पर्यन्त देव अपनी-अपनी लश्याके साथ मरकर बादर, पृथ्वी, अप, प्रत्येक वनस्पतिमें उत्पन्न होते हैं। भवनित्रकसे लेकर सहस्रार पर्यन्त देव तथा छठे नरक तकके नारकी कर्मभूमिया गर्मज संज्ञी तियंचोंमें उत्पन्न होते हैं। वे सासादन

पंचेंब्रिय संक्षिगर्ग्यं विश्वास्यां प्रसास सार्वा प्रद्रुव । बद्धायुष्य रल्ल पक्ष रोळिल्लिये सासा वन्तरागि तिर्ध्यं गायुष्यं गळं कि द्वि मृतरागि बंदु कि रिदु पोळतु मुंपेळव संक्षिति व्यृं स्पर्ध्याप्त तिर्ध्यं चरोळु सासा वनरप्प । यी सासा वनरण्युं तिर्ध्यं गिति । च । प । ति । प । रि । उ ।। यी सासा वनरण्युं ति । म । ३० । बि । ति । च । प । ति । प । रि । उ ।। यी सासा वनरण्ळे ल्लरगळुं ति मम सासा वनकालं पोवि बळिक्के ल्लरगळुं नियमिव विषया दृष्टि- ५ गळागि यावच्छरोरमपूष्णं तावत्कालं मिष्या दृष्टि निष्युं त्यपर्धाप्तरागि मिष्या दृष्टि गळोळु पेळवंते त्रयोविशत्या विषया येग्यमागि नामप्रकृति बंधस्था नंगळं कट्टुवरु । इल्लि चोवकने वपं — सासा वनकाल मुत्कृष्टिवं विश्वायिक सामा वन्ति विश्वाय क्ष्या विश्वाय क्षया विश्वाय क्षया विश्वाय क्षया विश्वाय क्षया विश्वाय क्षया विश्वाय क्षया विश्वाय क्षया विश्वाय क्षया विश्वाय क्षया विश्वाय क्षया विश्वाय क्षया विश्वाय क्षया क्षया क्षया विश्वाय क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया विश्वाय क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया विश्वाय क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया क्षया

२ | १ | २ | विक २ १ | २७-२ । २७-१ मत्तमी निक्षृंत्यपर्व्याप्त संज्ञि पंचेंद्रियगबर्भजा-

संयत सम्यग्दृष्टिगळोळावाव गतिगाँळवं बंदु पुट्दुवरदोड नरकगतिदेवगतिद्वयाँददमे बंदु सम्यग्दृष्टिगळपुट्दुवरेक वोडितरितर्यंगमनुष्यगतिज्ञकगळप बद्धितर्य्यंगायुष्यसम्यग्दृष्टिगळी तिर्यं- १५ गतियोळपुट्टरवर्गळगे भोगभूमिजतिर्यंचरोळे जनन नियममुंटप्पुद्धिरवं । आ नारकामरवेदक-सम्यग्दृष्टिगळ बद्धितर्यंगायुष्यकगळ मरणकालदोळ सम्यक्त्वमं पत्तृविद्धवं स्वस्वलेद्द्येगिलदं मृतरागि बंदी कम्मभूमि संज्ञिपंचेंद्विय गढभंज निवृत्यपर्याप्त तिर्यंचासंयतसम्यग्दृष्टिगळोळ

तिकित्रिशत्के बब्नंति । स्वस्वसासादनकालमतीत्य नियमेन मिथ्यादृष्टयो भूत्वा यावच्छरीरमपूणं तावित्रवृंत्य-पर्याप्ताः मिथ्यादृष्ट्युक्तत्रयोविशतिकादीनि पंच बब्नंति । ननूत्कृष्टः सासादनकालः षडाविलः आयुर्वेषाद्वा २० जन्माप्यंतर्मुहूर्तमात्री तिह पूर्वोत्तरभवयोः कथं सासादनत्विमिति ? तन्न, आविलितः समयाधिकक्रमेण समयोन-मुहूर्तपर्यतानां कालविशेषाणां अंतर्मुहूर्तत्वेन विरोधाभावात् । तिर्यंगसंयते प्राग्वद्वतिर्यंगायुर्देवनारकवेदकसम्यग्-

अवस्थामें तिर्यंच या मनुष्यगित पर्याप्त सिहत उनतीस अथवा तीसका बन्ध करते हैं। और अपना-अपना सासादन काल पूरा होनेपर नियमसे मिध्यादृष्टि होकर जबतक शरीर-पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तबतक निर्वृत्यपर्याप्त रहकर मिध्यादृष्टिमें कहे तेईस आदि पाँच २५ स्थानोंको बाँधते हैं।

शंका—सासादनका चत्कुष्ट काल छह आवली है और आयुबन्धका जघन्य भी काल अन्तमुहूर्तमात्र है। तब पूर्व और उत्तर दो भवोंमें सासादनपना कैसे सम्भव है ?

समाधान-एक आवलीसे लगाकर एक-एक समय बढ़ते-बढ़ते, एक समयहीन मुहूर्त प्रेन जितने कालभेद हैं वे सब अन्तर्मुहूर्त हैं। इससे कोई विरोध नहीं है।

तियंच असंयतमें जिन्होंने पहछे तियंचायुका बन्ध किया है, ऐसे देव नारकी वेदक

पुद्दुवरप्पुर्वीरवं मूरं लेह्येगळप्पुत्त । वा देवनारकरुगळ् क्षायिक सम्यग्हिष्टगळिल्ल पुट्टरेकं दोड-वर्गाळ् तिय्यंगायुष्यमं कट्टुवुदुमिल्ल । मनुष्यायुष्यमं कट्टि मृतरागि वंदी पंचवशमनुष्यलोक प्रतिबद्धाय्यांखंडंगळोळ् चरमांगरागि पुट्टि घातिकमंगळं केडिसुवरप्पुर्वीरवं । सप्तमपृष्टिय नारकासंयत सम्यग्दृष्टिगळुं बंदिल्लि पुट्टरेकं दहवग्गी सम्यग्दृष्टि गुणस्थानदोळु मरणिमल्लप्पु-५ दिदं । मरणकालदोळ् मिण्यादृष्टिगुणस्थानमं पोद्दि मृतरप्परु मंते सासादननुं मिश्रनुमागिर्द्द् नारकरं मिण्यादृष्टिगुणस्थानमने पोद्दि मृतरप्परु । तिय्यंचिनव्वृत्यपर्याप्तासंयतिरो देवगित-युताष्टाविशितस्थानमो वे बंधमप्पुतु । ई तिय्यंचिनव्वृत्यपर्याप्तरल्लक्गळं, पर्याप्तियदं मेले मिण्यादृष्टिगळं, सासादनरं मिश्ररं असंयतसम्यग्दृष्टिगळं, देशसंयतरगळ्मे व पंचगुणस्थानवित्त-गळप्परा मिण्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि असंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानपर्यंतं खड्लेक्येगळ् मप्पुत्तु । १० देशसंयतरोळ् शुभलेक्यात्रयमेयक्कु मो शुभाशुभलेक्येगळ् मेकजीवनोळ् क्रमदिदं संभविसुगुमो मेणक्रमदिदं संभविसुगुमो येदिनु प्रक्तमादोई क्रमदिदं संभविसुगुमदे ते दोई-—

> असुहाणं वरमज्झिम अवरंसे किण्हणीळ काउतिये। परिणमिव कमेणप्पा परिहाणीदो किळेसस्स।। काऊ णीळं किण्हं परिणमिव किळेसवङ्खिदो अप्पा। एवं किळेसहाणीवङ्ढीदो होवि असुहतियं।।

येदितु कृष्णनीलकपोतमें मूरं लेश्येगळ् कषायानुभागस्थानोदयानुरंजित कायवाग्मन-स्कम्मेलक्षणंगळ् कृष्णलेश्योत्कृष्टं मोदल्गों दु संक्लेशहानियिदं कपोतलेश्याजघन्यप्यतमप्यु-ववरोळ् जीवंक्रमिददमसंख्यातलोकमात्रषट्स्थानपितत लेश्यास्थानंगळोळ् परिणिमसुगुं। मत्तं संक्लेशबृद्धियदं क्रमिददं कपोतलेश्याजघन्य मोदल्गों दुत्कृष्ट कृष्णलेश्यास्थानप्रयातमसंख्यात-

२० दृष्टयः स्वस्वलेश्याभिष्ठत्नद्यंते । तेऽपि न सप्तमपृथ्वीजाः मिथ्यादृष्टित्वे एवैषां मरणात् । ते चोत्पन्नतिर्यगसंयता देवगत्यष्टाविशतिकं बध्नंति । पर्याप्तिष्ठपरि देशसंयतांतगुणस्थाना भवंति । तत्र असंयतांतं षड्लेश्याः, देशसंयते शुभित्रलेश्याः ।

ननु शुभाशुभलेश्यास्वेकजीवः क्रमेण परिणमेदक्रमेण वा ? उच्यते-प्रात्मा संबलेशहान्या कृष्णोत्कृष्टादाक-

सम्यग्दृष्टी अपनी-अपनी छेर्याके साथ मरकर उत्पन्न होते हैं। किन्तु सातवें नरकके नारकी २५ तियंच असंयतमें उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वे मिध्यादृष्टि अवस्थामें ही मरते हैं। वे उत्पन्न हुए असंयत सम्बग्दृष्टी तियंच देवगित सिहत अठाईसका बन्ध करते हैं। पर्याप्ति पूर्ण होनेपर देशसंयत गुणस्थान पर्यन्त होते हैं। उनमें असंयत पर्यन्त छह छेर्या होती हैं और देशसंयतमें तीन शुभछेर्या होती हैं।

शंका—शुभ और अशुभ छेश्यामें एक जीव क्रमसे परिणमन करता है या एक साथ ? समाधान—संक्छेशकी हानिसे आत्मा कृष्णछेश्याके उत्कृष्ट अंशसे छेकर कपोत छेश्याके जघन्य अंश तक और संक्छेशकी वृद्धिसे कपोतके जघन्य अंशसे छेकर कृष्णके लोकमात्रवट्स्यानपतित लेक्यास्यानंगळोळ परिणमिसुगुं। मत्तमंते:— तेऊ पम्मे सुक्के सुहाण अवरादि अंसगे अप्पा। सुद्धिस्स य वड्ढोवो हाणीदो अण्णहा होदि।।

तेजोलेश्ययोळं पद्मलेश्ययोळं शुक्ललेश्ययोळिमवरजघन्याद्यंशंगळोळु विशुद्धिवृद्धियदं जीवंरो परिणमनमक्कुं। विशुद्धिहानियिवमन्यथा परिणमनमक्कुमदर विपरीतपरिणमनमक्कुमें-बुदर्यं। मी शुभाशुभलेश्य गळिनतुं भावलेश्यगळप्यवी भावलेश्यासाधनमुं मोहोदय मोहक्षयोपशम मोहोपशम मोहक्षयजनितजीवप्रदेशपरिस्पंदमक्कुमा मोहमुं दर्शनमोहमें दुं चारित्रमोहमें दुं द्विविधनक्कुमा दर्शनमोहोदयदिंदमुं चारित्रमोहोदयदिंदमुं दर्शनचारित्रमोहक्षयोपशमदिंदमुं दर्शनचारित्रमोहोपशमनदिदमुं दर्शनचारित्रमोहक्षयदिदमुं यथायोग्यमागि संभविसुव मिण्या-दृष्टपादि पत्तुंगुणस्थानंगळोळु पुट्दुव शुभाशुभलेश्येगळगे मूलकारणं। कषायानुभागस्थानोद-चतुर्विवधंगळप्युवगरोळ यंगळिदमनुरंजिसल्पट्ट योगप्रवृत्तियक्कुमप्पुदरिदमा कवायंगळु विवक्षितकोधकषायानुभागस्थानोदयं जीवनं नरकतिर्धंग्मनुष्यवेषगतिगळोळुत्पादकमक्कुमा शक्तियुं शिलाभेदपृथ्वीभेद धूलीराजि जलराजिसमानमप्पुदिललः सद्वंघातिशक्तियुतोदय-स्थानंगळिदं केळगण प्रमत्ताप्रमत्तादिसंयमिगळोळे संभविसुव देशघातिस्पर्द्धकंगळगे पूर्व्यस्पर्द्धकं-गळें ब पेसरक्कुमा पूर्व्यस्पर्द्धकंगळिंदं केळगे केळगे अपूर्व्यस्पर्द्धकबादरकृष्टिपर्य्यंतमणुषु । लोभकषायदोळ् सूक्ष्मसांपरायंगे सूक्ष्मकृष्टिगळप्पुवितशेषक्रोधकवायानुभागोदयस्थानंगळु-षड्ढानि षड्वृद्धिपतितासंख्यातलोकमात्रानुभागोदयस्थानंगळप्युववरोळ् मसंख्यातलोकमात्रं

पोतजघन्यं संक्लेशवृद्ध्या कपोतजघन्यादाकृष्णोत्कृष्टं चासंख्यातलोकमात्रषट्स्यानपितलेश्यास्यानेषु क्रमेण परिणमित । विशुद्धवृद्ध्या तेजःपद्मशुक्लजघन्याद्यंशेषु विशुद्धिहान्या तेष्वन्यया च परिणमित । तासां च लेश्यानां मूलकारणं कषायोदयानुभागस्यानानुरंजितयोगप्रवृत्तिः ।ते कषायाश्चत्वारः । तेषु विविधातक्रोधकषायानुभागस्यानानुरंजितयोगप्रवृत्तिः ।ते कषायाश्चत्वारः । तेषु विविधातक्रोधकषायानुभागस्यानोदयः जीवनरकितर्यग्मपुष्यदेवगितपूत्पादकः। तच्छित्तिः शिलाभेदपृथ्वीभेदघूलिराजिजलराजिसमाना । तत्र सर्वधातिशक्तियुतोदयस्यानेभ्योऽधस्तनी प्रमत्तादिसंयिष्ठवेव संभविनी देशधातिनी पूर्वस्पर्धकनामा । तद्धोधः अपूर्वस्पर्धकनामा बादरकृष्टिनामा लोभकषाये सूक्ष्मसांगराये सूक्ष्मकृष्टिनामापि । तान्यशेषक्रोधकषान्यानुभागोदयस्यानान्यसंख्यातलोकमात्रषड्ढानिवृद्धिपतितासंख्यातलोकमात्राणि तेष्ठवसंख्यातलोकमक्तवहुभागमान्यसंख्यातलोकमक्तवहुभागमान्यसंख्यातलोकमक्तवहुभागमान्यसंख्यातलोकमक्तवहुभागमान्यसंख्यातलोकमक्तवहुभागमान्यसंख्यातलोकमक्तवहुभागमान्यसंख्यातलोकमक्तवहुभागमान्यसंख्यातलोक्तमक्तवहुभागमान्यसंख्यातलोक्तमक्तवहुभागमान्यसंख्यातलोक्तमात्रप्ति।

जिल्ह अंश तक असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थानपतित बृद्धि-हानिको लिये लेक्यास्थानोंमें २५ कमसे परिणमन करता है। तथा विशुद्धताकी बृद्धिसे तेज-पद्म-शुक्लके जघन्यादि अंशोंमें और विशुद्धताकी हानिसे शुक्ल-पद्म-तेजोलेश्याके चत्कृष्ट आदि अंशोंमें कमसे परिणमन करता है। उन लेश्याओंका मूल कारण कषायोंके उद्युक्ष अनुभागस्थानोंसे अनुरंजित योगों-की प्रवृत्ति है। वे कषाय चार हैं। उनमें-से विवक्षित कोधकषायके अनुभाग स्थानका उद्य जीवको नरक, तियंच, मनुष्य और देवगतिमें उत्युक्ष कराता है। उस क्रोधकी शक्ति शिलाभेद, ३० प्रथ्वीभेद, धूलरेखा और जलरेखाके समान है। उनमेंसे सर्वधाती शक्तिसे युक्त उद्यस्थानोंसे नीचे, प्रमत्त आदि संयमियोंमें ही होनेवाली देशघाती शक्तिको पूर्वस्पर्धक कहते हैं। उसके नीचे-नीचे अपूर्वस्पर्द्धक नामवाली, बादरकृष्टि नामवाली, लोभकषायमें सूक्ष्मसाम्पराय,

विशुद्धिकवायोदय-संब्लेशस्थानंगळुमसंख्यातलोकभक्तासंख्यातबहुभागंगळप्पुवेकभागमात्रंगळु स्थानंगळप्पुवा संक्लेशिवशुद्धिसर्व्यक्रोधकवायोदयस्थानंगळोळ पिवनात्कुं लेश्यापदंगळप्पुवा पिवनात्कुं लेश्यापदंगळप्पुवा पिवनात्कुं लेश्यापदंगळप्पुवा पिवनात्कुं लेश्यापदंगळोळ लेश्याचांगळिप्पत्तारप्पुवु । अवरोळ मध्यमाष्टांशंगळायुव्वंधनिवंध नंगळक्कुं । संदृष्टि :

| 9 | 2 | 6   | f | ग | 1 3 | मे। | तं | वितर | नरक  | પું મે | ।≅२८<br>९ | ८ । तो<br>९ | त्र । | तिर्घंगिति | 1    | यू । र | T 1 |     |
|---|---|-----|---|---|-----|-----|----|------|------|--------|-----------|-------------|-------|------------|------|--------|-----|-----|
|   | 3 | 1 0 | 0 | 0 | )   |     |    | 8    | 0000 | 2      | २         | ३           |       | 8          |      | 1      | Ę   |     |
|   | - | 丣   |   |   |     |     |    |      |      |        | नी        |             | ক     |            | ते   | q      |     | गु  |
| 8 | 8 | ě   | 8 | 8 | 8   | 8   | 8  |      |      | 888    | शश्य      | रराइइ       | 333   | ३३३३३      | 8888 | 444    | ५१६ | ६६६ |
|   |   |     | 0 |   |     |     |    |      | ]    | 000    | 0 000     | 00100       | 000   | 00000      | 0000 | 000    | 0 0 | 000 |
| 0 | 0 | 0   | न | 8 | 8   | \$  | 8  |      |      |        |           |             |       | 331888     |      |        |     |     |
| उ |   |     | • | • | •   | •   | •  |      |      | •••    | व         | च           | • • • | 37         |      |        | •   | Ħ   |

| मंद ।       | मनुष्यगा | तनिबंध | ानंगळु |               | = a ८<br>९ <b>९</b> ९ | जल | 1 | रा | 1 | वेट | 1 | मं | वत | 1र | <b>१</b> व | 1 6<br>2 9 |
|-------------|----------|--------|--------|---------------|-----------------------|----|---|----|---|-----|---|----|----|----|------------|------------|
| Ę           | 4        | 8      | 3      | २             | 8                     |    |   |    |   | 8   |   |    |    |    |            |            |
| कु          | नी       | 1      | का     | ते प          |                       |    | - |    |   |     |   |    |    |    |            | 1          |
| <b>EEEE</b> | ६६६६।    | 49418  | ४४४।३  | वववववव। २२२२  | । १११११               | 8  | 8 | 8  | 8 | 8   | 8 | 8  | 8  | 8  | 8          | 8          |
|             |          |        |        | 00000000000   |                       |    |   |    |   |     |   |    |    |    |            |            |
| ४४४।        | 3333     | 1२२२२  | 18888  | \$ \$10000000 | 00000                 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0  | 0  |    | उ          |            |
| 37          |          | 31     | ਤ      | च             |                       |    |   |    |   |     |   |    |    |    |            |            |

५ त्राणि संक्षेशस्यानानि तदेशमात्रभागमात्राणि विशुद्धिस्यानानि । तेषु लेश्यापदानि चतुर्दश लेश्यांशाः षड्विशतिः । तत्र मध्यमा अष्टी वायुर्वेधनिबंधनाः । संदृष्टिः--

| 3        | 8         | f | श | । भ | 1 | ती | ब्रह                                            | र। न | 2 |   |   |   | पू | 1   | भ          |    | 56<br>11 |     | 7   | ीद         | ſ | 1   | ति  | रर्य | र ग् | ति | नि | बंध        | धन  | πſ | न  |          |     |     |   |
|----------|-----------|---|---|-----|---|----|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----|-----|------------|----|----------|-----|-----|------------|---|-----|-----|------|------|----|----|------------|-----|----|----|----------|-----|-----|---|
| ਚ        | 0         | 0 | 0 | \$  | 0 | 0  | 0                                               | at.  |   |   |   |   | 2  |     |            |    | 3        |     |     |            | ₹ | _   |     |      | 8    |    |    | (          | 1   |    |    | •        | Ę   | _   | I |
| <b>5</b> | - Mus sha |   |   |     |   |    | <i>y</i> -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 |      |   |   |   | _ | ते |     |            |    | 斬        |     |     |            |   |     |     |      | 1    |    | 1  | 7          | - " | ī  | भे |          |     |     | Ī |
| 8        | 8         | 2 | 8 | *   | 8 | 8  | 8                                               |      | 1 | ? | 8 | 8 | 3  | २३  | 7          | 13 | 3        | 3   | ą   | <b>1</b> 3 | ₹ | 3 ? | } } | 3    | 3    | 8  | 8) | 54         | 4   | 4  | 49 | ĘĘ       | , ६ | Ę   | , |
| •        | 0         | 0 | 0 | 0   | • | 0  | 0                                               |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 ( | <b>)</b> ( | 0  | 0        | 0   | 0 ( | 0          | 0 | 0 0 | 0   | 0    | 0 0  | 0  | 0  | <b>)</b> ( | 0   | 0  | 0  | 0 (      | 0 ( | ) 0 | , |
| 0        | 0         | 0 | • | न   | 8 | ?  | 1                                               | 2    | 8 | 8 | 1 | 2 | ?  | ? { | 1          | 2  | ?        | 2 1 | ?   | १२         | 7 | ? ₹ | 3   | 3    | ₹8   | 8  | 81 | 8          | 8   | 8  | 8) | <u>^</u> | 18  | 8   |   |
| उ        |           |   |   |     |   |    |                                                 |      |   |   | • |   |    |     |            | ਰ  |          |     |     |            | į | 3   |     |      | ;    | ST |    | í          | ज   |    | ā  | ſ        |     |     | 1 |

|   |     |     | Ĭ | 1 |   | ζĮ |     | 1 | Ŧ   | į | • | 1 | * | Ę | le | य | ग | R | rf | न | 4   | ų          | q | T |   |   |   |   |   | _<br> <br> |   |     | , |     |   | - | अंद      | 5 | =   | ₹ | T | ŧ | दे  | व | 1 | 1 | मंख | त | = 119 |   |
|---|-----|-----|---|---|---|----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|-----|---|-----|---|---|----------|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-------|---|
|   |     |     |   |   | _ |    |     | 4 |     |   | • | 8 | _ |   | 7  |   |   | _ |    |   |     | •          | ? |   |   |   | ? |   |   |            |   |     |   | ~   |   | _ |          |   |     | - |   |   | 8   |   |   |   |     |   |       |   |
| 4 |     |     |   |   |   |    |     |   |     |   | 1 | 5 |   |   | નં | 1 |   | 8 | Б  |   |     |            |   |   |   | d |   |   |   | C          | ľ |     |   | •   |   |   |          |   |     |   |   |   | যু  |   |   |   |     |   |       |   |
|   | Ę   | Ę   | Ę | Ę | Ę | 8  | , ( | • | Ę   | Ę | Ę | Ę | Ę | 4 | 4  | 4 | 4 | 1 | ~  | n | 8   | 8          | ₹ | ş | Ę | 3 | 3 | 3 | ? | ? ?        | 1 | ? { | 1 | ?   | 8 |   | <b>१</b> | ? | ? ? | ) | 8 | 8 | 8   | 2 |   |   |     |   |       |   |
|   | 0 0 | 9 ( | • | 0 | 0 | 0  | 0   | • | ) ( | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | ) ( | <b>D</b> ( | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | Ø | G   | 0 | ) ( | ٥ |   | 0 (      | • | 0   | ) | 0 | 0 | 0 ( | 9 |   |   |     |   |       |   |
|   | 88  | Ω   | ^ | 3 | 3 | 3  | 3   |   | }:  | ? | ? | ? | ? | 1 | 2  | ł | ? | 8 | ?  | 2 | 1   | ? {        | 7 | ? | 1 | Ş | 0 | 0 | 0 | 0          | 0 | 0   | 0 |     | • | ( | 9 6      | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   |   |   |   |     |   |       | _ |
|   |     |     |   |   |   |    |     |   |     | 9 | r |   |   |   | 1  | Ą |   |   | 1  | 4 |     |            |   |   | Ę | 3 |   |   |   | ;          | ₹ |     |   |     |   |   |          |   |     |   |   | ; | उ   |   |   |   |     |   |       |   |

इल्लि चतुर्गंत्यायुर्वेचिनिवंचनंगळप्य लेख्यामध्यमाष्टांशंगळाउचे वोड तेजोजधन्य-स्थानानंतर स्वमध्यमानंतरणुणवृद्धिस्थानं मोवल्गो इ कपोतलेश्याजधन्यस्थानानंतर स्वमध्यमानंतरणुणवृद्धिस्थानं मोवल्गो इ कपोतलेश्याजधन्यस्थानानंतर स्वमध्यमानंतरणुणवृद्धिस्थानं मोवल्गो इ तेजोलेश्याजधन्यस्थानानंतर स्वमध्यमानंत गुणवृद्धिस्थानपर्यंतमप्य पद्मशुक्लकृष्णनोललेश्याजधन्यस्थानानंतर स्वमध्यमानंत गुणवृद्धिस्थानपर्यंतमप्य पद्मशुक्लकृष्णनोललेश्याजधन्याशंगळु नाल्कुं शेषचतुर्गंत्यायुर्ग्वंधिनवंधनंगळप्य मध्यमाशंगळु नरकायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजतायुर्धंचिजविचायायंशंचिक्तंचिज्ञत्वर्वंचिल्वंचित्रंचिज्ञत्वर्याशंचाय्यमाशंचिक्तंचिज्ञत्वर्यःचिज्ञव्यन्वर्याशंचायःचित्रयंगितियोळं तिर्थंगमञ्जव्यन्वर्याशंचार्वेच विज्ञयंग्वर्याशंचार्वेच विज्ञयंग्वर्यःचित्रयंगित्योळं तिर्थंगमञ्ज्यन्वर्यःचित्रयंगितयोळं विज्ञयंगित्याचकंगले पेळल्यद्वयु । सुर्वे तिर्थंगमञ्ज्यन्वर्यन्वर्यात्वाशंचेव्यन्वर्यात्वरं विज्ञयंग्वर्यःचित्रयंगितयोळं विज्ञयंगितयोळं विज्ञयंगितयोळं विज्ञयंगितयोळं विज्ञयंगितयोळं विज्ञयंगितयोळं विज्ञयंगितयोळं विज्ञयंगितयोचिक्तं विज्ञयंगितयोचिक्तं विज्ञयंगितयोचिक्तं विज्ञयंगितयोचिक्तं विज्ञयंगितयोचिक्तं विज्ञयंगितयोचिक्तं विज्ञयंगितयोचिक्तं विज्ञयंगितयोचिक्तं विज्ञयंगित्वर्यंगित्वर्यं विज्ञयंगित्वर्यं विज्ञयंगित्वर्यंगित्वर्यंगित्वर्यंगित्वर्यंगित्वर्यंगित्वर्यंगित्वर्यंगित्वर्यंगित्वर्यं विज्ञयंगित्वर्यंगित्वर्यं विज्ञयंगित्वर्यं विज्ञयंगित्वर्यं विज्ञयं विज्ञयंगित्वर्यं विज्ञयंगित्वर्यं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञयं विज्ञय

ते मध्यमांशास्तु तेजोलेश्याजधन्यस्थानानंतरस्यमध्यमानंतगुणवृद्धिस्थानमादि कृत्वा कपोतलेश्याजधन्य-स्थानानंतरस्यमध्यमानंतगुणवृद्धिस्थानपर्यंतं वा कपोतलेश्याजधन्यस्थानानंतरस्यमध्यमानंतगुणवृद्धिस्थानमाद्यं कृत्वा तेजोलेश्याजधन्यस्थानानंतरस्यमध्यमानंतगुणवृद्धिस्थानपर्यंतं पद्मशुक्लकृष्णनीलजवन्यांशाश्चत्वारः चतुर्गत्यायुर्वेधनिबंधननरकवर्जितत्र्यायुर्वेधनिबंधननरकतिर्यग्वजिततद्द्धपायुर्वेधनिबंधनकेवलदेवायुर्वेधनाश्चत्वारः एयमष्टो । अत्र पद्मशुक्लकृष्णनीलजधन्यांशानां मध्यमत्वं तु शुभाशुभलेश्याविभागापेक्षं शेषाष्टादशांशाः चतुर्गति-

गुणस्थानमें सूक्ष्मकृष्टि नामवाली शक्तियाँ हैं। इस प्रकार समस्त क्रोधकषायके अनुभागरूप खद्यस्थान असंख्यात लोकमात्र षट्स्थान पतित वृद्धि हानिको लिये असंख्यात लोकप्रमाण हैं। उनमें असंख्यात लोकका भाग देनेपर एक भाग बिना बहुभाग प्रमाण तो संक्लेश स्थान हैं और एक भाग प्रमाण विशुद्धिस्थान हैं। उनमें लेश्यापद चौदह हैं और लेश्याके अंश छन्बीस हैं। उनमेंसे मध्यके आठ अंश आयुके बन्धके कारण हैं। (यहाँ संदृष्टि आदि जीवकाण्डके कषायमार्गणा अधिकारमें पहले कहा है वही जानना।)

वे मध्यम अंश तेजोलेश्याके जघन्यस्थानके अनन्तर अपने अनन्त गुणवृद्धिक्षप मध्यम-स्थानसे लगाकर कपोतलेश्याके जघन्यस्थानके अनन्तर अनन्तर प्रमुख्य उसीके मध्यम-स्थान पर्यन्त जानना। अथवा कपोतलेश्याके जघन्यस्थानके अनन्तर उसीके अनन्तगुणवृद्धि-रूप मध्यमस्थानसे लगाकर तेजोलेश्याके जघन्यस्थानके अनन्तर उसीके अनन्तगुणवृद्धिरूप मध्यमस्थान पर्यन्त पद्म, शुक्ल, कृष्ण, नीलके जघन्य अंश चार और चार गति सम्बन्धी आयुके कारण अथवा नरक बिना तीन आयुके अथवा नरकतियंच बिना दो आयुके या केवल देवायुके बन्धके कारण चार अंश इस प्रकार आठ मध्यम अंश आयुबन्धके कारण हैं।

यहाँ जो पद्मा, शुक्छ, कृष्ण, नील लेश्याके जषन्य अंशोंको मध्यम अंश कहा है उसका कारण यह है कि शुभ-अशुभ लेश्याके भेदकी अपेक्षा ये बीचके अंश हैं इसलिए इन्हें मध्यम अंश कहा है। शेष अठारह अंश, जो कृष्णादिके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदरूप हैं, चारों गतियोंमें गमनके कारण हैं। इन अठारह अंशोंमें मरण होता है। उनमेंसे तीन अश्भ

वयाविजनितगुणस्यानंगळोळु चतुर्गातिजीवंगळोळु संभविसुव शुभाशुभलेश्येगळं साजिसल्ब क्यु-

संकमणं संठाण परट्ठाणं होवि किण्हसुक्काणं। बर्दीसु हि संठाणं उभयं हाणिम्मि सेसउभयेवि॥

पित्तिल लेश्येगळगे स्वस्थानपरस्थानसंक्रमणमें हुं संक्रमणमेर दुप्रकारमण्डलिल कृष्णलेश्येगं शुक्ललेश्येगं वृद्धिगळोळु स्वस्थानसंक्रमणमेयकुं। स्वस्थानसंक्रमणमुं परस्थानसंक्रमणमुंमें हुभयसंक्रमणमा कृष्णलेश्येगं शुक्ललेश्येगं हानियोळकुं। शेषनीलकपोततेजःपद्मंगळ स्वजधन्यमावियागि स्वस्वोत्कृष्टपर्यंतमप्प वृद्धियोळं स्वोत्कृष्टं मोवलगों हु स्वजधन्यपर्यंतमप्प हानियोळः
स्वस्थानसंक्रमणमुं परस्थानसंक्रमणमक्कृमवें तें वोडे कृष्णशुक्लंगळगे स्वजधन्यं मोवलगों हु
स्वोत्कृष्टपर्यंतं स्वस्थानसंक्रमणमेयक्कृमेकों वोडे शुक्लपद्मतेजःकपोतनीलंगळोळः कृष्णनीलकपोततेजः पद्मंगळोळः संकरित्रस्क्रमणमेयक्कृमेकों वोडे शुक्लपद्मतेजःकपोतनीलंगळोळः कृष्णनीलकपोततेजः पद्मंगळोळः संकरित्रस्क्रमणमेयक्कृमेकों वोडे शुक्लणद्मतिजःकपोतनीलंगळण्यां हानियोळमा कृष्णशुक्लंगळगे स्वोत्कृष्ट मोवलगों हु स्वजधन्यपर्यंतं स्वस्थानसंक्रमणमुं मुंदण नीलकपोततेजःपद्मशुक्ललेश्योत्कृष्टपप्यंतमुं पद्मतेजःकपोतनीलकृष्णोत्कृष्टप्रयंतमुं परस्थानसंक्रमणमुमक्कुं
शेषनीलकपोतंगळ पद्मतेजंगळ स्वस्वोत्कृष्टं मोवलगों हु स्वस्वजधन्यप्यंतहानियोल् स्वस्थानस्वस्यानसंक्रमणमुमक्कुं । मत्तमा नाल्कर वृद्धियोळः स्वस्वजधन्यं मोवलगों हु
स्वस्वोतकृष्टपर्यंतं स्वस्थानसंक्रमणमुमक्कुं । मत्तमा नाल्कर वृद्धियोळः स्वस्वजधन्यं मोवलगों हु
स्वस्वोतकृष्टपर्यंतं स्वस्थानसंक्रमणमुमक्कुं । सत्तमा नाल्कर वृद्धियोळः हुष्णोतकृष्ट पर्यंतमुं शुक्ललेश्योस्वष्टपर्यंतमुं परस्थानसंक्रमणमुमक्कुं । सत्तमा नाल्कर वृद्धियोळः परलेश्यापरिणमनमण्यंतु

गमनकारणानि तेषु सुमगत्रयस्य नवांशाः नरकगतौ तिर्यगतौ चोत्पादकाः । अप्रतनाः शुभाशुभलेश्यांशास्तु तिर्यग्मनुष्यदेवगितगमनकारणानि । लेश्यासंक्रमणं तु कृष्णशुक्लयोर्वृद्धावग्रेऽन्यलेश्याभावात्स्वस्थाने एव हानौ स्वोत्कृष्टात्स्वज्ञघन्यपर्यंतं स्वस्थाने कृष्णायाः नीलकपोतत्तेजः पद्मशुक्लोत्कृष्टपर्यंतं शुक्लायाः पद्मतेजः कपोतनील-कृष्णोत्कृष्टपर्यंतं च परस्थाने स्यात् । शेषाणां हानौ स्वस्वोत्कृष्टादास्वस्वज्ञघन्यं स्वस्थाने परस्थाने तु नील-

लेश्याओं के नौ अंश तो नरकगित और तियंचगितमें उत्पन्न कराते हैं। आगे के शुभ-अशुभ लेश्याओं के अंश तियंच, मनुष्य और देवगितमें गमनके कारण हैं।

आगे लेश्याओंका संक्रमण कहते हैं-

एक स्थानसे दूसरे स्थानको प्राप्त होनेका नाम संक्रमण है। वृद्धिमें कृष्ण और शुक्लछेर्याका संक्रमण स्वस्थानमें ही है क्योंकि संक्ष्णेश या विशुद्धिकी वृद्धि होनेपर कृष्ण या
शुक्लको छोड़ अन्य छेर्याको प्राप्त नहीं होता। हानिमें अपने-अपने उत्कृष्टसे अपने-अपने
जचन्य अंश पर्यन्त स्वस्थानमें और कृष्णका नील, कपोत, तेज, पद्म, शुक्लके उत्कृष्ट पर्यन्त
१० तथा शुक्लका पद्म, तेज, कपोत, नील, कृष्णके उत्कृष्ट पर्यन्त परस्थानमें संक्रमण होता है।
शेष छेर्याओंका संक्लेश या विशुद्धताको हानि होनेपर अपने-अपने उत्कृष्टसे अपने-अपने
जचन्य पर्यन्त तो स्वस्थान संक्रमण है। और नील तथा कपोतका अपने-अपने जचन्यसे

स्वस्थानसंक्रमणकोळ् परलेश्यासहशशक्तिस्थानगळोळ् संक्रमणिनलेके वोडे स्वस्वलेश्या-

लेस्साणुक्कस्सादोंवरहाणी अवरगादवरवड्ढी । सट्ठाणे अवरादो हाणी णियमा परट्ठाणे ॥

सर्विलेद्देयेगळ स्वस्थानदोळ तुरुव्दिदियमनंतरस्वस्थमस्थानदोळ अवरहानियक्कुमेक'- १ वोड उत्कुष्टलेद्देयाच्छानतुं वुद्वैकंगळपुदिदियमनंतभागहानियेयक्कुं । सर्विलेद्द्येगळ जद्यस्य-स्थानानंतरमध्यमस्थानदोळ वृद्धियुमनंतभागवृद्धियेयक्कुमेक'दोडेल्ला लेद्द्येगळ जद्यस्य-स्थानानंतरमध्यमय्विद्धस्थानदोळमवरवृद्धियक्कुमेक'दोडेल्ला लेद्द्येगळ जद्यस्य-द्वाणवं परस्थानसंक्रमणदोळ नियमविदं अनंतगुणहानियेक्कुमेक'दोडितरलेद्द्यापेक्षीयवमा जद्यन्यंगळल्लमद्दांकंगळयप्पुवप्पुदर्शिदं। "छद्वाणाणं आदी अट्टंकं होदि चरिममुद्धकं" ऐ'वित- १० दिरदं लेद्द्येगळेल्लव उत्कुष्टदत्ताणवं हानियं जद्यन्यदत्ताणदं वृद्धियं स्वस्थानसंक्रमणदोळ्मनंत-भागहानियुमनंतभागवृद्धियुमक्कुमेल्ला लेद्दयेगळ जद्यन्यस्थानदत्ताणदं परस्थानसंक्रमणदोळमनंत-गुणहानियेयक्कुमें बुदु तात्पर्यं ।।

यितु तिर्धंगति पर्धाप्तिमिण्यादृष्टिगळोळु मिण्यात्वमनंतानुबंध्यप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान-संज्वलन सर्वंचातिकोधचतुष्कमुं मानचतुष्कमुं मायाचतुष्कमुं लोभचतुष्कमुमें बो कषायचतुष्ट- १५

कपोतयोः स्वस्वज्ञचन्यादाशुक्लोत्कृष्टं पद्मतेजसोराकृष्णोत्कृष्टं च स्यात् । वृद्धौ स्वस्याने स्वस्वज्ञचन्यादास्व-स्वोत्कृष्टं । परस्थाने तु नोलकपोतयोः स्वस्वोत्कृष्टादाकृष्णोत्कृष्टं पद्मतेजसोराशुक्लोत्कृष्टं च स्यात् । न च स्वस्थाने परस्थानवत्परलेश्यासदृशशक्तिस्थानं संक्रामति स्वस्वलक्षणस्यात्यजनात् । स्वस्थानसंक्रमणे सर्वलेश्यानामुत्कृष्टानंतरस्वमध्यमस्थाने हानिरनंतभागातिका तदुत्कृष्टस्योध्वं कृत्वा च तासां जघन्यादनंतरस्व-मध्यमस्थाने वृद्धिरिव सैव तज्जघन्यस्याष्टांकत्वात् । परस्थानसंक्रमणे तासां जघन्याद्धानिरनंतगुणा इतरलेश्या-

शुक्लके उत्कृष्ट पर्यन्त तथा पद्म और तेजका अपने-अपने जघन्यसे कृष्णके उत्कृष्ट पर्यन्त परस्थान संक्रमण है। वृद्धिमें अपने-अपने जघन्यसे अपने-अपने उत्कृष्ट पर्यन्त तो स्वस्थान संक्रमण है। नील और कपोतका अपने-अपने उत्कृष्ट से कृष्णके उत्कृष्ट पर्यन्त तथा पद्म और तेजका अपने-अपने उत्कृष्ट पर्यन्त परस्थान संक्रमण है। स्वस्थानमें संक्रमण होनेपर परस्थानकी तरह अन्य छेष्याके समान शक्तिह्म स्थानको प्राप्त नहीं होते; २५ क्योंकि अपने-अपने लक्षणको नहीं छोड्ते।

स्वस्थान संक्रमणमें सब छेर्याओं के उत्कृष्टसे अनन्तर अपने-अपने मध्यमस्थानमें कृष्णादि तीनमें संक्लेशकी और पीतादि तीनमें विशुद्धताकी हानि अनन्तभागरूप है क्यों कि छेर्याओं का उत्कृष्ट स्थान अपने अनन्तरवर्ती मध्यमस्थानसे उर्वक अर्थात् अनन्तभागरूप कहा है। तथा उन छेर्याओं के जघन्यके अनन्तर अपने मध्यम स्थानमें वृद्धि भी अनन्त- ३० भागरूप है; क्यों कि उन छेर्याओं का जघन्य स्थान अष्टांकरूप है अर्थात् अपने अनन्तरवर्ती स्थानसे अनन्तगुणरूप है। परस्थान संक्रमणमें उन छेर्याओं के जघन्यसे अनन्तगुणहानि पायी जाती है क्यों कि अन्य छेर्याकी अपेक्षा उनका जघन्य अष्टांकरूप है।

योदयमक्कुं ।। सासादननोळु मिध्यास्वोदयरहितमागि अनंतानुबंध्यप्रत्यास्यानप्रत्यास्यान संज्वलनसन्धंघाति क्रोधमानमायालोभचतुष्ट्योदयमक्कुं ।। भिश्रनोळु मिध्यात्वानंतानुबंधिकवायरहिताप्रत्यास्यानप्रत्यास्यान संज्वलन सर्व्वधातिक्रोधित्रतयादि कवायधतुष्ट्योदयमुं जात्यंतरसर्व्वधाति
दर्शनमोह सम्यग्मिध्यात्वप्रकृत्युवयमुमक्कुं ।। असंग्रतसम्यग्दृष्टियोळु मिध्यात्वानंतानुबंधि
भ कवायोदय रहितमागि दर्शनमोहक्षयोपशमदोळाद देशघातिसम्यक्त्वप्रकृत्युवयदोडनप्रत्यास्यान
प्रत्यास्यान संज्वलनसर्व्वधातिक्रोधित्रतयादिकवायचतुष्कोदयमुं मेणु दर्शनमोहोपशमनमुं क्षयमुमप्रत्यास्यान प्रत्यास्यान संज्वलनसर्व्वधातिक्रोधित्रययादि चतुःकवायोदयमुमक्कुं । तिर्ध्यंदेशसंयतनोळु मिध्यात्वानंतानुबंधि अप्रत्यास्यानरहितमागि दर्शनमोहक्षयोपशमदेशघातिसम्यक्त्वप्रकृत्युदयमुं प्रत्यास्यान संज्वलनसर्व्वधातिक्रोधिद्वतयादि चतुःकवायोदयमुमक्कुमादोडमी तिर्ध्यंदेशसंयतनोळु
संक्लेशहानियोळाद शुभलेश्यात्रयकारणंगळप्य कवायोदयस्थानंगळसंख्यातैकभागमात्रं गळागियुमसंख्यात लोकमात्रंगळप्युतु । ई साधनंगळिनुपलिक्षसत्पट्ट बङ्लेश्योदयस्थानंगळ मिध्यादृष्टियोळु
ययायोग्यं नामकम्मंबंधस्थानंगळोळु प्रयोविशत्यादिषद्यानंगळ बंधमप्युत्व । २३ । ए अ । २५ ।

१५ पेक्षया तज्जवन्यानामष्टांकत्वात् । तिस्यिंगिन्थ्यादृष्टी मिन्ध्यात्वेन सहानंतानुबंध्यादिसर्ववातिक्रोध नतुष्कं वा मानचतुष्कं वा मानचतुष्कं वा लोभचतुष्कमुदेति । सासादने तदेव बिना मिथ्यात्वं । मिश्रे पुनरनंतानुबंध्यनं युतं जात्यंतरसर्वंधातिसम्यिग्ध्यात्वेन । असंयते सम्यिग्ध्यात्वोनं दर्शनमोहस्य क्षयोपशमे युतं देशघातिसम्य-क्त्यप्रकृत्या वियुतमुपशमे क्षये च । देशसंयते पुनरप्रत्याख्यानोनं युतं दर्शनमोहस्य क्षयोपशमे तया वियुतमुपशमे तथावियुतमुपशमे तथावियुतमुपशमे तथापि तिर्यग्देशसंयते संक्लेशहानौ जातानि (त्रिशुभ-)लेश्याकारणकषायोदयस्थानान्यसंख्यातैकभागत्वेऽप्यसंख्या-२० तलोकमात्राणि शेषबहुभागाः षड्लेश्योदयस्थानानि मिध्यादृष्ट्यादिचतुष्के भवंति । तत्र मिथ्यादृष्टी त्रयो-

तियंच मिध्यादृष्टिमें मिध्यात्वके साथ अनन्तानुबन्धी आदि सर्वघाती कोधचतुष्क, मानचतुष्क, मायाचतुष्क अथवा लोभचतुष्कका उदय होता है। सासादनमें
मिध्यात्वके बिना अनन्तानुबन्धी चतुष्कोंका उदय होता है। मिश्रमें अनन्तानुबन्धी बिना
जात्यन्तर सर्वघाती सम्यग्मिध्यात्वके साथ कषायका उदय होता है। असंयतमें सम्यग्१५ मिध्यात्वके बिना दर्शनमोहके क्षयोपशममें देशघाती सम्यक्त्व प्रकृतिके साथ और दर्शन
मोहके उपशम और श्वयमें सम्यक्त्व मोहनीयके बिना कषायका उदय होता है। देशसंयतमें
अत्रत्याख्यान रहित तथा दर्शनमोहके क्षयोपशममें सम्यक्त्व मोहनीय सहित और उपशममें
उससे रहित उदय होता है। किन्तु तियंच देशसंयतमें संक्लेशकी हानिसे हुए तीन शुभ
लेश्याओंके कारण कषायोंके उदयस्थान सब कषायोंके उदयस्थानोंके असंख्यातचें भाग प्रमाण
होनेपर भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं। शिष्व बहुभाग प्रमाण कषायोंके उदयस्थान, जो छह
लेश्याओंके कारण हैं, मिध्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें होते हैं।

मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तेईस आदि छह स्थान बँधते हैं। सासादनमें अठाईस आदि तीन बँधते हैं। मिश्र आदि तीन गुणस्थानोंमें एक अट्ठाईसका ही स्थान बँधता है। एप। बि। ति। च। अ। सं। म। अप। २६। एप। आ उ। २८। न। वे। २९। बि। ति। च । व । सं । म । परि । ३०। बि । ति । च । व । सं । परि । उ ॥ पर्ध्याप्रसासादनरोळ् त्रिस्यानंगळ बंगधमप्पुत्र । २८ । दे । २९ । पं ति । म । परि । ३० । सं । परि । उ । मिश्रनोळ देवगतियुताष्टाविद्यति प्रकृतिस्थानमों वे बंबमप्युदु । २८ । वे । एकं वोड्वरिमछण्णं च छिवी सासणसम्मे हवे णियमा एंदितिवरिनरियल्पडुगुमप्पुवरिवं ॥ असंयतनोळ देवगतियुताष्टाविञ्चति प्रकृतिस्थानमा दे बंधमक्तुं। २८। दे ॥ देशसंयतनोळमण्टाविशतिप्रकृतिस्थानमुमदे बंधमक्तूं। २८। दे ।। भोगभूमिसंज्ञिपंचेंद्रिय गर्भजतिय्यंचरगळ निर्वृत्यपर्याप्तरगळ्में दु द्विविधमप्परिल निर्वृत्यपर्याप्तितिरयंचरगळुं निष्यादृष्टिसासावनासंयतरुगळं दु त्रिविधमप्परिल्छ निर्वृत्यपर्याप्त-मिण्यावृष्टिजीवंगळावाव गतिगळिवं बंदु पुट्टिववर्गळे दोडे मनुष्यगतिय मिण्यावृष्टिजीवंगळ् विधिपूर्वकमागि योग्यद्रव्यंगळं वातृगुणसमन्वितरागियुत्तममध्यमज्ञचन्य पात्रंगळाहारवानवानानु- १० मोदंगळिदं । तिर्यं वरुगळ् दानानुमोदंगळिदं बद्धतिर्यं मनुष्यायुष्यरुगळ् मेणबद्धायुष्यरुगळ् तिय्यंगायुष्यक्के त्रिद्वचेकपल्योपमस्थितिबंधमं माडि मृतरागि बंदुसममध्यमज्ञचन्य भोगभूमिगळोळु त्रिद्वचेकपल्योपमायुष्यन्तिक्वृ त्यपर्याप्तश्चभलेश्यात्रितयमिष्यादृष्टितिरयंश्वरागि "सण्ण अपुण्णगमिच्छे सासणसम्मे वि असुहतियमें दु संज्ञिलब्ध्यपर्ध्याप्तमिष्यादृष्टितिय्यं बनोळे अशुभलेश्यात्रयमल्लवे निव्युं त्यपर्व्याप्तनोळ् शुभाशुभलेश्येगळु संभविसुगु मणुवरिवं नरकाविगति-गळिं बंदु पुट्टिव संज्ञिनिक्व त्यपर्धाप्तसासादननोळमञ्जभलेरघेगळेयक्कुमा मिण्यादृष्टिगे—

भोगेसुरहुवीसं सम्मो मिच्छो य मिच्छगअपुण्णो । तिरिउगुतीसं तीसं णरउगुतीसं च बंधि हु ॥

विश्वतिकादीनि षट् बध्यंते । सासादनेऽष्टाविश्वतिकादीनि त्रीणि मिश्रादित्रये उविरम्छण्हं च छिदी सासणसम्मे इत्यष्टाविश्वतिकमेव । मनुष्यपूर्वभवे योग्यद्रव्यदातृगुणस्त्रिधा पात्रदानेन तदनुमोदेन वा तिर्यङ् दानानुमोदेनैव मिथ्यादृष्टिस्वेन तिर्यगायुर्वध्वा अशुभलेश्याभिभौगभूमितिर्यग्निथ्यादृष्टिर्भृत्वा अपुण्णे तिरियुगुतोसं तीसं णरडगुतीसं च बंधदि । बद्धतिर्यगायुर्मरणे प्रथमोपशमसम्यक्त्वमनंतानुबंध्युदयेन विराध्य तिर्यग्मनुष्यो वा भोगभूमौ नारकादिकर्मभूमौ च त्र्यशुभलेश्याभिस्तिर्यक्सासादनो भूत्वा तद्द्वयमेव । मिच्छदुशे देव चऊ तित्थं णेति

मनुष्य पूर्वभवमें योग्यद्रव्य दाताके गुणसहित तीन प्रकारके पात्रोंको दान देकर अथवा उसकी अनुमोदना करके और तियंच दानकी अनुमोदना ही करके मिण्यादृष्टि होनेके कारण तियंचायुको बाँध, तीन अशुम छेश्याओंके साथ मरकर भोगभूमिमें तियंच मिण्यादृष्टि उत्पन्न होता है। वह अपर्याप्त दशामें तियंचगित सहित उनतीस या तीसका और मनुष्यगित सहित उनतीसका स्थान बाँधता है। जिसके तियंचायुका बन्ध हुआ है और मरते समय अनन्तानुबन्धीके उद्यसे प्रथमोपशम सम्यक्तकी विराधना करके तियंच और मनुष्य तो भोगभूमिमें और नारक आदि कर्मभूमिमें तीन अशुम छेश्याओंके साथ सासादन तियंच उत्पन्न होकर उनतीस और तीसको ही बाँधते हैं। क्योंकि 'मिच्छदुगे देवचऊ तित्थं ण हि' इस आगम वचनके अनुसार देवगित सहित अट्टाईसका बन्ध पर्याप्तदशामें ही होता है। कर्मभूमिका बेदक सम्यग्दृष्टी तियंच या मनुष्य वा क्षायिक सम्यग्दृष्टी मनुष्य, जिसने

यें बितु भोगभूमिनिव्यु त्यपर्याप्तमिष्यादृष्टियोळ् नवविंशत्याविद्विस्थानंगळ् बंधमप्युवु । २९ । ति। म। ३०। ति। उ॥ भोगभूमिनिव्यृत्यपर्व्याप्तसासादनतिर्वेचरगळं मनुष्यतिर्वागति-गळोळ बद्धतिय्यंग्मनुष्यायुष्यरुगळु गृहीतप्रथमोपशमसम्यग्दृष्टिगळु मरणकालदोळु अनंतानुबंधि-कषायोदयविदं सम्यक्तवमं केडिसि बंदु भागभूमिसासादननिव्वृत्यपर्याप्रतिरयंचरमञ्भलेश्यात्रि-तियगळक्तू-। मवर्गळगेयुं नवविंशत्यादिद्विस्थानंगळे बंधमक्तू २९। ति म ३०। ति उ। मेक बोडे "मिच्छदुगे देवचऊ तित्यं ण हि अविरदे अत्थि" यें ब नियममुंटप्युदरिदं । सुराष्टावि-शतिस्थानं पर्याप्तरोळे बंधमक्कुमं बुदत्यं। भोगभूमितिय्यं चिनव्यं त्यपय्याप्तवेदकसम्यग्दृष्टि क्षायिकसम्यग्दृष्टिगळाव गतियिवं बंदु पुट्टिदवर्गळप्परें दोडे कम्मंभूमिय तिर्थंगमनुष्यरु वेदक-क्षायिक सम्यन्द्दिगळु प्राम्बद्धतिर्ध्यंमनुष्यायुष्यकगळ्तममध्यमजद्यन्यपात्रदान दानानुमोदंगळिदं तिर्ध्यमनुष्यायुष्यंगळगे त्रिद्वचेकपल्योपमस्थितिगळं माडि मृतरागि बंबी उत्तममध्यमजद्यस्य भोग-भूमिगळोळ कपोतलेश्याजधन्यांशविं पुट्टिवर्गाले बुदत्यं-। मिल्लि कृतकृत्यवेदक रं वेदकरुगळुं क्षायिकरुगळं देवगतियुताष्टाविज्ञतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्दुवरेके दोडे 'भोगे सुरट्ठवीसं सम्मो' ये बितु निक्व त्यपर्याप्तरं पर्याप्तरं कट्टुगुमप्पुदर्रितं । पर्याप्तियिदं मेलेललरगळुं चतुरगुंणस्थान-वित्तगळं शुभछेश्यात्रितियगळुमक्कुमिल्ल मिण्यादृष्टिगळगे सुराष्ट्राविशत्यावि त्रिस्थानंगळ बंध-१५ योग्यंगळपुतु । २८ । वे । २९ । ति म । ३० । ति उ ।। सासादनरुगळगेयुमष्टाविशत्यादि त्रिस्थानं-गळं बंघयोग्यंगळपुत्रु । २८। दे । २९ । ति । म । ३० । ति । उ ।। मिश्ररुगळगे देवगतियुता-र्ष्टाविशितस्थानमो वे बंधयोग्यमक्कुं। २८। दे। एकं दोडे तिर्यामनुष्यगितगळोळु "उविरमछण्हं च छिदी सासणसम्मो हवे णियमा" ये दितु तिर्ध्यगतियुत स्थानबंधंगळ् सासादननोळे बंधव्यु-च्छित्तगळादुवप्पूदरिदं ॥

रे॰ सुराष्टाविशतिकं पर्याप्तेष्वेत्यर्थः । कर्मभूमेस्तिर्यग्मनुष्यवेदकसम्यग्दृष्टिः मनुष्यक्षायिकसम्यग्दृष्टिवा प्राग्बद्धतिर्यगायुस्त्रिधापात्रदानतदनुमोदेन त्रिद्धचेकपल्यप्रमाणं कृत्वा त्रिधाभोगभूमौ कपौतलेश्याजधन्यांशेनोत्गद्य
वेदकसम्यग्दृष्टिः कृत्यकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टिः क्षायिकसम्यग्दृष्टिवा देवगत्यष्टाविशतिकमेव । भागे सुगद्वीसं सम्मो
इति नियमात् । पर्याप्तेश्वपरि चतुर्गुणस्थानवर्ती शुभित्रलेश्य एव । तत्र मिथ्यादृष्टिः सासादनश्च सुराष्टाविशतिकादित्रयं २८ दे २९ ति म ३० ति उ । मिश्रोऽसंयतश्च देवगत्यष्टाविशतिकमेव तिर्यगमनुष्यगतियुतस्थान-

पहले तियंचायुका बन्ध किया है, तीन प्रकारके पात्रोंको दान देकर या उसकी अनुमोदना करके तीन भोगभूमियोंमें तीन-दो-एक पल्यकी आयु धारण करके कपोतलेश्याके जघन्य अंशके साथ उत्पन्न हुआ। उस अपर्याप्त दशामें वेदक सम्यग्दृष्टी, कुतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टी अथवा क्षायिक सम्यग्दृष्टी देवगति सहित अट्ठाईसके ही स्थानको बाँधते हैं। क्योंकि कहा है कि भोगभूमिमें सम्यग्दृष्टी देवगति सहित अट्ठाईसका स्थान बांधता है। पर्याप्त होनेपर चारों गुणस्थानवर्ती भोगभूमिया तीन शुभलेश्यायुक्त होते हैं। उनमें-से मिध्यादृष्टी और सासादन देवगति सहित अठाईसका अथवा तियंच्या मनुष्यगित सहित उनतीसका या उद्योत सहित तीसका स्थान बांधते हैं। विथा मिश्र और असंयत देवगित सहित अठाईसका ही स्थान

असंयतंगींमते मनुष्यगितयोळु लक्ष्यपर्थाप्रकाळेल्लमशुभलेश्यात्रितियगळप्य । निर्मृत्य-पर्धाप्रमिध्यादृष्टिसासाबनासंयतकगळोळु बङ्लेश्यंगळपुच ते बोर्ड चतुग्गंतिजरं मिध्यादृष्टि-सासाबनरोळं नरकवेबगितजवेबकसम्यग्दृष्टिगळुमसंयतिनिष्कृत्यपर्याप्तरोळु पुद्दुवरपुवरिष्वं। यिल्ल बंघस्यानंगळु मिध्या २३ । २५ । २६ । २९ । ३० । सासाबन । २९ । ३० । असंय । २८ । दे २९ । दे ति । पर्याप्तियिवं मेल्रयुमसंयतगुणस्थानपर्धन्तं चङ्लेश्यायुतरप्परिल्ल मिध्यादृष्टि- योळुत्रयोविज्ञत्याविच्यानंगळु बंधयोग्यंगळपुचु । २३ । ए अ २५ । ए प । बि । ति । च । पं । म । अ प । २६ । ए प । आ । उ । २८ । न । दे । २९ । ति । बि । ति । च । पं । म । ३० । वि । ति । च । सासावननोळ् बच्याविज्ञत्यादि त्रिस्थानंगळु बंधयोग्यंगळपुचु । २८ । दे । २९ । ते । म । ३० । ति उ ॥ मिश्रनोळु वेवगितयुताष्टाविज्ञतिप्रकृतिस्थानमो वे बंधयोग्य-मप्पुचु । २८ । दे ॥ असंयतनोळु वेवगितयुताष्टाविज्ञतिद्वाविज्ञतिहस्थानंगळु बंधयोग्यंगळपुचु । २८ । दे ति ॥ देजसंयतन शुभलेश्यात्रयवोळ् वेवगितयुताष्टाविज्ञतिहस्थानंगळु बंधयोग्यंगळपुचु । २८ । दे ति ॥ ति । प्रमत्तरोळं द्विस्थानंगळु बंधयोग्यंगळपुचु । २८ । दे ति । उ । दे ति । उ । दे वि । ३० । वे वा ३१ । वे । आ । ति ॥ अपूर्वकरणन शुक्ललेश्ययोळ् अष्टाविज्ञत्यावि चल्यात्रयावि पंत्रस्थानंगळ् बंधयोग्यंगळणुचु । २८ । वे । २९ । वे ति । ३० । वे १५ । वे । २९ । वे ति । ३० । वे १५

योस्सासादने एवच्छेदात्।

मनुष्यगती लब्ध्यपर्याप्ते त्र्यशुमलेक्ये निर्वृत्यपर्याप्ते च षड्लेक्ये मिध्यादृष्टी २३, २५, २६, २९, ३०। सासादने २९, ३०। असंयते २८, २९ दे ति। पर्याप्तेक्परि षड्लेक्ये मिध्यादृष्टी त्रयं। विश्वतिकादीनि षट्, सासादनेऽष्टाविंशतिकादीनि त्रीणि २८, दे २९ ति म ३० ति छ। मिश्रे देवगत्यष्टाविंशतिकमेव। असंयते शुभलेष्यात्रये देशसंयतादिद्वये च तदादिद्वयं २८ दे २९ दे ती। अप्रमत्ते ते चेमे च ३० दे आ २ ३१ दे आ २

बाँधते हैं। क्योंकि तियंचगित और मनुष्यगित सिहत स्थानोंकेबन्धकी ब्युच्छित्ति सासादन-में ही हो जाती है।

इस प्रकार लेश्यासहित तिर्यंचोंमें नामकर्मके बन्धस्थान कहे, अब मनुष्यगतिमें कहते हैं—

लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यमें तीन अशुभ लेश्या होती है। और निर्मृत्यपर्याप्तकमें छह लेश्या होती है। सो मिध्यादृष्टिमें तो तेईस, पच्चीस, छब्बीस, उनतीस और तीसके स्थान बँधते हैं। सासादनमें उनतीस, तीसके।स्थान बँधते हैं। असंयतमें देवगित सिहत अठाईस या देवगित तीर्थंकर सिहत उनतीसके स्थान बँधते हैं। पर्याप्तद्शामें छहों लेश्या होती हैं। वहां मिध्यादृष्टिमें तेईस आदि छह स्थान बँधते हैं। सासादनमें अठाईस आदि तीन स्थान बँधते हैं—देवगित सिहत २८, तिर्यद्भगित या मनुष्यगित सिहत २९ और तिर्यद्भगित उद्योत सिहत तीस। मिश्रमें देवगित सिहत अठाईसका ही स्थान बँधता है। असंयतमें और तीन शुभलेश्या सिहत देशसंयत तथा प्रमत्तमें देवसिहत अठाईस और देव तीर्थ सिहत उनतीसके स्थान बँधते हैं। अप्रमत्तमें वे दोनों तथा आहारक सिहत तीस, इकतीसके स्थान

वा ३१। दे वा ति। १।। बादरानिवृत्तिकरणमोळं सूक्ष्मसांपरायमोळं शुक्ललेइयेयोळ अगतिस्थानमो दे बंघमप्पुद् । १ । केवेलं मोहोपद्यमक्षयजनितयोगप्रवृत्तिलक्षणघुक्ललेश्ययोळ् नामबंघमिललपुर्वरिव नुपशांतकवायक्षीणकवाय सयोगभट्टारकरोळ् नामबंघमिल्ल । मोगभूमिज-मनुष्यरगळ्गे भोगभूमितिर्यंगातियोळ पेळल्पद्दुदु । देवगतियोळ निष्वं त्यपर्याप्तरं पर्याप्तरः ५ मप्परिल्ल निम्बृत्यपर्याप्रकाळोळु मिश्यादृष्टिसासादनासंयतगुणस्थानत्रयमक्कुं। पर्याप्ररोळ् मिष्यादृष्टिसासादनिमश्रासंयतगुणस्थानचतुष्टयमक्कुमिल्ल "तिण्हं बोण्हं खेण्हं खेण्हं बोण्हं च तेरसण्हं च। एत्तो य चोद्दसण्हं लेस्सा भवणादि देवाणं।।" "तेऊ तेऊ तह तेऊ पम्म पम्माय पम्मसुक्का य । सुक्का य परमसुक्का भवजितया पुष्णगे असुहा ॥" ये दितु भवनत्रयदोळ कृष्णादि चतुल्लेंश्येगळक्कुं। सौधम्मेंशानकल्पद्वयद ऋतु। विमल। चंद्र। वल्गु। वीर। अरुण। नंदन। १० निलन । कांचन । रोहित । चंचत् । मरुत् । ऋद्वीश । ब्रैड्रप्यं । रचक । रुचिर । अंक । स्फटिक । तपनीय। मेघ। अभ्र। हारित्र। पद्म। लोहित। वज्र। नंद्यावर्त्त। प्रभंकर। पृष्ठक। गज। मित्रक । प्रभाविमानमें बेकत्रिकादिव्रकंगळोळु ऋत्विव्रकदोळमदर दिक्चतुष्टय श्रेणिबद्धविमानं-गळोळं प्रकीर्णकविमानंगळोळं समुद्भूत दिविजरगळनिबर्गं तेजोलेश्याजघन्यांशमेयक्कुं। विमल विमानं मोदल्गों दु सानत्कुमार माहेंद्रकल्पद्वयदोळ् संभविसुव नंदन । वनमाला । नाग । गरुड । १५ लांगल। बलभद्र। चक्रमें ब सप्तपटलमध्यस्थितंगळप्प सप्तेंद्रकंगळोळु बलभद्रविमानपर्यंतं तेजो-लेक्यामध्यमांशंगळपुत् । आ चरमचक्रेंद्रकश्रेणीवद्धंगळोळ तेजोलेक्योत्कृष्टांशमक्कुमा चक्रेंद्रकदोळ् पद्मलेश्याजघन्यांशमक्कुं। ब्रह्मब्रह्मोत्तरकल्पद्वयव अरिष्ट। सुर +सिमिति। ब्रह्मब्रह्मोत्तरमं ब नाल्कुमिद्रकंगळोळं लांतवकापिष्ठद्वयवब्रह्महृदय । लांतवमे बिद्रकद्वयदोळं शुक्रमहाशुक्रमें ब

तो। अपूर्वकरणे शुक्ललेश्ये तानि चेदं व। बादरानिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसांपराये चैककमेव। नोपशांतादिषु नामबंधः। भोगभूमौ तित्तर्यग्वक्तव्यं। देवगती भवनत्रये अपर्याप्ते त्र्यशुभलेश्याः। पर्याप्ते तेजोजधन्यांशः। पर्याप्तिवेमानिकेषु सौधर्मद्वयस्याद्यद्वकश्रेणीबद्वप्रकीर्णकेषु तेजोजधन्यांशः। द्वितीयद्वकादासनत्कुमारद्वयस्य षष्ठेंद्वकं तेजोमध्यमांशः ससमेंद्रकश्रेणीबद्धेषु तदुत्कृष्टपद्मजधन्यांशौ ब्रह्मद्वयस्यद्वेदकेषु चतुर्षु लांतवद्वयस्य द्वयोः

देवगतिमें कहते हैं-

देवगतिमें भवनित्रकमें अपर्याप्तद्शामें तीन अशुभ छेश्या होती हैं। पर्याप्तद्शामें तेजोछेश्याका जघन्य अंश होता है। पर्याप्त-अपर्याप्त वैमानिकों में सौधर्मयुगछके प्रथम इन्द्रक श्रेणिबद्ध और प्रकीर्णकों ने तेजोछेश्याका जघन्य अंश होता है। दूसरे इन्द्रकसे सानत्कुमारयुगछके षष्ठम इन्द्रक पर्यन्त तेजोछेश्याका मध्यम अंश है। सप्तम इन्द्रक और श्रेणीबद्धों में तेजोछेश्याका उत्कृष्ट अंश और पद्मिष्टश्याका जघन्य अंश है। ब्रह्मयुगछके चार

बँधते हैं। अपूर्वकरणमें शुक्छ छेश्या ही होती हैं। वहाँ उक्त चारों तथा अन्तमें एक इस प्रकार पांचका बन्ध है। बादर अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म साम्परायमें एकका ही बन्ध है। उपशान्त २५ आदिमें नामकर्भके बन्धका अभाव है। भोगभूमिमें भोगभूमियां तिर्यक्कवत् जानना।

१. निरवशेष ।

कल्पद्वयव शुक्रेंद्रकमो वेयक्कुमिल्छयं पद्मलेश्यामध्यमांशमक्कुं। शतारसहस्रारकल्पद्वयव बो वेश-तारेंद्रकमक्कुमदरोळ पद्मलेश्योत्कृष्टमुं शुक्ललेश्याक्षयन्यांशमुमक्कुं। आनतप्राणतारणाच्युतकरूप-खतुष्ट्यव आनत। प्राणत। पुष्पक। सातक। आरण। अध्युतमें बोयार्शमद्रकंगळोळं अधोप्रैवेयकव सुवर्शन। अमोध। सुप्रबुद्धमें ब मूर्शमद्रकंगळोळं मध्यमग्रैवेयकवयशोषर। सुभद्र। सुविशालमें ब मूर्शमद्रकंगळोळ उपरिमग्रैवेयव सुमनस। सौमनस। प्रीतिकरमें ब मूर्शमद्रकंगळोळं अनुदिश-विमानंगळ आवित्यद्रकमो वर्शळं अनुत्रश्रियामध्यमांशमक्कुं। अनुत्तरविमानंगळ सर्व्यात्थिसिद्धोंद्रकदोळ, शुक्ललेश्योत्कृष्टांशमक्कुं। "भवणितयापुण्णगे असुत्रा" अशुभलेश्यात्रयं भवनत्रयापर्ध्यापरोळेयक्कुमन्यत्र वेवगत्यपर्धाप्ररोळं पर्धाप्ररोळं तंतन्म लेश्येगळेयक्कुमें बुदु तात्पर्यं।

यितु पूर्णापूर्णवैमानिकरगळगे जन्मावासंगळरवस मूरु पटलंगळपुत्र । भावनरगळावा- १० संगळ रत्नप्रभावनियखरभागदोळगेळ कोटियुमेप्पसंरह लक्षभवनंगळपुत्र । व्यंतरवासंगळ्म- संख्यातद्वीपसागरंगळोळ यथायोग्यंगळपुत्र । व्यंतिष्करावासंगळ मनुष्यलोकद सुदर्शनमेरवं सासिरव नूरिप्पत्तो द्व योजनमं तोलग चित्रावनियग्रभागिवं मेलेळुनूरतो भस् योजनमं नगेदु नूरपत्त् योजनबाहल्यवं संख्यातपण्णद्व प्रतरांगुलमक्तप्रतरप्रमितचंद्रसूट्ध्रेप्रहनक्षत्रतारकाविमानंगळ लोकांतप्रयंतिमप्पुवो भवनत्रयंगळ निव्य त्यप्याप्तरोळ कम्मंभूमिमनुष्यकं संज्ञिगव्यंत्र- १५ तिर्यंचरुगळं कृत्रणाविचतुलंद्रयामिष्यादृष्टिजीवंगळ मृतरागि पोगि भवनत्रयनिवृत्यप्याप्तरोळ मिष्यादृष्टिगळागि पुट्टुवर । मत्तमा कम्मंभूमिगवर्भजपर्याप्तपंचेद्रियासंज्ञिमिण्यादृष्टिजीवं तेजो-

श्कद्वयस्येकस्मिद्द्व पद्ममध्यमांशः । शतारद्वयस्यैकस्मिस्तदुत्कृष्टशुक्लजघन्यांशौ । आनतचतुष्कस्य षट्सु नवप्रैवेयकानां नवस्वनुदिशानामेकस्मिन्ननुत्तरश्रेणीबद्धेषु च शुक्लमध्यमांशः सर्वार्थसिद्धावृत्कृष्टांशः । जन्मावासास्तु
वैमानिकानां त्रिषष्टिपटलानि । मावनानां रत्नप्रभा तरमागे द्वासप्तितिलक्षाधिकसप्तकोटिभवनानि । व्यंतराणाम- २०
संख्यातद्वीपसमुद्धाः । ज्योतिष्काणां सुदर्शनमेष्ठं तिर्यगेकविशत्येकादशशतयोजनानि मुक्त्वा चित्रात उपरि
नवत्यप्रसप्तशतयोजनानि गत्वा दशाप्रशतयोजनबाहुत्येन लोकांतं स्थितानि संख्यातपण्णद्विप्रतरांगुलभक्तजगतप्रतरमात्रविमानानि । मिध्यादृष्टीनामृत्पत्तिः कर्मभूमिमनुष्यसंज्ञिगर्मजितरहवोः कृष्णादिवतुर्लेश्ययोभवनत्रये

इन्द्रकमें लान्तव युगलके दो इन्द्रकों-में और शुक्रयुगलके एक इन्द्रकमें पद्मलेश्याका मध्यम अंश है। शातारयुगलके एक इन्द्रकमें पद्मका उत्कृष्ट और शुक्लका जघन्य अंश है। आनतादि २५ चार स्वर्गों के छह इन्द्रकों में नो प्रवेयकों और अनुदिशों के एक इन्द्रकमें तथा अनुत्तरों के श्रेणी- वद्ध विमानों में शुक्लका मध्यम अंश है। सर्वार्थ सिद्धिमें शुक्लका उत्कृष्ट अंश है। वैमानिक देवों के जन्मावास—जहां उनका जन्म होता है ऐसे आवास-तरेसठ पटल हैं। भवनवासियों के रत्नप्रभा पृथिवी के खर पंक भागमें सात कोटि वहत्तर लाख भवन हैं। व्यन्तरों के असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ज्योतिषियों के सुदर्शन मेरुसे तियं क् ग्यारह सौ इक्कीस योजन ३० छोड़कर चित्रासे ऊपर सात सौ नज्वे योजन जाकर एक सौ दस योजनकी मोटाईमें लोक- प्यन्त संख्यात पण्णही प्रभाण प्रतरां गुलों से भाजित जगत प्रतर प्रमाण विमान हैं। मिध्या- दृष्टी कर्मभूमिया मनुष्य और संक्षी गर्भज तियंक्स, जिनके कृष्णादि चार छेश्या होती हैं,

लेक्यापरिणतनाणि देवायुष्यमं पल्यासंख्यातैकभागस्थितिबंघयुतमं किष्टु मृतनाणि बंदु भावनव्यंतरिगरुगळोळु निन्धृंत्यपय्यांत्रिमध्यादृष्टियक्कुमेके ज्योतिष्करोळु पुट्टनं दोडसंक्तिजीवंगळुत्कुष्टाँदद देवायुष्यके स्थितिवंधमं पल्यासंख्यातैकभागमात्रभने कट्टुगुमदु कारणमाणि "तदष्ट
भागोऽपरा" एंदितु ज्योतिष्करोळ्, सर्व्वंज्ञघन्यायुष्यं पल्याष्टमभागाँददं किरिदिल्लप्पुर्वारदमा
५ ज्योतिष्करोळसंक्तिजीवंगळपुट्टरं बुदु सिद्धमक्कुं। मत्तमा भवनत्रयनिष्धृंत्यपर्ध्यापरोळ् तिर्ध्यंग्जघन्यभोगभूमिजकगळ्ं मनुष्यलोकस्थितोत्तममध्यमजघन्यभोगभूमितेजोलेक्यामिध्यादृष्टि तिर्ध्यंग्मनुष्यकगळुं कुमानुष्यकगळुं वेवायुष्यमं तद्योग्यमं किष्टु "भवणितगामी मिच्छा" एंदितु
मृतरागि बंदी भवनत्रयनिष्वृंत्यपर्याप्तरप्परागि मिध्यादृष्टिगळ् पंचिंवकृत्याविचतुःस्थानंगळुं
कट्टुवक।२५।एप२६।एप१वाउ।२९।ति।म।३०।ति।उ॥भवनत्रयनिष्वृंत्य१० पर्याप्तसासादनकगळावाव गितियदं बंदु पुट्टिवचगांळं दोड तिर्ध्यमनुष्यगतिगळबद्धदेवायुष्यकगळप्प प्रथमोपशमसम्यग्द्दिष्टिजीवंगळनंतानुबंधिकषायोदयद्वं सम्यक्त्वमं केडिसि कृष्णादिचतुलेंक्याजीवंगळु मृतरागि बंदु पुट्टुवक। सम्यग्वृष्टिगळाई भवनत्रयदोळ् पुट्टक। अदु कारणमागि निक्वृंत्यपर्याप्तरोळ् सम्यग्वृष्टिगळिल्ल। आ सासादनकगळ् द्विस्थानमने कट्टुवक। २९।
ति म।३०।ति उ।वैमानिकरोळं निद्वृंत्यपर्याप्तक पर्याप्रक्रमण्यापरिल्ल निव्वृंत्यपर्याप्तकः

१५ गर्भजासंज्ञिनस्तेजोलेश्यस्य भावनव्यंतरयोरेव तद्देवायुक्तकृष्टस्थितिबंधस्य पल्यासंख्येयभागमात्रत्वात् । तिर्यगजवन्यभोगभूमित्रिविधमनुष्यभोगभूमिषणणवितिकृभोगभूमिजानां तेजोलेश्यानां भवनत्रये, न च सम्यग्दृष्टीनां
बद्धदेवायुस्तिर्यगमनुष्यप्रथमोपशमसम्यग्दृष्टेरप्यनंतानुबंध्यन्यतमोदयेन तत्सम्यक्त्वं हत्वैव कृष्णादिचतुर्लेश्याभिस्तत्रोत्पत्तेः । तेन निर्वृत्त्यपर्याप्ता मिथ्यादृष्ट्योऽष्टाविशतिकं विना पंचिवशितकादीनि चत्वारि बद्दनिति २५ ए
प २६ ए प बा उ २९ ति म ३० ति उ । सासादने द्वे २९ ति म ३० ति उ । सौधर्मद्वयिध्यादृष्टिषु

मरकर भवनित्रकमें जन्म छेते हैं। गर्भज असंज्ञी तेजोछेश्यावाले भवनवासी और व्यन्तरों में ही जन्म छेते हैं, क्यों कि असंज्ञीके उत्कृष्ट देवायुका स्थितिबन्ध पल्यके असंख्यातवें भाग ही होता है। तियंच सम्बन्धी जघन्य भोगभूमि, जो मानुषोत्तर और स्वयंप्रभाचलके मध्यमें हैं, तीन प्रकारकी मनुष्य भोगभूमि, और छियानवे कुभोग भूमिमें उत्पन्न हुए तेजोल्छेश्यावाले जीव मरकर भवनित्रकमें जन्म लेते हैं। किन्तु सम्यग्दृष्टि भवनित्रकमें जन्म नहीं लेते हैं। क्योंकि जिसने देवायुका बन्ध किया है ऐसा प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टी तियंच या मनुष्य भी अनन्तानुबन्धी कषायमें से किसी एकके चदयके द्वारा उस सम्यक्त्वका घात करके ही अर्थात् सासादन सम्यग्दृष्टी होकर कृष्ण आदि चार लेश्याओंके साथ भवनित्रकमें उत्पन्न होता है।

अतः भवनित्रक निर्मृत्यपर्याप्तक मिध्यादृष्टि देव अठाईसके बिना पच्चीस आदि चारका बन्ध करते हैं—एकेन्द्रिय पर्याप्त सिहत २५ एकेन्द्रिय पर्याप्त आतप उद्योत सिहत २६, तिर्यंच या मनुष्यगित सिहत २९, तिर्यंचगित उद्योत सिहत ३०। सासादन उनतीस-तीस दोको बाँधता है। सौधर्मयुगल सम्बन्धी मिध्यादृष्टियों में मनुष्य अथवा तिर्यंग्लोक सम्बन्धी कर्मभूमियां तिर्यंच, चरक, परिव्राजक आदि तथा द्रव्य जिनलिंगी आदि तेजोलेइयाके साथ मरकर उत्पन्न होते हैं। वे निर्मृत्यपर्याप्तक अवस्था में पच्चीस, छन्बीस, उनतीस और तीस-

गळोळु निष्याद्दष्टिगळु सासावनचं असंयतसम्यग्वृष्टिगळुमोळरिल सौधम्मंकल्पद्वयव ऋतुं विमानमावियागि प्रभाविमानावसानमाव मूबसो वुं पटलंगळोळित्रकश्रेणिबद्धप्रकीणंकविमानं गळोळमावल्ल उत्तरव सोणकल्पजविविजग्गं तेजोलेक्य्येयवकुमप्पुर्वीरवं । तत्रत्य निक्वृं त्य-पट्यांप्तमिष्यादृष्टिजीवंगळोळावावगतिगळिवं बंदु पुद्दुवरं बोडे तिर्ध्यंग्लोकसंबंधिकम्मंभूमि-तिर्ध्यंचिमध्यादृष्टिगळुं मनुष्यलोककम्मंभूमितिर्ध्यंचिमध्यादृष्टिगळुं चरकवरित्राजाविमध्यादृष्टिगळुं व्रव्यजिनिल्यान्वृद्धिगळुं व्रव्यजिनिल्यान्वृद्धिगळुं व्रव्यजिनिल्यान्वृत्यव्यक्षिमध्यादृष्टिगळागि पुद्दुवरवर्गळुं पंचविद्यतिषद्धिनाति वंवी सौधम्मंकल्पद्धयनिक्वृंत्यवर्धाप्तमिथ्यादृष्टिगळागि पुद्दुवरवर्गळुं पंचविद्यतिषद्ध्यात्वर्विक्वित्रतिन्वविद्यति विद्यात्वर्षाति कित्रतिषद्धिनाते कित्रतिषद्धिनाते कित्रतिषद्धिनाते कित्रति विद्यानंगळं कट्दुवर । २५ । ए प । २६ । ए प । आ । उ । २९ । ति म । ३० । ति । उ ।।

वा सौधम्मंकल्पद्वयसासावनरोळु तिर्ध्यंग्मनुष्यासंयताविगुणस्थानित्रतयर्वात्तगळु प्रथमोप्
हाम द्वितीयोपद्यम सम्यक्त्वंगळननंतानुबंधि कवायोदयविवं किडिति बद्धदेवायुष्यकगळु मृतरागिबंदिल्लि सासादनरागि पुट्टवरवर्ग्गळु स्वयोग्यनविव्हात्यादि द्विस्थानमं कट्टुवर । २९ । ति । म ।

३० । ति उ ॥ आ सौधम्मंकल्पद्वयनिष्वंत्यपर्याप्तासंयत सम्यग्दृष्टिगळोळु सम्बंभोगभूमिगळवेदकसम्यग्दृष्टिगळु कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टिगळागिव्दुं कायिकसम्यग्दृष्टिगळप जोवंगळुं क्षायिकसम्यग्दृष्टिगळुं कम्मंभूमितीत्थंरिहतिवर्यंग्मनुष्यासंयतदेशसंयतकगळुं मनुष्यप्रमत्ताप्रमत्तसंयतकगळुं

सतीत्थांसंयतादिचतुग्गुंणस्थानवित्तगळु बद्धदेवायुस्तेजोलेश्यासम्यग्दृष्टिगळु मृतरागि बंदी

सौधम्मंकल्पद्वयद निष्तृंत्यपर्याप्तासंयतसम्यग्दृष्टिगळागि पुट्टुवर-अवग्गळु सतीत्थंरादवर्गाळेल्लं

मनुष्यगतितीत्थंयुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनो दने कट्टुवर । ३० । म । तो । तीत्थंरिहतर्ल्लं मनुष्य-

नरतिर्यंग्लोककर्मभूमितियं चः चरकपरिव्राजादयः द्रव्यजिनिल्ग्यादयह ते जोलेह्ययोत्पद्यंते । ते निर्वृत्यपयिष्तक-पंचिव्यतिकषड्वियतिकनविद्यतिकित्रिशतकानि २५ ए प २६ ए प आ उ २९ ति म ३० ति उ । तत्सासा-दनेषु देशसंयतांतितर्यं चः प्रयमोपशमसम्यक्त्वं प्रमत्तांतमनुष्या उभयोपशमसम्यक्तवे च विराध्य बद्धदेवायुषः तेजोलेह्ययोत्पद्यंते ते स्वयोग्यनविद्यतिकादिद्वयं २९ ति म ३० ति उ । तदसंयतेषु सर्वभोगभूमिवेद कक्षायिक-सम्यग्दृष्टयः कर्मभूम्यसंयतितर्यं चः सतीर्यतिर्यासंयताद्यप्रमत्तांतमनुष्याहच बद्धदेवायुष्कास्तेजोलेह्ययोत्पद्यन्ते

का बन्ध करते हैं। जिनके देवायका बन्ध हुआ है ऐसे देशसंयत पर्यन्त तिर्यद्ध प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी और प्रमत्तगुणस्थान पर्यन्त मनुष्य प्रथम और द्वितीय उपशमसम्यक्त्वकी विराधना करके तेजोलेश्याके साथ सौधम्युगलमें सासादन सम्यग्दृष्टी होकर उत्पन्न होते हैं। वे निर्शृत्यपर्याप्तक दशामें उनतीस और तीसका बन्ध करते हैं। जिन्होंने देवायुका बन्ध किया है ऐसे सब भोग-भूमियोंके वेदक और झायिक सम्यग्दृष्टी, कर्मभूमिके देशसंयत पर्यन्त तिर्यद्ध, तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्तासे सहित और रहित असंयतसे लेकर अप्रमत्त पर्यन्त मनुष्य तेजोलेश्याके साथ सौधम्युगलमें असंयत सम्यग्दृष्टी होकर उत्पन्न होते हैं। उनमें जिनके तीर्थंकरकी सत्ता होती है वे मनुष्यगित तीर्थंकर सहित तीसका बन्ध करते हैं और जिनके नहीं होती वे मनुष्यगित सहित उनतीसका बन्ध करते हैं। पद्म-शुक्ललेश्या सहित भोगभूमिया असंयत भी मरते समय तेजोलेश्यावाले होकर सौधर्मयुगलमें उत्पन्न

गितियुत नर्वावद्याति प्रकृतिस्थानमनो बने कट्दुवर । २९ । म ॥ भोगभूमिजरोळ प्रश्नातुक्छलेश्याऽ-संयतरुगळ ल्लमेल्ल पुट्टुवरे बोर्ड अवर्ग्गळ मी सौधन्मंकल्पद्वय निर्व्यु त्यपर्याप्तासंयतसम्य-ग्दृष्टिगळागिये पुट्टुवरे बोर्ड "सोहन्म दु जाइणो सन्मा" ये दु त्रिलोकसारबोळ अवर्ग्गयु-मिल्लिये जनननियमं पेळल्पट्टुवप्पुवर्षियमा पद्मशुक्छलेश्या जीवंगळ मरणकालबोळ पद्मशुक्लं-५ गळ परिहरिसि परस्थान संक्रमणविंदं तेजोछेश्ययोळ परिणमिसि मृतरागि बंदु पुट्टुवरप्पुवर्षि । पद्मशुक्लिश्यासंयताविचतुर्गुणस्थानवित्तगळ्णमपूट्यंकरणावि शुक्लिश्यासंयमिगळ्णमिल्लि जननिव्लेक वोडिल्लितल्लेश्यगळऽभावमप्पुवरितं । परस्थानलश्यासंक्रमणविंदं तेजोछेश्या परिणतरादोडे पुट्टुवर । यिल्लि सौधन्मेंशानकल्पविभागमें ते दोडे—

'उत्तरसेढीबद्धा वायव्वीसाण कोणगपइण्णा।

उत्तरइंदणिबद्धा सेसा दिन्खणदिसिदपिडबद्धा ॥' —ित्र. सा. ४७६ गा. ।

एंदितेल्ला उत्तरदक्षिणेंद्रप्रतिबद्धकल्पविभागमरियल्पडुगुं। सानत्कुमारकल्पद्वयद नंदनेंद्रकं मोदल्गों डु सप्तमचकेंद्रकश्रेणीबद्धविमानादिगळोळं तेजोलेश्यासंभवमुंटादोडं भोगभूमिजरुगळगा कल्पद्वयनिक्वृंत्यपर्याप्तरोळ जननमिल्ल। शेषरुगळगे जननमुंटु। आ निवृंत्यपर्याप्तमिष्यादृष्टिःगळगे तिर्यंग्मनुष्यगतियुतस्थानद्वयमे बंधमप्पुत्रु। २९। ति। म। ३०। ति उ।। सासादनर १५ गळगमंते बंधमक्कुं। २९। ति। म। ३०। ति उ।। तत्रत्यासंयतसम्यग्दृष्टिनिक्वृंत्यपर्याप्तरुगळ, मनुष्यगति मनुष्यगतितीत्थंयुतद्विस्थानंगळं कट्दुवर। २९। म ३०। म ति। आ सानत्कुमार-कल्पद्वय चरमचकेंद्रकं मोदल्गों डु शतारेंद्रकावसानमादं टुं पटलंगळोळें टुं कल्पंगळ निक्वृंत्य-

ते सतीर्थाः मनुष्णगितिर्थियुतित्रशत्कं, अतीर्थाः मनुष्यगितनविविशितिकं, भोगभूमिपदाशुक्छलेश्यासंयता अपि सोहम्मदुजाइणो सम्मेति मरणे तेजोलेश्यां प्राप्य तत्रोत्पद्यन्ते । असंयतादिपदाशुक्छलेश्या अपूर्वकरणादिशुक्ल-२० लेश्या अपि तामेव प्राप्य तत्रोत्पद्यन्ते

> उत्तरसेढीबद्धा वायव्वीसाणकोणगपइण्णा । उत्तरइंदणिबद्धा सेसा दिवलणदिसिदपडिबद्धा ॥१॥

इति सौधर्मेशानविभागः। सानत्कुमारद्वये चक्रेंद्रकेश्रेणोबद्धादिपर्यंतं तेजोलेश्यास्विप न भोगभूमि-जानां तत्रोत्पत्तः, शेषाणां स्यात्। तिन्नर्वृत्यपर्याताः मिध्यादृष्टिसासादनाः तिर्यग्मनुष्यगतियुते द्वे २९ ति म २५ २० ति उ । असंयताः मनुष्यगतियुतमनुष्यगतितीर्थयुते द्वे २९ म ३० म ति । उ व्यष्टिकल्पेषु चरका दिकर्म-

होते हैं। पद्म-शुक्छछेश्यावाछे असंयतसम्यग्दृष्टी और शुक्छछेश्यावाछे अपूर्वेकरण आदि भी मरते समय तेजोछेश्यावाछे होकर ही सीधर्मपुगलमें उत्पन्न होते हैं।

उत्तर दिशाके श्रेणीबद्ध और वायव्य तथा ईशान कोनेके प्रकीर्णक विमान तो उत्तरेन्द्रके अधीन होते हैं। और शेष दक्षिणेन्द्र सौधर्मके अधीन होते हैं। यह सौधर्म और ईशानका विभाग है।

सानत्कुमारयुगलमें चन्द्र इन्द्रक श्रेणिबद्ध पर्यन्त तेजोलेश्या है फिर भी वहाँ भोग-भूमिजोंकी उत्पत्ति नहीं है, शेष जीवोंकी उत्पत्ति है। वहाँ निकृत्यपर्याप्तक मिध्यादृष्टि और सासादन तिर्यक्क या मनुष्यगति सहित उनतीस और तीसके स्थानको बाँधते हैं। असंयत पर्धाप्तिविविजरोळे त्लं पद्मलेश्ययेयककुमण्पूर्वीरं । तत्रत्य निग्वृंत्यपर्धाप्त मिण्यादृष्टिजीवंगळोळु पूर्वोक्तचरकावि पद्मलेश्यामिण्यादृष्टिगळं कम्मंपूर्मितिर्ध्यम्मुक्यपद्मलेश्याजीवंगळं बद्धवेवायुष्यम्मृतरागि बंदु पुट्दुवरु । पुट्टि तिर्ध्यंगितिमनुष्यगितयुतिद्वित्थानंगळं कट्दुवरु । २९ ।
ति । म । ३० । ति । उ । तत्रत्यसासावनरुगळुमाद्वित्थानंगळने कट्दुवरु । २९ । ति । म । ३० ।
ति उ ॥ तत्रत्यासंयतिन्वृंत्यपर्धामरुगळुं स्वयोग्यनवांवरात्यावि द्विस्थानंगळं कट्दुवरु । २९ ।
म । ३० । म ति ॥ रातारेंद्रकं मोवलगों दु प्रीतिकरिक्मानीवसानमाव पविनय्यदुं पटळंगळ चतुष्कलपजरुगळुं नवग्रवेयकसमुद्भूतरुगळप्पहांमद्रशाळुं शुक्ललेश्यरुगळेयप्पुर्वीरं मिण्यादृष्टि-गळु मनुष्यगितयुतनश्विरातिप्रकृतिस्थाननों दने कट्दुवरु । २९ । म । तत्रत्य सासावनरुगळुं मा स्थानमनों वने कट्दुवरु । २९ । म । तत्रत्य सासावनरुगळुं मा स्थानमनों वने कट्दुवरु । २९ । म । तत्रत्य सासावनरुगळुं मा तीत्थंमनुष्यगितयुतनश्विरातिप्रकृतिस्थानमुमं कट्दुवरु । २९ । म । ३० । म तो ॥ आवित्यंद्रकं मोवलगों दु सर्वात्यंतिद्विपर्यंतमाव विविजरोळल्लग्गं शुक्ललेश्ययेयककुमसंयतसम्यग्दृष्टिगळेय-प्रत्यग्वेळाळु नवविश्वत्यादि द्विस्थानंगळु बंधमप्रुवु । २९ । म । ३० । म ति ॥

इल्लिगे प्रस्तुतगाथासूत्रंगळ —

'णरितरिय देस अयदा उक्कस्सेणच्चुदोत्ति णिगांथा। णर अयददेसिमच्छा गेवेज्जंतोत्ति गच्छंति ॥ सम्बद्घोत्ति सुदिद्घो महत्वई भोगभूमिजा सम्मा। सोहम्मदुगं मिच्छा भवणितयं तावसा य वरं॥

१५

भूमितियंगमनुष्या बद्धदेवागुषः पद्मछेश्ययोत्यद्यंते । तन्तिश्यादृष्टिसासादनाः तियंगमनुष्यगतियुते हे २९ ति म ३० ति उ । असंयताः स्वयोग्ये हे २९ म ३० म ती । आनतादिचतुःकल्पनवग्रैवेयकशुक्छल्यामिध्यादृष्टि-सासादनाः मनुष्यगतिनविद्यातिकं । तदसंयताः नवानुदिशपंचानुत्तरशुक् उछेश्यासंयताश्च तच्च तीर्थमनुष्यगति-त्रिशत्कं च । अत्र प्रस्तुतगाथा—

णरतिरिय देसअयदा उक्कस्सेणच्चुदोत्ति णिग्गंथा । णर अयददेसिमच्छा गेवेज्जंतोत्ति गच्छंति ॥५४५॥

सम्यादृष्टि मनुष्यगित सिहत उनतीस और मनुष्यगित तीर्थंकर सिहत तीसका बन्ध करते हैं। उपरके आठ कल्पोंमें जिन्होंने देवायुका बन्ध किया है ऐसे चरक आदि कर्मभूमिया तियंच मनुष्य पद्मालेश्याके साथ उत्पन्न होते हैं। वे मिध्यादृष्टि और सासादन तियंच या २५ मनुष्यगित सिहत उनतीस तीर्थं करते हैं। और असंयत मनुष्यगित सिहत उनतीस या मनुष्यगित तीर्थं सिहत तीस का बन्ध करते हैं। आनत आदि चार कल्प, और नी भैवेयकोंमें शुक्ललेश्या है। वहां मिध्यादृष्टि और सासादन मनुष्यगित सिहत उनतीसका बन्ध करते हैं। तथा बहांके असंयत और नौ अनुदिश पाँच अनुत्रवासी असंयत मनुष्यगित सिहत उनतीस का विद्या कहते हैं। तथा बहांके असंयत और नौ अनुदिश पाँच अनुत्रवासी असंयत मनुष्यगित सिहत उनतीस का कहते हैं। यहां प्रासंगिक गाथा ३० कहते हैं—

देशव्रती और असंयत मन्ष्य तथा तिर्यक्च उत्कृष्ट से अच्युत स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्न होते हैं। द्रव्यसे निर्प्रन्थ और भावसे असंयत, देशसंयत या मिध्यादृष्टि प्रैवेयक पर्यन्त उत्पन्न

80

१५

चरया य परिक्वाजा बन्मो तच्चुद पदोत्ति आजीवा ।

अणुदिस अणुत्तरादो चुदा ण केसवपदं जांति ।।

सोहम्मो वर देवी सलोगवाला य दिव्यणमिरदा ।

लोगंतियसव्यद्घा तको चुदा णिक्चुदि जांति ।।

णरतिरियगवीहितौ भवणितयादो य णिग्गया जीवा ।

ण लहंते ते पद्यां सिक्चि सलागपुरिसाणं ॥

सुहसयणग्गे देवा जायंते विणवरोज्य पुठ्यणगे ।

अंतोमुहुत्तपुण्णा सुगंचि सुहफ़्रास सुचिदेह्य ॥

आणंदत्र जयभुदिरवेण जम्मं विबुक्तः संपत्तं ।

दट्ठण सपरिवारं गयजम्मं ओहिणा णक्चाः॥

घम्मं पसिस्सद्दण णहादूण दहेभिसेवलंकारं ।

लद्धा जिणाभिसेयं पूजं कुक्वंति सुद्दिही ॥

सन्वर्ठोत्ति सुदिट्ठी महन्वई भोगभूमिजा सम्मा । सोहम्मदुगं मिन्छा भवणितयं तावसा य वरं ॥५४६॥ भरया य परिन्वाजा बह्मोत्तरनुदपदोत्ति आजीवा । अणुदिसअणुत्तरादो बुदा ण केसवपदं जंति ॥ सोहम्मो वरदेवी सलोगवाला य दिक्खणमरिदा । लोयंतिय सुन्वट्ठा तदो चुदा णिन्वृदि जंति ॥ णरितिरयगदीहितो भवणितयादो य णिग्गया जीवा । ण लहंते ते पदिव तेसद्दिसलागपुरिसाणं ॥ सुहसयणग्गे देवा जायंते दिणयरोव्व पुन्वणगे । अंतोमुहृत्तपुण्णा सुगंविसुहृफाससुचिदेहा ॥ आणंदतूरव्यथुदिरवेण जम्मं विबुद्ध संपत्तं । दट्ठूण सपरिवारं गयुक्तमं अमेहिणा णच्चा ॥ धम्मं पसंसिद्दणं ण्हाद्दण दहेभिसेयलंकारं । लद्धा जिणाभिसेयं पुन्जं कुव्वति सुदिर्ठी ॥८॥

२० होते हैं। सम्यग्दृष्टी महात्रती सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त उत्पन्न होते हैं। भौगभूमिया सम्यग्दृष्टी सौधमयगढ़में और मिध्यादृष्टी भवनित्रकमें जन्म छेते हैं। उत्कृष्ट तापसी भवनित्रकमें जन्म छेते हैं। चरक और परित्राजक ब्रह्मोत्तर पर्यन्त जन्म छेते हैं। आजीवक अच्युत-पर्यन्त जन्म छेते हैं। अनुदिस अनुत्तरसे च्युत हुए जीव नारायण-प्रतिनार्शकों नहीं होते।

सीधमंदेवकी इन्द्राणी शबी, लोकपाल सहित दक्षिण दिशाके सीधमें आदि इन्द्र, २५ लोकान्तिक देव और सर्वार्थसिद्धिके देव च्युत होनेपर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। मनुष्यगति, तियंचगति, और भवनत्रिकसे निकले हुए जीव तरेसठ शलाका पुरुषोंकी पदवीको प्राप्त नहीं करते।

सुख शय्या पर—उपपाद शय्याको प्राप्त हुए देव ऐसे जन्म छेते हैं जैसे पूर्व दिशामें उदयावछपर सूर्य उगता है। अन्तर्मुहूर्तमें ही उनका शरीर पूर्ण होकर सुगन्ध, शुभ स्पर्शसे ३० पवित्र हो जाता है।

आनन्दके वादित्र और जयकारकी ध्वनिके शब्दसे अपने प्राप्त जन्मको जान परिवार सिहत सबको देख अवधिक्षानके द्वारा अपने विगत जन्मको जानता है। तब धर्मकी प्रशंसा करके सरोवरमें स्नान कर और वस्त्राभूषणसे भूषित हो सम्यग्दृष्टी देव जिनदेवके

सुरबोहिया वि मिच्छां पच्छा जिणपूजणं पकुटवंति ।
सुहसायरमञ्ज्ञगया देवा ण विदंति गयकालं ॥
महपूजासु जिणाणं कल्लाणेसु य पजांति कप्पसुरा ।
अहाँमदा तत्थ ठिया णमंति मणि मौलिघडिदकरा ॥
विविहतवरपणभूसा णाणसुचीसीलवत्थसोम्मंगा ।
जे तेसिमेव वस्सा सुरलच्छी सिद्धिलच्छी य ॥'—त्रि. सा. ५४५-५५४ गा. ।
ई सूत्रार्त्थंगळेल्लं सुगमंगळ् । यिल्लि चतुर्गंतिसाधारणमिण्यादृष्टघादि चतुर्ग्णस्थानंगळु ।
अयदोत्तिछलेस्साओ सुहुतियलेस्सा हु देसविरदितये ।
तत्तो सुक्का लेस्सा अजोगिठाणं अलेस्संतु ॥

एंदितु मिण्यादृष्टि गुणस्थानदोळु षड्लेश्येगळुं सासादनमिश्रासंयतर गळोळं षड्लेश्येगळुं तियम्नमुष्यापेश्वीयदं देशसंयतनोळु त्रिलेश्येगळुं शेषगुणस्थानंगळोळिल्लं मनुष्यापेश्वीयदं शुक्ल-लेश्ययं पेळल्पट्टुबितु अशुभलेश्यात्रयदोळु त्रयोदिशत्यादिषट्स्थानंगळुं तेजोलेश्ययोळु पंचिव-शत्यादिषट्स्थानंगळं पद्मलेश्ययोळु अष्टाविशत्यादि चतुःस्थानंगळं शुक्ललेश्ययोळु अष्टाविशत्या-

विषंचस्थानंगळं मिण्यादृष्टचावि सूक्ष्मसांपरायपर्यंतं यथासंभवंगळप्पुवंते पेळल्पट्दुवु ॥

सुरबोहियावि मिच्छा पच्छा जिणपूजणं पकुव्वंति । सुहसायरमञ्झगया देवा ण विदंति गयकालं ॥
महपूजासु जिणाणं कल्लाणेसु य पजांति कष्पसुरा । ब्रह्मिदा तत्य ठिया णमंति मणिमौलिघडिदकरा ॥
विविहतवरयणभूसा णाणसुचीसीलवत्यसोम्मंगा । जे तेसिमेव वस्सा सुरलच्छी सिद्धिलच्छी य ॥
अत— अयदोत्ति छल्छेस्साओ सुहतियलेस्सा हु देसितरदितये । तत्तो सुक्का लेस्सा अजोगठाणं अलेस्सं तु॥१॥
इत्यशुभलेक्यात्रये बंघस्थानानि त्रयोविशतिकादीनि षट्, तेजोलेक्यायां पंचविशतिकादीनि षट्,
पद्मलेक्यायामष्टाविशतिकादीनि चत्वारि, शुक्ललेक्यायां तदादीनि पंच, सूक्ष्मसांपरायांतं यथासंभवं ॥५४९॥

अभिषेकपूर्वक पूजन करते हैं।

जो मिश्यादृष्टि देव होते हैं वे भी अन्य देवोंके द्वारा समझाये जानेपर जिनपूजन करते हैं। सुख-सागरमें निमग्न देव बीते कालको नहीं जान पाते—इतना समय कैसे बीत गया यह उन्हें पता नहीं चलता।

कल्पवासी देव जिन-भगवान्की महापूजाओं में तथा तीर्थं करों के कल्याणकमहोत्सवों- २५ में सिमालित होते हैं। किन्तु अहमिन्द्र देव अपने स्थानपर रहकर ही दोनों हाथ मणिजटित शिरोमुकटसे लगाकर नमस्कार करते हैं।

जो विविध प्रकारके तपश्चरणसे भूषित हैं, ज्ञानसे पवित्र हैं, शौलक्ष्पी वस्त्रसे जिनके सौम्य अंग वृष्टित हैं, देवलक्ष्मी और मुक्तिलक्ष्मी उन्हींके वशमें होती है। अस्तु।

चतुर्थ असंयत गुणस्थान तक छह छेश्या तथा देशविरत आदि तीन गुणस्थानोंमें तीन ३० शुभलेश्या होती है। उसके पश्चात् शुक्छछेश्या होती है। अयोगी छेश्यारहित हैं।

तीन अशुभ लेश्याओं में तेईस आदि छह बन्धस्थान होते हैं। तेजोलेश्यामें पचीस आदि छह बन्धस्थान होते हैं। पद्मालेश्यामें अठाईस आदि चार बन्धस्थान होते हैं। शुक्लमें अठाईस आदि पांच बन्धस्थान होते हैं। ये बन्धस्थान सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान पयन्त यथायोग्य जानना ॥५४९॥

34

## भव्वे सव्वमभव्वे किण्हं वा उवसमम्मि खहए य । सुक्कं वा पम्मं वा वेदगसम्भत्त ठाणाणि ॥५५०॥

भव्य सन्वं मभव्य कृष्णवत् उपद्यमे क्षायिके छ । शुक्लवत् पद्मवद्वे दकसम्यक्त्वस्थानानि ।।
भव्यमार्गणयोळ् सर्व्यमुं बंधयोग्यंगळण्युवेकं दोड खतुर्गतिसाधारणमण्युविदि । मिण्याप्रविद्योळ् । २३ । ए अ । २५ । ए प । बि ति छ । अ । सं । म । अ प २६ । ए प । आ छ ।
२८ । न । दे । २९ । बि ति छ अ । सं । म ३० । बि ति छ अ । सं । प उ ॥ सासादननोळ् , २८ ।
दे । २९ । म । ति । ३० । ति उ ॥ मिश्रनोळ् । २८ । दे २९ । म ॥ असंयतनोळ् । २८ । दे । २९ ।
दे ति । म ३० । मति ॥ देशसंयतनोळ् । २८ । दे २९ । दे । ति ॥ प्रमत्तनोळ् २८ । दे २९ । दे ति ॥ अप्रमत्तनोळ् २८ । दे २९ । दे । ति ॥ ३० । दे ति ॥ अप्रमत्तनोळ् २८ । दे २९ । दे । ति ॥ ३० । दे शा । २ । ३१ । दे आ ति ॥ अपूर्वंकरण१० नोळ् २८ । दे । २९ । दे ति । ३० । दे आ । २ । ३१ । दे । आ । ती । १ ॥

अनिवृत्तिकरणनोळु। १॥ सूक्ष्मसांपरायनोळु। १॥ अभव्यनोळु कृष्णलेक्ययोळ् पेळव चतुर्गंतियुत्तत्रयोविकारयावि वद्स्यानंगळप्पुतु। मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमो वेयक्कुं। २३। ए आ २५। ए प। बि ति। च। आ। सं। म। आप। २६। ए प। आ। उ। २८। न। वे। २९। म। ति। २०। ति। उ॥ सम्यक्त्व मार्गणयोळु उपरामसम्यक्त्ववोळं क्षायिकसम्यक्त्ववोळं शुक्ललेक्ययोळु १५ पेळ्वंते अष्टविकारयावि पंचस्थानंगळु बंधयोग्यंगळप्पुतु। उपरामवोळु २८। वे। २९। वे ति। म। २०। वे। आ। म। ती। ३१। वे। आ। ति। १॥ क्षायिकसम्यक्त्ववोळु २८। वो २९। म। वे। ति। ३०। वे आ। म। ति। ३१। वे आ ती। १॥ वेवकसम्यक्त्ववोळु पचालेक्ययोळु पेळव अष्टाविकारयाविचतुःस्थानंगळु बंधयोग्यंगळप्पुतु। २८। वे। २९। वे। ति। म ३०। वे आ। मति। ३१। वे आ ती।। इल्लि सम्यक्त्वमें बुवं तं वोडे सम्यग्नावः सम्यक्त्वमें बुव्तर्थं। अंतप्य सम्यक्त्वमुप्तामक्षायिकवेवकभेवविवं त्रिविधमक्कुमल्लिप्रयानायसम्यक्त्वं प्रयमोपक्षमम्यक्त्वं प्रयमोपक्षम वित्रवे विविधमक्कुमल्लिप्रयमोपक्षमसम्यक्त्वं प्रयमोपक्षम वित्रवे विविधमक्कुमल्लिप्रयमोपक्षमसम्यक्त्वं चतुर्गंतिजपर्याप्तरोळल्लवे अपर्याप्तरोळु संभविसवेकं वोडं:---

भव्यमार्गणायां सर्वाणि सर्वगुणस्यानसंभवात् । अभव्ये कृष्णलेश्यावच्वतुर्गेतियुतत्रयोविशितिकादीनि २५ षट् मिथ्यादृष्टिसंबंधीन्येव । सम्यक्त्वमार्गणायामुपशमक्षायिकयोः शुक्ललेश्यावदष्टाविशितिकादीनि पंच । वेदके पद्मलेश्यावत्तदादीनि चत्वारि । सम्यक्त्वं सम्यग्भावः, संसारछेदकारणजीवादिपदार्थयाथातम्यप्रतिपत्तिश्रद्धा-

भन्यमार्गणामें सब बन्धस्थान हैं क्योंकि उसमें सब गुणस्थान होते हैं। अभन्यमें कृष्णलेश्याकी तरह चार गित सिहत तेईस आदि छह बन्धस्थान मिध्यादृष्टि सम्बन्धी ही होते हैं। सम्यक्त मार्गणामें उपशम और क्षायिकमें शुक्छलेश्याकी तरह अठाईस आदि ए पाँच बन्धस्थान होते हैं। वेदकमें पद्मलेश्याकी तरह अठाईस आदि चार होते हैं। सम्यक्म भावको सम्यक्त कहते हैं। बह संसारके छेदका कारण है। जीवादि पदार्थोंकी यथार्थ प्रतिपत्तिपूर्वक श्रद्धान उसका छक्षण है। बह भन्यजीवका परिणाम विशेष है। उसके तीन

20

दंसंगमोहक्सवणा खबगा खढमाण पढमपुक्वा य । पढमुबसम्मा तमतमगुणपडिवण्णा य ण मरंति ।।

ये वितु प्रथमोपशमसम्यक्तवोळ् मरणिमल्ल पुर्वारवं। द्वितीयोपशमसम्यक्तवं मनुष्य-पर्याप्तरोळं निर्मृत्यपर्याप्तविविश्वरोळं संभविसुगुं। क्षायिकसम्यक्तवं चतुर्गतिलपर्याप्तरोळं चर्मे य निर्मृत्यपर्याप्तरोळं भोगभूमितिर्यंग्मनुष्यिनिर्वृत्यपर्याप्तरोळं सोधम्माविसर्वात्थंसिद्धि-पर्यातमाव विविजरोळमक्कुं। वेदकसम्यक्तवं चतुर्गतिजपर्याप्तरोळं निर्मृत्यपर्याप्तरोळमक्कु-मल्लि प्रथमोपशमसम्यक्तवमें तप्प पर्याप्तरोळमक्कुमें वोष्टं:—

> चदुगविमिच्छो सण्णी पुण्णो गढभजविसुद्धसागारो । पढमुवसम्मं गेण्हवि पंचमवरलद्भिचरिमम्म ॥

एंवितु नारकतिर्धंग्मनुष्यदेव रर्धापरो उमक्षुमिल्छ । तिर्धंवरो छसंज्ञिनेवश्यव च्छेवार्थं १० संज्ञिनीवंगळें दु पेळलपट्दुवा संज्ञिनोवंगळो छु लब्ध्यपर्धाप्त निर्वृत्यपर्धाप्तरं व्यवच्छेविसल्वेडि पूर्णं अपर्धाप्तरोळु संपूर्विछ नंगळं कळयल्वेडि गवभजरुमा गव्भंजरोळु संक्लिष्टरं परिहरि-सल्वेडि विशुद्धर मा विशुद्धरोळु अनाकारोपयोगरं परिहरिसल्वेडि साकारोपयोगयुक्तरमप्प

नलक्षणभव्यजीवपरिणामविशेषः । तच्यौपशमिकं क्षायिकं वेदकमिति त्रेषा । तत्राद्यं प्रथमद्वितीयभेद्दाद्वेषा । तत्र प्रथमं—

दंसणमोहक्खवणा खवगा चडमाणपढमपुट्या य । पढमुवसम्मा तमतमगुणपडिवण्णा य ण मरंति ।।

इति चतुर्गति विश्वासिष्येव नापर्याप्तेषु । द्वितीयं पर्याप्तमनुष्यनिर्वृत्यपर्याप्तवैमानिकयोरेव । क्षाधिकं घर्मानारकमोगभूमितिर्यग्भोगकर्मभूमिमनुष्यवैमानिकेष्येत्र पर्याप्तापर्याप्तेषु । वेदकं चातुर्गतिपर्याप्तिनिर्वृत्य-पर्याप्तेषु । तत्र तत्प्रयमं क्रोदृरजीवो गृह्हीयात् ?

चदुगदिमिच्छो सण्णी पृण्णो गण्भज विसुद्धसागारो। पढमुवसम्मं गेण्हदि पंचभवरलद्भिचरिमम्म ॥

भेद हैं— औपशमिक, क्षायिक और वेदक। औपशमिकके दो भेद हैं — प्रथम और द्वितीय। 'दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवाले, क्षपकश्रेणीवाले, चढ़ते अपूर्वकरणके प्रथम भागवाले, प्रथमो-पशम सम्यक्तववाले, और सातवं नरकमें सासादन आदि गुणस्थानोंमें चढ़े जीव मरते नहीं २५ हैं।' अतः डन दोनोंमें-से प्रथमोपशम सम्यक्तव चारों गतिमें पर्याप्त जीवोंमें हो होता है, अपयोप्त अवस्थामें नहीं होता। द्वितीयोपशम सम्यक्तव पर्याप्त मनुष्य और निवृत्यपर्याप्त वैमानिक देवोंमें होता है।

क्षायिक सम्यक्त्व वर्मापृथिवीके नारकी, भोगभूमिया तिर्यक्क, भोगभूमि और कर्मभूमिके मनुष्य और वैमानिक देवोंमें पर्याप्त और अपर्याप्त दशामें होता है। वेदक सम्यक्तव ३०
चारों गतिके पर्याप्तक और निर्वृत्यपर्याप्तक जीवोंके होता है। प्रथमोपशम सम्यक्तक कैसा जीव प्रहण करता है, यह कहते हैं—

१. मिस्सा आहारस्य इति पूर्व्वपाठः ।

चतुःगंतिय साविमिध्यादृष्टिजीबंगळ्गे मिध्यात्वानंतानुबंधिकवायोवयंगळिवं जिनोक्तजीवाविपवात्यंयाधात्म्यप्रतिपत्तिधद्वानलक्षणसम्यक्तवपराग्नुकार्गे वोरको । स्याप्श्वानविध्वद्विद्वानाप्रायोग्यताकरणलिख प्रभावंगळिवं सम्यक्तवपराग्नुकात्वहेतु निध्यात्वानंतानुबंधिधातिकम्मंगळगुदयमाग्वंतु प्रशस्तोपशमनविधानविद्यमुपश्चिति एकवत्वारिश्वदुरितंगळ वंश्वमं केडिसुत्तमसंयतदेशपंयताप्रमत्तरोळुवियसिव प्रथमोपशमसम्यक्तवकालांतम्नुंहूर्तंप्रमाणवोळप्रमत्तसंयतंगे प्रमत्ताप्रमत्तपरावर्त्तंसहलंगळवकुमण्पुवर्रिदं प्रमत्तसंयतनोळं प्रथमोपशमसम्यक्तवमक्कुमं बुद्धश्चं ॥ मेणी प्रथमोपशमसम्यक्तवमं सम्यक्तवप्रकृतियृगं मिश्रप्रकृतियृमनुद्धेल्लनमं माडिद चतुर्गतिय साविमिध्यादृष्टियुमनाविमिध्यादृष्टियुं मेणा करणत्रयपरिवामंगळिवननंतानुबंधिकवायंगळनु निध्यात्वप्रकृतियुमनेयुपश्चिति स्वीकरिति सम्यक्तवप्रहणप्रथमसमयं मोडल्गो इ साविमिध्यादृष्टिचरनं तु गुणसंक्रमणवर्ति प्रथमोपशमसम्यक्तवपरिवामयंत्रविदं कोद्ववदोळं तंते मिध्यात्वद्वयक्ते त्रिषाकरणमक्तुमण्युवर्ति सम्यक्तवप्रकृतियुं निश्रप्रकृतियुं सत्वमण्युवु । अल्लि नगरकरणळ्यं वर्ममं वंशे मेघेगळोळ्
नवविश्वत्यावि द्विस्थानंगळ् वंधमण्युवु । २९ । म । ३० । म तो । शेष पृथ्वगळ नारकरणळोळ्

मनुष्यगितयुतनवविश्वतिप्रकृतिस्थानमो वे बंधमक्कु । २९ । म । मो पर्योप्तविवयप्रथमोपशमसम्यग्वृष्टिगळोळ् तीरर्थयुतबंधस्थानमो तु संभविमुगुमेंदोडे :—

पढमुवसिमये सम्मे सेसितये अविरदादि चत्तारि । तित्थयरबंधपारंभया णरा केवळिवूगंते ।।

एंदितु केवलिद्वयश्रीपावोपांतवोळिद्दुं मनुष्यं षोडशभावनाप्रभाविदं तीत्थंबंधमं प्रारंभि-सुगुमल्लदी पर्ध्याप्रनारकप्रथमोपशमसम्यग्दृष्टियोळ् तीत्थंयुतनामदंधस्थानं विरुद्धमक्तुमं के दोडे विरुद्धमिल्लेके दोडे नीने दंत केवलिद्धय श्रीपादोपांतदोळ् तीत्थंकरपुण्यवंधमं प्रारंभिसिद वेदक-प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टिमनुष्यदगळ् प्राग्बद्धनरकायुष्यचगळ् सरणकालदोळ् मिण्यात्वकम्मीदय-विदं सम्यक्त्वमं केडिसि धम्मावित्रयदोळ् पुट्टिशरीरपर्ध्याप्रगळिदं मेलेयुं प्रथमोपशमसम्यक्त्वमं स्वीकरिसि तत्तीत्थंयुतस्थानमं नियमिदं कट्टुवरप्युदिरदं। सम्यक्त्वप्रहणकालदोळ् संकारोप-योगयुक्तनागल्वेळकुमं व नियमनुंटप्यदिनिल्ल नारकग्गंत्थांवेबोधमं तक्कुमं दोडे तृतीयपृथ्वोवरं

इति चतुर्गतिमिध्यादृष्टिरेव, सोऽपि नासंज्ञी ततः संद्येव, सोऽपि न स्वव्यपर्याप्तः निवृत्यपर्याप्तश्च २५ ततः पूर्ण एव । सोऽपि न संमूर्छिमस्ततो गर्भत्र उपपादजो वा । सोऽपि न संक्लिष्टस्ततो विशुद्ध एव, सोऽपि न

चारों गतिका मिध्यादृष्टि ही प्रथमोपशम सम्यक्तको प्रहण करता है। वह भी असंक्षी नहीं प्रहण करता। अतः संज्ञी हो प्रहण करता है। संक्षी भी लब्ध्यपर्याप्त या निवृत्यपर्याप्त प्रहण नहीं करना। अतः पर्याप्तक ही प्रहण करता है। पर्याप्तक भी सम्मूर्छन-

१. ज्ञानोपयोगः । २. तत्त्वज्ञानं -नैसर्गिकसम्यक्त्वमि तत्वबोकपूर्वकमेव तथापि सम्यक्त्वग्रहणकाले परोप-३५ देशामावात्तस्य सम्यक्त्वस्य व्यपदेशः तदुक्तः — विना परोपदेशेन सम्यक्त्वग्रहणकाणे । तत्वबोधो निसर्गः स्यात्तद्घृतोषिगमश्च सः ।। इति ।। जिनविवावलोकादिनिसर्गोऽल्पप्रयासतः । ज्ञेयश्वाधिगमस्तत्वविवारचतुरा मतिः ॥ इत्याचारसारे ।।

20

वेवप्रतिबोधनमुंदण्युद्धरियं । जवना तन्निसम्गांविष्यमाद्वा सम्यद्धवमुः एवितु पेळल्यद्दुविल्लि निसम्गांमें बुदु स्वभावमद्भुमिष्यममं बुद्ध्यांवबोधमद्भुमिल्ल निसम्गांबदोळ्रत्थांबोधमुंदो मेणिल्लिमो येललातुमः थांववोधमुंदद्भुमप्पोडदुवुमिष्यम् अनद्भुमस्यांतरमलेल्लानुमः थांववोधरित-मद्भुमप्पोडं तनवबुद्धतः वंगर्वंभद्धानमें वितं वोडदु बोवमलोकं बोर्ड निसम्गांबदोळ्मिण्यमजवोळ्में मंतरंगकारणं समानमद्भुमदाउदे वोड दर्शनमोहोपशममुं दर्शनमोहस्यमुं दर्शनमोहस्यमुं दर्शनमोहस्यमुं मंवीयंतरंगकारणमुंदागुत्तिरलावुदो दाचाप्यांविगळुपदेशिमल्लदेषुं सम्यद्धवं पुददुगुमदु नैसिंगक-मद्भुमावुदो दाचाप्यांविगळिनः थांपदेशपूष्यं जीवाद्यधिगमनिमित्समदिगमजसं वितं रदरोळ-मिदु भेदमद्भुमदुकारणविवं । वर्शनमोहोपशमदिनादुदुपशमसन्यक्रवमद्भुमपुद्धिदं । नैसिंगकं देशमानिरपेशकमुमद्भुमं बुद्धं ।।

तिर्यंचरोळ् संज्ञिपंचे द्वियपर्याप्तगढर्भेज विद्युद्धसाकारोपयोगयुक्तं निष्यादृष्टिप्रथमोपशम- १० सम्यक्त्वमं स्वीकरिसुत्तमप्रत्याख्यानावरणोदयविद्यमसंयतनक्कुं। प्रत्याख्यानावरणोदयविदं देश-संयतनक्कुमा प्रथमोपशमसम्यक्त्वकालांतम्मुंह्रलंपर्यंतं देवगतियुताष्टाविशक्तिस्थानमनों- देने कट्टुवरु। २८। दे॥ मनुष्यगतियोळं प्रथमोपशमसम्यक्त्वमक्कुमप्पोइं:—

चत्तारि वि छेत्ताइं आउगवंधेण होइ सम्मत्तं। अणुवदमहब्बदाइं ण लहइ देवाउगं मोत्तुं॥

एंबितु मनुष्यचगळुं नात्कुं गतिगळ्गे बद्धायुष्यंरादोडं सम्यक्त्वमं स्वीकरिसुवरः । तत्रापि देवायुष्यमल्लिबितरायुस्त्रितयं सत्वमुळ्ळ जीवनोळु अणुत्रतमहाव्रतंगळागवु । एंबितु चतुर्गाति-बद्धायुष्यचमबद्धायुष्यचगळुमप्प विद्युद्धसाकारोपयोगयुक्तिमध्याद्दष्टिजीवंगळु सप्तप्रकृतिगळनुपञ-मिसि अप्रत्याक्यान-प्रत्याक्यानावरणसंख्यलन-देशवातिस्पर्धकोवयंगळिवमसंयतनुं देशसंयतनुम-

अनाकारोपयोगस्ततः साकारोपयोग एव, सोऽपि:--

चतारि वि खेताई आउगबंघेण होइ सम्मत्तं । अणुवदमहण्डदाई ण स्नह देवाउंगं मोत्तुं ॥

इत्यबद्धायुष्को बद्धायुष्को वा, सोऽपि सादिरनादिवी । तत्र सादिर्यदि सम्यक्त्वमिश्रप्रकृतिसर्वस्तवा सप्तप्रकृतीः तदसर्वस्तदा सोऽप्यनादिरपि निष्यात्वानंतानुबंधिनः पंचैव क्षयोपश्चमविशुद्धिदेशनाप्रायोग्यता-

जन्मवाला प्रहण नहीं करता। अतः गर्भज या उपपाद जन्मवाला होना चाहिए। वह भी २५ संक्लेशी न हो, अतः विशुद्ध परिणामी होना चाहिए। वह भी दर्शनोपयोग अवस्थामें न हो, ज्ञानोपयोगकी अवस्थामें हो। कहा है—

'पूर्वमें चारों गतिकी आयु बाँधी हो फिर भी सम्यक्त हो सकता है। किन्तु अणु-व्रत और महाव्रत देवायुको छोड़ अन्य आयुका बन्ध जिसके हुआ है उसके नहीं होते।'

इस व्यनसे वह बद्धायुष्क हो या अबद्धायुष्क हो, सादि मिध्यादृष्टि हो या अनादि ३० मिध्यादृष्टि हो। यदि वह सादि मिध्यादृष्टि है और उसके सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्र-सोहनीयका सस्व है तो उसके तीन दर्शनमोह और चार अनन्तानुबन्धी ये सात प्रकृतियाँ हैं।

**4-222** 

प्रमत्तप्रमत्तरमञ्जूनप्परस्कि वसंयतदेशसंयतप्रमत्तसंयतरमञ्जू देवगितयुताशाँवशस्यादि विस्थानंगळं कद्दुवरेकं वोडे २८। दे २९। दे ती। प्रथमोपश्चमसम्यक्ष्यवोळं तीत्थंबंध प्रारंभमुंटप्पुवरिंदं। अप्रमत्तसंयतमोळु वशाँवशस्यादि चतुःस्थानंगळुं वंधमप्पुत्तु। २८। दे। २९। दे ति। ३०। दे वा। ३१। दे वा ती। देवगितयोळु भवनत्रयं मोदलागियुपरिनप्रदेवकावसानमादिविजिमण्या- दृष्टिगळुं विश्रुद्धसाकारोपयोगयुक्तरगळुं प्रथमोपशमसम्यक्ष्यमं स्वीकरिति तत्कालांतरमुंहूतं- पर्यातं मनुष्यगतियुत नर्वावशतिप्रकृतिस्थानमनो देने कट्टुवरु। २९। म। यित्लि तीत्थंपुत-स्थानवंधिसल्लेकं वोडे विविजिमण्यादृष्टिगळोळु तीत्थंसत्वं सपुष्पोपमानमक्षुमदं ते दोडे तीत्थं- वंधप्रारंभकमनुष्यं वद्धदेवायुष्यनादोडमबद्धायुष्यनादोडं सम्यक्त्वविराधकनल्लप्पुवरिंद तद्वंध-स्थानाभावमक्तुं। द्वितीयोपश्चमसम्यक्त्यं मनुष्यपर्व्याप्ररोळं निव्वृंत्यपर्व्याप्तदिविजरोळं संभवि- स्थानाभावमक्तुं। द्वितीयोपश्चमसम्यक्त्यं मनुष्यपर्वाप्तरोळं निव्वृंत्यपर्व्याप्तदिविजरोळं संभवि- स्थानाभवेतं ते दोडे:—

### इगिवीसमोहखवणुवसमणणिमिलाणि तिकरणाणि तिंह । पढमं अधापवत्तं करणं तु करेदि अपमत्तो ॥

करणलिवपरिणामैः प्रश्नस्तोपशमनिवधानेन युगपदेवोपशमय्यात मृंहूर्तकालं प्रथमोपशमसम्यक्तवं स्वोकुर्वन् किष्वप्रत्याख्यानकषायोदयादेकचत्वारिशद्दुरितबंधं निवारयन्नसंयतः, किष्वत्प्रत्याख्यानकषायोदयादेक- पंचाशद्वन्धमपाकुर्वन् देशसंयतः, किष्वत्संज्वलनोद्यादेकचिष्टवंधं निराकुर्वन्नप्रमत्तसंयतो वा स्यात् । सोऽप्रमत्तः प्रमत्ताप्रमत्तपरावृत्तिसंख्यातसहस्राणि करोति । तत्तंसम्यक्तवग्रहणप्रथमसमयाद्गुणसंक्रमणेन तत्परिमाणेन यंत्रेण कोद्रववन्मिष्यात्वद्रवयं तिधा करोति । तत्र नारकस्तदा असंयत एव भूत्वा धर्मादित्रये नवविश्वतिकादिद्वयं बध्नाति २९ म ३० म तो । शेषपृथ्वीषु मनुष्यगतिनविश्वतिकमेव । मन्वविरदादिचत्तारितित्वयरवंधनारंभया

और यदि सम्यक्त्वमोहनीय मिश्रमोहनीयका सत्त्व नहीं है तो पाँच प्रकृतियाँ हैं। अनादिमध्यादृष्टिके भी पांच ही प्रकृतियाँ होती हैं। इन प्रकृतियोंको क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना,
प्रायोग्य और करणलिधक्तप परिणामोंके द्वारा प्रशस्तोपशम विधानसे एक साथ उपशमाकर
अन्तर्मुहूर्त कालके लिए प्रथमोपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके कोई जीव अप्रत्याख्यान
कषायके उदय होनेसे इकतालीस पाप प्रकृतियोंके बन्धको रोकता हुआ असंयत सम्यग्दृष्टी
होता है। अथवा कोई जीव प्रत्याख्यान कषायके उदयसे इकावन प्रकृतियोंके बन्धको
रोककर देशसंयत होता है। कोई संज्वलनके उदयसे इकसठ प्रकृतियोंके बन्धको रोकता
हुआ अप्रमत्त संयत होता है। वह अप्रमत्त संख्यात हजार बार अप्रमत्तसे प्रमत्त और प्रमत्तसे
अप्रमत्तमें आवागमन करता है। उस प्रथमोपशम सम्यक्त्वके प्रहणके प्रथम समयसे गुणसंक्रमणके द्वारा उस सम्यक्त्वकप परिणामसे मिध्यात्वके द्वव्यको तीन कप करता है। जैसे
चाकीसे दलनेपर कोदोंके तीन रूप हो जाते हैं।

३० नारकी तो असंयत ही रहकर घमों आदि तीन नरकोंमें उनतीस और तीसका बन्ध करता है। शेष नरकोंमें मनुष्यगति सहित उनतीसका बन्ध होता है।

शंका-आगममें कहा है कि अविरत आदि चार गुणस्थानवाळे मनुष्य ही केवली

रे. गुडबंडशनर्भरामृत-विषहालाहलशक्तियं निवकां जीरंगळ सदृशमप्पंतु ।

एंदितु एकविकातिकारित्रमोहोपशमननिमित्तमागि वेदकसम्यग्दृष्टियप्य महास्रत्यप्रमत्त-संयतं मुनं करणत्रयपरिणामिवं सप्तप्रकृतिगळनुपशमिति द्वितीयोपशमसम्यक्त्वस्वीकारमं माडि विक्रिक्कमंत्रमुंहूर्तं प्रमितमप्य तद्द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकालप्रयमसमयदोळु देवगतियुताष्टा-विशस्यादिकतुःस्थानंगळं कट्दुर्गु । २८ । दे । २९ । दे ति । ३० । दे आ । ३१ । दे आ तो ।

यितु कद्दुत्तलुमुप्रामश्रेष्यारोहणितिमत्तमाणि माळप करणत्रयंगळोळु मोदल अवःप्रवृत्त- ५ करणमनी सातिश्चयाप्रमत्तसंयतं माळकुमा करणदोळु नाल्कावश्यकंगळं नाळकुमवावुवं दोडे प्रतिसमयमनंतगुणिवशुद्धिवृद्धिसातादिप्रशस्तप्रकृतिगळणे प्रतिसमयमनंतगुणवृद्धिय चतुःस्थानोतुः वंधअसाताद्यप्रशस्तप्रकृतिगळणे प्रतिसमयमनंतगुणहानियि द्विस्थानानुभागवंध स्थितिवंधापसरण-मं विवं प्रवित्तसुत्तमपूर्व्वकरणगुणस्थानमं पोद्दुंगुमा गुणस्थानप्रथमसमयं मोदल्गों दु तद्गुण-स्थानष्ठभागप्यंतमा चतुःस्थानंगळं कट्दुवर । २८ । दे । २९ । दे ति ३० । दे । आ ३१ । दे १० आ तो ।। सप्तमचरमभागदोळ एकप्रकृतिस्थानमनो देने कट्दुवर ।।१।। तदनंतरसमयदोळनिवृत्ति-

णरा केवलिदुगंते इत्युक्तं तदा नारकेषु तद्युतस्थानं कथं बष्नाति ? तन्न । प्राग्बद्धनरकायुषां प्रथमोपशमसम्यक्त्वे वेदक्सम्यक्त्वे वा प्रारम्भतेष्वं धानां मिथ्यादृष्टित्वेन मृत्वा तृतीयपृथ्यंतं गतानां शरीरपर्याप्तेष्परि
प्राप्ततदम्यतरसम्यक्त्वानां तद्बंधस्यावश्यंभावात् । तत्त्राप्तौ खलु साकारोपयोगेन भाव्यं तत्र स कथं संभवेत् ?
तन्न, तृतीयपृथ्व्यंतं देवप्रतिबोधनान्निसर्गाद्धाः तत्रापि तत्संभवात् । तिंहः निसर्गजेऽर्थावबोधः स्यान्न वा ? यदि १५
स्यात्तदा तदप्यिषगमजमेव । यदि न स्यात्तदानवगततत्त्वः श्रद्धीतिति ? तन्न । उभयत्रांतरंगकारणे दर्शनमोहस्योपशमे क्षये क्षयोपशमे वा समाने च सत्याचार्याद्युपदेशेन जातमधिगमजं तदिना जातं नैसर्गिकमिति भेदस्य
सद्भावात् । स चायं प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टियंदि तिर्यङ् तदा असंयतो देशसंयतो वा भूत्वा देवगत्यष्टाविशतिकं

द्विकके निकट तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करते हैं, तब नरकमें तीर्थंकरसहित स्थानका बन्ध कैसे सम्भव है ?

समाधान—जिस मनुष्यके पूर्वमें नरकायुका बन्ध हुआ, पीछे प्रथमोपशम सम्यक्त्व अथवा वेदक सम्यक्त्वमें तीर्थं करके बन्धका प्रारम्भ करे तो मरते समय मिध्यादृष्टि होकर तीसरे नरक तक जाता है वहाँ शरीर पर्याप्ति पूर्ण होनेपर दोनों सम्यक्त्वोंमें-से एक सम्यक्त्व प्राप्त करके तीर्थं करका भी बन्ध करने लगता है।

शंका-सम्यक्तकी प्राप्तिके लिए साकारोपयोग होना चाहिए। वह वहाँ कैसे २५ होता है ?

समाधान-तीसरी प्रथ्वी पर्यन्त देवोंके सम्बोधनेसे अथवा सहज स्वभावसे साकारो-.

शंका—निसर्गज सम्यग्दर्शनमें पदार्थोंका झान होता है या नहीं ? यदि होता है तो वह भी अधिगमज ही हुआ। यदि पदार्थोंका ज्ञान नहीं है तो तत्त्वोंके झानके बिना श्रद्धान कैसा ? ३०

समाधान—निसर्गज और अधिगमज सम्यग्दर्शनमें अन्तरंग कारण दर्शनमोहका उपशम, स्वय, स्वयोपशम समान है। उसके होते हुए जहाँ आचार्यादिके उपदेशसे तत्वज्ञान होता है वह अधिगमज है और जहाँ उसके बिना तत्त्वज्ञान होता है वह निसर्गज है। यह इन दोनोंने सेंद है। करणगुणस्थानप्रथमसमयं मोबल्गो' इ चरमसमयपर्यंतमा येकप्रकृतिस्थानमनो वने कट्टुवर । १। तबनंतर समयबोळ पूक्षमसांपरायगुणस्थानमं पोद्दि तद्गुणस्थानचरमसमयपर्यंतमा एक-प्रकृतिस्थानमनो बने कट्टुवर । १। तबनंतरसमयबोळ पूर्णातकवायगुणस्थानमं पोद्दि तद्गुणस्थानचरमसमयपर्यंतमा एकप्रकृतिस्थानमनो बने कट्टुवर । १। तबनंतरसमयबोळ पूर्णातकवायगुणस्थानमं पोद्दि तद्गुणस्थानचरमसमयपर्यंतं नामकम्मंबंधरहितराणिव्दुं मत्तमवतरणबोळं कम्बिविमळिबु अप्रमत्तगुणस्थानमं पोद्दि मुनिनंतं अष्टाविशत्यावि चतुस्थानंगळं कट्टुवर । अंतु कट्टुत्त लुं प्रमत्ताप्रमत्तपरावृत्तिसहस्रंगळं मावृत्तं प्रमत्तगुणस्थानबोळ प्रमत्ताष्टाविशत्यावि द्विस्थानंगळं कट्टुत्तं । २८ । वे २९ । वे ति । संक्लेशवश्विदं प्रत्याख्यानावरणोवर्याववं वेशसंयतगुणस्थानमं पोद्दि प्रमत्तसंयतनंतं द्विस्थानंगळं कट्टुत्तं । २८ । वे ति ।। अप्रत्याख्यानावरणोवर्याववं वेशसंयतगुणस्थानमं पोद्दि प्रमत्तसंयतनंतं द्विस्थानंगळं कट्टुतं । २८ । वे तो ।। अप्रत्याख्यानावन्तं वे तो ।। उपशमओ क्यारोहणावर्योहणविवर्कायवं । द्वितीयोपशमसम्यक्तववोळसंयताविगुणस्थानाष्टकं संभविषुववु । बद्धवेवायुष्यरगळगेत्तलानुमपूर्वकरणारोहकप्रथमभागमं विटटु शेषभागशेषगुणस्थानंगळोळल्लयावोदं नरणं संभविषुगु । मंतु मरणमागुत्तं विरलु सौषम्मकल्पं मोवल्गों इ

बद्दाति । मनुष्यस्तदा असंयतः देशसंयतः प्रमत्तद्व तदादिद्वयं । अस्मिन् सम्यद्देशि तीर्थंबंधप्रारंभात् ।
१५ अप्रमत्तस्तदादीनि चत्वारि २८ दे २९ दे ती ३० दे आ ३१ दे आ ती । देवस्तदा असंयत एव भूत्वा उपरिमग्नैवेयकावसानः मनुष्यगतिनविवातिकमेव न तीर्थयुतं प्रारब्धतीर्थंबंधस्य बद्धदेवायुष्कवदबद्धायुष्कस्यापि सम्यद्दवप्रच्यप्रमावात् । तद्द्वितीयोपशमसम्यद्वत्वं वेदकसम्यद्वष्टचप्रमत्त एव करणत्रयपरिणामैः सप्तप्रकृतीरु-पशमय्य गृह्णाति । तत्कालांतर्मृहूर्तप्रथमसमये देवगत्यष्टाविशतिकादीनि चत्वारि बद्धाति । अयं चोपशमश्रेणि-मारोढं करणत्रयं कुर्वन्नवःप्रवृत्तकरणं सातिशयाप्रमत्त एव करोति । तत्र प्रतिसमयमनंतगुणविशुद्धवृद्धि सातादि-

वह प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टी यदि तिर्युद्ध है तो असंयत या देशसंयत होकर देवगति सिहत अठाईसका बन्ध करता है। यदि मनुष्य है तो असंयत, देशसंयत या प्रमत्त होकर देवगति सिहत अठाईसका या देवगित तीर्थसिहत उनतीसका बन्ध करता है। इस सम्यक्त्वमें भी तीर्थकरके बन्धका प्रारम्भ होता है। यदि अप्रमत्त है तो अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस चारका बन्ध करता है।

प्रथमोपशम सम्यक्तवी देव असंयत ही होता है और वह उपरिमम वेयक पर्यन्त ही होता है। वह मनुष्यगित सिहत उनतीसको ही बाँधता है, तीर्थंकर सिहत तीसको नहीं, क्योंकि जिसने देवायुका बन्ध करके तीर्थंकरका बन्ध प्रारम्भ किया है जैसे वह सम्यक्त्वसे च्युत नहीं होता वैसे ही जिसने देवायुका बन्ध नहीं किया है वह भी तीर्थंकरका बन्ध प्रारम्भ करके देवायुका बन्ध करनेपर मरते समय सम्यक्तवसे च्युत नहीं होता। और सम्यक्तवसे च्युत होकर मिध्यात्वमें आये विना प्रथमोपशम सम्यक्तव नहीं होता।

द्वितीयोपश्चम सम्यक्त्व वेदक सम्यग्वृष्टी अप्रमत्तके ही तीन करणरूप परिणामोंके द्वारा सातों प्रकृतियोंका उपश्चम होनेपर होता है। उसका फाछ अन्तर्मुहूत है। उसके प्रथम समयमें देवगति सहित अठाईस आदि चारका बन्ध होता है।

यह द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टी उपशम श्रेणिपर आरोहण करनेके लिए तीन करण करता

सर्वार्श्यसिद्धिपर्यंतं यथासंभवमागि निर्वृत्यपर्धाप्तविविज्ञासंयतसम्यग्हिष्टिगळागि मनुष्यगति-युत नविंवतत्याविद्धिस्थानंगळं कट्दुवरु । २९ । म ३० । म तो ॥ इल्लियुभयोपशमसम्यक्तववोळु एकित्रशत्प्रकृतिस्थानमसत्वमुळ्ळ प्रमत्तसंयतनोळु मिण्यात्वकर्मोदयमिल्ले । तीर्श्वकरसत्वमुमा-हारकसत्वमुमुळ्ळ प्रमत्तवेशसंयतासंयतरोळनंतानुबंधिकषायोवयमिल्ल । तीर्श्वसत्वमुळ्ळरोळ-मिश्वप्रकृत्युवयमिल्लेकं वोडं:—

> तित्थाहारं जुगवं सव्वं तित्थं ण निच्छगादितिये। तं सत्तकस्मियाणं तग्गुणठाणं ण संभवद्द।।—गो. क. ३३३ गा.

एंवितु निषेषिसल्पट्दुवप्पुवरिदं । क्षायिकसम्यक्त्वप्रहणकालवोळु सामग्रीविशेषमुंटवावुवं -

प्रशस्तप्रकृतीनां प्रतिसमयमनंतगुणवृद्धचा चतुःस्थानानुभागबंधं बसाताद्यप्रशस्तप्रकृतीनां प्रतिसमयमनंतगुणहान्या ्१० दिस्थानानुभागबंधं स्थितिबंधापसरणं च कुर्वन्नपूर्वंकरणगुणस्थानं गतः । तत्प्रथमसमयादाषष्ठभागं तान्येव चत्वारि बद्धनन् सप्तमभागेऽनिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसांपराये चैककमेव बद्धनाति ।

उपशांतकषाये आ तच्चरमसमयं नामकर्माबब्नन् क्रमेणावतरन् प्राग्वद्बब्नन् अप्रमत्तगुणस्थानं गतः । प्रमत्ताप्रमत्तपरावृत्तिसहस्राणि कुर्वन् संक्लेशवशेन प्रत्याख्यानावरणोदयाद्देशसंयतो भूत्वा पुनः अप्रत्याख्यानावरणोदयादसंयतो भूत्वा पप्रमत्तोक्ते द्वे बब्नाति इत्यसावसंयताद्यष्टगुणस्थानः स्यात् । स च बद्धदेवायुष्क

हुआ सातिशय अप्रमत्त अवस्थामें ही अभःकरण करता है। वहाँ प्रतिसमय अनन्तगुण विशुद्धिको करता हुआ साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका गृढ़, खण्ड, शर्करा, अमृतरूप चार प्रकारके अनुभागवन्धको प्रतिसमय अनन्तगुणा बढ़ाता है और असाता आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभाग बन्धको प्रतिसमय घटाते हुए नीम और कांजीरूप दो प्रकारका बाँधता है। तथा सब प्रकृतियोंके स्थितिबन्धको घटाता हुआ अपूर्वकरण गुणस्थानको प्राप्त होता २० है। अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लगाकर लठा भाग पर्यन्त उन्हीं चार स्थानोंको बांधता है। सातवें भागमें, अनिवृत्तिकरणमें और सूक्ष्मसाम्परायमें एक प्रकृतिक बन्धस्थानको बांधता है।

डपशान्तकषाय गुणस्थानमें अन्तिम समय पर्यन्त नामकमको नहीं बांधता। क्रमसे डतरते हुए पहछे की तरह नामकर्मके बन्धस्थानोंका बन्ध करते हुए अप्रमत्त गुणस्थानको २५ प्राप्त होता है। फिर अप्रमत्तसे प्रमत्तमें और प्रमत्तसे अप्रमत्तमें हजारों बार आवागमन करता हुआ संक्छेशवश प्रमत्तसे प्रत्याख्यानावरणके डदयसे देशसंयत होकर पुनः अप्रत्याख्यानावरणके डदयसे देशसंयत होकर पुनः अप्रत्याख्यानावरणके डदयसे असंयत होकर प्रमत्तकी तरह दो स्थानोंका बन्ध करता है। इस प्रकार द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें असंयत आदि आठ गुणस्थान होते हैं। इसने यदि पूर्वमें

१. एकत्रिशत्त्रकृतिस्थानसत्त्रमुळ्ळ प्रमत्तंगे मिध्यात्वोदयदि मिध्यादृष्टिगुणस्थानप्राप्तियागदे बुदत्यं। येकं- ३० दोड तीर्त्थसत्कमंगे प्राग्वद्धनरकायुष्यंगरूळदे मिध्यादृष्टिगुणस्थानप्राप्तियरूळ। बद्धनरकायुष्यंगे अप्रमत्तगुणस्थानप्राप्तिपूर्व्वकाहारक द्वयवंषमुं प्रमत्तगुणस्थानप्राप्तियुं चिटियसदु एकं दोड ''चत्तारि वि खेत्ताई आउगवंधेण होइ सम्मत्तं। अणुवदमहत्वदाई ण लहुइ देवाउगं मोत्तुं।।'' एंबागमवचन- मुंटप्पुदरि । मिध्यात्वोदयरहितानंतानुवंधिकषायोदयो नास्ति । सासादनगुणस्थानप्राप्तिव्रस्तित्यर्त्थः ।।

वंसणमोहक्खवणा पट्टवगो कम्मभूमिको मणुको। तित्थयरपादमूळे केवळिसुदकेवळीमूळे।। णिद्वगो तद्वाणे विमाण भोगावणीसु घम्मे य। कदकरणिज्जो चतुसु वि गवीसु उप्पन्जवे जम्हा ॥—लब्धि. ११०-१११ं गा.

एंदिती सामग्रीविशेषयुतप्रस्थापक मनुष्यासंयतदेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तचतुर्गुणस्थानवित्तगळु मुंनमनंतानुबंधिकषायमं विसंयोजिसुविल्ल उदयाविलबाह्योपरितनस्थितियोळिद्दं निषेकंगळे-ल्लमनपकिषिति विसंयोजिसुत्तमनिवृत्तिकरणचरमसमयदोळ् निरवशेषमागि विसंयोजिसुगुं। द्वादशक्षाय नव नोकषायस्वरूपिंददं परिणमनमप्पंतु माळ्कुम बुदरथं। इंतप्प विसंयोजनमं वेवकसम्यग्दृष्टि असंयतनुं देशसंयतनुं प्रमत्तसंयतनुमप्रमत्तसंयतनुमधःप्रवृत्तकरणप्रथमसमयं १० मोवल्गों दु प्रतिसमयमनंतगुणविश्वद्विधिदं वर्द्धमानरागुत्तं सातादिप्रशस्तप्रकृतिगळगे प्रति-समयमनंतगुणवृद्धिय चतुःस्थानानुभागबंधमनसाताद्यप्रशस्तप्रकृतिगळगे प्रतिसमयमनंतगुणहानिधि

आरोहणेऽपूर्वकरणप्रथमभागादन्यत्रावतरणे सर्वत्र क्वचिद्यदि क्रियते तदा वैमानिकेषु यथासंभवं निर्वृत्यपर्याप्तो भूत्वा मनुष्यगतिनवविशतिकादिद्वयं बच्नाति २९ म ३० म ती । उभयोपशमसम्यक्त्वे एकत्रिशतकसत्त्वप्रमत्ते मिध्यात्वं तीर्थसत्त्वाहारकसत्त्वासंयतादित्रयेऽनंतानुबंधी तीर्थसत्त्वे मिश्रं च नोदेति, तत्तत् कर्मसत्त्वजीवानां १५ तत्तद्गुणस्थानस्य संभवाभावात्।

> दंसणमोहक्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजो मणुको। तित्ययरपादमूले केवलिसुदकेवलीमूले॥ णिट्ठवगो तट्ठाणे विमाणभोगावणीसु घम्मे य । कदकरणिञ्जो चदुसु वि गदीसु उप्पञ्जदे जम्हा ॥

देवायका बन्ध किया है तो वह चढ़ते अपूर्वकरणके प्रथम भाग बिना अन्यत्र और उतरते सर्वत्र यदि कहीं मरण करता है तो यथासम्भव वैमानिक देव होता है। वहाँ निर्वृत्यपर्याप्त २० अवस्थामें मनुष्यगति सहित उनतीस और तीसका बन्ध करता है।

दोनों ही प्रकारके उपशम सम्यक्त्वमें इकतीस प्रकृतिरूप नामकर्पके बन्धस्थानका सत्ववाला प्रमत्तगुणस्थानवर्ता प्रमत्तसे मिध्यात्वमें नहीं आता। तीर्थं कर और आहारककी सत्तावाले असंयत आदि तीनमें अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं होता। अतः वे उन गुणस्थानों-से च्युत होकर सासादनमें नहीं आते। तथा तीर्थंकरके सत्त्वमें मिश्र मोहनीयका उदय २५ नहीं होता। अतः वह तीसरे गुणस्थानमें नहीं आता। क्योंकि उस उस कर्मकी सत्तावाले जीवोंके वह वह गुणस्थान नहीं होता।

विशेषाथ-एक जीवके तीर्थंकर और आहारकका सत्त्व होनेपर मिध्यादृष्टि गुण-स्थान नहीं होता। आहारकका सत्त्व होते सासादन गुणस्थान नहीं होता और तीर्थंकरका सत्तव होते मिश्रगुणस्थान नहीं होता।

अब क्षायिक सम्यक्त्वमें कहते हैं। यहां प्रासंगिक कहते हैं-

''दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ तो कर्मभूमिया मनुष्य तीर्थंकर केवली या श्रुत-केवलीके पादमूलमें करता है। और निष्ठापक वहीं, या वैमानिक देवोंमें या भोगभूमिमें या प्रथम नरकमें होता है क्यों कि कृतकृत्य वेदक सम्यग्द्रव्ही चारों गतिमें जन्म लेता है।।" वही कहते हैं-

3.

३५ १. प्रारंभक इत्यर्थः।

हिस्थानानुभागबंधमं शुभागुभकम्मैगळगे स्थितिबंधापसरणमं प्रवित्तमुत्तलुमधःप्रवृत्तकरणपरिणितयं मीरि तदनंतरसमयदोळपूर्वंकरणपरिणाम-परिणतरागियुमा नाल्कु मावद्यकंगळवरसु
गुणश्रेणीगुणसंक्रमस्थितिकांडकधातानुभागकांडकधातंगळुमं प्रथमोपशमसम्यक्त्योत्पत्तिगुणश्रेणिद्रध्यमं नोडलुं देशसंयतगुणश्रेणिद्रव्यमसंख्यातगुणमदं नोडलुं सकलसंयतगुणश्रेणोद्रव्यमसंख्यातगुणमदं नोंडलुमसंख्यातगुणद्रव्यमनीयनंतानुबंधिकषायिवसंयोजकनपक्रांषित अपूर्व्वकरणानिवृत्तिकरणकालद्वयमं नोडलु साधिकमागियुं संयतरगुणश्रेण्यायाममं नोडलु संख्यातगुणहोनमुं समयंप्रतिगिलितावशेषमुमप्प गुणश्रेण्यायामवोळ् द्रव्यतिक्षेपणमुमननुभागकांडकायाममं पूर्व्वमं नोडलनंतगुणमुमं स्थितिकांडकायाममुमं पूर्व्वमं नोडलुं संख्यातगुणायाममुमं अनंतानुवंधिगळ्गे गुणसंक्रममुंटप्युद्रारवं गुणसंक्रमद्रव्यमुमं पूर्व्वमं नोडलुमसंख्यातगुणमुमनितु संख्यातसहस्रस्थितिकांडकंगळिवं तावन्मात्रस्थितिवंधापसरणंगळिद्रमुमों वु स्थितिकांडकं बीळव कालदोळु संख्यात- १०
सहस्रानुभागकांडकंगळ प्रमाणविद्य संख्यातसहस्रानुभागकांडकधातंगळं प्रवित्तमुत्तम्पूर्व्वकरण-

इति सामग्रीविशेषविशिष्ठोऽसंयतादिचतुर्गुणस्थानान्यतमवेदकसम्यग्दृष्टिरधःप्रवृत्तकरणप्रथमसमयात्प्रागुक्तचतुरावश्यकानि कुर्वन् तं करणं नीत्वानंतरसमयेऽपूर्वकरणं गतः तैः समं प्रतिसमयं प्रथमोपशमसम्यक्त्वोत्पत्तिदेशसंयतसकलसंयतगुणश्रोणद्रव्येभ्यः असंख्यातासंख्यातगुणमनंतानुबंधिद्रव्यमनंतानुबंधिविसंयोजकः, अपकृष्यापूर्वकरणानिवृत्तिकरणकालद्वयात्साधिकेऽभि संयतगुणश्रेण्यायामात् संख्यातगुणहोने गलितावशेषगुणश्रेण्यायामे निक्षिपन् अनंतानुबंधिनः गुणसंक्रमणसद्भावात् पूर्वतोऽसंख्यातगुणं गुणसंक्रमणद्रव्यं संक्रामन् पूर्वतः

सामग्रीविशेषसे विशिष्ट वेदक सम्यग्दृष्टी असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें-से किसीमें तीन करण करता है। अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे छेकर पूर्वोक्त चार आवश्यक करता है—विशुद्धताका बढ़ाना, साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागवन्ध बढ़ाना, असाता आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागवन्ध घटाना, सब प्रकृतियोंका स्थिति-वन्ध घटाना। अधः प्रवृत्तको पूर्ण करके अनन्तर समयमें अपूर्वकरणको करता है। वहाँ पूर्वोक्त चार आवश्यकोंके साथ प्रतिसमय जो प्रथमोपशम सम्यक्तको उत्पत्तिमें, देशसंयतमें, वा सक्छसंयतमें असंख्यातगुणा-असंख्यातगुणा गुणश्रेणीक्तप द्रव्य है उससे असंख्यातगुणा अनन्तानुबन्धीका द्रव्य अपकर्षण करके पृथक् रखता है। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके काछसे यहाँ गुणश्रेणी आयामका काछ कुछ अधिक है तथापि सकछसंयमके गुणश्रेणीके काछसे संख्यातगुणा हीन है। गिछतावशेष उस गुणश्रेणीके काछमें उस अपकर्षण किये हुए द्रव्यको देता है।

विशेषार्थ—सत्तारूप मोहनीय कर्मके परमाणुओं में जितने अनन्तानुबन्धीके परमाणु हैं, उनमें-से पूर्वोक्त गुणश्रेणी में देनेके लिए अपकर्षण करके जितने परमाणु पृथक् किये, उतने परमाणु पूर्वोक्त गुणश्रेणी कालके जितने समय हों, उनमें प्रतिसमय असंख्यात-असंख्यात गुणे होकर निर्जराहूप परिणत करता है।

अनन्तानुबन्धीमें गुणसंक्रम होनेसे पूर्वसे असंख्यात गुणे संक्रम द्रव्यको संक्रमाता है। अर्थात् अनन्तानुबन्धीके द्रव्यको अन्य कषायरूप परिणमाता है।

१. असंज्ञिजीविमध्यात्वकर्माक्के स्थितियनिष्टुप्रमाणमं सा १००० माळ्यनप्युदरि तप्रतिमनकुमे बुदत्यं ॥

परिणाममं मीरि तदनंतरसमयदोळिनवृत्तिकरणपरिणाममं पोद्दि तत्प्रथमसमयं मोदल्गों दु क्रिय-

अणियट्टी अद्वाए अणस्स चतारि होति पव्वाणि। सायरलक्खपुथत्तं पल्लं दूराविकट्टि उच्छिट्टं।।—लब्बि. ११३ गा.

अनिवृत्तिकरणप्रथमसमयवोळनंतानुवंधिगळ्गे स्थितिसत्वं सागरोपमलक्ष पृथक्त्वमक्कुं । स्थितिकांडकायायाममुं स्थित्यनुसारमण्युवरिव पृथ्वमं नोडलु संख्यातगुणहोनमागियं पत्यासंख्यातेक भागमागि लक्षिसल्पडुगुंमित्रप्य स्थितिकांडकंगळिनवृतिकरणवोळु संख्यातबहुभागकालं पोगुत्तं विरलेकभागावशेषमावागळु संख्यातसहल्लंगळण्युववरिवं कुंवि स्थितिसत्वमसंज्ञिजीवस्थितिबंध समानमप्य सागरोपमसहस्रप्रमितमक्कुमल्लिवं मेलेयुं पत्यसंख्यातेकभागमात्रायामस्थितिकांडक-

रै॰ संस्यातगुणायामानि संस्यातसहस्राणि स्थितिकांडकानि धातयन् तावंति स्थितिबंधापसरणानि कुर्वन् एकैकस्मिन् स्थितिकांडकघातकास्त्रे पूर्वतोऽनंतगुणायामानि तावंत्यनुभागकांडकानि घातयंश्वापूर्वकरणं नीत्वानंतरसमयेऽ- निवृत्तिकरणं गच्छति ।

अणियट्टे अद्धाए अणस्स चत्तारि होंति पग्वाणि । सायरलक्खपुषरतं पल्लं दूराविकट्टिउच्छिट्ठं ।।

१५ तत्त्रयमसमयेऽनंतानुबंधिनां स्थितिसत्त्वं सागरोपमलक्षपृथक्त्वमात्रं। तत उपिर तत्कालसंख्यातबहुभागे गते पल्यसंख्यातैकमागायामैः संख्यातसहस्रस्थितिकां इक्तैहीं नमसंज्ञिस्थितिबंधसमं सहस्रसागरोपममात्रं। तत उपिर तदायामैस्ताविद्भरतेहींनं चतुरिद्रियस्थितिबन्धसमं शतसागरोपममात्रं। तत उपिर तदायामैस्ताविद्भरस्तैहींनं त्रीद्रियस्थितिबन्धसमं शतसागरोपममात्रं। तत उपिर तदायामैस्ताविद्भरतेहींनं द्वीद्रियस्थितिबन्धसमं पंचाशतसागरोपममात्रं। तत उपिर तदायामैस्ताविद्भरतेहींने व्रीद्रियस्थितिबन्धसममेकसागरोपममात्रं।

पूर्वसे असंख्यातगुणे आयाम—समयोंका प्रमाण—को लेकर संख्यात हजार स्थिति काण्डकोंका घात करता है अर्थात् जो पूर्वमें कमोंकी स्थिति सत्तामें थी उसको घटाता है। उतने ही नये कमोंके स्थितिबन्धका अपसरण करता है—स्थितिबन्धको घटाता है। एक-एक स्थितिकाण्डकके घात करनेके कालमें पूर्वसे अनन्तगुणे अनुभागके अविभाग प्रतिच्छेदादि क्ष्प आयामको लिये अनुभागकाण्डकोंका नाज्ञ करता है। ऐसा करते हुए अपूर्वकरणको पूर्ण २५ करता है। उसके अनन्तर समयमें अनिवृत्तिकरण करता है।

अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धीका स्थितिसत्त्व या सत्त्वरूप स्थिति
पृथक्त्व लाख सागर प्रमाण है। उसके ऊपर—उस अनिवृत्तिकरणके कालमें संख्यातका भाग
देकर, एक भाग बिना शेष बहुभाग प्रमाण काल बीतनेपर—पल्यके संख्यात बें भाग प्रमाण
एक-एक काण्डक-एक-एक बार इतनी स्थिति घटाना, ऐसे संख्यात इजार स्थितिके काण्डकों३० के द्वारा एक हजार सागर प्रमाण स्थिति रहती है जो असंझीके स्थितिबन्ध जितनी है।
उसके ऊपर उतने ही प्रमाण उतने ही काण्डकोंके द्वारा चौइन्द्रियके बन्धके समान सौ सागरकी स्थिति रहती है। उससे ऊपर उतने ही प्रमाणवाले उतने ही काण्डकों द्वारा तेइन्द्रियके
स्थितिबन्धके समान पचास सागरकी स्थिति रहती है। उसके ऊपर उतने ही प्रमाणवाले
उतने ही काण्डकोंके द्वारा दोइन्द्रियके स्थितिबन्धके समान पच्चीस सागरकी स्थिति रहती
३५ है। उसके ऊपर उतने ही आयामको लिये काण्डकोंके घटानेपर एकेन्द्रियके बन्धके समान

सहस्रंगिलवं कुंबि चतुरिब्रियजीवस्थितिबंधसमानशतसागरोपमस्थितिसत्वमक्त्रमिल्लवं मेलेयू पल्यासंख्यातेकभागायामस्थितिकांडक सहस्रायामंगळिडं कुंदित्रींद्रियजीवस्थितिबंध समान पंचाजत् सागरोपमप्रमितस्थितिसत्वमक्कुमल्लिवं मेलेयुं पत्यासंख्यातैकभागायामस्थितिकांडकसहस्रंगिळवं कुंदि द्वींद्रियजीवस्थितिबंधसमानपंचिंदातिसागरोपमस्थितिसत्वमक्कुमल्लिबं मेलें युं पल्यासंख्या-तैकभागायामस्थितिकांडकसहस्रंगळिदं कुंवि एकेंद्रियजीवस्थितिबंधसमानैकसागरोपम-स्थितिसत्वमक्कुमल्लिवं मेलयं तावन्मात्रायामसंस्थातसहस्रस्थितिकांडकंगळिवं पल्यप्रमितस्थितिसत्वमक्कुमी द्वितीय गर्थं पल्यप्रमितस्थितिसत्विदं भागमात्रदूरापकृष्टिस्थितिपर्यंतं पल्यासंख्यातबहुभागायामस्थिति कांडकसहस्रंगळिदं तृतीयपर्व्वस्थितिमितपत्यासंख्यातैकभागमात्रस्थितिसत्वमक्क्मलिखं मेल पल्यासंख्यातबहुआगायामस्थितिकांडकंगळु संख्यातसहस्रंगळिवं कुंदि १० अनंतानुबंधिस्थितिसःवमाविष्ठप्रमितमक्कुमिवुच्छिष्टाविष्यं बुदक्कुमिवक्के पेसरे तक्कुमें बोडा-

तत उपरि तदायामैस्तावद्भिस्तैहींनं पल्यमात्रं। (अत उपरि पल्यमात्रं) अत उपरि पल्यासंख्यातबहुभागाया-मैस्तावद्भिस्तैहींनं दूरापकृष्टिसंश्रं पल्यासंख्यातैकभागमात्रं। तत उपर्येतदायामैस्तावद्भिर्दिनमुच्छिष्टाविलसंश्रमाव-लिमात्रं। एतावित्स्थतावविश्वायां विसंयोजनोपशमनक्षपणाक्रिया नेतीदमुच्छिष्टाविलनाम। ते निषेकाः आविल-काले परप्रकृतिरूपेण भूत्वा गलंति इत्येवं तच्चतुष्कं तच्वरमसमये सर्वं विसंयोजितं द्वादशकषायनवनोकषायद्भपं १५ नीतं।

> अंतो मृहुत्तकालं विस्समिय पुणोवि तिकरणं करिय। अणयट्टीए मिच्छं मिस्सं सम्मं कमेण णासेई॥

तदनंतरमंतर्मृहतं विश्वम्यानंतानुबंधिचतुष्कं विसंयोज्यांतर्मृहत्तिनंतरं करणत्रयं कृत्वानिवृत्तिकरणकाले संख्यातबहुमागे गते शेषैकभागे मिथ्यात्वं ततः सम्यग्मिथ्यात्वं ततः सम्यक्तवप्रकृति च क्रमेण क्षत्यति, दर्शन- २०

एक सागरकी स्थित रहती है। उसके ऊपर उतने ही आयामको लिये उतने ही काण्डकोंके घटानेपर पल्यप्रमाण स्थित रहती है। उसके ऊपर पल्यके असंख्यात में भागमें-से एक भाग विना बहुभाग प्रमाण आयामको लिये उतने ही काण्डकोंके द्वारा स्थितिको घटानेपर पल्यके असंख्यात में भाग प्रमाण स्थित रहती है उसे दूरापकृष्टि कहते हैं। उसके ऊपर उतने ही आयामको लिये उतने ही काण्डकोंके द्वारा आवली प्रमाण स्थित रहती है। उसे ही उच्हिशावली कहते हैं; क्योंकि उतनी स्थिति शेष रहनेपर विसंयोजन या उपशमन या क्षपणा किया नहीं हो सकती। ये शेष रहे आवलीकालके निषेक उस आवलीकालमें एक-एक निषेक क्षपसे अन्य प्रकृति कृप परिणमन करके गल जाते हैं। इस प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्क उस उच्हिशावली के अन्तिम समयमें विसंयोजन कर होकर अन्य बारह कषाय और नव नोकषाय कृप हो जाता है।

उसके पश्चात् एक अन्तमुंहूर्त तक विश्राम छेता है। अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेके बाद एक अन्तमुंहूर्त बीतनेपर पुनः तीन करण करता है। उनमें-से अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यात भागोंमें-से बहुभाग बीतकर एक भाग शेष रहनेपर पहले मिध्यात्वका, फिर सम्यवत्व प्रकृतिका क्षय करता है। दर्शनमोहकी क्षपणाके प्रारम्भके प्रथम समयसे लेकर सम्यवत्वमोहनीयकी प्रथम स्थितिके कालमें अन्तमुंहूर्त शेष रहने तक तो

14

वित्रमात्राविशिष्टमादागळाव कर्मगळगादोडं वित्रयोजनिकयेयुमुपशमनिक्रयेयुं क्षपणेयुमिल्लप्यु-विर्दमुच्छिष्टाविलयें वु पेसरक्कुमा उच्छिष्टाविलमात्र निषेकंगळं तावन्मात्रकालकं परप्रकृति-स्वरूपिंदं परिणमिसि पोपुववक्के स्वमुखोदयमिल्लप्युदिरंदं। यितनंतानुवंधिविसंयोजनमनिवृत्ति-करणपरिणामचरमसमयदोळ् कोधमानमायालोभंगळनक्रमिंददं विसंयोजिसि किडिसियंतम्मृंहूत्तं-५ कालमं विश्वमिसि कळेदः—

> अंतोमुहुत्तकाळं विस्समिय पुणोवितिकरणं करिय। अणियद्वीए मिच्छं मिस्सं सम्मं कमेण णासेवी।।

एंवितु करणत्रयमं माडि अनिवृत्तिकरणकालवोळ् संख्यातबहुभागं पोगि एकभागावशेषमादागळ् निष्यात्वप्रकृतियुमं बळिक्कं सम्यग्मध्यात्वप्रकृतियुमं बळिक्कं सम्यक्त्वप्रकृतियुमं
श्व क्रमविव क्रिडिस वशंनमोहक्षपणाप्रारंभप्रथमसमयदोळ् सम्यक्त्वप्रकृतियोळ् स्थापिसिव प्रथमस्थित्याममंतम्ग्रुंहृत्तंमात्रावशेषमावागळ् चरमसमयप्रस्थापकनक्कुमनंतरसमयं मोदल्गोंडु आ
प्रथमस्थितिचरमनिषेकपय्यंतं निष्ठापकनक्कुमोदशंनमोहक्षपकरुगळ्, प्रस्थापकरुगळ्ं निष्ठापकरुगळ्मं वु द्विविधरप्परिल्ल । प्रस्थापकर्मनुष्यासंयतादि चतुर्गुणस्थानवर्त्तिगळक्कुं । निष्ठापकरुगळ्
बद्धायुष्यरुगळपेक्षयिवं वैमानिकनिर्वृत्यप्य्याप्त सत्तीत्र्थातीत्र्थंकृतकृत्यवेवकसम्यग्वृष्टि मनुष्यतिय्यंचरुगळ्ं । घम्मं य निवृत्यश्व भूमजनिर्वृत्यपर्याप्ताऽतीत्र्यंकृतकृत्यवेवकसम्यग्वृष्टि मनुष्यतिय्यंचरुगळ्ं । घम्मं य निवृत्य-

मोहक्षपणाप्रारंभप्रयमसमयस्थापितसम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमित्यत्यायामांतर्मुहूर्तावशेषे चरमसमयप्रस्थापकः । अनंतर-समयादाप्रथमित्यितचरमित्वेकं निष्ठापकः, प्रस्थापकोऽयमसंयतादिचतुर्वन्यतमो मनुष्य एव । निष्ठापकस्तु चढायुष्कापेक्षया वैमानिकधमीनारकभोगभूमितिर्यग्मनुष्यिनिर्वृत्यपर्याप्तः । अबद्धायुष्कापेक्षया मनुष्य एव स च निष्ठापकः । कृतकृत्यवेदककालांतरर्मुहूर्ते गते क्षायिकसम्यग्दृष्टिः स्यात् । अयं किष्चत्कर्मभूमिमनुष्यः तीर्थवंधं २० प्रारम्य न प्रारम्य वा चरमांगः तिस्मन्नेव भवे क्षपकश्रेणिमारुह्य घातीनि हत्वा सातिशयनिरित्शयकेवली

प्रस्थापक कहाता है। उसके अनन्तर समयसे लेकर प्रथम स्थितिके अन्तिम निषेक पर्यन्त निष्ठापक कहाता है। सो प्रस्थापक तो असंयत आदि चार गुणस्थानों में-से किसी एक गुणस्थानवर्ती मनुष्य होता है। निष्ठापक बद्धायुकी अपेक्षा वैमानिक देव या प्रथम नरकका नारकी या भोगभूमिका मनुष्य या तियंच निर्धृत्यपर्याप्तक भी होता है। किन्तु अबद्धायुकी अपेक्षा मनुष्य ही निष्ठापक होता है। कृतकृत्यवेदकका काल अन्तर्मुहूर्त बीतनेपर क्षायिक सम्यग्दृष्टी होता है।

यह क्षायिक सम्यग्दृष्टी कोई कमभूमिका मनुष्य तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ कर अथवा न प्रारम्भ कर चरमशरीरी उसी भवमें क्षपकश्रेणि चढ़ घातिया कमोंको नष्ट कर सातिशय या निरितशय केवली होता है। और जो तीसरे भवमें मुक्त होना होता है तो देवायुको बाँध

३० रै. तित्ययरसत्तकम्मा तिदयमवे तब्भवे हु सिज्झेइं। स्नायियसम्मत्तो पुण उक्कस्सेण चनत्यभवे।। देवेसु देवमणुवे सुरणरितिरिये चन्नगईसुंपि। कदकरणिज्जुष्पत्ति कमेण अन्तोमुहुत्तेण ।। अस्या गायाया विवरणं—कृतकृत्यवेदकसम्यक्त्वकाले चतुब्मीगीकृते प्रथमसमयादारम्यांतम्मु हूर्त्त प्रथमभागे मृतो देवेषूत्-पद्यते। नान्यगतिजेषु। तश्कालमितरगतित्रयगमनकारणसंबलेशापरिणामाभावात्,।।

पर्धाप्त सतीत्र्यं तीर्त्यकृतकृत्यवेवकसम्यग्वृष्टिगळ्मप्युवरिवं चतुर्गतिजदगळप्परः । आ चतुर्गतिज-रुगळल्लरुगळु तंतम्म कृतकृत्यवेदक कालमंतम्मुंहूर्समात्रं पोगुत्तं विरलु क्षायिकसम्यग्दृष्टि-गळण्यत । अबद्धायुष्कापेक्षयिदं मनुष्यासंयतादिश्वतुर्गुणस्थानवित्तगळुं निष्ठापकरुगळु तंतम्म कृतकृत्यवेदकसम्यक्त्वकालं पोगुत्तं विरलु असंयतादि नाल्कुं गुणस्थानवित्तगळ सतीत्र्यंदमतोत्यं-रगळुं क्षायिकसम्यग्वृष्टिगळप्परंता अतीर्त्याबद्धायुष्करगळुं तीर्त्यकरश्रीपायमूलदोळमितर-केवलिश्रुतकेवलिद्वयभीपाबोपांतबोळ षोड्यामावनाबलविदं तीर्थंबंधप्रस्थापकरप्परंतप्प क्षायिक सम्यग्दृष्टि सतीर्थातीत्थंरगळ कलंबच्चंरमांगरादोडा भवदोळे क्षपकश्रेण्यारोहणं गेप्दु घातिगळं किडिसुवक्के डिसि अतिशयकेवलिगळुं निरतिशयकेवलिगळ्मप्पक्के लंबत्तीयभवदोळ् घातिगळं किडिसुव पक्षबोळ देवायुष्यमनो वने कट्टि सौधर्मकल्पं मोदल्गों इ सर्वात्यं सिद्धिपर्यंतं पुट्टि विव्यभोगंगळननुभविसि बंदु पंचवशकर्मभूमिगळोळ्समसंहननरगळागि पुट्टि केलंबप्पंचकल्याण- १० युत्र के लंबक्षीयिक सम्यग्दृष्टिगळ् चरमांगचगळागिए घातिगळं किडिसुवरा क्षायिकसम्यग्दृष्टि-गळेल्लं बंघयोग्यमप्य नामकम्मं बंघस्यानंगळ् यथासंभवंगळ् अष्टाविशत्यादि पंचस्थानंगळप्युवें दु पेळल्पट्टुवु सुघटमक्कुं २८। वे। २९। वे ति म ३०। वे आ २। म ती ३१। वे आ २। ती। १॥ वेदकसम्यक्तवं द्वितीयोपश्चमसम्यग्दृष्टिगळप्प असंयतादि नाल्कुं गुणस्थानवत्तिगळप्प मनुष्यरुगळोळु तत्सम्यक्त्वकालांतम्मुंहूत्तं चरमसमयानंतरसमयदोळ सम्यक्त्वप्रकृत्युदयदिवं १५ वेदकसम्यग्दृष्टिगळागि तत्सम्यक्त्वप्रथमसमयं मोदल्गों इ मनुष्यासंयतनष्टाविद्यात्यादि द्विस्थानं-गळं कट्टुगुं। २८। दे २९। दे ति। मनुष्यदेशसंयतनं प्रमत्तसंयतनुं दिस्थानंगळं कट्टुवर। २८। दे २९। दे ति । अप्रमत्तसंयतनुमा द्विस्थानंगळ्मं देवगत्याहारद्विकयुतमागि त्रिशत्प्रकृति-स्थानमुमं देवगत्याहारकतीर्यंयुत एकत्रिञ्चत्त्रकृतिस्थानमुमं कट्टुवरु। २८। दे। २९। दे ति।

स्यात् । तृतीयमवे सेत्स्यन् देवायुरेव बध्वा वैमानिकेष्वेवावतीर्य दिव्यभोगाननुभूयागत्य पंचदशकर्मभूमिषूत्तम- २० संहननो भूत्वा घातीनि हंति । एते क्षायिकसम्यग्दृष्टयो यथा संभवमष्टाविशतिकादीनि पंच बध्नंति,। असंयठा- दिचतुर्गुणस्थानवितमनुष्यद्वियोपश्चमसम्यग्दृष्टयः केचिन्मृत्वा वैमानिकासंयतेषूत्पन्नास्ते च कर्मभूमिमनुष्यप्रथमो- पश्मसम्यग्दृष्टयश्च स्वस्वांतर्मृहूर्त्वकाले गते सम्यक्त्वप्रकृत्युदयाद्वेदकसम्यग्दृष्टयो जायंते । कर्मभूमिमनुष्यसादि- मिष्यादृष्टयः सम्यक्त्वप्रकृत्युदयो क्षायंत्वोदयनिषेकानुत्कृष्यासंयतादिचतुर्गुणस्थानवेदकसम्यग्दृष्टयो भूत्वा तीर्थं वध्नीयः । केचिन्न बध्नीयः ।

वैमानिक देवोंमें उत्पन्न हो दिव्य भोगोंको भोग, वहाँसे चयकर पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्तम संहननका धारी होकर घातिकर्मोंको नष्ट करता है। ये क्षायिकसम्यग्दृष्टी यथासम्भव अठाईस आदि पाँचका बन्ध करते हैं। आगे वेदकमें कहते हैं—

असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्य द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टी कोई मरकर वैमानिक देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टी रूपमें जन्म छेते हैं वे वेदकसम्यग्दृष्टी होते हैं। तथा कर्मभूमिया ३० मनुष्य प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टी अपने उपशम सम्यक्तका अन्तर्महूर्तकाळ बीतनेपर सम्यक्तव मोहनीयके उद्यसे वेदकसम्यग्दृष्टी होता है। तथा कर्मभूमिया मनुष्य सादिमिध्यादृष्टि सम्यक्त्वप्रकृतिके उद्यसे मिध्यात्वके उद्यरूप निषेकोंका अभाव कर असंयतादि चार गणस्थानोंमें वेदक सम्यग्दृष्टी होकर तीर्थंकर प्रकृतिको बाँधता है, कोई नहीं बाँधता है।

३०। दे आ २। ३१ दे आ ती ।। आ द्वितीयोपशमसम्यग्हिष्टगळ्गे मुरणमाद पक्षवोळ् सौधर्मादि सर्व्वात्र्यंसिद्धिपर्यवसानमाद देवासंयतरुगळोळु तदुपशमसम्यक्त्वकाल चरमसमयानंतर समय-दोळु सम्यक्त्वप्रकृत्युदयदिवं वेदकसम्यग्दृष्टिगळागि तत्प्रथमसमयं मोदल्गों दु मनुष्यगतितीत्थं-युतद्विस्थानंगळं कट्टुवरः। २९। म ३०। म ती।। अथवा मनुष्यगतिय कर्मभूमि साबि ५ मिण्यादृष्टिजीवंगळ् मिण्यात्वमं पत्त्विट्दु सम्यक्तवप्रकृत्युदयदिदं मिण्यात्वप्रकृत्युदयनिषेकंगळनु-त्कांषिति वेदकसम्यग्द्रष्टिगळागि असंयतादि नात्कुं गुणस्थानमं पोद्दुंवरवर्गाळुं केवलिद्वयथी-पादोपांतदोळु षोडशभावनेगळं भाविसि तीत्र्यंकरपुण्यवंघमं प्रारंभिसिदवर्गंगळोळसंयतनोळं देशसंयतनोळं प्रमत्तसंयतनोळमध्टाविशत्यादि द्विस्थानंगळ् बंधमप्पुवु । २८ । दे २९ । दे ति ॥ अप्रमत्तसंयतनोळ् अष्टाविशत्यावि चतुःस्थानंगळ् बंधमप्पुवु। २८। वे २९। वे ती। ३०। दे १० वा २ । ३१ । दे वा ती ।। प्रथमोपशमसम्यग्द्दष्टिगळप्प नाल्कुं गुणस्थानवत्तिकम्मंभूमिमनुष्य-रगळोळसंयतं तत्प्रथमोपशमसम्यक्त्वकालमंतम्मृंहूर्त्तमात्रमदु पोगुत्तिरलु सम्यक्त्वप्रकृत्युदयिदं वेदकसम्यग्दृष्टियक्कुमा प्रकारदिवं देशसंयतनुं प्रमत्तनुं वेदकसम्यग्दृष्टिगळागि देवगतियुता-ष्टाविशात्याविद्विस्थानंगळं कट्दुवरु । २८ । दे २९ । दे ती ।। अप्रमत्तप्रथमोपशमसम्यग्दृष्टियुं तासम्यक्तवकालं पोंवि बळिक्के सम्यक्त्वप्रकृत्युवयविवं वेदकसम्यग्दृष्टियागियुं तद्दिस्थानंगळ्मं १५ देवगत्याहार देवगत्याहारतीत्र्यंयुतस्थानमनंतु नाल्कुं स्थानमं कट्टुवं। २८। दे २९। दे ती। ३०। वे आ ३१। वे आ ती ॥ मत्तमी मनुष्यगतिय कृतकृत्यवेवकरगळं नाल्कुं गुणस्थानवर्त्तिगळुं मी प्रकारविंदं कट्दुवर । नरकगितयोळ नारकप्रथमोपशमसम्यक्त्वकाल चरमसभयानंतरसमय-दोळ सम्यक्त्वप्रकृत्युदयदिदं वेदकसम्यग्दृष्टिगळागि मोदल मूरुं नरकंगळोळ असंयतरुगळु सतीर्त्थातीर्त्थमनुष्यगतियुतनवविज्ञति आदि द्विस्थानंगळं कट्टुवरु। २९। म। ३०। म ती॥

२० एते वेदकाः कृतकृत्यवेदकाश्चाष्टाविशितिकादीन्यसंयतादित्रयो है अप्रमत्तश्चतारि बर्ध्नित । नरकगती प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टयः स्वकालानंतरसमयं प्राप्य सम्यग्मिश्यादृष्टिसादिमिश्यादृष्टयः मिश्रमिश्यात्वप्रकृत्युदयनिषेकानुत्कृष्य च सम्यक्त्वप्रकृत्युदयाहेदकसम्यग्दृष्टयो भूत्वा धर्मादित्रये सतीर्थातीर्थनविशितिकादिह्यं बर्ध्नित । शेषपृथ्वीषु मनुष्यगितनविशितिकमेव । कर्मभोगभूमितियंचो भोगभूमिमनुष्यश्च प्रथमोपशमसम्यक्त्वं त्यक्त्वा सादिमिश्यादृष्टितियंचो मिश्यात्वोदयनिषेकानुत्कृष्य च सम्यक्त्वप्रकृत्युदयाहेदकसम्यग्दृष्टयो जायंते ते च भोग२५ भूमिकृतकृत्यवेदकाश्च देवगत्यष्टाविशितकं बध्नति देवकृतकृत्यवेदका नवविशितकादिह्यं २९ म ३० म ती ।

ये वेदकसम्यक्तवी और कृतकृत्य वेदकसम्यक्तवी असंयत आदि तीन तो अठाईस, इनतीस दोको और अप्रमत्त अठाईस आदि चारको बाँधते हैं।

नरकगितमें प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टी अपने कालके अनन्तर समयको प्राप्त होकर जो मिश्रगुणस्थानी या सादि मिध्यादृष्टी होते हैं वे मिश्रप्रकृति वा मिध्यादव प्रकृतिके उदय के निषेकोंको मिटाकर सम्यक्तव प्रकृतिके उदयसे वेदकसम्यग्दृष्टी होकर घमी आदि तीन नरकों- में तो तीर्थंकर सिहत या तीर्थंकर रिहत उनतीस और तीसके स्थानको बाँधते हैं। शेष नरकों- में मनुष्यगित सिहत उनतीसको ही बाँधते हैं। कर्मभूमिया या भोगभूमिया तिर्यंच और

कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टिगळ् घम्म योळे संभिवसुग्मप्युदरिदमा जीवंगळोळमा द्विस्थानंगळ् बंधमप्पूबु। २९। म ३०। म ती।। शेषचतुःपृथ्विगळोळ प्रथमोपशमसम्यक्तवचरमसमयानंतर समयबोळ् सम्यक्त्वप्रकृत्युवयविदं वेदकसम्यग्दृष्टिगळागि मनुष्यगतियुत नवविशति प्रकृतिस्थान-मनो दने कट्टुवर । २९ । म ॥ सम्बंपृथ्विगळ नारकरगळीळ मिश्ररुगळ सादिमिण्याद्ष्टिगळ मिश्रमिण्यात्वप्रकृत्युवयनिषेकंगळनुत्र्काविसि सम्यक्तवप्रकृत्युवयविदं वेवकसम्यग्दृष्टिगळागि मोदल मुरं नरकंगळ नारकरुगळा सतीर्त्थातीर्थानवविशंत्यावि द्विस्थानंगळं कट्दुवर । २९। म ३०। म ती ॥ शेष पृथ्विगळ मिश्ररं सादिमिथ्यादृष्टिजीवंगळं वेदकसम्यग्दृष्टिगळागि मनुष्यगतियुतनव-विश्वतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्टुवरु । २९ म ॥ तिर्व्यंचप्रथमोपश्चमसम्यग्दुष्टिगळ् तत्सम्यक्तव-काल चरमसमयानंतरसमयदोळ सम्यवत्वप्रकृत्युदयदिदं वेदकसम्यग्द्ष्टिगळागि तत्सम्यक्त्व-प्रथमसमयं मोदंल्गों दु मुंनिनंते देवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमनों दने कट्टुवर । २८ । दे ॥ साविमिथ्यादृष्टिगळप तिर्यंचरगळं मिथ्यात्वप्रकृत्युदयनिषेकंगळनुत्किषिस सम्यक्त्वप्रकृत्युदय-दिवं वेदकसम्यग्दृष्टिगळागियुमा स्थानमने कट्दुवर । २८ । दे ॥ भोगभूमितिय्यंग्मनुष्यरगळ प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टिगळ् तत्सम्यक्तवचरमसमयानुंतर समयदोळ् सम्यक्तवप्रकृत्युदयदिवं वेदक-सम्यग्द्दिगळागि देवगतियुताष्टाविज्ञतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्टुवर । २८ दे ॥ कृतकृत्यवेदक-सम्यग्दृष्टिगळुमा स्थानमनो दने कट्दुवर । २८ । दे ॥ दिविजनिव्वृत्यपर्ध्याप्रकृतकृत्यवेदक-सम्यग्वृष्टिगळ् नविवात्यादिद्विस्थानंगळं कट्ट्वर । २९ । म । ३० ॥ म ती । प्रथमोपशमसम्य-ग्दृष्टिसुररुगळ ्तत्सम्यक्त्वकालचरमसमयपर्यंतं मनुष्यगतियुतनवविश्वतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्दुत्तिद्दुं अनंतरसमयदोळ [सम्यक्त्वप्रकृत्युदयदिवं वेदकसम्याद्विरगळागियुमा स्थानमनो दने कट्दुवर । २९ म ॥ सादिमिण्यादृष्टिदिविजरुगळ भवनत्रयाद्यपरिमग्रवेयकावसानमादवर्गळ करणत्रयमं माडियुं मेण्माडदेयुं यथासंभवमागि सम्यक्त्वप्रकृत्युदयदिदं मिण्यात्वमं पत्तुविद्दु २० वेदकसम्यग्दृष्टिगळागि मनुष्यगतियुतनवविद्यतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्टुवरु । २९ । म ॥

प्रयमोपशमसम्यग्दृष्टयस्तत्र जातवेदकसम्यग्दृष्टयश्च तन्नविंशतिकमेव । भवनत्रयाद्युपरिमग्रैवेयकांतसादि-मिष्यादृष्टयः करणत्रयमकृत्वा कृत्वा वा यथासंभवं सम्यक्त्वप्रकृत्युदयान्मिष्यात्वं त्यक्त्वा वेदकसम्यग्दृष्टयो भूत्वा तदेव बध्नंति ॥५५०॥

भोगभू मिया मनुष्य प्रथमोपशम सम्यक्तवको छोड़ सादि मिथ्यादृष्टि होकर मिथ्यात्वके उदय निषेकोंको भिटाकर सम्यक्त्वमोहनीयके उदयसे वेदकसम्यग्दृष्टी होते हैं। वे जीव और भोगभू मिया कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टी देवगित सिहत अठाईसको ही बांधते हैं। देव कृत-कृत्यवेदकसम्यग्दृष्टी उनतीस और तीसको बांधते हैं। प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टी देव तथा देवपर्यायमें ही जिन्हें वेदकसम्यक्त्व हुआ है ऐसे देव मनुष्यगित सिहत उनतीसको ही बांधते हैं। भवनित्रकसे छेकर उपिम मैंवेयक पर्यन्त सादिमिध्यादृष्टि जीव तीन करणों को (करके) या न करके यथासम्भव सम्यक्त्वमोहनीयके उदयसे मिथ्यात्वको त्याग सम्यग्दृष्टी होकर मनुष्यगित सिहत उनतीसको ही बांधते हैं।।५५०।।

# अडवीसतिय दु साणे मिस्से मिच्छे दु किण्हुलेस्सं वा। सण्णी आहारिदरे सच्वं तेवीसछक्कं तु ॥५५१॥

अन्टाविशतित्रिकं द्वे सासादने मिश्रे मिश्यादृष्टी तु कृष्णलेश्येव । संस्थाहारयोरितरयोः सन्धं त्रयोविशतिषद्कं तु ॥

सासावनविषाळगेल्लमण्टाविज्ञात्यावि त्रिस्थानंगळ बंघयोग्यंगळण्यु । २८ । वे । २९ । ति । म । ३० । ति उ ।। मिश्रविषाळगेल्ल मण्टाविज्ञात्यावि द्विस्थानंगळे बंघयोग्यंगळण्यु । २८ । वे । २९ । म ।। मिश्रविषाळगेल्ल मण्टाविज्ञात्यावि द्विस्थानंगळे बंघयोग्यंगळण्यु । २३ ए अ २५ । ए प । बि ति च अ । सं । म । अ प । २६ । ए प । आ उ । २८ । म वे । २९ । ब । ति । च । अ । सं । म । ३० । ब । ति । च । अ । सं । प उ ।। यिल्लि सासावन-वगळ निव्वृत्यपर्थ्याप्तपर्याप्तवर्मा हे द्विविधमण्परिल्ल नरकगितयोळ निव्वृत्यपर्थ्याप्तसासावन-वगळ खपुष्पोपमानमं ते वोडे "णिरयं सासणसम्मो ण गच्छिवि" एंवितु नरकगितयोळ सासावनव पुट्टरणुविद्यं । पर्थ्याप्तसासावननारकवगळ नविव्यत्यावि द्विस्थानंगळं कट्टुवव । २९ । ति । म । ३० । ति उ ।। तिर्थंगितियोळ पुष्टयण्यविद्यति प्रकृतिस्थानं पोरगाि नविव्यति द्विस्थानंगळं कट्टुवव । २९ । ति । गळं कट्टुवव । २९ । ति । । पृथ्वीकायािव असंज्ञिपर्यंतं पर्याप्तसासावनवगळ ज्ञाञ्योपेपमानरप्पव । संज्ञिपंचेद्वियपर्याप्तसासावनवंवेद्वयपर्याप्तसासावनवगळ ज्ञाञ्योपेपमानरप्पव । संज्ञिपंचेद्वियपर्याप्तसासावनं वेवगितयुताष्टाविज्ञात्यािव त्रिस्थानंगळं कट्टुगुं । संज्ञिपंचेद्वियपर्याप्तसासावनवंवेद्वयपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनंवेद्वयपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंवेद्वयपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्याप्तसासावनवंविद्यपर्यापर्याप्तसायाविद्यपर्याप्तसायाविद्यपर्याप्तसायाविद्यपर्याप्तसायाविद्यपर्याप्तसायाविद्यपर्याप्तसायाविद्यपर्याप्तसायाविद्यस्यापर्याप्तसायाविद्यस्यापर्याप्तसायाविद्यस्यापर्याप्तसायाविद्यस्यापर्याप्तस्यापर्याप्तसायाविद्यस्याप्तसायाविद्यस्य

सासादनरुवावष्टाविशतिकादित्रयमेव । तत्र निर्वृत्यपर्याप्तवादरपृथ्ध्यप्प्रत्येकवनस्पतिद्वित्रिवतुरिद्वियासंजिसंजितियंग्यनुष्येषु पर्याप्तनारकोभयभवनत्रयादिसहस्रारांतदेवेषु च नविंवातिकादिद्वयमेव । २९ ति म ३०
ति उ । पर्याप्तसंजितियंग्यनुष्ययोर्देवगत्यष्टाविद्यातिकादित्रयं २८ दे २९ ति म ३० ति उ । उभयानताद्युपरिमप्रवेयकांतेषु मनुष्यगतिनववंद्यातिकमेव । अनुदिशानुत्तरयोः सासादनो नास्ति । मिश्रद्यावष्टाविद्यातिकादिद्वयं
बच्नाति । तत्र पर्याप्तयोर्देवनारकयोर्मनुष्यगतिनववंद्यातिकां । तिर्यग्यनुष्ययोद्य देवगत्यष्टाविद्यातिकां । अनुदिशानुत्तरयोगिश्रो नास्ति । मिथ्याद्यो कृष्णलेद्यावत्त्रयोविद्यतिकादीन षद् बद्याति । तत्र निर्वृत्यपर्याप्तपर्याप्त

सासादन सम्यक्त्वमें अठाईस आदि तीनका ही बन्ध होता है। वहां निर्णृ त्यपर्याप्तक बादर, पृथ्वी, अप्, प्रत्येक वनस्पति, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, संझी असंझी तियंच मनुष्योंमें, पर्याप्त नारिकयोंमें, और पर्याप्त-अपर्याप्त भवनित्रकसे लेकर सहस्रार पर्यन्त देवोंमें उनतीस आदि दोका ही बन्ध होता है—तियंच या मनुष्यगित सहित उनतीस अथवा तियंच उद्योत सहित तीसका। पर्याप्त संझी तियंच मनुष्योंमें देवगतिसहित अठाईस आदि तीनका बन्ध होता है। पर्याप्त अपर्याप्त आनतादि उपरिम में देयक पर्यन्त मनुष्यगित सहित उनतीसका ही बन्ध होता है। अनुदिश और अनुत्तर विमानोंमें सासादन नहीं होता।

मिश्ररुचि अर्थात् सम्यक्मिण्यादृष्टि अवस्थामें अठाईस आदि दोका ही बन्ध होता है। वहां पर्याप्त देव नारकी मनुष्यगति सहित उनतीसको ही बांधते हैं। तिर्यंच और मनुष्य देवगति सहित अठाईसको ही बाँधते हैं। अनुदिश अनुत्तरोंमें मिश्र गुणस्थान नहीं होता।

मिध्यारुचि अर्थात् मिध्यात्वमें कृष्णछेश्याकी तरह तेईस आदि छह स्थानोंको बाँघते हैं। वहाँ निर्वृत्यपर्याप्त और पर्याप्त नारकी छह नरकोंमें तियंच या मनुष्यगतिसहित

२८। दे २९। ति म। ३०। ति उ।। मनुष्यगतिनिर्वृत्यपर्ग्याप्तसासादनरुगळं नवैविद्यात्यादि द्विस्थानंगळने कट्दुवर । २९ । ति । म । ३० । ति उ ।। मनुष्यपर्धाप्तसासादनरुगळ मष्टाविश-त्यादि त्रिस्थानंगळं कट्टुवर । २८ । दे । २९ । ति म । ३० । ति उ ।। एकं दोडे निर्वत्यपर्धाप्त-तिर्थंग्मनुष्यमिष्यादृष्टिसासादनरुगळोळ 'मिच्छदुगेदेवचऊ तित्वं ण हि अविरदे अस्यि' एंदित पर्ध्याप्तरोळ देवगतियुताष्टाविशतिस्थानबंधमक्कुमप्युदरिवं। देवगतिय भवनत्रयादिसहस्रार-कल्पावसानमाद निर्वृत्यपर्य्याप्रसासादनरोळं पर्य्याप्रसासादनरोळं नर्वावशत्यादि द्विस्थानंगळं बंधमप्पुषु । २९ । ति म । ३० । ति उ ।। आनताद्युपरिमग्रैवेयकावसानमाव निर्वृत्यपर्याप्त-सासादनसुररुगळं पर्ध्याप्तसुरसासादनरुगळं मनुष्यगतियुतनवविद्यतिस्थानमनो दने कट्टूबर । २९। म ॥ अनुविद्यानुत्तर विमानंगळोळ सासादनरिल्छ । चतुर्गंतिय मिश्ररगळेल्छं पर्ध्याप्ररुगळे-यप्पर । निर्वृत्यपर्याप्ररगळिल्लल्ल । नरकवेवगतिद्वयद मिध्ररगळेल्लं मनुष्यगतियुतनवविद्यति- १० प्रकृतिस्थानमनो दने कट्टुवर । अनुदिशानुत्तरिवमानंगळोळ, मिश्ररुगळिल्ल । तिर्थंग्मनुष्यगतिय मिश्ररुगळ वेवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमनो वने कट्टुवरु । २८ । वे ॥ मिथ्यारुचिगळोळ नरकगतिय निर्वृत्यपर्याप्तरं पर्याप्तरं मिध्यादृष्टिगळ् नवविशतिद्वस्थानंगळं सप्तमप्रध्वय मिण्यादुष्टिगळ्पोरगागि शेषनारकरेल्लं कट्टुवरु । २९ । ति म । ३० । ति उ ॥ सप्तमपृथ्विय निर्वृत्यपर्याप्तरः पर्याप्तरः मिथ्यादृष्टिगळ् तिर्यंगातियुतिहास्थानंगळने कट्दुवरु । २९ । ति ३० । १५ ति उ ॥ तिर्यमातिय पृथ्व्यप्रेजोवायु साधारणवनस्पतिबादरसूक्ष्मप्रत्येकवनस्पति द्वीद्रियत्रीद्रिय-चतुरिव्रियासंज्ञिसंज्ञिपंचेंद्रियलब्ध्यपय्योप्तनिर्वृत्यपय्योप्तमिष्यादृष्टिजीवंगळ् मध्टाविज्ञतिप्रकृतिस्थानं पोरगागि । शेषत्रयोविशत्यावि पंचस्थानंगळं कट्दुवरु । २३। ए अ । २५। ए प । वि । ति। चाअ। संमाअप २६। एप। आ उ। २९। बि। ति। च। अ। सं। म। ३०। बि।

नारकेषु नवविशतिकादिद्वयं । षट्पृथ्वोषु तिर्यग्मनुष्यगतियुतं । २९ ति म ३० ति छ । सप्तम्यां तिर्यग्गतियुतमेव २९ ति म ३० ति छ । तिर्यग्गतौ लिष्षिनिवृत्त्यपर्याप्तवादरसूक्ष्मपृथ्यप्तेजोवायुसाधारणप्रत्येकवनस्पतिद्वित्र- धतुरिद्वियासंश्चिसंज्ञितिर्यग्मनुष्येष्वष्टाविशतिकं विना त्रयोविशतिकादीनि पंच । तेजोवायुषु तु—'मणुवदुगं मणुवाऊ उच्चं णेति मनुष्यगतियुत्वपंचविशतिकनवविशतिके न स्तः । पर्याप्तासंज्ञितंश्वित्यग्मनुष्येषु त्रयोविश-

उनतीस और तीसको ही बाँधते हैं। सातवें नरकमें तिर्यंचगितसिहत ही उनतीस, तीसको बाँधते हैं। तिर्यंचगितमें लब्ध्यपर्याप्तक, निष्टं त्यपर्याप्तक, बादर, सूक्ष्म, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, साधारण, प्रत्येक वनस्पति, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंझी, संझी, तिर्यंच और मनुष्योंमें अठाईसके बिना तेईस आदि पाँच स्थान बँधते हैं। इतना विशेष है कि तेजकाय और वायुकायमें मनुष्यगित सिहत पचीस और उनतीसका बन्ध नहीं होता। पर्याप्त, संशी, असंशी, तिर्यंच मनुष्योंमें तेईस आदि छहका बन्ध होता है। लब्ध्यपर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त मनुष्योंमें केईस आदि छहका बन्ध होता है। लब्ध्यपर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त मनुष्योंमें अठाईसके बिना पाँचका ही बन्ध है।

१. भोराळे वा मिस्से ण हि सुरणिरयां हारणिरय दुगं । मिच्छदुगे देवचक तिस्यं ण हि अविरदे अत्थी ॥ कम्मे उराळिमस्सं देत्युक्तत्वात् । मनुष्य तिर्यिन्नर्वृत्यपर्याप्तसासादने अष्ट।विश्वतिप्रकृतिस्थानं नास्ति ॥

ति। च। असं। प उ।। इल्लि विशेषमुंटदाउदे दोई ते जोवायुकायिकंगळोळू मनुष्यगतियुत-वंचविज्ञति नवविज्ञतिस्यानद्वितयमा बादरसुक्ष्मलब्ध्यपय्यीप्त निवृत्यपय्यीप्तरोळं संभविस-वेक वोड "मणुवदुगं मणुवाऊ उच्चं ण हि तेउवाउम्मि" एवितु बंधयोग्यंगळल्लेप्युवरिंदं। पंचेत्रियासंज्ञितंत्रिययप्तिमिण्याद्दव्दिगळ् त्रयोविशस्यादि षट्स्थानंगळं कट्दुवरः। २३। ए ५ अ। २५। एप। बि। ति। च। अ। सं। म। अप। २६। एप। आउ। २८। न दे। २९। बि। ति। च। अ। सं। म। ३०। बि। ति। च। अ। सं। प उ।। मनुष्यगतिय लब्ध्यपर्ध्याप्त-मिथ्यादृष्टिजीवंगळं मण्टाविशतिप्रकृतिस्थानं पोरगागि शेषपंचत्रयोविशत्यावि स्थानंगळं कट्दुवरु । २३। एव। २५। एप। बि। ति। च। व। सं। म। वप। २६। एप। वाउ। २९। बि। ति। च। अ। सं। म। ३०। बि। ति। च। अ। सं। प उ।। निवृत्यपर्याप्तमनुष्यमिण्यादृष्टि-१० गळ्मा पंचस्थानंगळने कट्दुवरु । प्राधितमनुष्यमिष्याद्दृष्टिकोवंगळ त्रयोविकत्यादिषद्स्थानंगळं कट्ट्वर। २३। ए। अ। २५। एप। बि। ति। च। पं। म। अप। २६। एप। आ उ। २८। नु दे। २९। बि। ति। च। पं। म। ३०। बि। ति। च। पं। प उ॥ देवगतियोळ भवनत्रयादि सौषममंकल्वह्रयपरवंतमाद निवृत्यपर्याप्तमिष्यादृष्टिगळं पर्याप्तमिष्यादृष्टिगळं पंचविश्वति षड्विंशति नवविंशतित्रिंशत्प्रकृतिस्थानचतुष्टयमं कट्दुवरः। २५। एप। २६। एप। आ। १५ उ। २९। ति। म। ३०। ति। उ॥ मसं सानत्कुमारादिदशकलपनिवृत्यपर्व्याप्तिमिथ्यादृष्टि-जीवंगळं पर्व्याप्तिमध्यादृष्टिजीवंगळं नवविंशत्यादिद्विस्थानंगळं कट्दुवरः। २९। ति।म। ३०। ति उ ॥ आनताद्युपरिमग्रैवेयकावसानमादनिव् त्वपर्व्याप्तिमध्यादृष्टिगळं पर्व्याप्तिमध्या-दृष्टिगळं मनुष्यगतियुतनवविशतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्टुवरु । २९ । म ॥ अनुदिशानुत्तर-विमानंगळोळ मिण्यादृष्टिगळिल्ल । यितु सम्वक्तवमार्गणयोळ नामकम्मंबंधस्थानंगळ योजि-२० सल्पट्टवु ॥

इल्लिगे प्रस्तुतमप्प गाथासूत्रमिदु:-

तिकादीनि षट् । लिब्बनिवृत्त्यपर्यासमनुष्येषु तान्यष्टाविशतिकं विना पंच । देवगतौ निवृत्त्यपर्यासापयिसयोभं-वनत्रयादीशानांतेषु पंचविशतिकषिंद्वशतिकनविशतिकित्रिशत्कानि चत्वारि । सानत्कुमारादिदशकल्पेषु नवविशतिकादिद्वयं । बानताचुनरिमग्रैवेयकांतेषु मनुष्यगतिनविश्वितकमेव । अनुदिशानुत्तरेषु निष्यादृष्टिनीस्ति । २५ अत्र प्रस्तुतगायासूत्रं—

देवगितमें निर्वृत्यपर्याप्त और पर्याप्त में भवनित्रक्त ईशानपर्यन्त तो प्रचीस, छन्त्रीस, उनतीस, तीस ये चार स्थान बँधते हैं। और सानत्कुमार आदि दस स्वर्गोंमें उनतीस, तीस दो स्थान बँधते हैं। आनतादि उपरिम ग्रैवेयक पर्यन्त मनुष्यगित सहित उनतीसका ही बन्ध होता है। अनुदिश अनुत्तरोंमें मिध्यादृष्टि नहीं होते। यहाँ प्रासंगिक गाथा—अपना गुणस्थान ३० त्यागकर अनन्तर समयमें किस-किस गुणस्थानको जीव प्राप्त होता है, यह कहते हैं—

१. पृथ्वीकायादिवतुरिदियावसानमाद प्रवित्जीवंगळ्गेयुं तदप्रवित्जीवंगळ्गे पेळ्द त्रयोविशस्यादि पंचस्थानंगळे बंघयोग्यंगळणुदरि बेर पेळल्पद्दृदिल्ल ॥

#### चदुरेक्कदु पण पंच य छत्तिगठाणाणि अप्पमतंता । तिण्णुवसमगा सत्ता तियतियतियदोण्णि गच्छंति ॥

मिण्यादृष्टिजीवंगळ् त्रयोविंशत्यावि मिण्यात्वमं बिट्टनंतरसमयदोळ् नाल्कुं गुणस्थानं पोर्दुवरं ते दोडे मिश्ररमसंयतरं देशसंयतरमप्रमतरुगळुमप्परप्पुदरिदं ॥ सासादनकालावसानदनंतरसमयदोळ् नियमदिदं मिण्यात्वगुणस्थानमनो दने पोद्दु वरु ॥ मि अ-रुगळ मिश्रपरिणामिंदवं परिच्युतरादनंतरसमयदोळ असंयतरुगळ मेणु मिष्यादृष्टिगळम् कु-मप्पुदरिदं गुणस्थानद्वयप्राप्तरप्परः ॥ असंयतसम्याद्धिटगळः मिध्याद्धिटसासादनमिश्रदेश-संयताप्रमत्तगुणस्थानपंचकमं पोद्दुंवरप्युवरिदं पंचगुणस्थानप्राप्तरप्परः ॥ देशसंयतरुगळ मिष्यादृष्टिसासादनिमश्र असंयताप्रमत्तरूगळप्परप्युद्धरिदं पंचगुणस्थानप्राप्तरप्परः ॥ संयतरुगळु मिण्याद्दिगळुं सासादनरुगळुं मिश्ररुगळुमसंयतरुगळु देशसंयतरगळुम- १० प्रमत्तसंयतरुगळुमक्कुमप्युवरिदं । षड्गुणस्थानप्राप्तरप्परः ॥ अप्रमनसंयतरुगळ् प्रमत्तरुमपूर्वं-करणरुगळं मरणमादोडं देवासंयतरुगळुमप्परप्युदरि । गुणस्थानत्रयत्राप्तरप्पर ॥ अपूर्व्यकरण-रुगळुमनिवृत्तिकरणरुगळुं सूक्ष्मसांपरायसंयमिगळ मुपशमश्रेण्यारोहणावरोहणवोळ् क्रमविव-मारोहणमुमवरोहणमुमप्युवरिदं । गुणस्थानद्वयमं मरणमादोडं देवासंयतरुगळप्परप्युवरिनसंयत- १५ गुणस्थानमुमनितु मूरुं गुणस्थानंगळ' पोद्दुंगुमप्पुदरिदं गुणस्थानत्रयप्राप्तरप्परः।। उपशांत-कषायरुगळु गुणस्थानद्वयप्राप्तरुगळेयप्परंतं वोडे अवरवतरणदोळ् सूक्ष्मसांपरायरुं मरणमादोडे देवासंयतक्रगळेयप्परप्पुदरिदं ॥ गत्यनुवाददोळ् नारकमिथ्यादृष्टिगळ् मिश्रक्मसंयतक्रमप्परः।

> चतुरेक्कदुपण पंच य छत्तिगठाणाणि अप्पमत्तंता। तिण्णुवसमगे संतेत्ति य वियतियदोण्णि गच्छंति॥१॥

स्वगुणस्थानं त्यक्त्वानंतरसमये मिथ्यादृष्टयः सासादनप्रमत्तं विज्ञत्वा मिश्राद्यप्रमत्तांतानि चत्वारि
गुणस्थानानि गच्छंति । सासादनाः मिथ्यात्वमेव । मिश्रा मिथ्यात्वासंयताख्ये हे । असंयता देशसंयतादव
प्रमत्तहीनान्यप्रमत्तांतानि पंच पंच । प्रमत्ताः अप्रमत्तांतानि षट् । अप्रमत्ताः प्रमत्तापूर्वकरणे मरणे देवासंयतं
च । अपूर्वकरणादित्र्यु । शामकाः आरोहंत्यवरोहंति मरणे देवासंयतं चेति त्रीणि त्रीणि त्रीणि । उपशांतकषाया
अवतरणे सूक्ष्मसा । रायं मरणे देवासंयतं चेति हे ।

मिध्यादृष्टी सासादन और प्रमत्त गुणस्थानको छोड़ अप्रमत्त पर्यन्त चार गुणस्थानों-को प्राप्त होता है। सासादन एक मिध्यादृष्टि गुणस्थानको ही प्राप्त होता है। मिश्र मिध्या-दृष्टि और असंयत इन दोको प्राप्त होता है। असंयत और देशसंयत प्रमत्तको छोड़ अप्रमत्त पर्यन्त पाँच गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त पर्यन्त छहको प्राप्त होता है। अप्रमत्त प्रमत्त और अपूर्वकरण गुणस्थानको प्राप्त होता है। मरण होनेपर असंयत देव होता है। ३० अपूर्वकरण आदि तीन उपशमश्रेणिवाले ऊपरके गुणस्थानमें चढ़ते हैं, नीचेके गुणस्थानमें उतरते हैं और मरनेपर देव असंयत होते हैं। इस तरह तीनों तीन-तीन गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। उपशान्तकषाय गिरनेपर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको और मरनेपर देव असंयत

होता है।

२५

२०

सासादनर मिण्यादृष्टिगळेयप्परः । मिश्ररुगळ् मिण्यादृष्टिगळ् मसंयतरुगळ् मप्परः । असंयतर मिश्ररं सासादनरं मिण्यादृष्टिगळ् मप्परः। तिर्धंचरगळोळ मिण्यादृष्टिगळ मिश्ररुमसंयतर देशसंयतरमप्परः । सासादनरुमिण्यादृष्टिगळे यप्परः । मिश्ररुगळ मिण्यादृष्टिगळ मसंयतरुमप्परः । असंयतरुगळ् मिध्यादृष्टिगळ् सासादनरं मिश्ररं देशसंयतरुमप्परः । देशसंयतरुगळ् मिध्या-५ दृष्टिगळ्ं सासादनरं मिश्ररुमसंयतरुमप्परः । मनुष्यगतिजरुगळोळ् मिथ्यादृष्टिगळ् मिश्ररुम-संयतरं देशसंयतरुमप्रमत्तगळुमप्परः । सासादनरुगळु मिथ्वादृष्टिगळे यप्परः । मिश्ररुगळु मिथ्यादृष्टिगळुमसंयतरमप्परः। असंयतरुगळु मिथ्यादृष्टिगळुं सासादनरं मिश्ररः देशसंयतरुम-प्रमत्तरप्परः ॥ देशसंयतरः मिथ्यादृष्टिगळं सासादनरं मिश्ररुमसंयतरुमप्रमत्तरुमप्परः ॥ प्रमत्त-संयतरुगळ् मिथ्यादृष्टिगळ् सासादनरुमिश्ररुमसंयतरुं देशसंयतरुमप्रमत्तरुमप्परु । अप्रमत्तसंयतरु १० कळग प्रमत्तरं मेले अपूर्वकरणरं मरणमादोडं देवासंयतरुमप्परः। अपूर्वकरणरु आरोहण-दोळिनवृत्तिकरणरुमवरोहणदोळप्रमतसंयतरुं मरणरहितारोहणप्रथमभागमल्लदतम्म गुणस्थान-बोळारोहणावरीहणदोळ ल्लियानुं मरणमादोडे देवासंयतरप्परः।। अनिवृत्तिकरणरारोहणदोळ सूक्ष्मसांपरायनुमवरोहणदोळपूर्व्वकरणन् मरणमादोडे देवासंयतनुमप्परः। आरोहणदोळ्पशांतकषायनुमवरोहणदोळिनवृत्तिकरणनुं मरणमादोड देवासंयतनुमवकुं।। उप-१५ शांतकषायनु अवरोहणदोळ सूक्ष्मसांपरायनुं मरणमादोडे देवासंयतनुमक्कुं ॥ क्षपकश्रेणियोळा-रोहकरल्लदवरोहकरिल्लप्पुदरिदं। मरणरहितरप्पुदरिदमुमपूर्व्वकरणनिर्वृत्तिकरणनम्कु। मनि-

गत्यनुवादे तु नारकिमध्यादृष्टयः मिश्रमसंयतं च । सासादनाः मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमेव । मिश्रा मिथ्यादृष्ट्यसंयतं च । असंयता मिश्रांतानि त्रीणि । तिर्योगिध्यादृष्ट्यः मिश्रादिदेशसंयतांतानि । सासादना मिथ्यादृष्टि । मिश्रा मिथ्यादृष्ट्यसंयतं च । असंयतांता देशसंयतांतानि । देशसंयता असंयतांतानि । मनुष्य-१० मिथ्यादृष्टयः विना सासादनप्रमत्तमप्रमत्तांतानि । सासादना मिथ्यादृष्टि । मिश्रा मिथ्यादृष्ट्यसंयतं च । असंयता विना प्रमत्तमप्रमत्तांतानि पंच । देशसंयताश्च तथा । प्रमत्ता अप्रमत्तांतानि । अप्रमत्ताः प्रमत्तम-पूर्वकरणं मरणे देवासंयतं च । अपूर्वकरणाः आरोहणेऽनिवृत्तिकरणमवरोहणे अप्रमत्तं, आरोहकापूर्वकरण-प्रथमभागादन्यत्र मरणे देवासंयतं च । अनिवृत्तिकरणा आरोहणे सूक्ष्मसांपरायमवरोहणेऽपूर्वकरणं मरणे देवासंयतं च । सूक्ष्मसांपराया आरोहणे उपशांतकषायमवरोहणेऽनिवृत्तिकरणं मरणे देवासंयतं च । उपशांत-

र्भ गतिकी अपेक्षा नारकी मिण्यादृष्टि मिश्र और असंयतको, सासादन एक मिण्यादृष्टि गुणस्थानको, मिश्र मिण्यादृष्टि और असंयत गुणस्थानको, असंयत मिश्र पर्यन्त तीन गुणस्थानोंको प्राप्त होता है। तियंच मिण्यादृष्टि मिश्रसे ढंकर देशसंयत गुणस्थान तक प्राप्त होता है। सासादन मिण्यादृष्टिको, मिश्र मिण्यादृष्टि और असंयतको, असंयत देशसंयतपयन्त चारको, देशसंयत असंयत पर्यन्त चार गुणस्थानोंको प्राप्त होता है। मनुष्य मिण्यादृष्टि सासादन और प्रमत्तको छोड़ अप्रमत्तपर्यन्त चारको, सासादन मिण्यादृष्टिको, मिश्र मिण्यादृष्टि और असंयतको, असंयत प्रमत्त बिना अप्रमत्त पर्यन्त पाँचको, देशसंयत प्रमत्त बिना अप्रमत्त पर्यन्त पाँचको, प्रमत्त अप्रमत्त पर्यन्त छहको, अप्रमत्त प्रमत्त और अपूर्वकरणको तथा मरण होनेपर देवअसंयतको, अपूर्वकरण चढ़नेपर अनिवृत्तिकरण-,

₹•

वृत्तिकरणं सूक्ष्मसांपरायनक्कुं । सूक्ष्मसांपरायं क्षीणकषायनक्कुं । क्षीणकषायं सयोगकेवलियक्कुं । सयोगिकेवलि अयोगिकेवलियक्कूमयोगकेवलि सिद्धपरमेष्ठियक्कूं ।। देवगतिजरोल् मिण्यादृष्टिगळ मिश्रहमसंयत्रहमप्पर । सांसादन र मिथ्यादृष्टिगळेयप्पर । मिश्रहगळ् मिथ्यादृष्टिगळ्मसंयत्रहगळ्-मप्पर । असंयतस्गळ् मिण्यादृष्टिगळ्ं सासादनसं मिश्रसमप्पर ॥

संज्ञिमार्गणयोळमाहारमार्ग्गणयोळं सर्व्वनामकम्भंबंघस्थानंगळं बंधयोग्यंळप्पुचु ॥ असंझ्य-नाहारमार्गणगळोळु त्रयोविशत्यादिषद् स्थानंगळु बंघयोग्यंगळपुवु । अल्लि सर्व्वपृथ्वीगळ नारकरं संज्ञिपंचेंद्रिय तियेंचरं सर्वमनुष्यरं सर्वंदिविजरं संज्ञिगळपरिल्ल नरकगतियोळ् नवविंशत्यादि-हिस्थानंगळु बंघयोायंगळपुवु । २९ । ति म । ३० । ति । उ । म ति । तिर्घंगतियोळ् तीर्त्थाहार-युतबंधविकल्पस्थानंगळं कळेदु शेषितय्यंग्मनुष्यगतियुतबंधस्थानंगळ् त्रयोविशत्यादि षट्स्थानंगळ् बंधयोग्यंगळप्युवु। २३। ए अ। २५। ए प। बि। ति। च। पं। म। अप। २६। ए प। आ। १० उ। २८। न दे। २९। बि। ति। च। पं। म। ३०। बि। ति। च। पं। प उ।। मनुष्यगतियोळ् सर्वस्थानंगळुं बंधयोग्यंगळपुवु। २३। ए अ। २५। ए प। बि। ति। च। पं। म। अप। २६। एप। आउ। २८। न। दे। २९। बि। ति। च। पं। म। दे। ति। ३०। बि। ति। च। पं। प उ। म ति। दे। आ २। ३१। दे। आ ति। १॥ देवगतियोळु पंचविंशत्यादि चतुःस्थानंगळु बंधयोग्यंगळपुवु । २५ । ए प । २६ । ए प । आ उ । २९ । ति म । ३० । ति उ । म तो । असंज्ञि- १५ मार्गणे तिर्धंगतियोळेयक्कुमल्लि । पृथ्व्यप्तेजोवायुसाधारणवनस्पतिबादरसूक्ष्मप्रत्येकवनस्पति-द्वीद्रियत्रीद्रियचतुरिद्रियासंज्ञिपंचेद्रियमिनितुमसंज्ञिजीवंगळप्युदरिदमी असंज्ञिलब्ध्यपय्यप्रिनिवृत्य-पर्ध्याप्तपर्ध्याप्तजीवंगळगे बंधयोग्यंगळ त्रयोविज्ञत्यादिषट्स्थानंगळपुव । २३ । ए अ । २५ । ए प ।

कषायमवरोहणेऽनिवृत्तिकरणं मरणे देवासंयतं च । उपशांतकषाया अवरोहणे सूक्ष्मसांपरायं मरणे देवासंयतं च । क्षपकश्रेण्यामारोहणमेव नावरोहणमरणे तेनापूर्वकरणोऽनिवृत्तिकरणमनिवृत्तिकरणः सूक्ष्मसांपरायं, सूक्ष्म- २० सांपरायः क्षीणकषायं, क्षीणकषायः सयोगकेवलिनं, सयोगकेवली अयोगकेवलिनं, अयोगकेवली सिद्धं।

देविमध्यादृष्ट्यः मिश्रमसयतं च, सासादनाः मिथ्यादृष्टि, मिश्रा मिथ्यादृष्ट्यसंयतं च, असंयता मिश्रांतानि, संज्ञ्याहारमार्गंणयोनीमबंधस्थानानि सर्वाणि, असंज्ञ्यनाहारयोस्त्रयोविशतिकादीनि षट्। तत्र

को उतरनेपर अप्रमत्तको और मरनेपर देवअसंयतको, अनिवृत्तिकरण चढ्नेपर सूक्ष्म-साम्पराय को, उतरनेपर अपूर्वकरणको, मरनेपर देवअसंयतको, सूक्ष्मसाम्पराय २५ चढ्नेपर उपशान्तकषायको, उतरनेपर अनिवृत्तिकरणको मरनेपर देव असंयतको, उपशान्त-कषाय उतरनेपर सूक्ष्मसाम्परायको और मरनेपर देवअसंयतको प्राप्त होता है। क्षपकश्रेणिमें चढ़ना ही है, उतरना या मरण नहीं होता। अतः अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरणको, अनिवृत्ति-करण सूक्ष्मसाम्परायको, सूक्ष्मसाम्पराय क्षीणकषायको, क्षीणकषाय सयोगीको, सयोगी अयोगीको और अयोगी सिद्धपदको प्राप्त होता है।

देवमिध्याद्ष्टि मिश्र और असंयतको, सासादन मिध्याद्ष्टिको, मिश्र मिध्यादृष्टि और असंयतको, असंयत मिश्र पर्यन्त तीनको प्राप्त होता है। संज्ञी और आहारमार्गणामें नामकर्मके सब बन्धस्थान होते हैं। असंज्ञी और अनाहारकमें तेईस आदि छह होते हैं।

संक्रिनि नारके नविवातिकादिद्वयं २९ ति म ३० ति उ म ती । तिरिव तीर्थोहारविजिताद्यानि षट्, मनुष्ये सर्वाणि, देवेऽष्टाविंशतिकं विना पंचिवंशतिकादीनि चत्वारि २५ ए प २६ ए प आउ २९ ति म ३० ति उ म ती । असंज्ञिमार्गणायां लिब्बिनिवृत्त्यपर्यातापर्यातबादरसूक्षमपृष्व्यप्तेजोवायुसाधारणप्रत्येकद्वित्रचतुःपंचेद्रियेषु तीर्थोहारविजताद्यानि षट् । आहारमार्गणायां देवनारकेषु तन्नविंशतिकादिद्वयं २९ ति म ३० ति उ म ती । २० तिर्थक्षु त्रयोविंशतिकादीनि षट् । मनुष्येषु सर्वाणि । अनाहारमार्गणायां विग्रहगती देवनारकेषु ते द्वे २९ ति म ३० ति उ म ती । एकान्नविंशतिविधतिर्थक्षु त्रयोविंशतिकादीनि षट् २३ ए अ, २५ ए प वि ति च पं म

संज्ञी मार्गणामें नारकीमें उनतीस, तीस दो बन्धस्थान हैं। तियँचमें तीर्थंकर और आहारकसे रहित छह बन्धस्थान हैं। मनुष्यमें सब बन्धस्थान हैं। देवोंमें अठाईसके बिना पच्चीस आदि चार बन्धस्थान हैं—एकेन्द्रिय पर्याप्त सहित पच्चीस और छब्बीस, तियंच २५ मनुष्यगति सहित उनतीस, तिर्यंच उद्योत सहित या मनुष्यगति तीर्थंकर सहित तीस।

असंझी मार्गणामें लब्ध्यपर्याप्त, निर्वृत्यपर्याप्त, पर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, साधारण, प्रत्येक, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियमें तीर्थंकर आहारक रहित आदिके छह स्थान होते हैं।

आहारमार्गणामें देवों और नारंकियोंमें उनतीस और तीस दो स्थान हैं। तियँचोंमें ३० तेईस आदि छह हैं। मनुष्योंमें सब हैं। अनाहारमार्गणामें, विष्रहगतिमें, देवों और नार्राकयों-में उनतीस और तीस दो स्थान हैं। उन्नीस प्रकारके तियंचोंमें तेईस आदि छह हैं। उनमें-से

१. कम्महार ।

१५

पेक्स यिवक्कुं। २९। वि। ति। च। पं। म। ३०। वि। ति। च। पं। प उ।। मनुष्यानाहारकरोळु त्रयोविज्ञास्यादिषद्स्थानंगळु बंधयोग्यंगळप्पुवु। २३। ए अ। २५। ए प। वि। ति। च। पं। म। अ। प। २६। ए प। आ उ। २८। दे। २९। वि। ति। च। पं। म। दे ती। ३०। वि। ति। च। पं। प उ।। देवानाहारकरोळु नवविज्ञात्यादि द्विस्थानंगळ बंधयोग्यंगळप्पुवु। २९। ति। म। ३०। ति। उ। म ती। यितु नामकर्म्भवंधस्थानंगळु गत्यादिमार्ग्णगळोळु योजिसल्पट्दुवु॥

तत्वदर्शव सम्यक्त्वं तत्वंगळनोळिळतागियरिउदु बोधं। तत्वं तन्नोळु नेरदिरं सत्वंगळ नोविनगळडदुवे चरित्रं॥

अनंतरं नामबंधस्थानंगळोळु पुनरक्त भंगंगळं तोरिवपर:—
णिरयादिजुदद्वाणे भंगेणप्पप्पणिम ठाणिम ।
ठिवद्ण मिच्छभंगे सासणभंगा हु अत्थित्ति ॥५५२॥

नरकावियुतस्थानानि भंगेनात्मात्मनि स्थाने स्थापियत्वा मिण्यादृष्टि भंगे सासादन भंगाः खलु संतीति ॥

नरकगत्यादि युतस्थानंगळनु तंतम्म भंगगळु सहितमागि तंतम्म गुणस्थानदोळु स्थापिसि नोडुत्तं विरलु मिण्यादृष्टिय बंधस्थानंगळ भंगंगळोळुसासादनबंधस्थानंगळ भंगंगळुंटेंदितु मत्तं:—

> अविरदभंगे मिस्स य देसपमत्ताण सन्वभंगा हु । अत्थित्ति ते दु अवणिय मिन्छाविरदापमादेसु ॥५५३॥

अविरतभंगे मिश्रदेशसंयतप्रमत्तानां सर्व्वभंगाः खलु संतीति तान् त्वपनीय मिश्यादृष्ट्य-विरताप्रमादेषु ॥

अ, २६ एप आ उ, २८ दे। इदमेकसंयतं प्रति २९ वि ति च पं म। ३० विति च पं प उ। मनुष्येषु त्रयोबिशतिकादीनि षट् २३ ए अ २५ ए अ २५ एप वि ति च पं म अ २६ एप आउ २८ दे २९ वि ति २० च पं म दे ती ३० वि ति च पं उ। तत्त्वरुचिः सम्यक्त्वं। तत्त्वानां सम्यक्तानं बोधः। तद्द्वयपूर्वंकं जीवाविराधनं चारित्रं।।५५१।। अथापुनरुक्तभंगानाह—

नारकादिगतियुत्तस्थान।नि स्वस्वभंगैः सह स्वस्वगुणस्थाने संस्थाप्य तन्मिष्यादृष्टिबंधस्थानभंगेषु

अठाईस (देवगित सहित) असंयतमें ही होता है। मनुष्योंमें तेईस आदि छह हैं। तत्तव-रुचि सम्यक्तव है। तत्त्वोंका सम्यक्ज्ञान बोध है। उन दोनोंके साथ जीवोंकी विराधना न २५ करना चारित्र है। १५५१।।

आगे अपुनरक्त भंग कहते हैं—

नरक आदि गति सहित स्थानोंको अपने-अपने भंगोंके साथ अपने-अपने गुणस्थानमें स्थापित करो। तो मिश्यादृष्टिके बन्धस्थानोंके भंगमें सासादनके बन्धस्थानोंके भंग आ

रै॰ यित्लियनाहारदोळु काम्मंणकाययोगमक्कुं। कम्मे उराळिमिस्सं वा ॥ ओराळे वा मिस्से ण हि सुरिणर॰ ३० याउहारिणरयदुगं। मिचछदुगे देवचऊ तित्यं ण हि अविरदे अत्यी ॥ एंदु पेळवुदरि ॥

असंयतनभंगंगळोळु मिश्रवेशसंयत प्रमत्तरगळ बंघस्थानंगळ सर्व्वभंगंगळमुंटे वितु तान् आ सासावनिष्ठवेशसंयतप्रमत्तरगळ बंधस्थानंगळ भंगंगळं कळेंदु मिथ्यादृष्टि अविरताप्रमावरगळ बंधस्थानंगळोळु भुजाकाराविबंधंगळप्पुवे विरयत्पद्गुं। संदृष्टि:—मिथ्यादृष्टिय नरकगतियुतस्थानं २८ न तिर्धंगतियुतस्थानंगळु २३ २५ २६ २९ ३० मनुष्यगतियुतस्थानंगळु — १ ८ ८ ४६०८ ४६०८

२९ २५ देवगतियुतस्थानं २८ सासादनंगे नरकगतियुतस्थानबंधं शून्यमक्कुं। ४६०८ १

तिर्ध्यगतियुतस्थानंगळु २९ ३० मनुष्यगतियुतबंधस्थानं २९ म देवगति-३२०० ३२०० ३२०० ३२००

युतबंधस्थानं २८ यितु सासादनन मूरं गतियुतबंधस्थानंगळोळु संभविसुव भंगंगळिनतुं मिष्या-

दृष्टिय चतुर्गितिय बंधस्थानंगळ भंगंगळोळ्, संभिवसुववु । मत्तमसंयतंगे नरकगितयुतबंधस्थानमुं तिर्यंगातियुतबंधस्थानंगळुं संभिवसवु । मनुष्यगितयुतबंधस्थानंगळु २९ ३० देवगितयुत-८ ८

१० स्थानंगळु २८ २९ मिवरोळु मिश्रंगे नरकगितयुतबंघस्थानंगळुं शून्यंगळु । मनुष्यगितयुत-८ ८ बंघस्थानं २९ म देवगितयुतबंघस्थानं २८ ई मिश्रनगितद्वययुतिद्वस्थानंगळ भंगंगळुं ८

देशसंयतंगे नरकगतियुतबंधस्थानंगळुं तिर्थगतियुतबंधस्थानंगळुं मनुष्यगतियुतबंधस्थानंगळुं

सासादनबंधस्थानभंगाः खलु संतीति कारणात् । पुनः असंयतबंधस्थानभंगेषु मिश्रदेशसंयतप्रमत्तबंधस्थानसर्व-भंगाः खलु संतीति कारणाच्च तान् सासादनभंगान् मिथ्यादृष्टिभंगेषु मिश्रदेशसंयतप्रमत्तभंगान् असंयतभंगेषु १५ चापनीय मिथ्यादृष्टचिवरताप्रमत्तेषु बंधस्थानभंगा भवंति ।

संदृष्टि:—मिध्यादृष्टेर्नरक २८ तिर्यग् २३ २५ २६ २९ ३० मनुष्य २९ २५ देवगति-१ १८८४६०८४६०८ ४६०८१

युतानि २८। सासादनस्य नरकगतियुतं नास्ति । तिर्यंग् २९ ३० मनुष्य २९ देवगतियुतानि ८ ३२०० ३२०० ३२००

जाते हैं। और असंयतके बन्धस्थानोंके भंगोंमें मिश्र, देशसंयत और प्रमत्तके भंग आ जाते हैं। क्योंकि उनमें परस्परमें समानता है। अतः मिध्यादृष्टिके भंगोंमें सासादनके भंगोंको २० और असंयतके भंगोंमें मिश्र, देशसंयत और प्रमत्तके भंगोंको घटाकर मिध्यादृष्टि अविरत और अप्रमत्तमें बन्धस्थानोंके भंग होते हैं। मिध्यादृष्टिमें नरकगितयुक्त अठाईसके स्थानका भंग एक है। तिर्यंचगितयुक्त तेईसका एक, पचीसके आठ, छन्बीसके आठ, उनतीसके छियाछीस सौ आठ और तीसके छियाछीस सौ आठ भंग हैं। मनुष्यगितयुक्त पच्चीसमें एक और उनतीसमें छियाछीस सौ आठ भंग हैं। देवगित सिहत अठाईसमें आठ भंग हैं। सासादनमें नरकगित सिहत भंग नहीं हैं। तिर्यंचगित सिहत उनतीसमें बत्तीस सौ, तीसमें बत्तीस सौ, मनुष्यगित सिहत अठाईसमें आठ भंग

शून्यमक्कुं। देवगितयुत्तबंधंगळ् २८ २९ ई देशसंयतन देवगितयुत्तबंधितस्थानंगळ ८ ८ भंगंगळ्, प्रमत्तसंयतंगमा देशसंयतनंत नरकगत्यादि गितत्रययुत्तबंधित्यानंगळ् शून्यमक्कुं। देवगिति-युत्तबंधित्यानंगळ्, २८ २९ ई प्रमत्त देवगितयुत द्विस्थानभंगंगळ्गसंयतन बंधिस्थानंगळोळ् ८ ८ संभिवसुगुमदु कारणमागियासासादन बंधिस्थानंगळ भंगंगळ्गमनी मिश्रदेशसंयतप्रमत्तदगळ बंधिस्थान-भंगंगळ्मं कळेदु मिथ्यादृष्टिय असंयतन प्रमादरिहतर बंधिस्थानंगळोळ्, भुजाकारादि चतुर्बंधिस्थानंगळोळ्, भंगंगळप्रुवेंबुदत्थं।।

आ भुजाकारादिबंधंगळु स्वस्थानपरस्थान सर्व्धंपरस्थानंगळोळु संभविसुगुमें दु वेळदपरः -भुजगारा अप्पदरा अवद्विदावि य सभंगसंजुत्ता ।
सन्वपरहाणेण य णेदन्वा ठाणबंधम्मि ॥५५४॥

भुजाकारा अल्पतरा अवस्थिता अपि च स्वभंगसंयुक्ताः। सर्व्वपरस्थानेन च नेतव्याः १० स्थानबंधे।।

भुजाकारबंधंगळुं अल्पतरबंधंगळु अवस्थितबंधंगळुं चशब्ददिदमवक्तव्यबंधंगळुं स्वस्व-भंगसंयुक्तंगळागिये नामस्थानबंधदो छु स्वस्थानबंधदो डनेयुं परस्थानबंधदो डनेयुं सर्व्वपरस्थानबंध-बोडनेयुं नडेसल्पडुववु ॥

स्वस्थानपरस्थानसर्विपरस्थानंगळं बुवे तं वोडे पेळदपरः --

१५

२८। मिश्रासंयतयोर्न च नरकतिर्यगातियुतानि। मिश्रस्य मनुष्य २९ देवगतियुते २८ असंयतस्य मनुष्य ८ ८ ८ ८ ८ १९ ३० देव २८ २९ गतियुतानि। देशसंयतस्य प्रमत्तस्य च केवलदेवगतियुते २८ २९ ॥५५२-५५३॥ ८८ ८८ ८८

तद्बंधा भुजाकारा अल्पतरा अवस्थिताः, चशब्दादवक्तव्याश्चेति चत्वारः, स्वस्वभंगसंयुक्ता नामस्था-नबंधविषये स्वस्थानेन परस्थानेन सर्वपरस्थानेन च सह नेतव्याः ॥५५४॥ तानि स्वस्थानादीनि लक्षयित—

हैं। मिश्र और असंयतमें नरकगित और तिर्युद्धगित सिहत स्थान नहीं हैं। मिश्रमें मनुष्य- २० गित सिहत उनतीस और देवगित सिहत अठाईसके आठ-आठ भंग हैं। असंयतमें मनुष्यगित सिहत उनतीस, तीस और देवगित सिहत अठाईस, उनतीसके आठ-आठ भंग हैं। देशसंयत और प्रमत्तमें केवल देवगित सिहत अठाईस, उनतीसके आठ-आठ भंग हैं। १५१२-५५३॥

विशेष—पं. टोडरमलजीने अपनी टीकामें मिश्रमें मनुष्यगतियुत् उनतीसके तथा असंयतमें मनुष्ययुत् उनतीस-तीसके और देवगतियुत् अठाईस-उनतीसके चार-चार भंग २५ लिखे हैं। और देवगतियुत् अठाईस, उनतीस, उनतीस, तीस इन चारोंके आठ-आठ भंग लिखे हैं। कलकत्तासे मुद्रित संस्करणमें इसपर टिप्पणी भी है कि कुछ पाठ संस्कृत टीकाके पाठसे अधिक प्रतीत होता है।

पूर्वोक्त बन्धके मुजकार अल्पतर अवस्थित और 'च' शब्दसे अवक्तव्य इस तरह चार प्रकार हैं। अपने-अपने भंगोंसे संयुक्त नामकर्मके बन्धस्थानोंमें स्वस्थान, परस्थान ३० और सर्वपरस्थानके साथ लाने चाहिए॥५५४॥

### अप्परोभयठाणे बंधहाणाण जो दु बंधस्स । सद्घाण परद्वाणं सन्वपरद्वाणमिदि सण्णा ॥५५५॥

आत्मपरोभयस्थाने बंधस्थानानां यस्तु बंधस्य । स्वस्थानपरस्थानं सर्व्वपरस्थानिः मिति संज्ञा ॥ आत्मपरोभयस्थाने मिष्यादृष्ट्यसंयताप्रमाददगळ आत्म स्वस्वगुणस्थानदिलस्युं, पर स्वस्व-

५ गुणस्थानमं त्यजिसि परगुणस्थानदिल्लयुं, उभयस्थाने परगति परगुणस्थानदिल्लयुमितु त्रिस्थान-दोळमा मिण्यादृष्ट्यसंयताप्रमाददगळ त्रयोविशत्यादिबंधस्थानंगळसंबंधि भुजाकाराल्पतरावस्थि-तावक्तव्यरूपमप्प यस्तु बंधस्तस्य आउदो दु बंधमा बंधक्कक्रमिददं स्वस्थान भुजाकारादिबंधमें दुं परस्थानभुजाकारादिबंधमें दुं सर्व्यपरस्थानभुजाकारादिबंधमें दुं संज्ञयक्कुं।।

अनंतरं मिध्यादृष्ट्यावि स्वस्वगुणस्थानस्थित जीवंगळ्गे स्वस्वगुणस्थानच्युतियागुत्तं १० विरलं नितं नितु गुणस्थानप्राप्तियककुमें बोर्ड पेळवपरः—

चदुरेककदुपण पंच य छत्तिगठाणाणि अप्वमत्तंता । तिसु उवसमगे संतेति य तिय तिय दोण्णि गच्छंति ॥५५६॥

चतुरेकद्वि पंच पंच च षट् त्रिक स्थानान्यप्रमत्तांतानि । त्रिषूपशमकेषु शांते त्रिक त्रिक त्रिक द्वि गच्छंति ॥

१५ निथ्वादृष्टि जीवं नाल्कु गुणस्थानंगळं पोद्दुंगुं। सासादननों वे गुणस्थानमनेटदुगुं। मिश्चनर हे गुणस्थानमनेटदुगुं। असंवतनुं देशसंयतनुमटदु मटदु गुणस्थानंगळनेटदुवर । प्रमत्तनार गुणस्थानंगळनेटदुगुं। अप्रमत्तं मूरुं गुणस्थाननंगळनेटदुगुं। अपूर्व्यंकरणादि मूवरुमुपशमकरुं प्रत्येकं मूरुं मूरुं गुणस्थानंगळं पोद्दुंगुं। उपशांतकषायनेर डे गुणस्थानंगळं पोद्दुंगुं।।

आत्मस्यानं स्वगुणस्यानं, परस्यानं परगुणस्यानं, उभयस्यानं परगतिपरगुणस्यानं । अस्मिस्त्रये यस्तु

निथ्यादृष्टचसंयताप्रमत्तवंषस्यानसंबंधो भुजाकारादिवंधः स क्रमेण स्वस्थानभुजाकारादिः परस्थानभुजाकारादिः सर्वपरस्थानभुजाकारादिरितिसंज्ञः स्यात् ॥५५५॥

मिथ्यादृष्टयः स्वस्वगुणस्थानं त्यक्तवा अप्रमत्ताताः क्रमेण चत्वार्येकं द्वे पंच पंच षट् त्रीणि गुण-स्थानानि गच्छंति । अपूर्वकरणादित्र्युपशमकास्त्रीणि त्रीणि, उपशांतकषाया द्वे । ॥५५६॥

स्वस्थान आदिका लक्षण कहते हैं-

अत्मस्थान अर्थात् विवक्षित अपना गुणस्थान और परस्थान अर्थात् विवक्षित गुणस्थानसे अन्य गणस्थान तथा उभयस्थान अर्थात् अन्यगति और अन्यगुणस्थान, इन तीनोंमें जो मिध्यादृष्टि, असंयत और अप्रमत्तके बन्धस्थान सम्बन्धी मुजकारादि ६न्ध हैं उनकी क्रमसे स्वस्थान मुजकार आदि परस्थान मुजकार आदि और सर्वपरस्थ न मुजकारादि संझा है।।५५५॥

मिध्यादृष्टि आदि अपने-अपने गुणस्थानको छोड़कर अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त कमसे चार, एक, दो, पाँच, पांच, छह और तीन गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। अपूर्वकरण आदि तीन उपशमश्रेणिवाछे तीन-तीनको और उपशान्त कषायवाले दो गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं।।५५६॥ ई संख्याविषयगुणस्थानंगळं पेळवपरः---

# सासणपमत्तवन्तं अपमत्तंतं समन्हियइ मिन्छो । मिन्छत्तं विदियगुणो मिस्सो पढमं चउत्थं च ॥५५७॥

सासादनप्रमत्तवरुर्याप्रमत्तांतं समाश्रयति । मिश्यादृष्टिर्ममध्यात्वं द्वितीयगुणः मिश्रः प्रथमं चतुर्यं च ।।

सासाबनप्रमत्तगुणस्थानद्वयविज्जतमप्य मिश्राद्यप्रमत्तांतगुणस्थानचतुष्टयमं मिश्याहिष्ट-जीवं समाश्रयसुगुं । द्वितीयो गुणो यस्य स द्वितीयगुणः सासाबनः सासाबनं मिश्यात्वमं समाश्रयि-सुगुं । मिश्रः मिश्रपरिणामिजीवं प्रथमं मिश्यात्वमं चतुर्त्थं असंयतगुणस्थानमुमं समाश्रयिसुगुं ॥

> अविरदसम्मो देसो पमत्तपरिहीणमप्पमत्तंतं। छहाणाणि पमत्तो छहुगुणं अप्पमत्तो दु ॥५५८॥

अविरतसम्यग्दृष्टिर्देशविरतः प्रमत्तपरिहोनमप्रमत्तांतं। षट्स्थानानि प्रमत्तः षष्ठगुणम-प्रमत्तस्तु ॥

अविरतनुं देशविरतनुं प्रमत्तपरिहोनसप्रमत्तांतं पंचगुणस्थानंगळं समाश्रियसुवर । प्रमत्तसंयतनप्रमत्तांतं षट्स्थानंगळं समाश्रियसुगुं । अप्रमत्तस्तु अप्रमत्तनुं षष्ठगुणस्थानमुमं तु शब्दिदसुपशमक्षपकश्रेण्यारोहणदोळ पूर्व्वकरणगुणस्थानमुमं मरणमादोडं देवासंयतगुणस्थानमु- १५ मनंतु गुणस्थानित्रतयमं समाश्रियसुगुं ॥

उवसामगा दु सेढिं आरोइंति य पडंति य कमेण। उवसामगेसु मरिदो देवतमत्तं समन्त्रियइ ॥५५९॥

उपशमकास्तु श्रेणिमारोहंति च पतंति च क्रमेण। उपशमकेषु मृतो देवतमत्वं समाश्रयति॥

तानि गुणस्थानानि कानीति चेदाह-

मिध्यादृष्टिः सासादनप्रमत्तं विजित्वा मिश्राद्यप्रमत्तांतानि चत्वारि गुणस्थानानि समाश्रयति । द्वितीयगुणः सासादनः मिध्यात्वं । मिश्रः प्रथमं चतुर्थं च । अविरतो देशविरतश्च प्रमत्तपरिहीनाप्रमत्तांतानि पंच । प्रमत्तः—अप्रमत्तांतानि षट् । अप्रमत्तः षष्ठं । तुशब्दात् उपशमकक्षपकापूर्वंकरणं देवासंयतं च ॥५५७-५५८॥

उन गुणस्थानोंको कहते हैं-

मिध्यादृष्टि सासादन और प्रमत्तको छोड़ मिश्रसे अप्रमत्त पर्यन्त गुणस्थानोंको प्राप्त होता है। दूसरे सासादन गुणस्थानवर्ती मिध्यादृष्टि गुणस्थानको ही प्राप्त होता है। मिश्र पहछे और चौथे गुण स्थानको प्राप्त होता है। असंयत और देशसंयत प्रमत्त बिना अप्रमत्त पर्यन्त पांच-पाँच ही गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त पर्यन्त छह गुण- ३० स्थानोंको प्राप्त होता है। अप्रमत्त छठेको और 'तु' शब्दसे उपशमक क्षपक अपूर्वकरणको और मरण होनेपर देव असंयतको प्राप्त होता है।।५५७-५५८।।

**4-238** 

4

20

२५

अपूर्वकरणाद्युपशमकरगळपशमश्रेणियनारोहणमुमनवरोहणमुमं क्रमविवं माळपर । उपशमकरोळु मृतनावातं वेवमहद्धिकत्वमं समाश्रयसुगुमंतावोडं मरणमुपशमश्रेणियोळल्लेडयोळं संभविसुगुमं पंवोडं पेळवपर :—

मिस्सा आहारस्स य खवगा चडमाण पढमपुव्वा य । पढमुवसम्मा तमतमगुणपडिवण्णा य ण मरंति ॥५६०॥

मिथा आहारस्य च क्षपका आव्ह्यमाण प्रथमाऽपूर्व्याश्च । प्रथमोपशमसम्यक्त्वास्तमस्तमो-गुणप्रतिपन्नाश्च न स्त्रियंते ।।

मिथाः मिथागुणस्थानवित्तगळुं आहारस्य च नोकम्मीहार मिथकाययोगिगळ्ं क्षपकाः क्षपकरुगळुं आरोहत्प्रथमापूर्व्वादच उपशमश्रेण्यारूढप्रथमभागापूर्व्वकरणरुं प्रथमोपशमसम्यक्त्वाः १० प्रथमोपशमसम्यक्त्वमनुळ्ळवरुं तमस्तमोगुणप्रतिपन्नादच महातमःप्रभेयोळाद सासादनिमश्रा-संयतरं ब गुणप्रतिपन्नरुगळुं न स्त्रियंते सायरु ।

अणसंजोजिदमिच्छे ग्रुहुत्त अंतोत्ति णितथ मरणं तु । कदकरणिज्जं जाव दु सच्वपरद्वाण अत्थपदा ॥५६१॥

अनंतानुबंधीनि विसंयोज्य मिण्यात्वं गते अंतम्मुंहूर्त्तपर्यंतं नास्ति मरणं तु । कृतकरणीयं १५ यावत्सर्व्यंपरस्थानार्त्थपदानि ।।

अनंतानुबंधिकषायंगळं विसंयोजिसि मिध्यात्वमं पोद्दिगंतम्मुंहूर्त्तपर्यंतं मरणमिल्ल । दर्शनमोहक्षपकंगमेन्नेवरं कृतकृत्यनल्तन्नेवरं मरणमिल्ल । कृतकृत्यंगे बद्धायुष्यगपेक्षेयिवं सर्व्वपर-

अपूर्वंकरणाद्युपशामका उपशमश्रेणि क्रमेणारोहंत्यवरोहंति च। उपशामकेषु मृता देवमहिंधकत्वं समाश्रयंति ॥५५९॥ उपशमश्रेण्यां क्व स्रियंते ? इति चेदाह—

२० मिश्रगुणस्थानवर्तिन आहारकमिश्रकाययोगिनः क्षपका आरुह्यमाणोपशमकापूर्वकरणप्रथमभागाः प्रथमोपशमसम्यक्त्वाः महातमःप्रभोत्पन्नसासादनिमश्रासंयतात्त्व न म्रियन्ते ॥५६०॥

विसंयोज्यानन्तानुबन्धिचतुष्कं मिथ्यात्वं प्राप्तोऽन्तर्मुहूतं यावत् दर्शनमोहक्षपकश्च कृतकृत्यत्वं यावत्तावन्न

अपूर्वकरण आदि उपशमश्रेणिवाले उपशमश्रेणिपर क्रमसे चढ़ते हैं और क्रमसे उतरते हैं। उपशमश्रेणिमें मरे हुए महर्द्धिक देव होते हैं।।५५९।।

उपशमश्रेणिमें कहाँ मरण होता है, यह कहते हैं --

मिश्रगुणस्थानवर्ती, निर्वृत्यपर्याप्त अवस्थारूप मिश्रकाययोगी, क्षपक श्रेणिवाले, चढ़ते अपूर्वकरणके उपशमकके प्रथम भागवाले और प्रथमोपशम सम्यक्तवके धारी तथा सातव नरकमें सासादन, मिश्र और असंयत नारकी मरणको प्राप्त नहीं होते ॥५६०॥

अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन कर जो मिथ्यात्वको प्राप्त होता है उसका एक अन्त-३० र्मुहूर्त पर्यन्त मरण नहीं होता। दर्शनमोहका क्षय करनेवाला जबतक कृतकृत्य नहीं होता तबतक मरण नहीं होता।।५६१॥

२५

१. नोकर्मवेनिसिद आहारकमिश्रकाययोगिगळेंबुदत्थं।

स्थानात्थंपेबंगळु सर्व्यवरस्थानप्रयोजनस्थानंगळु वेळल्पडुगुमवावुवें बोर्ड :— देवेसु देवमणुवे सुरणरितिरये चउग्गईसुंपि । कदकरणिज्जुप्पत्ती कमसो अंतोम्रहुत्तेण ॥५६२॥

देवेषु देवमनुष्ययोः सुरनरितर्यक्षु चतुर्गितिष्विष । कृतकरणीयोत्पत्तिः क्रमशोऽतम्पृंहूर्त्तेन ॥ कृतकृत्यवेदककालमंतम्पृंहूर्त्तप्रमितमक्षुमा कालमं चतुर्कागमं माडिदिल्ल क्रमिंददं प्रथमः भागांतम्पृंहूर्त्तिदं मरणमादोडे दिविजरोळुत्पत्तियक्षुं । द्वितीयभागांतम्पृंहूर्त्तिदं मरणमादोडे दिविजरोळुत्पत्तियक्षुं । द्वितीयभागांतम्पृंहूर्त्तिदं मरणमादोडे देवमनुष्ययोः देवमनुष्यरोळपुट्दुगुं । तृतीयभागांतम्पृंहूर्त्तदोळु मरणमादोडे देवमनुष्यतिय्यंशु देवमनुष्यतिय्यंगातिगळोळु पुट्दुगुं । चतुत्यंभागांतम्पृंहूर्त्तदोळु मरणमादोड चतुर्गितिगळोळमुत्पत्तियक्षुं ॥

अनंतरं भुजाकारादिस्थानबंधमं पेळदपरः --

तिविहो दु ठाणबंधो भुजगारप्पदरविहुदो पढमो । अप्पं बंधंतो बहुबंधे बिदियो दु विवरीयो ॥५६३॥

त्रिविषस्तु स्थानबंधो भुजाकाराल्पतरावस्थितः प्रथमः। अल्पं बध्नन् बहुबंधे द्वितीयस्तु विपरीतः।।

तु मत्ते स्थानबंधः नामकर्मप्रकृतिस्थानबंधं त्रिविधः त्रिविधमक्कुमें ते दोडे भुजाकारा- १५ ल्पतरावस्थितात् भेवात् भुजाकारादिगळ बंधभेददत्तिणदमिल्ल प्रथमः मोदल भुजाकारबंधमाव प्रकारिददमें दोडे अल्पं बध्नन् बहुबंधे अल्पप्रकृतिगळं कट्दुत्तं बहुप्रकृतिबंधमागुत्तं विरलु संभविसुगुं।

भियते ॥५६१॥ कृतकृत्यं बद्धायुष्कं प्रति सर्वपरस्थानानामर्थवन्ति पदान्याह-

कृतकृत्यवेदककालोऽन्तर्मृहूर्तः । तस्मिंदचतुर्भागीकृते क्रमेण प्रथमभागान्तर्मृहूर्तेन मृतो दिविजे जायते । दिविजे विविजे जायते । दिविजे विविजे जायते । दिविजे विविजे जायते । दिविजे जायते ।

तु-पुनः नामस्थानबन्घस्त्रिधा। भुजाकारोऽल्पतरोऽवस्थितश्चेति। तत्र प्रथमोऽल्पप्रकृतिकं बध्नतो

कृतकृत्य होनेके पश्चात् मरता है सो बद्धायु कृतकृत्यके प्रति पूर्वोक्त तीन स्थानोंमें सर्व परस्थानोंके अर्थवान पद कहते हैं —

कुतकृत्यवेदकका काल अन्तर्मुहूर्त है। इसके चार भाग करें। क्रमसे अन्तर्मुहूर्तके प्रथम भागमें मरकर देवगितमें उत्पन्न होता है। दूसरे भागमें मरा देवों या मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तीसरे भागमें मरा देव, मनुष्य या तियंचों में उत्पन्न होता है। चौथे भागमें मरा देव, मनुष्य, तियंच या नारकी होता है।। १६२॥

नामकर्मके बन्धस्थानके तीन प्रकार हैं — मुजाकार, अल्पतर, अवस्थित। पहले थोड़ी प्रकृतियोंको बाँधकर बहुत प्रकृतियोंको बाँधनेपर मुजकार बन्ध होता है। पहले बहुत

१. नाल्कु गतिगळु सर्विपरस्थानंगळें बुदु । क्रयक्रत्यवेदककालचतुब्मीगंगळु अवने प्रयोजनंगळागुळळ पदं-गळें बुदर्थ ॥

द्वितीयः अल्पतरबंधमें बुदुमदर विपरीतमक्कुमदें तें दोडे त्रिशस्त्रकृतिस्थानावित्रयोविशतिपर्यंतं बहुप्रकृतिगळं कट्दुत्तमल्पप्रकृतिगळं कट्दुवेडयोळक्कुमणुदरिदं :—

तिदयो सणामसिद्धो सन्वे अविरुद्धठाणबंधभवा । ताणुष्पत्ति कमसो भंगेण समं तु बोच्छामि ॥५६४॥

तृतीयः स्वनामसिद्धः सर्वेऽविरुद्धस्थानबंघभवाः । तेषामुत्पत्ति क्रमज्ञो भंगेन समं तु वक्ष्यामि ॥

तृतीयं अवस्थितबंधं स्वनामसिद्धमनकुमवस्थितरूपबंधनप्पुदरिव । सन्बंभुजाकारिववंधं-गळुमविरुद्धस्थानबंधतंभूतंगळप्पुववरत्पत्तियं क्रमदिदं भंगदोडने कूडि तु मर्त्त वक्ष्यामि पेळदपेनु । अवेंतेंदोडं:—

> भूबादर तेवीसं बंधंतो सन्वमेव पणुवीसं । बंधदि मिच्छाइट्ठी एवं सेसाणमाणेज्जो ॥५६५॥

भूबादरत्रयोविर्ञात बध्नन् सर्व्वमेव पंचिव्जिति । बध्नाति मिध्यादृष्टिरेवं शेषाणामानेतव्यः॥
पृथ्वीकायिकबादरादिबंधनामकर्मापदंगळेकचत्वारिश्तरप्रमितंगळोळु मुंनं स्थापिसल्पट्ट त्रयोविश्वत्यादिस्थानंगळु भंगंगळु बरिसिद्दंपविल्ल त्रयोविशतिप्रकृतिस्थानंगळु पन्नों दु ११ । अष्ट
१५ भंगयुत पंचिव्यतिगळण्दु ५ । चतुबभँगयुतंगळुमारु ६ एकभंगयुतंगळुमारु ६ अन्तु १७ स्थानंगळगं

बहुप्रकृतिकबन्धे स्यात् । तु-पुनः द्वितीयः बहुप्रकृतिकं बष्टनतोऽल्पप्रकृतिकबन्धे स्यात् । तृतीयः स्वनामतः सिद्धः स्यात् अवस्यितरूपत्वात् । ते सर्वे भुजाकारादयः अविदद्धस्थानसंभूता भवन्ति ॥५६३-५६४॥ तदुत्पत्ति पुनः पुनः क्रमेण भंगैः सह वक्ष्यामि तद्यथा—

भूबादराचेकचत्वारिशन्नामपदयुतस्यानेषु त्रयोविशतिकान्येकादश। २३ पंचिविशतिकान्यष्टधापंचचतु-११

२० प्रकृतियोंको बाँधकर थोड़ी प्रकृति बाँधनेपर दूसरा अल्पतर बन्ध होता है। तीसरा अपने नामसे ही सिद्ध है। जितनी प्रकृति पूर्वसमयमें बांधी उतनी ही दूसरे समयमें बाँधे तो उसे अवस्थित कहते हैं। ये सब मुजकार आदि अविरुद्ध बन्धस्थान द्वारा होते हैं। आगे उनकी उत्पत्तिको क्रमसे भंगोंके साथ कहते हैं। 14६३-4६४॥

पूर्वमें बादर पृथ्वीकायादिक इकतालीस पद कहे थे। उनमें भंगसहित स्थान २५ कहते हैं—

अपर्याप्त पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, साधारण ये बाद्र और सूक्ष्म तथा प्रत्येक वनस्पति, इन एकेन्द्रियके ग्यारह भेदोंके द्वारा तेईसका बन्धस्थान ग्यारह प्रकारका है। उनमें भंग एक-एक होनेसे ग्यारह हुए। पचीसके स्थानमें बाद्र पर्याप्त, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, प्रत्येकके भेदसे पांच प्रकार हुए। इनमें स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यश-अयशके विकल्पसे आठ-आठ भंग पाये जाते हैं। अतः चाछीस हुए। तथा पर्याप्त साधारण, बाद्र और सूक्ष्म, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, साधारण इन छहमें स्थिर और शुभके युगळसे चार-चार भंग होनेसे चौबीस हुए। तथा अपर्याप्त दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी, संज्ञी, पंचेन्द्रिय तियंच और मनुष्य इन छहमें अप्रशस्तका ही बन्ध होनेसे एक-एक ही भंग होता है। अतः उनके छह भंग हुए।

भंगंगळु ७०। षड्विञ्चतिप्रकृतिस्थानंगळुमष्टभंगयुतंगळु २६। ४ नाल्करोळं मूवर्त्तरडु भंगंगळु अण्डाविञ्चतिस्थानंगळरडरोळु २ भंगंगळु ओं भत्तु २८ नवविञ्चतिस्थानंगळष्टभंगयुतंगळु नाल्कु २९। ४ नाल्कु साविरवरु नूरेंदु भंगंगळ स्थानंगळरडु २९। २ संतु नवविञ्चतिप्रकृतिस्थानंगळा-४६०८ ररोळं भंगंगळु ९२४८। अप्पुत्तु। त्रिञ्चतप्रकृतिस्थानंगळुमष्टभंगयुतंगळु नाल्कु ३०।४ नाल्कु ८ सासिरवरुनूरेंदु भंगंगळ स्थानमोंदु १ अंतु ३०।५ त्रिञ्चतप्रकृतिस्थानंगळोळव्दरोळं भंगंगळ्कु ४६०८ ४६४०

घषिडेकघाषिडिति सप्ततिः २५ षड्विशितकान्यष्टधाचत्वारीति द्वात्रिशत् २६ अष्टाविशितकादीन्यष्टधैकिमिति
७० ३२

नव २८ नवविंशतिकान्यष्टधाचत्वारि चतुःसहस्रषट्शट्छताष्टधा द्वे इत्येतावन्ति २९ त्रिशत्कान्यष्टघा चत्वारि ९२४८

इस प्रकार पचीसके बन्धस्थानमें सत्तर भंग होते हैं। छब्बीसके स्थानमें बादर, पृथ्वीकाय, आतप और उद्योत सहित दो और उद्योत सहित अपकाय, वनस्पतिकाय इन चारों में स्थिर शुभ और यशके युगलसे आठ-आठ भंग होते हैं। इस तरह छब्बीसके स्थानमें बत्तीस भंग होते हैं। अठाईसके स्थानमें देवगित सहितमें तीन युगलोंके आठ भंग होते हैं। और नरकगित सहितमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका ही बन्ध होनेसे एक हो भंग होता है अतः अठाईसके स्थानमें नौ भंग होते हैं।

उनतीसके स्थानमें पर्याप्त दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रियमें तीन युगलोंके आठ-आठ भंग होनेसे बत्तीस हुए। और तियंचगित सिहत तथा मनुष्यगित सिहत दो स्थानोंमें प्रत्येकके छह संस्थान, छह संहनन और सात युगलोंसे (६×६×२×२×२×२×२×२×२) छियालीस सौ आठ भंग होनेसे बानबे सौ सोलह हुए। सब मिलाकर उनतीसके स्थानमें बानबे सौ अड्तालीस भेद हुए।

तीसके स्थानमें उद्योत सहित पर्याप्त दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन चारोंमें उन ही तीन युगलोंके आठ-आठ भंग होनेसे बत्तीस हुए। और संज्ञी तियंच उद्योत सहितमें लियालीस सौ आठ भंग हुए। सब मिलाकर तीसके स्थानमें लियालीस सौ चालीस भेद हुए। ये बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके हैं। इनके मुजकार आदि कहते हैं—

तेईसके स्थानको बांधनेक अनन्तर पचीस आदिको बांधनेपर भुजकार बन्ध होता है। सो बादर पृथ्वीकाय सिहत तेईसको बाँधकर पीछे पचीस आदि स्थानोंके सब भेदों-को बाँध तो तेईसके ग्यारह भेदोंको बांधते हुए कितने भेदोंको बाँधता है? इस प्रकार पाँच त्रैराशिक करना। उन पांच त्रैराशिकोंमें प्रमाणराशि तो सर्वत्र तेईसका एक भंग ही है। फलराशि क्रमसे पचीसके सत्तर भंग, छब्बीसके बत्तीस भंग, अठाईसके नौ भंग, उनतीसके बानबे सौ अङ्तालीस, और तीसके छियालीस सौ चालीस भंग हुए। इच्छाराशि सर्वत्र तेईसके ग्यारह भंग। सो फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाण राशिका भाग देनेपर सब भंगोंका प्रमाण होता है। सर्वत्र इच्छाराशि ग्यारह ही है। अतः सर्व फलराशियोंको ७०+३२+९+९२४८+४६४० जोड़नेपर तेरह हजार नौ सौ निन्यान हो १३९९९ हुए।

नाल्कु सासिरदर्गूरनाल्यसप्पृविबल्लमुं मिथ्यादृष्टिबंघयोग्यस्थानभंगंगळपुवल्लि त्रैराज्ञिकं माडल्प-बुगुमें तं वोडे—भूबादरयुतत्रयोविञ्चतिप्रकृतिस्थानमनेकविषमं कट्दुवातं सप्ततिविष सर्व्वंच-विञ्चतिस्थानंगळं कट्दुगुमा मिथ्यादृष्टि पन्नों दुं तरद त्रयोविञ्चतिप्रकृतिस्थानंगळ्येनितु पंच-विञ्चतिस्थानंगळं कट्दुगुमें दितो प्रकारदिवं शेषषड्विञ्चत्यादिस्थानंगळोळमानेतव्यमक्कुं। त्रैराज्ञिन् कंगळ्गे संदृष्टि:—

| २३  | ३०   | २३ | २५  | ३०   | 24 | २६  | ३०       | २६। | २८ | ३०   | 126      | २९  | ३०   | २९   |
|-----|------|----|-----|------|----|-----|----------|-----|----|------|----------|-----|------|------|
| 8   | ४६४० | 88 | 8   | ४६४० | 90 | 8   | ४६४०     | ३२  | 8  | ४६४० | 9        | १   | ४६४० | ९२४८ |
| २३  | २२   | २३ | २५  | २९   | २५ | २६  | २९       | २६  | २८ | २९   | २८       | प्र | फ    | इ    |
| 8   | ९२४८ | ११ | 8   | ९२४८ | 90 | 8   | ९२४८     | ३२  | 8  | ९२४८ | ९        | A   | 4)   |      |
| २३  | २८   | २३ | २५  | २८   | २५ | २६  | २८       | २६  | Я  | फ    | <b>#</b> |     |      |      |
| 8   | ٩    | 88 | 8   | ९    | 90 | 8   | ९        | 32  | -  |      | इ        |     |      |      |
| २३  | २६   | २३ | 24  | २६   | २५ |     | <b>F</b> |     |    |      |          |     |      |      |
| 8   | ३२   | 88 | , 8 | ३२   | 90 | प्र | फ        | \$  |    |      |          |     |      |      |
| २३  | २५   | २३ |     | Œ    | _  | İ   |          |     |    |      |          |     |      |      |
| 8   | 90   | 88 | प्र | फ    | 10 |     |          |     |    |      |          |     |      |      |
| प्र | फ    | इ  |     |      |    |     |          |     |    |      |          |     |      |      |

चतुःसहस्रषट् छताष्टाधिकमित्येतावन्ति ३० अमूनि मिध्यादृष्टिबन्धस्यानानि, अत्रैकं भूत्वा बादरयुतत्रयोविशतिकं ४६४०

बन्नन् सप्तति पंचिवशितकानि बन्नाति तदैकादशत्रयोविशितकानि बन्नन् कित पंचिवशितकानि बन्नाति ?! एवं शेषषिड्वशितकादिष्वप्यानेतव्यं। तत्संदृष्टिः—

| २३        | 30   | २३ | २५  | ३०   | २५ | २६  | ३०   | २६ | २८  | ३०   | २८       | २९  | 1 30 | २९   |
|-----------|------|----|-----|------|----|-----|------|----|-----|------|----------|-----|------|------|
| 8         | ४६४० | 28 | 8   | ४६४० | 90 | 8   | ४६४० | ३२ | 1   | ४६४० |          | 8   | ४३४० | 9286 |
| २३        | २९   | २३ | २५  | २९   | २५ | २६  | २९   | २६ | २८  | २९   | 26       | प्र | 布    | E    |
| 8         | 9786 | 88 | 8   | ९२४८ | 90 | 8   | ९२४८ | ३२ | १   | ९२४८ | 9        | _   |      |      |
| २३        | २८   | २३ | २५  | २८   | २५ | २६  | २८   | २६ | प्र | फ    | <b>5</b> |     |      |      |
| 8         | 9    | ११ | - १ | 9    | 90 | ?   | 9    | 32 |     |      |          |     |      |      |
| २३        | २६   | २३ | २५  | २६   | २५ | प्र | फ    | 2  |     |      |          |     |      |      |
| 8         | 32   | ११ | १   | ३२   | 90 |     |      |    | )   |      |          |     |      |      |
| <b>२३</b> | २५   | २३ | प्र | फ    | £  |     |      |    |     |      |          |     |      |      |
| 8         | 90   | 88 | -   |      |    |     |      |    |     |      |          |     |      |      |
| प्र       | 45   | 1  |     |      |    |     |      |    |     |      |          |     |      |      |

अत्र पञ्चस्थानेषु पृथक्पृथक्स्वस्वफलभूतभंगराशीनेकीकृत्य स्वस्वैकैकेच्छाराक्षिभंगसंख्यया गुणिते १० आद्यत्र राशिकपंचके गुणिते आद्यत्र राशिकपंचके गुण्यं त्रयोदशसहस्रनवशतनवनवत्यः, गुणकारः एकादश १३९९।११। तदनन्तरत्र राशिकचतुष्के गुण्यं त्रयोदशसहस्रनवशतीकान्नत्रिशतः, गुणकारः सप्ततिः

इनको इच्छाराशि ग्यारहसे गुणा करनेपर एक छाख तरेपन हजार नौ सौ नवासी १५३९८९ भंग हुए। इसे प्रमाणराशि एकसे भाग देनेपर उतने ही रहे। अतः तेईसके मुजाकार इतने हुए।

तथा पचीसका बन्ध करके छन्बीस आदि सब स्थानोंके सब भेदोंको बाँधनेपर

यिल्ल त्रयोविकात्यावि भुजाकारंगळ त्रैराधिकंगळोळु प्रथमत्रयोविकातिस्थान भुजाकार
गुण्यंगळु पंचिविकातिस्थानं मोवल्गों हु मेल मेल जिक्कात्प्रकृतिस्थानपर्यंतमाद फलभूतस्थानंगळोळु
सप्तत्यावि भंगंगळं कृडिदोडं पविमूष्ठ सासिरदों हु गुंदे सासिरमक्कुमिल्ल गुणकारं पन्नों दक्कुं।
१३९९९ । ११ । पंचिविकातिभुजाकारगुण्यंगळु फलभूतभंगंगळु पित्मूष्ठसासिरदों भैनूरिष्पत्तों भत्तककुमिल्ल गुणकारंगळु एप्पत्तप्पुद्धु । १३९२९ । ७० । बिंद्द्वक्वतिस्थान भुजाकारगुण्यंगळु । पित्मूष्ठसासिरद्व दुनूरतों भत्तेळक्कु मिल्ल । गुणकारंगळु मूवत्तरडक्कुं । १३८९७ । ३२ ॥ अष्टाविक्वतिप्रकृतिस्थानद भुजाकारंगळ गुण्यंगळु पित्मूष्ठसासिरद्व दु नूरण्यत्तं टक्कुमिल्ल गुणकारंगळुमोंभत्तक्कुं । १३८८८ । ९ ॥ नर्वाविक्वतिस्थानद भुजाकारंगळ गुण्यंगळ् नाल्कु सासिरद्यक्तूर नाल्वत्तककुमिल्ल गुणकारंगळु मो भत्तु सासिरदिन्तूरनाल्वत्तं टक्कुं । ४६४० । ९२४८ । आ गुण्यगुणकारंगळं
गुणिसिदोडं त्रयोविक्वति प्रकृतिस्थानद भुजाकारंगळ लक्षमुमय्वत्तमूर सासिरदों भैनूर भत्तों भत्त१०

१३९२९ ।७०। तदनन्तरत्रैराशिकत्रये त्रयोदशसहस्राष्ट्रशतसप्तमनवतयः । गुणकारो द्वात्रिंशत् ।१३८९७ ।३२। तदनन्तरत्रैराशिकद्वये गुण्यं त्रयोदशसहस्राष्ट्रशताष्ट्राशीतयः । गुणकारो नव ।१३८८८ ।९। नवविंशतिके गुण्यं चतुःसहस्रषट्छतचत्वारिशतः । गुणकारो नवसहस्रद्विशताष्ट्रचत्वारिशतः ४६४० ।९२४८। गुण्यगुणकारे गुणिते

मुजाकार होता है। सो एक भेदरूप पच्चीसका बन्ध करके छब्बीस आदि सब स्थानोंके सब भेदोंको बीचे तो पच्चीसके सत्तर भंगोंके कितने भंग होंगे। इस प्रकार चार त्रेराशिक १५ करो। यहाँ प्रमाणराशि सर्वत्र पच्चीसका एक भेद। फलराशि छब्बीसके बत्तीस भेद, अठाईसके नो भेद, उनतीसके बानवे सो अड़तालीस, तीसके छियालीस सो चालीस। इच्छाराशि सर्वत्र पच्चीसके सत्तर भेद। सब फलराशियोंको जोड़नेपर ३२ + ९ + ९२४८ + ४६४० = तेरह हजार नो सो उनतीस १३९२९ हुए। उसको इच्छाराशि सत्तरसे गुणा करनेपर नो लाख पिचहत्तर हजार तीस ९७५०३० हुए। इतने पच्चीसके मुजाकार होते हैं।

छन्बीसका बन्ध करके अठाईस आदिका बन्ध करनेपर मुजाकार होता है। सो छन्बीसके एक भेदका बन्ध करके सब अठाईस आदिके सब भेदोंका बन्ध करे तो छन्बीसके बत्तीस भेदोंके द्वारा कितने बन्धभेद हों, इस प्रकार यहाँ तीन त्रैराशिक करना। उनमें प्रमाणराशि तो सर्वत्र छन्बीसका एक भेद। फलराशि क्रमसे अठाईसके नौ भेद, उनतीसके बानबे सौ अड़तालीस भेद, तीसके छियालीस सौ चालीस भेद। इन्छाराशि सर्वत्र छन्बीस- २५ के बत्तीस भेद। सर्व फलराशिको जोड़नेपर ९+९२४८+४६४० = तेरह हजार आठ सौ सतानबे हुए। उनको इन्छाराशि बत्तीससे गुणा करनेपर चार लाख चवालीस हजार सात सौ चार ४४४७०४ होते हैं। इतने छन्बीसके मुजाकार जानना।

अठाईसका बन्ध करके उनतीस-तीसका बन्ध करनेपर मुजाकार होता है। सो एक प्रकार अठाईसका बन्ध कर उनतीस-तीसके सब भेदोंका बन्ध कर तब नौ प्रकार अठाईसका ३० बन्ध करनेपर कितने भेद हों, इस प्रकार दो त्रेराशिक करना। उनमें सर्वत्र प्रमाण-राशि अठाईसका एक भेद। फलराशि क्रमसे उनतीसके बानबे सौ अड़तालीस भेद और तीसके लियालीस सौ चालीस भेद। इच्छाराशि सर्वत्र अठाईसके नौ भेद। फलराशिको जोड़नेपर ९२४८-४६४० = १३८८८ तेरह हजार आठ सौ अठासी हुए। उसे इच्छाराशि नौसे गुणा करनेपर एक लाख चौबीस हजार नौ सौ बानबे १२४९९२ हुए। इतने अठाईसके स्थान- ३५

पंचविश्वतिस्थानव भुजाकारंगळ् मो भत्तुलक्षमुमेप्पत्तच्दु सासिरव मूवतप्पुवु-१५३९८९

षड्विश्वतिप्रकृतिस्थानव भुजाकारंगळु नाल्कुलक्षमुं नाल्बत्त नाल्कुसासिरवेळ्नुरनालक-२५ ९७५०३०

अष्टाविशतिस्थानव भुजाकारंगळुमेकलक्षमुनिप्पत्तनाल्कु सासिरव वो भैनूर 800888

तो भत्तरडक्त्रं नवविद्यतिस्यानव भुजाकारंगळ नाल्कु कोटियुमिप्पतोंभत्तु लक्षमुं १२४९९२

ई भुजाकारवंधंगळल्लं मिण्यादृष्टिगळ्गप्पुवें दु ५ पत्तसासिरवेळु नूरिप्पत्तु अक्कुं २९ ४२९१०७२०

पेळदपरः---

त्रयोविशकस्यैकलक्षत्रिपंचाशत्सहस्रनवशतैकान्ननवत्यः पंचविश्वतिकस्य नवलक्षांचसप्ततिसह-२३ 843968

२५ षड्विंशतिकस्य चतुर्लक्षचतुरचत्वारिंशत्सहस्रसप्तशतचत्वारि २६ अष्टाविंशतिकस्यै-९७५०३०

कलक्षचतुर्विशतिसहस्रनवशतद्दानवतयः २८ नवविशतिकस्य चतुष्काद्येकान्नत्रिशलक्षदशसहस्रसप्तशत-**१२४९९२** 

विशतयः २९ ।।५६५॥ 80 ४२९१०७२०

> के भुजाकार होते हैं। उनतीसका बन्ध करके तीसका बन्ध करनेपर भुजाकार होता है। सो उनतीसके एक भेदको बन्ध करके तीसके सब भेदोंको बन्ध करे तो उनतीसके बानबे सौ अड़तालीस भेदोंका बन्ध करनेके साथ कितने भेद हों। इस प्रकार एक त्रैराशिक हुआ। उसमें प्रमाणराशि उनतीसका एक भेद, फलराशि तीसके छियालीस सौ चालीस भेद। इच्छाराशि उनतीसके बानवे सौ अड़तालीस भेद। सो फलराशि छियाछीस सौ चालीसको इच्छाराशि बानबेसी अड़तालीससे गुणा करनेपर चार कोटि उनतीस लाख दस हजार सात सौ बीस भेद होते हैं। इतने उनतीसके मुजकार हुए।।५६५॥

नामकर्मके स्थानोंके भजाकार बन्ध लानेका त्रेराशिक यनत्र

| २३             | ३०         | २३              | २५          | 130                    | २५        | २६        | ३०         | २६    | २८     | 30         | २८    | २९   | ३०   | - २९  |
|----------------|------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|------------|-------|------|------|-------|
| ۶              | ४६४०       | ११              | 8           | ४६४०                   | ७०        | 8         | ४६४०       | ३२    | 8      | ४६४०       |       | 8    | ४६४० | ९२४८  |
| २३             | २९<br>९२४८ | <b>२३</b><br>११ | <b>=</b> 49 | २९<br>९२४८             | २५        | <b>२६</b> | २९<br>९२४८ | २ ३२  | २८     | २९<br>९२४८ | २८    | प्र. | फल   | इच्छा |
| २३             | <b>२८</b>  | <b>२३</b><br>११ | २५          | २८                     | <b>२५</b> | २६        | २८         | २६    | प्रमा. | फल         | इच्छा |      |      |       |
| २३             | २६ ३२      | <b>२३</b><br>११ | २५          | <b>२६</b><br><b>३२</b> | २५<br>७०  | प्रसा-    | फल         | इच्छा |        |            |       |      |      |       |
| <b>२३</b><br>१ | २५         | <b>२३</b>       | प्रमा.      | फल                     | इच्छा     |           |            |       |        |            |       |      |      |       |
| यमा.           | फल         | इच्छा           |             |                        |           |           |            |       |        |            |       |      |      |       |

# तेवीसट्ठाणादो मिच्छत्तीसोत्ति बंघगो मिच्छो । णविर हु अट्ठावीसं पंचिदियपुण्णगो चेव ॥५६६॥

त्रयोविशतिस्थानातप्रभृति मिण्यावृण्टि त्रिशतप्रकृतिस्थानपर्यंतं बंधको मिण्यावृष्टिन्नंब-मस्ति खल्बष्टाविशति पंचेंब्रिय पूर्णकश्चेव ॥

त्रयोविशतिस्थानंमोवल्गों डु मिण्यादृष्टिय त्रिशतप्रकृति स्थानपरवैतं मिण्यादृष्टिजीवं भुजाकारवंधवंधकनवक्कु—मिल्ल विशेषमुंटवाउवें दोडे अष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमं पंचेद्रिय पर्धाप्त-कने कट्टुगुं खलु स्फुटमागि । मिण्यादृष्टिय भुजाकारंगळु संदृष्टि— |२३१५३९८९ |

२५ ९७५०३० २६ ४४४७०४ २८ १२४९९२ २९ ४२९१०७२

मत्तं मोगभूमियमिण्यादृष्टिगं भुजाकारबंधिवशेषमुमं सम्यग्दृष्टिगं पेळदपरः—
भोगे सुरट्ठवीसं सम्मो मिच्छो य मिच्छगअपुण्णो ।

तिरि उगुतीसं तीसं णर उगुतीसं च बंधिद हु ॥५६७॥

भोगभूमौ सुराष्ट।विद्याति सम्यग्हिष्टिम्मिण्यादृष्टिदश्च मिण्याहिष्टरपूर्णः तिर्ध्यगेकान्त त्रिञ्चतं त्रिञ्चतं मनुष्यैकान्नित्रञ्चतं च बध्नाति खलु ॥

भोगभूमियोळ् पंचेंद्रियपर्ध्याप्त सम्यग्दृष्टियुं मिण्यादृष्टियुं सुराष्टाविशतिस्थानमं कट्दुवरः । च शब्दिदं भोगभूमिजसम्यग्दृष्टि निष्वृंत्यपर्धाप्त नुं कट्दुगुं । भोगभूमिनिबृंत्यपर्धाप्त मिण्यादृष्टि- जोवं तिर्ध्यगितियुतनविशितस्थानमुमं त्रिशत्प्रकृतिस्थानमुमं मनुष्यगितयुतनविशित प्रकृति- स्थानमुमं कट्दुगुं स्फुटमागि ।

एतान् त्रयोविशतिकादितः मिथ्यादृष्टि त्रिशत्कान्तं उक्तभुजाकरान्मिथ्यादृष्टिबंध्नाति, किन्तु खलु तत्राष्टाविशतिकं पर्याप्तपंचेन्द्रिय एव बध्नाति ॥५६६॥ तथा भोगभूमेस्तानाह्—

भोगभूमौ पर्यातपंचेन्द्रियः सम्यग्दृष्टिनिश्यादृष्टिश्च चशब्दान्तिर्वृत्त्यपर्यातसम्यग्दृष्टिश्च सुराष्टाविशितकं बच्नाति । निर्वृत्त्यपर्यातमिश्यादृष्टिः खलु तिर्यग्गतिनविशितिकन्तिशतके मनुष्यगतिनविशितिकं च बच्नाति ॥५६७॥

मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तेंतीससे छेकर तीस पर्यन्त कहे मुजाकारोंको मिथ्यादृष्टि जीव बाँधता है। किन्तु उनमें-से अट्ठाईसको पर्याप्त पंचेन्द्रिय ही बाँधता है।।५६६।।

भोगभूमियोंमें कहते हैं-

भोगभू मिमें पर्याप्त पंचेन्द्रिय सम्यग्दृष्टी अथवा मिध्यादृष्टि और 'च' शब्दसे निर्वृत्यपर्याप्त सम्यग्दृष्टी देवगति सिहत अठाईसको ही बाँधता है। और निर्वृत्यपर्याप्तक मिध्यादृष्टि तियँचगतिसिहत उनतीस या तीसको और मनुष्यगतिसिहत उनतीसको बाँधता है।।५६७।।

**5-114** 

अनंतरं मिण्यादृष्टिय स्थानंगळ भंगंगळं पेळदपर:-

मिच्छस्स ठाणभंगा एयारं सदिर दुगुण सोल णवं। अहदालं बाणउदी सदाल छादाल चत्तिथं।।५६८।।

मिष्यादृष्टेः स्थानभंगा एकादश सप्तति द्विगुण षोडश नवाष्ट्रवत्वारिशद् द्वानवतिश्शतानां ५ षट्चत्वारिशच्चत्वारिशदिषकाः ॥

मिश्यादृष्टिय त्रयोविशस्यादि षट्स्थानंगळ सर्व्यभंगंगळ क्रमदिवं एकादश । २३ । ११ । सप्तितः । २५ । ७० । द्विगुण षोडश । २६ । ३२ । नव । २८ । ९ । अष्टचत्वारिशदृद्धानवित । २९ । ९२ । ४८ । शतानां षट्चत्वारिशच्चत्वारिशदिक्षका ३० । ४६४० । ये दिती संख्याप्रिमिन्तंगळपुत्र । मिश्यादृष्टिगे— ३० |

१० अनंतरमल्पतर भंगंगळं पेळक्परः --

विवरीयेणप्पदरा होंति हु तेरासिएण भंगा हु । पुञ्वपरट्ठाणाणं भंगा इच्छा फलं कमसो ॥५६९॥

विपरीतेनाल्पतरा भवंति खलु त्रैराशिकेन भंगाः खलु । पूर्व्वपरस्थानानां भंगाः इच्छा फलं क्रमशः ॥

१५ अल्पतरा भंगाः अल्पतरबंधस्थानभंगंगळु भुजाकारबंधभंगंगळ्गे माडिव श्रेराशिकंगळ्गे विपरीतश्रेराशिकंगळिवमप्पुवे ते वोडल्लि श्रयोविशत्यावि मिण्यावृष्टिबंधस्थानंगळोळु पूर्वस्थानं

प्रागुक्ता मिथ्यादृष्टेः स्थानभेदाः-त्रयोविशतिकस्यैकादश, पंचिविशतिकस्य सप्ततिः, षड्विशतिकस्य द्विगुणषोडश, अष्टाविशतिकस्य नव, नविशतिकस्य द्वानविशतिष्ठ। त्रिशतिकस्य षट्चत्वारिशच्छ-तचत्वारिशतः ॥५६८॥ अथाल्पतरभंगानाह्-

२० बल्पतरभंगाः खलु भुजाकारभंगायंकृतत्रैराशिकेम्यो विपरीतत्रैराशिकैभँवन्ति । कुतः ? तत्पूर्वस्थान-

पूर्वोक्त प्रकारसे मिध्यादृष्टिके स्थानभेद तेईसके ग्यारह, पचीसके सत्तर, छब्बीसके बत्तीस, अठाईसके नौ, उनतीसके बानवे सौ अड़तालीस और तीसके छियालीस सौ चालीस होते हैं।।५६८।।

आगे अल्पतर भंगोंको कहते हैं—

२५ मुजाकार भंग लानेके लिए जो त्रैराशिक किये थे उनको विपरीत करनेसे अल्पतर

१. यी संदृष्टियोळ् फलराशिगळ भंगंगळं ९३७० । इवक्के इच्छाराशिगळ भंगंगळं ४६४० गुणकारंगळं माळ्पुदेल्लंडयोळिमते तत्तद्योग्यमागि योजिसिकोंबुदु ॥

भंगंगळु इच्छाराशिगळागि परस्थानभंगंगळु फलराशिगळागि क्रमदिवं त्रैराशिकंगळु माडल्पडुव-वप्युवरिवं। संदृष्टि—े

| प्र            | फ               | 2                   | [          |                  |                    |           |                  |    |     |           |          |     |                 |                 |
|----------------|-----------------|---------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|----|-----|-----------|----------|-----|-----------------|-----------------|
| 30             | <b>२३</b><br>११ | ३०<br>४ <b>६</b> ४० | Я          | फ                | 25                 |           |                  |    |     |           |          |     |                 |                 |
| 30             | <b>२५</b><br>७० | ३०<br>४ <b>६</b> ४० | २९<br>१    | २ <b>३</b><br>११ | २९<br><b>९२</b> ४८ | प्र       | फ                | 2  |     |           |          |     |                 |                 |
| ३०             | २६<br>३२        | ३०<br>४६४०          | <b>२</b> ९ | २५<br>७०         |                    | २८        | <b>२३</b>        | २८ | प्र | फ         | इ        |     |                 |                 |
| ₹0<br><b>१</b> | <b>२८</b>       | ३०<br>४६४०          | <b>२</b> ९ | २६<br>३२         | २९<br>९२४८         | <b>२८</b> | રષ<br><b>૭</b> ૦ | २८ | २६  | <b>२३</b> | २६<br>३२ | प्र | फ               | 8               |
| ३०             | २९<br>९२४८      | ३०<br>४६४०          | 1 - 1      | <b>२८</b>        | २९<br>९२४८         | <b>२८</b> | २६               | २८ | २६  | २५        | २६<br>३२ | 24  | <b>२३</b><br>११ | <b>२५</b><br>७० |

भंगानामिच्छाराशित्वेन परस्थानभंगानां फलराशित्वेन च क्रमशो विघानात् । संदृष्टिः—

| प्र | फ    | 2    |     |    |      |     |    |    |     |    |    |     |    |     |
|-----|------|------|-----|----|------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| ३०  | २३   | 30   | प्र | फ  | 8    |     |    |    |     |    |    |     |    |     |
| १   | 22   | ४६४० |     |    |      |     |    |    |     |    |    |     |    |     |
| 30  | २५   | ३०   | २९  | २३ | २९   | प्र | फ  | Ę  |     |    |    |     |    |     |
| ?   | 90   | ४६४० | 2   | ११ | ९२४८ |     |    |    |     |    |    |     |    |     |
| ३०  | २६   | ३०   | २९  | २५ | 28   | २८  | २३ | २८ | प्र | फ  | Ę  | Ì   |    |     |
| 1   | 32   | 8480 | *   | 90 | ९२४८ | ₹   | 88 | 3  |     |    |    |     |    |     |
| ३०  | २८   | 30   | २९  | २६ | 79   | २८  | २५ | २८ | २६  | २३ | २६ | प्र | फ  | इ   |
| 8   | 9    | ४६४० | ?   | 32 | ९२४८ | 8   | 90 | 9  | १   | 88 | ३२ |     | 1  |     |
| 30  | 28   | 30   | २९  | २८ | २९   | 26  | २६ | २८ | २६  | २५ | २६ | २५  | २३ | २५  |
| 1   | ९२४८ | ४६४० | 8   | 8  | ९२४८ | 8   | 32 | 9  | 8   | 90 | 32 | 8   | ११ | 100 |

भंग होते हैं। अर्थात् पहले स्थान रूप भंगोंको इच्छाराशि और पिछले स्थानके भंगोंको फलराशि करनेपर कमसे अल्पतर भंग होते हैं। यथा—

तीसका बन्ध करके उनतीस आदिका बन्ध करनेपर अल्पतर होता है। सो तीसके एक भेदका बन्ध करके उनतीस आदिके सब भेदोंका बन्ध करे तो तीसके छियाछीस सौ चाछीस भेदोंका बन्ध करके उनका बन्ध करनेपर कितने अल्पतर बन्ध होंगे। यहाँ पाँच त्रैराशिक करना। उनमें सब्त प्रमाणराशि तीसका एक भेद। फलराशि कमसे उनतीसके

इच्छाराशिः स्यात् । तत्फलराशि प्रति परमूते २३ च्छाराशिरल्पत्तरबंधे फलराशिः स्यात् । तदेवम-

ल्पतरबंधे प्र २५। फ २३। इ २५॥ ( चतुर्त्यपंक्ती ) मेल मेल मिलितंगळु। १ ११ ७०

१. मुजाकारबंधत्रैराशिकस्य प्र २३। फ २५। इ २३। चरमराशि प्रति पूर्व्यभूतफलराशि २५ रल्पतरबंधे १० १ ७० ११

इल्लि जिशारप्रकृतिस्थानबोळल्पतर गुण्यंगळ ९३७०। गुणकारंगळ ४६४०। नर्वावशितस्थानाल्पतर-गुण्यंगळ १२२। गुणकारंगळ ९२४८। अष्टाविशितस्थानबोळ गुण्यंगळ ११३। गुणकारंगळ ९। षड्विशितिस्थानबोळ गुण्यंगळ ८१। गुणकारंगळ ३२। पंचिवशितस्थानबोळ गुण्यंगळ ११। गुणकारंगळ ७०। गुण्यगुणकारंगळं गुणिसिव लब्धं जिशात्प्रकृत्याविगळोळ क्रमविवं संबृष्टि

५ भंगंगळु मिण्यादृष्टचल्पतर भंगंगळु ३०४३४७६८०० २०११२८२५६

२६ २५९२ २५ ७७०

अत्र त्रिशतके गुण्यं ९३७०। गुणकारः ४६४०। नवविशतिके गुण्यं १२२ गुणकारः ९२४८। अष्टाविशतिके गुण्यं ११३ गुणकारः ९। षड्विशतिके गुण्यं ८१ गुणकारः ३२। पंचविशतिके गुण्यं ११ गुणकारः ७० गुण्यगुणकारे गुणिते त्रिशत्कादिषु क्रमेण संदृष्टिः—

| ३० | ४३४७६८०० |
|----|----------|
| २९ | ११२८२५६  |
| २८ | १०१७     |
| २६ | २५९२     |
| २५ | ७७०      |
|    | ४६४०९४३५ |

बानवे सौ अड़तालीस भेद, अठाईसके नौ, छब्बोसके बत्तीस, पचीसके सत्तर, तेईसके १० ग्यारह। इच्छाराशि सर्वत्र तीसके छियालीस सौ चालीस भेद। फलराशिको जोड़नेपर तेरानवे सौ सत्तर हुआ। उसको इच्छारूप छियालीस सौ चालीससे गुणा करनेपर चार कोटि चौतीस लाख छियत्तर हुजार आठ सौ हुए। सो इतने तीसके स्थानके अल्पत्र हुए।

उनतीसका बन्ध करनेके पश्चात् अठाईस आदिका बन्ध करने पर अल्पतर होता है। सो उनतीसके एक भेदका बन्ध करके सब अठाईस आदिके भेद बाँचे तो बानवे सौ १५ अड़तालीस भेदकप उनतीसका बन्ध करके सबको बाँचे तो कितने भेद हुए इस प्रकार यहाँ चार त्रेराशिक करना। उनमें प्रमाणराशि सर्वत्र उनतीसका एक भेद, फलराशि कमसे अठाईसके नी, छब्बीसके बत्तीस, पचीसके सत्तर, तेईसके ग्यारह। इच्छाराशि सर्वत्र उनतीसके बानवे सौ अड़तालीस भेद। फलराशिको जोड़नेपर एक सौ बाईस हुए। उसको इच्छाराशि बानवे सौ अड़तालीससे गुणा करनेपर ग्यारह लाख अठाईस हजार दो सौ २० छप्पन हुए। इतने उनतीसके अल्पतर हैं।

अठाईसका बन्ध करके छन्नीस आदिका बन्ध करनेपर अल्पतर होता है। सो अठाईसके एक भेदका बन्ध करके सब छन्नीस आदिके भेदोंका बन्ध करे तो अठाईसके नौ भेदोंके द्वारा कितना बन्ध हो इस प्रकार यहाँ तीन त्रेराशिक करना। उनमें प्रमाणराशि सर्वत्र अठाईसका एक भेद, फछराशि क्रमसे छन्नीसके बत्तीस, पत्रीसके सत्तर, तेईसके २५ ग्यारह। इच्छाराशि सर्वत्र अठाईसके नौ। फछराशिको जोड़नेपर एक सौ तेरह हुए। इच्छा-राशि नौसे गुणा करनेपर एक हजार सतरह हुए। इतने अठाईसके अल्पतर भंग होते हैं। वनंतरं भुजाकाराल्पतरादि भंगंगळं निष्यादृष्टिगे लघुकरणदिवं पेळवपर :— लडुकरणं इच्छंतो एयारादीहि उविश्मं जोग्गं । संगुणिदे भुजगारा उवरीदो होति अप्पदरा ॥५७०॥

लघुकरणिकछत एकादशादिभिरुपिरमं योगं, संगुणिते भुजाकारा उपरितो भवंत्यत्पतराः ॥

मिण्यादृष्टिय भुजाकारवंषभंगंगळ्यनत्पतरवंषभंगंगळ्यांतरत्पडुवित्ल लघुकरणमिनच्छ
यिपंगे एकादशाद्यंकंगिळवमुपिरमांकंगळ योगमं संगुणं माडुत्तिरलु भुजाकारवंषभंगंगळप्पुवु ।

मेगिणवं केळगण अंकयोगमं संगुणं माडुत्तं विरलत्पतरवंषभंगंगळ्यपुवु । अदे'ते दोई संदृष्टि :

३० ४६४० यिल्लि त्रयोविंशतिप्रकृतिस्थानभंगंगळेकादश प्रमितंगळप्युववर मेगण सप्तत्याद्यंकंगळ-

इयत्प्रमाणका अल्पतरभंगाः सर्वे ॥५६९॥ अथ भुजाकाराल्पतरादिभंगान् मिथ्यादृष्टेलंघुकरणेनाह्—
लघुकरणमिच्छन् एकादशाद्यंकैश्परितनांकयोगे संगुणिते भुजाकारबन्धभंगा भवन्ति । तद्यथा १०
संदृष्टिः—

| ३० | ४६४० |
|----|------|
| २९ | ९२४८ |
| २८ | 9    |
| २६ | ३२   |
| २५ | 90   |
| २३ | 28   |

छब्बीसका बन्ध करके पश्चात् पचीस आदिका बन्ध करनेपर अल्पतर होता है। सो छब्बीसके एक भेदका बन्ध करके पचीस-तेईसके सब भेदोंको बाँघे तो छब्बीसके बत्तीस भेदोंके द्वारा कितने बन्धके भेद होंगे। इस तरह यहां दो त्र राशिक करना। उनमें सबत्र प्रमाणराशि छब्बीसका एक भेद, फलराशि क्रमसे पचीसके सत्तर और तेईसके ग्यारह भेद। १५ इच्छाराशि सबत्र छब्बीसके बत्तीस भेद। फलराशिके जोड़ इक्यासीको इच्छाराशि बत्तीससे गुणा करनेपर पचीस सौ बानवे हुए। इतने छब्बीसके अल्पतर हैं।

पचीसकी बाँधकर तेईस बाँधनेपर अल्पतर होता है। सो पचीसके एक भेदकी बाँधकर तेईसके ग्यारह भेदोंको बाँधे तो पचीसके सत्तर भेदोंके द्वारा कितने बन्धके भेद होंगे। यहाँ एक ही त्रेराशिक है। उसमें प्रमाणराशि पचीसका एक भेद। फलराशि तेईसके २० ग्यारह भेद। इच्छाराशि पचीसके सत्तर भेद। सो फल ग्यारहको इच्छा सत्तरसे गुणा करनेपर सात सो सत्तर हुए। इतने पचीसके अल्पतर जानना ॥५६९॥

आगे मिध्यादृष्टिके मुजाकार अल्पतर आदि भंगोंको लघु प्रक्रियाके द्वारा कहते हैं— थोड़ेमें जानने की इच्छावालेको ग्यारह आदि अंकोंके द्वारा ऊपरके अंकोंके जोड़को गुणा करनेपर मुजाकार होते हैं। सो सत्तर, बत्तीस, नी, बानबेसी अड़तालीस, छियालीस २५ नय्तुं राशिगळं कूडि पन्नो बर्रिबं गुणिसिबोड १३९९९।११। लब्धिमित् । २३।१५३९८९।। मत्तं पंचिंवशितस्थानभंगंगळु सप्तिप्रिमितंगळप्युववर मेगण द्वाित्रश्चावि चतुःस्थानांकंगळ योगमं सप्त-त्यंकिविं संगुणं मादुत्तिरलु १३९२९।७०। लब्धिमित् २५।९७५०३०। मत्तं वर्ड्विशितप्रकृतिस्थानभंगंगळु द्वाित्रशत्प्रिमितंगळप्युववर मेगण नवाित त्रिस्थानांकंगळ योगमं द्वाित्रशत्र्विं गुणिसुत्तं विरलु १३८९७।३२। लब्धिमितुं। २६।४४४७०४। मत्तमष्टािवंशितप्रकृतिस्थानभंगंगळु नवप्रमितंगळप्युववर मेलण अष्टचत्वािरशतुत्तरद्वानवित्रशताित द्विस्थानांकंगळ योगमं नवांकिविं संगुणं मादुत्तं विरलु १३८८८।९। लब्धिमितुं। २८।१२४९९२।। मत्तं नविंवशितस्थानभंगंगळुमष्ट-चत्वािरशतुत्तरद्वात्विशतप्रमितंगळप्युवविं मेलण चत्वािरशतुत्तरवृत्वत्वािरशक्यतमंगुणिसुत्तं विरलु । ४६४०।९२४८। लब्धिमितु । २९।४२९१०७२०।। यितीयप्तृं राशिगळपुति मिथ्यावृष्टिय सर्व्वभुजाकार भंगंगळप्युवु । ४४६०९४३५। अल्यतरंगळुमंते मेगणिवं त्रिशतप्रकृत्यािवगळ भंगंगिळवमधस्तनाधस्तनांकंगळ युतियं गुणिसुत्तं विरलु लब्धरािशगळु मिथ्यावृष्टिय सर्व्वात्पतरभंगंगळप्युवु । संबृष्टि :

| गुष्य<br>९३७०<br>१२२<br>११३<br>८१ | गुणकार<br>४६४०<br>९२२८<br>९<br>३२ | लब्ध ३०<br>लब्ध २९<br>लब्ध २८<br>लब्ध २६ | ४३४७६८००<br>११२८२५६<br>१०१७<br>२५९२ |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 88                                | 90                                | लक्ष २५                                  | 990                                 |
|                                   | 1                                 |                                          |                                     |

एकादशिमः सप्तत्यादीनेकीकृत्य १३९९९ गुणिते त्रयोविशतिकस्य २३। १५३९८९ । द्वातिशदादीनेकोकृत्य १३९२९ सप्तत्या गुणिते पंचिवशितकस्य २५। ९७५०३०। नवादोनेकीकृत्य १३८९७ द्वातिशता
१५ गुणिते षड्विशितकस्य २६।४४४७०४। उपितमस्यानद्वयभंगानेकीकृत्य १३८८८ नवभिगुणितेऽष्टाविशितिकस्य २८।१२४९९२। अष्टचत्वारिशदप्रद्वानविशितैक्परितनचत्वारिशदप्रद्वावस्यारिशच्छतेषु गुणितेषु नविशिति-

सी चालीसको ७० + ३२ + ९ + ९२४८ + ४६४० = जोड़नेपर १३९९९ तेरह हजार नी सी निन्यानवे हुए। उसे ग्यारहसे गुणा करनेपर तेबीसके मुजाकार एक लाख तरेपन हजार नी सो नवासी १५३९८९ होते हैं। बत्तीस आदि ३२ + ९ + ९२४८ + ४६४० को जोड़नेपर तेरह हजार नो सो उनतीस १३९२९ होते हैं। उसे सत्तरसे गुणा करने पचीसके नी लाख पिचहत्तर हजार तीस ९७५०३० भंग होते हैं। नो आदि ९ + ९२४८ + ४६४० को जोड़नेपर तेरह हजार आठ सो सतानवे होते हैं, उसे बत्तीससे गुणा करनेपर छन्वीसके चार लाख चवालीस हजार सात सो चार होते ४४४७०४ हैं। ऊपरके दो स्थानोंके भंगों ९२४८ + ४६४० को जोड़ने पर १३८८८ तेरह हजार आठ सो अठासी होते हैं। उसे नो से पुणा करनेपर अठाईसके एक लाख चौबीस हजार नो सो बानवे होते हैं १२४९९२। ऊपरके छियालीस सो चालीसको बानवे सो अड़तालीससे गुणा करनेपर उनतीसके चार करोड़ उनतीस लाख दस हजार सात सो बीस ४२९१०७२० होते हैं। ये सब मिलकर मिण्यादृष्टिके

पितीयच्दुं राजिगळं कूडुतं विरसु मिण्यादृष्टिय सर्व्वाल्पतर बंधभंगंगळप्पुवु । ४४६०९४३५ । उभययोगं मिण्यादृष्टिय सर्व्वाविस्थितबंधभंगप्रमाणमक्कुं । ८९२१८८७० ।।

अनंतर्रामतु साधितंगळप निष्यादृष्टिय भुजाकाराल्पतरभंगसमासमं पेळदपर :--

मुजगारप्वदराणं मंगसमासो समो हु मिच्छस्स । पणतीसं चउणवदी सट्ठी चोदालमंककमे ॥५७१॥

भुजाकाराल्पतराणां भंगसमासः समोहमिण्यादृष्टेः । पंचित्रशच्चतुन्नंवतिः षष्टिश्चश्चत्या-रिशदंकक्रमे ॥

मिथ्यादृष्टिय सर्व्यभुजाकाराल्पतरंगळ भंगयुतिसदृशमक्तुं स्फुटमागि । एनितु प्रमाणंगळे'-दोडे अंकक्रमदोळु पंचित्रशच्चतुन्नंवतियुं षष्टियुं चतुश्चत्वारिशस्प्रमितंगळप्पुबु । ४४६०९४३५ ॥

अनंतरमसंयतन भुजाकारादिगळं पेळदपर :--

कस्य २९।४२९१०७२०। मिलित्वा मिष्यादृष्टेः सर्वभूजाकारभंगा भवन्ति ४४६०९४३५। तदल्पतरभंगास्तु उपरितः त्रिशत्कादिभंगैरवस्तनाषस्तनांकसंयोगैगुंणिते सति भवन्ति । संदृष्टिः—

| गुण्यं | गुणकारः |     | लब्धं    |
|--------|---------|-----|----------|
| 9300   | 8480    | 30  | ४३४७६८०० |
| १२२    | 2888    | 28  | ११२८२५६  |
| 883    | 9       | 26  | १०१७     |
| ८१     | ३२      | २६। | २५९२     |
| ११     | 90      | 24  | 000      |

अमो पंच राशयो मिलिताः ४४६०९४३५ उमययोगः मिथ्यादृष्टेः सर्वावस्थितबन्घभंगाः ८९२१८८७० ॥५७०॥

मिथ्यादृष्टेरुक्तो भुजाकारभंगसमासोऽल्पतरभंगसमासद्य खलु सदृशः । ति किसंख्यः ? अंकक्रमेण १५ पंचित्रशच्यतुर्नवित्वष्टिचतुर्वत्वारिशन्मात्रः ४४६०९४३५ ॥५७१॥ असंयतस्य तानाह—

मुजाकार भंग ४४६०९४३५ होते हैं। उसके अल्पतर भंग छानेके छिये उपरके तीस आदि स्थानोंके भंगोंसे नीचेके सब भंगोंको जोड़-गुणा करनेपर अल्पतर होते हैं। यह कथन उपर कर आये हैं। उसकी संदृष्टि उपर संस्कृत टीकासे जानना। उसका जोड़ भी ४४६०९४३५ होता है। भुजाकार और अल्पतर दोनोंको जोड़नेपर मिध्यादृष्टिके अवस्थित भंग २० ८९२१८८७० होते हैं।।५७०।।

मिध्यादृष्टिके कहे मुजाकार और अल्पतर भंगोकी संख्या समान है उसकी संख्या अंकोके कमसे पैतीस चौरानवे साठ चवालीस है। इन्हें क्रमसे लिखने पर चार करोड़ लियालीस लाख नौ हजार चार सौ पैतीस ४४६०९४३५ होती है। इतने मुजाकार है और इतने ही अल्पतर हैं। इन दोनोंको मिलानेपर आठ करोड़ बानवे लाख अठारह हजार २५ आठ सौ सत्तर ८९२१८८७० होते हैं इतने ही अवस्थित भंग हैं; क्योंकि मुजाकार या अल्पतर भंगोमें जिस जिस प्रकृति भंगका बन्ध होता है उस ही का वन्ध द्वितीयादि समयमें होनेपर अवस्थित बन्ध होता है ॥५७१॥

आगे असंयतमें कहते हैं—

## देवहुवीस णरदेउगुतीस मणुस्स तीस बंधयदे। ति छ णव णव दुग भंगा तित्थविहीणा हु पुणरुत्ता ॥५७२॥

वेवाष्टाविशति नरदेवैकान्निश्चन्मनुष्यित्रशद्बंधासंयते । त्रिषड्नवनवद्विभंगास्तीर्त्थविहीनाः खलु पुनरुक्ताः ॥

देवाष्टाविशति नरदेवैकान्नित्रशत् मनुष्यित्रशद्बंघा संयतनोळु २८ २९ २९ ३० त्रिषड्-दे म दे म

नव नविद्व ३६९९२। प्रमित भुजाकारंगळपुवद तं वोड :--

देवडुवीसबंघे देउगुतीसंमि भंग चउसट्ठी । देउगुतीसे बंघे मणुवत्तीसे वि चउसट्ठी ॥५७३॥

देवाष्टाविञ्ञति बंधे देवेकान्नात्रिञ्जत्प्रकृती भंग चतुःषष्टिः । देवेकान्नात्रिशद्वंधे मनुष्य १० त्रिशस्प्रकृताविप चतुःषष्टिः ॥

देवाष्टाविशति प्रकृतिस्थानबंधमं माड्ड्लिई मनुष्यासंयतसम्यग्दृष्टि तीर्त्थंकरपुण्यबंधमं प्रारंभिति तीर्त्थंयुत देवैकान्न त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं कट्टुल्तिरलिल चतुःषष्टि भंगंगळप्रुवु । मत्तं मनुष्यासंयतसम्यग्दृष्टितीर्त्थंयुत देवैकान्नित्रशत्प्रकृतिस्थानमं कट्टुल्तिद्वं मरणमादोड देवासंयतं मेणु नारकासंयतनुमागि तीर्त्थंयुतमनुष्य त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं कट्टुलं विरलिलयं चतुष्षिट १५ भंगंगळप्रुव् । मत्तं :—

देवाष्टाविशतिकनरदेवैकान्निशित्कमनुष्यित्रशत्कबन्वासंयते २८।२९।२९।३० त्रिषट्नवनविद्व ३६९९२ दे म दे म

मात्रमुजाकारा भवन्ति ॥५७२॥ तद्यदा-

देवाष्टार्विश्वितं बच्या मनुष्यासंयतः तीर्थबन्धं प्रारम्य तद्युतदैवैकान्नत्रिशत्कं बच्नाति तदा चतुःषष्टिः । पुनः तीर्थयुतदेवैकान्नत्रिशत्कं बच्या मनुष्यासंयतो देवासंयतो नरकासंयतो वा मूत्वा तीर्थयुतमनुष्यत्रिशत्कं २० बच्नाति तदापि चतुष्पष्टिः ॥५७३॥ पुनः—

देवगित सिहत अठाईस, मनुष्यगित सिहत उनतीस, देवगित सिहत उनतीस और मनुष्यगित सिहत तीसमें तीन छह नौ नौ दो इन अंकोके अनुसार छत्तीस हजार नौ सौ बानवे मुजाकार होते हैं ॥५७२॥

इनमें तीर्थं कर रहित भंग पुनरुक्त हैं वे मिण्यादृष्टिके भंगोंमें आ जाते हैं। यही आगे कहते हैं—

देवगित सिहत अठाईसको बाँधकर असंयत मनुष्य तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ करे तो तीथंकर सिहत उनतीसको बाँधता है। तब दोनोंके आठ आठ भंगको परस्परमें गुणा करने पर चौसठ भंग हुए। पुनः तीथंकर और देवगित सिहत उनतीसको बांधकर मनुष्य असंयत पीछे देव या नारकी असंयत होकर वहाँ तीथंकर और मनुष्यगित सिहत तीसको बांधता ३० है। वहाँ भी दोनोंके आठ आठ भंगोको परस्परमें गुणा करनेपर चौसठ होते हैं।।५७३।।

#### तित्थयरसत्तणारयभिच्छ णरऊण तीसबंधो जो। सम्मिक्त तीसबंधी तियछक्कडछक्कचउभंगा ॥५७४॥

तीत्यंकरसत्त्व नारक मिथ्यादृष्टिः नरैकान्नित्रश्चधको यः। सम्यग्दृष्टिः त्रिशत्प्रकृति-बंधक त्रिकषट्काष्टषट्कचतुबर्भगाः॥

यः आवनानोर्व्वं तीर्त्यंकरसत्वनारकमिण्यादृष्टि जीवन्नेन्नेवरं जरीरपर्याप्तिरहितनन्नेवर-मण्टोत्तरषट्चत्वारिशच्छतभंगयुत नर नर्वावशित प्रकृतिस्थानबंधकनक्षुमातं शरीरपर्ध्याप्तियिवं मेले सम्यक्त्व स्वीकार मागुत्तं विरलु तीर्थयुतमनुष्यत्रिशस्त्रकृतिस्थानवंधकनक्कुमल्लि । भुजा-कार भंगंगळ चतुःषष्टचुत्तराष्टशतयुत षट्त्रिशत्सहस्रप्रमितंगळप्युवु । ३६८६४ ।। १२८ कूडि असंयतन भुजाकार भंगंगळ पूर्व्योक्त त्रिक षट्क नव नव द्वि प्रमितंगळपुवु । ३६९९२ ॥

अनंतरमसंयतंगल्पतर बंघभंगंगळं पेळदपरः :--

बावत्तरि अप्पदरा देउगुतीसा दु णिरय अडवीसं। बंधंत मिच्छभंगेणवगयतित्था हु पुणरुत्ता ॥५७५॥

द्वासप्तितरल्पतरा देवैकान्निज्ञात्प्रकृतेस्तु नारकाष्टाविश्ति । बध्नतो निष्यात्वभंगेना-पगततीर्त्याः खलु पुनवक्ताः ॥

नरकायुम्मंनुष्यासंयतं तीर्त्यंकरदेवगतियुतनवविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तं १५ नरकगतिगमनाभिमुखं मिथ्यात्वकम्मीवयविवमंतम्मुंहत्तंकालप्रयातं मनुष्यमिथ्यादृष्टियागि नरक-गतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानवंषमं माडुत्तमिष्पतिंगे अष्टभंगंगळपृवा अष्टभंगसहितमागि मत्तं

यस्तीर्थंसत्त्वनारकमिथ्यादृष्टिः यावदपूर्णशरीरस्तावदष्टाग्रषट्चत्वारिशच्छतवानरनवविशतिकवन्यकः स शरीरपयितेरपरि सम्यक्त्वं प्राप्य तीथंयुतमनुष्यित्रशत्कं बच्नाति तदा चतुःषष्ट्यप्राष्टशतषट्त्रिशतसहस्री ३६८६४ मिलित्वासंयतभुवाकारभंगास्तावन्तो भवन्ति । ३६९९२ ॥५७४॥ व्यासंयतस्याल्पतरवन्ध- २० भंगानाह—

प्राग्बद्धनरकायुर्मनुष्यासंयतः तीर्थंबन्धं प्रारम्य तीर्थंकरदेवगतिनवविशतिकं बष्तन्, नरकगतिगमना-भिमुखोऽन्तमुंहतं मनुष्यमिष्यादृष्टिः सन् नरकगत्यष्टाविशतिकं बघ्नाति तदाष्टी । पुनः देवो नारको वाऽसंयतः

तीर्थंकरकी सत्तावाला नारकी मिध्यादृष्टी अपर्याप्त अवस्थामें छियालीस सौ आठ भंगके साथ मनुष्यगति सहित उनतीसको बांधता है। पीछे शरीर पर्याप्ति पूर्ण होनेपर २५ सम्यक्तवको पाकर तीर्थंकर और मनुष्यगति सहित तीसको बाँधता है। तब उसके आठ भंगोंसे पूर्वके छियाछीस सौ आठ भंगोंको गुणा करनेपर छत्तीस हजार आठ सौ चौंसठ भंग ३६८६४ होते हैं। इनमें पूर्वोक्त एक सी अठाईसको मिलानेपर छत्तीस हजार नौ सी बानवे असंयतमें मुजाकार भंग होते हैं ॥५७४॥

आगे असंयतमें अल्पतर कहते हैं-जिसने पहले नरकायुका बन्ध किया है ऐसा असंयत मनुष्य तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करके तीर्थंकर और देवगति सहित उनतीसको बाँधता है। उसके आठ भंग हैं। पीछे

वैवनारकासंयतसम्यादृष्टिगळु तीर्त्यंपुतमनुष्यित्रशास्त्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तलु मृतरागि पंचकल्याण-भाजन तीर्त्यंकर परमवेवासंयतसम्यादृष्टिगळु जिनजननीगढभंककवतिसुत्तं तीर्त्यंपुतवेव नविद्यातिप्रकृतिस्थानमं कट्टुवरिल् बल्पतरभंगंगळच्वत्त नाल्कप्पुवंतु द्वासप्तत्यल्पतर भंगंगळ संयतरोळप्पुवु । ७२ । तीर्त्यंरिहतमनुष्यगितपुत नविद्याति प्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तं देवगितपुताष्टा-प् विश्वति प्रकृतिस्थानमुमं कट्टुगुमिल्ल चतुःषष्टियल्पतर भंगंगळप्पुवा भंगंगळ पुनचक्तंगळप्पुवं तें-वोडातन अल्पतरंगळोळ पेळल्पट्टुवप्पुवरिवं । संदृष्टि :—

| असंयतन   | । भुजाक                  | ारंगळु                             | असंयतन                  | अल्पतरंगळु                 | असंयत पुनरक्तं                    | असंयत युति                            |
|----------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| वे वे वे | ६४<br>म ३०<br>दे २९<br>८ | ३६८६४<br>म ३०<br>८<br>म २९<br>४६०८ | ८<br>न २८<br>वे २९<br>८ | दे ४<br>वे २९<br>८<br>म ३० | हे हैं<br>वे २८<br>८<br>म २९<br>८ | भु ३६९९२<br>अल्पतर ७२<br>अवस्थि ३७०६४ |

अनंतरं प्रमादरहितरोळु भुजाकारबंधभंगंगळं पेळदपरः

देवजुदेक्कट्ठाणे णरतीसे अप्पमत्त भुजगारा । पणदालिगिहारुमये भंगा पुणरुत्तगा होति ॥५७६॥

१० देवयुतैकस्थाने नरित्रशत् स्थाने अप्रमत्त भुजाकाराः । पंचचत्वारिशदेकहारोभये भंगाः पुनरुक्ता भवंति ॥

तीर्थंयुतमनुष्यित्रशत्कं बध्ननमृत्वा तीर्थकरत्वेन जननीगर्भेऽवतीर्यं तीर्थयुतदेवनविवशितकं बध्नाति तदा चतुःषष्टिः । एवं द्वासप्तिरित्पतरभंगा असंयते भवन्ति । तोर्थोनमनुष्यगितनविशितकं बध्ना देवगत्यष्टाविशितकं बध्नतः चतुःषष्टिरत्पतरभंगास्ते पुनक्ताः प्राग्मिष्यादृष्टावृक्तत्वात् ॥५७५॥ अथाप्रमत्तादिषु भुजाकारबन्ध१५ भंगानाह—

मरते समय जब नरक गितमें जानेके अभिमुख हुआ तो एक अन्तर्मुहूर्तके लिए मिध्यादृष्टि होकर नरकगित सिहत अठाईसका बन्ध करता है उसका एक मंग है। दोनोंको परस्परमें गुणा करनेपर आठ भंग हुए। पुनः देव या नारकी असंयत तीर्थंकर मनुष्यगित सिहत तीसको बाँधे तो उसके आठ भंग हुए। पीछे मरकर तीर्थंकरके रूपमें माताके गर्भमें अवतरण करके तीर्थंकर देवसिहत उनतीसको बाँधता है उसके भी आठ भंग हुए। इनको परस्परमें गुणा करनेपर चौंसठ हुए। दोनोंको जोड़नेपर बहत्तर अल्पतर भंग असंयतमें होते हैं। तथा तीर्थंकर रहित मनुष्यगित सिहत उनतीसको बाँधकर पीछे देवगित सिहत अठाईसको बाँधनेपर चौंसठ भंग पुनरक्त है, क्योंकि मिध्यादृष्टिके भंगोंमें आ जाते हैं। इससे यहाँ नहीं कहा।।५७५।।

आगे अप्रमत्त आदिमें मुजाकार कहते हैं-

देवगति युतैकभंगस्थानदोळं मनुष्यगतितीत्र्थयुतित्रशत्प्रकृतिस्थानदोळमप्रमादरगळ भुजाकारभंगंगळ् नात्वत्तय्दुष्पुव । ४५ । यिगिहारभये तीर्त्थयुत तीर्त्थरहिताहारयुत तीर्त्थाहारोभय युतस्थानत्रयदोळ भंगंगळ् पुनरुक्तंगळप्पुव । संदृष्टिः—

| 2 | ३०   अ ३१<br>१ १<br>२८ प्र २८<br>८ ८ | म ३०<br>८<br>अ २९<br>१ | 8 | १ | २८<br>१<br>१ | \$ | 10 00 00 De | \$ ? ? ?<br>? | पुन<br>२९<br>१ अ<br>२८<br>१ अ |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|--------------|----|-------------|---------------|-------------------------------|
|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|--------------|----|-------------|---------------|-------------------------------|

पुन पुन अप्रमादरगळ ३० ३१ भुजाकारंग∙ १ अ १ अ ळ ४५ २८ २८ अल्पतर ३६ १ अ १ अ

अनंतरमा नाल्वत्तय्दुं भुजाकारंगळ्पपत्तियं पेळदपरः :--

इगि अड अद्विग अद्विगिमेदड अद्वड दु णव य वीस तीसेक्के। अडिगिगि अडिगिगिविद उण खिगि खिगि इगितीस देवचउ कमसो।।५७७॥ एकाष्टाष्टेकाऽष्टेकभेदे अष्टाष्टाष्ट द्विनवविद्याति त्रिश्चदेकस्मिन्नष्टेकैकाष्ट्रैकैकविधैकान्त चैक चैकैकित्रिश्चदेवचत्वारि क्रमशः।।

देवगितयुतै कस्याने मनुष्यगिततीर्थयुति शिलकस्याने चाप्रमत्तभुजाकारबन्धभंगा पंचवत्वारिशतस्युः ४५ । तीर्थेनाहारकद्वयेन तदुभयेन च युतस्यानत्रये भंगास्ते पुनक्ताः ॥५७६॥ तत्पंचवत्वारिशत उपपत्तिमाह—

देवगति सहित एक स्थानमें और मनुष्यगति तीर्थंकर सहित तीसके स्थानमें अप्रमत्त गुणस्थानमें पैंतालीस मुजाकार होते हैं। तथा तीर्थंकर सहित, आहारकद्वय सहित और गोर्थंकर आहारक दोनों सहित तीन स्थानोंमें जो भंग हैं वे पुनरक्त हैं।।५७६॥

उन पैंतालीस मुजाकारोंकी उपपत्ति कहते हैं-

| ₹. | प्र <b>अ</b><br>२९३०<br>८ <b>१</b> | अ म<br>३१३०<br>१८     | बा ब<br>३१३१<br>११  | २८ २९ ३०     | पुन<br>अ<br>३१२९<br>१ १ | पुन पुन<br>अ अ<br>३०३१ | अप्रमादानां<br>भुजाकाराः ४५ |
|----|------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
|    | प्र<br>१८२८<br>१८                  | प्र अ<br>२८ २९<br>८ १ | प्र अ<br>२९३०<br>८१ | <b>१</b> १ १ | अ<br>१२८<br>१ १         | अ<br>२८२८<br>१         |                             |

अयस्तनपंक्तिय एक अष्ट अष्ट एक एक एक एक एक एक मेर्ड मेर्डगळनुळ्ळ मंगंगळनुळ्ळ अष्ट अष्ट अष्ट नव नव विश्वतिगळुं त्रिशत् एक एक एक एक एक स्थानंगळोळु परितनपंक्तिय
अष्ट एक एक अष्ट एक एक एक एक एक एक मंगंगळनुळ्ळ ओ'दुगुंबियुं स्न एक स्न एक पुत
त्रिशत्मक्रितिस्थानंगळुं एकत्रिशत्मक्रितिस्थानमुं देवचतुःस्थानंगळुं क्रमविदमप्पुचप्पु वरिदमप्रमाद रुगळोळुं नात्वत्तय्दे मुजाकारबंधभंगंगळपुत्रु। ई भुजाकारंगळिभप्रायं पेळल्पहुगुमदे ते वोडे अप्रमत्तनेकभंगयुत देवगतियुताष्टाविश्वतिस्थानमं कट्दुनं प्रमत्तनागि तीत्थंबंधमं प्रारंभिसि सतीत्थंदेवगतियुत्तस्थानमनष्टभंगयुत्तमागि कट्दुगुं। ८। मत्तं पमत्तसंयतनष्टभंगयुताष्टाविश्वतिस्थानमं
कट्दुत्तमप्रमत्तनागि वेवगत्याहारद्वययुतित्रशत्मक्रितिस्थानमनेकभंगयुत्तमागि कट्दुगुं। ८।। मत्तं
प्रमत्तगुणस्थानवोळ् वेवगतियुताष्टाविश्वतिस्थानमनष्टभंगयुतमं कट्दुत्तमप्रमत्तनागि तीत्थंद्वगितियुतविश्वतित्थानमं कट्दुनं मरणमादोडे वेवासंयतनागि मनुष्यगिततीत्थंपुत त्रिशत्मक्रितिस्थानमनष्टभंगयुतमागि कट्दुगुं। ८।। मत्तं प्रमत्तगुणस्थानदोळ् तीत्थंदेवगितयुत्नविश्वातिस्थानमनष्टभंगयुतमं कट्दुत्तं परणमादोडे तेत्थाहारद्वययुतैकित्रिशत्मक्रितिस्थानमनेकभंगयुतमागि

व्यस्तनपंक्तिरेकाष्टाव्टैकाव्टैकैकैकैकैकैकिभंगाष्टाष्टाष्टनयनयिवातिनिवादेकैकैकैक प्रकृतिकेषु, उपरिवनपंक्ति-१५ रव्टैकैकाव्टैकैकैकैकैकैकेकिकोनस्रक्षिकयुत्तिनवारकान्येकिनिवारकं देवचतुःस्थानानि च क्रमेणेति पंचचत्व।रिवा-द्भवन्ति । तद्यथा—

अप्रमत्तः देवगत्येकषाष्टाविषातिकं बध्नन् प्रमत्ते गत्वा तीर्धंबन्धं प्रारम्य सतीर्थाष्ट्रधादेवगितनविद्यातिकं बध्नातीत्यष्टी । पुनः प्रमत्तोऽष्ट्रधाष्टाविद्यातिकं बध्नन्तप्रमत्तो मूत्वा देवगत्याहारकद्वययुर्तंकषात्रिशत्कं बध्नाती-त्यष्टी । पुनः प्रमत्तोऽष्ट्रधाष्टाविद्यातिकं बध्नन्तप्रमत्ता भूत्वैकषातीर्थाहार्रकत्रिशत्कं बध्नातीत्यष्टी । पुनरप्रमत्तः २० तीर्थंदेवगितनविद्यातिकं बध्ननमृत्वा देवासंयतो भूत्वाष्ट्रधा मनुष्यगिततीर्थत्रिद्यातकं बध्नातीत्यष्टी । पुनः प्रमत्तः

नोचेकी पंक्तिके एक आठ आठ एक आठ एक एक एक एक एक भंग सहित अठाईस अठाईस अठाईस उनतीस उनतीस तीस इकतीस इकतीस इकतीस इकतीस रूप स्थानोंको बाँधकर ऊपरकी पंक्तिके आठ एक एक आठ एक एक एक एक एक एक भंग सहित उनतीस तीस इकतीस तीस इकतीस इकतीस और देवगित सिहत चार स्थानोंको क्रमसे बाँधे। तो २५ एक एक ऊपरकी पंक्तिके स्थान भंगोंसे एक एक नीचेकी पंक्तिके स्थान भंगोंको गुणा करने-पर सब पैतालीस मुजाकार होते हैं। वहीं कहते हैं—

अप्रमत्त गुणस्थानवाला एक भंग सहित देवगतियुक्त अठाईसका बन्ध करके, प्रमत्त गुणस्थानमें जाकर, तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करके, तीर्थंकर देवगति सहित उनतीसको आठ भंग सहित बांधे तो उन दोनोंके भंगोंको परस्परमें गुणा करनेपर आठ हुए। पुनः प्रमत्त गुणस्थानवर्ती आठ भंग सहित देवगतियुत अठाईसको बांधकर अप्रमत्त होकर देवगति आहारक द्विक सहित तीसको एक भंगके साथ बांधें तो आठ भंग हुए। पुनः प्रमत्त आठ भंग सहित अठाईसको बांध अप्रमत्त होकर तीर्थंकर आहारक सहित इकतीसको एक भंगके साथ बाँधे तो आठ भंग हुए। पुनः अप्रमत्त तीर्थंकर देवगित सहित उनतीसको एक भंगके साथ बाँधे तो आठ भंग हुए। पुनः अप्रमत्त तीर्थंकर देवगित सहित उनतीसको एक भंगके साथ बाँधकर मरकर देव असंयत होकर आठ भंग सहित मनुष्यगित तीर्थंकर सहित तीसको बाँधे

कट्दुगुं। ८॥ मतमप्रमस्संयतनाहारयुतिंत्रशत्प्रकृतिस्थानमनेकभंगयुतमं कट्दुसलुं तीर्त्यंबंधमं प्रारंभिति एकित्रशत्प्रकृतिस्थानमनेक भंगयुतमागि कट्दुगुं। मत्तमुपशमश्रेण्यवतरणदोळु अपूर्वं-करणनेकभंगयुतैकप्रकृतिस्थानमं कट्दुसं देवगतियुतमागियुं देवगतितीर्थंयुतमागियुं देवगत्या-हारद्वययुतमागियुं देवगत्याहारद्वयतीर्थंयुतमागियुं कट्दुगुमप्युदिरदमवु नाल्कु भंगंगळमप्युदु। ४॥ कृष्टि पंचचत्वारिशद् भंगंगळप्युवं बुदत्थं॥

अनंतरं प्रमादरहितरुगळ अल्पतरभंगंगळं पेळदपरः ---

इगिविहिगिगिखखतीसे दस णव णवडिधयवीसमद्वविहं। देवचउक्केक्केक्कं अपमत्तप्पदरछत्तीसा ॥५७८॥

एकविषे एकैक खखाधिकत्रिशको दशनव नवाष्टाधिकविशतिरष्टविषा देवचतुष्के एकस्मिन्नेकोप्रमत्ताल्पतर षट्त्रिशत्।।

एकैकभंगंगळनुळळ एक एक खखाधिक त्रिशत्प्रकृतिस्थानंगळोळु दश नव नव अष्टाधिक-विश्वतिप्रकृतिस्थानंगळ् प्रत्येकमष्टाष्टभंगयुतंगळण्युवु । देवचतुष्कदोळों दरोळों दु भंगमागुत्तं विरलु नाल्ककं नाल्कु भंगंगळण्यु ४ वितप्रमत्ताल्पतर षट्त्रिशद् भंगंगळण्युवु । ३६ ॥ संदृष्टि :—

देवगत्यष्टघानविद्यातिकं बघ्नन्तप्रमत्तो भूत्वा तोषांहारैकधैकित्रिशत्कं बघ्नातीत्यष्टौ । पुनरप्रमत्तः एकघाहार-विश्वत्कं बघ्नंस्तीर्थंबन्धं प्रारम्यैकित्रिशत्कं बघ्नातीत्येकः । पुनरवरोहकापूर्वंकरणः एकधैककं बघ्नन् देवगतियुतं १५ देवतीर्थयुतं देवगत्याहारकतीर्थयुतं च बघ्नातीति चत्वारः । एवं पंचचत्वारिशदित्यर्थः ।।५७७।। अथाप्रमत्तादीनामल्पतरभंगानाह—

एकैकधैकै कलसावितिशतकेष्वष्टाष्ट्रधादशनवनवाष्टः चिकविशतिकान्येकैकघादेवचतुष्कं चेत्यप्रमत्तालपतराः षट्तिशत् । तद्यया---

तो आठ मंग होते हैं। पुनः प्रमत्त देवगित तीर्थसहित उनतीसको आठ मंगोंके साथ बाँध २० अप्रमत्त होकर तीर्थ आहारक सहित इकतीसको एक मंगके साथ बाँध तो आठ मंग हुए। पुनः अप्रमत्त आहारक सहित तीसको एक मंगके साथ बाँध तीर्थंकरके बन्धको प्रारम्भ कर एक भंग सहित इकतीसको बाँधे तो एक मंग हुआ। पुनः उतरता हुआ अपूर्वकरण एक मंग सहित एकको बाँधकर नीचे आकर देवगितयुत अठाईसको या देवगित तीर्थ सहित उनतीस को या देवगित आहारक सहित तीसको या देवगित आहारक तीर्थ सहित इकतीसको एक २५ मंगके साथ बाँधनेपर चार भंग होते हैं। इस प्रकार पैतालीस मुजाकार होते हैं।।५७७।

आगे अप्रमत्तमें अल्पतर भंग कहते हैं-

एक एक भंगसहित एक एक शून्य शून्य अधिक तीस प्रकृतिरूप स्थानोंको बाँधकर आठ आठ भंग सहित दस नौ नौ आठ अधिक बीस प्रकृतिरूप स्थान और एक एक भंगके साथ देवगित सहित चार स्थानोंको बाँधनेपर अप्रमत्तमें छत्तीस अल्पतर होते हैं। वही ३० कहते हैं—

| अप्रमाव | ाल्पतर |     |      |    |    |    |    | अवर | कव्य भंग |      |          |
|---------|--------|-----|------|----|----|----|----|-----|----------|------|----------|
| म ३०    | २९     | ३६  | २८   | 8  | 8  | 18 | 8  | 8   | म २९     | म ३० | अल्पतर   |
| E       | ८प्र   | K > | ८प्र | 8  | 8  | 8  | 8  | 8   | 6        | ٤    | ३६       |
| 38      | 38     | ३०  | ३०   | 26 | २९ | ३० | 38 |     |          |      | अवक्तव्य |
| 8       | 1 8    | 8   | 8    | 8  | 8  | 8  | 8  | 0   | 0        | 0    | १७       |

इल्लि रबनाभिप्रायं सूचिसल्पडुगुमं तं दोडे अप्रमत्तसंयतं देवगिततीर्त्याहारयुत एकत्रिशत्प्रकृतिस्थानमनेकभंगयुतमागि कट्टुतं मरणमादोडे देवासंयतनागि मनुष्यगिततीर्त्यंयुत
त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनष्टभंगयुतमागि कट्टुगुं। ८। मत्तमप्रमत्तसंयत नेकभंगयुतैकित्रशत्प्रकृतिस्थानमं कट्टुतं प्रमत्तसंयतनागि देवगिततीर्थ्युतनविद्यातिस्थानमनष्टभंगयुतमागि कट्टुगुं। ८॥
५ मत्तमप्रमत्तसंयत नेकभंगयुत देवगित्याहारयुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमं कट्टुतं प्रमत्तसंयतनागि तीर्थंबंघप्रारंभमं माडि देवगिततीर्थ्युत नवविद्यातिस्थानमनष्टभंगयुतमागि कट्टुगुं। ८॥ मत्तमप्रमत्तसंयतनाहार देवगितयुत त्रिशत्प्रकृतिस्थानमनेकभंगयुतमं कट्टुतं प्रमत्तसंयतनागि देवगितयुताष्टाविद्यतिस्थानमनष्टभंगयुतमागि कट्टुगुं। ८॥ मत्तमपूर्य्यंकरणनारोहणदोळक भंगयुत देवगितयुत
चतुःस्थानंगळं कट्टुत्तं स्वसप्तम भागमं पोद्दि एकभंगयुतैकप्रकृतिस्थानमं कट्टुतं विरलु नाल्कुं
१० स्थानंगळोळ् नाल्कु भंगंगळव्यु—४ वितु प्रमादरिहतरुगळस्पतरभंगगळु षटि्त्रशत्प्रमितंगळपूर्वं बुद्रस्थं।।

अप्रमत्तः एकषा देवगिततीर्थाहारैकितिशत्कं बघ्नन् मृत्वा देवासंयतो भूत्वाष्ट्रधा मनुष्यगिततीर्थितिशत्कं बघ्नतितिरयष्टी । पुनः अप्रमत्तः एकधैकितिशत्कं बघ्नन् प्रमत्तो भूत्वा देवगिततीर्थनविद्यातिकं बघ्नतित्यष्टी । पुनरप्रमत्त एकषा देवगत्याहारकित्रशत्कं बघ्नन् प्रमत्तोभूत्वा तीर्थबन्धं प्रारम्याष्ट्रया देवगतितीर्थनविद्यतिकं १५ बघ्नातीत्यष्टी । पुनरप्रमत्तः एकघाहारदेवगितित्रशत्कं बघ्नन् प्रमत्तो भूत्वा अष्ट्रघा देवगत्याष्ट्रिविशतिकं बघ्ना-तीत्यष्टी । पुनः अपूर्वकरणआरोहण एककिष्ठादेवगितच्वतुःस्थानानि बघ्नन् सप्तमभागं गत्वा एकधैककं बघ्नाति ति

देवगित आहारक तीर्थं सिंहत इकतीसको एक मंगके साथ बाँधकर अप्रमत्त मरकर देव असंयत होकर आठ भंगके साथ मनुष्यगित तीर्थं सिंहत तीसको बाँधं तो आठ भंग हुए। तथा अप्रमत्त एक भंगके साथ इकतीसको बाँध प्रमत्त होकर आठ भंगके साथ देवगित तीर्थं सिंहत उनतीसको बाँधं तो आठ हुए। अप्रमत्त एक भंगके साथ देवगित आहारक सिंहत तीसको बाँधं तो आठ हुए। अप्रमत्त एक भंगके साथ देवगित तीर्थं सिंहत उनतीसको बाँधं तो आठ हुए। अप्रमत्त एक भंगके साथ आहारक देवयुत तीसको बाँध प्रमत्त होकर आठ भंगके साथ देवगित सिंहत अठाईसको बाँधं तो आठ हुए। अपूर्व-करण चढ़ता हुआ एक एक भंग सिंहत देवगित सिंहत अठाईस, देवगित तीर्थं सिंहत उनतीस, देवगित आहारक सिंहत तीस, देवगित आहारक तीर्थं सिंहत इकतीसके स्थानको बाँधकर सातवें भागमें एक भंग सिंहत एक प्रकृति रूप स्थानको बाँधं तो चार भंग होते हैं, इस प्रकार छत्तीस अल्पतर होते हैं।।५७८।।

अनंतरं मिथ्यादृष्टचसंयताप्रमादरगळ भुजाकारादिगळं कूडिदोडे सर्वभुजाकारादिगळण्यु-वं दु पेळदपरः—

> सन्वपरट्ठाणेण य अयदपमत्तिदरसन्वभंगा हु। मिच्छस्स भंगमज्झे मिलिदे सन्वे इवे भंगा ॥५७९॥

सर्विपरस्थानेन च असंयतप्रमत्तेतर सर्व्वभंगाः खलु। मिण्यादृष्टेडभँगमध्ये मिलिते सर्वे भवेयुडभँगाः ॥

सर्विपरस्थानवोडिनेयुं च शब्दिदं स्वस्थानवोडिनेयुं परस्थानवोडिनेयुं कूडिद असंयता।
प्रमादरुगळसर्विभुजाकारादिभंगंगळु मिध्यादृष्टिय भुजाकारादिभंगमध्यदोळु कूडुत्तंविरलु नाम-कम्मस्व्वभुजाकारादिभंगंगळप्युविलल मिध्यादृष्टियसंयतादिगळ भुजाकारादिगळगे संदृष्टिः

अनंतरं भुजाकारादि भंगंगळुत्पत्तिसाधारणोपायमं गाथाद्वयदिदं पेळदपहः— भुजगारा अप्पद्रा इवंति पुव्ववरठाणसंताणे । पयिष्टसमोऽसंताणोऽपुणरुत्तोत्ति य समुद्दिर्हो ॥५८०॥

भुजाकाराल्पतरा भवंति पूर्व्वापरस्थानसंताने । प्रकृतिसमोऽसंतानोऽपुनरुक्त इति समुद्दिष्टः ॥

चत्वारः । एवं षट्त्रिशत् ॥५७८॥ अथ भुत्राकारादीनेकीकरोति-

सर्वपरस्थानैः चशब्दात्स्वस्थानैः स्वपरस्थानैष्वाश्चिताः असंयताप्रमत्तादिसर्वभुजाकारादिभंगाः खलु १५ मिथ्यादृष्टिभुजाकारादिभंगेषु मिलंति तदा नामकर्मणः सर्वे भुजाकारादिभंगाः स्युः संदृष्टिः—

| भुजाकार<br>मि ४४६०९४३५ | अल्पतर<br>मि ४४६०९४३ | अवस्थित<br>मि ८९२१८८७० |            |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| असं० ३६९९२             | असं ७                | असं० ३७∙६४             | उपशान्त    |
| अप्र० ४५               | अप्र० ३१             | अप्र॰ ८१               | कषायावक्त- |
| युति ६४६४६४७२          | युति ४४६० ७५१        | ३ उपशां• १७            | व्यभंगाः   |
|                        |                      | युति ८९२५६०३२          | 80         |

५७९। अथ तेषामुत्पत्तिसाघरणोपायं गायग्द्वयेनाह-

आगे मुजाकार आदिको एकत्र करते हैं—

सर्व परम्थान, स्वस्थान और स्व-परस्थानके आश्रयसे जो असंयत अग्रमत्त आदिके सब भुजकारादि बन्ध होते हैं उनको मिध्यादृष्टिके मुजकारादि भंगोंमें मिलानेपर नामकमके सब मुजकारादि बन्ध होते हैं उनकी संदृष्टि ऊपर दी है ॥५७९॥

आगे उन भंगोंकी उत्पत्तिका साधारण उपाय दो गाथाओंसे कहते हैं-

पूर्व्यापरस्थानसंताने पूर्व्यापराऽपरपूर्वस्थानसमुद्यायदोळ् २३।२५।२६।२८।२९।३०।३१।१। अनुसंघानकरणमागुत्तं विरलु भुजाकारंगळ्मल्पतरंगळ्मप्पुवु । प्रकृतिसमोऽसन्तानः सदृशाक्षापेक्षे इंदं प्रकृतिसंख्यासममनुळळ्दादोडं असंतानः प्रकृतिसमुदायभेदमुळळूदु अपुनरक्त इति निर्द्धिः अपुनरक्तमें दु पेळल्पट्दुदु । अवं ते बोडे नवविंशतिप्रकृतिस्थानवोळ् संहननभेदिवं तीर्त्थंभेदिवं ५ प्रकृतिसमुदायक्के समत्वमादोडमपुनरुक्तत्वं सिद्धमें तंते ॥

> भूजगारे अप्पदरेऽवत्तव्वे ठाइद्ण समबंधे । होदि अवट्ठिदबंधो तब्भंगा तस्स भंगा हु ॥५८१॥

भुजाकारान् अल्पतरानवक्तव्यान् स्थावियत्वा समबंधे भवत्यवस्थितबंधः तद्भंगास्तस्य भंगाः खलु ॥

भुजाकारंगळन् अल्पतरंगळन् अवक्तव्यंगळन् बेर बेर स्थापिसि द्वितीयावि समयंगळोळ 20 समानबंघमागुत्तं विरलु अवस्थितबंघमक्कुमदु कारणमागि तद्भंगाः तेषां भुजाकारादीनां भंगा-स्तद्भंगाः । वा भुजाकाराकारादिगळ भंगंगळ् तस्य भंगाः खलु अवस्थितभंगगळप्पुवु । स्फुटमागि।।

अनंतरमवक्तव्य भंगंगळं पेळदपर :--

पडिय मिरएक्कमेक्कुणतीस तीसं च बंधगुवसंते। बंधो दु अवत्तव्वो अवद्विदो बिदियसमयादी ॥५८२॥

पतितमृतेकेकोनित्रशिश्चचन संबकोपशांते । बंधस्त्यवक्तव्योऽवस्थितो द्वितीयसमयादिः ॥

पूर्वस्थानस्याल्पप्रकृतिकस्य बहुप्रकृतिकेनानुसंधाने भूजाकारा भवंति । परस्थानस्य बहुप्रकृतिकस्याल्प-प्रकृतिकेनानुसंघाने ऽल्यतरा भवंति । प्रकृतिसंख्यासमानोऽिय यः वसंतानः प्रकृतिसमुदायभेदयुक् सोऽपुनरुक्त इति निर्दिष्टः यथा—संहननेन तीर्थेन वा युवे नवविश्वतिके प्रकृतिसमुदायस्य समत्वेऽप्यपुनकक्तत्वं ॥५८०॥

भुजकारानल्वतरानवक्तव्यांश्व संस्थाप्य द्वितीयादिसमयेषु समानं बघ्नाति तदावस्थितवन्धः स्यात् । 20 ततस्तेषां भंगा यावंतस्तावन्तः खल्ववस्थितभंगा भवन्ति ॥५८१॥ अय तानवक्तव्यभंगानाह-

थोड़ी प्रकृतिरूप पूर्वस्थानको बहु प्रकृति रूप स्थानके साथ लगानेपर मुजाकार होता है। बहु प्रकृति रूप पिछले स्थानको थोड़ी प्रकृति रूप स्थानके साथ लगानेपर अल्पतर होता है। प्रकृतियोंको संख्या समान होते हुए भी जो असन्तान है अर्थात् प्रकृति भेद्युक्त २५ है वह अपुनरक्त कहा है। जैसे तीर्थ बिना संहनन सहित भी उनतीसका बन्ध है और तीर्थ सिहत संहनन बिना भी उनतीसका बन्ध है। इन दोनोंमें उनतीसकी संख्या समान होते हुए भी तीथंकर और संहनन प्रकृतिका भेद होनेसे अपुनकक्तपना कहा है।।५८०।।

भुजकार अल्पतर और अवक्तव्यं मंगोंको स्थापित करके द्वितीयादि समयोंमें जब समान बन्ध होता है तब अवस्थित बन्ध होता है। अतः उन तीनोंके जितने भंग होते हैं उतने ही अवस्थित भंग होते हैं ॥५८१॥

आगे अवत्तस्य भंगोंको कहते हैं-

१५

२०

वयरोहणपिततैकवंश्वकोपशांतकषायनोळं मृतैकोनित्रशित्रशत्प्रकृतिवंधकोपशांतकषायनोळुमवक्तव्यवंश्वमक्कुं। तु मत्ते द्वितीयसमयादियागुळळ बंधमवस्थितवंश्वमक्कुमें दिरयल्पडुगुं। भुजाकारादिगळे दु पेळल्पडव्यवक्तव्यंगळप्पुत्रु। एंते दोड उपशांतकषायनवतरणदोळु नामकम्मंबंधकनल्लिविहेंकप्रकृतिस्थानमं सूक्ष्मसांपरायनागि किट्टवोडों दु भंगमुं मरणमादोडे देवासंयतनागि मनुष्यगितयुताष्टभंगयुतनविद्यशितस्थानमं किट्टवोडें दु भंगंगळुं सतीत्थिष्टभंगयुतमनुष्यगितयुत्तिस्थानमं किट्टवोडें दु भंगंगळुं सतीत्थिष्टभंगयुतमनुष्यगितयुत्तिम्त्रशत्मकृतिस्थानमं किट्टवोडें दु भंगंगळुमंतु पदिनेळु भंगंगळप्पुत्रु १७॥ द्वितीयादिनसम्यंगळवस्थित भंगंगळोळवस्थित भंगंगळुमंतुपदिनेळप्पूर्व बुदत्थं ॥१७॥

घोरसंसारवाराशितरंगनिकरोपमैः । नामबंघपदैज्जीवा वेष्टितास्त्रिजगद्भवाः ॥

अनंतरं नामकम्मीवयस्थानप्ररूपणप्रकरणमं द्वाविशतिगाथासूत्रंगळिव पेळलुपक्रमिसुत्तं नामकम्मीवयस्थानंगळ्गे पंचकालंगळप्पूर्वं दु पेळदपरः—

> बिग्गहकम्मसरीरे सरीरमिस्से सरीरपज्जते । आणावचिपज्जत्ते कमेण पंचोदये काला ॥५८३॥

विग्रहकार्म्मणशरीरे शरीरमिश्रे शरीरपर्ध्याप्ती । आनापानवाक्पर्ध्याप्तयोः क्रमेण पंचोदये कालाः ॥

विग्रहगतिय काम्मंणरारीरवोळं रारीरमिश्रदोळं दारीरपर्ध्याप्तियोळं आनापानपर्धाप्तियोळं १५ भाषापर्धाप्तियोळंमिती क्रमदिदं नामकर्मप्रकृतिस्थानोदयंगळगवसरकालंगळ्य्वप्पृतु । यिल्लि विग्रहगतियोळें दोडे साल्गुं । विग्रहगतिय कार्म्मणरारीरदोळें देनलेकं दोडे विग्रहगतियोळल्लदे

अवक्तव्यास्तु उपशान्तकषाये किमिप नामाबद्दनम् पिततः सूक्ष्मसांपरायं गत एककं बद्दनाति वा मरणे देवासंयतो भूत्वा मनुष्यगतिनविविश्वतिकं मनुष्यगतिनीर्थित्रशत्कं चाष्टाष्ट्रश्चा बद्दनातीति सप्तदश भवन्ति । पुनः तिद्दृतीयादिसमयेष्ववस्थितबन्धः स्यात्तेन तेऽपि तावन्तः ।

घोरसंसारवाराशितरंगनिकरोपमैः । नामबन्घपदैर्जीवा वेष्टितास्त्रिजगद्भवाः ॥१॥ ५८२ ।

अय नामोदयस्थानानि द्वाविंशतिगाथाभिराह—

तेषां स्थानानामुदयस्य नियतकालत्वात्ते कालाः विग्रहगतिकार्मणशरीरे शरीरिमश्रे शरीरपर्याप्ती

उपज्ञान्त कषायमें किसी भी नामकर्म प्रकृतिको न बाँधकर पीछे सूक्ष्म साम्परायमें २५ आकर एकको बाँधता है। अथवा मरनेपर देव असंयत होकर मनुष्यगित सहित उनतीस या मनुष्यगित तीर्थ सहित तीसको आठ-आठ भंग सहित बाँधता है। इस तरह सतरह अवक्तव्य बन्धके भंग होते हैं। द्वितीयादि समयमें भी उतना ही बन्ध होनेपर अवस्थित बन्ध भी उतने ही जानना ॥५८२॥

अब नामकर्मके उदयस्थान बाईस गाथाओंसे कहते हैं—
नामकर्मके उदय स्थानोंका काल नियत है। जिस-जिस कालमें उदय योग्य हैं वहाँ
ही उनका उदय होता है वे काल पाँच हैं—विश्रहगति या कार्मण शरीर, मिश्रशरीर, शरीर
पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, और भाषापर्याप्ति काल। कार्मण शरीर जब पाया जाये वह

**5-229** 

कार्मणकायावसरं समुद्घातकेविषयोळुंटप्पुर्वीरवं तत्कालावसरग्रहणिनिस्तमागि विग्रहकार्मण-शरीरग्रहणमक्कुमें वरियल्पड्गुमल्लि विग्रहगत्याविगळ कालप्रमाणमं क्रमींववं पेळवपरः—

एक्कं व दो व तिण्णि व समया अंतोग्रहुत्तयं तिसुवि । हेट्ठिमकालूणाओ चरिमस्स य उदयकालो दु ॥५८४॥

एको वा द्वौ वा त्रयो वा समया अंतर्म्भुंहुर्त्तस्त्रिष्वपि । अधस्तनकालोनायुश्वरमस्य चोदय-कालस्तु ॥

विग्रहगतिय काम्मंणकारीरवोळ् उवयकालमेकद्वित्रिसमयंगळप्पुत्रु । १।२।३। क्षारीर मिश्रवोळ्वयकालमंतम्मुहूर्त्तप्रमितमक्कुमंते क्षारीरपर्ध्याप्तियोळं उच्छ्वासनिश्वासपर्धाप्तियोळ-मक्कुं।२१। भाषापर्धाप्तियोळमा नाल्कुं कालंगळ युतियुमंतम्मुंहूर्त्तप्रमितमक्कु प ३२ मर्वारद-

293

१० ' मूनमप्य भुज्यमानायुष्यमाणमेनितनितुमुदयकालप्रमाणमक्कुं । विग्रहगितशरीरमिश्रशरीरपर्ध्याप्ति उच्छ्वासिनश्वासपर्धाप्ति भाषापर्ध्यापिगळोळ् नियतोदयनामस्थानंगळोळवप्पुदिनी कालप्रमाणं पेळल्पट्दुदु ।

ई पंचकालंगळं जीवसमासयोळु योजिसिदपर:

आनपानपर्याप्तौ भाषापर्याप्तौ च क्रमेण पंच भवन्ति । अत्र विग्रहगतावित्येतावत एव ग्रहणं समुद्धातकेविलनः १५ कार्मणकायस्य ग्रहणार्थं ॥५८३॥

तेषां कालानां प्रमाणं क्रमेण विग्रहगतेः कामंणशरीरे एको वा द्वी वा त्रयो वा समयाः, शरीरिमश्रे शरीरिपर्याप्ती उच्छ्वासिनिश्वासपर्याप्ती च प्रत्येकमन्तर्मृहूर्तः, भाषापर्याप्ती उक्तचतुःकालोनं सर्वं भुज्यमान नायः प ३॥५८४॥ तान् पंचकालान् जीवसमासेषु योजयति—

स ३

293

कार्मण शरीरकाल है। जबतक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक मिश्रशरीर काल है। शरीर २० पर्याप्ति पूर्ण होनेपर जबतक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक शरीर पर्याप्तिकाल है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होनेपर जबतक भाषा पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिकाल है। भाषा पर्याप्ति पूर्ण होनेपर सब आयु प्रमाण काल भाषापर्याप्तिकाल है। यहाँ विमहगति और कार्माण दोका महण समुद्घात केवलीके कार्माणको महण करनेके लिए किया है।।५८३।।

२५ जन पाँच कालोंका प्रमाण क्रमसे विष्रहगितके कार्मणशरीरमें एक समय, हो समय या तीन समय है। मिश्र शरीर, शरीर पर्याप्ति, और उच्छ्वास-निश्वास पर्याप्तिमें प्रत्येकका अन्तर्मुहूर्त काल है। भाषापर्याप्तिमें उक्त चार कालोंका प्रमाण घटानेपर शेष सम्पूर्ण भुज्यमान आयु प्रमाण काल जानना ॥५८४॥

इन पाँच कालोंको जीव समासोंमें लगाते हैं—

### सञ्वापज्जत्ताणं दोण्णिवि काला चउनकमेयक्खे। पंच वि होति तसाणं आहारस्युविरमचउनकं ॥५८५॥

सर्व्यापर्व्याप्तानां द्वाविष काली चतुष्कमेकाक्षे । पंचापि भवंति त्रसानामाहार शरीरस्यो-परितनचतुष्कं ।।

सम्बंशस्य पर्याप्तजीवंगळ्गे विग्रहगितय काम्मंणद्यरीरकालमुमौदारिकद्यरीरिमश्रकालमु-मरडेयप्पुषु । एकेंद्रियंगळ्गे विग्रहगितद्यरीरिमश्रद्याप्ति उच्छ्वासिनश्वासपर्याप्तिगळें ब नाल्कुं कालंगळप्पुषु । त्रसजीवंगळ्गे पंचकालंगळुमप्पुषु । आहारकद्यरीरदोळु विग्रहगितविज्ञतो-परितन चतुःकालंगळप्पुषु ।

बनंतरं समुद्घातकेविषयोळ् संभविसुव कालंगळं पेळवपरः— कम्मोरालियमिस्सं ओरालुस्सासमास इदि कमसो। काला हु समुग्घादे उवसंहरमाणगे पंच ॥५८६॥

काम्मंणौदारिकमिश्रमौदारिकोच्छ्वास भाषा इति क्रमशः। कालाः खलु समुद्घाते उप-संहरमाणे पंच ॥

कार्म्मणशरीरकालमुमोदारिकमिश्रकालमुमोदारिकशरीरपर्ध्याप्तिकालमुमुच्छ्वासिनश्वास -पर्धाप्तिकालमुं भाषा पर्ध्याप्तिकालमुमें ब पंचकालंगळोळु समुद्घातोपसप्पंणोपसंहरमाणरोळु क्रम- १५ दिवं मूचमम्बुं कालंगळप्पुववाउवं दोडे :

> ओरालं दंडदुगे कवाडजुगले य तस्स मीसंतु । पदरे य लोगपूरे कम्मे व य होदि णायव्वो ॥५८७॥

औदारिक जरीरपर्याप्तकालं दंडद्वयदोळक्कुं। कवाटयुगळदोळ् तदौदारिकमिश्रकालमक्कुं।

ते कालाः सर्वलब्ध्यपर्याप्तेष्वाद्यौ द्वौ । एकेन्द्रियेषु आद्याश्चत्वारः । त्रसेषु पंच । आहारकशरीरे आद्यं २० विनोपरितनाश्चत्वारो भवन्ति ॥८८५॥

समुद्वातकेविलिनि खलु कालाः कार्मणः बौदारिकमिश्रः बौदारिकशरीरपर्याप्तः उच्छ्।सिनश्वास-पर्याप्तः भाषापर्याप्तिश्वेति क्रमेण पंच । अमो उपसंहरमाणके एव उपसर्पमाणके त्रयस्यैव संभवात् ॥५८६॥ तद्यथा—

दण्डद्वये कालः बौदारिकशरीरपर्याप्तः, कवाटयुगले तन्मिश्रः प्रतरयोलींकपूरणे च कार्मण इति २५

वे काल सब लब्ध्यपर्याप्तकों में आदिके दो ही हैं। एकेन्द्रियों में आदिके चार हैं। त्रसों में पाँचों हैं। आहारक शरीर में पहले के बिना ऊपर के चार काल हैं।।५८५॥

समुद्घात केवलीमें कामण, औदारिक मिश्र, औदारिक शरीर पर्याप्ति, उच्छ्वास-निःश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति ये क्रमसे पांच काल होते हैं। ये पाँचों काल प्रदेशोंको संकोचते समय होते हैं। फैलाते समय तीन ही होते हैं।।५८६।।

वहीं कहते हैं—

दण्ड रूप करने तथा समेटने रूप दोमें औदारिक शरीर पर्याप्तिकाल है। कपाट

प्रतरद्वयलोकपूरणंगळोळु काम्मंणज्ञरीरकालमक्कुमं दिरयलपदुगुं मूलज्ञरीरप्रवेजप्रथमसमयं मोड-ल्गों दु संज्ञिपंचेंद्रियपर्य्याप्तनोळे तंते पर्ध्याप्तिगळ परिपूर्णगळप्पृवु ।

| वंड    | ३० | 38 |
|--------|----|----|
| कवाट   | २६ | २७ |
| प्रतर  | २० | 28 |
| लोकपू. | २० | 28 |

| भाषा<br>उच्छ्वा<br>इंद्रि<br>शरीर<br>आहा<br>मूलश | ३०<br>२९<br>२८<br>२८<br>२८ | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| प्रका<br>क । मि<br>दं औ                          | लो १                       | प्र<br>क<br>दं औ                      |

अनंतरं नामकम्भोदयस्थानंगळगुत्पत्तिक्रममं गाथाचतुष्टयदिदं पेळदपरः --

श्वातव्यः । मूलशरीरप्रथमसमयात्संशिवत्वया त्यः पूर्यन्ते---

| दं  | ३० | 3 ? |  |
|-----|----|-----|--|
| क   | २६ | २७  |  |
| प्र | २० | २१  |  |
| लो  | २० | २१  |  |

| भा | ₹0   | ₹ १ |
|----|------|-----|
| ਰ  | , २९ | 30  |
| •  | २८   | २९  |
| হা | २८   | २९  |
| मू | २८   | २९  |

लो **१** प्र प्र क क दं दं

५ ॥५८७॥ अथ नामोदयस्थानानामुत्यस्तिकमं गायाचतुष्टयेनाह—

रूप करने तथा समेटने रूप दोमें औदारिक मिश्रशरीर काल है। प्रतर रूप करने और समेटनेमें तथा लोकपूरणमें कार्मणकाल है। इस तरह फैलाते समय तो तीन ही काल हैं और समेटतेमें मूलशरीरमें प्रवेश करनेके प्रथम समयसे लगाकर संक्री पंचेन्द्रियकी तरह कमसे पर्याप्ति पूर्ण करता है अतः पांचों काल होते हैं।।५८७।।

१० आगे नामकर्मके खदय स्थानोंका क्रमसे खत्पन्न होनेका विधान चार गाथाओंसे कहते हैं—

## णाम धुओदय बारस गइजाईणं च तसतिज्ञम्माणं। सुभगादेजजसाणं जुम्मेक्कं विग्गहे वाणू॥५८८॥

नाम ध्रुवोदया द्वादश गतिजातीनां च त्रसत्रियुग्मानां सुभगादेययशसां युग्मैकं विग्रह एवानुपूर्व्यं ॥

"तेजदुगं वण्णचऊ थिरसुहजुगळ गुरुणिनिण घुवउदया" एंब नाम ध्रुवोदयप्रकृतिगळु पन्नेरडुं चतुर्गितिगळोळं पंचजातिगळोळं त्रसस्थावरबादरसूक्ष्मपर्ध्याप्तापर्धाप्तित्रयुर्मगळोळं सुभगदुर्भगावेयानावेययशस्कीर्त्ययशस्कीर्त्तगळें ब युग्मत्रयदोळों वो दुगळुं विग्रहगितयोळे आनु-पूरुयंचतुष्कदोळों दुदयक्कंबक्कुं । विग्रहगितयोळल्लदं ऋजुगितयोळानुपूर्व्यांदयमिल्लं बुदत्यंमा ऋजुगितयोळ चतुष्विशस्यादिगळक्कुं ॥

मिस्सम्मि तिअंगाणं संठाणाणं च एगदरगं तु। पत्तेयदुगाणेक्को उवघादो होदि उदयगदो ॥५८९॥

मिश्रे रुपंगानां संस्थानानां चैकतरं तु । प्रत्येकद्वयोरेकमुपघातो भवत्युदयगतः ॥ त्रसस्थावरंगळ शरीरमिश्रकालदोळौदारिकवैक्रियिकाहारकगळें ब शरीरत्रयदोळं षट्-संस्थानंगळोळमेकतरमुं तु मत्ते प्रत्येक साथारणद्वयदोळेक प्रकृतियुमुदयागतोपघातनामकर्ममुं—

तेजदुगं वण्णवऊ थिरसुहजुगलागुरुणिमिणेति नामध्यवोदयाः द्वादश, चतुर्गतिषु पंचजातिषु त्रस- १५ स्थावरयोबदिरसूरुमयोः पर्याप्तापयिसयोः सुभगदुर्भगयोरादेयानादेययोर्यशस्कीत्यंद्यशस्कीत्योः चतुरानुषूर्व्येषु चैकैकिमित्येकिविशतिकं तदानुषूर्व्ययुत्तवाद्विग्रहगतावेवोदेति न ऋजुगतौ तस्यां चतुर्विशतिकादोनामेवो- दयात् ॥५८८॥

पुनस्तिस्मन्नेकिविशतिके आनुपूर्विमानीय औदारिकादित्रिशरीराणां षट्संस्थानानां चैकतरं प्रत्येक-साधारणयोरेकं उपचातक्ष्वेति चतुष्कमुदयगतं मिलितं तदा चतुर्विशतिकं भवति । तच्व त्रसंस्थावरिमश्रकाले २० एवोदेति ॥५८९॥

तैजस, कार्मण, वर्णाद चार, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, अगुरुलघु, निर्माण ये बारह नामकर्मकी ध्रुवोदयी प्रकृतियाँ हैं। इनका उदय सबके निरन्तर पाया जाता है। चार गितयोंमें, पांच जातियोंमें, त्रसस्थावरमें, बादरसूक्ष्ममें, पर्याप्तअपर्याप्तमें, सुभगदुर्भगमें, आदेयअनादेयमें, यशःकीर्त अयशःकीर्तिमें और चार आनुपूर्वीमें-से एक-एकका ही उदय २५ होता है। ऐसे इक्कीस प्रकृति रूप स्थानका विष्रहगितमें ही उदय होता है क्योंकि आनुपूर्वीका उदय विष्रह गितमें ही होता है। ऋजुगितमें इक्कीसके स्थानका उदय नहीं है उसमें चौबीस आदिका ही उदय है। ५८८॥

उस इक्कीसके स्थानमें आनुपूर्वीको घटाकर औदारिक आदि तीन शरीरोंमें से एक, छह संस्थानोंमें से एक, प्रत्येक और साधारणमें से एक, तथा उपघात ये चार मिलानेपर ३० चौबीसका उदयस्थान होता है। यह त्रस और स्थावरके शरीरिमश्रकालमें उदय होता है।। ५८९।।

## तसमिस्से ताणि पुणो अंगोवंगाणमेगदरगं तु । छण्हं संइडणाणं एगदरो उदयगो होदि ॥५९०॥

त्रसमिश्रे तानि पुनरंगोपांगानामेकतरं तु । षण्णां संहननानामेकतर उदयगो भवति ।। त्रसमिश्रदोळु पूर्व्योक्तप्रकृतिगळुं मत्ते अंगोपांगंगलगेकतरमुं षट्संहननंगळोळेकतरपुमु ५ दयागतमक्कुं ।।

परघादमंगपुण्णे आदाबदुगं विहायमविरुद्धे । सासवची तप्पुण्णे कमेण तित्थं च केवलिणि ॥५९१॥

परघातोगपूर्णे आतपद्वयं विहायोगितरविरुद्धे । उच्छ्वासवाची तत्पूर्णे क्रमेण तीर्थे च केवलिनि ॥

१० "परघातनामं त्रसस्थावरंगळ शरीरपर्ध्याप्तियोळ्दयक्क बक्कुं। आतपोद्योतंगळुं प्रशस्ताप्रशस्तिवहायोगितगळुं यथायोग्यं स्थावरत्रसंगळ पर्ध्याप्तियोळिवरुद्धमागुदियसुगुं। उच्छ्वासमुं
स्वरद्वयमुं स्वस्वपर्धाप्तियोळ्दयमनेष्दुगुं। तीत्र्यंकरनामकर्ममुं केवलज्ञानियोळ्दइसुगु मी
प्रकृतिगळुदयक्रममुं कालक्रममुमो रचनाविशेषदोळिरयहपद्गुगु मण्युदिरदमदक्के संदृष्टिः :--

| विष                                  | शरीरमिश्र |                                    |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| ते।व।थि।सु।अ।णि<br>२।४।२।२।१।१<br>१२ |           | जासं। प्राउ→<br>३।६।२।१<br>१।१।१।१ |

|   | त्रसमिध          | शरीरपर्याप्ति    | उच्छ्वा. पर्या. | भा. प.     | केवळियोळु  |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| - | अ। सं। ह।        |                  | उच्छ्वास        | स्वर       | तोर्त्थं ॥ |
|   | ३   ६  <br>१   १ | १।२।२।<br>१।१।१। | *               | ् <u>र</u> | Y          |

अनंतरमेकजीवनोळेकसमयदोळ् नामकम्मंप्रकृत्युवयस्थानंगळं नानापेक्षयिवं पेळवपरः—

१५ तानि पूर्वोक्तानि चत्वारि, पुनः त्र्यंगोपांगेष्वेकतरं षद्संहननेष्वेकतरं चेति षट्कं त्रसमिश्रे उदयगतं स्यात्। परचातः त्रसस्यावराणां शरीरपर्याप्तानुदेति। आतपोद्योतौ प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगती चाविषद्धं योग्यत्रसस्यावराणां पर्याप्तौ, उच्छ्वासः स्वरद्धयं च स्वस्वपर्याप्तौ, तीर्थं केवलिनि ॥५९०-५९१॥ अधैकैकस्मिन् जीवे एकैकसमये सम्भवन्ति नामोदयस्थानानि नानाजीवं प्रत्युक्तानि तान्येवाह—

पूर्वोक्त चार, तीन अंगोपांगमें-से एक, छह संहननमें-से एक, ये छह मिश्रशरीर २० त्रसमें चद्य योग्य हैं। परघात त्रस और स्थावरों में शरीर पर्याप्तकालमें चद्य योग्य है। आतप-उद्योत और प्रशस्त-अप्रशस्त विहायोगित अविरुद्ध योग्य त्रस-स्थावरों के पर्याप्त कालमें ही उद्ययोग्य हैं। उच्छ्वास और स्वरिद्धक अपने-अपने पर्याप्तिकालमें ही उद्ययोग्य हैं। तीर्थंकरका उदय केवलीमें ही होता है।।५९०-५९१॥

आगे एक-एक जीवमें एक-एक समयमें सम्भव नामकर्मके उदयस्थान नाना जीवोंके २५ प्रति कहे, उन्हींको कहते हैं—

## वीसं इगि चउवीसं तत्तो इगितीसओत्ति एयिथं। उदयहाणा एवं णव अट्ठ य होति णामस्स ॥५९२॥

विशतिरेक चतुर्विशतिस्तत एकत्रिशतपर्यंतमेकाधिकान्युदयस्थानान्येवं नवाष्ट्र च भवंति नाम्नः ॥

विज्ञतियुमेकविज्ञतियुं चतुब्विज्ञतियुमस्टिह्यसमेकत्रिज्ञत्प्रकृतिस्थानपर्यंतमेकाधिकक्रमदिवं नामकम्मोदियस्थानंगळपुवु। मसमंते नवाष्ट्रप्रकृतिस्थानद्वय मुमक्कुं। २०।२१।२४।२५। २६।२७।२८।२९।३०।३१।९।८॥

ई पन्नेरडुं नामकम्मीरयम्थानंगळ्गे यथाक्रमदिरं स्वामिगळं पेळरपरः-

चदुगदिया एइंदो विसेसमणुदेवणिरय एइंदी। इगिबितिचपसामण्णा विसेससुरणारगेइंदी।।५९३।।

चातुर्गितिकाः एकेंद्रियाः विशेषमनुष्यदेवनारकेकेंद्रियाः । एकद्वित्रिचपसामान्या विशेष-सुरनारकेकेंद्रियाः ॥

> सामण्णसयलवियलविसेसमणुस्ससुरणारया दोण्हं। सयलवियलसामण्णा सजोगपंच्चक्खवियलया सामी।।५९४।।

सामान्यसकलविकल विशेषमनुष्यसुरनारका द्वयोः । सकलविकलसामान्याः सयोग- १५ पंचाक्षविकलकाः स्वामिनः ॥

एकविशितप्रकृतिगे चतुर्गितज्ञ स्वामिगळप्पर । चतुर्विशितप्रकृत्युद्धयस्थानके द्वियंगळे स्वामिगळप्पर । पंचविशितस्थानके विशेषमनुष्यदेवनारके द्वियजीवंगळु स्वामिकळप्पर । षिड्विशितस्थानके एकेद्विय द्विष्ठिय जीद्विय पंचेद्विय पंचेद्विय सामान्यरं स्वामिगळप्पर । सप्तविशितस्थानके विशेषपुरुषरं मुरहं नारकरमेकेद्वियंगळं स्वामिगळप्पर । अष्टाविशितस्थान २० क्षेयं नवविशित प्रकृत्युद्धय स्थानकर्यं सामान्यपुरुषरं सकलंगळं विशेषपुरुषरं

विश्वतिकमेकविश्वतिकं चतुर्विशितकं ततः पंचविश्वतिकाद्येकैकाधिकमेकितशास्त्रान्तं पुनः नवकमष्टकं चेति दादश नामोदयस्थानानि भवन्ति ॥५९२॥

तेषां स्थानानां स्वामिनः एकविशतिकस्य चतुर्गतिजाः । चतुर्विशितकस्यैकेन्द्रियाः । पंचविशतिकस्य विशेषमनुष्यदेवनारकैकेन्द्रियाः । षड्विशतिकस्यैकद्वित्रचतुःपंचेन्द्रियसामान्यजीवाः । सप्तविशतिकस्य विशेष- २५

वीसका, इक्कीसका, चौबीसका आगे एक-एक अधिक इकतीस पर्यन्त तथा नौका, आठका ये बारह नामकर्मके उदय स्थान हैं।।५९२॥

डन स्थानोंके स्वामी इस प्रकार हैं—इक्कीसके स्थानके स्वामी चारों गतिके जीव हैं। चौबीसके स्वामी एकेन्द्रिय हैं। पच्चीसके स्वामी विशेष मनुष्य, देव, नारकी और एकेन्द्रिय हैं। छब्बीसके एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय सामान्य जीव ३० स्वामी हैं। सत्ताईसके विशेष मनुष्य, देव, नारकी और एकेन्द्रिय स्वामी हैं। अट्टाईस-डनतीसके सामान्य पुरुष, सकछेन्द्रिय, विकछेन्द्रिय, विशेष पुरुष, देव, नारकी स्वामी हैं। सुरवं नारकवं स्वामिगळप्पतः । त्रिकात्प्रकृत्युदयस्थानको सकलंगळुं विकलंगळं सामान्यपुरुषकगळुं स्वामिगळप्परः । एकत्रिकात्प्रकृतिस्थानको सयोगिकेवलिगळुं पंचेत्रियंगळुं द्वीद्रिय त्रीद्रिय चतुरिद्रिः यजीवंगळ स्वामिगळप्परः । नवाष्टस्थानंगळगं अयोगिकेवलिगळुं स्वामिगळप्परः ।। संवृष्टिः —

| 6    | अ  | ति  | के | अयो | गि |    |    |
|------|----|-----|----|-----|----|----|----|
| ९    |    | ति  | के | अ   | यो |    |    |
| nr   | 8  | के  | पं | बि  | ति | च  |    |
| , na | 8  | स   | बि | ति  | च  | सा |    |
| २    | ۹  | सा  | स  | वि  | वि | सु | ना |
| ર    | 6  | सा  | स  | वि  | वि | सु | ना |
| २    | 9_ | वि  | सु | ना  | ए  |    | 0  |
| २    | Ę  | ए   | बि | ति  | च  | ų  | सा |
| २    | 4  | विम | वे | ना  | ए  |    |    |
| २    | R  | ए   |    |     |    |    |    |
| २    | 8  | ना  | ति | म   | दे |    |    |
| 2    | 0  | के  |    |     |    |    |    |

इल्लि नामध्रुकोदय द्वादशप्रकृतिगळुं १२ गितिचनुष्टयबोळों दु १। जातिपंचकदोळों दु १। प्रमाद्वयदोळों दु १। बादरद्वयदोळों दु १। पर्ट्याप्रद्वयदोळों दु १। सुभगद्वयदोळों दु १। आदेय द्वयदोळों दु १। यशस्की तिद्वयदोळों दु १। आनुपूर्व्यचतुष्टयदोळु स्वस्वगतिसंबंधियों दो दुवियसुत्तं

पुरुषाः सुरनारकैनेन्द्रियादव । अष्टाविशतिकनविशितिकयोः सामान्यपुरुषाः सकला विकला विशेषपुरुषाः सुरा नारकादव । विशेषपुरुषाः स्वरा नारकादव । विशेषपुरुषाः पंचित्रित्रियः पंचित्रित्रियः पंचित्रित्रियः पंचित्रित्रियः पंचित्रित्रियः प्रतिश्रादेशस्य स्वरोगकेविलनः पंचित्रित्रियः सुरिन्द्रियादव, नवकाष्टकयोरयोगकेविलनः ।

१० वन नामध्रवोदया द्वादश, चतुर्गतिपंचजाति दित्रसवादरपर्याससुभगादेययशस्की तिचतुरानुपूर्व्यादयेष्वेकैकः मिलित्वैकि विश्वतिकं । तत्तु । कार्मणशरीरचतुर्गति जित्रहगत्योरे वोदेति नान्यत्र आनुपूर्व्ययुत्तत्वात् । तत्र तीसके सकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सामान्य पुरुष स्वामी हैं । इकतीसके सयोग केवली, पंचेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय स्वामी हैं । नौके और आठके स्वामी अयोगकेवली हैं । जिस स्थानका जो स्वामी है उसके उस स्थान सम्बन्धी प्रकृतियोंका उदय होता है ।

आगे उन स्थानोंका कथन करते हैं-

24

नामकर्मकी ध्रुवोदयी १२, चार गतियों में-से एक, पाँच जातियों में-से एक, त्रस बादर पर्याप्त सुभग आदेय बशःकीर्त और इनके प्रतिपक्षी छह युगल, उनमें-से एक-एक तथा चार विरालमु विग्रहगितयकाम्मंणशरीरवोळ एकजीवनोळकसमयवोळ युगपवेकविशतिप्रकृतिगळ्-वियमुसं विरल् नारकितर्यंग्मनुष्यवेवगितज्ञरुग्ज्यं प्रत्येकमेकविशतिप्रकृत्युव्यस्थानमक्कुमदुवुं विग्रहगितयोळल्लवेल्लियुं संभविसवेकं वोडानुपूर्क्यंनामकम्मोवययुतमप्पुवरिदं। २१। न। ति। म। वे॥ मत्तमानुपूर्क्यवियरिहतमाव विश्वतिप्रकृतिगळ्मोवारिकवैकियिकाहारकशरोरंगळोळन्यत- एमुं संस्थानषट्कवोळन्यतममुं प्रत्येकसाधारणशरीरद्वयद्वयवोळन्यतरमुं उपधातमुमितु चतुर्विश्वशित- ५ प्रकृतिगळेकें विश्वशितमानुं प्रत्येकसाधारणशरीरद्वयद्वयवोळन्यतरमुं उपधातमुमितु चतुर्विश्वशित- ५ प्रकृतिगळेकें विश्वशितमानुं । २५ प्रत्येकसाधारणशरीरप्रयोद्वयप्रवित्येकु परधातमं कृडिवोडं पंचविश्वित- प्रकृतिययोक्रिक्लपुवरिदं। मत्तमेकेंद्वियजीवन शरीरप्रयाप्तियोळ् परधातमं कृडिवोडं पंचविश्वित- प्रकृतिस्थानोवयमक्कुं। २५ ए। मत्तमा चतुर्विश्वशितप्रकृतिगळोळ् वाहारकशरीरं विविध्यतमक्कुं। २५। विशेषमनुष्यमत्तमा चतुर्विश्वशितप्रकृतिगळोळ् वेकियकशरीरं विविध्यतमान्वोडं वेकियिकांगोपांगमं १० कूडुत्तं विरल् वेवनारकश्चर्का शरीरमिथकालवोळ् पंचविश्वतिप्रकृतिस्थानोवयमक्कुं। २५। वे। ना। शरी० मिश्र। मत्तमेकेंद्वियंगळ शरीरपर्याप्तिय पंचविश्वतिप्रकृतिस्थानोवयमक्कुं। २५। वे। ना। शरी० मिश्र। मत्तमेकेंद्वियंगळ शरीरपर्याप्तिय पंचविश्वतिप्रकृत्यवयस्थानवोळ् वातपनाममं मेणुद्योतनाममं कूडुतं विरलेकेंद्वियंगळ शरीरपर्याप्तिय व्यविश्वति प्रकृतिस्थानोवयमुमक्कुं। २६। ए। प। आ। उ। अथवा आतपोद्योतंगळं विद्रुज्ञ्ज्वासमं कूडुतं विरलेकेंद्वियंगळगुज्ञ्वास- निश्वसासपर्याप्तियोळं वर्ष्वशितिप्रकृतिस्थानोवयमक्कुं। २६। ए। प। उ। मत्तमा चतुर्विश्वतितः १५

वानुपूर्व्यमपनीयौदारिकादित्रिशरीरेषु षट्संस्थानेषु प्रत्येकसाधारणयोश्चैकैकिस्मिन्नुपद्याते च निक्षिप्ते चतुर्विशतिकं, तत्तु एकेन्द्रियाणां शरीरिमश्रयोगे एवोदेति नान्यत्र, तेषामंगोपांगसंहननोदयाभावात् । पुनः एकेन्द्रियस्य शरीरपर्यासौ तत्र परदाते युते इदं २५ वा विशेषमनुष्यस्याहारकशरीरिमश्रकाले तदंगोपांगे युते इदं २५ । वा देवनारकयोः शरीरिमश्रकाले वैक्रियिकांगोपांगे युते इदं २५ ।

पुनः एकेन्द्रियस्य पंचविंशतिके तच्छरीरपर्याप्ती आतपे उद्योते वा युते इदं २६। वा तस्यैवोच्छ्वा- २०

आनुपूर्वियों में-से एक इस तरह इक्कीस प्रकृतिह्नप स्थान होता है। इसका उदय कार्मणशरीर सिहत चारों गित सम्बन्धी विमह गितमें होता है, अन्यत्र नहीं, क्यों कि यह स्थान आनुपूर्वी सिहत है। इसमें-से आनुपूर्वीको घटाकर औदारिक आदि तीन शरीरों में-से एक, छह संस्थानों में-से एक, प्रत्येक साधारणमें-से एक और उपचात इन चारों को मिलानेपर चौबीस प्रकृतिह्नप स्थान होता है। इस स्थानका उदय एकेन्द्रियों के अपर्याप्त दशामें शरीर मिश्र २५ योगमें ही होता है, अन्यत्र नहीं; क्यों कि एकेन्द्रियों में अंगोपांग और संहननका उदय नहीं होता। इसमें परघात सिलानेपर एकेन्द्रियके शरीरपर्याप्तिकालमें उदययोग्य पच्चीसका स्थान होता है। अथवा इसमें आहारक अंगोपांग मिलानेपर विशेष मनुष्यके आहारक शरीरके मिश्रकालमें उदययोग्य पच्चीसका स्थान होता है। अथवा वैक्रियिक अंगोपांग मिलानेपर देव नारकीके शरीर मिश्रकालमें उदययोग्य पच्चीसका स्थान होता है। इस तरह १० पच्चीसके तीन स्थान होते हैं।

एकेन्द्रियके चर्ययोग्य पच्चीसके स्थानमें आतप या उद्योत मिलानेपर एकेन्द्रियके शरीरपर्याप्तिकालमें चर्ययोग्य छन्द्रीसका स्थान होता है। अथवा एकेन्द्रियके पच्चीसके

प्रकृतिगळीळ त्रसौवारिकशरीरविवक्षयाबोडीवारिकांगोपांगं संहननं सहितमाबोडे द्वींद्रियत्रींद्रिय-चतुरिद्रिय पंचेंद्रियंगळगे शरीरमिश्रकालदोळ बङ्विंशतिप्रकृतिस्यानोदयमक्कुं। २६। बि। ति। च।प। मिश्र। मत्तमा चतुर्विवशतिप्रकृतिगळोळ् मनुष्यगति विवक्षितमादोडेयुमंगोपांगसंहनन-यूतमागि सामान्यमनुष्यसंसारिजीवनशरीरमिश्रदोळं निरतिशयकेवलिकवाटसमूद्घातद्वयदौदारिक-५ शरीरिमिश्रदोळं षड्विंशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २६। सा। म। सा के। औ। मिश्रं। मत्तमा चतुम्बिशतिप्रकृतिगळोळ् आहारकशरीरं विवक्षितमादोडे अंगोपांगपरघातप्रशस्तविहायोगतिगळं क्डिदोडे आहारकशरीरपर्ध्याप्रमत्तनोळ सप्तविंशतिप्रकृतिस्थानोवयमक्कुं। २७। प्र। आ. श प । मत्तमा सामान्यकेवलिय औदारिकमिश्र षड्विशितिप्रकृतिगळीळ तीर्त्थयुतमादुवादोडमा कवाटद्वय-समुद्धातविशेषमनुष्यौदारिकमिश्रदोळं सप्तविंशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २०। ती के। श. मि। १० मत्तमा चतुव्विद्यतिप्रकृतिगळोळु नरकसुरगितगळ् विविक्षितमादोड वैक्रियिकांगोपांगपरघाता-विरुद्धविहायोगतियुतमादोडं देवनारकशरीरपर्ध्याप्तियोळ सप्तविंशतिप्रकृतिस्थानोदयमद्कुं २७। वे। ना। श. परि। मत्तमा चतुन्विशतिप्रकृतिगळोळ एकेंद्रियजातिनाममुं विवक्षितमादोडे परघातमुमातपम् मेणुद्योतमुमुच्छ्वासमुं युतमागि एकेंद्रियोच्छ्वासनिश्वासपर्ध्याप्तियोळ् सप्तविज्ञति-प्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २७।ए उ. प। मत्तमा चतुर्विवशितप्रकृतिगळोळ मनुष्यगतिविवक्षितमा-१५ दोडे अंगोपांगसंहननपरघाताविच्छविहायोगतियुतमागि सामान्यमनुष्यशरीरपर्ध्याप्रियोळ् अष्टा-विशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कं । २८। सा। म। श। परि। मूलशरीरप्रविष्टसमुद्घातसामान्य-

सिनः इवासपर्यासी उच्छ्वासे युते इदं २६। वा चतुर्विशतिके द्वित्रचतुष्पंचेन्द्रियाणां सामान्यमनुष्यस्य निरतिशयकेवलिकवाटद्वयस्य च औदारिकमिश्वकाले तदंगोपांगसंहनने युते इदं २६।

तत्रैवाहारकांगोपांगपरचातप्रशस्तविहायोगत्याहारकशरीरपर्याप्तिप्रमत्ते इदं २७। सामान्यकेवल्यौ-२० दारिकमिश्रवड्विंशतिके तीर्थे युते कवाटद्वयसमुद्घातिवशेषमनुष्यौदारिकमिश्रे इदं २७। पुनः चतुर्विशतिके प्रमत्तस्य शरीरपर्यासौ वैक्रियिकांगोपांगपरघाताविकद्वविहायोगतिषु युतास्विदं।२७। वा तत्रैवैकेन्द्रिय-

स्थानमें श्वासोच्छ्वास मिलानेंपर एकेन्द्रियके उच्छ्वास निःश्वास पर्याप्तिमें उदय योग्य छन्त्रीसका स्थान होता है। अथवा चौबीसके स्थानमें औदारिक अंगोपांग और एक संहनन मिलानेपर दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, सामान्य मनुष्य, निरितशय केवलीका कपाटयुगल, इनके औदारिक मिश्रकालमें उदय योग्य छन्दीसका स्थान होता है। इस प्रकार छन्दीसके तीन स्थान हुए।

चौबीसके स्थानमें आहारक अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विहायोगित ये तीन मिलानेपर प्रमत्त गुणस्थानीके आहारक शरीर पर्याप्तिकालमें दरययोग्य सत्ताईसका स्थान होता है। अथवा पूर्वोक्त समुद्घातगत केवलीके छन्बीसके स्थानमें तीर्थंकर प्रकृति मिलनेपर तीर्थंकर समुद्घात केवलीके उदय योग्य सत्ताईसका स्थान होता है। अथवा पूर्वोक्त चौबीसके स्थानमें बैक्तियिक अंगोपांग, परघात तथा नारकीके अप्रशस्त विहायोगित और देवके प्रशस्त विहायोगित ये तीन मिलनेपर देव नारकीके शरीर पर्याप्तिकालमें उदय योग्य सत्ताईसका स्थान होता है। अथवा पूर्वोक्त चौबीसके स्थानमें परघात, और आतप उद्योतमें-से एक

केविलय शरीरपर्ध्याप्तियोळमा अष्टाविशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्तुं। २८। सा। के। श। परि। मत्तमा चतुविश्वशित प्रकृतिगळोळु तिर्ध्यगितित्रसंगळु विविश्वतमागुत्तं विरलु अंगोपांगसंहननपर-धातिवहायोगितगळं कूडुत्तं विरलु द्वाँद्वियत्रींद्वियचतुर्गिद्विय पंचेंद्वियजीवंगळ शरीरपर्ध्याप्तियोळच्टा-विशित्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २८॥ द्वि। त्रि। च। पं। श. उ. परि॥ मत्तमा चतुविशति-प्रकृतिगळोळु आहारकांगोपांगपरधातप्रशस्तिवहायोगितयुच्छ्वासगळं कूडुत्तं विरलु आहारक ५ ऋद्विप्राप्त प्रमत्तनोळु आहारकशरीरोच्छ्वासपर्धाप्तियोळच्टाविशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं २८। प्र. आ. श. उ परि। मत्तमा चतुविश्वशितप्रकृतिगळोळु नरकवेवगितगळु विद्वक्षितंगळादोड वेक्कि-यकांगोपांगपरधाताविरद्धविहायोगितयुच्छ्वासमुमं कूडुत्तं विरलु वेवनारकोच्छ्वासपर्धाप्तियोळु अष्टाविशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २८। दे। ना। उ. परि॥ मत्तमा सामान्यमनुष्यन शरीर-पर्धाप्तिय अष्टाविशतिप्रकृतिगळोळुच्छ्वासमं कूडुत्तं विरलुच्छ्वासिनश्वासपर्धाप्तियोळु सामान्य- १०

स्योच्छ्वासपर्वासी परवाते बातपोद्यातैकतरस्मिन्नुच्छ्वासे च युते इदं २७।

पुनः तत्रैव सामान्यमनुष्यस्य मूलशरीरप्रविष्टसमृद्घातसामान्यकेविलनः द्वित्रचतुष्पंचेन्द्रियाणां च शरीरपर्याप्तौ अंगोपांगसंहननपरघाताविष्द्वविहायोगितषु युतास्वदं ॥२८॥ वा प्राप्ताहारकर्घेस्तच्छरी-रोच्छ्वस्यपर्याप्त्योसतदंगोपांग स्वातप्रशस्तविहायोगत्युच्छ्वासेषु युतेष्वदं ॥२८॥ वा देवनारकयोषच्छ्वास-पर्याप्तौ वैक्रियकांगोपांगपरघाताविष्द्वविहायोगत्युच्छ्वासेषु युतेष्वदं ॥२८॥ पुनः तत्सामान्यमनुष्याष्टा- १५ विश्वतिके तस्य च मूलशरीरप्रविष्टसमुद्घातसामान्यकेविलनक्चोच्छ्वासपर्याप्तौ उच्छ्वासे युते इदं ॥२९॥ वा तच्चतुविश्वतिके द्वित्रचतुष्पंचेन्द्रियाणां शरीरपर्याप्तावृद्योतेन समं, उच्छ्वासपर्याप्तौ च उच्छ्वासेन समं अंगोपांगसंहननपरघातविहायोगितषु युतास्वदं ॥२९॥ वा समुद्घातकेविलनः शरीरपर्याप्तावंगोपांगसंहनन-

तथा उच्छ्वास ये तीन मिलनेपर एकेन्द्रियके उच्छ्वास पर्याप्तिमें उदययोग्य सत्ताईसका स्थान होता है। ऐसे सत्ताईसके चार स्थान होते हैं।

चौबीसके स्थानमें औदारिक अंगोपांग, एक संहनन, परघात, यथायोग्य विहायोगित ये चार मिळनेपर सामान्य मनुष्य या मूळ शरीरमें प्रवेश करता समुद्घातगत सामान्य केवलो या दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके शरीर पर्याप्तिमें चद्ययोग्य अठाईसका स्थान होता है। अथवा चौबीसमें आहारक अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विहायोगित, उच्छ्वास ये चार मिळनेपर आहारक ऋद्विसे सम्पन्न प्रमत्तके आहारक शरीरकी उच्छ्वास २५ पर्याप्तिमें चद्ययोग्य अठाईसका स्थान होता है। अथवा चौबीसमें वैकियिक अंगोपांग, परघात, यथायोग्य विहायोगित, उच्छ्वास ये चार मिळानेपर देव नारकीके उच्छ्वास पर्याप्तिमें चद्ययोग्य अठाईसका स्थान होता है। ऐसे तीन अठाईसके स्थान हुए।

सामान्य मनुष्य या समुद्घात केवलीके अठाईसके स्थानमें उच्छ्वास प्रकृति मिलनेपर सामान्य मनुष्य या मूल शरीरमें प्रवेश करते समुद्घात केवलीके उच्छ्वास पर्याप्तिमें उदय- ३० योग्य उनतीसका स्थान होता है। अथवा चौबीसमें औदारिक अंगोपांग, एक संहनन, परघात, एक विहायोगिति, उद्योत मिलानेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके शरीर पर्याप्तिमें उद्ययोग्य उनतीसका स्थान होता है। अथवा चौबीसमें एक अंगोपांग, एक संहनन, परघात, एक विहायोगित और उच्छ्वास मिलनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके उच्छ्वास पर्याप्तिमें उद्ययोग्य उनतीसका स्थान होता है। अथवा ३५

मनुष्यंगे नवविद्यतिप्रकृतिस्थानोवयमक्षुं। २९। सा म । उ. परि । समुद्घातसामान्यकेवलिय मूल शरीर प्रविष्टोच्छ्वासनिश्वासपर्याप्तियोळं नवविद्यतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २९। सा के। उ. परि । मत्तमा तिर्व्यगतित्रसंगळ् विवक्षिसल्पङ्कत्तिरला चतुन्विज्ञतिप्रकृतिगळोळ् अंगोपांग-संहननपरघातोद्योतिवहायोगितगळं कूडुत्तं विरलु द्वींद्रियत्रींद्रियचतुरिंद्रिय पंचेंद्रियंगळ शरीर-५ पर्व्याप्तियोळ् नवविंशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २२। बि। ति। च। प। श. परि। उ। मत्त-नवविंशतिप्रकृतिस्थानोदय-मल्लियुद्योतरहितोच्छ्वासयुतमागियुच्छ्वासनिश्वासपर्ध्याप्तियोळ् मक्कुं। २९। बि। ति। च। प। उ. परि। मत्तमा चतुर्विवशतिप्रकृतिगळोळु मनुष्यगति विवक्षित-समुद्घातकेवलियोलु मागुत्तं विरलु अंगोपांगसंहननपरघातप्रशस्तविहायोगतितीत्थंयुतमागि शरीरपर्विप्रयोळ् नवविंशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २९। ती के। श. परि। मत्तमा चतु-१० ब्विशंतिप्रकृतिगळोळाहारकशरीरं विवक्षितमागुत्तं विरलु बाहारकांगोपांगपरघातप्रशस्त-विहायोगित उच्छ्वास सुस्वरयुतमागि विशेषमनुष्यप्रमत्तनोळाहारकशरीरभाषापर्ध्याप्तियोळ् नवविश्वतिप्रकृतिस्थानोवयमक्कुं। २९। प्र। आ. भा. परि। मत्तं सुरनारकरुगळ भाषापर्धाप्ति-योळ अविरुद्ध स्वरमों दं कृडिदोडे देवनारकरुगळ भाषापर्ध्याप्तियोळ नवविद्यतिप्रकृतिस्थानोदय-मक्कुं। २९। दे। ना। भा. परि। मत्तमा चतुन्विशतिप्रकृतिगळीळु अंगोपांगसंहननपरघातोद्योत-१५ विहायोगित उच्छ्वासमं कूडिवोर्ड द्वींद्रियत्रीद्रियचतुरिद्रिय पंचेद्रियंगळ उच्छ्वासपर्ध्याप्तियोळु

परघातप्रशस्तविहायोगिततीर्थेषु युतेष्विदं ॥२९॥ वा प्रमत्तस्याहारकशरीरभाषापर्याप्त्यास्तदंगोपांगपर-षातप्रशस्तविहायोगत्युच्छ्वाससुस्वरेषु युतेष्विदं ॥२९॥ वा देवनारकयोभीषापर्याप्तौ अविरुद्धैकस्वरे युते इदम् ॥२९॥

पुनः तत्रैव द्वितिचतुष्पंचेन्द्रियाणामुच्छ्वासपर्याप्तावुद्योतेन समं, सामान्यमनुष्यसकलिकलानां २० भाषापर्याप्ती स्वरद्वयान्यतरेण समं चांगोगांगसंहननपरघातिवहायोगत्युच्छ्वासेषु युतेष्विदं ।।३०।। वा समुद्घाततोर्यंकरकेविलनः उच्छ्वासपर्याप्ती तोर्येन समं, सामान्यसमुद्घातकेविलनो भाषापर्याप्ती स्वरद्वया-

चौबीसमें औदारिक अंगोपांग, संहतन, परघात, प्रशस्त विद्वायोगित, तीर्थंकर मिलनेपर समुद्धात तीर्थंकर केवलीके शरीर पर्याप्तिमें उदययोग्य उनतीसका स्थान होता है। अथवा चौबीसमें आहारक अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विद्वायोगित, उच्छ्वास, सुस्वर मिलनेपर प्रमत्तके आहार शरीरकी भाषापर्याप्तिमें उदययोग्य उनतीसका स्थान होता है। अथवा देव नारकीके अठाईसके स्थानमें देवके सुस्वर, नारकीके दुःस्वर मिलानेपर देव नारकीके भाषा पर्याप्तिमें उदय योग्य उनतीसका स्थान होता है। इस तरह उनतीसके छह स्थान होते हैं।

चौबीसके स्थानमें अंगोपांग, संहनन, परचात, विहायोगित, उच्छ्वास मिलनेपर उनतीस हुए। इनमें उद्योत मिलनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके उच्छ्वास पर्याप्तिमें उदययोग्य तीसका स्थान होता है। अथवा दो स्वरोमें-से एक मिलनेपर सामान्य मनुष्य अथवा पंचेन्द्रिय अथवा विकल्प्त्रयमें भाषा पर्याप्तिमें उदययोग्य तीसका स्थान होता है। अथवा चौबीसमें औदारिक अंगोपांग, वज्रवृषम नाराच संहनन, परघात, प्रशस्त विहायोगित और उच्छ्वास मिलनेपर उनतीस होते हैं, इसमें तीथंकर प्रकृति मिलानेपर

त्रिज्ञत्प्रकृतिस्थानोदयमक्कं। ३०। बि। ति। च। प। उ। परि। उद्यो। मत्तमा चतुन्विद्यति प्रकृतिगळोळ् सामान्यमनुष्यगतिविवक्षितमागुत्तं विरख् अंगोपांगसंहननपरघातिवहायोगत्युच्छ्वास-स्वरिद्वतयदोळन्यतरमं कूडुत्तं विरलु सामान्यमनुष्यदगळ भाषापर्याप्तियोळ त्रिशतप्रकृतिस्थानो-दयमक्कुं। ३०। साम। भा. परि।

मत्तमुद्योतरहित सकलविकलंगळोळु स्वरद्वयदोळो दं कूडिदोडे सकलविकलंगळ भाषा-पर्वाप्तियोळ् त्रिशतप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। ३०। बि। ति। च। पं। भा.परि। मत्तं चतुर्विकाति-अंगोपांगसंहननपरघातप्रशस्तविहायोगत्युच्छ्वासतीत्र्यमुमं कूडुत्तं विरलु तीर्त्य-समृद्घातकेवलियुच्छ्वासपर्याप्तियोळ त्रिशत्प्रकृतिस्थानमक्कुं। ३०। ती के। उ. परि। मत्तं सामान्यसमुद्घातकेवलिय भाषापर्व्याप्तियोळु स्वरद्वयबोळन्यतरमं कूडुत्तं विरलु भाषापर्व्याप्त-केवलियोळ त्रिशत्प्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। ३०। सा के भा. परि। सयोगकेवलिय भाषापर्ध्याप्त- १० स्थानदोळ् तीर्त्थमं कूडुत्तं विरलु भाषापर्याप्तियुततीर्त्थकेवलियोळ् एकत्रिशत्प्रकृतिस्थानोदय-मक्कुं। ३१। तो के। भा. परि। मत्तं चतुव्विशतिप्रकृतिगळोळू अंगोपांगसंहननपरघातोद्योत-विहायोगतियुच्छ्वासस्वरद्वितयदोळन्यतरमं कुडुत्तं विरलु द्वीद्वियत्रीद्वियचतुरिद्वियपंचेद्विय जीवंगळ भाषापर्ध्याप्तियो छेकत्रिशास्त्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। ३१। बि। ति। च। प। भा. परि। उद्यो।

> एगे इगिवीस पणं इगिछव्वीसट्ठवीस तिण्णि णरे। सयले वियलेवि तहा इगितीसं चावि वचिठाणे ॥५९५॥ सुरणिरयविसेसणरे इगि पण सगवीस तिण्णि समुघादे । मणुसं वा इगिवीसे वीसं रूवाहियं तित्थं ॥५९६॥ वीस दु चउवीसचऊ पण छन्वीसादि पंचयं दोसु । उगुतीस तिपण काले गयजोगे होंति णव अठ्ठ ॥५९७॥

एकेंद्रियंगळोळण्डुं कालदोळ् क्रमदिवमेकविशत्याविपंचस्यानंगळण्युवु । २१ । २४ । २५ । २६। २७॥

न्यतरेण समं चांगोपांगसंहननपरघातप्रशस्तविहायोगत्युच्छ्वासेषु युतेष्वदं ।।३०॥

पुनः तत्सयोगकेवलिस्थाने भाषापर्याप्तौ तीर्थे युते इदं ॥३१॥ वा चतुर्विशतिके द्वित्रि चतुष्पं चेन्द्रियाणां भाषापर्याप्तावंगोपांगसंहननगरघातोद्योतिवहायोगत्युच्छ्वासस्वरद्वयान्यतरेषु युत्तेष्वदं ॥३१॥५९३-५९४॥ २५

समुद्धात तीर्थंकर केवलीके उच्छ्वास पर्याप्तिमें उद्योग्य तीसका स्थान होता है। अथवा दो स्वरोंमें-से एक मिलनेपर सामान्य समुद्धात केवलीके भाषा पर्याप्तिमें उदययोग्य तीसका स्थान होता है। ऐसे तीसके चार स्थान हुए।

सामान्य सयोग केवलीके भाषा पर्याप्ति सम्बन्धी तीसके स्थानमें तीथंकर प्रकृति मिलानेपर तीर्थंकर केवलीके भाषा पर्याप्तिमें उदययोग्य इकतीसका स्थान होता है। अथवा ३० पूर्वोक्त चौबीसमें अंगोपांग, संहनन, परघात, उद्योत, विद्योगति, उच्छ्वास, सुस्वर-

20

84

मनुष्यरोळु एकविंजति षर्विवज्ञत्यष्टविंजत्यावि त्रितयमुमप्युवु । २१ । २६ । २८ । २९ । ३० ॥ सक्लेंद्रिय विक्लेंद्रियंगळोमा प्रकारविंदमेकविंजति षर्विंचज्ञत्यष्टाविंजत्यावित्रितयः—

| वाचि  | 0                | २९  | २९  | <b>३१</b> | ३०  | ३०     | ३१        | २९           |
|-------|------------------|-----|-----|-----------|-----|--------|-----------|--------------|
| आणा   | २७<br>२ <b>६</b> | २८  | २८  | ३०<br>२९  | २९  | २९     | 30        | 26           |
| शरी   | २६<br>२५         | २७  | २७  | २९<br>२८  | २८  | २८     | २९        | २७           |
| स मी  | 28               | 24  | 74  | २६        | २६  | २६     | २७        | 24           |
| वि का | 78               | २१  | २१  | 28        | 78  | २७     | 78        | •            |
|       | एकेंद्रि         | देव | नरक | तिर्घं    | मनु | सा केव | तीत्थं के | विशेष<br>मनु |

मुमेकित्रिशत्प्रकृतिस्थानमुं भाषापर्ध्याप्तियोळपुदु । २१ । २६ । २८ । २९ । ३० । ३१ ॥
सुरतारकिविशेषमनुष्यरोळु एकविशित पंचिविशित सप्तविशत्पादित्रयमक्कुं । २१ । २५ । २७ ।
५ २८ । २९ ॥ समुद्धातकेविलयोळु तीत्थंरिहतरोळु मनुष्यनोळे तंतक्कुमिल्ल विशेषमुंटदावुदं दोडे
इगिवीसे वीसं एकविशितयोळु विशित्यक्कुं । २० । २६ । २८ । २९ । ३० । तीत्थंसमुद्धातकेवलियोळु रूपाधिकस्थानंगळपुदु । २१ । २७ । २९ । ३० । ३१ । इंतागुत्तं विरल् केविल काम्मंणंगळोळं विग्रहकाम्मंणशरीरवोळं । २० । २१ । २८ । विशत्येकिवशितगळुमेकिविशितगळु मप्पुतु ।
श रहे । श्रीरिमिश्रकालदोळु चडवीसचऊ चतुब्विशित पंचिवशित पर्विवशितगळपुषु । २४ । २५ । २६ ।
१० २७ । शरीरपर्धाप्तिकालदोळं आनापानपर्धाप्तियोळं यथासंख्येप्रिवं पंचिवशत्यादि पंचस्यानंनळु

पंचकालेषु क्रमेणैकेन्द्रियेष्वेकविश्वतिकादीनि पंच। मनुष्येष्वेकविश्वतिकं षड्विश्वतिकमष्टाविश्वतिका-दित्रयं च। सकलेन्द्रिये विकलेन्द्रियेऽपि तथैनैकविश्वतिकष्ट्विश्वतिकाष्ट्रिवशितकत्रयं। एकत्रिशत्कं तु भाषा-पर्याप्ती। सुरनारकविशेषमनुष्येष्वेकविश्वतिकं पंचविश्वतिकं सप्तविश्वतिकादित्रयं च। समुद्धातकेविलिन् तीर्थोने मनुष्यवद्ययेकोनविश्वतिकस्थाने विश्वतिकं स्यात्। तीर्थसमुद्धातकेविलिन् तान्येव रूपाधिकानि। एवं १५ सति केवलिकार्मणे विश्वतिकैकविश्वतिके दे। विग्रहकाले एकविश्वतिकं शरीरमिश्रकाले चतुर्विश्वतिकादिन

दुःस्वरमें-से एक ये सात मिळनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके भाषा पर्याप्तिमें खदययोग्य इकतीसका स्थान होता है। ऐसे इकतीसके दो स्थान होते हैं॥ ५९३-५९४॥

पूर्वोक्त पाँच कालों कमसे एकेन्द्रियों चे उत्ययोग्य इक्कीस आदि पांच स्थान हैं।
सनुष्यों इक्कीसका, छब्बीसका और अठाईस आदि तीन उद्ययोग्य हैं। सकलेन्द्रिय
र॰ विकलेन्द्रिय तियंचों में भी उसी प्रकार इक्कीस, छब्बीस, अठाईस आदि तीन उद्ययोग्य हैं।
किन्तु इकतीसका स्थान भाषा पर्याप्ति उद्ययोग्य है। देव, नारकी और आहारक या केवल सहित विशेष मनुष्यों में इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस आदि तीन उद्ययोग्य हैं।
तीथरहित समुद्घात केवली में मनुष्यकी तरह इक्कीसके स्थान में आनुपूर्वी बिना बीसका ही उद्य स्थान होता है, तीथंकर समुद्घात केवली के तीथंकर सहित इक्कीसका उद्यस्थान है।
र५ इस तरह केवली के कार्माण में बीस-इक्कीस दो उद्यस्थान हैं। और विश्वहगति सम्बन्धी

षिड्वज्ञत्यादि पंचस्थानंगळुमप्पुत्रु । शरीर प० २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । वानापान प २६ । २७ । २८ ।२० । ३० ।। भाषापर्ध्याप्तिकालदोळु जगुतीसित नव विज्ञत्यादित्रिस्थानंगळप्पुत्रु । २९ । ३० । ३१ ।। यितु पंचकालंगळिरयलपहुगुं ।। गयजोगे अयोगिकेवलियोळ् तीर्त्थयुतमागि नवप्रकृतिस्थानमुं तीर्र्थरहितमागि अष्टप्रकृतिस्थानमुमक्कुं । ती । अयोगि । के ९ । अति । अयोगि । के । ८ ।।

चतुष्कं। शरीरपर्याप्तिकाले पंचविश्वतिकादि पंचकं। आनापानपर्याप्तौ षड्विश्वतिकादिपंचकं, भाषापर्याप्ति-काले नवविश्वतिकादित्रयं, अयोगे सतीर्थे नवकमतीर्थेऽष्टकं ॥५९५-५९७॥

| विच  | 0                | <b>।</b> २९ | २९           | ₹0<br>₹१        | 1 30         | 30        | <b>३१</b> | २९              |
|------|------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|
| आणु  | २७<br>२ <b>६</b> | २८          | २८           | <b>३०</b><br>२९ | २९           | <b>२९</b> | ₹•        | २८              |
| घरी  | २ <i>६</i><br>२५ | ।<br>  २७   | २७           | २९<br>२८        | <br>  २८<br> | ।<br>१ २८ | २९        | २७              |
| शमि  | <br>  २४         | २५          | <br>  ૨૫<br> | २६              | २६           | २६        | २७        | २५              |
| विका | २१               | २१          | २१           | <b>२१</b> ।     | <b>२१</b>    | २०        | <b>२१</b> | 0               |
|      | एके न्द्रिय<br>  | देव         | नारक         | तिर्यग्         | मनुष्य       | साके      | तीर्थकेव  | विशेष<br>मनुष्य |

अस्यायोगस्यानद्वयस्योपपत्तिमाह—

कार्माणमें इक्कीसका ही उदयस्थान है। शरीर मिश्रकालमें चौबीस आदि चार हैं। शरीर पर्याप्तिकालमें पच्चीस आदि पाँच हैं। श्वासोच्छ्वासपर्याप्तिकालमें छन्वीस आदि पाँच हैं। भाषा पर्याप्तिकालमें उनतीस आदि तीन हैं। अयोगोमें तीर्थकरके नौ और सामान्यके आठका उदय होता है।।५९५-५९७। अयोगीगुणस्थानके दो स्थानोंकी उपपत्ति कहते हैं—

नामकमके उदयस्थानोंका मन्त्र

| बीसका स्थ | गान एक  | 8                   |      |
|-----------|---------|---------------------|------|
| समुद्घात  | केवलीके | कार्माणमें उदययोग्य | 1201 |

इक्कीसके स्थान २ दो चारों गतिके विद्रहगतिमें उदययोग्य ।२१। तीर्थंकर केवलीके कार्माणामें ,, ।।२१।। चौबीसका स्थान एक ॥१॥ एकेन्द्रियके मिश्र शरीरमें उद्ययोग्य ॥२४॥

पच्चीसके स्थान तीन ॥३॥
एकेन्द्रियके श्रारीर पर्याप्तिमें उद्ययोग्य ॥२५॥ १५
आहारकके मिश्रकालमें उद्ययोग्य ॥२५॥
देव नारकके शरीर मिश्रकालमें उद्य ॥२५॥

# अनंतरमयोगिकेविक्तय नामस्यानद्वयक्कुपपित्तयं पेळवपरः :— गयजोगस्स य बारे तदियाउगगोद इदि विद्वीणेसु । णामस्स य णव उदया अट्ठेव य तित्यद्वीणेसु ।।५९८।।

गतयोगिनो द्वादशसु तृतीयायुग्गांत्रमिति विहोनेषु । नाम्नो नवोदया अष्टैव च तीर्थहीनेषु ।। अयोगिकेवलि भट्टारकनुवयप्रकृतिगळु पन्नरडरोळु वेदनीयायुग्गांत्रत्रयमं कळेबोडे नाम-कम्माप्रकृतिगळु नवप्रमितंगळपुषु । ९ । तीर्श्वरहितरोळंटे प्रकृतिगळपुषु । ८ ॥

अयोगकेवलिनः द्वादशोद्यप्रकृतिषु वेदनोयायुर्गीतेष्वनानोतेषु नाम्नो नव मवन्ति । पुनः तीर्थेऽपनीतेऽष्टी भवन्ति ॥५९८॥ त्रय नामोदयस्थानेषु भंगानाह—

- छब्बीसके स्थान तीन ॥३॥

  १० एकेन्द्रियके शरीर पर्याप्ति कालमें ॥२६॥

  एकेन्द्रियके उच्छ्वास पर्याप्ति कालमें ॥२६॥

  दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय,

  सामान्य मनुष्य, निरतिशय केवलीके

  औदारिक मिश्रकालमें उद्ययोग्य ॥२६॥
- १५ सत्ताईसके स्थान चार ॥४॥
  आहारक शरीर पर्याप्तिमें चद्ययोग्य ॥२०॥
  तीर्थंकर समु. केवलीके चद्ययोग्य ॥२०॥
  देव नारकीके शरीर पर्याप्तिकालमें ॥२७॥
  एकेन्द्रियके उच्छ्वास पर्याप्तिमें ॥२०॥
- २० अठाईसके स्थान तीन ॥३॥
  सामान्य मनुष्य, सामान्य केवली,
  दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके
  शरीर पर्याप्तिमें उदययोग्य ॥२८॥
  आहारकमें उच्छ्वास पर्याप्तिमें उ. ॥८२॥
  २५ देव नारकीके उच्छ्वास पर्याप्तिमें ॥२८॥

उनतीसके स्थान छह ॥६॥ समुद्घातकेवलीके उच्छ्वास पर्याप्तिमे॥२९॥ दोइन्द्रिय आदिके शरीर पर्याप्तिमें ॥२९॥ दोइन्द्रिय आदिके उच्छ्वास पर्याप्तिमें ॥२९॥ समुद्घात तीर्थं करके शरीर पर्याप्तिमें ॥२९॥ आहारक शरीरके भाषा पर्याप्तिमें ॥२९॥ देव नारकीके भाषा पर्याप्तिमें ॥२९॥

तीसके स्थान चार ॥४॥
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय,
पंचेन्द्रियके उच्छ्वास पर्याप्तिमें ॥३०॥
सामान्य मनुष्य, पंचेन्द्रिय,
विकलत्रयके भाषा पर्याप्तिमें ॥३०॥
तीथं. समु. केवली उच्छ्वास पर्याप्तिमें ॥३०॥
सामान्य समु. केवलीके
भाषा पर्याप्तिमें चद्रयः ॥३०॥

एकतीसके स्थान दो ॥२॥ तीर्थकर केवलीके भाषा पर्याप्तिमें ॥३१॥ दोइन्द्रिय, आदि पंचेन्द्रियके भाषा पर्याप्तिमें ॥३१॥

नौका स्थान एक ।:१॥ अयोग केवळीके

आठका स्थान एक ॥१॥ अयोग केवलीके

अयोग केवलीके उदय प्रकृतियाँ बारह हैं। उनमें-से वेदनीय, आयु, गोत्र तीन प्रकृतियाँ घटानेपर नामकर्मका नौ प्रकृतिरूप उदय स्थान होता है। और तीर्थंकर बिना आठका ३० उदयस्थान होता है।।५९८॥

अनंतरं नामकम्मं प्रकृत्युदयस्थानंगळोळ् भंगंगळं वेळवपदः— संठाणे संहृहणे विहायजुम्मेव चरिमचदुजुम्मे । अविरुद्धेककदरादो उदयहाणेसु भंगा हु ॥५९९॥

संस्थाने संहतने विहायोगुग्मे च चरम चतुर्घ्यंगे। अविष्द्धेकतरादुदयस्थानेषु भंगाः खलु॥ संस्थानषट्कदोळं संहतनषट्कदोळं विहायोगितिद्वयदोळं सुभगमुस्वरादेययशस्कीति चरम- चतुर्युग्मदोळं अविषद्धेकतरप्रहणिववमुद्यस्थानदोळु भंगंगळण्पुत्तु। स्फुटमागि। अल्लि संस्थान- षट्कमुमं संहतनषट्कमुमं गुणिसिदोडं मूवत्तारपंचयुगळं गुणिसिदोडं मूवत्तरहु। ३२। ३६। आ यरहुं गुण्य गुणकारंगळं गुणिसिदोडं सासिरद नूरप्वत्तरहुं:—

|      | य।   | अ         | 88 |   |
|------|------|-----------|----|---|
|      | आ।   | अ         | 88 |   |
|      | सु । | <b>बु</b> | 88 |   |
|      | स्।  | <b>ब</b>  | 88 |   |
|      | प्रा | अ         | ११ |   |
| सं   | 88   | 88        | 88 |   |
| सं   | 88   | 88        | 88 |   |
| युति |      | ११५       | २॥ | _ |

ई भंगंगळोळु नारकाद्यंकचत्वारिशज्जीवपदंगळोळु संभविसुव उदयस्थानंगळगे भंगंगळं गाथात्रयदिदं पेळदपरः—

> तत्थासत्था णारयसाहारणसुहुमगे अपुण्णे य । सेसेगविगलऽसण्णिजुदठाणे जसजुगे भंगा ॥६००॥

तत्राज्ञस्ता नारकसाघारणसूक्षमेष्वपूर्णे च । शेषैकविकलासंज्ञियुतस्थाने यशोयुग्मे भंगाः ॥

संस्थानषट्के संहननषट्के विहायोगतिद्वये सुभगद्वये सुस्वरद्वये आदेयद्वये यशस्कीतिद्वये च अविरदी- १५ कैकतरग्रहणेन भंगा भवन्ति । ते खलु द्वापंचाशदिषकिकादशशतानि ।११५२।।।५९९।। तेषु नारकाद्येकचत्वा- रिशज्जीवसम्भविनो गायात्रयेणाह—

#### नामकर्मके उदय स्थानोंमें भंग कहते हैं-

छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगित, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय, यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति इनमें-से अविरुद्ध एक-एक प्रहण करनेसे भंग होते हैं। सो ६×६×२×२×२×२ को परस्परमें गुणा करनेसे ग्यारह सौ बावन भंग होते हैं।।५९९॥

इनमें-से नारक आदि इकतालीस जीवपदोंमें सम्भव भंगोंको तीन गाथाओंसे कहते हैं—

था स्थानोवय प्रकृतिगळोळ वप्रश्चस्तंगळ नारकरोळं साधारणवनस्पतिगळोळं सर्व्यंस्थ-मं गळोळं सर्व्यंलब्ब्यपर्ध्याप्तरुगळोळमक्कुमप्पुर्वारवमवर पंचकालंगळ सर्व्यावयस्थानंगळोळल्लमे-कैकभंगमेयप्पुत्रु । शेषैकविकलासंज्ञिजीवंगळ्दयस्थानंगळोळ् यशस्कीतिद्वयोदयकृतद्विभंगं-गळप्पुत्रु ॥

सण्णिम्म मणुस्सम्मि य ओषेक्कदरं तु केवले वन्जं। सुमगादेन्जनसाणि य तित्थजुदे सत्थमेदीदि।।६०१॥

संज्ञिनि मनुष्ये च ओघेष्वेकतरस्तु केवले वक्षं । सुभगादेययशांसि च तीत्र्यंयुते शस्तमेतीति ॥

संक्षिपंचेंद्रियदोळं मनुष्यनोळं संस्थानादिसामान्यभंगंगळेल्लमणुवु । केवलक्षानदोळ् वन्त्र-१० ऋषभनाराचसंहननमो देयक्कुं । सुभगादेययशस्की तित्रयोदयमेयक्कुमेके दोर्ड असंयतनोळ् दुर्ज्गात्रयक्के व्युक्छित्ति यादुदणुदिरंदं । तीत्र्यंयुतकेवलज्ञानदोळ् प्रशस्तप्रकृतिगल्गुदयमेयण्पु-दिर्दमल्लिय स्थानंगळोळेकैकभंगमेयक्कु मेके दोर्ड चरमपंचसंस्थानमुमप्रशस्तिवहायोगितयुं दुःस्वरमुमिल्लण्पुदिरदं ।।

तत्रोदयप्रकृतिषु नारके साधारणवनस्वतौ सर्वलब्ध्यवर्याप्ते वाऽप्रशस्ता एवोद्यन्तीति तत्पंचकालसर्वो-१५ दयस्थानेषु भंग एकैकः । शेषैकेन्द्रियविकलासंत्र्युदयस्थानेषु यशस्कीतिद्वयकृतौ द्वौ द्वौ भंगौ भवतः ॥६००॥

संज्ञिजीवे मनुष्ये च संस्थानादिसामान्यकृताः सर्वे भंगा भवन्ति । केवलज्ञाने वज्जवृषभनाराचसंहननं सुभगादेययशस्कीतंय एवोद्यन्ति, "दुर्भगचयादेयस्यासंयते छेवात् ।" सतीर्थे च प्रशस्तमेव तेन तत्स्यानेष्वेकैकः, चरमपंचसंस्थानाप्रशस्तिवहायोगतिदुःस्वराणां तत्रानुदयात् ॥६०१॥

चन उदय प्रकृतियों में से नारकी, साधारण बनस्पति, सब सूक्ष्म और सब लब्ध्य२० पर्याप्तकों में अप्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय होता है। अतः उनके पाँच काल सम्बन्धी सब उदयस्थानों में एक-एक मंग है। शेष एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, असंक्षी पंचेन्द्रियमें भी अप्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय है। किन्तु यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति में-से किसी एकका उदय होता है अतः उनके उदयस्थानों में दो-दो भंग होते हैं एक यशःकीर्ति सहित और एक अयशःकीर्ति सहित उदयस्थान।।६००।।

संज्ञी जीव और मनुष्यमें छह संस्थान, छह संहनन, विहायोगित आदि पाँच युगलोंमें-से एक-एकका ही उदय होनेसे सामान्यकी तरह सब ग्यारह सी बावन भंग होते हैं। केवलज्ञान सम्बन्धी स्थानोंमें वज्रवृषभनाराचसंहनन, सुभग, आदेय, यशःकीर्तिका ही उदय होता है अतः उनमें छह संस्थान और दो युगलोंमें-से एक-एकका उदय होनेसे चौबीस भंग होते हैं। तीर्थंकर केवलीके अन्तके पाँच संस्थान, अप्रशस्त विहायोगित और दुःस्वरका उदय भी नहीं होता। सब प्रशस्त प्रकृतियोंका ही उदय होता है। अतः उनके उदयस्थानोंमें एक-एक ही भंग होता है।।६०१॥

## देवाहारे सत्थं कालवियप्पेसु भंगमाणेज्जो । बोच्छिण्णं जाणित्ता गुणपहिवण्णेसु सब्वेसु ॥६०२॥

वेवाहारे शस्ताः कालविकल्पेषु भंगा आनेयाः । ब्युच्छिन्नां ज्ञास्तप्रकृत्युवयंगळप्युविष्टिनाषु सर्व्येषु ।। चतुष्तिकायवेवकर्तळोळं आहारकऋद्विप्राप्तप्रमत्तसंयतरोळं प्रशस्तप्रकृत्युवयंगळप्युविरवमा वेवाहारकरुगळ सर्व्यकालोवयस्थानंगळोळु प्रशस्तप्रकृत्युवयंगळप्युविरवमेकैकभंगंगळेयप्युवु । सासा-वनाविगुणप्रतियन्तरुगळोळु विग्रहकार्म्मणशरीराविकालविकल्पंगळोळु ब्युच्छिन्नप्रकृतिगळनिरदु भंगंगळ् तरल्पदुवुवु । एकचत्वारिशक्जीवयदंगळोळ्वयस्थानभंगंगळ्ये संदृष्टिरचने :

| 0             | नि             | बा                        | सू             | बा        | अ सु      | बा        | ते सु     | बा धा      | सु        | बा | सासु           | प्र | बि       | ति             | च                | अ                 |
|---------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----|----------------|-----|----------|----------------|------------------|-------------------|
|               | २९             | भं२                       | 8              | 7         | 5         | 7         | -5        | <b>-</b> ₹ | 8         | १  | 8              | 1 2 | ' '      | ,              | 30               | 1                 |
| भाष           | 8              |                           |                |           |           |           |           |            |           |    |                |     |          | ₹ <b>२</b>     | ३१<br>३०         | ३१<br>३०          |
| आ. प          | २८             | २७<br>२७<br>२६            | २६             | २७<br>२६  | २६        | २६        | २६        | २६         | २६        | २६ | २६             | २७  | ३०<br>२९ | ३०<br>२९       | <b>३</b> ०<br>२९ | ३०<br>२९          |
| श. प          | <b>२७</b><br>१ | <b>२६ उ</b><br>२६ अ<br>२६ | २५             | २६<br>२५  | २५        | २५        | २५        | २५         | २५        | २५ | २५             |     |          |                | २ <b>९</b><br>२८ | २ <b>९</b><br>२८. |
| श्च. मि       | २५             | २४                        | २४             | २४        | २४        | २४        | २१        | २४         | २४        | २४ | २४             | २४  | २६       | २६             | २६               | २६                |
| वि का         | <b>२१</b>      | २ <b>१</b>                | २१             | २१        | २१        | २१        | २४        | 78         | २१        | २१ | 28             | २१  | २१       | २१             | २१               | २१                |
| लब्ध<br>प.    | <b>श.</b> मि   | २४<br>१                   | <b>२४</b><br>१ | <b>28</b> | <b>२४</b> | <b>२४</b> | <b>२४</b> | <b>28</b>  | <b>२४</b> | २४ | <b>२४</b><br>१ | 28  |          | <b>२६</b><br>१ | २६               | २६                |
| पय्या<br>प्तक | वि का          | <b>२१</b>                 | <b>२१</b>      | <b>२१</b> | <b>२१</b> | <b>२१</b> | <b>२१</b> | 78         | 28        | 28 | <b>२</b> १     | 28  |          | 1              |                  | , , ,             |

चतुर्निकायदेवेष्वाहारकिषप्राप्तप्रमत्ते च प्रशस्तमेवोदेतीति तत्सर्वकालोदयस्थानेष्वेकैको भंगः। सासादनादिगुणप्रतिपन्नेषु विग्रहकार्मणशरीरादिकालविकल्पेषु ब्युच्छिन्नप्रकृतीर्कात्वा भंगा आनेतब्याः ॥६०२॥

चार निकायके देवोंमें, आहारक ऋद्धि प्राप्त प्रमत्तमें प्रशस्त प्रकृतियोंका ही उदय १० होता है। अतः उनके सर्वकाछ सम्बन्धी उदयस्थानोंमें एक-एक ही भंग है। सासादन आदि गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीवोंमें तथा विप्रहगतिके कार्मण शरीर आदि कार्लोंमें व्युच्छित्र हुई प्रकृतियोंको जानकर शेष प्रकृतियोंके भंग छाने चाहिए।।६०२।।

१५

| सविव             | मणु               | सा<br>के           | ति<br>के | स के            | स के           | आहा | वे             |
|------------------|-------------------|--------------------|----------|-----------------|----------------|-----|----------------|
| ११५२<br>३१<br>३० | <b>११५२</b><br>३० | १<br>८<br>२४<br>३० | 2 9 2 2  | २४ भं<br>३०     | 38             | २९  | २४             |
| 408<br>30<br>29  | ५७ <u>६</u><br>२९ | 0                  | 0        | २९<br>१२        | ३०             | २८  | २८             |
| ५७६<br>२९<br>२८  | <b>५७</b> ६<br>२८ | 0                  | 0        | <b>२८</b><br>१२ | २९             | २७  | २७             |
| २८८<br>२६        | २८८<br>२६         | 0                  | 0        | २६ ६            | <b>२७</b><br>१ | २५  | <b>२५</b><br>१ |
| <b>२१</b>        | <b>२१</b>         | 0                  | 0        | २०<br>१         | <b>२</b> १     | 0   | <b>२१</b>      |
| २६ २             | २६                |                    |          |                 |                |     |                |
| २१               | 28                |                    |          |                 |                |     |                |

ई एकचत्वारिशक्जीवववंगळोळू विश्वत्याविस्थानोवयभंगंगळं गाथात्रयदिवं पेळदपर:— वीसादीणं भंगा इगिदालपदेसु संभवा कमसो । एकं सिंदू चेव य सत्तावीसं च उगुवीसं ॥६०३॥

विंशत्यादिनां भंगा एकचत्वारिंशत्पदेषु संभवाः क्रमशः। एकः षष्टिश्चैव सप्तविंशतिरेकान्न-५ विंशतिः।।

> वीसुत्तरछच्चसया बारसपण्णत्तरीहिं संजुत्ता । एक्कारससयसंखा सत्तरससयाहिया सट्ठी ॥६०४॥

विंशत्युत्तरषट् च शतं द्वादश पंचसप्तितिभिः संयुक्तैकादशशतसंख्यासप्तदशशत-समधिकष्ठिः ॥

ऊणत्तीससयाहिय एक्कावीसा तदो वि एकही।
एक्कारससयसिहया एक्केक्कविसरिसगा भंगा।।६०५॥
एकान्नित्रशच्छताधिकैकविशति ततोप्येकषष्टिरेकादशञ्जतसिहता एकैकविसदृशा भंगाः।।
एंदितु विशत्यादिस्थानंगळ भंगंगळ एकचत्वारिशज्जीवपदंगळोळ संभविसुवंतप्पुबु।

विशतिकादीनां स्थानानामेक बत्वारिश ज्जीवपदेषु सम्भवन्तो भंगाः क्रमेण विशतिकं सामान्यसमुद्-

बीस आदि जो स्थान कहे हैं उनमें इकतालीस जीवपदोंकी अपेक्षा जो भंग होते हैं उन्हें क्रमसे कहते हैं—

बीसका उदय सामान्य समुद्घात केवळीके प्रतर और लोकपूरणके कार्माणकालमें

क्रमाः क्रमविवं पेळल्पडुगुमिल्लः। विद्यातिप्रकृतिस्थानं सामान्यसमुद्घातकेवलिय प्रतरलोकपूरणंगळोळु सामान्य समुद्घातकेवलिय प्रतरलोकपूरणंगळोळु काम्मंणकायदोळुदियसुव तीत्थंरहिमोंदेयक्कुं। २०॥ मत्तमेकविद्यातिप्रकृत्युदयस्थानंगळु देवगतिय विप्रहकाम्मंणदोळों दु २१ तीत्थं१
समुद्घात केविलयोळों दु २१ मनुष्यगितिविप्रहगितयोळु सुभगादेययशस्कीतियुग्मत्रयदोळों १
टप्पुवु २१ संज्ञिपंचेंद्रियदोळमंत एंटप्पुवु २१ विकलासंज्ञिजीवंगळोळु प्रत्येकयशोयुग्मकृत ५
८
भंगंगिळवमेरडेरडागल्वं टप्पुवु वि २१ पृष्ट्यप्तेजोबादरवायुप्रत्येकवनस्पितगळोळमा प्रकार८
विद्यमर्रहर् भंगंगळागळ्यमवरोळ् पत्तप्पुवु २१ मत्तं पृष्ट्यप्तेजोवायुसूक्ष्मंगळोळं साधारणवनस्प१०
तिबादरसूक्ष्मंगळोळं प्रत्येकमेकैक भंगमप्पुर्वोद्यमवरोळ्ड आद भंगंगळप्पुवु २१ नारकरोळों दु
२१ अंतु पर्याप्तरोळु नाल्वत्तमूरु २१ लड्ड्यपर्याप्तजीवंगळोळ्ड पदिनेळु २१ कृष्डि एक१२
विद्यतिस्थानदोळ्ड भंगंगळकवत्तप्पुवु २१ पर्याप्तजीवंगळ शरीरिमश्रकालदोळ्ड पृथिव्यप्तेजोवायु- १०

घातकेवलिनः प्रतरलोकपूरणकार्मणकाये उदययोग्यमतीर्थमेकं २०। एकविशातिकानि पर्याप्तानां देवगति-१

विग्रहकार्मणे एकं, तीर्थसमृद्घाते एकं, मनुष्यगतिविग्रहगती सुभगादेययकारकीतियुग्मकृतान्यष्टो । संज्ञिन्यियु तथैवाष्टी । विकलासंज्ञिषु प्रत्येकं यशोयुग्मकृते द्वे द्वे भूत्वाष्टी । बादरपृष्ट्यप्तेजोवायुप्रत्येकेष्विप तथा दश । सूक्ष्मपृष्ट्यप्तेजोवायुष्मयसाधारणयोक्चैकैकं भूत्वा षट् । नारकेष्वेकं । लब्ध्यपर्याप्ते सप्तदशेति षष्टिः २१ ।

होता है। उसमें एक ही भंग है। इक्कीसके भंग कहते हैं-देवगितमें विमहगित रूप कार्माणमें एक ही भंग है। तीर्थं करके समुद्धात सम्बन्धी कार्माणमें एक ही भंग है। मनुष्यगितमें
विमहगित सम्बन्धी कार्माणमें सुभग, आदेय, यशकीर्ति इन तीन युगलों में-से एक-एकका
उदय होनेसे आठ भंग हैं। संज्ञी पंचेन्द्रिय सम्बन्धी कार्माणमें भी उसी प्रकार आठ भंग हैं।
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञीके कार्माणमें यशकीर्तिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे
आठ भंग होते हैं। बादर पृथ्वी, अप, तेज, वायु, प्रत्येक बनस्पित इन पांचोंके भी कार्माणमें
यशकीर्तिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे दस भंग होते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी, अप, तेज, वायु,
सूक्ष्म बादर साधारण इन छहोंके कार्माणमें एक-एक ही भंग होनेसे छह भंग होते हैं।
नारकीके कार्माणमें एक ही भंग है। लब्ध्यपर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायादिके भेदसे सतरह
प्रकार है। उनके कार्माणमें एक-एक ही भंग होनेसे सतरह हुए। इस प्रकार इक्कीसके स्थानमें १+१+८+८+८+८+१०+६+१+१७=६० भंग होते हैं।

१. अत्र परयित्वशब्देन निव्वृत्यपरयिता एव गृह्यंते । कथमिति चेत् परयितनामकम्भौदयसद्भावात् ।

प्रत्येकबाबरंगळोळ, २४ पृष्ठ्यप्तेकोवायुसूक्ष्मंगळोळं साघारणवनस्पितवाबरसूक्ष्मंगळोळमेकैक१०
भंगंगळण्युवरिंदनार २४ लक्ष्यपर्ध्याप्तककोवंगळोळ, पन्नो दु २४ कूडि चतुव्विञ्चातिप्रकृतिस्थान११
बोळ, सप्तविञ्चति भंगंगळण्युव २४ पंचविञ्चति स्थानदोळ, वेवाहारकनारकरुगळ शरीरमिश्र२७
काळवोळ, प्रत्येकमेकैकभंगंगळण्युवरिंदं मूरु २५ पृष्ठ्यप्तेकोवायुप्रत्येकवनस्पितगळ शरीर३
पर्ध्याप्तियोळ, बावरंगळोळ रेडरडू भंगंगळण्युवरिंद यस् २५ मत्तं पृष्ठ्यप्तेकोवायुगळ सूक्ष्मंगळ
शरीरपर्ध्याप्तियोळं साधारणवनस्पितबावर सूक्ष्मंगळ शरीरपर्धाप्तियोळमेकैकभंगंगळण्युवरिंदमारु
२५ कूडि पंचविश्वतिस्थानदोळ, भंगंगळकान्नविश्वतिप्रमितंगळण्युव २५ विद्वश्वतिस्थानदोळ,
६
द्विद्वियत्रीद्वियचतुरिंदियासंज्ञिजीवंगळ अरीरिमश्रकालदोळ, प्रत्येकमर्रडरडू भंगंगळण्युवरिंद नाल्करोळुमें दु २६ संज्ञिण्चेद्वियवोळं मनुष्यनोळं शरीरिमश्रकालदोळ, प्रत्येक वट् संहनन वट्संस्थान-

१० सुभगादेवयशस्कीतियुग्मत्रयकृत भंगंगळु ३६।८। इन्तूरं भर्त टागुतं विरळेरडरोळ मैनूरेप्पत्तार

चतुर्विशतिकानि पर्याप्तानां शरीरमिश्रकाले बादरपृष्टव्यप्तेजोवायुत्रत्येकेषु द्वे द्वे भूत्वा दश । सूक्ष्मपृष्टव्यप्ते-जोवायुषू भयसाचारणयोश्चैकैकं भूत्वा षद् । लब्ब्यपर्याप्तेष्वेकादशेति सप्तविशतिः २४ । २७

पंचिविशतिकानि देवाहारकनारकाणां शरीरिमश्रकाले एकैकं भूत्वा त्रीणि, शरीरपर्याप्ती बादरपृष्ण्य-प्तेजीवायुप्रत्येकानां दे दे भूत्वा दश । सूक्ष्मपृष्ण्यप्तेजीवायूनामुभयसाघारणयोदचैकैकं भूत्वा षडित्येकाश्र-१५ विशतिः २५ ।

१९

षड्विंशतिकानि शरीरमिश्रकाले दित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिनां दे दे भूत्वाष्टी। संज्ञिनि मनुष्ये च प्रत्येकं षट्संहननषट्संस्थानसुभगारेययशस्कीतियुग्मकृताष्टाशीत्यप्रदिशती भूत्वा षट्सप्तत्यग्रपंचणती, अतीर्थसमुद्धात-

अब चौबीसके स्थानमें भंग कहते हैं—चौबीसका उदय मिश्रकालमें है सो बादर, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, प्रत्येक इन पांचमें यशःकीर्तिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे दस हुए। स्थ्म पृथ्वी अप् तेज वायु बादर सूक्ष्म साधारण इनमें एक-एक भंग होनेसे छह हुए। ग्यारह लब्ध्यपर्याप्तकोंके शरीर मिश्रकालमें एक-एक भंग होनेसे ग्यारह हुए। इस प्रकार चौबीसके स्थानमें १०+६+११ = सत्ताईस भंग होते हैं।

पच्चीसके स्थानमें देव, आहारक नारकीके एक-एक भंग होनेसे तीन हुए। शरीर पर्याप्तिमें बादर, पृथ्वी, अप्, तेज, बायु, सूक्ष्म बादर साधारणके एक-एक भंग होनेसे छह हुए। इस प्रकार पच्चीसके स्थानमें ३ + १० + ६ = इन्नीस भंग होते हैं।

छब्बीसके स्थानमें शरीर मिश्रकालमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञीके यशःकीर्तिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे आठ हुए। संज्ञी तियंच और मनुष्योंमें छह संहनन, छह संस्थान, सुभग, आदेय, यशःकीर्तिके युगल द्वारा दो सौ अठासी, दो सौ अठासी भंग

२६ तीर्त्यरहितसमुद्धातकेवळिय शरीरिमधकालबोळु संस्थानषट्कविवमार २६ लक्ष्यपर्थ्याप्त५७६

काळ शरीरिमध्यकालबोळार २६ पृथ्वीकायबादरशरीरपर्थ्याप्तियोळु आतपोद्योत्तयुत्तिहृस्थानंग६ व्याप्तियोळ् प्रत्येकमरडेरडु भंगंगळप्पुर्वीरवं नाल्कप्पुत्तु २६ अप्कायप्रत्येकवनस्पतिगळ बादरंगळ शरीर४ पर्याप्तियोळ् प्रत्येकमरडेरडु भंगंगळप्पुर्वीरवं नाल्कु २६ पृथ्वयप्तेजोवायुबादरोच्छ्वासिनःश्वास४ पर्याप्तियोळ् प्रत्येकमरडेरडु भंगंगळप्पुर्वीरवं नाल्कु २६ पृथ्वयप्तेजोवायुबादरोच्छ्वासिनःश्वास४ पर्याप्तियोळ् प्रत्येकमरडेरडु भंगंगळप्पुर्वीरवं नाल्कु २६ पृथ्वयप्तेजोवायुगळ
१०

स्थारणवनस्पतिबादरस्थमंगळोळनापानपर्याप्तियोळः साधारणवनस्पतिबादरस्थमंगळोळनापानपर्याप्तियोळः प्रत्येकमकेकभंगंगळप्पुर्वीरवमार २६ अंतु वाँड्वशित प्रकृतिस्थानदोळ् सर्व्यभंगंगळ् मरुनूरिप्पसप्पुत् । २६ सप्तीवशस्युद्धयस्थानदोळ् भंगंगळ् पेळल्पडुगुं :—

सतीत्थंसमुद्घातकेवलिय शरीरिमध्यकालदोळो दु २७ देवाहार नारकरुगळ शरीरपर्थाप्ति-१ योळ प्रत्येकमेकेकमागलु मूरु २७ पृथ्वीकायबादरदोळानापानपर्थाप्तियोळातपोद्योतपुतस्थान-३ द्वयदोळ नाल्कु २७ अप्कायिकप्रत्येकवनस्पतिगळ बादरंगळोळानापानपर्थाप्तियोळ प्रत्येकमेरडे-

केविलनः संस्थानषट्केन षट् । लब्ब्यपर्याप्तेष्विष षट् । शरीरपर्याप्ती बादरपृथ्वीकायस्यातपोद्योतस्यानद्वये द्वे द्वे भूत्वा चत्वारि । उच्छ्वासपर्याप्ती बादरपृथ्वयप्तेजोवायु-प्रत्येकेषु द्वे द्वे भूत्वा दश । सूक्षमपृथ्वयप्तेजोवायूभयसाधारणेष्वेकैकं भूत्वा षिद्विति विशत्यग्रषट्छती २६ । ५२०

सप्तविशतिकानि सतीर्थसमृद्धातशरीरिमश्रकाले एकं देवाहारकनारकशरीरपर्याप्तावेकैकं भूत्वा १५ श्रीण । आनापानपर्याप्ती बादरपृथ्वीकायस्यातपोद्योतस्थानयोर्द्वे दे भृत्वा चत्वारि । बादराष्प्रत्येकयोर्द्वे दे

होते हैं। मिलकर पांच सौ छिहत्तर हुए। तीर्थरहित सामान्य समुद्घात केवलीके छह संस्थानोंके बदलनेसे छह भंग होते हैं। छह लब्ध्यपर्याप्तकोंके एक-एक भंग होनेसे छह होते हैं। शरीर पर्याप्ति कालमें बादर-पृथ्वीकायके आतप या उद्योतपनेसे दो स्थान हैं। उनमें यशःकीर्तिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे चार होते हैं। बादर, अप्काय, प्रत्येक वनस्पतिमें २० भी दो-दो भंग होनेसे चार हुए। उच्छ्वास पर्याप्तिकालमें वादर पृथ्वी, अप्, तेज, वायु प्रत्येकमें यशःकीर्तिके युगल द्वारा दो दो भंग होनेसे दस होते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, सूक्ष्म बादर साधारणमें एक-एक भंग होनेसे छह हुए। इस प्रकार छब्बीसके स्थानमें ८+५७६+६+६+४+४+१०+६=६२० छह सौ बीस भंग होते हैं।

सत्ताईसके स्थानमें तीथंकर समुद्घात केवलीके शरीर मिश्रकालमें एक भंग होता है। २५ देवनारक आहारकके शरीर पर्याप्तिकालमें एक-एक भंग होनेसे तीन भंग होते हैं। उच्छ्वास पर्याप्तिकालमें बादर-पृथ्वीकायके आतप-उद्योतसे दो स्थान, उनमें दो-दो भंगसे चार भंग

रड् भंगंगळप्युवरिं वं नात्कु २७ अंतु सप्तविञ्चति प्रकृत्युवयस्थानवोळ् पन्नेरडे भंगंगळप्युवु २७ ४ अष्टाविञ्चतिप्रकृतिस्थानवोळ् भंगंगळ् पेळल्पडुगुं :—

निरितशयसमुद्द्यातकेविलयशरीरपर्थ्याप्तियोळ विहायोगितद्वयगुणितसंस्थान वट्कमप्पुदिरं पन्नेर २८ मनुष्यनोळ संज्ञिपंचंद्रियदोळ प्रत्येक शरीरपर्ध्याप्तिकालदोळ १२ पुभगादेययशस्कीितिविहायोगितचतुद्वं यगुणितसंस्थानसंहननषट्कमप्पुदिरं ३६ । १६ । अय्तूरेप्पतागलु मेरडरोळ सासिरद नूरव्वत्तरङपुत्रु २८ द्वीद्रियत्रीद्वियचतुरिद्वियासंज्ञिपंचंद्वियंगळोळ शरोरपर्थ्याप्तियोळ प्रत्येकमरङरङ्गंगंगळ यप्पुद्विद्यमा नाल्करोळ में दु २८ पचे देवाहारक नारकक्र्यळोळानापानपर्थ्याप्तियोळ प्रत्येकमेकेकभंगंगळप्पुद्विदं मूक २८ कृष्टि अष्टाविशतिप्रकृतिस्थानदोळ सब्दंभंगंगळ सासिरद नूरप्पत्तय्वपुत्रु । २८ नविद्यासं ।

१० स्थानदोळ भंगंगळ वेळल्पडुगुं।

भूत्वा चत्वारीति द्वादश २७।

१२

अष्टाविशतिकानि शरीरपर्यासौ निरितशयसमृद्धातकेविलिनः द्विविहायोगितषद्संस्थानकृतानि द्वादश । मनुष्ये संज्ञिनि च प्रत्येकं सुभगादेययशस्कीर्तिविहायोगितयुग्मषद्संस्थानषद्संहननकृतानि षद्ससत्यप्रपंचशती मूत्वा द्वापंचाशदग्रैकादशशती । द्वित्रचतुरिद्वियासंज्ञिषु द्वे द्वे भूत्वाष्टौ । देवाहारकनारकानापानपर्यासावेकैकं भूत्वा त्रीणीति पंचससत्यग्रैकादशशती २८ ।

2204

हुए। बादर-अप् प्रत्येकके दो दो भंग होनेसे चार हुए। इस तरह सत्ताईसके स्थानमें १+३+४+४=१२ बारह भंग होते हैं।

अठाईसके स्थानमें शरीर पर्याप्तिकालमें निरितशय समुद्घात केवलीके विहायोगित युगल और छह संस्थानके बदलनेसे बारह भंग होते हैं। मनुष्य और संक्षी तियंचमें सुभग, आदेय, यशःकीर्ति और विहायोगित युगल, छह संस्थान, छह संहनन द्वारा प्रत्येकके पाँच सौ छिहत्तर भंग होनेसे दोनोंके ग्यारह सौ बावन हुए। दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंक्षीमें यशःकीर्तिके युगलसे दो-दो भंग होनेसे आठ हुए। देव नारकी आहारकमें श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिकालमें एक-एक भंग होनेसे तीन हुए। इस प्रकार अठाईसके स्थानमें १२+१९५२+८+३=११७५ ग्यारह सौ पचहत्तर भंग होते हैं।

१५

नविद्यतिकानि शरीरपर्यासौ तीर्थंसमृद्धातकेविलन्येकं । संज्ञिनि प्राग्वत् सोद्योत्षवट्सप्तत्यव्रपंचणती । दिविचतुरिद्रियासंज्ञिषु सोद्योते दे दे भूत्वाष्टौ । उच्छ्वासपर्यासौ निरित्तशयसमृद्घातकेविलनः संस्थानिवहायोगितिकृतानि द्वादश । मनुष्ये संज्ञिनि प्रत्येकं प्राग्वत् षट्ससत्यिकपंचशती भूत्वा द्वापंचाशदग्रैकादशशती । दिविचतुरिद्रियासंज्ञिष्वनुद्योते दे दे भूत्वाष्टौ । भाषापर्यासौ देवाहारकनारकाणामेकैकं भूत्वा त्रीणोति षष्ट्यग्रससदश्यती २९ ।

१७६०

उनतीसके स्थानमें शरीर पर्याप्तिकालमें तीर्थंकर समुद्घात केवलीके एक भंग है। संजी तिर्थंच उद्योत सहितके पूर्वोक्त प्रकारसे पाँच सौ लिहत्तर भंग हैं। उद्योत सहित दोइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञीके दो-दो भंग होनेसे आठ भंग हैं। उच्छ्वास पर्याप्तिमें निरितशय समुद्धात केवलीके छह संस्थान और विद्यायोगित युगलके बदलनेसे बारह भंग होते हैं। मनुष्य और संज्ञी पंचेन्द्रियमें पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्येकके पांच सौ लिहत्तर भंग होते हैं। मनुष्य और संज्ञी पंचेन्द्रियमें पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्येकके पांच सौ लिहत्तर भंग होनेसे ग्यारह सौ बाबन होते हैं। उद्योत रहित दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञीके दो-दो भंग होनेसे आठ भंग होते हैं। भाषा पर्याप्तिकालमें देव आहारक नारकीके एक-एक भंग होनेसे तीन भंग होते हैं। इस प्रकार उनतीसके स्थानमें ११५०६+८+१२+११५२+८+३ = १७६० सतरह सौ साठ भंग होते हैं।

तीत्वंसमुद्द्यातकेविकय ब्रानापानपर्धाप्तियोळु ब्रो हु ३० संज्ञिपंचें द्वियतिर्ध्यंचरोळुचोतयुतानापानपर्ध्याप्तियोळु संस्थानसंहननसुभगावेययशस्की सिविहायोगितयुग्मचतुष्ट्यकृत ३६।१६
भंगंगळु—मर्ग्नूरेप्पताच ३० द्वीद्वियत्रीद्वियचतुर्रिद्वियासंज्ञिगळोळानापानपर्ध्याप्तियोळुचोतपुतस्थानवोळु प्रत्येकभरडेरडु भंगंगळागुत्तं विरलु नात्करोळभेंटु भंगंगळपुतु ३० तीत्वर्रितयुतस्थानवोळु प्रत्येकभरडेरडु भंगंगळागुत्तं विरलु नात्करोळभेंटु भंगंगळपुतु ३० तीत्वर्रितयुतस्थानवोळु प्रत्येकभरडेरडु भंगंगळागुत्तं विरलु नात्करोळभेंटु भंगंगळपुतु ३० तीत्वर्रहित१० मत्तं मनुष्यभाषापर्धाप्तियोळु संस्थानचट्क-संहननवट्क-सुभगावेययशस्की तिविहायोगित
२४
स्वरमें व युग्मपंचकभें विवर्षि ३६।३२। भंगंगळु सासिरव नूरस्वत्तरङ्गुतु ३० द्वीद्विय११५२
श्रीद्वियचतुर्तिद्वयासंज्ञिन्नवेष्ठियोळु मनुष्यनोळें तंते सासिरव नूरस्वतरङ्गुतु ३० द्वीद्विय११५२
श्रीद्वियचतुर्तिद्वयासंज्ञिन्नवेष्ठियोळु भाषापर्धाप्तियोळु प्रत्येकमरडेरडु भंगंगळागलु नात्करोळमें टु
भंगंगळप्तुतु ३० अंतु कृदि त्रिशत्यक्रतिस्थानवोळु सर्व्वर्भगंगळुमेरडु सासिरवो भैनूरिप्यत्तो वण्युतु
३० तीत्वर्यहितसमुद्घातकेविजय भाषापर्धाप्तियोळु चतुर्विन्नति भंगंगळ पुन्तकंगळपुतु।
२०२१

त्रिश्चतान्युच्छ्वासपर्यासी तोर्थसमृद्धातकेविलन्येकं संज्ञिनि प्राग्वत्सोद्योतषट्सप्तत्यग्रपंचशती। द्वित्रचतुरिदियासंज्ञिषु सोद्योते द्वे द्वे मूत्वाष्टी। माषापर्याप्ती तीर्थोनकेविलनः संस्थानिवहायोगितस्वरकृतानि खतुर्विशितः। मनुष्ये संस्थानसंहननसुभगादेययशस्कीतिविहायोगितस्वरकृतानि द्वापंचाशदग्रैकादशशतो। संज्ञिन्तिऽपि तथा उद्योतरहितीनि मवन्ति। द्वित्रचतुरिद्रियासंज्ञिषु ते द्वे द्वे भूत्वाष्टावित्येकविशत्यग्रैकान्निश्चित्रचित्रचित्रचेकि तीर्थोनसमृद्धातकेविलभाषापर्याप्ती चतुर्विशतिभंगास्ते पुनक्काः। २९२१

तीसके स्थानमें चन्छ्वास पर्याप्ति कालमें तीर्थंकर समुद्वात केवलीके एक भंग है। च्छोत सिंहत संझीके पूर्वोक्त पाँच सौ छिहत्तर भंग हैं। चछोत सिंहत दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके दो-दो भंग होनेसे आठ भंग हैं। भाषापर्याप्तिकालमें तीर्थरहित २० सामान्य केवलीके छह संस्थान, विहायोगित युगल, स्वर युगलके चौबीस भंग हैं। मनुष्यमें छह संस्थान, छह संहनन, सुभग आदेय, यशःकीति, विहायोगित और स्वरके युगल द्वारा ग्यारह सौ बावन भंग हैं। उछोत सिंहत संझी पंचेन्द्रिय तिर्यंचमें भी उसी प्रकार ग्यारह सौ बावन भंग होते हैं। दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंझीके दो-दो भंग होनेसे आठ भंग होते हैं। ऐसे तीसके स्थानमें १+५७६+८+२४+१९५२+१९५२+८=२९२१ उनतीस सौ इक्कीस भंग होते हैं।

तीर्थ रहित समुद्घात केवलीके भाषा पर्याप्ति कालमें चौबीस मंग हैं। वे पुनकक्त हैं क्योंकि पूर्वमें कहे भंगोंसे इनमें भेद नहीं है।

२०

२० २१ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ९। ८

इंतिवेल्लमुमपुनरक्तभंगंगळप्पुवु । सर्व्धभंगंगळ् ७७५८

अनंतरं समुद्घातकेवलिय तीर्त्थरहितरगळ भाषापर्ध्याप्तियोळ् त्रिशत्त्रकृतिस्थानद चतु-विवंशितभंगंगळ्ं तीर्त्थयुतरोळेकत्रिशत्त्रकृतिस्थानदोळों दुं स्थानमुं पुनरुक्तमें दु पेळदपरः—

> सामण्णकेवलिस्स समुग्घादगदस्स तस्स वचि भंगा। तित्थस्सवि सगभंगा समेदि तत्थेक्कमवणिज्जो।।६०६॥

सामान्ये केवलिनः समुद्घातगतस्य तस्य वाग्भंगास्तीत्र्यस्यापि स्वकभंगौ समाविति तत्रैकमपनेयः ॥

एकित्रशत्कानि भाषापर्याप्तौ सतीर्थकेविलन्येकं । संज्ञिनि सोद्योतानि तथा द्वापंचाशदग्रैकादशशती । द्वित्रचतुरिद्वियासंज्ञिषु सोद्योते द्वे द्वे भूत्वाष्टावित्येकषष्ट्यग्रैकादशशती ३१ । तीर्थंसमुद्वातकेविलन्येकं १५ ११६१

पुनरक्तं। अयोगकेवलिनि सतीयँनवकमेकं, अतीर्याष्टकमेकं ९। ८ मिलित्वा सर्वाणि ७७५८ ॥६०३-६०५॥ तानि पुनरुक्तान्याह— १।१

इकतीसके स्थानमें भाषा पर्याप्तिमें तीर्थंकर केवलीके एक है। उद्योत सहित संझी पंचेन्द्रियके पूर्वोक्त प्रकारसे ग्यारह सी बावन भंग हैं। उद्योत सहित दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंझी पंचेन्द्रियके दो-दो भंग होनेसे आठ होते हैं। इस प्रकार इकतीसके स्थानमें १+११५२+८=११६१ ग्यारह सी इकसठ भंग होते हैं।

तीर्थ सहित समुद्घात केवलीका एक भंग पुनरुक्त है। अयोग केवलीमें तीर्थंकर सहित नौका एक भंग है। तीर्थंकर रहित आठका एक भंग है। इस प्रकार सब मिलकर सात इजार सात सी अठावन भंग होते हैं।।६०३-६०५।।

पुनरक भंगोंको कहते हैं-

सामान्यकेविषयोळं समृद्धातसामान्यकेविषयोळं भाषापर्ध्यापिय त्रिशतप्रकृतिस्थान-बोळ् चतुर्व्विशतिभंगंगळुं तीर्त्थकेविषयोळं समृद्धाततीर्त्थकेविषयोळमेकत्रिशतप्रकृतिस्थानद्वयमुं सममें बों वों वं पुनरक्तमें वु बिदुत्तं विरिष्टिप २५ त्तय्बु भंगंगळु कळेयल्पदुवुवु ।

अनंतरं गुणस्थानबमेले नामोबयस्थानभंगंगळं योजिसिबपरः :-णारयसण्णिमणुस्ससुराणं उवरिमगुणाण भंगा जे ।
पुणरुत्ता इदि अवणिय भणिया मिच्छस्स भंगेसु ॥६०७॥

नारकसंक्षिमनुष्यसुराणामपरितनगुणानां भंगा ये। पुनरुक्ता इत्यपनीय भणिताः मिथ्या-वृष्टेबर्भगेषु ॥

नारकरगळ संज्ञिपंचेंद्रिय जीबंगळ मनुष्यरगल सुररुगळ उपरितनगुणस्थानंगळोळावुवु केलवु १० भंगंगळपु पुनरक्तंगळे दिंतु मिण्याद्धिय भंगंगळोळ कळेबु पेळल्पट्टुवु। अदेंते बोडे संद्धिः —

| मिष्यादृष्टिगे    | २१ | 28 | २५ | २६  | २७ | 126  | २९   | ३०   | 38   |
|-------------------|----|----|----|-----|----|------|------|------|------|
| ामच्याद्गुष्ट्रिग | 49 | २७ | १८ | ६१४ | १० | ११६२ | १७४६ | २८९६ | ११६० |

|           | २१ | २४ | 24  | २६  | २९  | ३०   | 38   |        |    | ३०   | 38   |
|-----------|----|----|-----|-----|-----|------|------|--------|----|------|------|
| सासावनंगे |    |    | - { |     | - ( |      |      | मिधंगे | २९ |      |      |
|           | 38 | ह  | 8   | 468 | 7   | २३०४ | ११५२ |        | २  | २३०४ | ११५२ |

| 28         | २५   २६ | २७।२८।२९ | ३०   | 38   | वेश       | ३०  | 38   |
|------------|---------|----------|------|------|-----------|-----|------|
| असंग्रतंगे | - 1 1   | 1 1      |      |      | संग्रहों। |     |      |
| 18         | २।३७।   | २७५७६    | २३९५ | ११५२ |           | 228 | 1888 |

भाषापर्याप्तौ सामान्यकेविलसमृद्घातसामान्यकेविलनिस्त्रशत्कस्य चतुर्विशितिष्वतुर्विशितिः । तीर्थ-केविलसमृद्वाततीर्थकेविलनोरेकित्रशत्कस्यैकैकश्च मंगाः समाना इति पंचविशितिरपनेतव्याः ॥६०६॥ षथ गुणस्थानेषु तान् भंगानाह—

नारकसंजितिर्यग्मनुष्यसुराणामुपरितनगुणस्वावेषु ये भंगास्ते पुनक्का इति मिथ्यादृष्टिभंगेष्वपनीय भणिताः । तद्यथा—

१५

20

भाषापर्याप्तिकालमें सामान्य केवली और समुद्घात सहित सामान्य केवलीके तीसके स्थानके चौबीस-चौबीस भंग समान हैं। तथा तीथंकर केवली और समुद्घात तीथंकर केवलीके इकतीसके स्थानमें एक-एक भंग समान है। अतः ये पच्चीस भंग पुनरुक्त होनेसे नहीं लेना चाहिए।।६०६।।

आगे गुणस्थानों में उन भंगोंको कहते हैं-

नारकी, संझी तियंच, मनुष्य, देव इनके ऊपरके सासादन आदि गुणस्थानोंमें जो भंग हैं वे पुनरक्त हैं क्योंकि मिध्यादृष्टिके भंगोंके समान हैं। अतः उन पुनरक्त भंगोंको दूर कर मिध्यादृष्टिके भंगोंसे ही उन्हें भी कहा है। वही कहते हैं—

| २५ २७ २८ २९  ३० | 30            | अपूर्व-  ३० ३० अनिवृ | ति- ३०   ३० |
|-----------------|---------------|----------------------|-------------|
|                 | अप्रमत्तंगे । | करणंगे करणं          | n           |
| १ १ १ १ १ ११४४  | 1888          | करणंगे ७२ २४ करणं    | ' ७२ । २४   |

| सूक्ष्म- ३०   | ३० | उपशांत- | ३० | क्षीण-  | ३० | सयोग    | २० | २१ | २६ | २७ | २८         |          |
|---------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|----|----|----|------------|----------|
| सांपरायंगे ७२ | २४ | कषायंगे | ७२ | कषायंगे | २४ | केवलिगे | १  | 8  | Ę  |    | <b>१</b> २ | <b>→</b> |

|   | २९ | ३० | 38 | अयोगि-    | ९ | 6 |
|---|----|----|----|-----------|---|---|
| - | १३ | २५ | 2  | केवलियोळ् | 2 | १ |

द्रंतागुत्तं विरलेकिविद्यातस्थानसर्थिभगंगळस्यत्तरोजु तीर्थियुतभंगमो व कळेवु शेषमो वुगुंबिदस्यत्भगंगंगळ् मिध्याद्दियोळपुत्र २१ चतुिंक्शितप्रकृत्युद्यस्थानदोळिप्पत्तेळ् भंगंगळ५९
प्रविवित्तेतुं मिध्यादृष्टियोळपुत्र २४ पंचिंकितिस्थानभंगंगळ् पत्तोभत्तरोळ् आहारकशरीरमिश्व२७
भंगमो व कळेदु शेषपिवन दु भंगंगळ् मिध्यादृष्टियोळपुत्र २५ षड्विशितस्थानभंगंगळ्मस्तूरि१८
प्रत्तरोळु सामान्यसमृद्धातकेविलय संस्थानभेवषड्भंगंगळं कळेदु शेषमस्तूर पिवनात्कुः
भंगंगळ् मिध्यादृष्टियोळपुत्र २६ सप्तिविशितस्थानंगळ पन्नेरडुं भंगंगळोळ् आहारतीरथैसंबंधि६१४
भंगंगळेरडं कळेदु शेषपत्तुं भंगंगळुं मिध्यादृष्टियोळपुत्र २७ अष्टािवशितस्थानभंगंगळ् सािवरव
१०
१३
तूर येप्पत्तय्वरोळ् ११७५ सामान्यसम्द्धातकेविलय पन्नेरडुमनाहारकदो दुमनंतु पिदमूरं कळेदु
शेष सािसरव तूरस्वत्तेरडु भंगंगळ् मिध्यादृष्टियोळपुत्र २८ नविंक्शितस्थानभंगंगळु सािवरवेळ्११६२

एकविश्वतिकस्य षष्टौ तीर्थं जो नेत्येकास्त्रषष्टिः । चतुर्विश्वतिकस्य सप्तविश्वतिः । पंचविश्वतिकस्यैकास्तर्विश्वति । पंचविश्वतिकस्यैकास्तर्विश्वति । विश्वतिष्ठाति । पद्विश्वतिकस्य विश्वत्यग्रेषट्छत्यां सामान्यसमुद्घातकेवलि-संस्थानजाः षड्नेति चतुर्दशाग्रषट्छती । सप्तविश्वतिकस्य द्वादशस्वाहारकतीर्थजौ नेति दश । अष्टाविश्वतिकस्य पंचसप्तत्यग्रेकादशशत्यां सामान्यसमुद्घातकेवलिनो हादश, खाहारकस्यैकद्व नेति द्वाषष्ट्यग्रेकादशशती ।

मिण्यादृष्टिमें इक्कीसके साठ भंगोंमें तीर्थंकर सम्बन्धी एक भंगके बिना उनसठ भंग हैं। चौबीसके सत्ताईस भंग हैं। पच्चीसके उन्नीस भंगोंमें-से आहारक शरीरमिन्न सम्बन्धी एक भंगके बिना अठारह हैं। छब्बीसके छह सौ बीसमें-से सामान्य समुद्धात केवलीके संस्थानजन्य छह भंग बिना छह सौ चौदह हैं। सत्ताईसके बारह भंगोंमें आहारक और तीर्थंकरके दो बिना दस भंग हैं। अठाईसके ग्यारह सौ पचहत्तरमें-से सामान्य समुद्धात

नूरश्वत्तरोळु सामान्यसमुद्घातकेवलिय पन्नेरडुमं तीत्थंसमुद्घातकेवलियोळो दुमं आहारक-बो दुमनंतु पिंदनाल्कुमं कळेदु शेष सासिरदेळुनूर नाल्वत्तारु भंगंगळुमिण्यादृष्टियोळप्पुषु २९ १७४६

त्रिश्वत्प्रकृतिस्थानभंगंगळ एरबुसासिरहोंभैनूरिप्पत्तों २९२१ रोळु सामान्यकेवलियं चतुर्विश्वशित-भंगंगळुमं तीर्त्थंकेवलियदो दुमनंतु पंचविश्वतिभंगंगळं कळेदु शेषमेरबु सासिरदे दुनूर तो भत्ताच-भंगंगळु मिण्यादृष्टियोळपुषु ३० एकत्रिशदप्रकृतिस्थानभंगंगळु ११६१ रोळु तीर्त्थभंगंमो दं २८९६

कलेंबु शेषमेकसासिरव नूरस्वत् भंगंगळु मिण्यादृष्टियोळप्युवु ३१ सासावनगुणस्थानवोळ्

एकविश्वतिस्थानभंगंगळ बादरपुष्ट्यप्त्रत्येकवनस्पतिगळोळारं द्वीद्वियत्रीद्वियत्वर्तिद्वियाऽसंज्ञि-गळोळेंद्वं संज्ञिपंचेद्वियंगळोळेंद्वं मनुष्यरोळेंद्वं देवगतियदों दुमंतु सासादनंगेकविश्वतिस्थान भंगंगळ मूवत्तों दप्पुषु २१ सासादनंगे चतुष्टिंशतिस्थानंगळ पुष्ट्यप्त्रत्येकवनस्पतिगळ बादरं-१३

् गळोळारेयप्युवु २४ सासावनंगं पंचविद्यतिस्थानंळोळ् वेवगतियवो वेयक्कुं २५ सासावनंगं वृद्धिया विद्या क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षेणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षिणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे क्षेणे

नविश्वतिकस्य षष्ट्यप्रसप्तदशशत्यां सामान्यसमृद्वातकेविलनो द्वादश, वीर्थसमृद्वातकेविलन एकः, आहार-कस्यैकश्च नेति षट्चत्वारिशदग्रसप्तदशशती। त्रिशत्कस्यैकविशत्यग्रैकान्नत्रिशच्छत्यां सामान्यकेविलनश्चतु-विश्वतिः तीर्थकेविलन एकश्च नेति षण्णवत्यग्राष्ट्रविशतिशती। एकत्रिशत्कस्यामीषु ११६१ तीर्थजो नेति षष्ट्य-ग्रैकादशशती। सासादने एकविशतिकस्य बादरपृष्ट्यप्त्रत्येकेषु षट्। द्वित्रचतुरिद्वियासंज्ञिष्वष्टी। संज्ञिन्यष्टी। मनुष्येऽष्टी। देवगतावेकः इत्येकत्रिशत्। चतुर्विशतिकस्य बादरपृष्ट्यप्त्रत्येकेषु षट्। पंचित्रशतिकस्य देवगतेरेकः। षड्विशतिकस्य द्वित्रचतुरिद्वियासंज्ञिष्वष्टी। संज्ञिमनुष्ययोः प्रत्येकमष्टाशीत्यग्रद्विशती इति चतुरशीत्यग्रपंचशती।

रे॰ केवलीके बारह, आहारकका एक, इन तेरहके बिना ग्यारह सौ बासठ भंग हैं। उनतीसके सतरह सौ साठ भंगोंमें-से सामान्य समुद्घात केवलीके बारह, तीथंकर समुद्घात केवलीका एक, आहारकका एक, इन चौदहके बिना सतरह सौ छियालीस भंग हैं। तीसके उनतीस सौ इक्कीस भंगोंमें सामान्य केवलीके चौबीस, तीथंकर केवलीका एक, इन पच्चीस बिना अठाईस सौ छियानवे भंग हैं। इकतीसके ग्यारह सौ इकसठ भंगोंमें तीथंकरका एक बिना ग्यारह सौ साठ भंग हैं।

सासादन गुणस्थानमें इक्कीसके बादर, पृथ्वी, अप प्रत्येकके छह, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञीके आठ, संज्ञोके आठ, मनुष्यके आठ, देवका एक इस प्रकार इकतीस भंग हैं। चौबीसके बादर, पृथ्वी, अप प्रत्येकके ही छह भंग होते हैं। पच्चीसका देवगतिका एक भंग है। छब्बीसके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञीके आठ, संज्ञी पंचेन्द्रियके दो सौ

बन्यज्ञरीरपर्याप्याविकालंगळोळु सासावनकाळु मिण्यावृष्टिगळागि पोपरप्पुर्वीरवमातं ये छरीरपर्याप्याविकालस्थानंगळु संभविसवु । सासावनंगं नर्वविज्ञातिप्रकृतिस्थानंगळ वेवनारककाळोळों वो वागलर वे भंगंगळप्पुचु २९ सासावनंगं त्रिज्ञत्प्रकृतिस्थानवोळु तिर्यंग्मनुष्यकगळ भाषा२
पर्याप्तिस्थानभंगंगळु प्रत्येकं सासिरवनूर्य्वतर्षागलेर बरोळ मेर बु सासिरव मूनूर नाल्कुं ३०
२३०४
सासावनंगे एक त्रिज्ञात्प्रकृत्युवयस्थानवोळु संज्ञिजीवनुद्योत्पर्याप्तियोळु सासिरवनूर्य्यः ५
त्रेर बु भंगंगळप्पुचु ३१ मिश्रंगं वेवनारककगळ भाषापर्याप्तियोळु नर्वावज्ञतिस्थानंगळेर बेयप्पुचु
११५२
२९ वे । ना । मिश्रंगं त्रिज्ञत्प्रकृतिस्थानवोळु संज्ञिपंचेत्रियमनुष्यकगळोळेर बु सासिरव मूनूर
२९ वे । ना । मिश्रंगं त्रिज्ञत्प्रकृतिस्थानवोळु संज्ञिपंचेत्रियतिर्यंचनोळुद्योतपृत२३०४
स्थानभंगळ् सासिरव नूर्य्वतर्वरप्पुचु ३१ असंयतनोळु चतुर्गतिजरोळं प्रत्येकमो वो दु
११५२
स्थानभागळु नात्कुगतिगळगमेकविज्ञतिस्थाननंगळु नात्कप्पुचु २१ मत्तमसंयततंगे पंचविज्ञति१० असंयत्वोळु घर्मयनारक सौधर्माविदेवक्कंळ संविधिद्वभंगंगळप्पुचु २५ असंयतंगे विद्वज्ञति१० असंयतंगे विविद्यक्षेतं सर्विद्यंचंगं सर्विद्यंचितिस्थानंग्रे दु २६ कर्मभूतिसंज्ञि१० विविद्यंचंगं सर्विद्यंचंगं सर्विद्यं व्याप्तिक्यो दु २६ कर्मभूतिसंज्ञि१० विविद्यांचे सर्विद्यंचंगं सर्विद्यंच्यानपृत्रित्वित्यांचेतिस्थानंग्वरपुत्र १५ कर्मभूतिसंज्ञि-

नात्र सप्तिविश्वतिकाष्टिविश्वितिकोदयः शरीरपर्याप्त्यादिकालेषु मिष्यादृष्टित्वसंभवात् । नविश्वितिकस्य देवनारकयोरेकैक इति द्वौ । त्रिश्वत्कस्य तिर्यग्मनुष्ययोभिषापर्याप्तौ प्रत्येकं द्वापंचाशदग्रैकादशशतीति चतुरप्रत्रयोविशतिशती ।
एकत्रिशत्कस्य संज्ञिनो भाषापर्याप्तावृद्योतयुतद्वापंचाशदग्रैकादशशतो । मिश्रे देवनारकयोमीषापर्याप्तौ नव- १५
विश्वतिके द्वौ । त्रिशत्कस्य संज्ञिमनुष्ययोषचतुरप्रतिशतदिसहस्रो । एकत्रिशत्कस्य संज्ञिनि सोद्योतद्वापंचाशदग्रैकादशशती । असंयते एकविश्वतिकस्य चतुर्गतिजेष्वेकैको भूत्वा चत्वारः । पंचिवशितकस्य धर्मानारकवैमा-

अठासी, मनुष्यके दो सौ अठासी इस प्रकार पाँच सौ चौरासी भंग होते हैं। इस गुणस्थान-में सत्ताईस-अठाईसके उदयस्थान नहीं होते। क्योंकि शरीरपर्याप्ति आदि कालोंमें एकेन्द्रिय आदिमें मिध्यादृष्टिपना ही सम्भव है। उनतीसके देवनारकीके एक-एक मिलकर दो भंग २० हैं। तीसके भाषापर्याप्तिमें संज्ञी तियंचके ग्यारह सौ बावन, मनुष्यके ग्यारह सौ बावन इस तरह तेईस सौ चार भंग हैं। इकतीसके संज्ञीके भाषापर्याप्तिमें उद्योत सहित स्थानके ग्यारह सौ बावन भंग हैं।

मिश्र गुणस्थानमें उनतीसके देवनारकीके भाषापर्याप्तिमें एक-एक मिलकर दो भंग हैं। तीसके संज्ञी और मनुष्यके मिलाकर तेईस सौ चार भंग हैं। इकतीसके उद्योत सहित २५ संज्ञीके ग्यारह सौ बाबन भंग हैं।

असंयत गुणस्थानमें इक्कोसके चारों गतिकी अपेक्षा चार भंग हैं। पच्चीसके घर्मा-नारक और वैमानिक देवके एक-एक मिलकर दो भंग हैं। छब्बीसके भोगभूमि तियंचके छह पंचेंद्रियंगल संस्थान संहननभेदगुत विद् श्राह्मंगंगलु मंतु सप्तांत्रशद्भंगंगलपुत्रु २६ मत्तमसंयतं गे ३७ सप्तांवशितस्थानदोलु धम्मं य नारक सौधम्मादिकल्पजरगल संबंधि द्विभंगंगलपुत्रु २७ मत्तम-संयतं यष्ट्राविशति प्रकृत्युद्धयस्थानदोलु भोगभूमि संज्ञिपंचेंद्वियजीवसंबंधि शरीरपर्ध्याप्तियोलु धम्मं य नारक सौधम्मादिकल्प कल्पातीतजरगल संबंध्यानापान पर्ध्वाप्तियोलु त्रिभंगंगलु २८ मतुष्परोलु संस्थान संहननविहायोगित कृत भंगंगलेप्पत्तरहुं २८ कृष्टि २८ मत्तमसंयतं गे ७२ ७५ नविंवशितस्थानदोलु भोगभूमिसंज्ञिपंचेंद्विय मनुष्यरुगलानापानपर्धाप्तियोलु द्विभंगंगलुं देवनारक-रुगळ भाषापर्थ्याप्तियोळु द्विभंगंगळु कम्मंभूमिमनुष्य संस्थानसंहननविहायोगितकृतानापानपर्धाप्तियोळु एप्पत्तरहु भंगंगळुं कृष्टि एप्पतार्थ भंगंगळपुत्रु २९ मत्तमसंयतन त्रिशत्रप्रकृतिस्थानदोळु ७६

भोगभूमि संज्ञिवंचेंद्रियोद्योत्तयुतानापानपर्ध्याप्तियोळों दुं भाषापर्ध्याप्तियुत संज्ञिवंचेंद्रियतिर्धंग्मनुष्य-१० इगळ भंगंगळु मेरदु सासिरद मूनूर नाहकु कूडि घरडु सासिरद मूनूरव्दण्युवु ३० मत्तमसंयत-२३०५

नेकित्रिशास्त्रकृतिस्थानदोळ् संज्ञिपंचेंद्रिय तिर्ध्यंचन सासिरद नूरध्यत्तरहु भंगंगळपुषु । ३१

#### वेशसंयतंगे त्रिशस्त्रकृतिस्थानवोळ् संजिपंचेंद्रियतिय्यंग्मनुष्यरुगळ संस्थानसंहननविहायोगतिस्वरकृत

निकदेवयोरेकैक इति द्वौ । षड्विंशतिकस्य मोगभूमितिरश्चां शुमोदयादेकः । कर्मभूमि संज्ञिनां संस्थानसंहननजाः षट्तिंशदिति सप्तिंत्रशत् । सप्तिवंशतिकस्य धर्माजवैमानिकयोद्वौ । अष्टाविंशतिकस्य भोगभूमिजधर्माजवैमान् १५ निकानामुच्छ्वासपर्याप्तौ त्रयः । मनुष्ये संस्थानसंहननिवहायोगितजा द्वासप्तितिरिति पंचसप्तिः । नविंशितिकस्य भोगभूमितिर्यंग्मनुष्ययोरानापानपर्याप्तौ द्वौ । देवनारकयोभिषापर्याप्तौ द्वौ । कर्मभूमिमनुष्यस्थानापानपर्याप्तौ प्राग्वद्द्वासप्तितिरिति षट्सप्तिः । त्रिशत्कस्य भोगभूमितिर्यंक्वानापानपर्याप्तौ सोद्योत एकः । संज्ञितिर्यंग्मनुष्ययोभिषापर्याप्तौ चतुरगत्रयोविंशतिशती पंचाप्रत्रिशतद्विसहस्री । एकत्रिशतःस्य संज्ञिनो

शुभका ही उदय होनेसे एक और कर्मभूमियाँ संज्ञी तियंचके छह संस्थान, छह संहननके वहलनेसे छत्तीस, इस प्रकार सैंतीस भंग हैं। सत्ताईसके और घर्मानारक वैमानिक देवका एक-एक भंग मिलाकर दो भंग हैं।

अठाईसके भोगभूमिया तिर्यंच, धर्मा नारकी, वैमानिक देवोंमें उच्छ्वास पर्याप्तिमें एक-एक भंग मिलकर तीन, मनुष्यके छह संस्थान छह संहनन विहायोगित युगलसे बहत्तर, इस प्रकार पचहत्तर भंग हैं। उनतीसके भोगभूमिया तियंच मनुष्यके प्रशस्तका ही उदय होनेसे एक-एक, उनके इवासोच्छ्वास पर्याप्तिमें दो, देव नारकीके माणपर्याप्तिमें एक-एक भंग मिलकर दो, और कर्मभूमिया मनुष्यके इवासोच्छ्वास पर्याप्तिमें पूर्वोक्त प्रकारसे बहत्तर इस तरह छिहत्तर भंग हैं। तीसके भोगभूमियाँ तियंच उद्योत सहितके इवासोच्छ्वास पर्याप्तिमें एक संझीतिर्यंच व कर्मभूमिया अनुष्य इन दोनोंके मिलाकर तेईस सौ चार इस तरह तेईस सौ पाँच भंग हैं। इक्तीसके संझीतिर्यंचके ही ग्यारह सौ बावन भंग हैं।

संशिपंचेंद्रियोद्योतयुर्तेकाँत्रशस्त्रकृतिस्यानदोळ नुरनाल्यसमाल्कु-भंगंगळि नूरे भसे दु ३० प्रमत्तसंयतनोळाहारक शरीरमिश्रदोळु पंचविश्वति प्रकृतिस्थानमों दु २५ आशरीरपर्ध्याप्तियोळ् सप्तविशति प्रकृतिस्थानमो दु २७ बानापानपर्ध्याप्तियोळष्टाविशतिप्रकृति-स्थानमों बु २८ आ भाषापर्व्याप्रियोळ् नर्वावंशति प्रकृत्युवयस्थानमों बु २९ औदारिकशरीर भाषापर्व्याप्तियोळुसंस्थानसंहननविहायोगतिस्वरभेदसंजनितचतुरचत्वारिदुत्तरैकशतभंगयुर्तात्रशत्र -अप्रमत्तसंयतनोळ चतुरचत्वारिशदुत्तरैकशतभंगयुत्रत्रिशत्त्र-कृतिस्थानमुमक्कुं ३० कृतिस्थानमुदयमक्कु । ३० मपूर्व्वकरणोपशमंगे संस्थानषट्क संहननत्रय विहायोगितस्वरभेद संजनित द्विसप्ततिभंगयुत जिद्यात्प्रकृतिस्थानमक्कु ३० मा क्षपकंगे संस्थानषद्कसंहननैकविहायो-गतिद्वयस्वरद्वयसंजनितचतुन्विद्यतिभंगयुत्रत्रिकात्प्रकृत्युदयस्थानमक्कु २४ मनिवृत्तिकरणनोळं सूक्ष्मसांपरायनोळमक्कुं। अनि ₹• उपगांतकषायनोळ् द्वासप्ततिमंगयुर्तित्रगत्प्रकृतिस्वानमक्कुं । ३० क्षीणकषायनोळ् बतुन्विशति

द्वापंचाशदग्रैकादशशती । देशसंयते त्रिशत्कस्य संज्ञित्यंग्मनुष्ययोः संस्थानसंहननिवहायोगतिस्वरप्रकृता अष्टाशीत्यग्रशती । सोद्योत्कित्रिशत्कस्य संज्ञिनः चतुश्वत्वारिशदग्रशतं । प्रमत्ते आहारकशरीरिमिश्रपंच-विश्वतिकस्यैकः । शरीपर्याप्तौ सप्तविश्वतिकस्यैकः । आनापानपर्याप्तावष्टाविश्वतिकस्यैकः, भाषापर्याप्तौ नवविश्वतिकस्यैकः । त्रिशत्कस्यौदारिकशरीरभाषापर्याप्तौ संस्थानसंहननिवहायोगतिस्वरज्ञाश्चतुश्चत्वारिशदग्रैक शतं । अप्रमत्ते त्रिशत्कस्य तथा तावंतः । उपशमकेषु चतुर्वं प्रत्येकं संस्थानित्रसंहननस्वरविहायोगतिजा

देश संयत गुणस्थानमें तीसके संझोतियं चके संस्थान छह, संहनन छह, विहायोगिति-युगल और स्वरयुगलसे एक सौ चवालीस, इसी प्रकार मनुष्यके एक सौ चवालीस मिलकर दो सौ अठासी भंग हैं। उद्योत सहित इकतीसके संझी पंचेन्द्रियके पूर्वोक्त प्रकार एक सौ चवालीस भंग हैं।

प्रमत्तमें आहारकके शरीर मिश्रमें पच्चीसका एक, शरीर पर्वाप्तिमें सत्ताईसका एक, श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिमें अठाईसका एक, भाषापर्याप्तिमें उनतीसका एक भंग है। औदारिक शरीरके भाषा पर्याप्ति सम्बन्धी तीसके छह संस्थान, छह संहनन, विहायोगित युगळ, स्वर-युगळसे एक सी चवाळीस भंग हैं।

अप्रमत्तमें तीसके उसी प्रकार एक सी चवाछीस भंग हैं। उपशम श्रेणिके चार गुण- २५ स्थानों मेंसे प्रत्येकके छह संस्थान, तीन संहनन, स्वरयुगल, विहाबोगति युगलसे वहत्तर-क-१२१ भेगमुस्तिन्छात्प्रकृतिस्थानोबयसम्बकुं ३० स्वयोगकेविक भट्टारकतीत्थंरिहतसमुद्धातकेविक्योकु
काम्भंगद्यरीरवोळेक भेगयुत विकासि प्रकृतिस्थानमुं तीत्थंयुतैकविकातिस्वानमक्कुं २० २१
तीर्स्थरिहत कवादसमुद्धातकेविक्योळ् जोबारिकद्यरीरिमश्रकालकोळ् संस्थानवद्कसंज्ञनित वक्भेगयुत विव्वद्यति प्रकृतिस्थानोवयमक्कु २६ मा काल्वतीत्थंयुतरोळ् सप्तविद्यति प्रकृतिस्थानोद्यमक्कुं २७ मूलद्यरीरप्रवेद्यवोळ् तीर्स्थरिहतद्यारीरपर्याप्तियोळ् संस्थानवद्किवहायोगितिहयजनितद्वावद्यभंगयुताष्टाविद्यातिप्रकृतिस्थानोवयमक्कुं २८ आ द्यरीरपर्याप्तियोळ् तीर्त्थयुतमागि
नवविद्यतिप्रकृतिस्थानोवयमक्कुं २९ तोर्स्थरिहतरोळानापानपर्याप्तियोळ् द्वावद्यभंगयुत नवविद्याति
प्रकृतिस्थानोवयमुमक्कु २९ मंतु त्रयोवद्यभंगयुतनवविद्याति प्रकृतिस्थानमक्कुं २९ मसमाना१३
पानपर्याप्तियोळ् तीर्त्थयुतिद्वद्यसंजनितज्ञतुन्विद्यातभंगयुतित्रवारप्रकृतिस्थानोवयमुमक्कु २० मस्यान१३
विद्यतिहायोगितहयस्वरद्वयसंजनितज्ञतुन्वद्यतिभंगयुतित्रवारप्रकृतिस्थानोवयमुमक्कु ३० मस्यानिद्यम् भेव्यतिह्यस्वर्वाद्यसंजनितज्ञतुन्वद्यविद्यतिभंगयुतित्रवारप्रकृतिस्थानोवयमुमक्कु २० मस्यानिद्यस्वर्वेद्यस्थानेवयम् भाषापर्याप्तियोळक्कु ३१ मयोगिकेविक भट्टारकरोळ् तीर्त्ययुतनवप्रकृतिस्थानोवयमो दक्कुं ९
तीर्त्थरहिताष्टप्रकृतिस्थानोवयमुमो दक्कु ८

द्वासप्ततिः । क्षपकेषु चतुर्षुं तथा संस्थानैकसंहननिवहायोगितस्वरजाः चतुर्विशितिः । सयोगे समुद्वाते कार्मणे १५ विशितिकस्यैकः । सतीर्थे एकविशितिकस्यैकः । औदारिकिमिश्रे षड्विशितिकस्य संस्थानजाः षट् । सतीर्थे सप्तविशितिकस्यैकः । अष्टविशितिकस्य मूलशरीरप्रवेशे पर्याप्तो संस्थानिवहायोगितजा द्वादश, सतीर्थे नविशितिकस्यैकः, आनापानपर्याप्तौ द्वादशित त्रयोदश । सतीर्थे त्रिशतकस्यैकः । आषापर्याप्तौ संस्थानस्वरविहायोगितिज्ञादचतुर्विशितिरित पंचित्रश्रतिः । सतीर्थे एकत्रिशतकस्यैकः । अयोगे नवकस्यैकोऽष्टकस्यैकः ॥६०७॥

बहत्तर भंग हैं। क्षपणश्रेणिके चार गुणस्थानों में छह संस्थान, एक संहनन, विहायोगित रिंग्याल, स्वरयुगलसे चौबीस-चौबीस भंग हैं। सयोगीमें समुद्धात रूप कार्माणमें बीसका एक ही भंग है। तीर्थ सहित इक्कीसका एक भंग है। औदारिक मिश्रमें छड़बीसके छह संस्थानों के छह भंग हैं। तीर्थ सहित सत्ताईसका एक ही भंग है। अठाईसका मूल शरीरमें प्रवेश करते हुए शरीर पर्याप्तिमें छह संस्थान और विहायोगित युगलसे बारह मंग हैं। तीर्थ सहित चनतीसका एक तथा सामान्य केवलीके श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिमें बारह ऐसे तेरह मंग हैं। तीर्थ सहित तीसका एक, भाषापर्याप्तिमें सामान्य केवलीके छह संस्थान, स्वरयुगल, विहायोगित सुगलके चौबीस इस तरह पच्चीस मंग हैं। तीर्थ सहित इकतीसका एक भंग है। अथोगीमें नौका एक और आठका एक भंग है।।

30

अनंतरं विश्वत्यादिनामकम्मीदयस्थानंगळु पन्नेरहरोळमपुन्यक्तभंगंगळेनितं दु युतियं पेळदपरः—

अहवण्णा सत्तसया सत्तसहस्सा य होति पिंडेंण । उदयहाणे भंगा असहायपरक्कमुहिट्टा ।।६०८।।

अष्टपंचाशत्सप्तशत्सनि सप्तसहस्राणि च भवंति पिडेन । उदयस्थाने भंगा असहायपरा-

नामकम्मोवयस्थानंगळोळु सर्व्वसंयोगविवंमसहायपराक्रमनुळळ श्रीवीरवर्द्धमानस्वामिगळि पेळरूपट्ट भंगंगळेळु सासिरमुमेळुतूषमय्वत्तं टप्पुदु । ७७५८ यिह्लि नारकसंक्षिपंचेंद्रियतिय्यंच-मनुष्यवेवक्कंळुगळोळु तंतम्म मिण्वावृष्टियभंगंगळोळु तंतम्म गुणप्रतिपन्नरुगळ भंगंगळ् पडेय-स्वक्कुमप्पुवरिवमा गुणप्रतिपन्नरुगळ भंगंगळु पुनरुक्तंगळप्पुचेंवरियरूपडुवुवु ।

कं। येनितक्कुं भंगंगळुमनितुदयस्थानसंख्येयक्कुममोघं। इनितेनवेडिदु चित्रमवनितुं त्रिजगच्छरोरिनिवहाक्रमिगळ्।

अनंतरं नामसस्यस्यानप्रकरणमनेकान्नविद्यति गाया सूत्रंगळिवं वेळलुपक्रमिसि मोवलोळु नामकर्म्मसस्यस्यानंगळ् पविमूरप्युवं वु वेळवपरः ---

तिदुइगिणउदी णउदी अहचउदोबहियसीदि सीदी य। ऊणासीदट्ठत्तरि सत्तत्तरि दस य जव सत्ता ॥६०९॥

ं त्रिद्वचेकनवतिन्नंवतिरब्टचतुद्वर्चंधिकाशीतिरशीतिश्व । जनाशीत्यब्टसप्ततिसप्तसप्तिन दशकनवसत्त्वानि ॥

त्रिनवित द्विनवत्येकनवित नवितगळ्मच्टाविकाशोतियुं चतुरिक्षकाशोतियुं द्वयाधिकाशो-तियुमशीतियुमेकोनाशीतियुमच्टसप्ततियुं सप्तसप्तियुं दशकमुं नवकमुमितु नामकर्मसत्वस्थानंगळ् २० पविमूरप्युवु । संदृष्टि :—

| 9 | 9 | 90 | 90 | 62 | 68 | 67 | 60 | 90 | 90 | 90 | 91

असहायपराक्रमेण श्रीवर्धमानस्वामिना विश्वतिकादिद्वादशनामोदयस्थानेष्वपुनरुक्तभंगाः पिंडेनाष्ट-पंचाशदग्रसप्तशतसप्तसहस्री समुद्दिष्टा भवंति ।७७५८। अत्र नारकसंज्ञितिर्यग्मनुष्यदेविमध्यादृष्टिभंगेषु स्वस्व-गुणप्रतिपन्नभंगोपरुक्षेः पुनरुक्तत्वं ज्ञातव्यं ॥६०८॥ अथ नामसत्त्वस्थानप्रकरणमेकाञ्चविश्वतिगाथाभिराह्-

त्रिनवतिद्वीनवतिरेकनवतिर्नवतिरष्टाशीतिश्चतुरशीतिद्वर्थशीतिरशीतिरेकोनाशीतिरष्टसप्तिः सप्त-

सहायरिहत पराक्रमबाछे वर्धमान स्वामीने बीस आदि बारह नामकर्मके उदय-स्थानोंमें अपुनरक्त भंग मिलकर सात हजार सात सी अठावन कहे हैं ७७५८। यहाँ नारकी, संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्थं न, मनुष्य, देवोंके मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें जो भंग कहे हैं उनमें अपने-अपने सासादन आदिनें कहे भंगोंके जो समान हैं उन्हें पुनरक्त जानना ॥६०८॥

आगे नामकर्मके सन्बस्थानका प्रकरण उन्नीस गाथाओंसे कहते हैं-

तिरानवे, बानवे, इक्यानवे, नब्बे, अठासी, श्रीरासी, बयासी, अस्सी, चन्यासी, अठहत्तर, सतहत्तर, दस और नौ प्रकृतिक्षम देरह सन्दर्शान बामकर्मके हैं।।६०९।। अनंतरं नामसत्वस्थानंगळगे त्रकृतिसंख्योपपत्तियं तोरिदपर : — सञ्वं तित्थाहारुभऊणं सुरणिरयणरदुचारिदुगे । उञ्वेज्लिदे हदे चउ तेरेऽजोगिस्स दस णवयं ॥६१०॥

सथ्वं तीर्त्याहारोभयोनं सुरनारकनरद्भिचतुर्द्धिके । उद्वेल्छिते हते चत्वारि त्रयोदशसु

सम्बं समस्तनामप्रकृतिस्थानं मोदलद्दकुं। मतं क्रमविदं तीर्व्यहीनमादोडं तो भत्तरहर स्थानमद्कुं। तीर्व्ययुत्तमाहारकहीनमाणि तो भतो दर स्थानमद्कुं। तीर्व्याहारोभयहीनमादोडं तो भत्तरस्थानमद्कुं। बह्ल पुरद्विकमनुद्देल्लनमं माडिदोडं बष्टाशीतिस्थानमद्कुं। बह्लि तारक-चतुष्ट्यमनुद्देल्लमं माडिदोडंक्भत्तनाल्कर स्थानमद्कुं। बह्लि मनुष्यद्विकमनुद्देल्लनमं माडि-१० दोडंक्भत्तरहर स्थानमद्कु। मत्तमा त्रिनदितस्थानदोळ् णिरयतिरिक्त दु वियळमित्यादि त्रयो-दशप्रकृतिगळ् क्षितंगळागुत्तं विरलशीतिप्रकृतिसत्यस्थानमद्कुं। द्वानदितस्थानदोळमा त्रयोदश-प्रकृतिगळ् क्षितंगळागुत्तं विरलेकोनाशीति प्रकृतिसत्यस्थानमद्कुं। मत्तमेक नदितस्थानदोळमा त्रयोदशप्रकृतिगळ् क्षितंगळागुत्तं विरल् अष्टसप्ततिप्रकृतिसत्यस्थानमद्कुं। मत्तं नदितस्थान-दोळमा त्रयोदशप्रकृतिगळ् क्षितंगळागुत्तं विरल् सप्तसप्ततिप्रकृतिसत्यस्थानमद्कुं। ७७। मत्तम-१५ योगिकेवलियोळ् दशनवप्रकृतिसत्वस्थानद्वयमदकुं।

अनंतरमयोगिय सस्वस्थानद्वयप्रकृतिगळं पेळदपरः :--

सप्तितिर्देश नव च प्रकृतयः नामकर्मसत्त्वस्थानानि त्रयोदश भवंति ॥६०९॥ तेषामुपपत्तिमाह-

सर्वनामप्रकृतयः प्रथमं तदेव तीर्याहारकद्वयतदुगर्यः क्रमेणोनितं द्वानवतिकैकनवतिकनवतिकत्वं प्राप्नोति । तस्रवितकं पुनः सुरद्विके पुनः नारकचतुष्के पुनः मनुष्यद्विके चोद्वेल्छितेऽष्टाशीतिकचतुरशीतिकद्वधशीतिकत्तं । २० पुनः तानि त्रिनवतिकादीनि चत्वारि 'णिरयतिरिक्खदुवियलमित्यादित्रयोदशसु क्षपितेषु अशीतिकैकासशीति-काष्टासप्ततिकसप्तसप्ततिकत्वं दशकं, नवकं चायोगकेविलिनि ॥६१०॥ तयोः प्रकृतीराह—

उनकी उपपत्ति कहते हैं-

सब नामकर्मकी प्रकृतिक्ष प्रथम तिरानवेका स्थान है। सब प्रकृतियों में-से तीर्थं कर घटानेपर बानवेका स्थान होता है। आहारकद्विक घटानेपर इक्यानवेका स्थान है। तीर्थं कर, आहारकद्विक दोनों घटानेपर नव्वेका है। इस नव्वेके स्थान में देवगति और आनुपूर्वीकी उद्धेलना होनेपर अठासीका स्थान होता है। इस में-से नारक चतुष्ककी उद्धेलना होनेपर चौरासीका स्थान होता है। उस में से मनुष्यद्विककी उद्देलना होनेपर बयासीका स्थान होता है। पुनः तिरानवे में-से 'णिरयतिरिक्खदुवियलं' इत्यादि गाथा में अनिवृत्ति करण गुणस्थान में स्था हुई तेरह प्रकृति घटानेपर अस्सीका स्थान होता है। उन्हें बानवे में-से घटानेपर उन्यासीका स्थान होता है। इक्यानबे में-से घटानेपर अठहत्तरका स्थान होता है। इस घटानेपर सतहत्तरका स्थान होता है। इस प्रकृति वामक में के सब सक्वस्थान हैं। इस प्रकृत नामक में के सब सक्वस्थान हैं। इस

आगे दस और नौके स्थानकी प्रकृतियां कहते हैं-

# गयजोगस्स दु तेरे तिद्याउगगोद इदि विद्याणेसु । दस णामस्स य सत्ता णव चेव य तित्यद्दीणेसु ॥६११॥

गतयोगस्यतु त्रयोदशसु तृतीयायुग्गींत्रमिति विहीमेषु । दशनाम्नः सत्यानि नव चैव च तीर्त्यहीनेषु ॥

तु मत्ते गतयोगकेवलिय सत्वप्रकृतिगळ्य "उदयगतबारणराण्" एंव त्रयोवशप्रकृतिगळोळु तृतीयवेवनीयमो दुं वायुः मनुष्यायुष्यमुं गोत्र उच्चैग्गींत्रमुमितु मूरं प्रकृतिगळ्य हीनमागुत्तं विरलु शोवदशप्रकृतिगळ स्थानमयोगिकेवलियोळक्कुमिल्ल तीर्त्यरहितमादो हे नवप्रकृतिस्थानमक्तं।

अनंतरमुद्धे ल्लितस्थानविशेषमं पेळवपर :--

गुणसंजादं पयिं मिच्छे बंधुदयगंधद्दीणस्मि । सेसुच्वेन्रुणपयिं णियमेणुच्वेन्रुदे जीवो ॥६१२॥

गुणसंजाता प्रकृतिन्मिण्यादृष्टी बंघोदयगंघहीने । शेषोद्वेल्लनप्रकृतिन्नियमेनोद्वेल्लयित जीवः ॥

मिथ्यादृष्टियोळ् सञ्बंकालपुद्देल्लनप्रकृतिगळ बंघोदयगंघमुमिल्लप्पुर्दारदमा गुणसंजाता-हारसम्यक्त्वप्रकृतिसम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतियुमं शेषोद्देल्लनप्रकृतिगळ्यां मिश्यादृष्टिजीवनुद्देल्लनमं माडि किडिसुगुं नियमदिवं ।

अनंतरमुद्देल्लनप्रशस्तप्रकृति मोवल्गों डु कर्मांददमुद्देल्लनमं माळकुमें दु वेळदपद :— सत्थत्तादाहारं पुन्वं उन्वेल्लदे तदो सम्मं । सम्मामिन्छं तु तदो एगो विगलो य सयलो य ॥६१३॥

प्रशस्तत्वादाहारं पूर्व्यमुद्धेल्लयति ततः सम्यक्त्वं । सम्यक्तिण्यात्वं तु तत एको विकलक्व सकलक्व ।

तु-पुनः धयोगिवलिसत्त्वप्रकृतयः 'उदयगवारणराण्' इति त्रयोदशसु वेदनीयमनुष्यायुरुचीर्गोत्रेष्व-पनीते दश स्युः । तत्र तीर्थेऽगनीते नव स्युः ॥६११॥ अधीद्वेल्लितस्थानविशेषमाह्—

मिथ्यादृष्टी सर्वदापि बन्धोदयगन्धो नेति सम्यग्दर्शनादिगुणसंजातसम्यक्त्वसम्यग्मिथ्यात्वाहारकदय-प्रकृतोः शेषोद्देल्लनप्रकृतीश्च नियमेन मिथ्यादृष्टिरेबोद्देल्लयति ॥६१२॥ तत्क्रममाह---

अयोग केवलीकी सत्त्व प्रकृतियाँ 'उद्यगवारणराण' इत्यादि गाथाके द्वारा तेरह कही २५ हैं। उनमें-से वेदनीय, मनुष्यायु और उच्चगोत्र घटानेपर दस प्रकृतिका सत्त्वस्थान होता है। तथा उन दसमें-से तीर्थंकर घटानेपर नौ प्रकृतिकप सत्त्व स्थान होता है।।६११॥

आगे उद्वेलना स्थानींका विशेष कहते हैं—

मिध्यादृष्टिमें जिनके बन्ध और उदयकी गन्ध भी सर्वदा नहीं होती और जो सम्यक्-दर्शन आदि गुणोंके कारण उत्पन्न होती हैं ऐसी सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय, ३० आहारद्विक प्रकृतियोंकी तथा शेष उद्वेत्वन प्रकृतियोंकी उद्वेत्वना नियमसे मिध्यादृष्टि ही करता है।।६१२।।

उनका कम कहते हैं-

१५

१०

२०

प्रशस्तप्रकृतित्वविवसाहारकमं मुन्नं चतुःगंतियमिध्यादृष्टिजीवनुद्वेस्कनमं माळकुं। ततः पश्चात् सम्यक्त्वं सम्यक्त्वप्रकृतियनुदेस्कनमं माळकुं। तु बळिक्कं सम्यग्मिध्यात्वं मिध्यप्रकृतियनुदेस्कनमं माळि । तु बळिक्कं सम्यग्मिध्यात्वं मिध्यप्रकृतियनुदेस्कनमं माढि किडिसुगुं। ततः बळिक्कं शेवसुरिक्षणाद्वेस्कनप्रकृतिगळुदेस्कनमनेकः एकेंद्रियमुं विकलस्य विकलेंद्रियंगळुं सकलस्य सकलेंन्द्रियंगळुं माळकुं।।

अनंतरमुद्वेल्लनप्रकृतिगळगृद्वेल्लनावसरकालमं पेळदपर :--

वेदगजोग्गे काले आहारं उवसमस्स सम्मत्तं। सम्ममिच्छं चेगे वियले वेगुव्वछक्कं तु ॥६१४॥

वेवकयोग्ये काले आहारमुपशमस्य सम्यक्त्वं । सम्यग्मिण्यात्वं चैकेंब्रियविकले वैक्कियिक-षट्कं तु ॥

१० वेदकयोग्यकालदोळाहारकममुद्देवल्लनमं माडुगुमुपशमकालदोळु सम्यवस्वप्रकृतियुमं सम्यग्-मिन्यात्वप्रकृतियुमनुद्देवल्लनमं माळकुं। एकेंद्रियदोळं विकलत्रयदोळं वैक्रियिकषद्कमुद्देवल्लन-मक्कुं।।

अनंतरं वेद कयोग्यकालमुमनुपशमकालमुमं पेळदपरः— े उद्धिपुश्वत्तं तु तसे पण्लासंख्णमेगमेयक्खे । जाव य सम्मं मिस्सं वेदगजोग्गो य उवसमस्स तदो ॥६१५॥

उद्धिपृथक्त्वं च त्रसे पल्यासंख्योनमेकनेकाक्षे । यावत्सम्यक्त्वं मिश्रं वेदकयोगदचोपश-मस्य ततः ॥

प्रशस्तत्वादाहारकद्वयं पूर्वं चतुर्गतिकिमध्यादृष्टिः उद्देल्लयित, ततः पश्चात् सम्यक्त्वप्रकृति, ततः पश्चात् राष्ट्रीयः पश्चात् सम्यग्निध्यात्वप्रकृति, ततः पश्चात् रोषसुरद्विकादीन्येकेन्द्रियो विकलेन्द्रियसकलेन्द्रियश्च ॥६१३॥ २० तदुद्वेल्लनावसरकालमाह—

वेदक्योग्यकाले बाहारकद्वयमुद्धेरलयति । उपशमकाले सम्यक्त्वप्रकृति सम्यग्मिण्यात्वप्रकृति च । एकविकलेन्द्रियेषु वैक्रियिकषद्कं ॥६१४॥ तो कालो लक्षयति—

आहारकद्विक प्रशस्त प्रकृति है अतः चारों गतिके मिध्यादृष्टि पहछे आहारकद्विककी चढ़ेलना करते हैं। उसके पश्चात् सम्यक्त्व प्रकृतिकी, उसके पश्चात् सम्यक्मिध्यात्व २५ प्रकृतिकी चढ़ेलना करते हैं। उसके पश्चात् शेष देवद्विक आदिकी चढ़ेलना एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय करते हैं।।६१३॥

उस उद्रेलनाके अवसरका काल कहते हैं-

वेदकयोग्यकालमें आहारकद्विककी चद्वेलना करता है। और चपशम कालमें सम्यक्तव प्रकृति और सम्यक्मिध्यात्व प्रकृतिकी चद्वेलना करता है। एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव ३० वैक्रियिकषट्ककी उद्वेलना करते हैं।।६१४।।

हन दोनों कालोंके लक्षण कहते हैं-

१. म<sup>°</sup>मनुद्वे

80

त्रसे त्रसजीवनाबोड सम्यक्त्विभिष्ठकृतिगळ्गे स्थितिसत्वमेन्नेवरमुविष्ण्यक्त्वमविश्वरुक्ति मक्कुमन्नेवरं वेवकयोग्यकालमं बुवक्कु । मेकाक्षे सित एक्टेंद्रियजीवमाबोडे तत्सम्यक्त्विभिष्ठप्रकृति गळ्गे स्थितिसत्वमेन्नेवरं पर्व्यासंक्यातेकभागोनेकसागरोपममविशिष्टमक्कुमन्नेवरं वेवकयोग्यकाल मंबुवक्कुं । ततः अस्लिवं मेले उपशमस्य कालः । आ त्रसैकंद्रियंगळ्गे उपशमकालंगळं दु पेळल्-पट्टुडु ।

बनंतरं तेजोहयक्कुद्वेल्लनयोग्यप्रकृतियं पेळ्वपरः— तेउदुगे मणुवदुगं उच्चं उच्चेन्लदे बहण्णदरं। पन्लासंखेजजदिमं उच्चेन्लणकालपरिमाणं॥६१६॥

तेजोद्विके मनुष्यद्विकमुण्यैग्गींत्रमुद्वेल्यते जघन्येतरं। पल्यासंख्यातैकभागमुद्वेल्लनकाल प्रमाणं॥

तेजोवायुकायिकजोवंगळोळ् मनुष्यद्विकमुमु<del>ण्य</del>ेग्गांत्रमुमुद्देव्हनमं माडल्पड्वुवु । उद्देव्हनमं माळपकालमुं जघन्योत्कृष्टिदिदं पल्यासंख्यातेकभागमात्रमेयक्कुमदं पेळदपरः :—

> पन्लासंखेजजिदमं ठिदिग्जुव्वेन्लिदि ग्रुहुत्तअंतेण। संखेजजसायरिठिदिं पन्लासंखेजजकालेण।।६१७।।

पल्यासंख्यातेकभागां स्थितिमुद्देवल्लयत्यंतम्भुंहूर्त्तंकालेन । संख्येयसागरस्थिति पल्यासंख्या-तेकभागेन ॥

सम्यक्त्विमश्रप्रकृत्याः स्थितिसत्वं यावत्त्रसे उदिधपृथक्तवं एकाक्षे च पस्यासंस्थातैकमागोनसागरोपम-मविशिष्यते तावद्वेदकयोग्यकालो भण्यते । तत उपर्युपश्चमकाल इति ॥६१५॥ तेजोद्वयस्योद्वेल्लनप्रकृतीराह—

तेजोवातकायिकयोर्मनुष्यद्विकमुच्चैगोत्रं चोद्वेस्त्यते । जधन्यमुत्कृष्टं चोद्वेत्लनकारणकालप्रमाणं पर्यासंख्यातैकभागः ॥६१६॥ तदेवाहु—

सम्यक्तवमोहनीय और मिश्रमोहनीयका स्थिति सत्त्व अर्थात् पूर्वमें जो स्थिति बँधी थी वह सत्तारूप स्थिति जबतक त्रसके तो पृथक्त सागर प्रमाण शेष रहती है और एकेन्द्रिय-के पह्यके असंख्यातवें माग हीन एक सागर प्रमाण शेष रहती है तबतक के कालको वेदक योग्य काल कहते हैं। उससे ऊपर उससे भी हीन स्थिति सत्त्व होनेपर उपशमयोग्य काल होता है।।६१५॥

आगे तेजकाय, वायुकायके रहेलन योग्य प्रकृतियाँ कहते हैं-

तेजकाय, वायुकायमें मनुष्यद्विक और उच्चगोत्र ये तीन उद्वेलन रूप होती हैं। उस उद्देलनमें कारण कालका प्रमाण जघन्य और उत्कृष्ट पत्यके असंख्यातवें भाग हैं। इतने कालमें उनकी सब स्थितिके निषेकोंको उद्देलनारूप करता है।।६१६॥

वही कहते हैं।

२५

२०

अंतर्ग्नृह्तंकालकं पल्यासंस्थातेकभागमं स्थितियनुद्वेल्लनमं माळकु । मातं संस्थात-सागरोपमस्थितियनं नितु कालकृद्वेल्लनमं माळकुमं दितु त्रेराजिकसिद्धमप्प पल्यासंस्थातेकभाग-मात्रकालिविमाळकुमं बुवर्षं । बा त्रेराजिकमं माळप क्रममं ते वोडे उद्वेल्लनकालवोळ संस्थात-सागरित्यितिय अग्रभागदोळ् पल्यच्छेदासंस्थातेकभागं कांडकरूपमुं केळगधोगलनरूपमंतर्ग्गृहूर्तं-भंतरडुं कूडि प्रमाणराजियक्कुमंतागुत्तंविरलु फलराजियंतर्ग्गृहूर्त्तंकालमक्कुमिच्छाराजियं संस्थात-सागरमप्युदरिदंसंस्थातपल्यप्रमितमक्कुमा त्रेराजिकमिदु:— प्र २१। प्र २१। इप १ लब्ध प



अन्तर्मृहूर्तकालेन पल्यासंख्यातैकभागस्थितिमुद्देव्लयति । स संख्यातसागरोपमस्थिति कियत्कालेनेति प्रक्ने पल्यासंख्यातैकभागेनेत्युत्तरं । तद्यथा—



अस्याः स्थितेरप्रतनभागे पल्यच्छेदासंख्यातैकभागकांडक अधोगलनरूपान्तर्मुहूर्तेनाधिकं प्रमाणं २१ छे

१० पूर्वमें बँधी सत्तारूप स्थित पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाणकी उद्वेलना एक अन्तर्मुहूर्तमें करता है तो वह संख्यात सागर प्रमाण मनुष्यद्विक आदिकी सत्तारूप स्थितिकी चढेलना कितने कालमें करेगा ? इसका उत्तर इस प्रकार है कि पल्यके असंख्यातवें भागकालमें उस सब स्थितिकी उद्वेलना करता है। उसका विवरण इस प्रकार है—

इस स्थितिके अप्रतन भागमें पल्यके अर्घच्छेदोंके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण काण्डक १५ अधोगलनरूप अन्तमुहूतसे अधिक प्रमाण है। उसको प्रमाणराशि करो। उस काण्डकका

१५

वनंतरं सम्यक्त्वादि विराधनावारंगळं पेळदपरः :— सम्मत्तं देसजमं अणसंजोजणविद्दिं च उक्कस्सं । पल्लासंखेजजदिमं वारं पडिवजजदे जीवो ॥६१८॥

सम्यक्त्वं देशयममनंतानुबंधिविसंयोजनिवधि चोत्कृष्टं पत्यासंख्यातेकभागान्वारान्प्रति-पद्यते जीवः ॥

प्रथमोपशमसम्यक्तवमुमं वेदकसम्यक्तवमुमं देशसंयमुमननंतानुबंधिविसंयोजनविधियुमनुत्-कृष्टिव पत्यासंख्यातैकभागवारंगळं जीवं पोद्दुंगुं। मेले नियमविदं सिद्धियनेय्दुगुं।

चत्तारि वारमुवसमसेढिं समरुइदि खविदकम्मंसो । बत्तीसं वाराइं संजममुवलिइय णिव्वादि ॥६१९॥

चतुरो वारानुपशमश्रेणिमारोहित क्षिपितकम्मांशः । द्वात्रिशद्वारान्संयमग्रुपलभ्य निर्म्वाति ।। १० उत्कृष्टविवमुपशमश्रेणियं नाल्कुवारमारोहणं माळ्कुं क्षिपितकम्मांशनप्प जीवं मेले नियम-विवं क्षपकश्रेणियनल्लवेरनु द्वात्रिशद्वारंगळं संयममनुत्कृष्टविवं पोह्नियमविवं मेले निर्म्वाण-मनय्बुगुं ।

तत्कांडकपतनकालीतर्मुहूर्तः फलं २१ स्थितिः संख्यातसागरत्वात्संख्यातपत्यानि इच्छा प १। स्टब्धं प

॥६१७॥ अय सम्यक्त्वादिविराधनावारानाह—

प्रयमोपशमसम्यक्तवं वेदकसम्यक्तवं देशसंयममनंतानुबन्धिवसंयोजनविधि चोत्कृष्टेन पल्यासंख्यातैक-भागवारान् प्रतिपद्यते जीवः । उपरि नियमेन सिद्धचत्येव ॥६१८॥

उपशमश्रेणिमुत्कृष्टेन चतुर्वारानेवारोहति । क्षपित्कर्माशो जोवः, उपरि नियमेन क्षपकश्रेणिमेवारोहति । संयममुत्कृष्टेन द्वात्रिशद्वारान् प्राप्य ततो निर्वात्येव ॥६१९॥

पतनकाल अर्थात् उद्देलनारूप होनेका काल अन्तर्मुहूर्त है। इसको फलराशि करो। सब २० स्थिति संख्यात सागर प्रमाणको इच्छाराशि करो। फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर पत्यका असंख्यातवाँ भाग लब्धराशिका प्रमाण होता है।

यहाँ अन्तर्मुहूर्तमें जितने स्थितिके निषेक उद्वेलनारूप किये उसका ही नाम काण्डक जानना ॥६१७॥

आगे सम्यक्तव आदिकी विराधनाके बार कहते हैं कि कितनी बार विराधना २५ होती है—

प्रथमोपशम सम्यक्तव, वेदक सम्यक्तव, देशसंयम और अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन विघान इन चारको एक जीव उत्कृष्ट रूपसे पल्यके असंख्यातवें मागमें जितने समय होते हैं उतनी बार छोड़कर प्रहण करता है। उसके पश्चात् नियमसे मोक्ष प्राप्त करता है।।६१८।।

हपशमश्रेणिपर उत्कृष्टसे चार बार ही चढ़ता है। पीछे क्षपितकर्मांश होकर अर्थात् ३० कर्मोंका अंश क्षय करके नियमसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ता है। सकळ संयमको उत्कृष्टसे बचीस बार ही धारण करता है। पश्चात् मोक्षको प्राप्त करता है।।६१९॥

5-177

#### तित्याहाराणुभयं सद्यं तित्यं ण मिच्छगावितिये। तस्सत्तकम्मियाणं तग्गुणठाणं ण संभवद् ॥

तीर्त्थाहाराणामुभयं सर्वं तीर्थं न मिण्यावृष्टित्रितये। तत्सत्वकर्मणां तद्गुणस्थानं न संभवति ॥

तीर्त्याहारकोभयसत्वयुतस्थानं मिध्यावृष्टियोळु सत्वमिल्ल । तीर्त्ययुतस्थानमुमाहारकयुत-सत्वस्थानमुं नानामिष्यादृष्टियोळ् संभविसुगुं । सासादननोळ् नानाजीवापेक्षीयदमुमाहारकमुं तीर्श्यंसत्वस्थानंगळं संभविसवु। मिधगुणस्थानदोळ् तीर्त्थंयुतसत्वस्थानं संभविसदु। आहारयुत-स्थानं संभविसुगुमेकं दोडं तत्सत्वकम्मं रगळप जीवंगळगं तद्गुणस्थानंगळ् संभविसुववल्लेकं बोर्ड तीर्त्थाहारोभयसत्वयुतनोळ् मिण्यात्वकर्मोदयमिल्ल । तीर्त्थमुं मेणाहारकसत्वमुमुळ्ळ १० जीवनोळनंतानु बंधिगुदयमिल्ल । तीत्र्यंसत्वमुळळनोळ सम्यग्मिण्यात्वप्रकृत्युदयमिल्लप्पुदरिंदं ॥

अनंतरं चतुर्गितिविविधातमागि गुणस्थानंगळोळ नामकम्मंसत्वस्थानंगळं योजिसिद १रः—

सुरणरसम्मे पढमो सासणहीणेसु होदि बाणउदी । सुरसम्मे जरणारयसम्मे मिच्छे य इगिजउदी ॥६२०॥

सुरनरसम्यादृष्टौ प्रथमं सासादनहीनेषु भवति द्वानवतिः । सुरसम्यादृष्टो नरनारकसम्यादृष्टौ १५ मिथ्यादृष्टो चैकनवतिः ॥

तीर्याहारकयोक्भयेन युतं सत्त्वस्थानं मिथ्यादृष्टी नास्ति । तीर्थयुतमाहारकद्वययुतं च नानाजीवापेक्ष-यास्ति । सासादने नानाजीवापेक्षयाप्याहारकतीर्थयुतानि न सन्ति । मिश्रगुणस्थाने तीर्थयुतं नाहारयुतं चास्ति । तत्र कारणमाह । तत्तर इर्मसत्त्वजीवानां तत्तद्गुणस्थानं न सम्भवति । कुतः ? तीथिहारोभयसत्त्वे मिथ्या-स्वस्य तीर्थाहारयोरन्यतरसत्त्वेऽनंतानुबन्धिनां तीर्थसत्त्वे सम्यग्मिध्यात्वस्य चानुदयात् । १ । अथ चतुर्गति-२० विवक्षया गुणस्थानेषु नानासत्त्वस्थानानि योजयति—

मिध्यादृष्टिमें एक जीवकी अपेक्षा तीर्थंकर और आहारकद्विक सहित स्थान नहीं है। एक मिध्यादृष्टि जीवके या तो तीर्थंकरका ही सत्तव होता है या आहारकद्विकका ही सत्तव होता है। नाना जीवोंकी अपेक्षा तो दोनोंका सत्त्व होता है। सासादनमें नाना जीवोंकी अपेक्षा भी आहारक और तीर्थंकर सहित सत्त्वस्थान नहीं है। मिश्र गुणस्थानमें तीर्थंकर २५ सहित सत्त्वस्थान है, आहारक सहित नहीं है। इसका कारण यह है कि जिन जीवोंके इन कर्मोंकी सत्ता होती है वे जीव इन गुणस्थानोंमें नहीं जाते। अर्थात् तीर्थंकर आहारकद्विककी सत्ता जिसके हैं उसके मिध्यात्वका उदय नहीं होता। तीर्थंकर या आहारकद्विकमें-से एकका भी सत्त्व होते हुए मिध्यात्त्ररहित अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं होता। तीर्थंकरकी सत्ता रहते हुए सम्यग्मिध्यात्वका उदय नहीं होता ॥६१९॥

आगे चार गतिकी विवक्षा करके गुणस्थानोंमें नामकर्मके सत्त्वस्थानोंकी योजना करते हैं—

१. केवल० अदु कारणदि सासादननोळ नानाजीवैकजीवापेक्षगळिदमुं सस्वमिल्लं बुदर्स्यं ॥

\$0

सुरसम्यादृष्टियोळं मनुष्यासंयतादिसम्यादृष्टिगळोळं त्रिनवितसत्वस्थानं संभविसुगुं। सासादनगुणस्थानरिहतमाद चतुरगितजरोळं द्वानवितसत्वस्थानं संभविसुगुं। सुरसम्यादृष्टियोळं मनुष्यनारकसम्यादृष्टियोळं निष्यादृष्टिगळोळमेकनवितसत्वस्थानं संभविसुगुं।

णउदी चदुग्गदिम्मि य तेरस खवगोत्ति तिरियणरिमच्छे । अडचउसीदी सत्ता तिरिक्खिमच्छिम्म बासीदी ॥६२१॥

नवतिश्चतुर्गितिजेषु च त्रयोदश क्षपकपर्यंतं तिर्यंग्नरिमध्यादृष्टावष्टचतुरशीतिसत्त्वे तिर्योग्मध्यादृष्टो द्वचशीतिः ॥

चतुगातिजरोलं मनुष्यरोळत्रयोवेश क्षपकानिवृत्तिकरणपर्यंतं सर्वत्र नवतिसत्त्वस्थानं संभविसुगुं। तिर्ध्यंग्मनुष्यिमध्यादृष्टिगळोळे अष्टाशितिसत्त्वस्थानमुं चतुरशितिसत्त्वस्थानमुं संभविसुगुमं ते वोडं 'सपदे उप्पण्णद्वाणेवि' एंदु संभवमुंटप्पुवर्रिवं। तिर्ध्यंग्मध्यादृष्टिजीवनोळे १० द्वाधाितसत्त्वस्थानं संभविसुगुमेकं वोडं मनुष्यद्विकमुद्वेल्लनमं माद्व जीवंगळ् तेजोवायुकायि-कंगळप्पुवरिना जोवंगळ्गे तिर्ध्यंगितियोळल्लवन्धगितयोळ् जननिमल्लप्पुवर्रिवं।

सुरसम्यग्दृष्टी मनुष्यासंयतादिसम्यग्दृष्टी च त्रिनवतिकं सम्भवति । सासादनविजतचातुर्गतिकेषु द्वानवतिकं । सुरसम्यग्दृष्टी मनुष्यनारकसम्यग्दृष्टिमिध्यादृष्टी चैकनवतिकं ॥६२०॥

चतुर्गतिकेष्वात्रयोदशक्षपकानिवृत्तिकरणांतं सर्वत्र नवतिकं सम्भवति । तिर्यग्मनुष्यिमध्यादृष्टावेवाष्टा- १५ शीतिकं चतुरशीतिकं च सपदे उप्पण्णठाणेवीत्युक्तत्वात् । तिर्यग्मध्यादृष्टौ द्वचशीतिकं । मनुष्यिद्वकोद्वेल्लक- विजीवाय्वोस्तिर्यग्गतेरम्यत्रानुत्पत्तेः ॥६२१॥

तिरानबेका सत्त्वस्थान देव असंयत सम्यग्दृष्टि और मनुष्य असंयत आदि सम्यग्दृष्टिमें होता है। बानबेका सत्त्वस्थान सासादन रहित चारों गतिके जीवोंमें होता है। इक्यानबेका सत्त्वस्थान देव सम्यग्दृष्टीमें और मनुष्य नारकी सम्यग्दृष्टी या मिध्यादृष्टिमें होता है।।६२०॥ २०

नब्बेका सत्त्वस्थान चारों गतिके जीवोंमें, क्षपक अनिष्टृत्तिकरणमें जहाँ तेरह प्रकृतियोंका क्षय होता है वहां तक सर्वत्र होता है। अठासी और चौरासोके सत्त्वस्थान तियंच और मनुष्य मिध्यादृष्टिमें ही होते हैं। क्योंकि 'सपदे उप्पणठाणेवि' के अनुसार एकेन्द्रिय आदिमें जहाँ देवद्विक आदिकी उद्वेलना होती है वहां भी वैसी सत्ता पायी जाती है और वह जीव मरकर तियंच या मनुष्यमें जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ भी वैसी सत्ता पायी २५ जाती है।

बयासीका सत्त्वस्थान मिध्यादृष्टि तियंचमें ही होता है क्योंकि मनुष्यद्विककी खहेलना तेजकाय वायुकायमें होती है अतः वहाँ बयासीकी सत्ता पायी जाती है। तथा वह मरकर भी तियंचमें ही उत्पन्न होता है, अन्यत्र नहीं, अतः वहाँ भी बयासीकी सत्ता पायी जाती है।।६२१।।

१. नामकम्मैसंबंधित्रयोदशप्रकृतयः साबारणचतुः अत्यादय अनिवृत्तिकरणप्रयमभागे क्षपणायोग्या भवंत्यतः तत्प्रयमभागपर्यन्तिमित्यर्थः । चदुगदिमिच्छे चउरो इगिविगळे छिप्प तिष्णि ते उदगे । सिय अत्यि णित्य सत्तं सपदे उप्पण्णठाणेवि ॥ तेउदुगं तेरिच्छे इत्युक्तत्वात् ॥ ( ताडः पंचमपंक्ति )—मनुष्यनारक ।

# सीदादि चउट्टाणा तेरस खनगादु अणुनसमगेसु । गयजोगस्स दुचरिमं जान य चरिमम्मि दसणनयं ॥६२२॥

अशीत्यादि चतुःस्थानानि त्रयोदश क्षपकादनुपपशमकेषु । गतयोगस्य द्विचरमं यावच्चरमे-दशनवकं ॥

त्रयोदशक्षपकाशीत्यादि चतुस्थानंगळा त्रयोदशक्षपकानिवृत्तिकरणं मोदल्गों हु क्षपक-श्रोण्याक्टरगळोळयोगिद्विचरमसमयपर्यंतं संभित्वसुववयोगि चरमसमयदोळ् दशनवकंगळप्पुवितु गुणस्थानदोळ् नामसत्वस्थानंगळ् पेळल्पट्टुवु । चतुर्गतिगळगुणस्थानसंदृष्टि :—

> अनंतरं नामप्रकृतिसस्वस्थानंगळं एकचत्वारिशन्जीवपवंगळोळु योजिसिदपरः— णिरए बाइगिणउदी णंउदी भूवादिसन्वतिरिएसु । बाणउदी णंउदी अडचउबासीदी य होति सत्ताणि ॥६२३॥

नारके द्वयेकनवतिवर्नवतिवर्म्वविसर्व्वतिवर्यक्षु । द्वानवतिन्नवितरष्ट चतुद्वर्घशीतिश्च भवंति २५ सत्त्वानि ॥

अशीतिकादीनि चत्यारि तत्त्रयोदशक्षपकानिवृत्तिकरणादा अयोगद्विचरमसमयं, चरमसमये दशकं नवकं च ॥६२२॥ अथैकचत्वारिशज्जीवपदेष्वाह—

अस्सी आदि चार सत्त्वस्थान तेरह प्रकृतियोंके क्षयसिहत अनिवृत्तिकरणसे लगाकर अयोगीके द्विचरम समय पर्यन्त होते हैं। तथा दस और नौका सत्त्वस्थान अयोगीके अन्त ३० समयमें होता है।।६२२।।

आगे इकतालीस जीव पदोंमें कहते हैं-

१५

नारकरोळु द्वानवितयुमेकनवितयुं नवितयुं सत्वंगळप्युवु । ९२। ९१। ९०।। पृथ्वी-कायिकादि सर्व्वतिय्यंग्जीवंगळोळु द्वानवितनवितयष्टाशीतिचतुरशीतिद्वचशीतिपंचसत्वस्थानंगळ-प्युवु । ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।।

बासीदिं विज्जित्ता बारस ठाणाणि होति मणुएसु । सीदादि चउट्टाणा छट्टाणा केवलिदुगेसु ।।६२४।।

द्वचर्शाति वर्जियत्वा द्वावशस्यानानि भवंति मनुष्येषु । अशीत्याविचतुःस्यानानि षट्-स्थानानि केवलिद्वयोः ॥

मनुष्यरोळ् द्वचशीतिस्थानमं विजित्ति शेषद्वादशस्थानंगळिनतुं सत्वंगळपुवु ९३।९२। ९१।९०।८८।८४।८०।७९।७८।७७।१०।९॥ अल्लि सयोगकेवलियोळशीत्यादि चतुःस्थानंगळपुवु ८०।७९।७८।७७॥ अयोगिकेवलियोळशीत्यादि षद्स्थानंगळ् सत्वंगळपुवु १० ८०।७९।७८।७७।१०।९॥

अनंतरमा सयोगायोगिकेवलिगळ सत्वस्थानंगळोळु तीर्श्वकरकेवलिगळगमितरकेवलिगळगं संभवस्थानंगळं पेळदपर:—

समिवसमट्ठाणाणि य कमेण तित्थिदरकेवलीसु हवे। विदुणउदी आहारे देवे आदिमचउक्कं तु॥६२५॥

समविषमस्थानानि क्रमेण तीर्त्थेतरकेविलनोड्भवेयुः। त्रिद्धिनवितराहारे वेवे आद्यतन चतुष्कं तु ॥

सयोगायोगिगळोळु पेळद चतुःस्थानषट्स्थानंगळोळु समस्थानंगळु तीर्त्वकेवलियोळपुत्रु। ८०१७८ ।। अतीर्थकेवलियोळु विषमस्थानंगळपुत्रु। ७९ १७७ ।। अयोगितीर्त्थकेवलियोळु समस्थानंगळ । ८०१७८ । १० ।। अतीर्त्थायोगियोळु विषमस्थानंगळु मूरु ७९ । ७७ । ९ ।।

सत्त्वस्थानानि मनुष्ये द्वाचशीतिकं विजित्वा शेषाणि द्वादश भवन्ति । सयोगे अशीतिकादीनि चत्वारि । अयोगे च षट् ॥६२४॥

केवल्युक्तस्थानेषु सयोगायोगयोः चतुःषट्सु सतीर्थातीर्थयोः क्रमेण समविषमाणि स्युः। आहारके २५

नामकर्मके सत्त्वस्थान नारिकयोंमें बानबे, इक्यानबे, नब्बे ये तीन होते हैं। पृथ्वीकाय आदि सब तियंचोंमें बानबे, नब्बे, अठासी, चौरासी, बयासी ये पाँच होते हैं।।६२३॥

मनुष्योंमें बयासीको छोड़कर शेष बारह सत्त्वस्थान होते हैं। सयोग केवलीमें अस्सी आदि चार स्थान होते हैं। अयोगीमें अस्सी आदि छह स्थान होते हैं।।६२४॥

केवलीमें कहे सयोगीमें चार अयोगीमें छह स्थानोंमें-से तीर्थंकर सहितमें समरूप ३० स्थान होते हैं और तीर्थंकर रहितमें विषमरूप स्थान होते हैं। अर्थात् तीर्थंकर सहित सयोगीमें अस्सी और अठहत्तर तथा तीर्थंकर सहित अयोगीमें वे दोनों और दस ये सत्त्व-

आहारकवोळ् त्रिद्विनवतिस्थानद्वयंगळपुवु। आ ९३। ९२।। देवक्कंळोळ् सौधर्माविगळोळ् प्रथमतन चतुःस्थानंगळपुवु ।९३।९२।९१।९०।

अनंतरं भवनत्रयभोगभूमिजरोळं सत्वस्थानंगळं पेळदपरः ---

बाणउदि णउदिसत्ता भवणतियाणं च मोगभूमीणं । हेट्ठिमपुढविचउक्कभवाणं च य सासणे णउदी ॥६२६॥

द्वानवति नवतिसत्वं भवनत्रयाणां च भोगभूमिजानामधस्तनपृत्थ्विचतुष्कभवानां च च सासादने नवतिः ॥

भवनत्रयदिविज्ञरुगळगे द्वानवितयुं नवितयुं सत्वमक्कुं। सर्विभोगभूमिगळ मनुष्यितय्यंच-रुगळगेयुं द्वानवित नवित द्विस्थानसत्वमक्कुं। भवन ३।९२। ९०॥भो ९२। ९०॥ अंजने-१० मोदल्गों डु कळगण नाल्कुं पृथ्विगळोळाद नारकरुगळगेयुं द्वानवित नवितद्वय सत्वमक्कं।९२। ९०॥ सर्व्यसासादनरुगळगेल्लं नवितसत्वस्थानमों देयक्कुं।सा ९०॥ संदृष्टि:—

|      | Q  | थि | 3   | ाप् | ते | ল  | व         | यु       | स              | षा             | रण |     |                |    |    |    |    |  |
|------|----|----|-----|-----|----|----|-----------|----------|----------------|----------------|----|-----|----------------|----|----|----|----|--|
| q    | नि | बा | स्र | वा  | सू | बा | स्र       | बा       | सू             | बा             | सू | प्र | बि             | ति | च  | अ  | सं |  |
| य्या | ९० | ८२ | ८२  | ८२  | ८२ | ८२ | ८२        | ८२       | ८२             | ८२             | ८२ | 63  | ८२             | ८२ | ८२ | ८२ | ८२ |  |
| ਸ    | ९१ | 82 | 28  | 68  | 58 | 68 | 28        | 28       | 28             | 68             | 68 | 68  | CR             | 28 | 28 | 68 | 28 |  |
| *    | ९२ | 66 | 66  | 66  | 66 | 66 | 66        | 66       | 66             | 26             | 66 | 66  | 66             | 22 | 66 | 66 | 66 |  |
| *    | *  | ९० | ९०  | ९०  | 20 | ९० | ९०        | ९०       | ९०             | ९०             | ९० | ९०  | ९०             | ९० | ९० | ९० | ९० |  |
| *    | *  | ९२ | ९२  | ९२  | ९२ | ९२ | ९२        | ९२       | ९२             | ९२             | ९२ | ९३  | ९२             | ९२ | ९२ | ९२ | ९२ |  |
| *    | *  | ८२ | 168 | ८२  | ८२ | ८२ | ८२        | ८२       | ८२             | ८२             | ८२ | ८२  | ८२             | ८२ | ८२ | ८२ |    |  |
| *    | *  | ८४ | ۲8  | 68  | 68 | ८४ | <b>رم</b> | 68       | 60             | 68             | 68 | 68  | 68             | 88 | 68 | 68 | 68 |  |
| अप   | *  | 66 | 66  | 26  | 66 | 66 | 66        | 66       | 66             | 66             | 22 | 60  | 66             | 66 | 66 | 66 | 66 |  |
| च्या | *  | ९० | ९०  | ९०  | ९० | ९० | 90        | <u> </u> | ९०             | ९०             | ९० | ९०  | ९०             | ९० | ९० | ९० | ९० |  |
| ਸ    | *  | ९२ | ९२  | ९२  | ९२ | ९२ | ९२        | ९२       | <u>-</u><br>९२ | <u>-</u><br>९२ | ९२ | ९२  | <u>-</u><br>९२ | ९२ | ९२ | ९२ | ९२ |  |

त्रिनवतिकद्विनवतिके द्वे । वैमानिकेव्वाद्यानि चत्वारि ॥६२५॥

सत्त्वस्थानानि भवनत्रयदेवानां सर्वभोगभूमितिर्यग्मनुष्याणामंजनाद्यधस्तनचतुःपृथ्वीनारकाणां च स्थान होते हैं। और तीर्थंकर रहित अयोगीमें उन्न्यासी, सत्तहत्तर तथा तीर्थंकर रहित १५ अयोगीमें वे दोनों और नब्बे स्थान होते हैं। आहारकमें तिरानषे, बानबे दो सत्त्व-स्थान हैं। वैमानिक देवोंमें आदिके चार सत्त्वस्थान हैं।।६२५॥

भवनित्रक देवोंके सब भोगभूमिया मनुष्य तियंचोंके और अंजना आदि नीचेकी

|          | म        | के | क्रे  | के   | के      |          |          |    |       |            |
|----------|----------|----|-------|------|---------|----------|----------|----|-------|------------|
|          | 9        | सा | ति    | स सा | ति स    | 3        | 3        |    | , ,   |            |
|          | 90       |    | १०    | (e)  | 96      | 93       | ९०       | अ  | ९२    | ९०         |
|          | 98       |    |       |      |         |          |          | मि | ९२    | ९०         |
|          | ७९       | 99 | 20    | uq   | 60      | <u> </u> | 98       | सा | 90    | ९०         |
|          | 60       | હર | 60    |      |         |          | <u> </u> | मि | 99    | <u>-</u> - |
|          | 88       |    |       |      | <u></u> |          | 74.      |    |       |            |
|          | 68<br>60 | a  | 1 6   | ७६   | 8 8     | श्र      |          | अं | अनावि | 8          |
| <b>←</b> | ८ १      | 19 | -  -  | 66   | 9 9     | 8 8      |          | अ  | 93    | 30         |
|          | ० व      | =  | -  -  | 2    | 2 0     | 8 8      |          | मि | ९२    | ९०         |
|          | 82       | -  | .   - |      |         |          |          | सा | ९०    | 0          |
|          | ९०       |    |       |      |         |          |          | मि | ९२    | ९०         |
|          | ९२       |    |       |      |         |          |          |    |       |            |

अनंतरं बंधोदय सत्व संयोगदोळ भंगंगळं पेळदपरः -

मूलुत्तरपयडीणं बंधोदयसत्तठाणभंगा हु । मणिदा हु तिसंजोगे एत्तो भंगे पह्नवेमो ॥६२७॥

मूलोत्तरप्रकृतीनां बंधोदयसत्वस्थानभंगाः खलु । भणिताः खलु त्रिसंयोगे इतो भंगान् प्ररूपयामः ॥

मूलोत्तरप्रकृतिगळ बंधोवयसत्वस्थानमंगंगळु पेळल्पट्दुवु। स्फुटमागि। इतः प्रभृति व्यिल्छिवं मेले त्रिसंयोगे बंधोवयसत्वसंयोगदोळु भंगान् भंगंगळं प्ररूपिसिवपेववं ते दोडे:—

द्वानवतिकनवतिके द्वे । सर्वसासादनानां नवतिकमेव ॥६२६॥

मूलोत्तरप्रकृतीनां बन्धोदयसत्त्वस्थानमंगाः खलु भणिताः । इतो अप्रे त्रिसंयोगे भंगान् प्ररूपयामः खलु ।।६२७।। तद्यथा—

चार पृथिवियोंके नारकीके बानवे और नब्बे दो ही सत्त्वस्थान हैं। सब सासादन गुण-स्थानवर्ती जीवोंके एक नब्बेका ही सत्त्वस्थान होता है।।६२६॥

मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियोंके बन्ध उदय और सत्त्वरूप स्थान तथा भंग कहे। यहाँसे आगे बन्ध, उदय, सत्त्वके त्रिसंयोगमें स्थान और भंगोंको कहेंगे।।६२७॥

वही कहते हैं-

## अट्ठिबहसत्तछब्बंधगेसु अट्ठेव उदयकम्मंसा । एयिवहे तिवियप्पो एयवियप्पो अबंधिम्म ॥६२८॥

अष्टिविध सप्त षड् बंधकेष्वष्टैयोवयकम्माँशाः । एकविधे त्रिविकल्पः एकविकल्पोऽबंधे ।। अष्टिविध सप्तविधषड्वधबंधकरगळोळु उदयमुं सत्वमुमष्टाष्टिविधंगळप्पृवु । एकविधबंधक-५ नोळ् त्रिविकल्पमक्कुमें तं दोडे—एकविधवंध सप्ताष्टिविधोदयसत्वमुमेकविधबंध चतुरचचतुरुवय सत्वमुमितु त्रिविधमक्कु-। म बंधदोळु चतुरचतुरुवयसत्वमेकविकल्पमेयक्कुं।

ई त्रिसंयोगभंगंगळं गुणस्थानदोळ् योजिसिदपरः।:--

मिस्से अपुन्वजुगले बिदियं अपमत्तवोत्ति पढमजुगं। सुहुमादिसु तदियादी बंधोदयसत्त भंगेसु ॥६२९॥

१० मिश्रे अपूर्व्ययुगळे द्वितीयमप्रमत्तपर्यंतं । प्रथमद्विकं सूक्ष्मादिषु तृतीयोदयो बंघोदयसत्वः भंगेषु ॥

बंघोवयसत्वभंगंगळोळु द्वितीयविकल्पं मिश्रनोळमपूर्व्यंकरणनोलमनिवृत्तिकरणनोळमक्कु मप्रमत्तपर्यातं प्रथमद्विविकल्पंगळप्पुवु । सूक्ष्मसांपरायं मोवल्गों डयोगिकेवलिभट्टारकपर्यंतं क्रमाविंदं तृतीयाविविकल्पंगळप्पुवु । संदृष्टिः—

१५ अष्टविषसप्तविषवह्विषवंषकेषु उदयसत्त्वे अष्टाष्ट्रविषे स्तः । एकविषवन्षके तु सप्ताष्ट्रविषे सप्तसप्तविषे चतुरचतुर्विषे च स्तः । अवन्षके चतुरचतुर्विषे स्तः ।।६२८।। अय तित्रसंयोगभंगान् गुणस्थानेषु योजयित लेषु वन्धोदयसत्त्वभंगेषु गुणस्थानं प्रति मिश्रेऽपूर्वानिवृत्तिकरणयोश्च सप्ताष्टाष्ट्रवन्धोदयसत्त्वो द्वितीयभंगः स्यात् । शेषाप्रमत्तातेषु षट्सु अष्टाष्ट्रवन्धोदयसत्त्वप्रथमभंगो द्वितीयभंगश्च स्यात् । सूक्ष्मसांपरायाद्ययोगांतेषु

जिस जीवके मूल प्रकृतियोंका आठ प्रकार, सात प्रकार या छह प्रकारका बन्ध होता २० है उसके उदय और सत्त्व आठ प्रकारका ही होता है। जिसके एक प्रकारका मूल प्रकृति-बन्ध होता है उसके उदय सात प्रकार, सत्त्व आठ प्रकार अथवा उदय और सत्त्व दोनों सात-सात प्रकार अथवा उदय और सत्त्व दोनों चार-चार प्रकार होते हैं। जिसके एक भी मूलप्रकृतिका बन्ध नहीं है उसके उदय और सत्त्व दोनों चार-चार प्रकारके होते हैं। १६२८॥

| ब. | 6 | ૭ | દ્ | 8 | 8 | 8 | 0 |
|----|---|---|----|---|---|---|---|
| ਭ. | 6 | 6 | 6  | 9 | 9 | 8 | 8 |
| स. | C | 6 | 6  | 6 | 9 | 8 | 8 |

आगे त्रिसंयोगी भंगोंको गुणस्थानोंमें जोड़ते हैं-

उन बन्ध, उदय और सत्वके अंगोंमें गुणस्थानोंके प्रति मिश्रमें और अपूर्वकरण, अनिष्टित्तिकरणमें सातका बन्ध, आठका उदय और आठका सत्वरूप दूसरा भंग पाया जाता है। मिश्रके बिना शेष मिथ्यादृष्टि आदि अप्रमत्त पर्यन्त छह गुणस्थानोंमें आठका बन्ध, उदय सत्वरूप प्रथम भंग और सातका बन्ध, आठका उदय, आठका सत्त्वरूप दूसरा भंग पाया है। सूक्ष्म साम्परायसे अयोगीपयन्त गुणस्थानोंमें तीसरे आदि छहका बन्ध, आठका

#### कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोपिका

|         |        |           | प्रमत्त       | MKIC                                                                        |
|---------|--------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ७ बं १७ | बं ८१७ | बं ८१७    | बं ८१७        | बं ८।७                                                                      |
| ८ उ८    | 3 616  | उ ८।८     | उ८।८          | 3010                                                                        |
| ८ संद   | स ८।८  | स ८।८     | स ८।८         | सटाट                                                                        |
|         | ८ उ८   | 212 3 210 | ०।२६ २।० ३८।८ | 9 बं 10 बं ८10 बं ८10 बं ८10<br>८ उ८ उ८1८ उ८1८ उ८1८<br>८ सं८ सटा८ सटा८ सटा८ |

|   | 3  | ग्यू | अ  | नवृ | सूध | म | उप | आं | क्षी | णक | सः | गे | अध | ोगि |
|---|----|------|----|-----|-----|---|----|----|------|----|----|----|----|-----|
| _ | वं | 9    | बं | 9   | बं  | Ę | सं | 8  | बं   | 8  | बं | 8  | बं | 0   |
|   | उ  | 6    | उ  | 6   | उ   | 6 | उ  | 9  | उ    | 9  | उ  | 8  | उ  | 8   |
|   | स  | 6    | स  | 6   | स   | 6 | स  | 6  | स    | 9  | स  | 8  | स  | ४   |

यिल्लि आयुष्यकम्मंसिहतमागियष्टबंधकर आयुर्व्वाज्जितमागि सप्तविधग्रंधकर आयुम्मीह-कम्मंबाज्जितमागि षट्कम्मंबंधकरु वेदनीयमो बरबंधमुमबंधस्थानमुमण्युवु ।

अनंतरमुत्तरप्रकृतिगळगं त्रिसंयोगदोळु भंगंगळं पेळदपरः--

वंधोदयकम्मंसा णाणावरणंतराइये पंच। वंधोवरमे वि तहा उदयंसा होंति पंचेव।।६३०।।

बंधोदयकम्मांज्ञा ज्ञानावरणांतराययोः पंच । बंधोपरमे पि तथा उदयांज्ञा भवंति पंचैव ॥ बंधोदयसत्वंगळु ज्ञानावरणांतरायंगळ्गे पंच पंच प्रकृतिगळेयप्पुवु । तद्बंधोपरतरोठं तथा

पंचमु क्रमेण तृतोयादयः षष्ठष्टाष्टबन्धोदयसत्त्रैकसप्ताष्ट्रबन्धोदयसत्त्रैकसप्तसम्बन्धोदयमत्त्रैकचतुद्दन्द्वोदय-सत्त्वशून्यचतुद्दचतुर्विधोदयसत्त्रभंगाः स्युः ॥६२९॥ अयोत्तरप्रक्रु'तष्वाह—

ज्ञानावरणान्तराययोः सूक्ष्ममाम्परायार्थतं बन्धोदयसत्त्रानि पंच पंच प्रकृतयो भवन्ति । बन्धोपर- १०

खदय, आठका सत्त्व, एकका बन्ध, सातका खदय, आठका सत्त्व, एकका बन्ध, सातका खदय, सातका सत्त्व, एकका बन्ध, चारका खदय, चारका सत्त्व तथा बन्धका अभाव, चारका खदय, चारका सत्त्व ये भंग पाये जाते हैं ॥६२९॥

|    | The second second |     |   |     |     |     | अप्र• |   |   |   |   | क्षी. | स.   | अ. |
|----|-------------------|-----|---|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-------|------|----|
| 1  |                   | ·   |   |     |     |     | ८।७   |   | ७ | ફ | 8 | *     | १    | 0  |
| ਚ. | 212               | 212 | 6 | 212 | 616 | 616 | 212   | 6 | 2 | 6 | 9 | 9     | ·. R | 8  |
| स. | 66                | 616 | 6 | 212 | 616 | 66  | 212   | 6 | 6 | 6 | 6 | 9     | 8    | 8  |

आगे उत्तर प्रकृतियों में कहते हैं— सूक्ष्म साम्पराय पर्यन्त ज्ञानावरण और अन्तरायकी पाँच-पाँच प्रकृतियाँ बन्ध, उदय १५ क-१२३ ų

20

24

अहंगे उदेयांशंगळु पंच पंचप्रकृतिगळप्पुबु।

| व  | ाणा | अंतर | तय |   |
|----|-----|------|----|---|
| बं | 9   | 4    | 0  | 0 |
| उ  | 4   | 19   | 9  | 4 |
| स  | 4   | 4    | 4  | 4 |

**ज्ञानावरणांतरायंगळगे** 

गुणस्थानवोळ् त्रिसंयोग रचने :-

| मि   | 1 | सा | 11 | मि | 1 | 37 |   | वे | ! | X | 1 | 31 | 1 | अ | 1 | अ |   | स्र | 1 | उ | 1 | क्ष |
|------|---|----|----|----|---|----|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|
| बं ५ | Ī | 4  | 1  | 4  | 1 | 4  | Ī | 4  | Ī | 4 | T | 4  |   | 4 | 1 | 4 |   | 9   | 1 | 0 | 1 | 0   |
| उ ५  | T | 4  | T  | 9  | T | 4  | 1 | 9  | I | 9 | T | 4  | 1 | 4 | 1 | 4 |   | 4   | T | 4 | T | 4   |
| स ५  | 1 | 4  | Γ  | 4  | Ī | 4  | Ī | 1  | 1 | 4 | 1 | 4  | ١ | 4 | Ī | 4 | Ī | 4   | T | 4 | T | 4   |

अनंतरं बर्शनावरणोत्तरप्रकृतिगळ्गे त्रिसंयोगभंगळं पेळवपर:— बिदियावरणे णवबंधगेसु चदुपंच उदय णवसत्ता। छब्बंधगेसु एवं तह चदुबंधे छहंसा य।।६३१॥

द्वितीयावरणे नवबंघकेषु चतुःपंचोवयनवसस्वानि । षड्बंघकेष्वेवं तथा चतुर्बंघके षडंशाश्च ॥

> उवरदबंघे चदुपंच उदय णव छच्च सत्त चदुजुगलं। तदियं गोदं आउं विभज्ज मोहं परं बोच्छं।।६३२॥

उपरतबंधे चतुःपंचोदय नव षद्सस्य चतुर्प्युगलं। तृतीयं गोत्रमायुज्यिभज्य मोहं बक्ष्यामि।। द्वितीयावरणदोळ, नवबंधकरोळ, चतुःपंचोदयंगळं नवसत्वमुमक्कुं। षड्बंधकरोळुमंत चतुः पंचोदयंगळ् नवसत्वमुमक्कुं। अहंगे चतुर्बंधकरोळ् चतुःपंचोदयंगळुं चरार्व्ददिदं नवांशंगळुं

मेऽप्युपशान्तक्षीणकषाययोष्ट्यसत्त्वे तथा पंच पंच प्रकृतयः स्तः ॥६३०॥

दर्शनावरणे मिण्यादृष्टिसासादनयोनंबन्धकयोध्चत्वारि पंच चोदयः। सत्त्वं नव। षड्बन्धकेषु १५ मिश्राद्युभयश्रेण्यपूर्वकरणप्रथमभांगांतेष्वप्युदयसत्त्वे एवमेव। चतुर्बंधके तद्वितीयभागादा उपशमकसूक्ष्म-

और सत्त्वरूप हैं। बन्धका अभाव हो जानेपर भी उपशान्तकषाय क्षीणकषायमें पाँच-पाँच प्रकृतिका उदय और पाँच-पाँचका सत्त्व है।।६३०।।

दर्शनावरणमें मिध्यादृष्टि और सासादनमें नौका बन्ध होता है किन्तु उदय चार या पांचका है। सत्त्व नौका है। मिश्रसे छेकर दोनों श्रेणिरूप अपूर्वकरणके प्रथम भाग पर्यन्त २० बन्ध छहका है। उदय चार या पाँचका है और सत्त्व नौ है। अपूर्वकरणके दूसरे भागसे छेकर उपशमक सूक्ष्म साम्पराय पर्यन्त और सोछह प्रकृतिका जहाँ क्षय होता है क्षपक

१. चदय सत्वंगळु। (ताड. पंक्ति ३):—णोत्ति चरिमवदया पंचसु हृद्दासु दोसु णिद्दासु। एक्के उदयं पत्ते खीणदुचरिमोत्ति पंचुदया।। (संबंधः कल्प्यतां) (ताड. पंक्ति ६):—अणुदयतदियं णीचमजोगि दुचरिमम्मि सत्त बोच्छिण्णा। यें दनुदयागतवेदनीयक दिचरमदोळु व्युच्छित्तियादुदरिदुदयागतमे सन्व-मक्कु मी प्रकारदिदं मुंदे पेळवगोत्रक योजिसिको चुदु।। चरमे (संबंधो न ज्ञायते)।

षडंशंगळुमप्पुत्रु । उपरतबंधकरोळु चतुःपंचोवयंगळुं नवषट्सत्वंगळुं चतुश्चतुश्वयसत्वंगळुमप्पुत्रु । संदृष्टि:— बि ९ ४ ४ ० ० ० ई दर्शनावरणत्रिसंयोग

| बं | 9 | Ę   | X   | 8   | 0   | 0   | 0 |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| उ  | 4 | ४१५ | ४।५ | ४।५ | ४१५ | ४१५ | 8 |
| स  | ٩ | 9,  | Q.  | Ę   | 9,  | Ę   | 8 |

भंगंगळं गुणस्थानदोळ् योजिसिव संदृष्टिरचना विशेषमिदु:-

| Ī | मि   | सा   | मि  | असं  | वेश | प्र | वप्र | ब. उ. क्ष. | अनि.उक्ष | सू. उ | क्ष | उ   | क्षी  |
|---|------|------|-----|------|-----|-----|------|------------|----------|-------|-----|-----|-------|
|   | बं।९ | 9    | Ę   | Ę    | ६   | Ę   | É    | ६।४।६।४    | RIR      | 8     | 8   | 0   | olo   |
| 1 | उ।५  | 1814 | ४।५ | 1814 | ४१५ | 814 | 1814 | ४।५।४।५    | ४।५।४।५  | ४।५   | ४।५ | ४१५ | ४।५।४ |
| 1 | स।९  | 19   | ९   | 9    | 9   | 19  | 9    | ९।९        | ९। ९।६   | 9     | Ę   | ९   | ६१४   |

अनंतरं वेदनीयमुमं गोत्रमुमं आयुष्यमुमं त्रिसंयोगदोळ, भंगंगळं विभाजिसि गुणस्थानं गळोळ, योजिसि बळिक्कं मुंद मोहनीयमं पेळदपमें दु वेदनीयमं पेळदपरः —

सादासादेक्कदरं बंधुदया होंति संभवद्वाणे। दो सत्ता जोगित्ति य चरिमे उदयागदं सत्तं॥६३३॥

सातासातेकतरा बंघोदया भवंति संभवस्थाने । सत्त्वे अयोगिपय्यंतं चरमे उदयागतं सत्त्वं ॥

छद्वोत्ति चारि भंगा दो भंगा होति जाव जोगिजिणे। चउभंगाऽजोगिजिणे ठाणं पिंह वेयणीयस्स ॥६३४॥

षष्ठपर्यंतं चतुर्भंगाः द्वौ भंगौ भवंति यावद्योगिजिने । चतुर्भंगा अयोगिजिने स्थानं प्रति वेदनीयस्य । द्वितयं ।।

सांपरायांतं, षोडशक्षपकानिवृत्यंतं चोदयस्तयैव, अस्वं नव, षोडशक्षपकादुपरि तत्सूक्ष्मसांपरायांतं च उदयस्तथैव सत्त्वं षट् । उपरत्वक्षे उदयस्तयैव, सत्त्वं उपशान्ते नव क्षीणद्विचरमांते षट् । चरमे उभयमपि चत्वारि । वेदनीयगोत्रायुस्त्रिसंयोगभंगान् मक्त्वा गुणस्थानेषु संयोज्याग्रे मोहनीयं वक्ष्यामि ॥६३१–६३२॥

अनिवृत्तिकरणके उस भाग पर्यन्त उदय चार या पाँचका है। सत्त्व नौका है। सोछह प्रकृतिके क्षयसे ऊपर सूक्ष्म साम्पराय क्षपक पर्यन्त उदय तो वैसा ही है, सत्त्व छहका है। जिनके दर्शनावरणका बन्ध नहीं है उनके उदय तो चार या पाँचका है। सत्त्व उपशान्त कषायमें नौ और क्षीणकषायके द्विचरम समय पर्यन्त छहका है। क्षीणकषायके अन्त समयमें उदय और सत्त्व दोनों चार-चारका है। वेदनीय गोत्र और आयुके त्रिसंयोगी भंगोंको विभाग करके गुणस्थानोंमें उनकी योजना करेंगे। फिर मोहनीयमें कहेंगे। १६३१-६३२।।

| ſ  |    | मि. | सा. | मि. | अ.  | दे. | प्र. | अप्र. | अ   | रूवं.      | अ   | ने.  | । सुक्ष | म.  | ਫ.   | क्षी.  |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|------------|-----|------|---------|-----|------|--------|
| 1_ |    |     |     |     |     |     |      |       | ₹.  | े <b>स</b> | ਚ.  | क्ष. | ਚ.      | स्. |      |        |
|    | व. | 18  | 18  | 1 & | 1 & | Ę   | ६    | Ę     | ६१४ | ६।५        | 8   | 8    | 18      | 8   | 0    | 0      |
|    | ਚ. | ४14 | ४।५ | ४।५ | 814 | ४।५ | ४।५  | ४।५   | ४।५ | 1814       | ४14 | ४।५  | 1814    | ४।५ | 1814 | ।४।५।४ |
|    | स. | 19  | ९   | ९   | 9   | ९   | ९    | ९     | 9   | 9          | 9   | ९ ६  | ९       | ६   | 9    | ६।४    |

सातासातैकतरं सातासातंगळोळु योग्यस्थानकदोळु बंधोद्यंगळेकैकंगळपुत्रु । द्विप्रकृति-सस्यं सयोगकेवलिपर्यंतमपुदयोगिकेवलियोळु द्विप्रकृतिसत्वमुगुदयागतं सत्वमक्कुमंतागुत्तं विरलु वळगुणस्थानपर्यंतं चतुक्भंगंगळपुत्रु । अप्रमत्तसंयतं मोदल्गों द्वु सयोगकेवलिगुणस्थानपर्यंतं द्विभंगंगळपुत्रु । अयोगकेवलियोळु चतुक्भंगंगळपुत्रु । वेदनीयस्थानापेक्षेयिदं संदृष्टि :—

| बं | सा | सा | अ  | अ | 0  | 0   | 0  | 0 | <b>*</b> |
|----|----|----|----|---|----|-----|----|---|----------|
| उ  | सा | अ  | सा | अ | सा | अ   | सा | अ | *        |
| स  | 3  | २  | २  | २ | २  | 131 | सा | अ |          |

यित्लि प्रथमचतुर्क्भगंगळु मिध्यादृष्टिगुणस्थानंमोदल्गों डु प्रमत्तसंयतपटयैतमार्छ गुण-स्थानंगळोळ बकु सा | सा | अ | अ | मेके दोड सातासातबंधं प्रमत्तसंयतपटयैतमुंटप्यु-सा | अ | सा | अ | २ | २ | २ | २

बरिदं। अप्रमत्तगुणस्थानं मीदल्गों डु सयोगकेवलिजिनरु पर्यंतं सातबंधमों देयप्पुदरिदं प्रथम भंगद्वितयमक्कुं सा । सा अयोगिजिनरोळु चतुर्ब्भगंगळप्पुवंतं दोडे सातोदयोभयसत्त्वं।१। सा । अ २ । २

सातोदयसातसत्त्वं १। असातोदयोभयसत्त्वं १। असातोदयासातसत्त्वं १। मंतु नाल्कु भंगंगळपुतु १०० | ० | ० | ० | जुणस्थानसंदृष्टि:—

सा अ सा अ

| 0  | 1 | मि | सा | मि | अ | वे । | স | अ   | अ   | अ   | सू | उ  | क्षी | स | अ |
|----|---|----|----|----|---|------|---|-----|-----|-----|----|----|------|---|---|
| भं | 1 | 8  | 8  | 8  | ४ | 8:   | 8 | 1 3 | 1 3 | 1 2 | 12 | 12 | 1 3  | 2 | 8 |

सातामातैकतरमेव यौग्यस्थाः बन्ध उदयो वा स्यात् । सत्त्वं सयोगांतं द्वे द्वे । अयोगे ते उदयागते, तेन वेदनीयस्य गुणस्थानं प्रति भंगाः षष्ठांतं । सातबन्धोदयोभयसत्त्वं सातबन्धासातोदयोभयसत्त्वं । असात-बन्धसातोदयोभयमत्त्वं असातबन्धोदयोभयसत्त्विमितं चत्वारः । उपरि सयोगितं केवलं सातस्यैव बन्धात् तद्बन्धतदुदयोभयसत्त्वं तद्बन्धासातोदयोभयसत्त्विमिति द्वौ । अयोगि सात्तिदयोभर्यसत्त्वं, असातोदयोभयसत्त्वं

रेप साता और असानामें-से एकका ही बन्ध और उद्य योग्य स्थानमें होता है किन्तु सत्त्र सयोगी पर्यन्त दोनोंका ही होता है। अयोगीमें जिसका उद्य होता है उसीका सत्त्र होता है। इससे वेदनीयके गुणस्थानोंमें भंग छठे प्रमत्तपर्यन्त तो साताका बन्धे, साताका उदय, सत्त्र दोनोंका, अथवा साताका बन्ध, असाताका उदय सत्त्र दोनोंका, अथवा असाताका बन्ध साताका उदय, सत्त्र दोनोंका, अथवा असाताका बन्ध असाताका उदय सत्त्र होनेंका इम प्रकार चार होते हैं। उत्तर सयोगी पर्यन्त केवल साताका ही बन्ध है। इसलिए साताका ही बन्ध, साताका ही उदय और सत्त्र दोनोंका अथवा साताका बन्ध, असाताका उदय, दोनोंका सत्त्र इस तरह दो भंग हैं। अथोगीमें बन्धका तो अभाव है।

२०

अनंतरं गोत्रक्कं पेळदपरः :--

णीचुच्चाणेक्कदरं बंधुदया होति संभवहाणे। दो सत्ताऽजोगित्ति य चरिमे उच्चं हवे सत्तं ॥६३५॥

नीचोच्चयोरेकतरं बंधोदयौ भवतः संभवचस्याने । हे सत्त्वेऽयोगिपर्यंतं चरमे उच्चं भवेत्सत्वं ।।

उच्चनीचगोत्रंगळेरडुं बंधसंभिवसुव स्थानदोळु उच्चनीचंगळोदो दु बंधोदयंगळप्पुवु । अयोगिद्विचरमसमयपर्यंतमुच्चनीचोभयसत्त्वमक्कुं। चरमसमयदोळु उच्चैग्गोत्रमोदे सत्त्वमक्कुं

|   |    |   |     |    |   |   | नी |
|---|----|---|-----|----|---|---|----|
| उ | नी | उ | उ   | नी | उ | उ | नी |
| स | २  | २ | 1 2 | २  | २ | उ | नी |

उच्चुव्वेन्लिदतेऊवाउम्मि य णीचमेव सत्तं तु । सेसिगिवियले सयले णीचं च दुगं च सत्तं तु ॥६३६॥

उच्चोद्वेल्लित तेजोबाय्बोइच नोचमेव सत्त्वं तु । शेषैकिविकले सक्तले नीचं च द्विकं च १० सत्वं तु ॥

सातोदयसत्त्वमनातोदयसत्त्वमिति चत्वारः ॥६३३-६३४॥ अय गोत्रस्याह-

गोत्रद्वयवन्त्रप्रमत्रस्थाने उच्चनीचै ततरमेव बन्धोदयी स्तः । सत्त्वमयोगिद्विचरमसमयपर्यन्तमुमयं स्यात् । चरमसमये सत्त्वमुच्वमेव ॥६३५॥

अतः साताका उदय दोनोंका सत्त्व या असाताका उदय दोनोंका सत्त्व अथवा साताका १५ उदय साताका सत्त्व या असाताका उदय, माताका सत्त्व इस प्रकार चार भंग हैं॥६३३-६३४॥

छठे गुणस्थान पर्यन्त भंग ४ बन्ध सा. सा. अ. अ. उ. सा. अ. सा. अ. स. २ २ २ २ २ सयोगी पर्यन्त भंग २ सा सा सा अ. २ २

 अयोगीमें भंग ४

 ०
 ०
 ०
 ०

 सा
 अ.
 सा
 अ.

 २
 २
 सा
 अ.

आगे गोत्रका कथन करते हैं-

जहाँ दोनों गोत्रोंके बन्धकी सम्भावना है वहाँ एक्च और नीचमें-से एकका ही बन्ध और उदय होता है। सत्त्व अयोगी के द्विचरम पर्यन्त दोनोंका है। अन्त समयमें उच्चका ही सत्त्व है।।६३५॥

| बं. | नी. | नी. | ਰ. | ₹. | 0 | 0 |
|-----|-----|-----|----|----|---|---|
| ਚ.  | नी. | ਚ.  | ਤ. | नी | उ | 3 |
| स.  | २   | २   | २  | 2  | 2 | उ |

80

उच्चैगोंत्रमनुद्वेंत्लनमं माडिव तेजस्कायिक जीवनोळं वायुकायिकजीवनोळं नीचैगोंत्रमे सत्त्वमक्कुं। तु मत्ते शेषैकेंद्रियविकलेंद्रिय सकलेंद्रियंगळोळु नीचैगोत्र सत्त्वमुम्भयसत्त्वमुमक्कु-मंते वोडे:—

उच्चुव्बेन्लिदतेऊ वाऊ सेसे य वियलसयलेसु। उप्पण्णपढमकाले णीचं एयं हवे सत्तं ॥६३७॥

उच्चोद्वे िलततेजोवायू शेषेकविकलसकलेषूत्पन्न प्रथमकाले नीचमेकं भवेत्सरवं ।। उच्चेग्गेंत्रमनुद्वेत्लनमं माडिद तेजोवायुकायिकजीवंगळु शेषेकेंद्रियविकलेंद्रिय सकलेंद्रिय जीवंगळोळु जनियिसिद प्रथमकालमंतम्मुंहूर्त्तंपर्यंतं नीचेग्गेंत्रमेकमे सत्वमक्कु-। मिल्लदं मेले उच्चेग्गोंत्रमं कट्टिबोड्भयसत्त्वमक्कुमें बुद्दर्थं-। मी भंगंगळं गुणस्थानदोळु योजिसिदपरः-

मिन्छादिगोदमंगा पण चदु तिसु दोण्णि अट्ठठाणेसु । एक्केक्का जोगिजिणे दो भंगा होति णियमेण ॥६३८॥

मिथ्यादृष्टचादिगोत्रभंगाः पंचचतुस्त्रिषु द्वावष्टस्थानेष्वेकैके योगिजिने द्वौ भंगौ भवतो नियमेन ॥

नीचवंषनीचोदयोभयसस्य १। नीचवंधोच्चोदयोभयसस्य १। उच्चवंधोच्चोदयोभयसस्य १। १५ उच्चवंधनीचोदयोभयसस्य १। नीचवंधनीचोदयनीचसस्य १-। मितु मिथ्यादृष्टियोळ् पंचगोत्र भंगंगळप्पुतु । सासादननोळमी पेळद मिथ्यादृष्टिय पंचभंगंगळोळ् चरमभंगमं बिट्दु शेष-

उच्चोद्वेल्लिततेजोवाय्वोस्तु सत्त्वं नीचमेव स्यात् । तु-पुनः शेर्षकविकलसक्लेन्द्रियेषु सत्त्वं नीचं चोभयं च स्यात् ॥६३६॥ तद्यथा—

उच्चोद्वेल्लिततेजोवाय्योस्तदागतशैषैकविकलेन्द्रियेषूत्पन्नप्रथमकालान्तमुहूर्ते चैकं नीचमेव सत्त्वं स्यात् । २० उपर्युच्चं बध्नाति तदोभयसत्त्वं स्यादित्यर्थः ॥६३७॥

गोत्रस्य भंगाः गुणस्यानेषु नियमेन मिथ्यादृष्टी नीचबन्धोदयोभयसत्त्वं । नीचबन्धोच्चोदयोभयसत्त्वं, उच्चबन्धनीचोदयोभयसत्त्वं नीचबन्धोदयसत्त्वं चेति पंच भवन्ति । सासादने चरमो

जिनके उच्चगोत्रकी उद्वेलना हुई है उन तेजकाय, वायुकायमें नीच गोत्रका ही सत्त्व है। शेष एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रियके सत्त्व नीचका अथवा दोनोंका है।।६३६॥

उद्यगोत्रकी उद्वेलना करनेवाले तेजकाय, वायुकायमें एक नीच गोत्रका ही सत्त्व है। वे मरकर जहां उत्पन्न होते हैं उन एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय तियंचोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम अन्तर्मुहूर्तमें एक नीचका ही सत्त्व होता है। आगे उचको बाँधनेपर दोनोंका सत्त्व होता है ॥६३०॥

नियमसे गुणस्थानों में गोत्रके भंग इस प्रकार हैं—

भ्यादृष्टिमें नीचका बन्ध, नीचका उदय, दोनोंका सत्त्व, १ नीचका बन्ध, उच्च-का उदय, सत्त्व दोनोंका २, उचका बन्ध, उच्चका उदय, सत्त्व दोनोंका ३, उच्चका बन्ध, नीचका उदय, सत्त्व दोनोंका ४, अथवा नीचका ही बन्ध उदय सत्त्व ५, इस तरह पाँच भंग हैं। सासादनमें नीचका बन्ध उदय सत्त्वरूप अन्तिम भंग नहीं है, क्योंकि सासादन

चतुर्क्शंगळणुवं तं दोडं सासावनं तेजोवायंगळोळ पुट्दुवुवुमिल्लुच्चैग्गेंत्रोहेल्लनमुं घटियसु-विल्लिप्पुविर्दं। सिधासंयतदेशसंयतदगळोळु हिभंगंगळण्युववादवं दोडं रच्चवंधोच्चोवयोभयसस्व १। रच्चवंधनीचोवयोभयसस्व १। यितु हिभंगंगळक्कुं। प्रमत्तसंयतं मोदल्गों दु सयोगकेविल् चरमसमयपर्यंतमं दु गुणस्थानंगळोळु रच्चवंधोच्चोवयोभयसस्वं बोंदे भंगमक्कुमदं ते दोडे सूक्ष्मसांपरायपर्यंतमुच्चवंधोच्चोवयोभयसस्विन्लं मेले सयोगिपर्यंतमुच्चोवयोभयसत्त्वमुमेंवितु अयोगिकेविलिगुणस्थानदोळ् रपरतबंधरप्पुविर्दं रच्चोवयोभयसत्त्व-१। रच्चोवयोच्चसत्त्विमितेरदु भंगंगळप्पुतु। संदृष्टि:—

| मि | सा | मि | अ | दे | স | अ | अ | अ | सू | उ | क्षी | स | अ |
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|----|---|------|---|---|
| 3  | 8  | २  | २ | 7  | 8 | 8 | 8 | 1 | 8  | 8 | 8    | * | 3 |

अनंतरमायुष्यक्के त्रयोवश गाथासूत्रं गळिवं पेळदपरः—

सुरणिरया णरितिरयं छम्मासवसिट्ठगे सगाउस्स । णरितरि । सञ्वाउं तिभागसेसम्मि उक्कस्सा ॥६३९॥

सुरनारका नरितयं चौ षण्मासाविशाष्टे स्वकायुष्ये। नरितय्यं चः सर्व्वायूषि त्रिभागशेषे

उत्कृष्टात्।।

नेति बत्वारः तस्य तेजोद्वयेऽनुत्पत्तेरुच्वानुद्वेल्लनात् । मिश्रादित्रये उच्चबन्घोदयोभयसत्त्वं उच्चबन्घनीचोद-योभयसत्त्वं चेति द्वौ द्वौ । प्रमत्तादिसूक्ष्मसाम्परायान्तमुच्चबन्घोदयोभयसत्त्वमित्येकः । उपरि सयोगान्तमुच्चो-दयोभयसत्त्वमित्येकः । अयोगिजिने उच्चोदयोभयसत्त्वं उच्चोदयसत्त्वं चेति द्वौ ॥६३८॥ अथायुषस्त्रयोदश- १५ गाचासुत्रैराह—

मरकर तेजकाय, वायुकायमें उत्पन्न नहीं होता और न वहाँ उच्चगोत्रकी उद्वेळना ही होती है। अतः चार ही भंग होते हैं। मिश्र आदि तीनमें उच्चका बन्ध, उच्चका उदय, दोनोंका सत्त्व अथवा उच्चका बन्ध, नीचका उदय, दोनोंका सत्त्व ये दो-दो भंग हैं। प्रमत्तसे सूक्ष्म-साम्पराय पर्यन्त उच्चका बन्ध, उच्चका उदय, दोनोंका सत्त्व यह एक ही भंग है। ऊपर सयोगी पर्यन्त बन्धका अभाव है अतः उच्चका उदय, सत्त्व दोनोंका ऐसा एक ही भंग है। अयोगीमें उच्चका उदय, दोनोंका सत्त्व और उच्चका ही उदय सत्त्व ये दो भंग हैं। १६३८॥

#### गुणस्थानोंमें गोत्रकमके भंगका यन्त्र

|    | ि   | मध्य  | ादृष्टि | ट   |     | सा | सार | र्न | मिश्र | ा. तीन | प्रमत्तसे सू. | सयो. | अ | योगी |
|----|-----|-------|---------|-----|-----|----|-----|-----|-------|--------|---------------|------|---|------|
| ब, | नी. | री. ड | ਭ       | नी. | नी. | नी | .।उ | ड   | ब     | ब      | ख             | 0    | 0 | 0    |
| ਰ, | नी. | इ. ड  | नी      | .नी | नी. | ₹. | ड   | नी. | उ     | नी.    | ड             | ਢ    | उ | उ    |
| स. | 2   | र     | २       | नी  | २   | २  | २   | २   | २     | २      | २             | २    | २ | उ    |

आयुके भंग तेरह गाथाओंसे कहते हैं—

30

सुरतं नारकषमृत्कृष्टविवं स्वभुष्यमानायुष्यं वण्नासाविशिष्टमामुत्तं विरलु परभवायुष्यंगळं नरितर्यंगायुष्यंगळं कट्टुवर । नररं तिर्यंचरं भुष्यमानायुष्यमुत्कृष्टविवं त्रिभागशेषमागुत्तं विरलु परभवायुष्यंगळ नाल्कुमं कट्टुवर । सर्वायुष्यंगळं बंघयोग्यंगळप्पुचं बुदत्थं ।

भोगभ्रमा देवाउं छम्मासविद्ठगे पबद्धंति ।

इगिविगला णरितरियं तेउदुगा सत्तमा तिरियं ॥६४०॥

भोगभौमा वेवायुः षण्मासाविधाष्टे प्रबध्नंति । एकविकलाः नरतिर्ध्यंक् तेजोद्वितयाः सप्तमास्तिर्धक् ॥

भोगभूमरुत्कृष्टिं भुज्यमानायुः षण्मासाविश्वष्टमादागळु देवायुष्यमनो देने कट्दुवरु । एकेंद्रियंगळु विकलेंद्रियंगळुं नरितर्यंगायुष्यमं कट्दुवरु । तेजस्कायिकंगळुं वायुकायिकंगळं १० सप्तमपृष्टिवजरुं तिर्यगायुष्यमने कट्दुवरु ।। इंतायुब्बंधप्रकारं पेळल्पट्दुवनंतरमुद्यसत्वप्रकारंगळं पेळदपरः—

सगसगगदीणमाऊ उदेदि बंधे उदिण्णगेण समं। दो सत्ता हु अबंधे एक्कं उदयागदं सत्तं ॥६४१॥

स्वस्वगतीनामायुरुदेति बंधे उदीर्णकेन समं। हे सत्वे खल्वबंधे एकमुदयागतं सत्त्वं ।।
१५ नारकतिर्यंग्मनुष्यदिविजरुगळ्गे स्वस्वगतिगळायुष्यमे नियमदिदमुदिधसुगुं। परभवायुब्बंधमागुत्तं विरलु उदयागतायुष्यसहितमागि आयुद्धितयं सत्त्वमक्कुं। परभवायुब्बंधिमल्लिदिरुत्तिरलु
उदयागतमायुष्यमो वे सत्वमक्कुं—

परभवायुः स्वभुज्यमानायुष्युत्कृष्टेन षण्मासेऽविश्व देवनारका नारं तैरक्चं च बक्निन्त तद्बन्धे योग्याः स्युरित्यथः । नरितयंचस्त्रिभागेऽविश्व चत्वारि । भोगभूमिजाः षण्मासेऽविश्व देवं, एकविकलेन्द्रिया २० नारं तैरक्चं च । तेजोबायवः सप्तमपृथ्वीजावच तैरक्चमेव ।६३९-६४०॥ एवमायुर्वन्धस्य प्रकारमुक्त्वोदय-सत्त्वयोराह—

मारकादीनामेकं स्वस्वगत्यायुरेवोदेति सत्त्वं परभवायुर्बन्धे खलूदयागतेन समं हे स्तः । अवद्वायुष्ये मत्त्वमेकमृदयागतमेव ॥६४१॥

जिस आयुको वर्तमानमें भोगते हैं उस भुज्यमान आयुके उत्कृष्टसे छह माम शेष २५ रहनेपर देव और नारकी परभव सम्बन्धी मनुष्यायु या तियंचायुको बाँधते हैं अर्थात उस कालमें उस आयुको बाँधनेके योग्य होते हैं। मनुष्य और तियंच मुज्यमान आयुका तीसरा भाग शेष रहनेपर चारों आयुको बाँधते हैं। भोगभू मिया छह मास शेष रहनेपर देवायुको ही बाँधते हैं। एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय मनुष्यायु या तियंचायुको ही बाँधते हैं। तेजकायिक वायुकायिक और सातवें नरकके नारकी तियंचायुको ही बाँधते हैं।।६३९-६४०।।

इस प्रकार आयुबन्धके प्रकारको कहकर उदय और सत्त्वको कहते हैं-

नारकी आदिके अपनी अपनी गति सम्बन्धी ही एक आयुका उदय होता है। सत्त्र परभवकी आयुका बन्ध होनेपर उदयागत आयुके साथ दोका होता है। एक जो भोग रहे हैं और एक जो चाँधी है। किन्तु जिसने परभवकी आयु नहीं बांधी है उसके एक मुज्यमान आयुका ही सत्त्व होता है।।६४१॥

### एक्के एक्कं आऊ एक्कमवे बंधमेदि जोग्गपदे। अडवारं वा तत्थिवि तिभागसेसेव सब्वत्थ ।।६४२॥

एकस्मिन्नेकमायुरेकभवे बंधमेति योग्यथवे। अष्टवारान्वा तत्रापि त्रिभागावशेष एव सर्वत्र ॥

एकस्मिन् एकजीवनोळु एकमायुः खों वायुष्यं एकभवे खों हु भववोळु योग्यपवे बंघयोग्य-कालंगळोळ अष्टवारान्या एंटु वारंगळनुमेणु बंधमेति बंधमनेष्टुगुं। तत्रापि खा बंधयोग्यस्थान कंगळेंटरोळु सर्वत्र एल्लंडयोळं त्रिभागशेषे एव त्रिभागशेषमागुत्तं विरले बंधमनेष्टुगुं।।

> इगिवारं विज्ञित्ता विद्धी हाणी अविद्ठदं होदि । ओवट्टणघादो पुण परिणामवसेण जीवाणं ॥६४३॥

एकवारं वर्जियत्वा वृद्धिहान्यवस्थितं भवति । अपवर्त्तनघातं पुनः परिणामवशेन १० जीवानां ॥

एकवारं वर्ष्णीयत्वा प्रथमापकर्षणायुब्बंधमं विजित्ति शेषापकर्षणंगळोळ वृद्धिहान्यवस्थितं भवति बघ्यमानायुष्पकर्के वृद्धिहान्यवस्थितमक्षु-। मदें तें दोडे ओघ्वंजीवं प्रथमापकर्षणवोळेन्ति सागरोपमायुः स्थितियं कट्टिवातं द्वितीयवारदोळा स्थितियं नोडलिधकमं मेणु हीनमं मेणवस्थितमं कट्टुगुमप्पुदिर्दमल्लि द्वितीयवारदोळ पूष्वंमं नोडलिधकमं कट्टिवनादोडा द्वितीयदोळ कट्टिव ध कस्थितिय प्रधानमक्षुं। पूर्व्वहीनस्थितियप्रधानमक्षुं। द्वितीयादिस्थितियं नोडल् प्रथमवारं कट्टिव स्थितियधिकमादोडे द्वितीयादिवारंगळ होनस्थितियप्रधानमक्षुमं दिरयल्पडुगुं। पुनः मत्तमायुब्वंधकनप्प जीवन परिणामद वशिवदं वंधमाद परभवायुष्यक्कपवर्त्तनधातमक्षुमपवर्त्तनधातमे विद्वते विद्यानस्यापवर्त्तनभपवर्त्तनधातः। उदीयमानस्यापवर्त्तनं कदलीघातः एदितु

एकजीव एकमेवायुः एकभवे योग्यकालेव्बष्टवारमेव बब्नाति । तत्र सर्वत्रापि त्रिभागशेष एव ॥६४२॥ २० अपकर्षेषु मध्ये प्रथमवारं विजित्वा द्वितीयादिवारे बब्यमानस्यायुषो वृद्धिर्हानिरवस्थितिर्वा भवति । यदि वृद्धिस्तदा द्वितीयादिवारे बद्धाधिकस्थितेरेव प्राधान्यं । अथ हानिस्तदा पूर्वबद्धाधिकस्थितेरेव प्राधान्यं । पुनः आयुर्बन्धं कुर्वतां कीवानां परिणामवशेन बब्यमानस्यायुषोऽपवर्तनमपि भवति तदेवापवर्तनधात इत्युच्यते

एक जीव एक भवमें योग्यकालमें एक ही आयुको बाँधता है। योग्यकालमें भी आठ बार ही बाँधता है। तथा सर्वत्र तीसरा भाग शेष रहनेपर ही बाँधता है। ये त्रिभाग आठ २५ बार होते हैं इसीसे आयुबन्ध भी आठ बार कहा है।।६४२।।

आठ अपकर्षों में प्रथम बारको छोड़कर द्वितीयादि बारमें प्रथम बारमें बाँधी हुई आयुकी स्थितिमें या तो बुद्धि होती है या हानि होती है या अवस्थिति रहती है। यदि बुद्धि होती है तो द्वितीय आदि बारमें बांधी गयी अधिक स्थितिकी ही प्रधानता रहती है। यदि हानि होती है तो पहले बांधी हुई अधिक स्थितिकी ही प्रधानता रहती है। पुनः आयुबन्ध ३० करनेवाले जीवोंके परिणामोंके वश अपवर्तन भी होता है। अपवर्तनका अर्थ है घटना। इससे उसे अपवर्तनचात कहते हैं। उदय प्राप्त आयुके अपवर्तनको ही कदलीचात कहते हैं।

पेळल्पट्दुवरिंदं । त्रिभागशेषमागुत्तं विरलायुन्बंधमं माळकुमं बेकांतमिल्लो दुंदु बंधप्रायोग्यमक्कु-मं वरियल्पडुगुं ॥

> एवमबंधे बंधे उवरदबंधेवि होति मंगा हु। एक्कस्सेक्कम्हि भवे एक्काउं पडि तये णियमा ॥६४४॥

प्वमबंधे बंधे उपरतबंधेपि भवंति भंगाः सस्तु । एकस्यैकस्मिन्भवे एकायुः प्रति त्रयो नियमात् ॥

यिती प्रकारिव बायु व बिवोळ मबंध वोळ मुपरत बंध वोळ स्फुटमाणि भंगंगळ पुत्रु । एकस्य बो दु जीवक एक स्मिन् भवे बो दु भव बोळ एक स्यः प्रति बो बायु ध्यमं कुरुत्तु त्रयो भंगाः नियमात् नियमिव मूरु भंगंगळ पुत्रु । अंतागुत्तं विर्लु त्रैराशिकं माडल्प हुगुमवे ते बोडे नरक वेवणितयो छो - १० दो वायु ध्यक अवंध बंध उपरत बंध में ब मूरु भंगंगळ गुत्तं विरले रहा यु ध्यक नितु भंगंगळ पुत्रे - वितो त्रैराशिक विवं प्र १। फ ३। ६२। बंव लब्धं प्रत्येक मारा ह भंगंगळ पुत्रु । नरक ६। सुर ६। तिय्यं मनुष्यणित गळोळो वो वायु ध्यं गळगे मूरु भंगंगळ गुत्तं विरलु नाल्कु नालका यु ध्यं गळगे नितेनितु भंगंगळ पुत्रे वितु त्रैराशिकं माडल्प इत्तिरलु प्र १। फ ३। ६४। बंव लब्ध भंगंगळ तियं मनुष्यणित गळगे प्रत्येकं पन्ने रहु पन्ने रहु भंगंगळ पुत्रु । ति १२। म १२। यितु नरक वेव-१५ णित गळोळु बंधयोग्यं गळप्य तियं मनुष्यणित गळोळु बंधयोग्यं गळप्य नाल्कु नाल्का यु ध्यं गळगे भंगसं दृष्टि रचने :—

| 7 | र | का | 1 | त  | -  | <b></b>   |   |   |   | ति | द्यंग | ाति |    |    |    |    |     |    |    |    |    |   |
|---|---|----|---|----|----|-----------|---|---|---|----|-------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|---|
| a |   | 0  | - | ति | 15 | <b>उप</b> | 0 | म | ड | 0  | न     | उ   | 0  | ति | ड  | 0  | म।  | उ  | 0  | दे | उ  |   |
| उ | 1 | न  | 1 | न  | 1  | न         | न | न | न | ति | ति    | ति  | ति | ति | ति | ति | िति | ति | ति | ति | ति | - |
| स | 1 | 2  | ١ | २  |    | २         | 1 | २ | २ | 8  | २     | 12  | 18 | २  | 12 | 8  | 121 | २। | 8  | २  | २  |   |

उदीयमानायुरपवर्तनस्यैव कदलीघाताभिधानात् । त्रिभागशेषे त्रिभागशेषे सत्यायुर्वेष्नात्येकांतो नास्ति तत्र तत्र योग्यतास्तीति ज्ञातव्यं ॥६४३॥

एवमुक्तरीत्यायुर्वन्धे अवन्धे उपरतवन्धे च स्फुटं एकजीवस्यैकमवे एकायुः प्रति त्रयो भंगा नियमा-२० द्भवन्ति ॥६४४॥

तथा प्रत्येक तीसरा भाग शेष रहनेपर आयुका बन्ध करता ही है ऐसा एकान्त नहीं है। तीसरा भाग शेष रहनेपर आयुबन्धकी योग्यता होती है। उस कालमें आयु बँघे, न भी बँघे। किन्तु त्रिभागके सिवाय अन्यत्र आयुबन्ध नहीं होता, यह नियम है।।६४३।।

इस तरह पूर्वोक्त रीतिके अनुसार एक जीवके एक भवमें एक आयुक्ते नियमसे तीन २५ भंग (भेद) होते हैं—बन्ध, अबन्ध, उपरत्वन्ध। वर्तमानमें जहाँ परभव सम्बन्धी आगामी आयुका बन्ध होता है और एक मुख्यमान तथा एक बध्यमान इस तरह दो आयु पाई जाती हैं उसे बन्ध कहते हैं। जो परभव सम्बन्धी आयुक्ता बन्ध न पहले हुआ और न वर्तमानमें हो रहा है वहाँ अबन्ध है। वहाँ एक मुख्यमान आयु ही पायी जाती है। जहाँ परभव सम्बन्धी आयुका बन्ध पूर्वमें हो चुका है, वर्तमानमें नहीं हो रहा वहाँ पूर्वबद्ध और

|          | मनुष्यगति |   |     |   |    |   |     |   |          |   |    |   | बेवगति |    |    |    |     |    |
|----------|-----------|---|-----|---|----|---|-----|---|----------|---|----|---|--------|----|----|----|-----|----|
|          | 0         | न | उ   | 0 | ति | उ | 0   | म | <b>ड</b> | 0 | वे | उ | 0      | ति | उ  | 0  | म   | ਚ. |
| <b>4</b> | म         | म | म   | म | म  | म | म 1 | म | म        | म | म  | म | वे     | वे | दे | वे | दे  | वे |
|          | 8         | २ | 1 २ | 8 | २  | 2 | 8   | २ | 12       | 8 | २  | २ | 8      | २  | 12 | 18 | । २ | २  |

## एक्काउस्स तिभंगा संभवआऊहि ताडिदे णाणा। जीवे इगि भवभंगा रूऊण गुणुणमसरिच्छे ॥६४५॥

एकायुषस्त्रभंगाः संभवायुष्भिस्ताहिते नानाजीवे एक भव भंगा रूपोन गुणोनमसदृशे ।। ई रचनेयोळो वो वायुष्यंगळगं मूरु मूरु भंगंगळप्युवरिवं तत्तव्गतिसंभवायुष्यंगळिवं गुणि-सुत्तं विरलु नानाजीववोळेकभवभंगंगळ संख्येगळप्युववरोळ सदृशभंगापेक्षेयोळ रूपोनगुणकारोन प्रमित भंगंगळप्युवं ते वोडे नारकरुगळगे ओंदु तिर्यंगायुष्यवंघक मूरु भंगंगळागुत्तं विरला गतियोळ बंघसंभवायुष्यंगळ तिर्यंग्मनुष्यायुष्यंगळरडेयप्युवरिवमरडिर्दं गुणिसिबो ३।२। डारु भंगंगळप्युव ६। अवरोळपुनरुक्त भंगंगळेनितं वोडे आ सद्यंभंगंगळोळ रूपोन गुणोन

६-२। प्रमितंगळण्डप्पुत्तु । ५। तिर्ध्यंगितियोळ् त्रिभंगमं संभवायुष्यंगळ् नाल्करिवं गुणिसिवोडे ३।४। पन्नरेडु भंगंगळप्पुत्तु । १२। मनुष्यगितयोळमंते पन्नरेडु भंगंगळप्पुत्तवरोळ् १२। रूपोन १० गुणोनंगळाबोडे—१२। ४ १२। ४ तिर्ध्यंगितियोळं मनुष्यगितयोळमसवृश्यंगंगळो भन्नु मो भन्नुमप्पुत्तु । ९।९।। देवगितयोळ् त्रिभंगंगळं संभवायुष्यंगिळवं गुणिसिदो ३।२। डारु

भंगंळप् ६ ववरोळ रूपोनगुणकार प्रमितंगळं २। कळेदोडं पंचभंगंगळप्पृवु।५। संदृष्टि:—

ते एकैकायुषस्त्रयस्त्रयो भंगा विवक्षितगती बच्यमानत्वेन सम्भवदायुःसंख्यया गुण्यन्ते तदा नाना-जीवेष्वेकैकभन्नभंगा भवन्ति । देवनारकगत्योः प्रत्येकं षद् । नरतिर्यग्गत्योः प्रत्येकं द्वादश द्वादशामो । असद्- १५ शेष्वपुनरुक्तेषु विवक्षितेषु रूपोकेन सम्भवदायुःसंख्यागुणकारेणोना भवन्ति । देवनारकगत्योः प्रत्येकं पंच पंच ।

मुज्यमान दो श्रायुकी सत्ता है उसे उपरतवन्ध कहते हैं। इस प्रकार एक-एक आयुके तीन भंग होते हैं।।६४४।।

इन एक-एक आयुके तीन-तीन भंगोंको विवक्षित गितमें जितनी आगामी आयुका बन्ध सम्भव है उनकी संख्यासे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने नाना जीवोंको अपेक्षा २० एक-एक भव सम्बन्धी भंग होते हैं। सो देव और नरकगितमें तिर्यंच और मनुष्य दो ही आयुका बन्ध सम्भव होनेसे दोसे तीन भंगोंको गुणा करनेपर छह-छह भंग होते हैं। मनुष्य और तिर्यञ्चगितमें चारों आयुका बन्ध सम्भव है अतः चारसे तीन भंगोंको गुणा करनेपर बारह-बारह भंग होते हैं। असदृश अर्थात् अपुनकक्त भंगोंकी विवक्षा होनेपर बध्यमान आयुकी संख्याह्म गुणकारमें एक घटानेपर जो प्रमाण रहे उतना पूर्वोक्त भंगोंमेंसे घटानेपर २५ अपुनकक्त भंग होते हैं। सो देवगित नरकगितमें बध्यमान आयु दो गुणकार था उसमें एक

| ना                  | ति   | म    | वे  |  |  |
|---------------------|------|------|-----|--|--|
| पुन । अपु.<br>६ । ५ | १२।९ | १२।९ | ६।५ |  |  |

थनंतरमसदृशभंगसंस्थेगळं नरकादिगतिगतिगळोळु पेळदा भंगंगळं गुणस्थानदोळु योजिसिदपरः—

## पण णव णव पण भंगा आउचउक्केसु होति मिच्छिम्म । णिरयाउबंधभंगेणूणा ते चेव विदियगुणे ॥६४६॥

पंचनव नवपंचभंगा आयुरचतुर्षु भवंति मिष्यादृष्ट्रौ । नरकायुर्ब्बंधभंगेनोनास्ते चैव द्वितीयगुणे ।।

नरतिर्यग्गत्योर्नव नव ॥६४५॥

घटानेपर एक रहा। पूर्वोक्त छह-छह भंगों में-से एक-एक घटानेपर पाँच-पांच अपुनरुक्त मंग होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यगति और तियक्क्षगतिमें नी-नी भंग होते हैं।

विशेषार्थ-नरकगितमें बन्ध एक मनुष्यायु, सत्ता दो मनुष्यायु नरकायु, अथवा बन्ध एक तियंचायु, उदय एक नरकायु, सत्ता दो नरकायु तियंचायु, इस तरह दो बन्धकी अपेक्षा भंग हैं। इसी प्रकार देवगतिमें नरकायुकी जगह देवायु कहना। अबन्धकी अपेक्षा मनुष्यायु तिर्यंचायुका बन्ध न होनेसे दो भंग हैं किन्तु दोनों समान हैं क्योंकि दोनों में बन्धका अभाव, उदय अपनी भुज्यमान आयु, सत्ता एक अपनी मुज्यमान आयु ये दो भंग १५ होते हैं। अतः समान होनेसे दोनोंमें एक लिया। उपरतबन्धकी अपेक्षा पूर्वमें मनुष्याय या तिर्यंचायुका बन्ध हुआ। उसकी अपेक्षा दो-दो भंग होते हैं। दोनों में बन्धका अभाव, उदय एक अपनी मुक्यमान आयु, सत्ता एक भंगमें अपनी मुक्यमान आयु और मनुष्यायु, द्सरे भंगमें अपनी मुज्यमान आयु और तियंचायु इस प्रकार दो भंग हुए। इस प्रकार देव और नारिकयोंमें पाँच-पांच अपुनरक भंग होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यगति और २० तियंचगतिमें बध्यमान आयुके प्रमाणरूप चार गुणकार हैं। उनमें एक घटानेपर तीन रहे। सो पूर्वोक्त बारह-बारह मंगोंमें तीन-तीन घटानेपर नौ-नौ अपुनरुक्त भंग होते हैं। उनमें आयुबन्धकी अपेक्षा नरक तियंच मनुष्य देवकी आयुके बन्धरूप चार भंग हैं। इनमेंसे बन्ध तो क्रमसे नरक तियं व मनुष्य देव आयुका जानना । उदय तियं चगतिमें तियं चायुका और मनुष्यगतिमें मनुष्यायुका जानना। सत्ता एक भुष्यमान आयु और एक बध्यमान २५ आयु इस तरह दो-दोकी जानना। उनमें भी जो आयु मुख्यमान हुई वही बध्यमान हो तो वहाँ एक आयुकी ही सत्ता होती है। ऐसे मंग चार हैं। आयुके अवन्धमें चारों आयुका बन्ध नहीं, इस अपेक्षा चार भंग हुए। परन्तु ये चारों समान हैं; क्योंकि सबोंमें बन्धका अभाव, उदय तथा सत्ता अपनी मुख्यमान आयु एक। अतः चारोंमें-से एक छिया। उपरत वन्धका अभाव, उदय व सत्ता जैसे बन्धकी अपेक्षा कहे वैसे ही जानना। इस प्रकार ३० चार भंग हैं। इस प्रकार मनुष्य और वियंचमें नी-नी भंग होते हैं।।६४५।।

अपुनरक्तभंगंगळ् नरकाविचतुगंतिगळोळ् कर्मांदं पंच नव नव पंच प्रमितंगळप्युव-विनतुं मिण्यादृष्टियोळप्पुचु । मि । ५ । ९ । ९ । ५ । ई मिण्यादृष्टिय भंगंगळोळ् नरकायुट्यं ध-भंगंगळं कळेबोडे का भंगंगळ् सासादननोळप्पुचु । सा ५ । ८ । ८ । ५ ।।

## सन्वाउबंधभंगेणूणा मिस्सम्मि अयदसुरणिरये। णरतिरिये तिरियाऊ तिण्हाउगबंधभंगूणा ॥६४७॥

सर्वायुवर्षधभंगेनोनाः मिश्रे असंयतसुरनारके नरितरिव तिर्व्यगायुक्तितयायुव्वैध-

मिश्रगुणस्थानवोळ् सर्व्वायुब्बंधभंगरिहत भंगंगळप्पृतु । मिश्र । ३ । ५ । ५ । ३ ।। सुरनारकासंयतरोळं नरितय्यंगसंयतरोळं क्रमिंदवं तिय्यंगायुब्बंधभंगंगळ् नरितय्यंगमतुष्यायुष्यबंधभंगंगळ् रिहतमाव भंगंगळप्पृत्वेक वोड 'उत्तरिमछण्हं च छिवी सासणसम्मे हवे णियमा'
य वितु तिय्यंग्मनुष्यसासावननोळे ध्युच्छित्तियादुवप्पुर्दारवं । मिण्यादृष्टियोळ् नरकायुष्यं निदुदु
सासादननोळ् सुरनरकगतिजरोळ् तिय्यंगायुष्यमुं तिय्यंगमनुष्यगतिजरुगळपेक्षियवं मनुष्यतिय्यंगायुष्यंगळं व्युच्छित्तियादुवप्पुर्दारवं अवंधायुद्भंगमो वो दं तिय्यंगायुष्परतभंगमो वो दं मनुष्या-

युव्वधोपरतभंगंगळेरडेरडुमंतु नाल्कुनाल्कु भंगंगळप्पुवु । ना । सु । असं । ४ । ० । ० ४ । तिय्यंग्-मनुष्यासंयतनोळ् अवंधायुष्य भंगमो वो दुं नरकायुष्योपरतभंगमो वो दुं तिय्यंगायुष्योपरत- १५ वंधभंगमो वो दुं मनुष्यायुष्योपरतवंधभंगमो वो दुं देवायुष्यवंधोपरतभंगंगळेरडेरडुमंतारार भंगंग-

#### न वे ळप्पुचु । ० । ६ । ६ । ० । कूडि असंयतनायुस्त्रिसंयोग भंगंगळ संदृष्टि :—४ । ६ । ६ । ४ ॥

ते असदृशभंगा गुणस्थानेषु मिध्यादृष्टी नरकादिगतिषु क्रमेण पंच नव नव पंच भवन्ति । सासादने ते नरकायुर्वन्धभंगेनोनाः पंचाष्टाष्टपंच भवन्ति ॥६४६॥

मिश्रे ते सर्वायुर्बन्वभंगेनोनास्त्रयः पंच पंच त्रयो भवन्ति । असंयते सुरनारकयोस्तिर्यगायुर्बन्धभंगेनोनाः २० इचत्वारश्चत्वारः तयोस्तस्य सासादने छेदात् । नरितरश्चोस्तु नरकतिर्यग्मनुष्यायुर्बन्धभंगेनोनाः षद् षद् तयोर्नरकायुर्बन्धस्य मिष्यादृष्टी, नरितर्यगायुर्बन्धयोः सासादने च छेदात् ॥६४७॥

वे अपुनरुक्त भंग मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें नरक आदि गतियों के मसे पांच नौ-नौ पाँच जानना। दूसरे सासादन गुणस्थानमें मनुष्य तिर्यचमें आयुबन्धकी अपेक्षा जो चार भंग कहे थे उनमेंसे नरकायुका बन्धरूप भंग न होनेसे नरकादि गतिमें क्रमसे पाँच आठ- २५ आठ पांच भंग होते हैं ॥६४६॥

मिश्र गुणस्थानमें जो आयुबन्धकी अपेक्षा भंग कहे थे वे सब घटानेपर नरकादि गतियों में क्रमसे तीन, पाँच, पाँच, तीन भंग होते हैं। असंयतमें देवगति नरकगितमें आयुबन्धकी अपेक्षा तियंचायुका बन्धरूप भंग नहीं है अतः चार भंग हैं क्यों कि तियंद्वायुकी बन्धन्य चिछित्त सासादनमें हो जाती है। तथा मनुष्यगति तियंचगतिमें १० आयुबन्धकी अपेक्षा नरक तियंच मनुष्यायुके बन्धरूप तीन भंग नहीं हैं। अतः छह-छह

## देसणरे तिरिये तिय तिय मंगा होति छट्टसत्तमगे। तियमंगा उवसमगे दो हो खबगेस एक्केक्को ॥६४८॥

देशसंयतनरे तिरिंच त्रयः त्रयो भंगा भवंति षष्ठे सप्तमे। त्रि त्रि भंगा उपशमकेषु द्वौ क्षपकेष्वेकैको भंगः॥

> अनंतरं मिश्यादृष्टचाितगुणस्थानंगळोळु सर्म्बायुग्भँगयुतियं पेळवपरः— अड छन्वीसं सोलस वीमं छत्तिगतिगं च चदुसु दुगं। असरिस भंगा तत्तो अजोगिअंतेसु एक्केक्को ॥६४९॥

अष्ट षड्विंशतिः षोडश विंशतिः षट्त्रिकत्रिकं च चतुर्षु द्विकं । असदृशभंगास्ततोऽयोग्यं-२० तेष्वेकैकः ॥,

देशसंयते तिर्यग्मनुष्ययोरेव देवायुरबन्धबन्धोपरतवन्त्रभंगास्त्रयस्त्रयः । षष्ठे सप्तमे च त एव त्रयस्त्रयः उपशमकेषु देवायुरबन्बोपरतबन्धो द्वो दो । क्षपकेष्तायुरबन्धभंग एकैकः ॥६४८॥ अथ गुणस्यानेषु सवीयुर्बन्धभंगयुतिमाह—

भंग हैं। क्योंकि नरकायुके बन्धका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें और मनुष्यायु तियँचायुके २५ बन्धका सासादनमें ही व्युक्छेद हो जाता है।।६४७।।

देशसंयतमें तियँच और मनुष्योंमें देवायुके अबन्ध, बन्ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा तीन-तीन भंग होते हैं। छठे और सातवें गुणस्थानमें मनुष्यगतिमें देवायुके ही बन्ध अबन्ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा तीन-तीन भंग होते हैं। उपशमश्रेणिमें देवायुका बन्ध भी नहीं है। अतः देवायुके अबन्ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा दो-दो भंग हैं। क्षपकश्रेणिमें उपरत-क बन्ध भी नहीं है। अतः अबन्धकी अपेक्षा एक-एक ही भंग है। १६४८॥

आगे गुणस्थानोंमें सब आयुबन्धके भंगोंका जोड़ कहते हैं—

मिध्यावृष्टिसासावनरुगळोळु क्रमविवमच्दाविद्यातियुं बढ्विद्यातियुमप्पुतु । मिश्रनोळु बोड्या प्रमितंगळुमप्पुतु । असंयतनोळु विद्याति भंगंगळप्पुतु । वेद्यसंयतनोळु बढ्भंगंगळप्पुतु । प्रमत्ताप्रमत्तरुगळोळु प्रत्येकं मूरु मूरु भंगंग ळप्पुतु । उपद्यमकचतुष्टयवोळु प्रत्येकमर्डरडु भंगंगळप्पुतु । ई भंगंगळिनितुमसवृद्यभंगंगळयपुतु । मेलेल्लंडयोळमेकेकभंगमेयक्कुं । संदृष्टि— मि २८। सा २६। मि १६। अ २०। दे ६। प्र३। अ ३। अ२।१। सूर्।१। उ२।की१।स१।अ।१॥

बनंतरं वेदनीयगोत्रायुष्कम्मंगळ मिण्यादृष्टचादिगुणस्यानंगळोळु सर्वंभंगयुतियं पेळदपरः बादालं पणुवीसं सोलस अधियं सयं च वेयणिये। गोदे आउम्म हवे मिच्छादिअजोगिणो भंगा॥६५०॥

द्वित्रत्वारिंशत्वं विश्वतिः षोडशाधिकशतं च वेदनीये। गोत्रें आयुषि भवेत् मिण्यादृष्टचाद्य- १० योगिनां भंगाः॥

मिश्यादृष्ट्यावियागि अयोगिकेविल गुणस्थानावसानमाद सर्व्यगुणस्थानंगळोळु वेदनीय-त्रिसंयोग भंगंगळ् द्विष्यत्वारिशत्प्रमितंगळण्युवु । ४२ । गोत्रवोळ् पंचिवशतिप्रमितंगळण्युवु । गो २५ । आयुष्यदोळ् षोडशाधिक शतप्रमितंगळण्युवु । आ । ११६ ॥

वनंतरं पूर्व्योक्तवेवनीयगोत्रायुष्यंगळ सामान्यमूल भंगंगळ संख्ययं पेळवपरः— वेयणिये अडभंगा गोदे सत्तेव होति भंगा हु। पण णव णव पण भंगा आउचउक्केस विसरिच्छा ॥६५१॥

वेदनीयेऽष्टभंगा गोत्रे सप्नैव भवंति भंगाः खलु। पंच नव नव पंच भंगाः आयुरचतुर्षु विसदृशाः॥

मिलिस्वा असदृशभंगा मिथ्यादृष्टावष्टाविशतिः। सासादने षड्विशतिः, मिश्रे षोडश। असंयते २० विशतिः। देशसंयते षट्। प्रमत्ताप्रमत्तयोस्त्रयस्त्रयः। उपशमनेषुद्वौ द्वौ। क्षपकेष्वेकैकः।।६४९॥ अय वेदनीयगोत्रायुषां मिथ्यादृष्ट्यादिसर्वभंगयुतिमाह—

प्राग्मियादृष्ट्याद्ययोगांतेषूक्तास्ते भंगा वेदनीय द्वाचत्वारिशत् । गोत्रे पंचिवशतिः । आयुषि षोडशाग्रगतं ॥६५०॥ अथ पूर्वोक्तानां वेदनीयगोत्रायुःसामान्यमूलभंगानां संख्यां कथयति—

मिलकर अपुनरक्त भंग मिथ्यादृष्टिमें अठाईस, सासादनमें छन्बीस, मिश्रमें सोलह, २५ असंयतमें बीस, देशसंयतमें छह, प्रमत्त और अप्रमत्तमें तीन-तीन, उपशमश्रीणके गुणस्थानोंमें दो-दो और क्षपकश्रेणिके गुणस्थानोंमें अयोगी पर्यन्त एक-एक भंग होता है ॥६४९॥

आगे वेदनीय गोत्र और आयुके मिध्यादृष्टि आदि सब गुणस्थानोंमें सब भंगोंका जोड़ कहते हैं—

पूर्वमें मिध्यादृष्टिसे छेकर अयोगी पर्यन्त गुणस्थानोंमें जो भंग कहे हैं उनका ३० जोड़ देनेपर वेदनीयके बयालीस, गोत्रके पच्चीस और आयुके एक सौ सोलह भंग होते हैं ॥६५०॥

आगे पूर्वमें कहे वेदनीय गोत्र आयुके सामान्यसे मूछ भंगोंकी संख्या कहते हैं—

१५

२५

बेंदनीयदोळें दुं ८। गोत्रदोळ् ७। आयुष्यदोळ् विसदृश्यगंगळ् नाल्कुं गतिगळायुष्यंगळ् नाल्करोळं क्रमदिवं पंच नव नव पंच भंगंगळप्पुत्र ॥

अनंतरं मोहनीयत्रिसंयोगभंगंगळं पेळदपरः --

मोहस्स य बंधोदयसत्तद्वाणाण सन्वभंगा हु । पत्तेउत्तं व हवे तियसंजोगेवि सन्वत्थ ॥६५२॥

मोहस्य च बंघोदयसत्त्वस्थानानां सर्व्वभंगाः खलु प्रत्येकोक्तवद्भवेत् त्रिसंयोगेपि सर्वत्र ॥

मोहनीयकम्मंक्के युं बंधोदयसत्त्वस्थानंगळ सर्व्यं भंगंगळ त्रिसंयोगदोळं सर्व्यत्र प्रत्येक बंधोदयसत्त्वस्थानंगळोळु पेळदंते भंगंगळप्पृवंतागुत्तं विरस् गुणस्थानदोळ् बंधोदयसत्त्वस्थान १० संस्थेयं पेळदपरः—

> अद्वसु एक्को बंधो उदया चदुतिदुसु चउसु चत्तारि । तिण्णि य कमसो सत्तं तिण्णेगदु चउसु पणगतियं ॥६५३॥

अष्टस्बेको बंघः उदयादचत्वारस्त्रयो द्वयोश्चतुर्षुं चत्वारस्त्रयदच क्रमशः सत्वं त्रीण्येकं द्वेचतुर्षु पंचत्रिकं ॥

अणियद्वी बंधतियं पण दुग एककारसुद्रुमउदयंसा । इगि चत्तारि य संते सत्तं तिण्णेव मोहस्स ॥६५४॥

अनिवृत्ते ब्वंधत्रयं पंच द्विकैकावशसूक्ष्मोवयांशाः । एकं चत्वारश्च शांते सत्वं त्रीण्येव मोहस्य ॥

तेषु खलु विसदृशभंगा वेदनीयेऽष्टी भवन्ति । गोत्रे सन्त, चतुष्कायुस्सु क्रमेण पंच नव नव पंच ॥६५१॥ बर्य मोहनीयित्रसंयोगभंगानाह—

मोहनीयस्य बन्धोदयसत्त्वस्थानसर्वभंगाः खलु त्रिसंयोगेऽपि सर्वत्र प्रत्येकोक्तवद्भवन्ति ॥६५२॥ अथ गुणस्थानेषु स्थानसंख्यामाह—

उन पूर्वोक्त भंगों में अपुनरुक्त मूल भंग वेदनीयमें आठ, गोत्रमें सात, चारों आयुमें क्रमसे पाँच, नौ-नौ पाँच होते हैं ॥६५१॥

अब मोहनीयके त्रिसंयोगी भंग कहते हैं-

मोहनीयके बन्ध-उद्य-सत्त्व स्थानोंमें सब भंग जैसे पहले पृथक् बन्ध उद्य-सत्त्वका कथन करते हुए कहे थे, वैसे ही बन्ध-उद्य-सत्त्वके संयोगरूप त्रिसंयोगमें भी होते हैं ॥६५२॥

आगे गुणस्थानोंमं मोहनीयके स्थानोंकी संख्या कहते हैं-

मिष्यादृष्टियावियागि अपूर्व्यंकरणगुणस्थानपर्धंतमे दुं गुणस्थानंगळोळकेकवंधस्थानमक्षुमुदयस्थानंगळ क्रमदिवमा य दुं गुणस्थानंगळोळ नात्कुमरहेडयोळ पूरु मूरुं नात्केडयोळ्
नात्कु नात्कुमो बेडेयोळ् सूरमप्पृत्रु । सत्यस्थानंगळ क्रमदिवं सूरमो हुमेरहुं नात्केडयोळप्दुमप्दु
गळप्पृत्रु । ओ बेडेयोळ् सूरु सत्त्वस्थानंगळपुत्रु । अनिवृत्तिकरणन बंधोवयसत्त्वंगळ् क्रमदिवं
पंचकमुं द्विकमुमेकावश स्थानंगळपुत्रु । सूक्ष्मसांपरायनोळ्डयसत्त्वंगळ क्रमदिवमेकस्थानमुं चतुःस्थानंगळ्मप्पुत्रु । उपशांतकषायनोळ् सत्त्वस्थानंगळ सूरप्पुत्रु । संदृष्टि :—

|    | मि | सा | मि | व  | दे। | R  | व  | म  | भ   | स्र | 3 |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|---|
| वं | 18 | 18 | 18 | 1  | 18  | 1  | 18 | 8  | 4   | 0   | 0 |
| उ  | 8  | 13 | 3  | 18 | 18  | 8  | 8  | 13 | २   | 8   | 0 |
| स  | 13 | 18 | 12 | 4  | 14  | 14 | 14 | 13 | 188 | 8   | 3 |

अनंतरमी गुणस्थानंगळोळु पेळव बंघोदय सत्त्वंगळुमवावुवं दोई पेळवपर :— बावीसं दसयचऊ अडवीसितयं च मिच्छवंधादी । इगिवीसं णंवयतियं अडुवीसे च बिदियगुणे ॥६५५॥

द्वाविद्यतिह्ं शांवि चत्वारि अष्टाविद्यतित्रयं मिण्यादृष्टि व्यवावीनि एकविद्यतिन्नं वकत्रिकमष्टा-विद्यतिरेव द्वितीयगुणे ॥

मिण्यादृष्टियोळु द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमो ते बंधमक्तुं। उत्यस्थानंगळु दशादि प्रतुः-स्थानंगळपुत्रु। सत्त्वस्थानंगळुमष्टाविशस्यादि त्रिस्थानंगळपुत्रु। मि वं २२। उ१०। ९। ८। ८। ७।। स २८। २७। २६। उ७। स २८।। सासादनंग एकविशतिप्रकृतिबंधस्थानमो देवक्तु-

तत्राद्येष्वष्टसु बन्धस्थानान्येकैकं । उदयस्थानान्याद्ये बत्वारि । द्वयोस्त्रीणि त्रीणि, बतुर्षु बत्वारि । वस्वारि । एकस्मिस्त्रीणि भवन्ति । सत्त्वस्थानानि क्रमेण त्रीण्येकं द्वे चतुर्षु पंच पंच, एकस्मिस्त्रीणि भवन्ति । अनिवृत्तिकरणे बन्धादित्रयस्थानानि पंच द्वे एकादश । सूक्ष्मसाम्पराये उदयस्थानमेकं सत्त्वस्थानानि चत्वारि । उपशान्तकथाये सत्त्वस्थानान्येव त्रीणि ॥६५३-६५४॥ तानि कानीति चेदाह—

मिट्यादृष्टी बन्धस्थानं द्वाविशतिकं । उदयस्थानानि दशकादीनि चत्वारि । सत्त्वस्थानान्यष्टाविशति-

पहले जो मोहनीयके बन्धस्थान, उदयस्थान, सत्त्वस्थान कहे थे उनमेंसे आदिके आठ गुणस्थानों में बन्धस्थान एक-एक है। उदयस्थान आदिके गुणस्थानों में चार, उससे ऊपर दोमें तीन-तीन, चारमें चार-चार एकमें तीन होते हैं। सत्त्वस्थान क्रमसे मिध्यादृष्टिमें तीन, सासादनमें एक, मिश्रमें दो, ऊपर चार गुणस्थानों में पाँच-पाँच और एकमें तीन होते हैं। अनिवृत्तिकरणमें बँध उदय सत्त्वस्थान क्रमसे पाँच दो ग्यारह होते हैं। सूक्ष्म साम्परायमें उदयस्थान एक, सत्त्वस्थान चार हैं। उपशान्त कषायमें सत्त्वस्थान तीन हैं। बन्ध और उदयस्थान नहीं हैं।।६५३-६५४॥

वे स्थान कीन हैं ? यह कहते हैं-

मिध्यादृष्टिमें बन्धस्थान एक बाईसका है। उदयस्थान दस आदि चार हैं। सत्त्व-क-१२५

मुरयस्थानंगळ् नवावित्रस्थानंगळप्पृतु । सत्त्वस्थानंगळ् बष्टाविश्वतिस्थानमो देवककुं । सा । वं २१ । उ ९ । ८ । ७ । स २८ ॥

> सत्तरसं णवयतियं अडचउवीसं पुणोवि सत्तरसं। णवचड अडचडवीस य तिवीसतियमंसयं चउसु ॥६५६॥

५ सप्तवश नव त्रयमष्ट चतुर्ण्विशतिः पुनरपि सप्तदश नव चतुरष्ट चतुर्ण्विशतिश्च त्रयोविशति-त्रयमंशकं चतुर्षु ॥

मिश्रगुणस्थानबोळु सप्तवशप्रकृतिबंधस्थानमो वेयक्कु। मुदयस्थानंगळुनवादित्रयमक्कुं। सत्त्रस्थानंगळुमण्टाविशित्युं चतुविश्विशितस्थानमुमण्युवु। मिश्र बं।१७।उ।९।८।७।स। २८।२४। असंयतनोळु पुनरपि सप्तवशप्रकृतिबंधस्थानमो वेयक्कु। मुदयस्थानंगळु नवादि १० चतुःस्थानंगळक्कुं। सत्त्वस्थानंगळुमण्ट चतुविश्विशितगळुं त्रयोविशितत्रयमुमक्कुं। असं। बं१७। उ।९।८।७।६।स।२८।२४।२३।२२।२१॥ ई सत्त्वस्थानंगळच्दुं मुंदे अप्रमत्त-पर्यंतमण्युवु॥

तेरट्ठचऊ देसे पमदिदरे जब सगादिचत्तारि।
तो जबगं छादितियं अडचउरिगिवीसयंच बंधितयं।।६५७॥

१५ त्रयोवशाष्ट्रचत्वारि देशसंयते प्रमत्तेतरयोन्नंव सप्तादि चत्वारि ततो नवकं षडादित्रिकमष्ट चतुर्विवशतिरेकविशतिश्च बंधत्रिकं ।।

देशसंयतनोळु त्रयोदशबंधस्थानमो देयक्कु मुदयस्थानंगळुमष्टादि चतुःस्थानंगळप्पृत् । सत्वस्थानंगळ असंयतनोळु पेळद पंचस्थानंगळप्पृत् । दे । वं १३ । ऊ८ । ७ । ६ । ५ । स २८ । २४ । २३ । २२ । २१ । प्रमत्ताप्रमत्तसंयतरुगळोळु नव नव प्रकृतिवंधस्थानंगळो दो देयप्पृत् ।

२० कादीनि त्रीणि । सासादने बन्धस्थानमे हर्विशतिकं । उदयस्थानानि नवकादीनि त्रीणि । सत्त्वस्थानमष्टा-विशतिकमेव ॥६५५॥

मिश्रे बन्धस्थानं सप्तदशकं । उदयस्थानानि नवकादीनि त्रोणि । सत्त्वस्थानान्यष्टवतुरग्रविशतिके हे । असंयते पुनः बन्धस्थानं सप्तदशकं । उदयस्थानानि नवकादीनि चत्वारि । सत्त्वस्थानान्यष्टवतुर्दशविशतिके हे, त्रयोदिशतिकादित्रयं च । इमान्येव पंचाप्रमत्तांतं ज्ञेयानि ॥६५६॥

देशसंयते बन्धस्थानं त्रयोदशकं । उदयस्थानान्यष्टकादीनि चत्वारि । प्रमत्ताप्रमत्तयोवंधस्थानं नवकं ।
स्थान अठाईस आदि तीन हैं । सासादनमें बन्धस्थान एक इक्कीसका ही है । उदयस्थान
नौ आदि तीन हैं । सत्त्वस्थान अठाईसका ही है ।।६५५॥

मिश्रमें बन्धस्थान एक सतरहका ही है। उदयस्थान नो आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान अठाईस और चौबीस दो हैं। असंयतमें बन्धस्थान सतरहका एक ही है। उदयस्थान नो आदि चार हैं। सत्त्वस्थान अठाईस चौबीस दो, और तेईस आदि तीन, इस तरह पाँच हैं। ये ही पाँच सत्त्वस्थान अप्रमत्त पर्यन्त जानना ॥६५६॥

देशसंयतमें बन्धस्थान तेरहका एक ही है। उदयस्थान आठ आदि चार हैं। सत्व-

३०

उदयस्थानंगळु सप्तादि चतुःस्थानंगळु प्रत्येकमप्पृतु । सत्वस्थानंगळु पूर्वोक्तासंयतन पंच पंच स्थानं गळप्पृतु । प्र । वं ९ । उ ७ । ६ । ५ । ४ । स २८ । २४ । २३ । २२ । २१ ।। अप्र वं ९ । उ ७ । ६ । ५ । ४ । सत्व २८ । २४ । २३ । २२ । २१ ।। ततः अल्लिख्त अपूर्णंकरणगुणस्थानदोळु नववंघस्थानमो देयक्कुं । उदयस्थानंगळु षडादित्रितयमक्कुं । सत्वस्थानंगळुमष्ट चतुरेकविंगति-गळक्कुं । अपू वं ९ । उ ६ । ५ । ४ । सत्व २८ । २४ । २१ ।। स २१ ।।

पंचादिपंचबंधो णवमगुणे दोण्णि एक्कमुदयो दु । अट्ठचदु रेक्कवीसं तेरादीअट्ठयं सत्तं ॥६५८॥

पंचाित पंचवंधो नवमगुणे हे एका उत्यस्तु। अष्ट चतुरेकिविशितस्त्रियोदशादीन्यष्ट सत्वं।।
नवमगुणस्थानदोळु पंचप्रकृत्याितपंचवंधस्थानंगळप्वृ । उदयस्थानंगळ द्विप्रकृतिस्थानमु
मेकप्रकृतिस्थानमुमक्कुं। सत्वस्थानंगळ्युमष्ट चतुरेकिविशितस्थानंगळप्वृ क्षपकश्रेणियोळे
त्रयोदशाद्यष्टस्थानं गळप्वृ । अनि । वं। ५। ४। ३। २। १। उ। २। १। सत्व
२८। २४। २१।। क्ष। २१।१३।१२।११।५।४।३।२।१॥

लोहेक्कुदओ सुहुमे अडचउरिगिवीसमेक्कयं सत्तं । अडचउरिगिवीसंसा संते मोहस्स गुणठाणे ॥६५९॥

लोभैकोदयः सूक्ष्मे अष्टचतुरेकविश्वतिरेकं सत्वं। अष्टचतुरेकिवशत्यंशाः शांते मोहस्य १५ गुणस्थाने।।

सूक्ष्मसांपरायनोत्रु मोहनीयस्य मोहनीयद लोभैकोदयः सूक्ष्मैकलोभोदयमक्कुं। सत्वमष्ट चतुरेक विश्वतिगळ् मेकप्रकृतिस्थानमुमक्कुं। सूक्ष्म बं उ१। सत्व २८। २४। २१। १।। उपशांते

उदयस्थानानि सप्तकादोनि चत्वारि । ततोऽपूर्वकरणे बन्धस्थानं नवकं । उदयस्थानानि षद्कादोनि त्रीणि । सत्वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि त्रीणि । क्षपकेऽप्येकविशतिकं ॥६५७॥

नवमगुणे बन्धस्थानानि पंचकादीनि पंच । उदयस्थानानि द्विकैकके दे । सत्त्वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्र-विश्वतिकानि । क्षपके त्रयोदशकादीन्यष्टी । उपरि बन्धो नास्ति ॥६५८॥

सूक्ष्मसाम्गराये उदयस्थानं सूक्ष्मलोभः । सत्त्वस्थानान्यष्टवतुरेकाग्रविशतिकान्येककं च । उपरि स्थान पाँच हैं। प्रमत्त-अप्रमत्तमें बन्धस्थान एक नौका ही है। उदय स्थान सात आदि चार हैं। सत्त्वस्थान पाँच हैं। अपूर्वकरणमें बन्धस्थान एक नौका ही है। उदयस्थान छह आदि २५ तीन हैं। सत्त्वस्थान अठाईस चौबीस इक्कीस तीन हैं।

क्षपकमें भी इक्कीसका ही है ॥६५७॥

नवम गुणस्थानमें बन्धस्थान पाँच आदि पांच हैं। उदयस्थान दो और एक प्रकृति-रूप दो हैं। सरवस्थान अठाईस, चौबीस इक्कीस तीन हैं। क्षपणश्रेणिवालेके तेरह आदि आठ सरवस्थान हैं। ऊपर मोहके बन्धका अभाव है।।६५८।।

सूक्ष्मसाम्परायमें उद्यस्थान एक सूक्ष्मलोभ रूप ही है। सत्त्वस्थान अठाईस चौबीस

गुणस्थाने उपजांतकवायगुणस्थानदोळ मोहस्य मोहनीयद सत्वस्थानंगळ अध्द चतुरेकविजिति जिस्थानंगळण्युव । वं। उ०। सत्व । २८। २४। २१ ॥ संदृष्टिः — मि वं २२। उ१०। ९। ८। ७। स २८। २६ ॥ उ७। स २८॥ सासा। वं २१। उ९। ८। ७। स २८॥ मि वं १७। उ९। ८। ७। स २८। २४। २३। २२। २४। २३। २२। २४। २३। २२। २४। २३। २२। २४। २३। २२। २४। प्रवं ९। उ७। ६। ५। ४। स २८। २४। १३। २२। २१। अप्र. वं। ९। उ७। ६। ५। ४। स २८। २४। २४। २३। २२। २१। अप्र. वं। ९। उ७। ६। ५। ४। स २८। २४। २४। २१। अप्र वं ९। उ९। ११। अप्र वं ९। उ९। ११। स २८। २४। ११। अप्र वं ९। ११। स २८। २४। ११। स २८। ११। भा ११। उ९। ११। ४। ३। २। १। सत्व २८। २४। २१। स १। उपजांत वं। ०। उ०। सत्व २८। २४। ११। स्वं। ०। उ०। सत्व २८। २४। ११। स्वं। ०। उ०। सत्व २८। २४। ११। स्वं। ०। उ०। सत्व २८। २४। ११। स्वं। ०। उ०। सत्व २८। २४। ११। स्वं। ०। उ०। सत्व २८। २४। ११। स्वं। ०। उ०। सत्व २८। २४।

वनंतरं मोहनीयबंधोवयसत्वस्थानंगळ्ये त्रिसंयोग विशेषमं पेळवपरः — बंधपदे उदयंसा उदयट्ठाणेवि बंधसत्तं च । सत्ते बंधुदयपदं इगिअधिकरणे दुगादेज्जं ॥६६०॥

बंघपदे उदयांशाः उदयस्थानेपि बंघ सत्वं च। सत्वे बंधोदयपदमेकाधिकरणे द्वयादेयं।।

१५ बंधस्थानदोळुदयसत्वस्थानंगळुमुदयस्थानदोळु बंधसत्वस्थानंळुं सत्वस्थानदोळु बंधोदय-स्थानंगळु इंतु एकाधिकरणमागुत्तं विरलुद्धयादेयमक्कु— विष्य उद्यास्य सत्व उ।स बं।स बं।उ

अनंतरं यथोद्देशस्तथा निर्देश एंदितु बंधस्थानदोळु उदयसत्वस्थानंगळं योजिसिदपर:-

मोहोदयो नास्ति । उपशान्तकषाये सत्त्वस्थानान्येवाष्ट्रचतुरेकाग्रविशतिकानि । उपरि मोहसत्त्वं नास्ति ॥६५९॥ अथ मोहनीयबन्धोदयसत्त्वस्थानानां त्रिसंयोगविशेषमाह—

२० बन्धस्थाने उदयस्थानद्वयं, उदयस्थाने बन्धस्थर्यस्थानद्वयं, सत्त्वस्थाने बन्धोदयस्थानद्वयंमत्ये-काधिकरणे द्वयमाधेयं भवति ॥६६०॥

इक्कीस और क्षपकके एक प्रकृतिरूप एक ही है। उपर मोहका उदय नहीं है। उपशान्त-कषायमें सत्त्वस्थान ही अठाईस चौबीस इक्कीस तीन जानना। उपर मोहका सत्त्व नहीं है।।६५९।।

२५ आगे मोहनीयके बन्ध उदय सत्त्वस्थानोंके त्रिसंयोगमें जो विशेष है उसे कहते हैं—

बन्धस्थानमें उदयस्थान सत्त्वस्थान ये दो, उदयस्थानमें बन्धस्थान सत्त्वस्थान दो और सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान उदयस्थान दो, इस तरह एक अधिकरणमें दो आवेय हैं ॥६६०॥

## बाबीसयादिबंधेसुद्यंसा चदुतितिगि चऊ पंच। तिसु इगि छद्दो अट्ठ य एक्कं पंचेव तिट्ठाणे ॥६६१॥

द्वाविशत्याविबंधेषूवयांशाश्चतुः त्रित्रयेकं चतुःपंच । त्रिष्वेक षट् द्वचष्टौ च एक पंचैव

द्वाविश्वत्यावि प्रकृतिबंधस्थानाधिकरणंगळोळु उदयांशंगळु क्रमविदं चतुस्त्रितयंगळुं त्र्येकं-गळं त्रिषु मूरेडेयोळु चतुःपंचस्थानंगळुं एकषट्स्थानंगळुं द्वधष्टस्थानंगळं त्रिस्थानदोळु एक-पंचस्थानंगळुमप्पुचु । संदृष्टि :—

| बं   | २२। | २१ | १७ | १३ | ९ | 4 | 8 | ₹ | २  | 18 |
|------|-----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|
| उ    | 8=1 | 3  | 8  | 8  | 8 | 8 | २ | 8 | 18 | 8  |
| सत्व | 3   | 8  | 4  | 4  | ١ | Ę | 6 | 9 | 4  | 4  |

अनंतरमुदितावेयभूतोवयसत्त्वस्थानंगळं पेळदपरः :--

दसयचऊ पढमतियं णवतियमडवीसयं णवादिचऊ। अडचउतिदुइगिवीसं अडचउ पुन्वंव सत्तं तु ॥६६२॥

दशकचतुः प्रथमत्रिकं नवत्रयमष्टाविश्वतिः नवाविचतुरष्ट चतुस्त्रिद्वधेकविश्वतिरष्टावि चत्वारि पूर्व्वतसत्वं तु ॥

द्वाविशतिबंधकंगे दशादिचतुर्दयस्थानंगळु प्रथमत्रयसस्वस्थानंगळुमप्पृतु । बं २२ । उ १० । ९ । ८ । ७ । स २८ । २७ । २६ ॥ एकविशतिबंधकंगे नवादित्रयोदयस्थानंगळुमष्टाविशतिसस्व स्थानमोदेयक्कुं । बं २१ । उ ९ । ८ । ७ । स २८ ॥ सप्तदशबंधकंगे नवादिचतुरुदयस्थानंगळु

तत्र तावद्वंघस्थानेषु द्वाविंशतिकादिषूदयसत्त्वस्थानान्यां चत्वारि त्रीणि, द्वितीये त्रीण्येकं, त्रिषु प्रत्येकं चत्वारि पंच, एकस्मिन्नेकं षद्, अन्यस्मिन् द्वे अष्टी, त्रिष्वेकं पंच ॥६६१॥

तानि द्वाविशतिके उदयस्यानानि दशकादीनि चत्वारि । सत्त्वस्यानान्यष्टाविशतिकादीनि त्रीणि ।

प्रथम बन्धस्थानमें उदय और सत्त्वस्थान कहते हैं—बाईस आदि बन्धस्थानोंमें-से प्रथम बाईसके स्थानमें उदयस्थान आदिके चार सत्त्वस्थान तीन हैं। दूसरे बन्धस्थानमें २० उदयस्थान तीन सत्त्वस्थान एक है। आगे तीन बन्धस्थानोंमें-से प्रत्येकमें उदयस्थान चार सत्त्वस्थान पाँच हैं। आगे एक बन्धस्थानमें उदयस्थान एक सत्त्वस्थान छह हैं। अन्य एक बन्धस्थानमें उदयस्थान दो सत्त्वस्थान आठ हैं। तीन बन्धस्थानोंमें उदयस्थान एक, सत्त्व-स्थान पाँच हैं।।६६१।।

बाईसके बन्धस्थानमें उदयस्थान दस आदि चार हैं। सत्त्वस्थान अठाईस आदि २५ तीन हैं। अर्थात् जिस जीवके जिस कालमें बाईसका बन्ध है उसके उदय दसका या नौ-का, या आठका या सातका होता है। और सत्त्व अठाईसका या सत्ताईसका या छन्बीसका

१. पूर्विस्मन्मुक्तावैय-अनंतानुवंधिरहित सहितिमध्यादृष्टिय उदवकूट ८ रोळगे संख्यासादृश्यककूटंगळु ४। पुनक्कंगळ सासादनादिगळोळं यितुं पुनक्कतंगळंयोजिसि कोक्कुवुदु ॥

मष्टचतुस्त्रिद्वचेकविंशतिसस्वस्थानंगळुमप्पृषु । वं १७। उ९। ८। ७। ६।। सस्व २८। २४। २३। २२। २१।। त्रयोवशवंशकंगे अष्टाविचतुर्वयस्थानंगळु पुर्व्योक्तसस्वस्थानपंचकमुमक्कुं। वं १३। उ। ८। ७। ६। ५। स २८। २४। २३। २२। २१।।

## सगचउ पुन्नं वंसा दुगमडचउरेक्कवीस तेरतियं। दुगमेक्कं च य सत्तं पुन्नं वा अत्थि पणगदुगं।।६६३॥

सप्तचत्वारि पूर्व्यववंशाः द्विकमष्ट चतुरेकविशति त्रयोवश त्रयं द्विकमेकं च च सत्त्वं पूर्व्यं-वदस्ति पंचद्विकं ।।

नवबंघकनोळ सप्तादिचतुरुवयस्थानंगळं पूर्व्योक्तसत्त्वस्थानगळे अय्वप्पुत्त । वं ९ । उ० । ६ । ५ । ४ । स २८ । २४ । २३ । २२ । २१ । पंचबंधकनोळ द्विप्रकृत्युवयस्थानमोदेयवकुं । १० अष्टचतुरेकविद्यातित्रयोदजावित्रितयमुं सत्त्वस्थानंगळपुत्तु । बंध ५ । उ २ । स २८ । २४ । २१ । १३ । १२ । ११ ॥ चतुब्वंधकनोळ द्विकेकप्रकृत्युवयस्थानंगळं दूर्व्वतसत्त्वस्थानंगळप्पृत्तु ।। मत्तं पंचाविद्विस्थानंगळपुतु । वं ४ । उ २ । १ । स २८ । २४ । २१ । १३ । १२ । ११ । ५ । ४ ॥

तिसु एक्केक्कं उदओ अडचउरिगिवीससत्तसंजुतं। चदु तिदयं तिदयदुगं दो एक्कं मोहणीयस्स ॥६६४॥

१५ त्रिष्वेकैकदयोष्टचतुरेकविशतिसत्त्वसंयुक्तं। चतुस्त्रितयं त्रितयद्विकं द्वघेकं मोहनीयस्य।।

एकविशतिके उदयस्थानानि नवकादीनि त्रीणि। सत्त्वस्थानमष्टाविशतिकं। सप्तदशके उदयस्थानानि नवकादीनि चत्वारि। सत्त्वस्थानान्यष्टचतुस्त्रिद्वचेकाग्नविशतिकानि। त्रयोदशके उदयस्थानान्यष्टादीनि चत्वारि। सत्त्वस्थानान् पूर्वोक्तानि पंच ॥६६२॥

नवके उदयस्थानानि सप्तकादीनि चत्वारि । सत्त्वस्थानानि पूर्वोक्तानि पंच पंच । पंचके उदयस्थानं २० दिकं । सत्त्वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि त्रयोदशकादित्रयं च । चतुष्के उदयस्थानानि दिकैकके दे । सत्त्वस्थानानि पूर्वोक्तानि षट् । पुनः पंचकादिद्वयं च ॥६६३॥

होता है। इक्कीसके बन्धस्थानमें उदयस्थान नौ आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान एक अठाईसका है। सत्रहके बन्धस्थानमें उदयस्थान नौ आदि चार हैं। सत्त्वस्थान अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस पाँच है। तेरहके बन्धस्थानमें उदयस्थान आठ आदि चार हैं। सत्त्व-२५ स्थान पूर्वोक्त पाँच हैं।।६६२।।

नौके बन्धस्थानमें उदयस्थान सात आदि चार हैं। सत्वस्थान पूर्वोक्त पाँच हैं। पाँचके बन्धस्थानमें उदयस्थान दोका है। सत्वस्थान उपशमकके अठाईस, चौबीस, इक्कीस तीन और क्षपकके तेरह आदि तीन इस प्रकार छह हैं। चारके बन्धस्थानमें उदयस्थान दो और एक प्रकृतिरूप हैं, सत्त्वस्थान पूर्वोक्त छह तथा पाँच आदि दो, इस प्रकार आठ हैं।।६६३।।

त्रिवंघकनोळं द्विबंघकनोळं एकवंघकनोळींमतु त्रिस्थानकंगळोळु प्रत्येकमेकैकप्रकृत्युवय-मेयक्कुं। प्रत्येकं सस्वस्थानंगळ्मष्टचतुरेकविकातिस्थानत्रययुतंगळप्प चतुत्कितयंगळुं त्रितय-द्विकंगळुं द्वघेकसस्वस्थानंगळुमप्पुचु। बं ३। उ१। स२८। २४। २१। ४। ३॥ द्विबंधकनोळु बं २। उ१। स२८। २४। २१। ३। २। एकबंघकनोळु बं१। उ१। स२८। २४। २१। २१। २१।

इंतु मोहनीयव बंघाधिकरणोदयसस्वावेयं प्रतिपादितमाय्तु । ई वंघस्थानाधिकरणदोळु ५ गुणस्थानविवर्क्षीयदमी रचनाविशेर्षाद्वसिरयस्यकुर्ग । वं २२ । च १० । ८ । ७ । स २८ । २७ । २६ ॥ वं २१ । च ९ । ८ । ७ । स २८ । वं १७ । उ ९ । ८ । ७ । स २८ । २४ । वं १७ । उ ९ । ८ । ७ । ६ । ६ । ६ । १४ । २३ । २२ । २१ ॥ वं १३ । च ८ । ७ । ६ । ६ । स २८ । २४ । २३ । २२ । २१ ॥ वं ९ । उ ७ । ६ । ६ । ६ । ११ ॥ वं ९ । उ १ । ११ ॥ वं ९ । उ १ । ११ ॥ वं १ । ३ । ११ ॥ वं १ । ३ । ११ ॥ वं १ । ३ । ११ ॥ वं १ । ३ । ११ ॥ वं १ । ३ । ११ ॥ वं १ । उ १ । ११ ॥ वं १ । ३ । ११ ॥ वं १ । उ १ । स २८ । २४ । ११ ॥ वं १ । उ १ । स २८ । २४ । २१ । ११ ॥ वं १ । उ १ । स २८ । २४ । २१ । ११ ॥ वं १ । उ १ । स २८ । २४ । २१ । ११ ॥ वं १ । उ १ । स २८ । २४ । २१ । ११ ॥ वं १ । उ १ ॥ वं १ । उ १ । स २८ । २४ । २१ । ११ ॥ वं १ । उ १ ॥ वं १ । उ १ ॥ वं १ । उ १ । ११ ॥ वं १ । उ १ ॥ वं १ । उ १ । ११ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । उ १ । ११ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ । ११ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १ ॥ वं १

तत्तद्गुणस्थानदोळ् व्युच्छित्तिगळनरिदु वंषस्थानंगळ्मनुदयस्थानंगळ्मं योजिसिकों बुदु ॥ अनंतरभुदयाधिकरणं बंधसत्त्वादेयप्रकारमं पेळदपरः—

त्रिकदिकं कके पूदयस्थानमेककं सत्त्वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविश्वतिकानि त्रीण्यपि त्रिके चतुष्कित्रकाग्राणि । दिके त्रिकाद्विकाग्राणि, एकके दिकं ककाग्राणि । अयं बन्धाधिकरणोदयसत्त्वाचेयमंगो गुणस्थानविवक्षयापि तत्प्रकृतीनां बन्धोदयव्युच्छित्तिक्षपणोद्वेल्लनाम्यां सत्त्वव्युच्छित्ति च स्मृत्वा बक्तव्यः ॥६६४॥ अथोदया- धिकरणबन्धसत्त्वाधेयभंगमाह—

तीन दो और एक प्रकृतिक्षप तीन बन्धस्थानों में उदयस्थान एक प्रकृति क्षप ही है। सत्त्वस्थान अठाईस, चौबीस, इक्कीस ये तीन तथा तीनके बन्धस्थानमें चारका या तीनका इस तरह पांच हैं। दोके बन्धस्थानमें दोका और तीनका, इस तरह पाँच हैं। एकके बन्धस्थानमें दोका, एकका इस तरह पांच हैं।

यहाँ बन्धस्थान अधिकरण हैं और चद्य सत्तव आवेय हैं। उनका कथन गुणस्थान २५ विवक्षाके द्वारा किया है। तथापि उन-उन प्रकृतियोंकी बन्धन्युच्छिति, उद्यन्युच्छिति, क्षपण और उद्वेलनाके द्वारा हुई सत्त्वन्युच्छित्तिको स्मृतिमें रखकर उनका कथन करना चाहिए।।६६४॥

आगे चद्यस्थानको अधिकरण और बन्ध तथा सत्त्वको आधेय बनाकर भंगोंका कथन करते हैं—

१५

२०

दसयादिसु बंधंसा इगितियतिय छक्क चारिसत्तं च ।
पण पण तिय पण दुग पणिमिगितिग दुग छच्चऊ णवयं ।।६६५॥
बजाविषु बंधांजाः एक त्रिकत्रिकषट्कचतुः सप्त पंच पंच त्रिक पंच दिक पंच एक त्रिक विद चरवारि नवकं।।

च्वयस्थानाधिकरणदोळु दशाद्युदयस्थानंगळोळु आदेयभूतबंधसत्वंगळु एक त्रिकमुं त्रिषद्कमुं चतुः समकमुं पंच पंचकंगळं त्रिपंचकंगळुं द्विपंचकंगळुं एकत्रिकमुं द्विषद्कमुं चतुर्णव-बंधसत्त्वस्थानसंख्येगळु क्रमदिवप्पुवु । संदृष्टि :—

| ਰ.ਂ | 90 | e, | 6 | 9 | Ę   | 9  | 8 | २ | 18 |
|-----|----|----|---|---|-----|----|---|---|----|
| बं  | 8  | 3  | 8 | 4 | 1 3 | 12 | 8 | २ | 8  |
| स   | 3  | Ę  | 9 | 4 | 14  | 14 | 3 | ६ | 18 |

अनंतरमादेयभूतबंधसत्त्वसंख्याविषयस्थानंगळं पेळदपरः :— पढमं पढमतिचउपण सत्तरतिगचदुसु बंधयं कमसो । पढमति छस्सगमडचउतिदुइगि बीसस्सयं दोसु ॥६६६॥

प्रथमं प्रथमत्रिचतुःपंचसप्तदर्शात्रकं चतुर्षु बंधकं क्रमशः । प्रथमत्रिषट्सप्राष्ट चतुस्त्रिद्वचेक-विश्वतिर्द्धयोः ॥

प्रथमं द्वाविद्यति प्रकृतिबंधस्थानमोदक्कुं । नवादि चतुरुदयस्थानंगळोळु क्रमदिदं बंधस्थानंगळु प्रथमादि त्रिस्थानंगळुं प्रथमादिचतुःस्थानंगळुं प्रथमादिपंचस्थानंगळुं सप्तद्यादित्रिस्थानंगन्थः १५ ळुमण्युवु । सत्वस्थानंगळुमिल्ल क्रमदिदं प्रथमित्रस्थानंगळुं प्रथमषद्स्थानंगळुं प्रथमसप्तस्थानंगळु अष्टचतुस्त्रिद्वयोकविद्यातेष्ठमेर्द्वदेयोळण्युवु ।।

चदयस्थानेषु दशकादिषु क्रमेण बन्धसत्त्वस्थानानि एकत्रिकं त्रिकषद्कं चतुःसप्तकं पंचपंचकं त्रिपंचकं हिपंचकं एकत्रिकं द्विषट्कं चतुर्नवकं ॥६६५॥ तानि कानीति चेदाह—

दशकादिषु पंचमु क्रमेण बन्धस्थानानि द्वाविशतिकं, तदादित्रयं तदादिचतुष्कं तदादिपंचकं सप्त-२० दशकादित्रयं च भवन्ति । सत्त्वस्थानान्यष्टाविशतिकादित्रयं तदादिषद्कं तदादिसप्तकं अष्टचतुस्त्रिद्वचेकाप्रविश-

दस आदि उदयस्थानों क्रमसे बन्धस्थान और सत्त्वस्थान एक तीन, तीन छह, चार सात, पाँच-पाँच, तीन पाँच, दो पाँच, एक तीन, दो छह और चार नौ होते हैं ॥६६५॥ वे कौनसे हैं. यह कहते हैं—

दस आदि पाँच उदय स्थानों में-से पहले में बन्धस्थान बाईसका होता है अर्थात् जिस २५ जीवके जिस काल में दसका उदय होता है उसके उस काल में बाईसका ही बन्ध है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना। दूसरे में बन्धस्थान बाईस आदि तीन हैं। तीसरे में बाईस आदि चार हैं। चौथे में बाईस आदि पाँच हैं। पाँच बें में सतरह आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान पहले उदयस्थान में अठाईस आदि तीन हैं। अर्थात् जिस समय दसका उदय है उस समय किसी के अठाईसका, किसी के सत्ताईसका और किसी के छन्दीसका सत्त्व पाया जाता है। दूसरे में अठाईस आदि छहका सत्त्व है। तीसरे में अठाईस आदि सातका सत्त्व है। चौथे

## तेरदु पुट्वंवंसा णवमस्च उरेक्कवीससत्तमदो । पणदुगमस्च उरेक्कावीसं तेरसतियं सत्तं ॥६६७॥

त्रयोवशद्वयं पूर्व्यववंशाः नवाष्टचतुरेकविशतिसस्वमतः । पंबद्वयमष्टचतुरेकविशति त्रयोवशत्रिकं सस्यं ॥

पंचोवयस्थानबोळ् त्रयोवशावि द्विस्थानबंधमुं पूर्व्वोक्तांशंगळ्य्वमण्युषु । चतुरवयस्थान-बोळ् नवबंधस्थानमो वुं अष्टचतुरेकविश्वतिसत्यस्थानित्रतयमुमक्कु-। मतः परं द्विप्रकृत्युवयस्थान-बोळ् पंचाविद्विबंधस्थानंगळ्मष्टचतुरेकविश्वतिसत्यस्थानंगळ् त्रयोवशावित्रिस्थानसत्वंगळण्युषु ।।

चरिमे चदुतिदुरेक्कं अट्ठ य चदुरेक्कसंजुदं वीसं। एक्कारादी सव्वं कमेण ते मोहणीयस्य।।६६८॥

चरमे चतुस्त्रद्वयेकमच्टचतुरेकसंयुता विश्वतिरेकादशादि सब्वं क्रमेण तानि मोहनीयस्य ॥ १० चरमैकोदयस्थानदोळु चतुस्त्रिद्वयेकवंषस्थानचतुष्ट्यमुमष्टचतुरेकसंयुत्विश्वतिगळुं एका-दशादि तन्मोहनीयद सर्ग्वंसत्वस्थानंगळुमप्पुत्रु । संदृष्टि । उ १० । वं २२ । स २८ । २७ । २६ । उ ९ । वं २२ । स २८ । २७ । २६ । उ ९ । वं २२ । स २८ । २४ । उ । सं २२ । २१ । उ ८ । वं २२ । २१ । १७ । १३ । स २८ । २७ । २६ । २४ । २३ । २२ । २१ । उ ७ । वं २२ । २१ । १७ । १३ । ९ । स २८ । २४ । २३ । २२ । २१ । उ ९ । वं १० । १३ । १२ । २१ । उ ९ । वं १ । स २८ । २४ । २१ । ११ । उ १ । वं ९ । स २८ । २४ । २१ । सत्व २८ । २४ । २१ । ११ । सा २८ । २४ । २१ । ११ । इतुद्वयाधिकरणदोळु वंधसत्वादेयप्रकारं निकपितमादुदु ॥

तिकानि पंच द्वयोर्भवन्ति ॥६६६॥

पंचके बन्धस्थानानि त्रयोदशकादिद्वयं सत्त्वस्थानानि पूर्वोक्तानि पंच। चतुष्के बन्धस्थानं नवकं, २ सत्त्वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि। अतः परं द्विकबन्धस्थानानि पंचकादिद्वयं सत्त्वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्र-विशतिकानि त्रयोदशकादित्रयं च ॥६६७॥

एकके बन्धस्थानानि चतुष्कत्रिकद्विकैककानि । सत्त्वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि एकादशकादीनि पाँचवेंमें अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीसके पाँच-पाँच सत्त्व है ॥६६६॥

पाँचके उद्यस्थानमें बन्धस्थान तेरह आदि दो हैं। सत्त्वस्थान पूर्वोक्त पाँच हैं। चारके उद्यस्थानमें बन्धस्थान नौका ही है। सत्त्वस्थान अठाईस, चौबीस, इक्कीसके तीन हैं। आगे दोके उद्यस्थानमें बन्धस्थान पाँच आदि दो हैं। सत्त्वस्थान अठाईस, चौबीस, इक्कीस तथा तेरह आदि तीन, इस प्रकार छह हैं।।६६७।।

अन्तिम एकके उदयस्थानमें बन्धस्थान चार तीन दो एक ये चार हैं। सत्त्वस्थान अठाईस चौबीस इक्कीस और ग्यारह आदि छह इस प्रकार नौ हैं वे सब मोहनीयके जानना ॥६६८॥

१. (ताड. पंक्तिः --- ९) एंब य्दु सत्वस्थानंगळु (इत्यस्य टिप्पणस्य संबंधो न ज्ञायते ) क-१२६

अनंतरमाधारभूत सत्वस्थानंगळोळादेयभूतवंधोदयस्थानंगळं पेळवपरः— सत्तपदे वंधुदया दस णव इगिति दुसु अडड तिपण दुसु । अससगदुगि दुसु विविगिगि दुगि तिसु इगिसुण्णमेक्कं च ॥६६९॥

सत्वपवे बंघोवयाः वश नवैक त्रिद्धयोष्टाष्टत्रिपंचद्वयोः । अष्टसप्तद्वघेकं द्वयोद्विद्विरेकैकं ५ द्वघेकं त्रिष्वेक शुन्यमेकं च ॥

अष्टाविद्यतिसत्वस्थानाधारबोळु वादेयबंघोदयस्थानंगळु क्रमदिवं दशनवबंधस्थानंगळु पसुं उदयस्थानंगळुमो भत्तुमप्पुवु सि | २८ | एक द्वित्रिद्वयोः सप्तविद्यतिसत्वस्थानाधारदोळं वं । १०

वर्विशितसत्वस्थानाधारबोळं एकेक बंबस्थानंगळुं त्रित्रपुरयस्थानंगळुमण्युवु

| स  | २७ | २६ |
|----|----|----|
| बं | 8  | 8  |
| उ  | ₹  | ३  |

चतुर्विशतिसत्वस्थानाषारदोळ् अष्टाष्ट अष्टबंधस्थानंगळ् मष्टोदयस्थानंगळुमप्पुवु

| स  | २४ |
|----|----|
| बं | 6  |
| उ  | 6  |

मेळूमप्पुतु:— सि २१ हेचकं ह्योः त्रयोदशसत्यस्थानाषारदोळं द्वादश सत्यस्थानाषारदोळं उ । ७

प्रत्येकं बंघोदयस्थानंगळु मरदु मों दुमप्युवृ सि १३ | सि १२ | दि दि रेकेकं एकादशसत्यस्थाना-बं | २ | बं | २ | उ | १ | उ | १

सत्त्वस्थावेष्वष्टाविशतिकादिषु क्रमेण बन्धोदयसत्त्वस्थानानि दशनव । द्वयोरेकत्रोणि, अष्टाष्टी

आगे सत्त्वको अधिकरण और बन्ध उदयको आधेय बनाकर कथन करते हैं— अठाईस आदि सत्त्वस्थानों कमसे बन्धस्थान और उदयस्थान इस प्रकार हैं— पहले सत्त्वस्थानमें दस नौ, आगे दोमें एक तीन, एकमें आठ-आठ, दोमें तीन पाँच, एकमें

च । तानि मोहनीयस्य सर्वाणि ॥ ६६८ ॥ एवमुदयाधिकरणबन्धसत्त्वाधेयमुक्त्वा सत्त्राधिकरणबन्धोद-१५ याधेयमाह—

20

थारबोळं पंचसत्वस्थानाथारबोळं क्रमदिवं वंधोवय स्थानंगळु द्विदिरेकैकंगळप्युव सारशसा प्र

द्वर्पेकं त्रिषु चतुः सत्यस्थानाधारत्रिसत्यस्थानाधार द्विसत्यस्थानाधारगळोळु बंधस्थानंगळेरडेरडु मुदयस्थानंगळो वोंदप्पुवु सि । ३ | स | २ | स | २ | एकश्चम्यमेकं च एकप्रकृतिसत्यस्थानाधार- बं | २ | वं | २ | वं | २ | वं | २ |

बोळ् बंबस्थानमो दुं शूरयमुं उदयस्थानमो दुमक्कुं---

| स  | 8   |
|----|-----|
| बं | 210 |
| उ  | 8   |

सर्वं संदृष्टि—

| i | स  | ١ | २८ | २७ | २६ | २४ | २३ | २२ | २१ | 1 43 | १२ | 28 | 13 | 8 | ३।२ | 18   |
|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|---|-----|------|
| I | बं |   | १० | 8  | 8  | 16 | 3  | 3  | 16 | 12   | 7  | २  | 18 | २ | २।२ | 1810 |
|   | उ  |   | ९  | 7  | 3  | 6  | 4  | 9  | 9  | 18   | 8  | २  | १  | 8 | 8 8 | 18   |

ई संख्याविषयबंघोदयस्थानंगळं गाथात्रितयदिवं पेळदपर:-

सन्वं सयलं पढमं दसतियदुसु सत्तरादियं सन्वं । णवयप्पहुडीसयलं सत्तरति णवादिपण दुपदे ॥६७०॥

सक्वं सकलं प्रथमं दशत्रयं द्वयोः सप्तदशाविसम्बं नवकप्रभृतिसम्बं सप्तदशत्रिनवादि पंच द्विपदे ॥

सक्वं सक्लं अष्टाविद्यति सत्त्वस्थानाधिकरणवोळु द्वाविद्याति सर्व्वंषस्थानंगळुं बजावि-सक्लोबयस्थानंगळुमप्पुत्रु। स २८। बं। २२। २१। १७। १३। ९। ५। ४। ३। २। १॥ उ १०। ९। ८। ७। ६। ५। ४। २। १॥ प्रथमं वज्ञत्रयं द्वयोः। सप्तिंवज्ञति षड्विज्ञति सस्य-स्थानाधिकरणद्वयवोळु द्वाविद्यतिवंषस्थानमुं वज्ञावित्रयोवयस्थानंगळुमप्पुत्रु। स २७। बं २२। इ१०। ९। ८॥ स २६। वं २२। उ१०। ९। ८॥ सप्तव्यावि सम्बं नवाविस्वं चतुव्विद्यति-

द्योस्त्रिपंच अष्टसप्त द्योद्वर्धेकं द्विद्वि एकैकं त्रिषु द्वचेकं एकशून्यैकं ॥६६९॥

तान्यष्टाविशतिके बन्धस्थानानि द्वाविशतिकादोनि सर्वाणि, उदयस्थानानि दशकादीनि सकलानि । सप्तविशतिकषड्विशतिकयोवं घस्थानं द्वाविशतिकं, उदयस्थानानि दशकादित्रयं च । चतुविंशतिके बन्धस्थानानि

आठ सात, दोमें दो एक, एकमें दो-दो, एकमें एक-एक, तीनमें दो एक, एकमें एक या शून्य और एक हैं ॥६६९॥

अठाईसके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान बाईस आदि सब हैं। अर्थात् जिनके जिस समय अठाईसका सत्त्व है उस समय उनमें-से किसीके बाईसका, किसीके इक्कीसका इस प्रकार सभी स्थानोंका बन्ध पाया जाता है। तथा उदयस्थान दस आदि सब हैं। यहाँ भी सत्त्रस्थानाधिकरणदोळु सप्तद्यादिसम्बंबंधस्थानंगळे दुं नवाद्युद्यसम्बंस्थानंगळुमणुवु। स २४। वं १७।१३।९।५।४।३।२।१।। इ९।८।७।६।५।४।२।१।। सप्तद्या त्रिनवादि पंचकं द्विपदे त्रयोविद्यातिसस्वस्थानाधिकरणदोळं द्वाविद्यातिसस्वस्थानाधिकरणदोळं सप्तद्यादि- त्रिवंधस्थानंगळुं नवादिपंचोदयस्थानंगळुमणुवु। स २३।वं १७। १३।९।। उ९।८।७। ५।५।। स २२।वं १७।१३।९।उ९।८।७।६।५।।

## सत्तरसादि अडादी सन्वं पण चारि दोणि दुसु तत्तो । पंचचडक्कदुगेकं चदुरिगि चदु तिण्णि एकं च ॥६७१॥

सप्तदशाद्यष्टावयः सन्त्रं पंचचतुर्दं यं द्वयोः ततः । पंचचतुष्कद्वचेकं चतुरेकं चतुस्त्रीण्येकं च ॥ सप्तदशाद्यष्टावयः सन्त्रं एकविश्वतिसत्त्वस्थानाधिकरणदोळु सप्तदशादिसव्वं वंधस्थानंगळु
१० मष्टाविसव्वं वयस्थानंगळुमप्पुवु । स २१ । वं १७ । १३ । ९ । ५ । ४ । ३ । २ । १ ॥ उ ८ । ७ । ६ । ५ । ४ । २ । १ ॥ पंचचतुर्वं यं द्वयोः त्रयोवशद्वावशसत्त्वस्थानाधिकरणंगळेरढरोळं पंचचतुर्वं-धस्थानंगळुं द्विप्रकृतिस्थानोवयमुमप्पुवु । स १३ । वं ५ । ४ । उ २ । स १२ । वं ५ । ४ । उ २ ॥ ततः पंचचतुष्कद्वचेकं बळिष्कमेकादशप्रकृतिसत्त्वस्थानाधिकरणदोळु पंचचतुःप्रकृतिबंधस्थानद्वयमुं द्वचेकप्रकृत्युवयस्थानद्वयमुमक्कुं । स ११ । वं ५ । ४ । उ २ । १ ॥ चतुरेकं पंचप्रकृतिसत्त्व-१५ स्थानाधिकरणदोळु चतुःप्रकृतिवंधस्थानमुं एकप्रकृत्युवयस्थानमुमक्कुं । स ५ । वं ४ । उ १ । चतुस्त्रीण्येकं च चतुः प्रकृतिवंधस्थानमुं एकप्रकृत्युवयस्थानमुमक्कुं । स ५ । वं ४ । ३ । ३ । । ।

सप्तदशकादीनि सर्वाणि। उदयस्थानानि नवकाद्यष्टकं। त्रयोविशतिकद्वाविशतिकयोर्बेषस्थानानि सप्तदशकादित्रयं, उदयस्थानानि नवकादिपंचकं ॥६७०॥

एकविंशतिके बन्धस्थानानि सप्तदशकादीनि सर्वाणि । उदयोऽष्टकादिः सर्वः । त्रयोदशकद्वादशकयोर्वं वः पंचकचतुष्के द्वे, उदयो द्विकं । ततः एकादशके बन्धः पंचकचतुष्के द्वे उदयः द्विकैके द्वे । पंचके बन्धश्चतुष्कं उदय एककं । चतुष्के बन्धश्चतुष्कत्रिके द्वे उदय एककं ॥६७१॥

अठाईसके सत्त्वमें किसी जीवके दसका, किसीके नौका आदि उदय पाया जाता है। सत्ताईस और छन्बीसके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान बाईसका ही है। उदयस्थान दस आदि २५ तीन हैं। चौबीसके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान सतरह आदि सब हैं। उदयस्थान नौ आदि सब आठ हैं। तेईस और बाईसके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान सतरह आदि तीन हैं। उदय-स्थान नौ आदि पाँच हैं।।६७०।।

इक्कीसके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान सत्तरह आदि सब हैं। उदयस्थान आठ आदि सब हैं। तेरह और बारहके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान पाँच और चार दो हैं। उदय दोका ही ३० है। ग्यारहके सत्त्वस्थानमें बन्ध पाँच और चार दोका है और उदय दो और एकका है। पाँचके सत्त्वस्थानमें बन्ध चारका और उदय एकका है। चारके सत्त्वस्थानमें बन्ध चार और तोनका तथा उदय एकका ही है।।६७१।।

# तत्ती तियदुगमेकं दुप्पयडी एक मेकठाणं च। इगिणमबंधी चरिमे एकुदओ मोहणीयस्स ॥६७२॥

ततस्त्रयद्वयमेकं द्विप्रकृत्येकमेकस्यानं च। एक नभी बंधदचरमे एकोवयो मोहनीयस्य ।।
ततस्त्रयद्वयमेकं वळिकं त्रिप्रकृतिसत्त्वस्थानाधिकरणदोळु त्रिप्रकृतिवंधस्थानमुं द्विप्रकृतिवंधस्थानमुमक्कुमेकप्रकृत्युवयस्थानमुमक्कुं। स ३। वं ३। २। उ १ ।। द्विप्रकृत्येकस्थानं च द्विप्रकृतिसत्त्वस्थानाधिकरणदोळु द्विप्रकृतिवंधस्थानमुमेकप्रकृतिवंधस्थानमुमेकप्रकृत्यवयस्थानमुमक्कुं।
स २। वं २। १। उ १ ।। एकं नभोवंधद्वरम एकोवयो मोहनीयस्य मोहनीयद चरमैकप्रकृतिसत्त्वस्थानाधिकरणदोळु एकप्रकृतिवंधस्थानमुं वंधशून्यमुमक्कु। मेकप्रकृत्युवयमक्कुं। स १।
वं १। ०। उ १ ।। समुच्चय संदृष्टिः :—

स २८। बं २२। २१। १७। १३। ९। ५। ४। ३। २। १॥ उ१०। ९। ८। ७। ६। १० ५। १॥ स २०। बं २२। उ१०। ९। ८॥ स २६। बं २२। उ१०। ९। ८। स २४। बं १७। १३। ९। ५। ४। ३। २। १॥ उ९। ८। ७। ६। ५। स २३। वं १७। १३। ९।। उ९। ८। ७। ६। ५। स २१। वं १७। १३। ९।। ५। १। स १३। वं ५। १। स १२। वं ५। १। स १२। वं ५। ४। उ९। स ११। वं ५। ४। उ२। १। स १। वं ४। उ१। स १। वं १। उ१। स १। वं १। उ१। स १। वं १। ०। उ१।

अनंतरं मोहनीयबंघोवयसत्त्वस्थानित्रसंयोगदोळु द्विस्थानाघारमेकस्थानावेयमं पेळव प्रकारमं पेळवपरः ---

> बंधुदये सत्तपदं बंधंसे णेयमुदयठाणं च। उदयंसे बंधपदं दुट्टाणाधारमेक्कमाघेज्जं ॥६७३॥

बंधोवये सत्त्वपदं बंधांशे जेयमुदय आदेयश्च उदयांशे बंधपदं द्विस्थानाधारमेकमाधेयं।।

ततिस्त्रके बन्धः त्रिकद्विके द्वे उदय एककं, द्विके बन्धः द्विकैकके द्वे उदय एककं, मोहनीयस्यैकैके बन्ध एककं शून्यं च, उदय एककं ॥६७२॥ अथ मोहनीयस्य बन्धादित्रये द्वयमाधारमेकं वाघेयं कृत्वाह—

आगे तीनके सत्त्वस्थानमें बन्ध तीन और दोका और उदय एकका ही है। दोके २५ सत्त्वस्थानमें बन्ध दो और एकका तथा उदय एकका ही है। मोहनीयके एकके सत्त्वस्थानमें बन्ध एकका क्षथवा शून्य (बन्धका अभाव) उदयस्थान एकका ही है।।६७२।।

आगे मोहनीयके बन्धादि तीनमें-से दोको आधार और एकको आधेय बनाकर कथन करते हैं—

वंघोवयस्थानद्वयाघारबोळु सस्वस्थानावेयमुं वंघसस्वस्थानद्वयाघारबोळुवयमावेयमुं वय-सत्त्वस्थानाघारबोळु वंघस्थानावेयमुमितु द्विस्थानाघारमेकमावेयमुं ज्ञातम्यमक्कुं वं उ | वं स | उ | वं

बनंतरमी त्रिप्रकारंगळोळु मोदल बंधोवयाघारसस्वावेय प्रकारमं;गाथाषट्कविं पेळवपरः बावीसेण णिरुद्धे दसचउरुदये दसादिठाणतिये। अट्ठावीसतिसत्तं सत्तुदये अट्ठवीसेव।।६७४॥

द्वाविशत्या निरुद्धे दशचतुरुवये दशाविस्थानित्रतये। अष्टाविशति त्रिसत्वं सप्तोवयेऽष्ट विश्वतिरेव।।

द्वाविश्वतिबंधिदेशेडने निरुद्धनागृत्तिर्द्दं जीवनोळ् उदियमुत्तिर्द्दं दशादिचतुरुदयस्थानंगळोळ् दशाद्युदयस्थानत्रयदोळ् अष्टाविशत्यादित्रिस्थानसत्वमक्कुं। आ सप्तप्रकृत्युदयस्थानदोळष्टाविश-१० तिसप्तसत्वस्थानमोदेयक्कुं। बं २२। च १०। ९। ८ स २८। २७। २६। मत्तं बंध २२। उ७। स २८॥

## इगिवीसेण णिरुद्धे णवयतिये सत्तमट्ठवीसेव । सत्तरसे णवचदुरे अडचउतिदुगेक्कवीसंसा ॥६७५॥

एकविज्ञत्या निरुद्धे नवत्रये सत्वमष्टाविज्ञतिरेव । सप्तवज्ञसु नवचतुष्वष्ट चतुस्त्रिद्धयेक १५ विज्ञतिरंजाः ॥

बन्धोदये सत्त्वं बन्धसत्त्वे उदय उदयसत्त्वे बन्ध इति त्रिधा द्विस्थानाधारैकस्थानाधियो ज्ञातव्यः ॥६७३॥ तत्र प्रथमं प्रकरणं गायाषट्केनाह—

द्वाविशतिकबन्धेन निरुद्धे जीवे सम्भविषु दशकादिचतुरुदयस्यानेषु मध्ये सत्त्वमष्टाविशतिकादित्रयं। सप्तकेऽष्टाविशतिकमेव ॥६७४॥

२॰ वन्धस्थान और उदयस्थानमें सत्त्वस्थान, बन्धस्थान और सत्त्वस्थानमें उदयस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान इस प्रकार दो स्थानोंको आधार और एक स्थानको आध्य बनानेके तीन प्रकार हैं ॥६७३॥

विशेषार्थ—इतनेका बन्ध और उदय जिसके होता है उसके इतनेका सत्त्व पाया जाता है। यहाँ बन्ध उदय आधार और सत्त्व आध्य होता है। जिसके इतनेका बन्ध और इतनेका सत्त्व होता है उसके इतनेका उदय होता है। यहाँ बन्ध सत्त्व आधार और उदय आचेय होता है। जिसके इतनेका उदय और इतनेका सत्त्व होता है उसके इतनेका बन्ध पाया जाता है। यहाँ उदय सत्त्व आधार और बन्ध आचेय होता है। इस तरह तीन प्रकार होते हैं।।६७३।।

इनमें-से प्रथम प्रकारको छह गाथाओंसे कहते हैं-

वाईसके बन्ध सहित जीवके सम्भव दस आदि चार खद्यस्थान हैं। खनमें-से दस आदि तीनमें तो सत्त्व अठाईस आदि तीनका है। किन्तु सातके खद्यस्थानमें सत्त्व अट्टाईस-का ही है।।६७४॥

30

एकविशति प्रकृतिवंबस्थानविष् सिक्कुत्तं विद्दं जीवनोळ्वयिसुत्तिद्दं नवाद्यवयस्थानत्रय-बोळष्टाविशतिसस्वस्थानभोवेयक्कुं। वं २१। उ९। ८।७। स २८॥ सप्तवश प्रकृतिवंधस्थान-बोडनुवियसुव नवाद्युवय चतुःस्थानंगळोळ् अष्टचतुस्त्रिद्वधेकविशति सत्वस्थानंगळप्पृविल्लः—

इगिवीसं णिह पढमे चरिमे तिदुवीसयं ण तेरणवे । अडचड सगचडरुदये सत्तं सत्तरसयं व हवे ॥६७६॥

एकविंशतिन्नं हि प्रथमे चरमे त्रिद्धिवंशितन्नं त्रयोदशनवस्वष्ट चतुः सप्तचतुरुवये सत्वं सप्तवशवासुवेत् ॥

एकविश्वतिन्तं हि प्रथमे चरमे त्रिहि विश्वतिन्तं सप्तदशप्रकृतिवंघकन प्रथम नवोदयस्थान-वोळु एकविश्वतिप्रकृतिसत्वस्थानमिल्ला। चरम षद्प्रकृत्युदयस्थानदोळ् त्रिहियुतविश्वति सत्व-स्थानद्वयमिल्ल। बं१७। उ८। ७। स २८। २४। २३। २२। मत्तं वं १७। उ९। १० स २८। २४। २३। २२। मत्तं वं १७। उ६। स २८। २४। २१।। त्रयोदशवंघक नववंघकर गळण्टादिसप्तादि चतुरुदयस्थानंगळोळु क्रमदिवं सत्वस्थानंगळु सप्तदशवंघकनोळु पेळवंत्यप्पुवु। वं १३। उ८। स २८। २४। २३। २२।। मत्तं वं १३। उ७। ६ स २८। २४। २३। २२। २१। मत्तं वं १३। उ५। स २८। २४। २१। वं ९। उ७। स २८। २४। ६३। २२। मतं वं ९। उ६। ५। स २८। २४। २३। २२। २१। मत्तं वं ९। उ४। स २८। २४। २१।।

> णवरि य अपुन्व णवगे छादितियुद्येवि णित्य तिदुवीसा । पणवंघे दोउदये अडचउरिगिवीसतेरसादितियं ॥६७७॥

नवीनं च अपूर्वंनवके षडावित्र्युवयेषि नास्ति त्रिद्विविञ्चतिः। पंचबंधे द्वध् वयेऽध्टचतुरेक विञ्चतित्रयोवञावित्रिकं ॥

एकविशतिकबन्धेन निरुद्धे जीवे उदयन्नवकादित्रये सत्त्वमष्टाविशतिकमेव । सप्तदशकबन्धेनोदयन्नवका- २० दिचतुर्षु सत्त्वमष्टचतुस्त्रिद्धयेकाग्रविशिक्षकानि ।।६७५॥ किन्तु

नवकोदये एकविशतिकं निह, षट्कोदये च न त्रयोविशतिकद्वयं। त्रयोदशकबन्धेऽष्टकादिषु नवकबन्धे सन्तकादिषु च चतुर्ष्टयस्थानेषु क्रमेण सत्त्वं सन्तदशबन्धवद्भवति ॥६७६॥

इक्कीसके बन्ध सहित जीव के नौ आदि तीनके उदयमें सत्व अठाईसका है। सतरह-के बन्ध सहित जीवमें नौ आदि चारके उदयमें सत्त्व अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईस और २५ इक्कीसका है।।६७५।।

किन्तु नौके उदयमें इक्कीसका सत्व नहीं होता। और छहके उदयमें तेईस-बाईसका सत्व नहीं होता। तेरहके बन्ध सहित आठ आदि चार उदयस्थानोंमें और नौके बन्ध सहित सात आदि चार उदयस्थानोंमें क्रमसे सत्त्व सत्तरहके बन्धसहितमें जैसे कहा है वैसे ही जानना ॥६७६॥

१५

सपूर्विकरण नवसंघकनोळ् विशेषमुंटदाउदे दोडे वडादिजिस्थाननोदयदोळ् त्रिद्वयुत्तर विश्वतिसत्वस्थानद्वयिमल्ल । सं ९ । उ ६ । ५ । ४ । स २८ । २४ । २१ ।। पंचवंधकन द्विप्रकृति-स्थानोदयदोळ् अष्टचतुरेकविशतित्रयोदछादि जिस्थानसत्यमक्कुं । सं ५ । उ २ । स २८ । २४ । २१ । ११ । ११ ।।

#### चदुवंघे दोउदये सत्तं पुर्व्वंव तेण एक्कुद्ये । अडचउरेक्कावीसा एयारतिगं च सत्ताणि ॥६७८॥

चतुर्विषे द्वघृदये सत्वं पूर्व्वत् तेनैकोदये अब्द चतुरेकविशतयेकादश त्रयं च सत्वानि ।।

चतुर्वेषकन द्विप्रकृत्युदयस्थानदोळु मुन्नं पंचवंषकनोळु पेळद सत्वस्थानंगळेयप्पुचु । वं ४ ।

उ २ । स २८ । २४ । २१ । १३ । १२ । ११ । तेन सह वा चतुर्वेषस्थानदोडनुदियसुत्तिर्देकप्रकृतिस्थानदोळु अब्द चतुरेकविशति एकादशादित्रिस्थानंगळुं सत्वमप्पुचु । वं ४ । उ १ । स २८ ।

१० २४ । २१ । ११ । ५ । ४ ।।

तिदुइगिबंधेक्कुदये चदुतियठाणेण तिदुगठाणेण । दुगिठाणेण य सहिदा अडचउरिगिवीसया सत्ता ॥६७९॥

त्रिद्वेषकबंघैकोवये चतुस्त्रिकस्थानेन त्रिद्विकस्थानेन। द्वर्घेकस्थानेन च सहितान्यष्ट चतुरेकविञ्चति सत्वानि ॥

त्रिवंघद्विवंघएकवंघयुतरगळ एकप्रकृत्युवयस्थानंगळोळ् क्रमविवं चतुस्त्रिस्थानद्वययुतंगळ् त्रिद्विस्थानद्वययुतंगळुं द्वचेकस्थानद्वययुतंगळुमप्प अष्टचतुरेकविञ्ञतिसस्वस्थानत्रयंगळुमप्पुवु। वं ३। उ १। स २८। २४। २१। ४। ३। वं २। उ १। स २८। २४। २१। ३। २। वं १।

तत्रापूर्वकरणनवकबन्धे षट्कादित्रयोदयेन त्रयोविशितकद्वयमस्तीति (-यं नास्तीति) विशेषः पंचक-बन्धस्य द्विकोदये सत्त्वमष्टचतुरेकाप्रविश्वतिकानि त्रयोदशकादित्रयं च ॥६७७॥

२० चतुष्कबन्धस्य द्विकोदये सत्त्वं पंचबन्धवद्भवति । चतुष्कबन्धस्यैककोदये त्वष्टचत्रेकाग्रविशितिकान्ये-कादशकादित्रयं ॥६७८॥

त्रिकद्विकैकबन्धिवैककोदये सत्त्वमष्ट्यत्रेकाग्रविश्वतिकानि पुना क्रमेण चतुव्कित्रकाम्यां त्रिकद्विकाम्यां

किन्तु इतना विशेष है कि अपूर्वकरणमें नौके बन्धसिहत छह आदि तीन उद्यस्थानों-में तेईस और बाईसका सत्त्व नहीं है। पांचके बन्धसिहत दोके उद्यमें सत्त्व अठाईस, चौबीस, इक्कीस तथा तेरह आदि तीनका होता है।।६७७॥

चारके बन्धके साथ दोके चद्यमें सत्त्व पाँचके बन्ध सहितमें जैसा कहा वैसा जानना। चारके बन्धके साथ एकका उदय होते सत्त्व अठाईस, चौबीस, इक्कीस तथा ग्यारह छादि तीनका जानना ॥६७८॥

तीन, दो, एकके बन्धके साथ एकके खदयमें सत्त्वस्थान अठाईस, चौबीस, इक्कीसका ३० तथा तीनके बन्धसहितमें चार और तीनका, दोके बन्ध सहितमें तीन और दोका, एकके

उ ११। स २८। २४। २१। २। १। समुख्यय संदृष्टि—वं २२। उ १०। ९। ८। स २८। २०। २६। वं २२। उ ७। स २८। वं ११। उ ९। ८। धा स २८। वं १७। उ ९। स २८। २४। २३। २२। २१। वं १७। उ ६। स २८। २४। २३। २२। वं १३। उ ७। स २८। २४। २३। २२। वं १३। उ ७। स २८। २४। २३। २२। २१। वं १३। उ ७। स २८। २४। २३। २२। वं ९। वं १३। उ ५। स २८। २४। २३। २२। वं ९। उ ६। स २८। २४। २३। २२। वं ९। स २८। २४। २१। अपूर्वंकरण वं ९। उ ६। ५। ४। स २८। २४। २१। वं ५। ४। उ २। स २८। २४। २१। १३। १२। ११। वं ४। उ १। स २८। २४। २१। २१। ११। वं १। उ १। स २८। २४। २१। २१। १। वं १। उ १। स २८। २४। २१। २१। १। वं १। उ १। स २८। २४। २१। २१। १।

ई रचनाभित्रायं पेळल्पड्गुमें ते बोर्ड मोहनीयबंधप्रकृतिगळ् सर्ग्वमुं षड्विंशतिप्रमितंगळणु १० ववरोळ् द्वाविंशतिप्रकृतिस्थानमं मिण्यादृष्टि कट्टुगु। मा मिण्यादृष्टियुं चतुर्गितिजनक्कुमातंग-पुनरुक्तंगळ्ं मिण्यात्वकर्मयुतदशाविचतुरुवयस्थानंगळप्पुवयुमनंतानुबंधिकषायोवयसहितरहित-भेदिने दुमुदयकूटंगळोळ्, संभविसुगुमिल्ल दशाद्युद्यित्रस्थानंगळकजोवापेक्षीय क्रमविंद्यमुद्धि-सुवत्रु। नानाजीवापेक्षीय युगपदुद्धियमुवा द्वाविंशतिप्रकृतिबंधमुं दशादित्रस्थानोद्ध्यंगळोळकतरस्था-नोदयमनुळळ जीवंगेकजीवापेक्षीय अष्टाविंशतिद्यादिसस्वस्थानत्रयवोळकतरस्थानं सन्त्रमक्कुं। १५ नानाजीवापेक्षीय त्रिस्थानंगळुं युगपत्सस्वंगळप्पुत्रु। मत्तमा द्वाविंशतिप्रकृतिबंधकमिण्यादृष्टिगं अनंतानुबंधिरहितोदयसप्तप्रकृतिस्थानोदयमक्कुमा जीवनोळ् अष्टाविंशतिप्रकृतिसस्वस्थानमो दे-यक्कुमवं ते बोडा मिण्यादृष्टिजीवं परगसंयतादिचतुरगुंणस्थानंगळोळिल्लयानुमिद्दंनंतानुबंधि-कषायचतुष्टयमं मृंपेळद क्रमविंदं विसंयोजिसि किष्टिसि मिण्यात्वकम्मोंदर्यादं मिण्यादृष्टियागि

द्विकैकाम्यां च युतानि । अत्रायमर्थः-

मोहस्य सर्वबन्धप्रकृतिषु चतुर्गतिमिध्यादृष्टी द्वाविशतिकबन्धे मिध्यात्वयुतानन्तानुबन्धियुतिवयुताष्ट-कूटसम्भूताऽपुनवक्तदशकादिचतुरुदयस्थानेष्वेकजीवापेक्षया क्रमेण नानाजीवापेक्षया युगपत्सम्भवत्मु त्रिषु सत्त्वमेकजीवापेक्षयाष्टाविशतिकादित्रयं क्रमेण, नानाजीवापेक्षया युगपत् । सप्तोदयस्थाने तु अष्टाविशतिमेव न सप्तविशतिकषट्विशतिके । कुतः ? असंयतादिषु चतुष्वेकत्रानन्तानुबन्धिनो विसंयोज्य मिध्यात्वोदयान्मिध्या-

बन्धसहितमें दो और एकका इस तरह पांच-पांच सत्त्वस्थान होते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है—

मोहनीयकी सर्वंबन्ध प्रकृतियों में चारों गतिका मिध्यादृष्टी जीव बाईसका बन्ध करता है। उसके मिध्यात्व सिहत और अनन्तानुबन्धी सिहत तथा रहित आठ कूट कहे थे। उनसे उत्पन्न अपुनरुक्त दस आदि चार उद्यस्थानों में एक जीवकी अपेक्षा कमसे तथा नाना जीवों की अपेक्षा युगपत् सम्भव तीनमें तो सत्त्व एक जीवकी अपेक्षा तो क्रमसे और नाना जीवों की अपेक्षा युगपत् अठाईस आदि तीनका होता है। किन्तु सातके उद्यस्थानमें अठाईसका ही सत्त्व है, सत्ताईस और छन्बीसका नहीं है; क्यों कि असंयत आदि चार गुणस्थानों में-से किसी एक में अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके मिध्यात्वके उदयसे मिध्या-

तत्प्रयमसमयकोळ् द्वाविशितप्रकृतिबंधकनप्पुर्वार दमनंतानुबंधियुमनल्लि एकसमयप्रवद्धमं कट्टुगुमंतु कट्टिव समयप्रवद्धक्कुदोरणेयं माळ्पडमो दचलावळि पर्यंतमाद्याधकालमप्पुर्वारनुवयाविलयोळिक्कल्खारदट्ट कारणमक्लाविलकालपर्यंतमनंतानुबंधिरहितिमिध्यादृष्टिये वे पेळल्पट्टना
मिध्यादृष्टियो वेदककालमं कळिदुप्रामकालदोळल्लदे सम्यक्त्वप्रकृतियुमं सम्यग्निध्यात्वप्रकृतियुभ मनुदेल्लनमं माडल्बारदिरं सप्तावशित वर्ड्विशितस्थानद्वयस्त्रव संभविसदप्पुर्वारदं । एकविशितप्रकृतिवंधं सासादननोळ्यक्कुमा सासादननुं चतुर्गितजनक्कुमा बीवक्केकजीवापेक्षींय नवाद्युद्धयप्रकृतिवंधं सासादननोळ्यक्कुमा सासादननुं चतुर्गितजनक्कुमा बीवक्केकजीवापेक्षींय नवाद्युद्धयप्रकृतिवंधं सासादननोळ्यक्कुमा सासादननुं चतुर्गितजनक्कुमा बीवक्केकजीवापेक्षींय नवाद्युद्धयप्रकृतिवंधं सासादननोळ्यक्कुमा सासादननुं । नानाजीवापेक्षींयद युगपित्रस्थानोदयमक्कुमा सासादनगण्टाविशितस्थानमो वे सत्त्वमक्कुमेक वोडा सासादनं मृशं सादिमिध्यादृष्टियादोडमनादिनिध्यादृष्टियादोडं करणत्रयपरिणामदिवं वर्शनमोहनीयमनुप्रामित्यसंयतादिचतुर्गुणस्थानमं यथा१० योग्यमं पोद्दि तत्सम्यक्त्वकालदोळ् मिध्यात्वप्रकृतियत्तांणवं गुणसंक्रमविधानदिवं मिश्रसम्यक्त्वप्रकृत्वचल्चित्तमसम्यक्त्वकालमाविलिषद्कमविश्वपाविद्यं सासादननक्कुमप्पुर्वारदंसम्यक्त्वप्रकृत्युद्धेल्लितसमिव्यत्वेतिसत्त्वमुं मिश्रप्रकृत्युद्धेल्लितवर्ड्यातिसत्त्वमुं संभविसत्व । चतुष्टिशातिसत्त्वमुं संभविसदेकं वोडनंतानुद्धिविसंयोजकत्त्र असंयतादिचतृर्गुणस्थानवित्तगळ् नियम१५ विदं वेदकसम्यग्दृष्टिगळेयप्पुर्वारवर्त्वम्वरोळेत्तलानुं मिध्यात्वक्रममृत्विति मिध्याद्ष्टिगळेयप्परपुर

दृष्टित्वं गतः तस्त्रयमसमये द्वाविशतिकबन्धे बद्धानन्तानुबन्ध्येकसमयत्रबद्धस्य तदुदीरणाया अचलाविकालम-सम्भवात्तदुदयरहितस्य तस्य सम्यवत्विमश्रत्रकृतिवेदककालत्वादुपशमकालाभावात्सम्यवत्विमश्रत्रकृत्यनुद्वेत्लनात्।

चतुर्गतिसासादनैकविशतिकबन्चे एकजीवापेक्षया क्रमेण नानाजीवापेक्षया युगपदुदयन्नवकादित्र्युदय-स्थानेषु सत्त्वमष्टाविशतिकमेव न सप्तविशतिकषड्विशतिके । कृतः ? उपशमसम्यक्त्वादेव सासादने गमना-२० त्तिस्थतेश्चैकसमयात्षडाविलपर्यंतसमयोत्तरकालिवकत्यात्मकत्वात्सम्यक्त्वमिश्रप्रकृत्युद्धेल्लनावसरस्योपशमकाल-स्यानवतारात् । नापि चतुर्विशतिकं, अनन्तानुबन्धिवसंयोजकानां नियमेन वेदकसम्यग्दृष्टित्वात्सासादने नागम-

दृष्टि होकर वहाँ प्रथम समयमें बाईसका बन्ध किया। उसमें बाँधी गयी अनन्तानुबन्धीके एक समयप्रबद्धकी उदीरणा अचलावली काल पर्यन्त तो सम्भव नहीं है। और अनन्तानु-बन्धीके उद्यरहित उस जीवके सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीयका वेदककाल है, उपशम काल नहीं है। इससे उसके सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीयकी उद्देलना नहीं होती। पूर्वमें वेदककाल और उपशमकालका लक्षण कह आये हैं और वेदककालमें इनकी उद्देलनाका अभाव भी कह आये हैं।

चारों गतिके सासादनमें इक्कीसका बन्ध है। उसमें एक जीवकी अपेक्षा क्रमसे और नाना जीवोंकी अपेक्षा युगपत् नो आदि तीन उदयस्थान हैं। उनमें अठाईसका ही सत्त्व है, स्ताईस या छब्बीसका नहीं है; क्योंकि उपशम सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर सासादन होता है। उसकी स्थिति एक समयसे लगाकर एक-एक समय बढ़ते हुए छह आवली पर्यन्त होती है। और सम्यक्त्व मोहनीय मिश्रमोहनीयकी उद्रेलना उपशमकालमें ही होती है वह यहाँ सम्भव नहीं है। तथा यहाँ चौबीसका भी सत्त्व सम्भव नहीं है; क्योंकि अनन्तानुबन्धीका

वरितं सप्तवश्रक्तिवंधं मिश्रनोळमसंयतनोळमक्कुमवर्गंळुं चतुर्गतिजरप्परिल्छ । मिश्रनोळु नवावित्रितयोवयस्थानंगळऽपुनरुक्तंगळेकजीवापेक्षीयं क्रमिबनुवियसुववु । नानाजीवापेक्षीयं युगपदुवयंगळप्पुविल्लयष्टाविशति चतुष्विशतिस्थानद्वयं । नानाजीवापेक्षीयं युगपत्सत्त्वंगळु-मप्पुवेकजीवापेक्षयिनग्यतरत्सत्त्वमक्कुं । त्रयोविशतिद्वाविशतिस्थानद्वयं सत्त्वमिल्लेकं दोडे मिश्र-प्रकृत्युवयमुळ्ळंगे दर्शनमोहनीयक्षपणाप्रारंभं संभिवसवष्युवरितं ।

मत्तमा सप्तदशप्रकृतिबंधकासंयतनुं चतुर्गातिजनक्कुमातनोळ् नवादिचतुरुदयस्थानंगळेक-जीवापेक्षिय नन्यतरप्रकृतिस्थानमुद्दयिसुगुं। नानाजीवापेक्षेयि चतुरुदयस्थानंगळुं युगपदुदिय-सुवबु। अल्ल सप्तदशस्थानंबधमुं नवप्रकृत्युद्दयमुळ्ळं वेदकसम्यग्दृष्टियक्कुमप्पुदिर्द मल्लि येक-जीवापेक्षेयिदमण्टाविशति चतुर्विशति त्रयोविशति द्वाविशति सत्वस्थानंगळोळन्यतरतस्वमक्कुं। नानाजीवापेक्षेयि युगपत्सत्वंगळप्युवल्लि । एक्विशतिस्थानं संभविसदें बुदु सिद्धमक्कुमेकं दोडा सत्वस्थानं क्षायिकसम्यग्दृष्टियोळल्लदेल्लियुं घटियसदप्पुदरिदमोतं वेदकसम्यग्दृष्टियप्पुदरिदं वर्शनमोहनोयक्षपणाप्रारंभकत्वं कम्मंभूमिमनुष्यासंयतनोळु संभविसुगुमप्पुदरिदमनंतानुवंधिः रहित सत्वस्थानमुं मिथ्यात्वरहितसत्वस्थानमुं मिश्रप्रकृतिरहितसत्वस्थानमुमिल्लि पेळल्पट्टुवु। मत्तमा सप्तदश प्रकृतिबंधकासंयतसम्यग्दृष्टिगष्टसप्तोदयस्थानद्वयं सम्यक्तवश्रयपुतजीवसाधारणो-दयस्थानंगळप्पुदरिदमेकजीवापेक्षेयिद्वमेकतरस्थानोदयमक्कुं। नानाजीवापेक्षेयदं युगपदुदयि-

नात्। चतुर्गतिमिश्रसप्तदेशकबन्धे एकजीवापेक्षया क्रमेण नानाजीवापेक्षया युगपदुदयन्नवकादित्र्युदयस्यानेषु सत्त्वमष्टाविशतिकचतुर्विशतिके नानाजीवापेक्षया युगपदेकजीवापेक्षया क्रमेण न त्रयोविशतिकद्वाविशतिके। कृतः ? मिश्रोदये दर्शनमोहस्य क्षरणाप्रारम्माभावात्। चतुर्गत्यसंयमसप्तदशकबन्धे एकजीवापेक्षया क्रमेण नानाजीवापेक्षया युगपदुदयचतुरुदयस्थानेषु नवकोदये सत्त्वं बेदकसम्यग्दृष्टित्वाद्र्शनमोहक्षपणाप्रारम्भादनन्तानुबन्धिमिथ्यात्विमिश्रसहितरहितस्थानसम्भवात्। कर्मभूमिमनुष्ये एकजीवापेक्षयाष्ट्रचतुस्त्रिद्वध्रविशिवशिक्षमा युगपत् नैकविशतिकं क्षायिकसम्यग्दृष्टावेष तत्सत्त्वात्। अष्टकसमकोदये सत्त्वं

विसंयोजन वेदकसम्यग्दृष्टीके ही होता है, और वेदक सम्यग्दृष्टी सासादनमें आता नहीं है। चारों गित सम्बन्धी मिश्रगुणस्थानमें सतरहका बन्ध होता है। वहाँ एक जीवकी अपेक्षा क्रमसे और नाना जीवकी अपेक्षा युगपत् नो आदि तीन उदयस्थान हैं। उनमें अठाईस और चौबीसका ही सत्त्व है तेईस या बाईसका नहीं; क्योंकि मिश्रमोहनीयके उदयमें दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं होता।

चारों गितके असंयतमें सतरहका बन्ध है। वहाँ एक जीवकी अपेक्षा क्रमसे और नाना जीवोंकी अपेक्षा युगपत् चार उदयस्थान होते हैं। उनमें-से नौके उदय रहते वेदक सम्यग्दृष्टी होता है। अतः दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ होनेसे अनन्तानुबन्धी, मिध्यात्व और मिश्रमोहनीयसे सिहत तथा रहित सत्त्वस्थान हो सकते हैं। अतः कर्मभूमिया मनुष्यमें एक जीवकी अपेक्षा क्रमसे और नाना जीवोंकी अपेक्षा युगपत् अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईसका सत्त्व सम्भव है। इक्कीसका सत्त्व क्षायिक सम्यग्दृष्टीके ही होता है अतः वह सम्भव नहीं है। तथा आठ और सातके उदयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें अठाईसका ही

पुवल्लि प्रथमोपशमसम्यादृष्टयपेक्षयिदमष्टाविशतिस्थानमोदे सत्वमक्कुं। द्वितीयोपशम सम्यादृ-ष्ट्यपेक्षयिवमष्टाविशति चतुव्विशतिस्थानद्वयं सत्वमक्तुं। वेदकसम्यग्दृष्टचपेक्षयिदमष्टाविशति चतुष्यिशति त्रयोविशतिद्वाविशतिस्थानंगळोळेक जीवापेक्षयिद मन्यतरत्सत्वमक्कुं। नानाजीवापेक्षे-यिवं युगपत्सत्वंगळप्पुबु । क्षायिकसम्यग्वृष्ट्यपेक्षयिवमेकविशतिस्थानमो वे सत्वमक्कु । मत्तमा ५ सप्तदशस्थानबंधकं रो षट्प्रकृत्युवयस्थानमुदद्दसिदोडातं क्षायिक सम्यग्दृष्ट्यसंयतनुमुपशमसम्यग्दृष्ट्य-संयतनक्कुमेके वोडातनुवयक्टवोळ् सम्यक्त्वप्रकृतिरहितमागि कवायत्रयमुमेकवेदमुं हास्यरत्या-दिद्विकद्वयदोळों दु द्विकमुमंतु षट्प्रकृतिगळप्युवप्युविरदमिलल एकविद्यतिस्थानमों दे सत्वं क्षायिक-सम्यग्दृष्टचसंयतनोळक्कु-। मुपशमसम्यग्दृष्टचसंयतनोळु अष्टाविशति चतुष्विशतिस्थानद्वय-सत्वमक्कुं। त्रयोदश प्रकृतिबंधकं देशसंयतनेयक्कुमा देशसंयतनुपशमसम्यग्द्ष्टियुं वेदकसम्यग्द्र-१० व्यियुमप्प तिर्यं चनुमुपशमवेदकक्षायिकसम्यग्दृष्टियप्प मनुष्यनुमक्कु मातंगे अव्यप्रकृतिस्थानादि चतुरुदयस्थानंगळपुवल्लि-। यष्टप्रकृत्युदयस्थानं वेदकसम्यग्दृष्टितिर्यंग्मनुष्यरोळक्कुमल्लि अष्टाविशति चतुर्विशतिस्थानद्वयं तिय्यंचवेशसंयतनोळ् सत्वभवकुमध्टाविशति चतुर्विशति त्रयोविशति द्वाविशति सत्वस्थानचतुष्टयं मनुष्यवेदकसम्यादृष्टि वेशसंयतनोळक्कुं । सप्त-षद्प्रकृत्युदयस्थानद्वयमुपशमवेदकक्षायिकसम्यादृष्टिसाधारणोदयस्थानंगळप्पुर्वीरदमुपशमसम्यादृष्टि १५ तिर्वंगमनुष्यदेशसंयतरोळ अष्टाविशति चतुर्विशतिस्थानद्वय सत्वनक्कुं। तिर्वंचवेदकः सम्याद्ष्टियोळमा सत्वस्थानद्वयमेयक्कुं। मनुष्यवेवकसम्याद्ष्टियोळ् अष्टाविशतिचतुष्विशति-त्रयोविशति द्वाविशतिसत्वस्थानचतुष्टयमक्कुं। क्षायिकसम्यग्दृष्टि देशसंयतं मनुष्यमेयक्कु-। मातंगेकविशतिसत्वस्थानमो देयक्कु । मत्तमा त्रयोदश प्रकृतिबंधक देशसंयतनोळ पंचप्रकृत्युदय-

प्रथमोपशमसम्यक्त्वेऽष्टाविशतिकं द्वितीयोपशमसम्यक्त्वे तच्चतुविशतिकं च, वेदकसम्यक्त्वे तद्द्वयं च त्रिद्वधग्र-२० विशितिके एकजीवापेक्षया क्रमेण नानाजीवापेक्षया युगपत्, क्षायिकसम्यक्त्वे एकविशतिकमेव । षट्कोदये सम्यक्त्वप्रकृतिरिहत्त्वात् क्षायिकसम्यक्त्वे एकविशतिकं, उपशमसम्यक्त्वेऽष्टाविशतिकचतुविशतिके दे । त्रयोदशकबन्धे देशसंयते तिर्यग्मनुष्योपशमवेदकसम्यक्त्वे मनुष्यक्षायिकसम्यक्त्वे चाष्टकोदये सत्त्वं वेदकसम्यक्त्वे विरक्ष्यष्टचतुरप्रविशतिके दे, मनुष्ये तद्द्वयं च त्रिद्वचग्रविशतिके च । सप्तकषट्कोदये तिर्यग्मनुष्योपशम-सम्यक्त्वे विदक्षसम्यक्त्वे विरक्षिच तद्द्वयं, मनुष्ये तद्द्वयं च त्रिद्वचग्रविशतिके च । सप्तकषट्कोदये तिर्यग्मनुष्योपशम-सम्यक्त्वे विदक्षिच तद्द्वयं, मनुष्ये तद्द्वयं च

२५ सत्तव 'है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें अठाईस या चौबीसका सत्त्व है। और वेदक सम्यक्त्वमें अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईसका सत्त्व एक जीवकी अपेक्षा क्रमसे और नाना जीवकी अपेक्षा युगपत् सम्भव है। क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्कीसका ही सत्त्व है। छहके चद्यमें सम्यक्त्व मोहनीयके न होनेसे क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्कीसका ही सत्त्व है। चपशम सम्यक्त्वमें अठाईसका या चौबीसका सत्त्व है।

तेरहके बन्धसहित देशसंयतमें तियंच या मनुष्यके उपशम या वेदक सम्यक्त्व होता है। श्वायिक सम्यक्त्व मनुष्यके ही होता है। वहाँ आठके उद्यमें सन्त्व वेदक सम्यक्त्वी तियंचमें तो अठाईस और चौबीसका तथा मनुष्यमें अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईसका है। सात अथवा छहके उदयमें तियंच और मनुष्यके उपशम सम्यक्त्वमें तो अठाईस, चौबीसका

स्थानमुपशसक्षायिकसम्यादृष्टिगळोळे संभविसुगुमिल्लयुपशमसम्यादृष्टि तिय्यंग्मनुष्य वेशसंयत-रोळष्टाविशति चतुष्विशति सत्वस्थानद्वय मन्तुं। क्षायिकसम्यादृष्टिमनुष्यनोळ् एकविशति सत्वस्थानमन्तुं। नवप्रकृतिबंधकषगळ् प्रमसाप्रमत्तसंयतषगळप्पलग्गंळोळ् सप्ताविचतुष्वय-स्थानंगळप्पुवयग्गंळ्मुपशमवेवकक्षायिकसम्यादृष्टि गळप्परिल्ल वेवकसम्यादृष्टिगळोळे सप्तप्रकृतिस्थानोवयमक्षुमवरोळ् अष्टाविशति चतुष्विशति त्रयोविशति द्वाविशतिप्रकृतिस्थान-चतुष्ट्यं सत्वमक्षु मुपशमवेवक क्षायिकसम्यादृष्टिसाधारणोवयषट्पंचप्रकृतिस्थानद्वयमप्पुर्वारं मुपशमसम्यादृष्टिगळोळ् मुन्नं त्रयोवश्वश्च क्षायिकसम्यादृष्टिसाधारणोवयषट्पंचप्रकृतिस्थानद्वयनस्थानद्वयं-सत्वमक्षुं। वेवकसम्यादृष्टिगळोळ् अष्टाविशतिचतुष्विश्वशति त्रयोविशति चतुष्विशति सत्वस्थानंग-ळप्पुत्र। वेवकसम्यादृष्टिगळोळ् पर्वाशतिस्थानद्वयं-सत्वमक्षुं। वेवकसम्यादृष्टिगळोळ् एकविशतिस्थानमों वे सत्वमक्षुं। मत्तमा नवबंधकचतुः-प्रकृत्युवयस्थानमुमुपशम क्षायिकसम्यादृष्टि प्रमत्ताप्रमत्तराळोळकक्षु मिल्लयुपशमसम्यादृष्टि-गळोळ् अष्टाविशति चतुष्विश्वतिस्थानद्वयमक्षुं। क्षायिकसम्यादृष्टिगळोळकिविशतिस्थानद्वयमक्षुं। क्षायिकसम्यादृष्टिगळोळकिविशतिस्थानमोंवेशक्षुं। नववंधकात्वर्वकरणनोळ् षट्पंचचतुःप्रकृत्युवयस्थानत्रयमक्षुं मिल्लयुपशमन्सम्यादृष्टियोळकिविशति चतुष्टियोळकिविशतिस्थानद्वयं सत्वमक्षुं। क्षायिकसम्यादृष्टियोळकिविशतिस्थानमोंवेसत्वमक्षुं। पंचचतुःप्रकृतिस्थानमेंवेसत्वमक्षुं। पंचचतुःप्रकृतिबंधकनिवृत्ते सत्वमक्षुं। क्षायिकसम्यादृष्टियोळकिविशतिस्थानमोंवेसत्वमक्षुं। पंचचतुःप्रकृतिबंधकनिवृत्वस्थानकृत्वे सत्वमक्षुं। क्षायिकसम्यादृष्टियोळकिविशतिस्थानमोंवेसत्वमक्षुं। पंचचतुःप्रकृतिबंधकनिवृत्वस्थानमेंवेसत्वमक्षुं। क्षायिकसम्यानमेंवेसत्वमक्षुं। पंचचतुःप्रकृतिव्यानमेंवेसत्वमक्षुं। पंचचतुःप्रकृतिव्यानमेंवेसत्वमक्षुं। क्षायिकसम्यादेष्टियोळकिविशतिस्थानमोंवेसत्वमक्षुं। पंचचतुःप्रकृत्वयस्थानमोंवेसत्वमक्षुं। पंचचतुःप्रकृत्वस्थानमोंवेसत्वमक्षुं।

तिर्यग्मनुष्येऽष्टचतुरप्रविशतिके हो, क्षायिकसम्यग्दृष्टिमनुष्ये एकविशतिकमेव । तत्पंचकोदये उपशमसम्यग्दृष्टि-तिर्यग्मनुष्येऽष्टचतुरप्रविशतिके हो, क्षायिकसम्यग्दृष्टिमनुष्ये एकविशतिकमेव । नवकबन्धे प्रमत्ताप्रमत्ते चतुर्ष्द-यस्थानेषु सप्तकोदये वेदकसम्यक्त्वे सत्त्वमष्टचतुस्त्रिद्धधप्रविशतिकानि । षट्कपंचकोदये उपशमसम्यक्त्वेऽष्ट-चतुरप्रविशतिके हो । वेदकसम्यक्त्वे तद्द्यं च त्रिद्धधप्रविशतिके च । क्षायिकसम्यक्त्वे एकविशतिकमेव । तच्चतुष्कोदये उपशमसम्यक्त्वेऽष्टचतुरप्रविशतिके हो । क्षायिकसम्यक्त्वे एकविशतिकमेव । नवकबन्धेऽपूर्वंकरणे षट्कपंचकचतुष्कोदये सत्त्वमृपशमसम्यक्त्वेऽष्टचतुरप्रविशतिके हो । क्षायिकसम्यक्त्वे एकविशतिकमेव ।

तथा वेदक सम्यक्तवी तिर्यंचमें भी वे ही दोनों तथा वेदक सम्यक्तवी मनुष्यमें अठाईस, चीबीस, तेईस, बाईसका सत्त्व है। क्षायिक सम्यग्दृष्टी मनुष्य ही होता है। उसके इक्कीसका सत्त्व है। पाँचके उदयमें उपराम सम्यग्दृष्टी तिर्यंच और मनुष्यमें अद्वाईस और चीबीसका सत्त्व है। सायिक सम्यग्दृष्टी मनुष्यमें इक्कीसका सत्त्व है। नौके बन्धसहित प्रमत्त अप्रमत्तनें चार उदयस्थानोंमें-से सातके उदयमें वेदकसम्यक्तवी ही होता है। अतः अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईसके चार सत्त्व हैं। छह और पाँचके उदयमें उपराम सम्यक्त्वमें अठाईस और चौबीसका सत्त्व हैं। वेदक सम्यक्त्वमें अठाईस चौबीस तेईस बाईसका सत्त्व है। क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्कीसका सत्त्व है। चारके उदयमें उपराम सम्यक्त्वमें अठाईस, चौबीसका सत्त्व है। क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्कीसका ही सत्त्व है।

नीके बन्ध सहित अपूर्वकरणमें छह पाँच या चारके चद्यमें चपशम सम्यक्तवमें ३० अठाईस चीबीसका सस्व है। श्रायिक सम्यक्तवमें इकईसका सत्त्व है।

पांच, चारका बन्ध और दोके उदय सहित अनिवृत्तिकरणमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस, चौबीसका और श्लायिक सम्यक्त्वमें इक्कीस, तेरह. बारह, ग्यारहका सत्त्व है।

यक्कुमल्लि युपशमसम्यग्दृष्टियोळ् बष्टाविशति चतुष्विशति सत्यस्थानमक्कु । क्षायिकसम्यग्दृष्टियोळ् येकविशति त्रयोवशद्वाद्वाश एकावश प्रकृतिसत्यस्थान चतुष्टयमकुं । चतुष्विभक्षमेकप्रकृत्युवयानिवृत्तिकरणनोळ्पशमसम्यग्दृष्टियोळ् बष्टाविशतिचतुष्टिशातिस्थानद्वयसत्वमक्कुं । क्षायिकसम्यग्दृष्टियोळेकविशति एकावश पंच चतुः प्रकृतिसत्वस्थान चतुष्टयमकुं । त्रिःप्रकृतिवंधकमेकप्रकृत्युवयानिवृत्तिकरण नोळ्पशमसम्यग्दृष्टियोळ् अष्टाविशति चतुष्विश्वशतिसत्वस्थानद्वयमक्कं ।
शेष एकविशति चतुस्त्रिप्रकृतिसत्वस्थानत्रितयं क्षायिकसम्यग्दृष्टियोळक्कुं । द्विप्रकृतिवंधकमेक
प्रकृत्युवयानिवृत्तिकरण नोळ्पशमसम्यग्दृष्टियोळ् अष्टाविशति चतुष्विश्वति सत्यस्थानद्वयमक्कुं । शेष एकविशति त्रिद्विप्रकृतिसत्वस्थानत्रयं क्षायिकसम्यग्दृष्टियोळक्कुं । एकप्रकृतिवंधमेकप्रकृत्युवयानिवृत्तिकरणनोळ्पशमसम्यग्दृष्टियोळष्टाविशति चतुष्टिश्चशत्वस्थानद्वयमक्कुं । शेष
एकविशतिद्वि एकप्रकृतिसत्वस्थान त्रयं क्षायिकसम्यग्दृष्टियोळक्कुं । यिल्लियुमो द्व विशेषमुंटवाउवे वोड क्षपकानिवृत्तिकरणनोळ् चतुस्त्रद्वयेकप्रकृतिवंधकनोळ् क्रमविदं पंच चतुश्चतुस्त्रत्रिद्विः
द्वयेकसत्वस्थानंगळोळ् पृथ्वपूर्व्यप्रकृतिनवकवंषसत्वमुमुच्छिष्टाविलसत्वं विविश्वसत्त्रपट्दु
वे विरियल्पकुगुं ।।

अनतरं बंघसत्वस्थानद्वयाधिकरणमुद्ययस्थानादेवत्रिसंयोगप्रकारं गायापंचकिंदं १५ पेळळपडुगुं:—

पंचनतुष्कवन्यद्विकोदयेऽ निवृत्तिकरणे सन्त्रमुपशमसम्यक्षत्वेऽष्टचतुरप्रविशतिक दे, क्षायिकसम्यक्ष्त्वे एकविशितिक त्रिद्वयेकाग्रदशकानि । चतुष्कवन्धिककोदये उपशमसम्यक्ष्त्वेऽष्टचतुरप्रविशतिक दे, क्षायिकसम्यक्ष्त्वे एकविश-तिकैकादशकपंचकचतुष्काणि । त्रिकवन्धिककोदये उपशमसम्यक्ष्त्वेऽष्टचतुरप्रविशतिक दे; क्षायिकसम्यक्ष्त्वे एकविशतिकचतुष्कत्रिकाणि । द्विकवन्धिककोदयानिवृत्तिकरणे उपशमसम्यक्ष्त्वेष्टचतुरप्रविशतिक दे । क्षायिक-सम्यक्ष्त्वे एकविशतिकत्रिकद्विकानि । एकवन्धकोदये उपशमसम्यक्ष्त्वेऽष्टचतुरप्रविशतिक दे क्षायिकसम्यक्ष्त्वे एकविशतिकद्विकेकानि । अत्र क्षपकानिवृत्तिकरणे चतुस्त्रद्वचेकवन्धे क्रमेण पंचचतुर्वतृत्वित्रतिद्विद्वचेकसत्त्वेषु पूर्वपूर्वनवकवन्धोच्छिष्टाविलसत्त्वे विवक्षिते ज्ञातव्ये ॥६७९॥ अथ वन्धसत्त्वद्वस्थानाधारोदयैकस्थानःधेयं गादापंचकेनाह—

आगे बन्ध-सत्त्वको आधार और उदयको आघेय मानकर पाँच गाथाओंसे कथन

सारका बन्ध और एकके उदय सहितमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस, वीबीसका और क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्कीस, ग्यारह, पाँच, चारका सत्त्व है। तीनका बन्ध एकके उदय-सहितमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस चौबीसका और क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्कीस, चार, तीनका सत्त्व है। दोका बन्ध एकके उदय सहित अनिवृत्तिकरणमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस, चौबीसका और क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्कीस, तीन, दोका सत्त्व है। एकका बन्ध एकके उदयसहितमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस, चौबीसका, क्षायिक सम्यक्त्वमें इक्कीस, दो, एकका सत्त्व है। यहाँ क्षपक अनिवृत्तिकरणमें चार, तीन, दो एकके बन्धमें क्रमसे पाँच चार, चार तीन, तीन दो, दो एकका सत्त्व है। उसमें पूर्वपूर्व वेद और क्षायके नवकबद्ध समयप्रबद्धके जो उच्छिष्टावली मात्र निषेक रहते हैं उनकी विवक्षा जानना ॥६७९॥

## बावीसे अहवीसे दसचउरुदओ अणे ण सगवीसे। छन्वीसे दस य तियं इगिअहवीसे दु णवयतियं।।६८०॥

द्वाविशतावष्टा विशतो दशचतुष्वयोऽनेन सप्तविशत्यां । षड्विशत्यां दशत्रिकं एकाष्टा-

चतुर्गितिज द्वाविद्यति प्रकृतिबंधक मिण्यावृष्टियो छण्टाविद्यति प्रकृतिसत्वस्थानमक्ष्रुमप्पो- ५ डिल्ल वशाद्युवयस्थानचतुष्टयमक्ष्रुमेक वोड अल्लये अनंतानुबंधिरहित मिण्यावृष्टि संभविसुगुमप्पुवार्षित—। मा द्वाविद्यातिप्रकृतिबंधदोडने सप्तविद्याति षड्विद्याति सत्वस्थानंगळोळु दशादि त्रिस्थानंगळप्पुवा मिण्याद्यव्यात्रे सम्यक्त्वप्रकृतियुमं मिश्रप्रकृतियुमनुद्वेल्लनमं क्रमदिवं माडिव संक्लिष्टचतुर्गितिजनं विरयल्पङ्गुमप्पुवरि निल्ल अनंतानुबंधिरहितोदयचतुःक्रूटंगळ् संभविसवं बुदत्यं ।
एकविद्यातिबंधकं चतुर्गितिजसासादननक्षुमातनोळ् अष्टाविद्यातिसत्वस्थानमो वेयक्ष्यमिल्ल १०
मिण्यात्वप्रकृत्युवयरहितत्विदवं नवाद्यपुनरुक्तोदय त्रिस्थानंगळप्पुवु ।।

सत्तरसे अडचर्डारिगवीसे णवयचदुरुदयमिगिवीसे। णो पढमुदओ एवं तिदुवीसे णांतिमस्सुदओ ।।६८१।।

सप्तदशस्वष्टचतुरेकविशत्यां नवकचतुरुदयः एकविशत्यां । नो प्रथमोदयः एवं त्रिद्विविशत्यां नांतिमस्योदयः ॥

सप्तदशप्रकृतिवंधं चतुग्गंतिजनप्प मिश्रनोळमसंयतनोळमक्कुमवर्गंळोळु बष्टचतुरेक-विश्वतिसस्वस्थानंगळु संभविसुगुमिल्ल अष्टाविश्वतिचतुव्विश्वतिसस्वस्थानंगळु क्रमविदमनंतानु-वंधिसहितरहितस्थानगळप्पुवा सस्वस्थानयुतरोळु मिश्रप्रकृत्युदयपुतचतुःकूटंगळोळ पुनरुक्तन-

द्वाविशतिकबन्धके चतुर्गतिमिथ्यादृष्टी अष्टाविशतिकसत्त्वे उदयस्यानानि दशकादीनि चत्वारि अनन्तानुबन्धिरहितस्याप्यत्र सम्भवात् । द्वाविशतिकबन्धेन समं सप्तषडधिकविशकसत्त्वे तु तदादोनि त्रोण्येव सम्यक्त्वमिश्रप्रकृतिकृतोद्वेल्लनत्वेनानन्तानुबन्ध्युद्दयरहितत्वामावात् । एकविशतिबन्धकचतुर्गतिसासादनेऽष्टाविशतिकसत्त्वे
मिथ्यात्वानुदयाञ्चवकादोनि त्रोणि ॥६८०॥

सप्तदशकबन्धे वा चतुर्गति दे प्रचतुरप्रविशतिकसत्त्वे उदयस्यान। न्यपुनरुक्तानि नवकादीनि चत्वारि ।

बाईसके बन्धक चारों गतिके मिध्यादृष्टी जीवके अठाईसके सत्त्वमें उद्यस्थान दस आदि चार हैं; क्योंकि यहाँ अनन्तानुबन्धी रिहत उद्यस्थान भी सम्भव हैं। बाईसके बन्ध सिहत सत्ताईस, छन्बीसका सत्त्व होनेपर दस आदि तीन ही उद्यस्थान होते हैं क्योंकि यहाँ सम्यक्त्व मोहनीय मिश्रमोहनीयकी उद्वेलना युक्त होनेसे अनन्तानुबन्धी रिहत-पना सम्भव नहीं है। इक्कीसके बन्धसिहत चारों गतिके सासादनमें अठाईसके सत्त्वमें मिध्यात्वका उद्य न होनेसे नौ आदि तीन उद्यस्थान हैं।।६८०।।

सतरहके बन्ध सहित चारों गतिके जीवोंमें अठाईस और चौबीसके सत्त्वमें नौ आदि ३, बार खद्यस्थान हैं। किन्तु मिश्रमें मिश्रमोहनीय सहित चार कूटोंमें खत्पन्न हुए तीन ही खद्यस्थान हैं।

वावि त्रिस्थानंळणुवसंयतनोळ सम्यस्यप्रकृत्यृवययुत्वतुःक्रूटंगळोळपुनरक्तनवावित्रिस्थानंगळं तत्सम्यस्यप्रकृत्युवयरहितोपशमक्षायिकसम्यक्तवयुत्वतुग्गंतिज्ञासंयतनोळष्टाविचतुःस्थानंगळोळपु - नरुक्त वद्प्रकृत्युवयस्थानम्भातु नवाविचतुर्वयस्थानंगळु पेळल्पट्टुवु । मत्तमेकविञ्ञतिसत्त्व-स्थानयुतसप्तवञ्ज्ञंषकं चतुग्गंतिजक्षायिकसम्यग्दृष्टियसंयतनप्युवित्तातन विवक्षीयवं सम्यक्तवप्रकृ-त्युवयरहितचतुःक्रूटंगळोळपुनरुक्ताष्टावित्रिस्थानंगळे संभविसुगुमप्पुविर्व मल्लि प्रथमनवोवय-स्थानमिल्ले वित् पेळल्पट्टुवु । मत्तमा त्रिद्विविञ्जतिसत्त्वस्थानद्वयं मनुष्यसप्तवञ्जवंश्वकासंयतनोळेय-क्षुमातनुं वेवकसम्यक्तवयुत्तवर्शनमोहक्षपकनेयक्षुमप्पुविर्वं सम्यक्तवप्रकृत्युवययुत्तनवावित्रिस्था-नंगळे संभविसुगुमप्पुविर्वत्वस्थान्तिक्ष्यानेव्यक्तिस्थानेवळे संभविसुगुमप्पुविर्वत्वस्थान्तिक्ष्यानेवळे संभविसुगुमप्पुविर्वत्वस्थान्तिक्ष्यानोवयमिल्ले वित् पेळल्पट्टुवु ॥

तेरणवे पुन्वंसे अडादिचंड सगचडण्हमुदयाणं । सत्तरसंव वियारो पणगुवसंतंसगेसु दो उदया ॥६८२॥

त्रयोदशनवसु पूर्व्यवदंशेष्वष्टादि चतुःसमचतुर्णामुदयानां । समदशवद्विकारः पंचकोपशांतांश-केषु द्वावुदयो ॥

त्रयोवशप्रकृतिनवप्रकृतिसंबक्षण्य क्रमिवंदित्य्यंग्मनुष्यदेशसंयत्रगळं प्रमत्ताप्रमत्तो-पश्मकक्षपकापूर्व्वकरणरुगळुमप्परवर्गाळोळ पूर्वं सप्तदशबंधकनोळ पेळव सत्त्वस्थानंगळेयप्पु-बल्लि अष्टादिचतुरुदयस्थानंगळं सप्तादिचतुरुदयस्थानंगळं क्रमिवंदमष्टाविशति चतुर्विशति-सत्त्वस्थानद्वयंगळनुळळ त्रयोदशबंधकनोळं नवबंधकनोळमप्पुवा अष्टाविचतुरुदयस्थानंगळोळु प्रथमाष्टप्रकृत्युदयस्थानमेकविशतिसत्त्वस्थानयुत्रगळोळिल्ल, त्रिद्विशतिसत्त्वस्थानयुत्ररोळ् अंतिम

मिश्रे मिश्रप्रकृतियुतचतुःकूटजानि त्रीणि । असंयते सम्यक्त्वप्रकृतियुतिवयुतकूटाष्ट्रकजानि चत्वारि । ससदशकबन्धैकिविशितकसत्त्वे चतुर्गत्यसंयते क्षायिकसम्यग्दृष्टित्वात्सम्यक्त्वप्रकृतियुत्तचतुष्कूटाभावान्न प्रथमं नवोदयस्थानं तैनाष्टकादोनि त्रीणि । सप्तदशकबन्धितद्वधिकिविशितिकसत्त्वे दर्शनमोहक्षपकमनुष्यवेदकसम्यग्दृ-ष्टिधसंयते सम्यक्त्वप्रकृत्युदययुत्तत्वादिन्तमं षडुदयस्थानं नेति नवकादोनि त्रीणि ॥६८१॥

त्रयोदशकबन्धे तिर्यंग्मनुष्यदेशसंतते नवकबन्धे प्रमत्ताप्रमत्तोभयापूर्वकरणे च सप्तदशकबन्धोक्तमेव सत्त्वं, तत्राष्टकादीनि सप्तकादीन्युदयस्थानानि चत्वारि । किन्तु एकविशतिकसत्त्वे त्रयोदशकबन्धे प्रथमं अष्टोदय-

असंयतमें सम्यक्तव प्रकृति सिहत और रहित आठ कूटोंसे उत्पन्न हुए चार उदय-स्थान हैं। सतरहके बन्ध सिहत इक्कीसके सत्त्वमें चारों गतिके असंयतमें श्वायिक सम्यग्दृष्टि होनेके कारण सम्यक्तव प्रकृति सिहत चार कूट न होनेसे पहला नौका उदयस्थान नहीं है, अतः आठ आदि तीन उदयस्थान हैं। सतरहके बन्धसिहत तेईस, बाईसके सत्त्वमें दर्शन मोहकी श्वपणासे युक्त मनुष्य वेदक सम्यग्दृष्टी असंयतमें सम्यक्तव प्रकृतिके उद्यसिहत कूट होनेसे अन्तिम छहका उदयस्थान नहीं है, अतः नौ आदि तीन ही उदयस्थान हैं ॥६८१॥

तेरहके बन्धसिंहत तिर्यंच और मनुष्य देशसंयतमें तथा नौके बन्धक प्रमत्त, अप्रमत्त और दोनों श्रेणीके अपूबकरणमें, सतरहके बन्धकमें जो सत्त्व कहा है उस सत्त्वके होनेपर देशसंयतमें आठ आदि चार, और शेषमें सात आदि चार उदयस्थान हैं। किन्तु इक्कीसके सत्त्व सहित तेरहके बन्धकमें तो पहला आठका उदयस्थान नहीं है। और नौके बन्धकमें

पंचप्रकृतिस्थानोवयमिल्ल । सप्ताविचतुर्वयस्थानंगळोळ नवबंधकन एकविश्वतिसत्त्वस्थानवोळ प्रथमसप्तप्रकृतिस्थानोवयमिल्ल । त्रिद्धिविश्वतिसत्त्वनवबंधकनोळ चरमचतुःप्रकृतिस्थानोवयं संभविसवें बी पल्लटमरियल्पबृगुं । पंचप्रकृतिबंधनुमुपशांतकषायन सत्त्वस्थानंगळप्प अष्टचतुरेक-विश्वतिसत्त्वस्थानंगळनुळळिनवृत्तिकरणनोळ द्विप्रकृतिस्थानोवयमक्कुं । मत्तमा पंचप्रकृतिबंधक-नोळं चतुःप्रकृतिबंधकनोळं द्विप्रकृत्यवयमक्कुमा बावरनोळ सत्त्वस्थानसंभवविशेषमं पेळवपर :—

# तेणेवं तेरतिये चढुवंधे पुव्वसत्तगेसु तहा । तेणुवसंतंसेयारतिये एकको हवे उदओ ॥६८३॥

तेनैवं त्रयोदशत्रये चतुरुवंधे पूर्वंसस्यकेषु तथा। तेनोपशांतांशैकादशत्रये एको भवेदुवयः।।
तेन सह आ पंचप्रकृतिवंधदोडनं कूडिवनिवृत्तिक्षपकनोळ्य त्रयोदशद्वादशैकादशप्रकृतिस्थानत्रयसस्यदोळ्य एवं इहिंगे द्विप्रकृत्युदयस्थानमक्कुं। चतुरुवंधे पूर्व्वंसस्यकेषु तथा मत्तं चतुः १०
प्रकृतिवंधकमण्टाविशत्यादि एकादशप्रकृतिस्थानायसानमाद पूर्व्वंसस्यस्थानंगळनुळळ बादरनोळमंते
द्विप्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। तेनोपशांतांशैकादशत्रये मत्तमा चतुरुवंधयुतोपशांतकषायाष्ट्रविशत्यादि
त्रिस्थानसत्त्वपुनेकादशादित्रस्थानसत्त्ववादरनोळ्य एको भवेदुवयः एकप्रकृत्युदयस्थानमक्कुं।।

स्थानं न । नवकबन्धे सप्तकोदयस्थानं न । त्रिद्वचिकविशतिकसत्त्वे त्रयोदशकबन्धे अन्तिमं पंचकोदयस्थानं न । नवकबन्धे चतुष्कोदयस्थानं न तत्स्वकोयोदयस्थानानां चतुणौ सप्तदशकबन्धविद्वचार इति प्रतिपादनात् । १५ पंचकबन्धे उपशान्तकषायोक्ताष्टचतुरेकाप्रविशतिकसत्त्वेऽनिवृत्तिकरणे द्विकोदयः । पुनः तत्पंचकबन्धे चतुष्कबन्धे च द्विकोदयः स्यात् ॥६८२॥

तत्पंचकबन्धेन सिहतेऽनिवृत्तिक्षापके त्रिद्वचेकाग्रदशकसत्त्वे तथा चतुष्कबन्धेऽष्टाविशतिकाद्येकादश-कांतपूर्वसत्त्वेऽप्येवं द्विकोदयः स्यात् । पुनः तच्चतुर्विधे उपशान्तकषाय।ष्टाविशतिकादित्रिसत्त्वे एकादशकादि-त्रिसत्त्वे च वादरे एककोदयः स्यात् ॥६८३॥

सातका उदयस्थान नहीं है। तेईस, बाईसके सत्त्वके साथ तेरहके बन्धमें अन्तिम पाँचका उदयस्थान नहीं है तथा नौके बन्ध सिहतमें चारका उदयस्थान नहीं है; क्योंकि अपने चार उदयस्थानोंमें सतरहके बन्धकी तरह विचार है ऐसा कहा है अर्थात् सतरहके बन्धमें जैसे क्षायिक और दर्शनमोहके क्षपक वेदक सम्यग्दृष्टीकी अपेक्षा कहा है वैसा ही जानना। पाँचके बन्धक अनिवृत्तिकरणमें उपशान्त कषायमें कहे अठाईस चौबीस इक्कीसके सत्त्वमें २५ दोका उदय है। पुनः पाँचके और चारके बन्ध सहितमें भी दोका उदय है।।६८२।।

#### वही कहते हैं-

पांचके बन्धसहित क्षपक अनिवृत्तिकरणमें तेरह बारह ग्यारहके सत्त्वमें तथा चारके बन्ध सहित अठाईस आदि तीन और तेरह आदि तीनका सत्त्व होते हुए भी दोका चद्य-स्थान होता है। चारके बन्धसहित अनिवृत्तिकरणमें उपशान्त कषायमें कहे अठाईस आदि ३० तीन व ग्यारह आदि तीनके सत्त्वमें एकका चद्य है।।६८३।।

२०

## तिदुइगिबंधे अडचडरिगिवीसे चदुतियेण तिदुगेण। दुगिसत्तेण य सहिदे कमेण एक्को हवे उदओ।।६८४।।

त्रिद्वयेकवंघेऽष्टचतुरेकविशत्यां चतुक्ययेण त्रिद्विकेन द्वयेकसत्त्वेन च सहिते क्रमेणैको भवेदुवयः ।।

त्रिद्वचेकवंघे त्रिवंधकद्विवंधक एकवंधकद्वाद रनोळष्ट खतुरेकविश्वात्यां अष्ट खतुरेकाधिकविश-तिसस्वस्थानत्रयंगळ प्रत्येकमण्युववरोळ क्रमेण क्रमविंद चतुस्त्रयेण चतुःप्रकृतित्रिःप्रकृतिस्थान-द्वयदोडनेयुं त्रिद्विकेन त्रिप्रकृतिद्विप्रकृतिस्थानद्वयदोडनेयुं द्वचेकसस्वेन च द्विप्रकृत्येकप्रकृतिसस्व-स्थानद्वयदोडनेयुं कृदि सस्वंगळण्युवल्लि त्रिस्थानकदोळं एको भवेबुदयः एकप्रकृत्युदयस्थानमों दे-यक्कुं। संदृष्टिः—

१० बं २२। स २८। च १०। ९। ८। ७॥ वं २२। स २७। २६। च १०। ९।८। बं १०। स २८। २४। च ९।८। ७।६। वं १०। स २१। च ८।७।६॥ वं १७। स २३। २२। च ९।८।७। वं १३। स २८। २४॥ च ८।७।६। ५। वं १३। स २८। २४॥ च ८।७।६। ५। वं १३। स २३। २२। च ८। ७।६। वं ९। स २८। २४। च ०।६।५। वं ९। स २३। २२। छ।६। वं ९। स २८। २४। छ।६।५।४। वं ९। स २३। २२। च ०।६।५। १९।५।१५। च १। वं ९। स २८। २४। २१। ११। ११। च १। वं ९। स २८। २४। २१। २१। २१। च १। वं ९। स २८। २४। २१। २। १। च १। वं १। स २८। २४। २१। २। १। च १। वं १। स २८। २४। २१। २१। २१। च १।

अनंतरमुदयसत्त्वाधिकरणबंधादेयत्रिसंयोगप्रकारमं गाथासप्तकदिंदं पेळदपरः --

दसगुदये अडवीसतिसत्ते बावीसबंध णव अहे । अडवीसे बाबीस तिचउबंधो सत्तवीसदुगे ॥६८५॥

दशकोदयेऽष्टाविंशतित्रिसत्तवे द्वाविंशतिवंघो नवाष्टस्वष्टाविंशतौ द्वाविंशतित्रचतुब्वंधः सप्तविंशतिद्वये ॥

त्रिकद्विकवन्ववादरेषु अष्टचतुरेकाप्रविशतिकसत्त्वेषु चतुष्कत्रिकसत्त्वाम्यां त्रिकद्विकसत्त्वाम्यां द्विकैकसत्त्वाम्यां च क्रमेण सहितेष्वेकोदयः स्यात् ॥६८४॥ अयोदयसत्त्वाघारवन्वाघेयं गावासप्तकेनाह-

रेप वीन दो और एकके बन्धक अनिवृत्तिकरणमें अठाईस चौबीस इक्कीसके सत्वमें व चार और तीनके सत्वमें, तीन और दोके सत्वमें तथा दो और एकके सत्वमें एक-एकका ही उद्य है।।६८४।।

आगे चदय और सत्त्वको आधार तथा बन्धको आधेय बनाकर सात गाथाओंसे कथन करते हैं—

वश्त्रकृतिस्थानोवयमण्यागळ बष्टाविंशस्यावि त्रिस्थानसस्य संभवमक्कुमिल्ल द्वाविंशतिप्रकृतिबंधमक्कुमी मिथ्यावृष्टि सर्वमोहनोयसस्ययुतनुं सम्यक्त्वप्रकृतियनुद्वेल्लनमं माहि किहिसिवातनुं मिश्रप्रकृतियुमनुद्वेल्लनमं माहि केहिसिवातनुमक्कुमं बुदत्यं । नवाष्टसु नवप्रकृतिस्थानोवयमुमष्टप्रकृतिस्थानोवयमुमुळळरोळ मष्टाविंशतिप्रकृतिसस्वस्थानवोळ क्रमविंवं नवप्रकृत्युवययुत्तमिष्यादृष्टिसासावनिध्यासंयतनोळं अष्टप्रकृत्युवयमिष्यादृष्टिसासावनिध्यासंयतवेशसंयतनोळं द्वाविंशत्याविवंधस्थानत्रयम् द्वाविंशत्याविचतुर्वंधस्थानंगळ मण्युच्
नवाष्टप्रकृत्युवयंगळोळ क्रमविंवं सप्तविंशत्याविद्विस्थानंगळ सप्तिवंशत्याविद्विस्थानंगळ मण्युविल्ल द्वाविंशतिस्थानम् द्वाविंशतिस्थानम् बंधमक्कुमेके वोडवर्षमध्यादृष्टिगळे सम्यक्त्यमिश्रप्रकृत्युव्वेल्लकर्प्युवरिंवमं द्व पेळवप्र :—

बावीसबंधचदुतिदुवीसंसे सत्तरसयददुगबंधो। अट्डुदये इगिवीसे सत्तरबंधं विसेसं तु॥६८६॥

द्वाविंशतिबंध चतुस्त्रिद्विंबशत्यंशे सप्तदशासंयतिद्विकवंधः । अष्टोदये एकविंशत्यां सप्तदश-बंधो विशेषस्तु ॥

द्वाविद्यतिप्रकृतिबंधमेयक्तुं। मत्तमा नवाष्टोदयंगळोळ प्रत्येकं चतुस्त्रिद्विद्यतित्रिस्थानंग-ळप्पुवल्लि नवोदयसंबंधि त्रिस्थानसत्वंगळोळ चतुब्विद्यतितस्थानं मिश्रनोळ संभिवसुगुमसंयत-नोळ चतुब्विद्यत्यादित्रिस्थानंगळं संभिवसुगुमप्पुदिदं सप्तदशप्रकृतिबंधस्थानमेयक्तु। मष्ट-प्रकृत्युद्यसंबंधि चतुब्बंधस्थानंगळप्पुवल्लियु मिश्रनोळमसंयतनोळं मुंपेळ्द प्रकारिदं देशसंयत-नोळं चतुब्विद्यत्यादित्रिस्थानंगळं संभिवसुगुमप्पुदिदं सप्तदशबंधस्थानमुं त्रयोदशबंधस्थानमु-

दशकोदयेऽष्टाविशतिकादित्रसत्त्वे द्वाविशतिकबन्धः । अयं मिथ्यादृष्टिकः सर्वमोहनीयसत्त्वोपरो-बोद्वेल्लितसम्यक्त्वप्रकृतिकोऽन्यो बोद्वेल्लितसम्यक्त्विमश्रप्रकृतिको ज्ञातक्यः । नवकोदयेऽसंयतान्तेषु अष्टकोदये २० देशसंयतान्तेषु चाष्टाविशतिकसत्त्वे क्रमेण बन्धस्थानानि द्वाविशतिकादीनि त्रीणि चत्वारि । पुनस्तयोरेष सप्तविशतिकादिद्वयसत्त्वे तु—

द्वाविशतिकबन्धः स्यात् । पुनस्तयोरेबोदययोमिश्रस्य चतुर्विशतिकसत्त्वे, असंयतस्य तदादिश्रयसत्त्वे च सप्तदशकबन्धः, अष्टकोदये तत्त्रयसत्त्वे देशसंयते त्रयोदशकबन्धः, एकविशतिकसत्त्वे क्षायिकसम्यग्दृष्ट्य-

दसके उदयसहित अठाईस आदि तीनके सत्त्वमें बाईसका बन्ध है। यह मिध्यादृष्टि- २५ के होता है तथा वह सर्वमोहनीयके सत्त्व सहित, वा सम्यक्त्व मोहनीयकी उद्रेलना सहित अथवा सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीयकी उद्रेलना सहित जानना। नौके उद्यसहित असंयत पर्यन्त तथा आठके उदय सहित देशसंयत पर्यन्त अठाईसके सत्त्वमें क्रमसे बाईस आदि तीन तथा चार बन्धस्थान होते हैं ॥६८५॥

चन्हीं दोनोंमें सत्ताईस और छब्बीसका सत्तव होनेपर बाईसका बन्ध है। पुनः ३० चन्हीं नी और आठके चद्यमें मिश्रमें चौबीसका सत्तव रहते और असंयतमें चौबीस आदि तीनका सत्तव रहते सतरहका बन्ध है। आठके चद्यके साथ चौबीस आदि तीनका सत्तव मप्युवु । मष्टोवयमुमेकविश्वतिसत्वस्थानं क्षायिकसम्यग्द्दष्टियसंयतनोळु संभविसुगुमप्युविरवं सप्तवश्रवंषं विशेषविवसम्बक्तं ॥

> सत्तुदये अडवीसे बंधो बावीसपंचयं तेण । चउवीसतिगे अयदतिबंधो इगिवीसगयददुगवंधो ॥६८७॥

सप्तोवयेऽष्टिविज्ञत्यां बंघो द्वाविज्ञतिषंचकं तेन । चतुव्विज्ञतित्रिकेऽसंयतित्रबंधः एक विज्ञतिके असंयतिद्वकवंधः ॥

सप्तप्रकृत्युवयमष्टाविद्यति प्रकृतिसत्ययुतनोळ् द्वाविद्यत्याविपंचस्थानंगळ् बंधमप्पुवे तेदोडा अध्दाविद्यतिसत्यस्थानमुं सप्तप्रकृत्युवयस्थानमनंतानुबंधिरहितिमध्याद्दिष्टयोळं भयजुगुप्साद्वयरिहतसासावननोळं भयजुगुप्सोन्यतरोवययुतिमश्रनोळं वेवकसम्यग्दृष्ट्यसंयतनोळं वेद्यसंयतवेवकोपत्रमसम्यग्दृष्टिगळोळं वेवकसम्यग्दृष्टि प्रमत्ताप्रमत्तरोळं संभविसुगुमप्पुवरिवं। मत्तमा सप्तप्रकृत्युवयस्थानमुं चतुव्विद्यात्यादित्रस्थानसत्वयुतरोळ्च सप्तवद्यप्रकृत्यादि त्रिस्थानबंधंगळप्पुवं तेंवोडा सप्तप्रकृत्युवयमुं चतुव्विद्यातिसत्वमुं भयजुगुप्साद्वयोवयरहित मिश्रनोळमसंयतनोळं मत्तं
वद्यांनमोहनोयक्षपणाप्रारंभकमनुष्यासंयतनोळ्च त्रयोविद्यातिस्थानमुं द्वाविद्यातस्थानमसंयतचतुग्यंतिजरोळं अनंतानुबंधिसत्वरहितवेद्यसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरोळ्च चतुव्विद्यातिस्थानमुं वद्यांनमोहक्षपणा
१५ प्रारंभकमनुष्य वेद्यसंयतप्रमत्ताप्रमत्तवगळोळं त्रयोविद्यात्यादि द्विस्थानंगळंच संभविसुगुमप्पुवरिवं।
मत्तमा सप्तप्रकृत्युवयमेकविद्यतिसस्वयुतरुगळ्च चतुग्यंतिजासंयतक्षायिकसम्यग्दृष्टिगळंच मनुष्य-

संयते सप्तदशकबन्धः विशेषेण ॥६८६॥

सप्तकोदयेऽज्टाविशितिकसत्त्वे द्वाविशितिकादिवं वहन्यः । अनन्तानुबन्धिरहितिमध्यादृष्टौ भयजुगुष्साः रिहतसासादने तदन्यतरयुतिमश्रे वेदकसम्यग्दृष्ट्यसंयते वेदकोपशमसम्यग्दृष्टिदेशसंयते वेदकसम्यग्दृष्टिप्रमत्ताः निष्ठितसासादने तदन्यतरयुतिमश्रे वेदकसम्यग्दृष्टिप्रमत्ताः । पुनः सप्तकोदये चतुर्विशितिकादित्रिसत्त्वे सप्तदशकादित्रिबन्धः । कृतः ? चतुर्विशितिकसत्त्वभयजुगुष्सोनिमश्रासंयतयोस्त्रिद्वचिकिविशितिकसत्त्वदर्शनमोहस्वपणामारम्भकचतुर्विशितिकसत्त्वाः

होते देशसंयतमें तेरहका बन्ध है। इक्कीसके सत्त्वमें क्षायिक सम्यग्दृष्टी असंयतमें सतरह-का बन्ध है।।६८६।।

सातके उदय सिहत अठाईसके सत्त्वमें बाईस आदि पाँच बन्धस्थान हैं; क्योंकि

रेप अनन्तानुबन्धी रहित मिथ्यादृष्टिमें, भयजुगुप्सा रिहत सासादनमें, भय जुगुप्सामेंसे एक
सिहत मिश्रमें, वेदक सम्यग्दृष्टी असंयतमें, वेदक उपशम सम्यदृष्टी देशसंयतमें, वेदक सम्यग्दृष्टी प्रमत्त अप्रमतमें सातका उदय और अठाईसका सत्त्व सम्भव है। पुनः सातके उदयसिहत चौबीस आदि तीनके सत्त्वमें सतरह आदि तीन बन्धस्थान हैं; क्योंकि चौबीसके
सत्त्वसे युक्त भय जुगुप्सा रिहत मिश्र और असंयतमें, तेईस चौबीसके सत्त्व युक्त दर्शनभोहकी क्षपणाके प्रारम्भमें और चौबीसके सत्त्वयुक्त अनन्तानुबन्धी रिहत मनुष्य असंयतादि
चार गुणस्थानवर्तियोंमें सातका उदय सम्भव है। सातके उदय और इक्कीसके सत्त्वमें

१. म <sup>०</sup>प्सान्यतरद्वयरहित ।

क्षायिकसम्यग्हिष्ट देशसंयतनोळं संभिवसुगुमप्युदिरदं सप्तदशप्रकृतिवंषमुं त्रयोदशप्रकृतिवंधमु-मप्युवु ॥

> छप्पण उदये उवसंतंसे अयदतिगदेसदुगबंधो। तेण तिदोवीसंसे देसदु णवबंधयं होदि ॥६८८॥

षट्पंचोवये उपशांतांशे असंयतत्रय देशसंयतद्वयबंघस्तेन त्रिद्विविशत्यंशे देशसंयतद्वयं नव- ५ वंघो भवति ॥

षट्प्रकृत्युवयदोळं पंचप्रकृत्युवयदोळमुपशांतकषायन सत्वस्थानत्रयमक्कू सप्तवज्ञावित्रिस्यानबंघमुं त्रयोवशाविवेशसंयतवंषाविद्विस्थानंगळं बोडिल्ल षट्प्रकृत्युवयमुमष्टाविशति चतुर्विवशत्येकविशतित्रयमसंयतदेशसंयत प्रमत्ताप्रमत्तापूर्व-करणरोळ्पशमक्षायिकसम्यक्तववेदकसम्यक्तवभेददिदं यथासंभवमागियप्युवप्युदरिदं त्रयोदश नवप्रकृतिबंधस्थानत्रयसंभवं पेळल्पट्टुदु । पंचप्रकृत्युदयसंबंधियप्पष्टाविशति चतुब्विश-्येकविद्यतिसत्वस्थानंगळ् वेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तांपूर्वंकरणरुगळोळ्पशमक्षायिकसम्यक्त्वभेवविदं त्रयोदशनवप्रकृतिबंधस्थानद्वयं संभविमुगुर्मे बुदत्थं । तेन त्रिद्विविशत्यंशे मत्तमा षट्पंचप्रकृत्युदयं-गळोळ कुडिव त्रिद्धिविशति सत्वस्थानगुतरोळ क्रमदिवं देशसंयतत्रयोदशादि द्विस्थानबंधमुं नवप्रकृतिबंधमुमक्कुमें ते बोडा षट्प्रकृत्युवयमुं त्रयोविश्वतिस्थानसत्वमुं दर्शनमोहक्षपकदेशसंयतं १५ सम्यक्तवप्रकृत्युवययुतंगे मिथ्यात्वमं क्षपिसि त्रयोविशतिसत्वस्थानयुतंगे त्रयोवशप्रकृतिबंधमक्कुं। मिश्रप्रकृतियं क्षपिसि द्वाविशतिसत्वस्थानयुतंगेयुं त्रयोदशप्रकृतिबंघमेयक्कुं। प्रमत्ताप्रमत्तरगळुमा प्रकारविंदं वेदकसम्यग्दृष्टिगळु मिण्यात्वमिश्रप्रकृतिगळं क्रमदिंदं क्षपिसि त्रयोविश्वति द्वाविश्वति-सत्वयुतर्गे नवबंघकसत्वं संभविसुगुं । मत्तं पंचप्रकृत्युवयमुं त्रयोविशतिसत्वस्थानमुं द्वाविशतिसत्व-स्थानम् मिण्यात्विमश्रप्रकृतिगळं क्षपिसि प्रमत्ताप्रमत्तरगळगे सत्वमक्कुमप्पुदरिदं नवबंधः २० करप्परः :-

नन्तानुबन्धिरहितमनुष्यासंयतादिचतुर्षुं च सप्तकोदयसम्भवात् । पुनः सप्तकोदयैकविश्वतिकसत्त्वसायिकसम्यन्दृष्टी चतुर्गत्यसंयते सप्तदशकबन्धः, मनुष्यदेशसंयते च त्रयोदशकबन्धः ॥६८७॥

षट्कोदयेऽष्टचतुरेकाग्रविशतिकसत्त्वे सप्तदशकादित्रिषन्यः । पंचकोदये तत्सत्त्वे त्रयोदशकादिद्विबन्धः । असंयतादिपंचसु षट्कोदयस्य उपशमक्षायिकसम्यग्दृष्टिदेशसंयतादिचतुर्षु पंचकोदयस्य च सद्भावात् । पुनः षट्कोदयवेदकसम्यग्दृष्टी मिथ्यात्वं क्षपित्वा त्रयोविशतिकसत्त्वे मिश्रं क्षपित्वा द्वाविशतिकसत्त्वे च देशसंयते

क्षायिक सम्यग्दृष्टि चारों गतिके असंयतमें सतरहका बन्ध है। देशसंयत मनुष्यमें तेरहका बन्ध है।।६८७।

छहके उदयसहित अठाईस चौबीस इकईसके सत्त्वमें सतरह आदि तीन बन्धस्थान हैं। पाँचके उदयके साथ उक्त तीनोंके सत्त्वमें तेरह आदि दो बन्धस्थान हैं, क्योंकि असंयत आदि पाँचमें छहका उदय और उपशम तथा क्षायिक सम्यग्दृष्टी देशसंयत आदि चारमें ३० पाँचका उदय पाया जाता है। छहके उदयसहित वेदक सम्यग्दृष्टीमें मिध्यात्वको क्षयकर

२०

२५

#### चउरुदयुवसंतंसे णवबंधी दोण्णि उदयपुरुवंसे । तेरसतियसत्तेवि य पणचउठाणाणि बंधस्स ॥६८९॥

चतुरुवयोपशांतांशे नवबंधो द्वचुवयपूर्व्वांशे। त्रयोवशत्रयसत्वेऽपि च पंचचतुःस्थानानि वंधस्य ॥

प्रमुद्धियमुमुप्रांतकषायसत्वस्थानंगळोळु नवप्रकृतिवंधमक्कुमं तं वोडा चतुःप्रकृत्यु-वयापूर्व्वकरणोपशमकक्षपकरगळो उपशमश्रेणियोळा त्रिस्थानंगळुं क्षपकश्रेणियोळेकिविशित सत्वस्थानं संभविसुगुमिल्ल नवबंधकनक्कुमं बुदत्थं । द्विप्रकृत्युवयमुमद्धाविशत्याविषद्स्थानंगळुम-निवृत्तिकरणोपशमकक्षपकरगळोळु संभविसुगुमिल्ल पंचप्रकृतिबंधस्थानमुं चतुःप्रकृतिबंधस्थान-मक्कुमेतं वोडे उपशमश्रेणियोळ् सवेवभागानिवृत्तिकरणरोळ् पुंवेवोवय चरमसमयप्र्यंतं अष्टावि-श्वात आवि त्रिस्थानंगळ सत्वमुं पंचप्रकृतिबंधमुमक्कुं । खंडस्त्रीवेवोवयंगळिवसुपशमश्रेण्याक्ष्वरुग-ळोळा त्रिस्थानसत्वमुं चतुब्बंधकत्वमुमक्कुं । क्षपकश्रेणियोळ् द्विप्रकृत्युवयमुमेकिविशितसत्वस्थानम् त्रयोवशसत्वस्थानमुं द्वावशसत्वस्थानमुमेकावशसत्वस्थानमुं क्रमविद्यमष्टकषाय नपुंसकवेव स्त्रीवेवं-गळं क्षपिसि पुंवेवानिवृत्तिकरणनोळ् सत्वमप्पुविल्ल सर्ग्वत्र पंचवंधकनेयक्कु-। मित्रदेवोवययुत-त्रयोवशिव द्विस्थानसत्वयुतरोळ् चतुब्बंधमुमक्कुमं बुदत्थं ।

> एक्कुदयुवसंतंसे बंधो चतुरादिचारि तेणेव। एयारदु चदुवंधो चदुरंसे चदुतियं बंधो॥६९०॥

एकोदयोपशांताशे संघश्चतुरादिवंघश्चतुर्णा तेनेवेकादशद्वये चतुर्वंघश्चतुरंशे चतुर्ख्यकं संघ ॥

त्रयोदशकबन्धः । पंचकोदयप्रमत्ताप्रमत्ते च नवकबन्धः स्यात् ॥६८८॥

चतुष्कोदयोभयापूर्वंकरणे उपशांतकषायसत्त्वे नवबन्धः । द्विकोदये सवेदानिवृत्तिकरणे तत्सत्त्वे पुंवेदो-दयचरमसमयपर्यंतं पंचकबन्धः । षंढस्त्रीवेदोदयारूढे तु चतुष्कबन्धः । क्षाकेऽष्टकषायषंढस्त्रीपुंक्षपणाभागेष्वेक-विश्वतिकत्रिद्वचेकाग्रदशकसत्त्वेषु पंचकबन्धः । इतरवेदोदययुतत्रयोदशकादिद्वितत्त्वे तु चतुष्कबन्धः ॥६८९॥

तेईसका सत्त्व होनेपर, मिश्रमोहनीयको क्षयकर बाईसका सत्त्व होनेपर देशसंयतमें तेरहका बन्धस्थान है। पाँचके उदय सहित प्रमत्त अप्रमत्तमें नौका बन्ध है।।६८८।।

चारके उदयसहित दोनों श्रेणिके अपूर्वकरणमें उपशान्त कषायमें पाये जानेवाले अठाईस चौबीस इक्कीसके सत्त्वमें नौका बन्ध है। दोके उदय सहित सबेद अनिवृत्ति-करणमें उक्त तीनका सत्त्व होते पुरुषवेदके उदयके चरम समय पर्यन्त पाँचका बन्ध है।

नपुंसक और स्त्रीवेदके उद्यके साथ श्रेणी चढ़नेवालेके चारका बन्ध है। क्षपकश्रेणीमें आठ कषाय, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, पुरुषवेदके क्षपणरूप भागोंमें इक्कीस तेरह बारह ग्यारह-३० का सत्त्व होते पाँ का बन्ध है। अन्यवेदके उद्यसहित तेरह बारहका सत्त्व होते चारका बन्ध है।।६८९।।

एकप्रकृत्युवयमुमुपञ्चांतसस्वस्थानत्रययुतानिवृत्तिकरणनोळुपञामश्रेणियोळु चतुःप्रकृति-स्थानाविचतुर्व्ववस्थानंगळपुषु । मत्तं तवेकोवययुतनोळु एकावश्यंचप्रकृतिसस्वस्थानद्वयं संभवि-सुगुमिल्ल चतुःप्रकृतिस्थानवंधमेयक्कुं । मत्तमेकोवयं चतुःप्रकृतिसस्वमुमुळळिनवृत्तिकरणनोळु चतुक्तिप्रकृतिस्थानद्वयं वंधमक्कुं ।

तेण तिये तिदुवंधी दुगसत्ते दोण्णि एक्कयं वंधी। एक्कसे इगिवंधी गयणं वा मोहणीयस्स ॥६९१॥

तेन त्रये त्रिद्विबंधः द्विकसत्त्वे द्वयेकबंधः । एकांशे एकबंधो गगनंवा मोहनीयस्य ॥

आ येकोवयमुं त्रिप्रकृतिसस्त्रमुमुळ्ळनोळु अनिवृत्तिकरणनोळु त्रिप्रकृतिवंघस्थानमुं द्विप्रकृति-बन्धस्थानमु मक्कुं। द्विप्रकृतिसस्त्रयुतनोळु द्विप्रकृतिवंघमुमेकप्रकृतिवंघमुमक्कुमेकप्रकृत्युवयमुमेक-प्रकृतिसस्त्रमुमुळ्ळनोळु अनिवृत्तिकरणनोळु एकप्रकृतिवंघमु अवंघस्थानमुमक्कुमितु उदयसस्ता- १० धारवंधादेयत्रिसंयोगप्रकारं पेळस्पद्दुवर संदृष्टि । उ १०। स २८। २७। २६। वं २२। उ ९। स २८। वं २२। २१। १७। उ ९। स २७। २६। वं २२। उ ९। स २४। २३। २२। वं १७। उ ८। स २८। वं २२। २१। १७। १३। उ। ८। स २७। २६। वं २२। उ ८। स २४। २३। २२। वं १७। १३। २२। वं १७। उ ७। स २८ वं २२। २१। १७। १३। ९। उ ७। स २४। २३। २२। वंघ १७। १३। ९। उ ७। स २१। वं १०। १३। उ ६। स २८। २४। २१। वं १७। १३। ९। उ ६। स २३। १५ २२। वं १३। ९। उ ५। स २८। २४। २१। वं १३। १२। ११। वं १०। १३। स १। वं १। स १। वं १। स १। वं १। स १। वं १। स १। वं १। स १। वं १। उ १। स ३। वं ३। २। उ १। स २। वं २। स १। वं १। स १। वं १।

एककोदयानिवृत्तिकरणोपशमके उपशांतकषायसत्त्वे चतुष्कादिचतुःस्थानबन्धः । पुनः तदैककोदयैका- २० दशकपंचकसत्त्वे चतुष्कबन्धः । पुनः तदैककोदयैकादशकपंचकसत्त्वे चतुष्कबन्धः । पुनरेककोदयचतुष्कसत्त्वे चतुष्किवन्धः ॥६९०॥

तदेककोदयानिवृत्तिकरणे त्रिकसत्त्वे त्रिकद्विकबन्धः द्विकसत्त्वे द्विकैककबन्धः । एककोदयसत्त्वैककबन्धः

एकके उदयसहित अनिवृत्तिकरण उपरामकमें उपशान्त कषायमें कहे अठाईस चौबीस इक्कीसके सत्त्वमें चार आदि चार बन्धस्थान हैं। एकके उदय सहित ग्यारह और पाँचके २५ सत्त्वमें चारका बन्ध है। एकके उदयसहित चारके सत्त्वमें चार और तीनका बन्ध है।।६९०।।

एकके उदयसहित अनिवृत्तिकरणमें तीनका सत्तव रहते तीनका व दोका बन्ध है। एक दे उदयसहित दोके सत्त्वमें दोका व एकका बन्ध है। एक ही का उदय और सत्तव रहते एक व्यवहां है। अथवा बन्धका अभाव है। इस प्रकार मोहनीयके तीन संयोगी भंग ३० कहे।।६९१।।

24

# अनंतरं नामकर्मस्यानंगळगे त्रिसंयोगप्रकारमं पेळवपरः -णासस्स य बंधोदयसत्तद्वाणाण सब्बभंगा हु। पत्तेउत्तं व इवे तियसंजोगेवि सब्बत्थ ॥६९२॥

नाम्नश्च बंधोवयसस्वस्थानानां सथ्वंभंगाः खलु प्रत्येकोक्तवाद्भवे त्रिसंयोगेपि सर्वत्र ।।
नामकर्मनके युं बंधोवयसस्वस्थानंगळ सथ्वंभंगंगळं यथास्वक्रपंगळु । अबुं प्रत्येकदोळु
पेळल्पट्टंते ई पेळल्पडुत्तिह् त्रिसंयोगदोळं सर्व्यत्रमक्कुमं दु स्फुटमागरियल्पडुगु-। मिल्लि केवलं
बंधोवयसस्वस्थानंगळे पेळल्पटुपुवु । भंगंगळु विवक्षिसल्पडवु । मोहनोयदोळु पेळवंते त्रिसंयोगदोळु तवंतव्भावमरियल्पडुगुमेंबुवर्व्यं ।।

वनंतरं बंधोवयसस्वस्थानंगळं मिण्यादृष्टि वावि चतुर्द्दागुणस्थानंगळोळु नानाजीवापेक्षेयिदं १० युगपत्संभवितुव स्थानंगळ संस्थेगळं पेळवपरः—

> छण्णवच्छत्तियसगइगिदुगतिगदुगतिण्णि अह चत्तारि । दुगदुगचदुदुगपणचदु चदुरेयचद् पणेयचद् ॥६९३॥

षड्नवषट्त्रिकसप्रैकद्विकत्रिकद्विकत्रवष्टचत्वारि । द्विकद्विकचतुर्दिक पंचचतुरचतुरेकचतुः पंचेकचत्वारि ॥

> एगेगमह एगेगमह छेदुमहकेवितिजणाणं । एगचदुरेगचदुरो दोचदु दोछक्कउँदयंसा ॥६९४॥

एकैकमष्टेकैकमष्टछग्रस्य केवलिजिनानामेकचतुरेकचतुर्द्विचतुर्द्विचट्कमुदयांशाः।। गाथाद्वयं।। षड्नवषट् मिथ्यादृष्टियोळ् बंधोदयसत्त्वस्थानंगळ् क्रमदिवं षट्नवषट् प्रमितंगळण्युवु। मिथ्या बं ६ । उ ९ । स ६ । त्रिकसप्तेक सासादननोळ् बंधोदयसत्त्वस्थानंगळ् त्रिक सप्त एक प्रमितं-

२० शून्यं च । मोहनीयस्य त्रिकसंयोग उक्तः ॥६९१॥ अथ नामकर्मस्थानानां त्रिसंयोगमाह-

नाम्नः बन्धोदयसत्त्वानां सर्वभंगाः प्रत्येकोक्तरीत्यैवास्मिस्त्रिसंयोगेऽपि सर्वत्र स्युरिति स्फुटं

तद्बन्धोदयसत्वस्थान।नि गुणस्थानेषु क्रमेण मिध्यादृष्टी षद् नव षट्। सासादने त्रीणि सप्तैकं। मिश्रे दे त्रीणि दे। असंयते त्रीण्यष्टी परवारि। देशसंयते दे दे परवारि। प्रमत्ते हे पंच परवारि। अप्रमत्ते

आगे नामकर्मके स्थानोंके त्रिसंयोगी भंग कहते हैं— नामकर्मके बन्ध उदय सस्व स्थानोंके सब भंग जैसे प्रत्येक पृथक्-पृथक् कहे थे वैसे ही त्रिसंयोगमें भी सर्वत्र जानना ॥६९२॥

नामकर्मके बन्धस्थान उदयस्थान सत्त्वस्थान गुणस्थानों क्रमसे मिध्यादृष्टिमें छह नी छह, सासादनमें तीन सात एक, मिश्रमें दो तीन दो, असंयतमें तीन आठ चार, देशसंयतमें

<sup>30</sup> १. चदुम. मु.। २. दो छन्क बंध उ. मू.।

गळप्पुषु। सासा बं ३। उ०। स १। द्विक त्रिक द्विक। मिश्रनोळु क्रमबिंवं द्विक त्रिक द्विक-प्रमितंगळप्पुषु। मिश्र बं २। उ३ स२। असंयतनोळु क्रमबिंवं त्र्यष्टचतुःप्रमितंगळप्पुषु। असं। बं ३। उ८। स४। देशसंयतनोळु क्रमबिंवं द्विकद्विकचतुप्रमितंगळप्पुषु। देश। बं २। उ२। स४। प्रमत्तसंयतनोळु द्विकपंच चतुःप्रमितंगळप्पुषु। प्रम। बं २। उ५। सत्व४।

अप्रमत्तसंयतनोळु चतुरेक चतुः प्रमितंगळप्पुवु । अप्र । वं ४ । च १ । स ४ ॥

अपूर्वकरणनोळु पंचैकचतुः प्रमितंगळप्तुवु । अपू । बं ५ । उ १ । स ४ ।। अनिवृत्तिकरणनोळ एकैकमष्टप्रमितंगळप्तुवु । अनिवृत्ति । बं १ । उ १ । स ८ ।। सूक्ष्मसांपरायनोळ मेकैकाष्टप्रमितंगळप्तुवु । सूक्ष्म वं १ । उ १ । स ८ ।। छन्नस्थरप्तुप्रगांतकषाय क्षीणकषायवीतरागरोळु एकचतुरेकचतुःस्थानंगळ क्रमविनप्तुवु । उपशांत वं । ० । उ १ । स ४ ।। क्षीणकषायनोळ वंघ । ० । उ १ । स ४ ।। केवलिजिनरगळोळ द्वि चतुद्विषद्कप्रमितोवयसत्वस्थानंगळ क्रमविवमप्तुवु । सयोगिवं । ० । उ २ । स ६ । ० ॥

णामस्स य बंधोदयसत्ताणि गुणं पहुच्च उत्ताणि । पत्तेयादो सञ्वं भणिदव्वं अत्थजुत्तीए ॥६९५॥

नाम्नव्यबंधोदयसत्वानि गुणं प्रतोत्योक्तानि । प्रत्येकात्सर्व्यं भणितव्यमत्थंयुक्त्या ।।
नामकम्मंक्के प्रत्येकवंधोदयसत्वस्थानंगळु मुन्नं गुणस्थानदोळु पेळल्पट्टु वष्पुदिदम- १५
वरत्तिणवमत्यं गुक्तियदमदेललिमिल्ल पेळल्पडुगु-। मा मिण्यादृष्टचादियागि पेळल्पट्ट वड्नव
वड्वंघोदयसत्वस्थानादिगळ संख्याविषयस्थानंगळवावुवे दोडे पेळदपरः—

तेवीसादी बंधा इगिवीसादीणि उदयठाणाणि । बाणउदादी सत्तं बंधा पुण अट्ठवीसतियं ॥६९६॥

त्रयोविज्ञत्यादिबंषाः एकविज्ञत्याद्युदयस्यानानि । द्वानवत्यादिसत्वं बंघाः पुनरष्टा- २० विज्ञतित्रिकं ॥

चत्वार्येकं चत्वारि । अपूर्वकरणे पंचैकं चत्वारि । अनिवृत्तिकरणे एकमेकमष्टो । सूक्ष्मसापरायेऽप्यंकमेकमष्टो । उपरि बन्धे शून्यं । उदयसत्त्वयोरेव उपशान्तकषाये एकं चत्वारि । क्षीणकषायेऽप्येकं चत्वारि । सयोगे हे चत्वारि । अयोगे हे षट् ॥६९३॥६९४॥

नाम्नो बन्घोदयसत्त्वस्थानानि गुणस्यानेषूक्तानि तान्येव प्रत्येकतोऽर्थयुक्तचा सर्वाण्युच्यंते ॥६९५॥

दो-दो चार, प्रमत्तमें दो पाँच चार, अप्रमत्तमें चार एक चार, अपूर्वकरणमें पाँच एक चार, अनिवृत्तिकरणमें एक-एक आठ, सूक्ष्मसाम्परायमें भी एक-एक आठ हैं। ऊपर बन्धका तो अभाव है केवल चदय और सत्त्व ही है। सो उपशान्तकषायमें एक चार, क्षीणकषायमें भी एक चार, स्वोगीमें दो चार और अयोगीमें दो छह जानना।।६९३-६९४।।

नामकर्मके बन्ध उदय सत्त्वस्थान गुणस्थानोंमें कहे उन सबको पृथक्-पृथक् अर्थकी युक्तिसे कहते हैं ॥६९५॥

३०

24

मिष्यादृष्टियोळु पेळद षद्बंघस्थानंगळु त्रयोविशस्यादिगळप्पृतु । उदयस्थानंगळुमेकविश-स्यादि नवकंगळप्पृतु । सत्वस्थानषट्कमुं द्वानवत्यादिगळप्पृतु । मिष्या । वं २३ । २५ । २६ । २८ । २८ । ३० । उद २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । सत्व ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ । सासादननोळु पेळद बंघस्थानत्रयमष्टाविशस्यादि त्रिस्थानंगळप्पृतु ।।

इगिवीसादी एक्कत्तीसंता सत्त अट्ठवीसणा । उदया सत्तं णउदी बंधा पुण अहुवीसदुगं ॥६९७॥

एकविशत्याद्येकत्रिशवंताः सप्ताष्टाविशत्यूनाः उदयाः सत्वं नवतिः वंधौ पुनरष्टाविशति द्वौ ॥ उदयस्थानंगळुमेकविशत्याद्येकत्रिशत्यकृतिस्थानावसानमाव स्थानंगळोळु सप्तविशत्यष्टा- विशतिप्रकृतिस्थानद्वयरहित सप्तोदयस्थानंगळपुत्रु । नथित सत्वस्थानमो देयक्कुं । सासा । वं १० २० १२० १३० । उ१ १२४ । २५ । २६ । २९ । ३० । ३१ । स ९० । तु मत्ते मिश्रनोळा द्विवंशस्थानंगळात्रुवं वोड बष्टाविशतिद्वयमक्कुं ॥

एगुणतीसंतिदयं उदयं बाणउदिणउदियं सत्तं। अयदे बंधहाणं अहावीसत्तियं होदि ॥६९८॥

एकोर्नात्रशत् त्रितयः उदयः द्वानवितन्त्रंवितश्च सत्त्वं । असंयते बंधस्थानमष्टाविशितित्रिकं १५ भवति ॥

आमिश्रनोळेकोर्नात्रशत् त्रितयमुदयमक्कुं। द्वानवितनवित स्थानद्वयं सत्वमक्कुं। मिश्र बं। २८। २९। उ २९। ३०। ३१। सत्व ९२। ९०॥ असंयतनोळु पेळद बंघस्थानंगळुमष्टाविद्यति-त्रितय मक्कुं।

मिथ्यादृष्टी बन्धस्थानानि त्रयोविशतिकादीनि षद् । उदयस्थानान्येकविशतिकादीनि नव । सत्त्व-२० स्थानानि द्वानवतिकादीनि षट् । सासादने बन्धस्थानान्यष्टाविशतिकादीनि त्रीणि ॥६९६॥

उदयस्थानान्येकविशतिकादीनि सप्ताष्टाग्रविशतिकोनान्येकित्रशत्कान्तानि सप्त, सत्त्वस्थानं नवतिकं, तु-पुनः मिश्रे बन्धस्थानान्यष्टाविशतिकादिद्वयं ॥६९७॥

उदयस्थानान्येकोनित्रशत्कादीनि त्रीणि सत्त्वस्थाने द्वानविकादिद्वयं । असंयते बन्धस्थानान्यष्ट।विश्वति-कादीनि त्रीणि ॥६९८॥

२५ मिथ्यादृष्टिमें बन्धस्थान तेईस आदि छह हैं। उदयस्थान इक्कीस आदि नौ हैं। सत्त्वस्थान बानवे आदि छह हैं। सासादनमें बन्धस्थान अठाईस आदि तीन हैं।।६९६।।

चदयस्थान सत्ताईस अठाईसके बिना इक्कीस आदि इक्तीस पर्यन्त होते हैं। सत्त्व-स्थान नब्बेका है। मिश्रमें बन्धस्थान अठाईस आदि दो हैं।।६९७।।

ख्यस्थान उनतीस आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान बानबे-नब्बे दो हैं। असंयतमें बन्ध-रे॰ स्थान अठाईस आदि तीन हैं।।६९८।।

### उदया चउवीस्रणा इगिवीसप्पहुडि एक्कतीसंता। सत्तं पढमचउक्कं अपुरुवकरणोत्ति णायव्वं ॥६९९॥

उदयाश्चतुष्विद्यत्यूनाः एकविशातिप्रभृति एकत्रिशवंताः। सत्तवं प्रथमचतुष्कमपूर्व्यंकरण-पर्यंतं ज्ञातव्यं ॥

मा असंयतनोळु उदयस्थानंगळु चतुविवशतिस्थानं पोरगागि एकविशतिस्थानप्रभृत्येक-त्रिशत्प्रकृतिस्थानांतमाबष्टस्थानंगळप्यु । एतं दोडा चतुव्विशतिस्थानमेकेंद्रियदोळल्लदेल्लियुं संभविसवप्यवरिवमा उदयस्थानं कळेयल्पट्टुर्दे विरियल्पड्गुं। सत्वस्थानंगळ् प्रथम चतुःस्थानंग-ळप्पुवु । मेलयुमपूर्व्यकरणगुणस्थानपर्यंतमो प्रथमचतुःस्थानंगळे सत्वंगळप् वं दरियलपड्रुगुं । असंयत वं। २८। २९। ३०। उ २१। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स ९३। ९२। 99 1 90 11

> अडवीसदुगं वंधो देसे पमदे य तीसदुगुग्रदओ। पणुवीससत्तवीसप्पहुडी चत्तारि ठाणाणि ॥७००॥

अष्टाविशतिद्विकं बंघो वेशसंयते प्रमत्ते च त्रिशदृद्विकमुदयः। पंचविशतिः सप्तविशत्यावि-चत्वारि स्थानानि ॥

वेशसंयतनोळष्टाविशतिद्वस्थानवंधमक्कुं । त्रिशत्प्रकृतिस्थानद्विकपुर्वयमक्कुं । सत्वस्थानंग- १५ ळसंयतनोळु पेळ्व प्रथमचतुःस्थानंगळप्पुतु । देश । बं २८ । २९ । उ ३० । ३१ । स ९३ । ९२ । ९१। ९०। प्रमत्तसंयतनोळं बंघस्थानंगळ् देशसंयतंगे पेळदंते अष्टाविशस्यादिद्विस्थानंगळुं उदय-स्थानंगळ् पंचविशतियुं सप्तविशत्यादिचतुःस्थानंगळ्मप्युवु। सत्वस्थानंगळसंयतनोळ् पेळद प्रथमचतुःस्थानंगळप्पुवु । प्रमत्त बं २८ । २९ । उ २५ । २७ । २८ । २९ । ३० । सत्व ९३ । ९२ । 9819011

उदयस्थानान्येकविश्वतिकादीनि चतुर्विशतिकोनान्येकत्रिशत्कान्तान्यष्टी तस्यैकेन्द्रियेष्वेवोदयात् । सत्त्व-स्यानानि त्रिनवतिकादीनि चत्वारि । इमान्येवापूर्वकरणांतं ज्ञातव्यानि ॥६९९॥

देशसंयते बन्धस्थानेऽष्टाविशतिकादिद्वयं च उदयस्थाने त्रिशत्कादिद्वयं। सत्त्वमसंयतोक्तं। प्रमत्ते बन्धस्थाने देशसंयतोक्ते द्वे । उदयस्थानानि पंचिवशतिकं सप्तविशतिकादीनि चत्वारि च । सत्त्वस्थानान्य-संयतोक्तानि ॥७००॥

उदयस्थान चौबीसके बिना इक्कीससे इकतीस पर्यन्त आठ हैं। चौबीसका उदय-स्थान एकेन्द्रियके होता है इससे वह असंयतमें नहीं होता। सत्त्वस्थान तिरानवे आदि चार हैं। ये चार सत्त्वस्थान अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यन्त जानना ॥६९९॥

देशसंयतमें बन्धस्थान अठाईस आदि दो हैं। उदयस्थान तीस आदि दो हैं। सत्व-स्थान असंयतके समान चार हैं। प्रमत्तमें बन्धस्थान देशसंयतमें कहे दो हैं। उदयस्थान ३० पच्चीस तथा सत्ताईस आदि चार हैं। सत्त्वस्थान असंयतमें कहे चार हैं।।७००।।

२५

२०

20

80

## अपमत्ते य अपुन्वे अहवीसादीण बंधग्रदओ दु। तीसमणियद्विसुहुमे जसिकत्ती एक्कयं बंधो ॥७०१॥

अप्रमत्ते चापूर्व्येऽष्टाविशत्यादीनां बंधः उदयस्तु । त्रिशदनिवृत्तिसूक्ष्मयोर्व्यशस्त्रीतिरेकको बंधः ॥

अप्रमत्तनोळमपूर्व्यंकरणनोळमष्टाविशत्यादिचतुःस्थानंगळु पंचस्थानंगळु बंधमप्पुवु। तु मत्तमुदयस्थानंगळु प्रत्येकं त्रिशत् त्रिशत्प्रकृतिस्थानमवकुं। सत्वस्थानंगळु मुंपेळद प्रथमचतुः-स्थानंगळेयप्पुवु। अप्रमत्त वं २८। २९। ३०। ३१। उ ३०। स ९३। ९२। ९१। ९०। अपृत्यंकरण वं २८। २९। ३०। ३१।१। उ ३०। स ९३। ९२। ९१। ९०। अनिवृत्ति सूक्ष्मयोः अनिवृत्तिकरणनोळं सूक्ष्मसांपरायनोळं प्रत्येकं यशस्कोत्तिनाममो दे वंधमवकुं।।

उदओ तीसं सत्तं पढमचउक्कं च सीदिचउसंते । खीणे उदओ तीसं पढमचऊ सीदिचउ सत्तं ॥७०२॥

उदयः त्रिशत्सत्वं प्रथमचतुष्कं चाशीति चत्वारि । उपशांते श्लीणकषाये उदयस्त्रिशः त्रथमचतुरशीति चतुःसत्वं ।।

अनिवृत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायकगळोळुवयस्थानमो दे त्रिशत्प्रकृतिकमक्कुं। सत्त्वस्थानंगळु १५ प्रत्येकं प्रथमचतुष्कमुमशीति चतुष्कमुमक्कुं। अनिवृत्ति। वं१। उ३०। स९३। ९२। ९१। ९०। ८०। ७९। ७८। ७७। सूक्ष्मसांपराय वं१। उ३०। स९३। ९२। ९१। ९०। ८०। ७९। ७८। ७३। उपशांतकषायनोळं क्षीणकषायनोळं इदयस्थानं प्रत्येकं त्रिशत्प्रकृतिकमक्कुं। सत्वस्थानंगळु यथाक्रमं प्रथमचतुःस्थानंगळु मशीतिचतुःस्थानंगळु मप्पुवु। उपशांतबंघ। ०। उ३०। स९३। ९२। ९१। ९०। क्षीणकषाय वं। ०। उ३०। स८०। ७९। ७८। ७७।।

२० अप्रमत्तापूर्वकरणयोर्बन्धस्यानान्यष्टाविशतिकादीनि चत्वारि पंच । तु पुनः उदयस्यानं त्रिशत्कं । सत्त्वमसंयतोक्तं । अनिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्पराययोर्बन्धस्थानं यशस्कीतिनाम ॥७०१॥

उदयस्यानं त्रिशस्कं, सत्त्वस्थानानि प्रत्येकं त्रिनविकादीनि चत्वार्थशीतिकादीनि चत्वारीत्यष्टौ। उपशान्तक्षीणकषाययोश्दयस्थानं त्रिशस्कं सत्त्वस्थानान्युपशान्तकषाये त्रिनविकादीनि चत्वारि, क्षीणकषाये-ऽशीतिकादीनि चत्वारि ॥७०२॥

२५ अप्रमत्त और अपूर्वकरणमें बन्धस्थान अठाईस आदि चार तथा पाँच क्रमसे जानना। उदयस्थान तीसका ही है। सत्वस्थान असंयतमें कहे चार जानना। अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायमें बन्धस्थान एक यशस्कीर्तिक्रप ही है। १७०१।।

उदयस्थान तीसका ही है। सत्त्वस्थान तिरानवे आदि चार और अस्सी आदि चार इस तरह आठ हैं। उपशान्तकषाय और क्षीणकषायमें उदयस्थान तीसका ही है। लस्त्वस्थान उपशान्तकषायमें तिरानवे आदि चार और क्षीणकषायमें अस्सी आदि चार हैं। ७०२।।

१. मृ. सत्तं।

### जोगिम्मि अजोगिम्मि य तीसिगितीसं णवट्ठयं उदओ। सीदादिचऊ छक्कं कमसो सत्तं समुद्दिट्ठं।।७०३।।

योगिन्ययोगिनि च त्रिशवेकत्रिशत् नवाष्टकपुष्यः । अशीत्यावि चतुः षट्कं क्रमशः सत्वं समुद्दिष्टं ॥

सयोगकेवलिजिनरोळं अयोगिजिनरोळं क्रमदिनुदयं त्रिशत्त्रकृतिस्थानमुमेकत्रिशत्त्रकृति-स्थानमुं—

| बं | उ  | स  |
|----|----|----|
| 8  | 6  | ९  |
| 38 | 9  | १० |
| ३० | 38 | 99 |
| २९ | ३० | 20 |
| 26 | २९ | ७९ |
| २६ | २८ | 60 |
| 74 | २७ | ८२ |
| २३ | २६ | 68 |
|    | २५ | 66 |
|    | 28 | ९० |
|    | 28 | 92 |
|    | २० | ९२ |
|    |    | ९३ |

तुदयस्थानद्वयमुमयोगिकेविलयोञ्जु नवप्रकृतिस्थानमुमंतुदयस्थानद्वयमुं सत्वस्थानंगळुम-शीत्यादिचतुःस्थानंगळु। मशीत्यादि षट्स्थानंगळु मप्पुत्रु। सयोग बं।०। उ ३०। ३१। स ८०। ७९। ५८। ७७। अयोगि बं।०। उ ९।८। स ८०। ७९। ७८। ७७। १०।९॥

यितु चतुर्द्शगुष्स्थानंगळोळु नामकम्भंबंधोवय सत्वस्थानंगळ त्रिसंयोगप्रकारमं पेळवनंतरं १० चतुर्द्शजीवसमासंगळोळु अपर्ध्यातजीवसमासंगळेळरोळं पर्ध्यातजीवसमासंगळोळ्ठरोळु सूक्ष्मंग-ळोळं बावरंगळोळं विकलत्रयंगळोळमसंज्ञिगळोळं संज्ञिगलोलं त्रिसंयोगस्थानसंख्येगळं पेळवपर :—

सयोगायोगयोः क्रमेणोदयस्थाने त्रिशत्कैकत्रिशत्के हे, नवकाष्टके हे। सत्त्वस्थानान्यशीतिकादीनि चत्वारि षट्। सयोग बं., उ ३० ३१। स ८० ७९ ७८ ७७। अयोगि बं., उ ९। ८, स ८० ७९ ७८ १५ ७७ १०। ९ ॥७०३॥ अथ चतुर्दशजीवसमासेष्वाह—

सयोगीमें उद्यस्थान तीस-इक्तीसके दो और अयोगीमें नौ-आठ ये दो हैं। सत्त्व-स्थान सयोगीमें अस्सी आदि चार और अयोगीमें अस्सी आदि छह हैं।—सयोगीमें बन्ध उद्य ३०, ३१। सत्त्व ८०, ७२, ७८, ७७। अयोगीमें बन्ध शून्य, उद्य ९, ८। सत्त्व ८०, ७९, ७८, ७७, १०, ९।।७०३।।

आगे चौदह जीव समासोंमें कहते हैं—

१५

### पण दो पणगं पण चदु पणगं बंधुदयसत्त पणगं च। पण छक्क पणग छच्छक्कपणगमद्वद्वमेयारं।।७०४।।

पंच हे पंचकं पंचचतुः पंचकं बंधोदय सस्व पंचकं च । पंच षट् पंच षट् षट्कपंचकमष्टा-ष्टेकादश ।।

अपर्याप्तकसप्तकदोळु बंधोदयसत्वस्थानंगळु क्रमदिवं पंचक हे पंचकंगळपुषु । सर्व्यस्थमं गळोळु पंचचतुः पंचकंगळपुषु । सर्व्यवदंगळोळु बंधोदयसत्वस्थस्थानंगळु पंचकंगळपुषु । विकलत्रयदोळु पंचषद्पंचकंगळं क्रमदोळपुषु । असंज्ञिगळोळु षट्षद्पंचकंगळपुषु । संज्ञिगळोळु अष्टअष्टएकादज्ञस्थानंगळ क्रमदिवसप्युषु ।

ई पेळ्द संख्याविषयभूतस्वामिगळं पेळ्दपरः --

सत्तेव अपज्जत्ता सामी सुहुमो य बादरो चेव । वियक्तिंदिया य तिविहा होति असण्णी कमा सण्णी ॥७०५॥

| संदृष्टि :— | अप   |   | सू | बा | वि ३ | असं | <b>संज्ञि</b> |
|-------------|------|---|----|----|------|-----|---------------|
| İ           | बं   | 4 | 9  | 4  | 4    | Ę   | 6             |
|             | उद   | २ | 8  | 4  | Ę    | Ę   | 6             |
| 1           | सत्व | 4 | 9  | 4  | 9    | 4   | 188           |

ई पेळद संख्याविषयभूतस्थानंगळावुव दोड पेळदपर :-

बंधा तिय पण छण्णव वीसं तीसं अपुण्णगे उदओ। इगिचडवीसं इगिछव्वीसं शावरतसे कमसो।।७०६।।

बंधः त्रिकपंच षण्णवित विश्वति त्रिशवपूर्णके उदयः । एकचतुन्विशतिरेक षड्बिशतिः स्थावरे त्रसे क्रमशः ॥

अपर्व्याप्तसप्तककरोळु त्रयोबिशति पंचविशति षड्विशति नवविशतिगळुं त्रिशतप्रकृतिस्थान-मुमितु पंचबंधस्थानंगळप्पुत्रु । २३ ॥ ए अ २५ । ए प । बि । ति । च । प । म । अ प २६ । ए प । २० अ । उ २९ । बि । ति । च । पं । म । परि । ३० । बि । ति । च । पं । परि । उ ।। एकविशतियुं

अपर्याससप्तके बन्धोदयसत्त्वस्थानानि पंच दे पंच । सर्वसूक्ष्मेषु पंच चत्वारि पंच । सर्वबादरेषु पंच पंच पंच । विकलत्रये पंच षट् पंच । असंज्ञिषु षट् षट् पंच । संज्ञिष्त्रष्टाष्टैकादश ॥ ७०४ ॥ ७०५ ॥ तानि कानीति चेदाह—

अपर्याप्तसप्तके बन्धस्थानानि त्रिपंचषद्नवाग्रविशतिकत्रिशत्कानि पंच। उदयस्थानानि स्थावरलब्ध्य-

२५ अपर्याप्त सात जीव समासोंमें बन्ध उदय सत्त्वस्थान क्रमसे पाँच, दो, पाँच हैं। सब सूक्ष्मजीवोंमें पाँच, चार, पाँच हैं। सब बादर जीवोंमें पाँच, पाँच, पाँच हैं। विकलत्रयमें पाँच, छह, पांच हैं। असंज्ञीमें छह, छह, पाँच हैं। संज्ञीमें आठ, आठ, ग्यारह हैं। ७०४-७०५।। वे कीन हैं ? यह कहते हैं—

अपर्याप्त सात जीवसमासोंमें बन्धस्थान तेईस, पच्चीस, छब्बीस, उनतीस, तीस ये

80

चतुन्विश्वतियुं स्थावरलब्ध्यपर्ध्याप्रंगळोळ्वयस्थानद्वयमक्कुं। त्रसलब्ध्यपर्ध्वाप्रंगळोळ् एकविशितियुं षड्विशितियुमुवयस्थानद्वयमक्कुं। स्थावर २१। ति ॥ विग्रहगित २४। ए। त्रस २१। ति म। विग्रहगित १४। ए। त्रस २१। ति म। विग्रहगित । २६। बि। ति। च। पं। सा। म। सत्वस्थानंगळं।

बाणउदी णउदिचऊ सत्तं एमेव वंधयं अंसा । सुहुमिदरे वियलतिये उदया इगिवीसयादिचउपणयं ॥७०७॥

द्वानवतिनंवति चत्वारि सत्वमेवमेव बंधांजाः । सूक्ष्मेतरस्मिन्विकलत्रये उदयाः एकविज्ञ-त्यादिचतुः पंच ॥

भा लब्ध्यपर्ध्याप्रजीवंगळगे तीर्त्थरहितद्वानवितयं तीर्त्थाहाररहितनवत्याविसुरद्विकनारक चतुष्कमनुष्यद्विकरहितंगळप्प नाल्कुं सत्वंगळप्पुवु। ९२। ९०। ८८।८४। ८२॥ समृच्चय संदृष्टि:—

लक्ष्य प. ७ । सं ५ । उ २ | स ५ । ० संध्य | २३ | २५ | २६ | ६९ | ३० उद | २१ | २४ | त्रस२१ | २६ | ० सत्व | ९२ | ९० | ८८ | ८८ | ८२

एकमेव इहिंगये सूक्ष्मंगळोळं बादरंगळोळं विकलत्रयदोळं बंधांशंगळप्पुषु । उदयस्थानं-गळोळु सूक्ष्मंगळोळु एकविशत्यादिचतुःस्थानंगळप्पुषु । बादरंगळोळु एकविशत्यादि पंचस्थानंगळ-प्पुषु । सत्वस्थानंगळु मुपेळदुवक्कु ।

इगिछक्कडणववीसं तीसिगितीसं च वियलठाणं वा । बंधितयं सिण्णदरे मेदो बंधिद हु अडवीसं ॥७०८॥

एकषडप्टनविंदातिस्त्रिशदेकत्रिशच्च विकलस्थानवद्बंघत्रयं संज्ञीतरस्मिन् भेदो बध्नाति खल्वप्टविंदाति ॥

विकलत्रयदोळु वंधांशंगळु सूक्ष्मगळोळु पेळदुवेयण्पुचु । उदयस्थानंगळु पेळल्पडुगुमेक-विश्वतियुं षड्विशतियुंमष्टाविशतियुं नवविशतियुं त्रिशदेकत्रिशतप्रकृतिस्थानंगळप्पुचु ।

पयसिष्वेकचतुरग्रविशतिके द्धे । त्रसलब्ध्यपयसिष्वेकषडग्रविशतिके द्धे ॥७०६॥

सत्त्वस्थानानि द्वानवितकं नवितकादिचतुष्कं च। एवमेव सूक्ष्मेषु वादरेषु विकलेन्द्रियेषु च बंधांशौ स्यातां । उदयस्थानानि सूक्ष्मेष्वेकविंशतिकादीनि चत्वारि बादरेषु पंच । सत्त्वं प्रागुक्तमेव ॥७०७॥

विकलत्रये बन्धांशौ सूक्ष्मोक्तावेव। उदयस्थानान्येकषडष्टनवदशैकादशाग्रविशतिकानि। असंज्ञिषु
पाँच हैं। उदयस्थान स्थावर लब्ध्यपर्याप्तकोंमें इक्कीस-चौबीस दो हैं। त्रस लब्ध्यपर्याप्तकोंमें इक्कीस-लब्बीस ये दो हैं।।७०६॥

सत्त्वस्थान बानवे और नब्बे आदि चार हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म बादर और विकलेन्द्रियों में बन्धस्थान और सत्त्वस्थान अपर्याप्तवत् होते हैं। उद्यस्थान सूक्ष्मजीवों में इक्कीस आदि चार हैं, बादरों में पाँच हैं सत्त्वस्थान पूर्वोक्त ही हैं। १०००।

विकलत्रयमें बन्ध और सत्त्व सूक्ष्मजीवोंके समान जानना। उदयस्थान इक्कीस,

१५

2.

| सूक्ष्मंगळगं वं ५। उ४। स ५ | बावरंगळगे बं ५ । उ ५। स ५ | विकलत्रयंगळगे वं ५। उ६। स ५ |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| वे २३। २५। २६। २९। ३०      | वं २३।२५।२६।२९।३०         | वं २३।२५।२६।२९।३०।          |
|                            | उ २१। २४। २५। २६। २७      |                             |
| स ९२।९०।८८।८४।८२           | स ९२।९०।८८।८४।८२          | स ९२।९०।८८।८४।८२।           |

मत्तमसंज्ञियोळं विकलंबियंगळोळु पेळदवंघोदयसत्यस्थानंगळेयप्युवादोडं भेदमुंटदावु-दंबोडे अष्टाविंशतिं बध्नाति अष्टाविंशतिस्थानमुमं कट्टुगुं।

> सण्णिम्म सञ्ववंधो इगिवीसप्पहुडि एक्कतीसंता । चउवीस्णा उदओ दस णवपरिहीणसञ्बयं सत्तं ॥७०९॥

संज्ञिन सर्व्वंघः एकविंशतिप्रभृत्येकत्रिंशवंताश्चतुर्विशत्यूना उदयाः दशनवपरिहोन सर्वे सत्वं ॥

संज्ञियोळ सर्व्वंधस्थानंगळपुवु। उदयस्थानंगळुमेकविश्वत्यादि एकत्रिशत्कपण्यतमाद चतुव्विशतिस्थानं पोरगागि शेषाब्दस्थानंगळपुवु। एक दाडा चतुव्विशतिस्थानमेकेद्रियसंबंधि-यपुवरिदमिल्लिगुदययोग्यमल्लपुवरिदं। सत्वस्थानंगळु दशनवपरिहोनमागि सर्व्वमुं सत्वमक्कुं। १० संदृष्टि:—

| संज्ञिगे  | बंघ८। | उदय | 61  | सत्व | ११॥  |    |     |    |    |    | \<br> |
|-----------|-------|-----|-----|------|------|----|-----|----|----|----|-------|
| बं        | २३    | 24  | २६। | 26   | २९।  | ३० | 38  | 18 | *  | *  | *     |
| <b>उव</b> | 78    | 24  | २६। | 20   | 76 1 | २९ | 130 | 38 | *  | *  | *     |
| सत्व      | ९३    | ९२  | 98  | 90   | 66 1 | 68 | ८२  | 60 | ७९ | 96 | 99    |

अनंतरं चतुर्द्शमार्गणेगळोळु नामकम्मंबंघोवय सत्वत्रिसंयोगमं पेळलुपक्रमिसि मोवल गतिमार्गणेयोळु बंघोवय सत्वस्थानसंख्येगळं पेळवपरः—

दोछक्कट्ठचउक्कं णिरयादिसु णामबंधठाणाणि । पण णव एगार पणयं तिपंचबारसचउक्कं च ॥७१०॥

१५ द्विषडष्टचतुरकं नरकाविषु नामबंघस्थानानि । पंचनवैकादश पंचकं त्रिपंचद्वादश चतुरकं च ॥

बन्धोदयसत्त्वस्थानानि विकलेन्द्रियोक्तानि । किन्तु अष्टाविशतिकमपि बद्दनाति ॥७०८॥

संज्ञिषु बन्धस्थानानि सर्वाणि । उदयस्थानान्येकविशतिकाद्येकत्रिशत्कान्तानि चतुर्विशतिकोनान्यष्टौ । सत्त्वस्थानानि दशनदकपरिहीनसर्वाणि ।।७०९।। अथ चतुर्दशमार्गणास्वाह—

२० छब्बीस, अठाईस, बनतीस, इकतीसके पाँच हैं। असंज्ञीमें बन्ध उदय सरवस्थान विकलत्रय-वत् जानना। किन्तु असंज्ञी अठाईसको भी बाँधता है अतः बन्धस्थान छह् हैं।।७०८।।

संझीमें बन्धस्थान सब हैं। उदयस्थान चौबीसके बिना इक्कीससे इकतीस पर्यन्त आठ हैं। सत्त्वस्थान दस और नौ बिना सब हैं। १७०९।।

आगे चौदह मार्गणामें कहते हैं-

नरकादिगतिगळोळु क्रमदिवं नामबंधस्थानंगळु द्विषडष्टचतुष्कंगळप्पुचु । उदयस्थानंगळु पंचनवैकादद्यपंचकंगळप्पुचु । सत्वस्थानंगळ् त्रिपंचद्वादद्यचतुष्कंगळप्पुचु यथाक्रमदिवं । संबृष्टि :—

| नरकगति     | बंध २ | उदय ५  | सत्व ३  |
|------------|-------|--------|---------|
| तिर्घंगाति | बंध ६ | उदय ९  | सत्व ५  |
| मनुष्यगति  | बंध ८ | उदय ११ | सत्व १२ |
| देवगति     | बंध ४ | उवय ५  | सत्व ४  |

इंद्रियमार्गणयोळ पेळदपरः-

एगे वियले सयले पण पण अड पंच छक्केगारपणं। पण तेरं बंधादी सेसादेसेवि इदि णेयं।।७११॥

एकेंद्रिये विकले सकले पंच पंचाष्ट्रपंचषट्कैकादश पंच । पंच त्रयोदशबंघादयः शेषादेशेऽपि इति ज्ञेयं ।।

एकेंद्रियदोळं विकलत्रयदोळं पंचेंद्रियदोळं क्रमिंददं बंधस्थानंगळु पंचपंचाष्ट प्रमितंगळप्पुचु । उदयस्थानंगळुमंते पंच पंच त्रयोदश स्थानंगळ पुचु । सत्वस्थानंगळुमंते पंच पंच त्रयोदश स्थानंगळ छपुचु । शेषादेशे उळिद कायादिमाग्गंणेगळोळमी प्रकार्राददमे कथनमरियल्पडुगुं । संदृष्टि —

| एकेंद्रिय   | वं ५ | उ५    | सत्व ५  |
|-------------|------|-------|---------|
| विकलेंद्रिय | बं ५ | उ६    | सत्व ५  |
| पंचेंद्रिय  | बंट  | 3 8 8 | सत्व १३ |

इंतु नरकादिगतिमारगंणगळोळमेकेंद्रियविकलेंद्रियपंचेंद्रियंगळोळं पेळल्पट्ट बंधोदय सत्यस्थानंगळ संख्येंगे विषयस्थानंगळं पेळदपरः—

नरकादिगतिषु क्रमेण नाम्नो बन्धस्थानानि हे षडष्टी चत्वारि । उदयस्थानानि पंचनवैकादशपंच । सत्त्वस्थानानि त्रीणि पंच द्वादश चत्वारि ॥७१०॥ इन्द्रियमार्गणायामाह—

एके निद्रये विकलत्रये पंचेन्द्रिये च क्रमेण बन्धस्थानानि पंचपंचाष्टी । उदयस्थानानि पंचषडेकादश । सत्त्वस्थानानि पंच पंच त्रयोदश । एवं शेषकायादिमार्गणास्विप ज्ञातव्यं ॥७११॥ तानि कानीति चेदाह—

नरक आदि गतियोंमें नामकर्मके बन्धस्थान दो, छह, आठ, चार; उदयस्थान पाँच, नौ, ग्यारह, पांच और सत्त्वस्थान तीन, पाँच, बारह, चार क्रमसे जानना ॥७१०॥

इन्द्रियमार्गणामें कहते हैं-

एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियमें क्रमसे बन्धस्थान पाँच, पाँच, आठ हैं। उदय-स्थान पाँच, छह, ग्यारह हैं। सत्त्वस्थान पांच, पाँच, तेरह हैं। इसी प्रकार शेष कायादि मार्गणाओं में भी जानना ॥७११॥

वे कीन हैं ? यह कहते हैं--

### णिरयादिणामबंधा उगुतीसं तीसमादिमं छक्कं। सन्वं पणछक्कुत्तरवीसुगतीसं दुगं होदि ॥७१२॥

नरकादिनामबंधाः एकान्निज्ञास्त्रिशादाद्यतन षट्कं। सम्बं पंच षट्कोत्तरविश्वत्येकान्न-त्रिश्चद्वयं भवति ॥

नरकाविगतिगळोळमेके दियावींद्रियंगळोळं बंधस्थानंगळ् वेळल्पडुगुमल्लि नरकगतियोळ-कान्नित्त्रशित्रश्रात्रश्रात्रस्थानंगळपुवु । तिय्यंगातियोळ् बाद्यतनत्रयोविशत्याविषद्कं बंधमक्कुं । मनुष्यगतियोळ् सर्व्वबंधस्थानंगळ् बंधमप्पुवु । देवगतियोळ् पंचविशति षड्विशत्येकान्नित्रशत्त्रश्रात्यवाः स्थानंगळ् बंधमप्पुवु ।।

> उदया इगिपणसगअडणववीसं एक्कवीसपहुडि णवं । चउवीसहीणसञ्वं इगिपणसगअट्ठणववीसं ॥७१३॥

उदया एकपंच सप्ताष्ट नवविंशतिरेकविंशतिप्रभृति नव चतुर्विंशति होन सन्वं एक पंच सप्ताष्टनविंशतिः ॥

वा पेळव वंघस्थानंगळं कट्टुव नरकाविगतिजरुगळोळुवयस्थानंगळु पेळल्पडुगुमिलल-नरकगतिजरोळु एक पंच सप्ताष्ट नवोत्तरिवज्ञत्युवयस्थानपंचकमक्कुं। तिय्यंगातियोळु एक-१५ विज्ञतिप्रभृतिनवोवयस्थानंगळण्पुवु। मनुष्यगतियोळ् चतुष्विज्ञत्युवयस्थानं पोरगागि सर्व्वोवय-स्थानंगळण्युवु। देवगतियोळकविञ्चति पंचविज्ञति सप्तविज्ञति अष्टाविज्ञति नवविज्ञति उदयस्थान-पंचकमक्कुं:—

> सत्ता बाणउदितियं बाणउदीणउदिअट्ठसीदितियं। बासीदिहीणसञ्वं तेणउदिचउक्कयं होदि।।७१४॥

२० सत्वानि द्वानवतित्रयं द्वानवतिनवत्यष्टाशोति त्रिकं । द्वचशोतिहोनसर्वं त्रिनवतिचतुष्कं भवति ॥

नाम्नो बन्धस्थानानि नरकगतावेकान्नित्रशस्किष्ठितके द्वे। तिर्यग्गतावाद्यानि त्रयोविद्यतिकादीनि षट्। मनुष्यगती सर्वाणि । देवगती पंचवण्णवाप्रविद्यतिकानि त्रिद्यातकं च ॥ १२॥

उदयस्थानानि नरकगतावेकपंच सप्ताष्टनवाग्रविश्वतिकानि पंच । तिर्यग्गतावेकविशितिकादीनि नव । २५ मनुष्यगती चतुर्विशतिकं विना सर्वाणि । देवगतावेकपंच सप्ताष्टनवाग्रविंशतिकानि पंच ॥७१३॥

नामकमके बन्धस्थान नरकगितमें उनतीस-तीस ये दो हैं। तियंचगितमें आदिके तेईस आदि छह हैं। मनुष्यगितमें सब हैं। देवगितमें पच्चीस, छन्दीस, उनतीस, तीस ये चार हैं।।७१२।।

हदयस्थान नरकगितमें इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसके पांच हैं। ३० तियंचगितमें इक्कीस आदि नौ हैं। मनुष्यगितमें चौबीसके बिना सब हैं। देवगितमें इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसके पाँच हैं। १३।। भा पेळव बंधोवयस्थानंगळनुळळ नारकाविगळ्गे सत्वस्थानंगळपेळलपडुगु-। मिलल नरक-गतिजरोळ द्वानवितयुमेकनवित त्रिनवित त्रिस्थानंगळ सत्वमक्कुं। तिर्ध्यंगितिजरोळ द्वानवित नवत्यष्टाशीत्यावित्रिकमुं सत्वमक्कुं। मनुष्यगितयोळ द्वाचशीति हीनमागि सर्वद्वावशस्थानंगळं सत्वमक्कुं। देवगितयोळ त्रिनवत्याविचतुःस्थानंगळं सत्वमप्पृवु। संदृष्टिः :—

| नरकगति बंघ २ उ ५ सत्व ३ | तिर्यंगति बंघ ६। उद ९।स५ ।   | Ī |
|-------------------------|------------------------------|---|
| बंघ २९।३०।              | वे २३।२५।२६।२८।२९।३०         |   |
| उद २१।२५।२७।२८।२९       | उ २१।२४।२५।२६।२७।२८।२९।३०।३१ | Γ |
| सस्य ९२।९१।९०           | सस्य ९२।९०।८८।८४।८२।         |   |

| मनुष्य बं ८।उ ११।स १२                  | देवग बं ४ उ ५।सस्व ४ |
|----------------------------------------|----------------------|
| बं २३।२५।२६।२८।२९।३०।३१                | वं २५।२६।२९।३०।      |
| उ २०।२१।२५।२६।२७।२८।२९।३०।३१।९८        | उ २१।२५।२७।२८।२९।    |
| स ९३।९२।९१।९०।८८।८४।८०।७९।७८।७७        | सर्३।९२।९१।९०        |
| सस्य ९३।९२।९१।९०।८८।८४।८०।७९।७८।७७।१०। | 31                   |

#### इगिविगलवंधठाणं अडवीस्एणं तिवीसछक्कं तु । सयलं सयले उदया एगे इगिबीसपंचयं वियले ॥७१५॥

एकविकलं बंधस्थानमष्टाविशस्यूनं त्रिविशतिषट्कं तु। सकलं सकले उदयाः एकेंद्रिये एक-विशति पंचकं विकले ॥

इंद्रियमाग्गेणेयोळ् पेळद संख्येय बंधस्थानंगळ् पेळल्पडुगुमल्लि एकॅद्रियंगळोळं विकलत्रयं-गळोळं प्रत्येकमष्टित्रिशत्यूनत्रयोविशत्यादि षड्बंधस्थानंगळप्पुतु । सकलेंद्रियदोळ् सकलबंधस्थानंग- १० ळप्पुतु । उदयाः आ एकविकल सकलंगळगुदयं पेळल्पडुगुमल्लि एकेंद्रियदोळ् एकविशतिपंचकमुदय-मक्तुं । विकलेंद्रियसकलेंद्रियंगळगे पेळदपरः —

सत्त्वस्थानानि नरकगतौ द्वचेकखाधिकनवितकानि । तिर्यग्गतौ द्वानवितकनवितके द्वे, अष्टाशोतिकादि-श्रयं च । मनुष्यगतौ द्वचशोतिकोनसर्वाणि । देवगतौ त्रिनवितकादिचतुष्कं ।।७१४।।

इन्द्रियमार्गणायां बन्धस्थानान्येकेन्द्रिये विकलत्रये चाष्टाविशतिकोनत्रयोविशतिकादीनि षट्। १५ पंचेन्द्रियेषु सर्वाणि । उदयस्थानान्येकेन्द्रिये एकविशतिकादीनि पंच ॥७१५॥

सत्वस्थान नरकगतिमें बानवे, इक्यानवे, नब्बे ये तीन हैं। तियंचगतिमें बानवे, नब्बे और अठासी आदि तीन इस प्रकार पाँच हैं। मनुष्यगतिमें बयासीके बिना सब हैं। देवगति-में तिरानवे आदि चार हैं। 19१४।।

इन्द्रिय मार्गणामें बन्धस्थान एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियमें अठाईसके बिना तेईस आदि २० छह हैं। पंचेन्द्रियमें सब हैं। उदयस्थान एकेन्द्रियमें इक्कीस आदि पाँच हैं। १९९॥

#### इगिछक्कडणववीसं तीसदु चउवीसहीणसव्वदया । णउदिचऊ बाणउदी एगे वियसे य सन्वयं सयसे ॥७१६॥

एकषडण्टनवावशितित्रश्चयं चतुन्विशितहोन सर्वोदयाः । नवति चत्वारि द्वानवितरेकेंद्रिये विकले च सर्वे सक्लेंद्रिये ॥

विकलेंद्रियदोळुदयस्थानंगळ् एकषडष्टनर्वावद्यति प्रकृतिस्थानंगळं त्रिशदेकत्रिशत्कंगळु कूडि षडुदयस्थानंगळप्पुचु । सक्लेंद्रियंगळोळु चतुन्विद्यतिहीनसर्व्वोदयस्थानंगळप्पुचु । सत्व-स्थानंगळोळकेंद्रियंगळोळं विकलेंद्रियंगळोळं प्रत्येकं द्वानवित नवत्यष्टाशोतिचतुरशित द्वचशित-सत्वस्थानंगळप्पुचु । पंचेंद्रियंगळोळु सर्व्वंसत्वस्थानंगळप्पुचु । संदृष्टि :—

|   | एक     |    | २३ २५ २६ २९ ३०    | । उ । २१   २४   २५   २६   २७   ०                     |    |
|---|--------|----|-------------------|------------------------------------------------------|----|
| Ī | विकलें | बं | २३ २५ २६ २९ ३०    | । उ ।२१।२६।२८।२०।३१।                                 | -> |
|   | सकल    | बं | २३ २५ २६ २८ २९ ३० | । ३१। १। उ। २०। २१। २५। २६। २७। २८। २८। २०। ३१। ९। ८ |    |

|   | सत्त्व | 197 90166 0 18867                                                 |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------|
|   | सस्य   | 1 ९२  ९०।८८। ०  ८४।८२।                                            |
| 4 | सस्व   | ९३   ९२   ९१   ०   ९०   ८८   ८४   ८२   ८०   ८९   ७८   ७७   ९०   ९ |

अनंतरं कायमार्गणयोळु नामत्रिसंयोगमं पेळदपरः ---

१० पुढवीयादीपंचसु तसे कमा बंधउदयसत्ताणि। एयं वा सयलं वा तेउदुगे णत्थि सगवीसं ॥७१७॥

पृथिव्यादिपंचसु त्रसे क्रमाद्वंघोदयसत्त्वान्येकेन्द्रियवत् सकलेंद्रियवत्तेजोद्विके नास्ति सप्त-विश्वतिः ॥

पृथ्यप्रेजोवायुवनस्पतिगळं ब पंचकायिकंगळोळं श्रसकायिकदोळं क्रमात् क्रमविंदं बंधोवय-१५ सत्त्वस्थानंगळेकं द्वियदोळ् पेळदंतयुं पंचेद्वियदोळपेळदंतयुमप्पुचु । तेजोद्विकदोळ् सप्तविंशति-प्रकृत्युवयस्थानमिल्लेकं दोडा सप्तविंशतिस्थानमेकंद्रियपर्ध्याप्तंगळोडनातपोद्योतंगळोळन्यतरोवय-

विकलेन्द्रियेषु एकषडष्टनवाप्रविश्वतिकादीनि त्रिशत्कैकत्रिशत्के च । सकलेन्द्रियेषु चतुर्विशतिकोन-सर्वाणि । सत्त्वस्थानान्येकेन्द्रिये विकलत्रये च द्वानवतिकनवतिकाष्ट्रचतुद्वर्यग्राशीतिकानि । पंचेन्द्रियेषु सर्वाणि ।।७१६।।

२० कायमार्गणायां पृथ्व्यादिपंचसु बन्धोदयसत्त्वस्थानान्येकेन्द्रियवत् । त्रसे पंचेन्द्रियवत् । न तेजोद्विके

विकलेन्द्रियमें इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस ये छह हैं। पंचेन्द्रियमें चौबीसके बिना सब हैं। सत्त्वस्थान एकेन्द्रिय और विकलत्रयमें बानबे, नब्बे, अठासी, चौरासी, बयासी हैं। पंचेन्द्रियमें सब हैं॥७१६॥

कायमार्गणामें पृथ्वी आदि पाँच स्थावरोंमें बन्ध उदय सत्त्वस्थान एकेन्द्रियके समान

युतस्थानमप्पुदरियमा जीवंगळोळु "तेउतिगूणतिरिच्छेमुज्जोओ बादरेसु पुण्णेसु" एंदितुदय-निषेधमुंद्रप्युदर्शिदं 'भूपूण्णबादरेताओ' एदितु आतपनामोदययुतमाद सप्तविशत्युदयस्थानमुमा-जीवंगळोळु संभविसदप्पुर्वरिदं। संदृष्टि:--पृथ्वी बं ५ । उ ५ । स ५ । बं २३ । २५ । २६ । २९ । ३०। उ २१। २४। २५। २६। २७॥ स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२॥ अप्कायिक बं ५। उ ५। स ५ । वं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० । उ २१ । २४ । २५ । २६ । २७ ॥ स ९२ । ९० । ८८ । ८४।८२। तेजस्कायिक बं ५। उ. ४। स. ५। बं २३। २५। २६। २९। ३०। उ. २१। २४। २५।२६। स ९२।९०।८८।८४।८२॥ वायुकायिकंगळ्गे बं ५। उ ४। सत्त्व ५। बंध २३। २५। २६। २९। ३०। उ २१। २४। २५। २६। सत्त्व ९२। ९०। ८८। ८४। ८२॥ वनस्पति-कायिकंगळगं वं ५। उ ५। सत्त्व ५। वं २३। २५। २६। २९। ३०। उ २१। २४। २५। २६। २७। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।। त्रसकायिकंगळ्गे बं ८। उ ११। स १३। बं २३। २५। १० २६।२८।२९।३०।३१।१। उ २०।२१।२५।२६।२७।२८। २९।३०।३१।९। ८।स ९३।९२।९१।९०।८८।८४।८२।८०।७९।७८।७७।१०।९॥

अनंतरं योगमार्गंणयोळ नामत्रिसंयोगमं गाथाचतुष्टयदिंदं पेळदपरः --मणविच बंधुदयंसा सन्वं णववीसतीसइगितीसं। दसणवदुसीदिविज्जद सच्वं औरालतिम्मस्से ॥७१८॥

१५

मनोवाग्बंधोदयांजाः सर्वं नवविद्यतित्रिज्ञदेकित्रज्ञह् ज्ञ नव द्वध्यशीतिविज्जित सर्व्यमौदारिक-तन्मिथयोः ॥

मनोबाग्योगंगळ बंधोदयसत्त्वस्थानंगळ्पेळस्पडुववस्ति बंबस्थानंगळ् प्रत्येकं सर्व्यम-मक्कुम्दयस्थानंगळ् नवविद्यतित्रिशदेकत्रिशत्प्रकृतिस्थानित्रतयमक्कुं । सत्त्वस्थानंगळ् दशनव-द्वचशीतिवर्जितसर्व्वंसस्वस्थानंगळपुव । संदृष्टि-मनोयोगक वं ८। उ ३। स १०। बं २३। २० २५।२६।२८।२९।३०।३१।१॥ उ २९।३०।३१।स ९३।९२। ९१। ९०।८८। ८४।८०।७९।७८।७७॥ वाग्योगचतुष्टयदोळ्। बं८।उ३।स १०। बं२३। २५। २६। २८।२९।३०।३१।१।उ २९।३०।३१। स ९३। ९२।९१।९०। ८८।८४।८०। 11 00 1 20 1 20

सप्तविंशतिकं तस्यैकेन्द्रियपर्याप्तयुतातपोद्योतान्यतरयुत्तत्वात् तत्रानुदय।त् ॥७१७॥

२५

योगमार्गणायां मनोवाक्षु बंधस्थानानि प्रस्टेकं सर्वाणि । उदयस्थानानि नवविकातिकत्रिंशत्कैक-त्रिशत्कामि । सत्त्वस्थानानि दशकनवकद्वधशोतिकोनसर्वाणि ॥७१८॥

होते हैं। त्रसमें पंचेन्द्रियके समान हैं। किन्तु तेजकाय वायुकायमें सत्ताईसका उदय नहीं है; क्योंकि सत्ताईसका उदयस्थान एकेन्द्रिय पर्याप्तके साथ आतप या उद्योत सहित होता है और वायुकाय तेजकायमें इनका उदय नहीं है।।७१७।।

योगमार्गणामें मन वचनयोगमें बन्धस्थान सब हैं। उदयस्थान उनतीस, तीस,

इकतीस तीन हैं। सत्वस्थान दस, नी और क्यासीके बिना सब हैं। 198८।।

२५

30

बौदारिककाययोगदोळं तिनमञ्चकाययोगदोळं त्रिसंयोगमं पेळदपरः— सञ्वं तिवीसछक्कं पणुवीसादेक्कतीसपेरंतं। चउछक्कसत्तवीसं दुसु सञ्वं दसयणवहीणं॥७१९॥

सन्वैत्रयोविश्वतिषद्कं पंचविश्वतेरेकित्रिशत्पर्यंतं। चतुष्वद्सप्तविशतिर्द्धयोस्सन्वं दशनव ५ परिहोनं।।

बौदारिककाययोगवोळु सर्व्यमुं बंधस्थानंगळपुतु । तन्मिश्रकाययोगवोळु त्रयोविद्यत्यादि वद्स्थानंगळपुतु । उदयस्थानंगळौदारिककाययोगवोळु वंद्विद्यातिस्थानंभोदलोंडकित्रशत्प्रकृति-स्थानपय्यतमाद सप्तस्थानंगळपुतु । तन्मिश्रकाययोगवोळु चतुव्विद्यातियुं वहिंवज्ञतियुं सप्तिंवजितयु-मितु त्रिस्थानंगळ्दयमप्पुतु । सत्त्वस्थानंगळौदारिककाययोगवोळं तन्मिश्रकाययोगवोळं दशनव-१० परिहोनसर्व्यस्त्वस्थानंगळपुतु । संदृष्टि—औदारिककाययोगवोळ् बं ८। उ७। स ११। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। ३१। स १३। २५। २६। २०। २८। ३०। ३१। स १३। स १३। २६। २०। २८। २९। ३०। ३१। स १३। स १३। १०। ८८। ८४। ८२। ८०। ७९। ७८। ७७।। औदारिकिमिश्रकाययोगवोळु वं ६। उ३। स ११। बं २३। २५। २६। २८। ३०। च २४। २६। २७। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२। ८२। ८८। ७८। ७८। ७८। च २४। २६। २७। स ९३।

वेगुन्वे तम्मिस्से बंधंसा सुरगदीव उदयो दु।
सगवीसतियं पणजुदवीसं आहारतम्मिस्से ॥७२०॥

वैक्रियिके तन्त्रिष्ठे बंबांजाः सुरगतिरिवोदयस्तु । सप्तविज्ञतित्रिकं पंचयुतिवज्ञतिराहार-तन्मिष्ठयोः ॥

वैक्रियिककाययोगदोळं तन्मिश्वकाययोगदोळं वंघस्थानंगळं, सत्त्वस्थानंगळं, वेवगति-योळ् पेळवंतयप्युवु। तु मत्तं उदयस्थानंगळ् सप्तविज्ञतित्रिकमुं पंचविज्ञतिस्थानमक्कुं। संदृष्टिः— वैक्रियिककाययोगदोळ् वं ४। च ३। स ४। वं २५। २६। २९। ३०॥ उ २७। २८। २९।

भौदारिके बन्धस्थानानि सर्वाणि । तिनमश्रे त्रयोविश्वतिकादीनि षट् । उदयस्थानान्यौदारिके पंच-विश्वतिकाद्येकत्रिशत्कांतानि सप्त । तिनमश्रे चतुःषद्सप्ताग्रविश्वतिकानि । सत्त्वस्थानान्यौदारिके तिनमश्रे च दशकनवकोनसर्वाणि ।।७१९॥

वैक्रियिके तिन्मश्रे च बन्धस्थानानि सत्त्वस्थानानि च देवगरपुक्तानि । तु --पुनः उदयस्थानानि

औदारिकमें बन्धस्थान सब हैं। औदारिक मिश्रमें तेईस आदि छह हैं। उदयस्थान औदारिकमें पच्चीससे इकतीस पर्यन्त सात हैं। औदारिक मिश्रमें चौबीस, छब्बीस, सत्ताईस ये तीन उदयस्थान हैं। सत्त्वस्थान औदारिक औदारिक मिश्रमें दस और नौके बिना सब हैं।। ७१९।।

वैक्रियिक और वैक्रियिक मिश्रमें बन्धस्थान सत्त्वस्थान तो देवगतिकी तरह जानना।

२०

२५

स ९३। ९२। ९१। ९०। वैक्रियिक मिश्रकाययोगदोळु वं ४। उ १। स ४ । वं २५। २६। २९। ३०। उर्पास ९३।९२।९१।९०॥

वाहारक तन्मिश्रयोगंगळोळं काम्मंणकाययोगदोळं पेळदपरः--वंधतियं अहवीसदु वेगुव्वं वा तिणउदिबाणउदी । कम्मे वीसदुगुद्ओ ओरालियमिस्सयं व बंधंसाः ॥७२१॥

वंधत्रयमष्टाविद्यतिद्वि वैक्रियिकवत् त्रिनविद्विनविद्य काम्मंगे विद्यतिद्विउदयः औदारिक मिश्रवद्बंघांजाः ॥

वाहारककाययोगवोळं तन्मिश्रकाययोगवोळं बंघोवयसस्यस्थानंगळपेळल्पडुगुमल्लि बंघ-स्थानंगळु प्रत्येकमण्टाविशति नवविंशतिद्वयमक्कुं। वैक्रियिककाययोगवोळ पेळवंते सप्तविंशत्यादि-त्रिस्थानोदयंगळुं मिधदोळु पंचविद्यतिस्थानमक्कुं। सत्त्वस्थानंगळ प्रत्येकं त्रिनवतियुं द्वानवतियु- १० मप्पुचु । संदृष्टि — आहारककाययोगदोळु बं २ । उ ३ । स २ । बं २८ । २९ । उ २७ । २८ । २९ । स ९३।९२॥ आहारकमिश्रदोळु बं २। ड १। स २। वं २८। २९। उ २५। स ९३।९२॥ काम्मंणकाययोगदोळ् विशतियुमेकविशतियुमुदयंगळप्पुत्रु । बंघांशंगळीदारिकमिश्रदोळ् पेळदंतय-प्पूच् । संदृष्टि—काम्मीणकाययोगदोळ् बं ६। उ २। स ११। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। च २०। २१। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२। ८०। ७९। ७८। ७७॥

अनंतरं वेदमार्गंणयोळं कषायमार्गंणयोळं नामन्निसंयोगमं पेळदपर :-

वेदकसाये सच्वं इगिवीसणवं तिणउदि एककारं। थीपुरिसे चउवीसं सीदडसदरी ण थी संढे ।।७२२।।

वेदकवाययोः सर्व्यमेकविशति नव त्रिनवत्येकादश स्त्रोपुरुषयोश्चतुव्विशतिरशीत्पष्टसप्त-तिन्नं स्त्रीवंडयोः ॥

सप्तविशतिकादित्रिकं पंचविशतिकं च ।।७२०।।

बाहारके तन्मिश्रे च बंबस्यानान्यष्टनवाग्रविशतिके हे हे । उदयस्यानानि वैक्रियिकवत् सप्तविशति-कादीनि त्रीणि । मिश्रे पंचिविशतिकमेव । सत्त्वस्थानान्युमयत्र त्रिद्वधग्रनविके हे । कार्मणे उदयस्थानानि विश्वतिकै कविश्वतिके दे बंबांशी औदारिकमिश्रोक्तावेव ॥७२१॥

उद्यस्थान सत्ताईस आदि तीन हैं। किन्तु मिश्रमें पच्चीसका ही है।।७२०।।

आहारक आहारक मिश्रमें बन्धस्थान अठाईस-उनर्तासके दो-दो हैं। उदयस्थान वैक्रियकवत् सत्ताईस आदि तीन हैं। आहारक मिश्रमें पच्चीसका ही है। सत्त्वस्थान दोनों-में तिरानवे-बानवे दो हैं। कार्माणमें उदयस्थान बीस-इक्कीस ये दो हैं। बन्ध और सत्व औदारिक मिश्रवत् हैं ॥७२१॥

वेदमार्गाणयोळं कषायमार्गाणयोळं प्रत्येकं सर्व्यवंषस्थानंगळप्पुवु । एकविश्वत्यादिनवो-दयस्थानंगळप्पुवु । त्रिनवत्याद्येकादश सत्त्वस्थानंगळप्पुवु ।

इत्लि विशेषमुंटदाबुदें बोर्ड स्त्रीवेवदोळं पुरुषवेदबोळं चतुष्विद्यतिप्रकृतिस्थानमुदयमिल्ले कं दोडदक्के केंद्रियदोळल्ल दुदयमिल्ल । स्त्रीपुरुषवेदोदयं पंचेंद्रियदोळल्ल देल्लियुं संभविसदण्पु- ५ दिंदं स्त्रीवेददोळं षंडवेददोळमशीत्यष्टसप्रतिस्थानद्वयं सत्त्वमिल्लेकें दोडा स्त्रीषंडवेदोदयंगळिदं क्षपकश्चेण्यारोहणमिल्लप्पुदरिदं । आ तीत्र्थं युतद्विस्थानसत्वं संभविसदें बुदर्थं । संदृष्टि :—

अनंतरं ज्ञानमार्गणयोळु नामत्रिसंयोगमं सार्द्धगायात्रयदिवं पेळवपरः ---

अण्णाणदुगे वंधो आदी छ णउंसयं व उदओ दु । सत्तं दुणउदिछक्कं विभंगवंधा हु कुमदिंव ॥७२३॥

अज्ञानद्विके बंधः आदिषद् नपुंसकवदुवयस्तु । सत्त्वं तु नवतिषद्कं विभंगवंधाः खलु २० कुमतिवत् ॥

कुमितकुश्रुतज्ञानंगळोळ त्रयोविश्वत्यादिषद्स्थानंगळ बंधमक्कुं। तु मत्ते उदयः उदयं नप्ंसकवत् नपुंसकवेददोळ पेळद स्थानंगळप्युषु । सत्त्वं सत्त्वमुं द्विनवितषट्कं द्वानवत्यादिषट्क-

वेदकषायमार्गणयोवं बस्थानानि सर्वाणि । उदयस्थानान्येकविशतिकादीनि नव । सत्त्वस्थानानि त्रिनव-तिकादीन्येकादश । अत्र स्त्रीपुंसोर्नवचतुर्विशतिकं तस्यैकेन्द्रियेष्वेवोदयात् । स्त्रीषंढ्योर्नाशीतिकाष्ट्रसप्तिके । २५ तीर्थसत्त्वस्य पुंवेदोदयेनैव क्षपकश्रेण्यारोहात् ॥७२२॥

ज्ञानमार्गणायां कुमतिकुश्रुतयोवंत्रस्थानानि त्रयोविशतिकादीनि षट् । तु-पुनः उदयस्थानानि

वेद और कषायमार्गणामें बन्धस्थान सब हैं उदयस्थान इक्कीस आदि नौ हैं। सत्त्व-स्थान तिरान के आदि ग्यारह हैं। इतना विशेष है कि स्त्री वेद पुरुष वेद में चौबीसका उदय नहीं है क्यों कि उसका उदय एकेन्द्रियमें ही होता है। तथा स्त्री वेद नपुंसक वेद में अस्सी और अठहत्तरका सत्त्व नहीं है; क्यों कि तीर्थ करकी सत्तावाला पुरुष वेदके उदयसे ही क्षपक श्रेणी चढ़ता है। १०२२।।

क्रान मार्गणामें कुमति कुश्रुत ज्ञानमें बन्धस्थान तेईस आदि छह हैं। उदयस्थान

मक्कुं। संबृष्टि—कु। कु। वं ६। उ ९। स ६। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१॥ स ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२॥ विभंग-वंघाः खलु विभंगज्ञानदोळु वंघस्थानंगळु कुमितवत् कुमितिज्ञानदोळु पेळद त्रयोविशस्यादिषद्कमक्कुं स्फुटमागि॥ वा विभंगवोळुवयसस्वंगळ पेळदपद। —

उदया उणतीसतियं सत्ता णिरयं व मदिसुदोहीए। अडवीसपंचबंधा उदया पुरिसन्व अट्ठेव।।७२४।।

उदयाः एकान्निज्ञास्त्रयः सत्वानि नरकवत् मतिश्रुताविषक्वव्दाविशतिपंचबंघाः उदयाः पुरुषवदष्टेव ॥

विभंगज्ञानदोळ्दयस्थानंगळ् एकान्निज्ञात् त्रिस्थानंगळपुतु । सत्यस्थानंगळ् नरकगति-योळ पेल्द द्वानवतित्रितयमक्तुं । संदृष्टि । विभंग । वं ६ । उ ३ । स ३ । वं २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । २० । ३० । ३० । ३१ । स ९२ । ९१ । ९० ॥ मतिश्रुताविषयु मतिश्रुताविष्ठानं-गळोळ् अष्टाविशस्यादि पंचवंषस्थानंगळप्तुत्व उदयस्थानंगळ् पंवेददोळपेळदेकविशत्याद्यष्ट स्थानंगळयप्तुत्व ॥ सत्यस्थानंगळोळं पेळदपरः—

> पढमचऊ सीदिचऊ सत्तं मणपज्जविम्ह बंधंसा । ओहिन्व तीसमुद्यं ण हि बंधो केवले णाणे ॥७२५॥

प्रथमचतुरशोति चतुः सत्त्वं मनःपर्ध्यये बंधांशाः। अवधिवत् त्रिशदुवयः नास्ति बंधः केवले ज्ञाने ॥

बा मितश्रुताविषज्ञानंगळोळ प्रथमित्रनेवत्यावि चतुःस्थानंगळ मञ्जोत्याविचतुः स्थानंगळुमप्पुवृ ॥ संदृष्टि — म । श्रु । ब बं १ । उ ८ । स ८ । बं २८ । २९ । ३० । ३१ । १ । उ २१ ।
२५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८० । ७९ । ७७ ॥
मनःपर्यये मनःपर्ययज्ञानदोळ बंधस्थानंगळ सत्वस्थानंगळ मविष्णानदोळ पेळवष्टाविञ्जत्याविपंचस्थानंगळ त्रिनवत्यावि चतुःस्थानंगळ मञ्जोत्यावि चतुःस्थानंगळ मण्पुवृ । जिञ्जत्यकृतिस्थानमों-

षंढवन्नव । सत्त्वं द्वानवतिषद्कं । विभंगे बन्धस्थानानि कुमतिबत्खलु ॥७२३॥

उदयस्थानान्येकान्नित्रिशत्कादीनि त्रीणि । सत्त्वस्थानानि नरकगत्युक्तानि । मतिश्रुताविषषु बन्धस्था-नान्यष्टाविश्वतिकादीनि पंच । उदयस्थानानि पुंवेदवदष्टी ॥७२४॥

सत्त्वस्थानानि त्रिनवतिकादिचतुष्कमशीतिकादिचतुष्कं च। मनःपर्यये बन्धसत्त्वस्थानान्यविधवत्।
नपुंसकवेदकी तरह नौ हैं। सत्त्वस्थान बानवे आदि छह हैं। विभंगमें बन्धस्थान कुमतिकी
तरह जानना।।७२३।।

उदयस्थान उनतीस आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान नरकगतिवत् हैं। मति-श्रुत-अविधमें बन्धस्थान अठाईस आदि पाँच हैं। उदयस्थान पुरुषवेदकी तरह आठ हैं।।७२४॥

सत्त्वस्थान तिरानवे आदि चार और अस्सी आदि चार मिलकर आठ हैं। मनः-

21

24

वेयुवयमक्कुं। संदृष्टि—मनःपर्ययक्तान वं १। उ १। स ८। वं २८। २९। ३०। ३१। १। उ ३०। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८०। ७९। ७८। ७७।। नास्ति वंषः केवलज्ञाने केवलज्ञानवोळ् नामकर्मवंषमिल्सुवयसत्वंगळं पेळवपकः—

> उदओ सन्वं चदुपणवीस्रणं सीदिछक्कयं सत्तं। सुदमिव सामायियदुगे उदओ पणवीस सत्तवीसचऊ ॥७२६॥

उदयः सर्व्यश्चतुःपंचिवात्यूनोऽशीतिषद्कं सत्त्वं। श्रुतिमव सामायिकद्विके उदयाः पंच-विश्वतिः सप्तविश्वति चत्वारि ॥

केवलज्ञानवोळ्वयस्थानंगळ् खतुव्विञ्चातियुं पंचविञ्चातियुं रहितमप्य विञ्चत्याविसर्व्यमु-मक्कुं। सस्वस्थानंगळ्मञीत्याविषद्स्थानंगळ्मप्पुवु। संदृष्टि:—केवलज्ञान बं।०। उ१०। १० स६। बं।०। उ२०। २१। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ९।८। स८०। ७९। ७८। ७७। १०।९॥ ध्रुतमिव सामाइकद्विके संयममाग्गंणयोळ् त्रिसंयोगपेळल्पडुगुमल्लि सामायिक-च्छेवोपस्थापनसंयमद्विकवोळ् बंघस्थानंगळं सत्त्रश्चानंगळं श्रुतज्ञानवोळ् पेळवच्टाविञ्चत्यावि-पंचस्थानंगळ् त्रिनवत्यावि चतुःस्थानंगळ्मञोत्याविचतुःस्थानंगळपुवु। उवयस्थानंगळ् पंच-विञ्चतिस्थानमं सप्तविञ्चत्यावि चतुःस्थानंगळ्मप्पुवु। संदृष्टि:—सा। छे। बं५। उ५। स८। १५ वं २८। २९। ३०। ३१। १। उ २५। २७। २८। २९। ३०। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८०।

> परिहारे वंधतियं अडवीसचऊ य तीसमादिचऊ। सुहुमे एक्को बंधो मणं व उदयंसठाणाणि ॥७२७॥

परिहारे बंधत्रयमष्टाविद्यतिचतुष्कं त्रिशत् आदि चत्वारि । सूक्ष्मे एको बंघः मनःपर्ण्यय-२० बदुदयांशस्थानानि ॥

उदयस्थानं त्रिशत्कं । केवलज्ञानं नामबन्धो नास्ति ॥७२५॥

उदयस्थानानि चतुःपं नाप्रविशितिकोनसर्वणि । सत्त्वस्थानान्यशीतिकादीनि षट् । संयममार्गणायां सामायिकछेदोपस्थापनयोर्बन्धसत्त्वस्थानानि श्रुतज्ञानवत् । उदयस्थानानि पंचिवशितकं, सप्तविशितिकादिचतुष्कं च ॥७२६॥

२५ पर्ययज्ञानमें बन्धस्थान और सत्त्वस्थान अवधिज्ञानकी तरह हैं। उदयस्थान तीस हीका है। केवलज्ञानमें नामकमंका बन्ध नहीं है।।७२५॥

चत्यस्थान चौबीस-पच्चीसके विना सब हैं। सत्त्वस्थान अस्ती आदि छह हैं। संयममार्गणामें सामाधिक छेदोपस्थापनामें बन्धस्थान सत्त्वस्थान श्रुतज्ञानकी तरह हैं। उदयस्थान पच्चीसका और सत्ताईसका आदि चार हैं।।७२६।। परिहारिबशुद्धिसंयमबोळ बंबाबित्रितयं यथाक्रमिबदमष्टाविश्वत्यावि चतुःस्थानंगळ्डे त्रिशत्त्रकृतिस्थानमुं त्रिनवत्यावि चतुःस्थानंगळ्डमप्पुवृ। संबृष्टि—परिहारिबशुद्धि बं४। उ१। स४। वं२८। २९। २०। ३१। उ३०। स९३। ९२। ९१। ९०।। सूक्ष्मे सूक्ष्मसांपरायसंयमवोळ एको बंधः एकप्रकृतिये बंधमक्कुं। उदयस्थानमुं मनःपर्ध्यक्षानबोळ पेळव त्रिशदुवयस्थानमुं त्रिनवत्याविचतुःसत्त्वस्थानंगळ्डमशोत्याविचतुःस्थानंगळुं सत्त्वमप्पुवृ। संदृष्टि—सूक्ष्मसांपरायसंयम वं१। उ१। स८। वं१। उ३०। स९३। ९२। ९१। ९०।८०। ७९। ७८। ७७।।

जहसादे बंधतियं केवलयं वा तिणउदिचउ अत्थि । देसे अडवीसदुगं तीसदु तेणउदिचारि बंधतियं ॥७२८॥

यथास्याते बंधत्रयं केवलवत् त्रिनवतिचत्वारि संति। देशसंयमेऽष्टाविशितद्वयं त्रिशदृयं त्रिनवतिचत्वारि बंधत्रिकं ॥

यथास्यातसंयमवोळ् बंघोवयसत्त्वंगळ् केवलज्ञानवोळ् पेळ्ड्वंयप्पुवादोडं त्रिनवत्यादि-चतुःस्थानंगळं सत्त्वमप्पुवृ। संदृष्टिः — यथास्यातसंयम बं। उ १०। स १०। बं०। उ २०। २१। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ९। ८। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८०। ७९। ७८। ७७। १०। ९॥ देशसंयमे देशसंयमदोळ् अष्टाविंशतिद्वयमुं त्रिञ्चद्वित्तयमुं त्रिनवित्चतुष्टयमुं बंघादित्रित्तयमक्तुं। संदृष्टि — देशसंयत बं२। उ२। स ४। वं२८। २९। ३०। ३१। स ९३। १५ ९२। ९१। ९०॥

> अविरमणे बंधुदया कुमदिं व तिणउदिसत्तयं सत्तं। पुरिसं वा चिक्खदरे अत्थि अचक्खुम्मि चउवीसं॥७२९॥

अविरमणे बंधोवयाः कुमितवत् त्रिनवितसप्तकं सत्तवं । पुरुषवञ्चक्षुरितरयोरस्त्यचक्षुषि चतुन्विज्ञतिः ॥

परिहारविशुद्धो बन्धादित्रयं क्रमेणाष्टाविशतिकादिचतुष्कं त्रिशतकं त्रिनवतिकादिचतुष्कं, सूक्ष्मसांपराये बन्ध एककं । उदयांशो मनःपर्ययवत् ॥७२७॥

यथाख्याते बन्धोदयसत्त्वानि केवलज्ञानवदपि सत्त्वं त्रिनवितकादिचतुष्कमप्यस्ति । देशसंयते बन्धादित्रयं बन्धादित्रयं विश्वविकादिद्वयं त्रिशतकादिद्वयं त्रिनवितकादिचतुष्कं ॥७१८॥

परिहारिवशुद्धिमें बन्ध उदय सत्त्व क्रमसे अठाईस आदि चारका बन्ध, तीसका २५ उदय और तिरानवे आदि चारका सत्त्व है। सूक्ष्मसाम्परायमें बन्ध एकका है। उदय सत्त्व मनःपर्ययज्ञानकी तरह हैं। १९२७।।

यथाख्यातमें यद्यपि बन्ध उदय सत्तव केवलक्षानकी तरह हैं किन्तु तिरानवे आदि चारका भी सत्त्व है। देशसंयतमें अठाईस आदि दोका बन्ध, तीस आदि दोका उदय और तिरानवे आदि चारका सत्त्व है। ७२८॥ २०

> ओहिदुगे बंधतियं तण्णाणं वा किलिट्टलेस्सतिये। अविरमणं वा सुद्दजुगलुदओ पुंवेदयं व हवे।।७३०।।

अवधिद्विके बंधत्रयस्तव्ज्ञानवत् क्लिष्टलेश्यात्रिके । अविरमणवत् शुभयुगळोदयः पुंवेद-

अडवीसचऊबंधा पणछन्बोसं च अत्थि तेउम्मि । पढमचउक्कं सत्तं सुक्के ओहिंव वीसयं चुदओ ॥७३१॥

अष्टाविंशति चतुम्बंधाः पंच षट्विंशतिश्चास्ति तेजसि । प्रथमचतुष्कं सस्वं शुक्लेऽविध-विद्विशतिश्चोदयः ॥

२० अविधिद्विके अविधिदर्शनदोळं केवलदर्शनदोळं बंधित्रकं बंधोदयसस्वंगळु तद्ज्ञानवत् तंतम्म ज्ञानमारगंणयोळु पेळबष्टाविद्यात्यादि पंचबंधस्थानंगळु अबंधमुं एकविद्यतिपंचविद्यत्या-द्यष्टोदयस्थानंगळुं विद्यत्येकविद्यतिषड्विद्यत्यादिदशोदयस्थानंगळुं त्रिनवित्वतुष्कमुमशीति चतुष्कमुमंते दु सत्त्वस्थानंगळ मशीत्यादि षट्स्थानंगळं सत्त्वमप्पुवु । संदृष्टि—अविधिदर्शन वं ५ ।

असंयमे बन्धोदयस्थानानि कुमतिज्ञानवत् । सत्त्वस्थानानि त्रिनवित्तकादीनि सप्त । दर्शनमार्गणायां २५ चक्षुरचक्षुषोर्बं घोदयसत्त्वानि पुंवेदवदप्य चक्षुर्दर्शने चतुर्विश्वतिकमप्युदयोऽस्ति ॥७२९॥

अविषकेवलदर्शनयोवं घोदयसत्त्वानि तज्ज्ञानवत् । लेश्यामार्गणायां कृष्णादित्रये बन्धोदयसत्त्वस्थानान्य-

असंयतमें बन्ध और चर्यस्थानं कुमतिक्वानकी तरह हैं। सत्वस्थान तिरानवे आदि सात हैं। दर्शनमार्गणामें चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शनमें बन्ध चर्य सत्व पुरुषवेदकी तरह है किन्तु अचक्षदर्शनमें चौबीसका भी चर्यस्थान है।।७२९।।

अवधिदर्शन केवलदर्शनमें बन्ध उदय सत्त्व अवधिज्ञान और केवलज्ञानकी तरह हैं। लेश्यामार्गणामें कृष्ण आदि तीनमें बन्ध उदय सत्त्व असंयतकी तरह हैं। तेज और पद्म- च ८ । स ८ । बं २८ । २९ । ३० । ३१ । १ ॥ च २१ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८० । ७९ । ७८ । ७७ । केवलवर्शन बं । ० । च १० । स ६ । वं । ० । च २० । २१ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ९ । ८ ॥ स ८० । ७९ । ७८ । ७७ । १० । ९ ॥ किलव्दलेक्यात्रिके कृष्णनीलकपोतलेक्यगळोळसंयमबोळ् पेळ्व त्रयोविक्तत्याविषड्वंषस्थानंगळ्ने मेकविक्ययावित्तवोवयस्थानंगळ्ं त्रिनवत्याविसप्तस्थानंगळ्मप्पृवु । संदृष्टिः —कृ । नी । क । बं ६ । च ९ । स ७ । वं । २३ । २५ । २६ । २८ । ३० । च २१ । २४ । २५ । २५ । २८ । २८ । २८ । २२ । शुभयुगळोवयः पुंवेववद्भवेत् । २९ । ३० । ३१ । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ ॥ शुभयुगळोवयः पुंवेववद्भवेत् । तेजोलेक्ययोळं पद्मलेक्ययोळमुवयस्थानंगळ्युवु ।

#### बंघसत्त्वस्थानंगळं पेळवपरः--

अडवोसचऊवंषा यित्याविवंधस्यानंगळुमण्टाविंशत्यावि चतुःस्थानंगळु पद्मलेश्ययोळु बंध-मणुवु। तेजोलेश्ययोळु पंचिंवशतिषड्विंशतियुमंतु षड्वंधस्थानंगळुं प्रथमचतुष्कमेयुभयवोळु सत्त्वमक्षुं। संदृष्टिः—तेजोलेश्ये बं६। उ८। स४। बं२५। २६। २८। २९। ३०। ३१। उ२। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स ९३। ९२। ९१। ९०॥ पद्मलेश्ये बं४। उ८। स४। बं२८। २९। ३०। ३१। ह २१। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स १५ ९३। ९२। ९१। ९०॥ शुक्ललेश्ययोळु अवधिज्ञानवोळु पेळ्व बंधोवयसत्त्वस्थानंगळपुवु। विश्वतिश्चोवयः विश्वत्युवयस्थानमुमुंदु। संदृष्टि—शुक्ललेश्ये बं५। उ९। स८। बं२८। २९। २०। ३१। १॥ उ२०। २१। २५। २६। २७। २८। ३०। ३१। स ९३। ९२। ९१।

> भव्वे सव्वमभव्वे बंधुदया अविरिद्व सत्तं तु। णउदिचउ हारबंधणदुगहीणं सुदिमिदुवसमे बंधो ॥७३२॥

भव्ये सर्व्यमभव्ये बंघोदया अविरतिवत् सत्त्वं तु । नवतिचतुराहारवंघनद्विकहीनं श्रुत-मिवोपज्ञमे बंघः ॥

संयमवत् । तेजःपद्मोदयस्थानानि पुंवेदवत्, बन्धस्थानानि पद्मायामष्टाविशतिकादीनि चत्वारि । तेजस्यां तानि च पंचिवशतिकषड्विशतिके च । उभयत्र सत्त्वं प्रथमं चतुष्कं स्यात् । शुक्लायां बन्धोदयसत्त्वान्यविधविद्वशः २५ तिकोदयस्य ॥७३०॥७३१॥

छेश्यामें उदयश्यान पुरुषवेदके समान हैं। बन्धस्थान पद्मालेश्यामें अठाईसका आदि चार हैं। तेजोलेश्यामें बन्धस्थान अठाईस आदि चार तथा पद्मीस-छन्बीसके इस प्रकार छह हैं। दोनोंमें सत्त्वस्थान प्रथम चार हैं। शुक्छछेश्यामें बन्ध उदय सत्त्व अवधिकानकी तरह है, किन्तु बीसका भी उदय है। १९३०-३१॥

20

२०

₹•

भव्यमार्गाणयोळ सन्वंबंधस्थानंगळं सन्वंबंधस्थानंगळं सन्वंसस्वस्थानंगळ मण्डुवु। संदृष्टि:—भव्य बंटा उरास १३। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। ३१। १। इ २०। २१। २४। २५। २६। २८। २९। २०। ८८। २१। २०। ८८। ८४। २५। २६। २०। ८८। ८४। ८२। ८०। ७८। ७७। १०। ९॥

अभव्यमार्ग्णयोळ बंधोदयस्थानंगळिवरितयोळ पेळद त्रयोविशस्यादि बद्स्थानंगळ मेक-विशस्यादिनवोदयस्थानंगळ मप्पृत् । तु मत्ते सत्त्वं सत्त्वस्थानंगळ नवस्यादि चतुःस्थानंगळप्पृत् । बंधदोळ बाहारद्वयपुतित्रशस्त्रकृतिबंधभेदमिनल्लुद्योतपुतित्रशस्त्रकृतिस्थानमे संभविसुगुमेंबुदस्यं ।। संदृष्टि—

वभव्य बं ६। इ ९। स ४। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। उ २१। २४। २५। १० २६। २७। २८। २९। ३०। ३१॥ स ९०। ८८। ८४। ८२॥ श्रुतमिवोपशमे बंधः उपशम-सम्यक्तवरोळु बंधस्थानंगळु श्रुतज्ञानवोळपेळवष्टाविशत्याविपं बस्थानंगळप्पुबु॥ उदयसत्यस्थानंगळं पेळवपरः —

उदया इगिपणवीसं णववीसितयं च पढमचउसत्तं। उवसम इव बंधंसा वेदगसम्मे ण इगिबंधो।। ७३३॥

१५ उदयाः एकपंचविद्यतिनर्नविद्यातित्रिकं प्रथमचतुःसत्वमुपशमबद्वंघांशाः वेदकसम्यक्तवे-कैकबंधः ॥

वा उपशमसम्यक्तवोळुवयस्थानंगळेकविद्यतियुं पंचविश्वतियुं नवविश्वतित्रितयमुमक्कुं। सत्वस्थानंगळ् त्रिनवत्याविचतुःस्थानंगळपुतु । संदृष्टि—उपशमसम्यक्तव वं ५ । उ ५ । स ४ । वं २८ । २९ । ३० । ३१ । १ ।। उ २१ । २५ । २९ । ३० । ३१ । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० ॥ २० वेवकसम्यक्तवे वेवकसम्यक्तवबोळु उपशमवद्वं घांशाः उपशमसम्यक्तवबोळु पेळव अष्टाविशत्यावि पंचवं घस्थानंगळपुतु । अवरोळक प्रकृतिबं घस्थानमिल्ल । शेषचतुब्बं घस्थानंगळपुतु । त्रिनवत्या-विचतुःसत्वस्थानंगळपुतु ॥ उवयस्थानंगळं पेळवपर :—

भव्यमार्गणायां बन्धोदयसत्त्वस्थानानि सर्वाणि । अभव्यमार्गणायां बन्धोदयस्थानान्यविरत्युक्तःनि । तु—पुनः सत्त्वस्थानानि नवतिकादोनि चत्वारि । बन्धे नाहारद्वययुतं, त्रिशत्कमुद्योतयुतमेव स्यादित्यर्थः । २५ सम्यक्त्वमार्गणायां उपशमे बन्धस्थानानि श्रुतज्ञानवत् ॥७३२॥

उदयस्थानान्येकपंचाग्रविश्वतिके दे नवविश्वतिकादित्रयं च । सत्त्वस्थानानि त्रिनवतिकादीनि चत्वारि,

भव्यमार्गणामें बन्ध उदय सरवस्थान सब ही हैं। अभव्य मार्गणामें बन्ध और उदयस्थान तो असंयतकी तरह हैं सरवस्थान नव्बे आदि चार हैं। बन्धमें आहारकद्विक सहित तीसका बन्ध नहीं है, उद्योत सहित तीसका बन्ध है इतना विशेष है। सम्यक्तव-३० मार्गणामें उपशम सम्यक्तवमें बन्धस्थान श्रुतज्ञानवत् हैं। ७३२।।

उदयस्थान इक्कीस, पच्चीस ये दो और उनतीस आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान तिरानवे आदि चार हैं। वेदक सम्यक्तवमें बन्ध और सत्त्व तो उपशम सम्यक्तवके समान हैं किन्तु

## उदया मदिव्व खिये वं ादी सुदिमिवित्य चरिमदुगं। उदयंसे वीसं च य साणे अदबीसितयवंभी ॥७३४॥

उदयाः मतिवत् सायिके बंधोदयश्रुतिमवास्ति चरमद्वयमुदयांशे विशतिश्च च सासादनेऽ-ष्टाविशतित्रितयबंधः ॥

उदयाः वा वेदकसम्यक्तवरोळुदयस्थानंगळु मितवत् मितवानदोळु पेळवेकविशत्याण्ट- ५ स्थानंगळपुवृ । संदृष्टि —वेदकसम्यक्तव वं ४ । उ ८ । स ४ । वं २८ । २९ । ३० । ३१ । उ २१ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० ।। क्षायिकसम्यक्तवदोळु वंधोदयांशंगळु श्रुतमिव श्रुतज्ञानदोळपेळदें तंत्रे अष्टा विशत्यादि पंचवंधस्थानंगळुमेकविशत्याद्यः ष्टोदयस्थानंगळु श्रुतमिव श्रुतज्ञानदोळपेळदें तंत्रे अष्टा विशत्यादि पंचवंधस्थानंगळुमेकविशत्याद्यः ष्टोदयस्थानंगळु श्रुतमिव श्रुतज्ञातद्याद्यश्रुमप्पुविल्ल । उदयांशे उदयदोळं सत्यदोळं तंतम्म चरमद्विस्थानंगळुमुंदु । उदयदोळु विशतिस्थानमुमुंदु । संदृष्टि — क्षायिकसम्यक्तव वं ५ । १० उ ११ । स १० । वं २८ । २९ । ३० । ३१ । १ ॥ उ २० । २१ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ९ । ८० । ७९ । ७८ । ७७ । १० । ९ ॥ सामादने सामादनरुचियोळु अष्टाविशत्यादित्रिस्थानवंधमक्कुं ॥

उदयसत्वंगळं पेळदपर :-

उदया इगिवीसचऊ णववीसतियं च णउदियं सत्तं। मिस्से अडवीसदुगं णववीसतियं च वंधुदया ॥७३५॥

उदयाः एकविशति चत्त्रारि नवविशतित्रिकं च नवतिकं सत्वं। मिश्रेऽष्टाविशतिद्विकं नवविशतित्रितयं च बंधोदयाः॥

उदयाः वा सासादनविषयोळुदयस्थानंगळुमेकविश्वत्यादि चतुःस्थानंगळुं नवविश्वत्यादित्रित-यमुमंतु सप्तोदयस्थानंगळप्पुवु। सत्वं नवतिकमक्कुं। संदृष्टि—सासादन वं ३। उ ७। स १। २०

वेदके बन्धांशानुपशमसम्यक्त्वयदप्येककबन्धो नास्ति ॥७३३॥

उदयस्थानानि मितज्ञानवदष्टी । क्षायिके बन्धोदयांशाः श्रुतज्ञानिमद पंचाष्टाष्टी । पुनः उदयसत्तवयोः स्वस्वचरमस्थानद्वयं उदये विश्वतिकमप्यस्ति । सासादनक्ची बन्धस्थानान्यष्टाविश्वतिकादीनि त्रीणि ॥७३४॥ उदयस्थानान्येकविश्वतिकादिचलुक्कं नवविश्वतिकादित्रयं च । अत्र सप्ताष्टाप्रविश्वतिके तु अनयोद्यय-

एकका बन्धस्थान नहीं है ॥७३३॥

24

24

उदयस्थान मतिज्ञानकी तरह आठ हैं। झायिकमें बन्ध उदय सत्त्व श्रुतज्ञानकी तरह पाँच, आठ, आठ हैं। इतना विशेष है कि उदय और सत्त्वमें अपने-अपने अन्तके दो स्थान भी होते हैं तथा उदयमें बीसका भी स्थान होता है। सासादन सम्यक्त्वमें बन्धस्थान अठाईस आदि तीन हैं। 1938।।

उदयस्थान इक्कीस आदि चार और उनतीस आदि तीन हैं। यहाँ सत्ताईस-अठाईस ३०

वं २८। २९। ३०। उ। २१। २४। २५। २६। २९। ३०। ३१।। इल्लि सप्तविद्यातिस्थानमुमष्टाविद्यातिस्थानोबयपर्यंतं सासाबनगुणाबस्थानमिल्लप्युविदिमवक्तसंभवमक्कुं। स ९०॥
निश्रे मिश्रविद्योळ् बंधस्थानंगळ् मुबयस्थानंगळ् कर्माबवमष्टाविद्यात्याबि द्विस्थानंगळ् नवविद्यात्यावित्रितयमुमवकुं।। सत्वस्थानंगळं पेळवपरः :--

### बाणउदिणउदिसत्तं मिच्छे कुमदिव्व होदि बंधतियं। पुरिसं वा सण्णीये इदरे कुमदिव्य णत्थि हगिणउदि ॥७३६॥

द्वानवति नवतिसत्त्वं मिण्यारचौ कुमतिवद्भवति बंघत्रिकं । पुंवेदवत्संज्ञिनीतरस्मिन्कुमति-वन्नास्त्येकनवतिः ॥

द्वानवित नवितसत्वं वा मिश्चर्रवियोळु द्वानवितयुं नवितयुं सत्वमक्कुं। संदृष्टि—मिश्चरिवि १० वं २। उ ३। स २। वं २८। २९॥ उ २९। ३०॥ ३१॥ स २२। ९०॥ मिश्याच्चों मिश्याच्चियोळु कुमितज्ञानवोळु पेळव त्रयोविकात्यावि षड्वंघस्थानंगळु मेकविकात्यावि नवोवधस्थानंगळुं द्वानवत्याविष्यद्सत्वस्थानंगळुं मृष्पुवृ। संदृष्टि—मिश्याचित्वं वं ६। उ ९। स ६। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२॥ पुंवेववत्संत्रिनि संत्रियोळु पुंवेववोळ्पेळव त्रयोविकात्याद्यष्टवंघर्थः स्थानंगळुं मेकविकात्याद्यष्टोवयस्थानंगळुं त्रिनवत्याद्यकावका सत्वस्थानंगळुमप्पुवृ। संदृष्टि—संत्रि वं ८। उ ८। स ११। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। ३१।। १। उ २१। २५। २६। २६। २०। २८। २८। २०। ७८। ७८। ७८। ७८। ४१। स ९३। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२। ८०। ७८। ७८। ७८। ७८। ७८। ४१। व्ववंवस्थानंगळुं मेकविकात्यावि नवोवयस्थानंगळुं मेकनवितसत्वस्थानंगळुं पेळव त्रयोविच्यत्यावि व्यवसत्वस्थानंगळुं मेकविकात्यावि नवोवयस्थानंगळुं मेकनवितसत्वस्थानंगळव्वं । संदृष्टिः :—

कालगमनपर्यन्तं सासादनत्वासंमवाश्वोक्ते । सत्त्वं नविकमेव । मिश्रक्वी बन्धस्थानान्यष्टाविशतिकादिद्वयं । उदयस्थानानि नवविशतिकादित्रयं ॥७३५॥

सत्त्वं द्वानविकनविके दे । मिथ्यारुची बन्धोदयसत्त्वस्थानानि कुमतिवत् । संज्ञिनि पुंवेदवत् । असंज्ञिनि कुमतिवत् किन्तु नास्त्येकनवितकसत्त्वं ॥७३६॥

२५ न कहनेका कारण यह है कि इनके चद्यमें आनेके काछ तक सासादनपना सम्भव नहीं है। सत्त्व नन्वेका है। मिश्रकिमें बन्धस्थान अठाईस आदि दो हैं। चद्यस्थान उनतीस आदि तीन हैं। ॥७३५॥

सत्त्वस्थान बानवे और नव्वेके दो हैं। मिध्याकिनिमें बन्ध उदय सत्त्वस्थान कुमति-क्वानकी तरह हैं। संक्रीमार्गणामें बन्ध उदय सत्त्व पुरुषवेदके समान हैं। असंक्रीमें कुमति-३० क्वानकी तरह हैं। किन्तु इक्यानवेका सत्त्व नहीं है। । ७३६।।

24

असंज्ञिवं ६। उ ९। स ५। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स। ९२। ९०। ८८। ८४। ८२॥

आहारमार्गिणयोळ त्रिसंयोगमं वेळवपरः :--

आहारे बंधुदया संढं वा णवरि णित्थ इगिवीसं। पुरिसं वा कम्मंसा इदरे कम्मंव बंधितयं।।७३७॥

आहारे बंघोदयाः षंडवन्नवीनमस्ति नास्त्येकविञ्चतिः । पुंचेदवत्कम्मौञाः इतरस्मिन्काम्मै-णवद् बंघत्रयं ।।

बाहारे बाहारमार्गणयोळ बंधस्थानंगळ मुदयस्थानंगळ जं बंडवेददोळ पेळद त्रयोविशत्या-द्यष्टवंषस्थानंगळ मेकविशतिस्थानरहितमादमष्टोदयस्थानंगळ मप्पृव । सत्वस्थानंगळ पुंवेद-बोळ पेळद त्रिनवत्याद्येकादशसत्वस्थानंगळ मप्पृव । संदृष्टि—आहार बं ८ । उ ८ । स ११ । १० बं २३ । २५ । २६ । २८ । २० । ३१ । १ ॥ उ २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ । ८० । ७९ । ७७ ।। इतरिस्मन् अनाहार-मार्गणयोळ कार्म्मणकाययोगवोळ पेळद त्रयोविशत्यादि षदस्थानंगळ विशत्येकविशत्युवयस्थान-द्वयमुं त्रिनवत्याद्येकादशसत्त्वस्थानंगळ मत्तं—

अत्थि णवट्ठपदुदओ दस णवसत्तं च विज्जदे एत्थ । इदि बंधुदयप्पहुडी सुदणामे सारमादेसे ॥७३८॥

अस्ति नवाष्ट्रपदोदयो दश नवसत्त्वं च विद्यते अत्र । इति बंधोदयप्रभृतिर्विश्रुतनाम्नि सारमादेशे ॥

अनाहारकत्वमयोगिकेवलियोळुमुंटप्पुर्दारं तदुवयनवाष्टस्थानद्वयमुं दजनवसस्वस्थानद्वयमु-मिल्लियृंदु । इंतु बंघोवयसत्त्वत्रिसंयोगं विश्वतनामकर्मदोळ आदेशे आवेशवोळु मार्गणयोळु २०

आहारमार्गणायां बन्धोदयस्यानानि षंढवत् किन्तु एकविशतिकमुदयस्यानं नास्ति सत्त्वस्थानानि पृंवत्, अनाहारे कार्मणयोगवत् । १७३७।। पुनः—

तत्रानाहारे अयोगिन उदयो नवाष्टके द्वे स्तः। सत्त्वं दशकनवके द्वे विद्येते। एवं बन्धोदयसन्त्रत्रिसंयोगो विश्रुते नामकर्मणि मार्गणायां सार उक्तः।।७३८॥

चारुसम्यरदर्शनधरणे कुवलयसंतोषणे च समर्थेन माधवचन्द्रेण महावीरेण परमार्थतो विस्तरितः २५

आहार मार्गणामें बन्ध और उदयस्थान नपुंसकवेदके समान हैं किन्तु इक्कीसका उदयस्थान नहीं है। सत्त्वस्थान पुरुषवेदके समान हैं। अनाहारमें बन्ध उदय सत्त्व कार्माण-काययोगकी तरह है। १०३०॥

किन्तु अनाहारमें अयोगीके चदय नौ और आठका है तथा सत्त्व दस और नौका है। इस प्रकार प्रसिद्ध नामकर्ममें चौदह मार्गणामें बन्ध चदय सत्त्वका त्रिसंयोग साररूपमें कहा।।७३८।।

उत्कृष्ट सम्यादर्शनको धारण करनेमें और पृथ्वीमण्डलको आनन्द देनेमें समर्थ क-१३२

24

सारमाबुदुकथितमाबुदु। संदृष्टिः — अनाहार वं६। उ४। स १३। वं२३। २५। २६। २८। २९। ३०। उ२०। २१।९।८॥ स ९३।९२। ९१।९०।८८। ८४। ८२। ८०।७९। ७८।७७।१०।९॥

चारुसुदस्सणघरणे कुवलयसंतोसणे समत्थेण । माधवचंदेण महावीरेणत्थेण वित्थरिदो ॥७३९॥

चारमुदर्शनघरणे कुवलयसंतोषणे समत्थेंन । माघवधंद्रेण महावीरेणात्थेंन विस्तरितः ।। चार सम्यग्दर्शनधरणदोळं कुवलयसंतोषणदोळं समत्थंनप्प माघवचंद्रदिदं महावीरिनदं परमार्त्थिदं विस्तरिसल्पट्दुदु ।

अनंतरं नामस्थानित्रसंयोगमनेकाधिकरणद्वधाधेयरूपिंदवं पेळवळि मोवलोळु बंधस्थानमना-१० धारमं माडि उदयसत्त्वस्थानंगळनाधेयंगळं माडि गाथाद्वयिंदवं पेळवपरः—

> णवपंचोदयसत्ता तेवीसे पण्णुवीसछ्ब्बीसे । अट्ठचदुरट्ठ वीसे णवसत्तुगु तीस तीसम्मि ॥७४०॥

नवपंचोदयसत्त्वानि त्रयोविशतौ पंचविशतौ षड्विशतौ अष्टचतुरष्टविशतौ नवसप्तैकान्न-त्रिशित्रशत्यु ॥

एगेगं इगितीसे एगे एगुदयमट्ठसत्ताणि । उवरदबंघे दस दस उदयंसा होति णियमेण ॥७४१॥

एकैकमेक्तित्रज्ञत्सु एकस्मिन्नेकोवयोऽष्टसत्त्वानि। उपरतबंधे दशदशोवयांशा भवंति नियमेन।। श्रयोविंशतिपंचिंवशित षड्विंशतिस्थानैकबंधाधिकरणवोळु प्रत्येकमुदयस्थानंगळु सत्त्व-स्थानंगळु नवस्थानंगळु पंचस्थानंगळुमप्पुवु। अष्टविंशतिबंधस्थानाधिकरणवोळुदयस्थानंगळु सत्त्वस्थानंगळु सत्त्वस्थानंगळु सत्त्वस्थानंगळुमप्पुवु। अष्टविंशतिबंधस्थानाधिकरणवोळुदयस्थानंगळु सत्त्वस्थानंगळुमण्डचतुःस्थानंगळपुवु। एकान्निरंत्रशिंशव्वंधाधिकरणंगळ्येबोळ् प्रत्येकमुदयसत्त्व-

॥७३९॥ अयोक्तित्रसंयोगस्यैकाधिकरणो द्वचाधेयं बुवन्स्तावद्वन्धाधारे उदयसत्त्वाधेयं गायाद्वयेनाह-

त्रिपंचषद्वप्रविश्वतिकेषूदयस्थानानि नव । सत्त्वस्थानानि पंच । अष्टाविश्वतिके उदयस्थानान्यष्टी । सत्त्वस्थानानि चत्वारि । एकान्नत्रिश्वतके त्रिशतके चोदयस्थानानि नव । सत्त्वस्थानानि सप्त । एकत्रिशतके

माधवचन्द्र और महावीरने परमार्थसे विस्तार किया ॥७३९॥

२५ विशेषार्थ—माधवचन्द्र तो नेमिनाथ तीर्थंकर और महावीर वर्धमान तीर्थंकरका नाम जानना। तथा माधवचन्द्र नेमिचन्द्राचार्यके शिष्य और सहयोगी थे। पं. टोडरमळजीने महावीरसे वीरनन्दि आचार्यका प्रहण किया है जो नेमिचन्दजीके गुरुजनोंमें थे। इन दोनोंका पूर्ण सहयोग इस प्रन्थकी रचनामें था।

उपर कहे इस त्रिसंयोगमें एकको आधार और दोको आधेय बनाकर कथन करते हुए ३० प्रथम बन्धको आधार और च्दय सत्त्वको आधेय करके दो गाथाओंसे कहते हैं—

तेईस, पच्चीस, छब्बीसके बन्धस्थानमें उदयस्थान नौ और सत्त्वस्थान पाँच हैं। छठाईसके बन्धस्थानमें उदयस्थान आठ और सत्त्वस्थान चार हैं। उनतीस और तीसके

१५

२५

स्वानंगळ नवसप्तप्रमितंगळपुव । एकत्रिशद्बंधाधिकरणदोळ एकैकमुदयसत्त्वस्थानंगळपुव । एकप्रकृतिबंघाधिकरणदोळ् दयसस्वंगळुमेकाष्टस्यानंगळण्युवु । उपरतवंघाधिकरणदोळ् दशदशोदय-सस्वस्थानंगळप्पुत्र नियमविवं। संवृष्टि:-

| बं | २३ | २५ | २६ | २८ | २९ | ३० | 38 | 1810  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| उ  | Q  | 9  | ९  | 6  | 9  | 9, | 8  | 18 80 |
| स  | 4  | 4  | 4  | 8  | 9  | 9  | १  | 161   |

अनंतरमुक्तोवयसस्वसंख्याविषयस्थानंगळं पेळदपद:---

तियपण छवीसबंधे इगिवीसा देक्कतीस चरिमुदया। बाणउदीणउदिचऊ सत्तं अडवीसगे उदया ॥७४२॥

त्रिपंचवर्षिशतिबंधे एकविशतिरेकत्रिशच्चरमोदयः। द्वानवतिन्नंवतिचतुःसत्त्वं अष्टा-विशता उदयाः ॥

त्रिपंचवर्विशतिबंधाधिकरणदोळ पेळद नवोदयस्थानंगळ कविशति मोदलागि एकत्रिशत्-प्रकृतिस्थानं चरमोदयस्थानमक्कुं। द्वानवतियुं नवत्यादिचतुःस्थानंगळ् मध्युव्।

अष्टाविशतिबंधाधिकरणदोळ्द्यंगळ् पेळल्पडुगुं :--

पुरुवंव ण चउवीसं बाणउदिचउक्कसत्तमुगुतीसे। तीसे पुर्वं उदया पढिमिन्छं सत्तयं सत्तं ।।७४३॥

पूर्ववन्त चतुर्विवशतिद्वानवतिचतुष्कसत्त्वमेकान्नित्रशत्सु । (त्रिशत्सु) पूर्विवदुवयाः प्रथम-तनसप्रकं सत्त्वं ॥

**उदयस्यानमेकं सत्त्वस्थानमेकं । एकके** उदयस्थानमेकं सत्त्वस्थानान्यष्टी । उपरतबन्धे दशदशोदयस्त्वस्थानानि नियमेन भवन्ति ॥७४०॥७४१॥

त्रिपंचषडग्रविशतिकबन्धेष्दयस्थानान्येकिशतिकादीन्येकविशतकातानि नव । सत्त्वस्थानं द्वानवितिकं नवतिकाविचतुष्कं च ॥७४२॥

बन्धस्थानमें चद्यस्थान नौ और सत्त्वस्थान सात हैं। इकतीसके बन्धस्थानमें चद्यस्थान एक २० और सत्त्वस्थान एक है। एकके बन्धस्थानमें चद्यस्थान एक सत्त्वस्थान आठ हैं। बन्ध-रहित स्थानमें दस उद्यस्थान और दस सत्त्वस्थान नियमसे होते हैं। इसका आशय है कि जिस जीवके जिस कालमें इतनी-इतनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उस कालमें उस जीवके किसीके कोई, किसीके कोई, इस तरह नाना जीवोंकी अपेक्षा उक्त उदयस्थान और सत्तव-स्थान पाये जाते हैं ॥७४०-७४१॥

वे कौन-से हैं ? यह कहते हैं-

तेईस, पच्चीस, छन्बीसके बन्धस्थानोंमें इक्कीससे इक्तीस पर्यन्त नौ उदयस्थान हैं। सत्वस्थान बानवे और नब्बे आदि चार हैं ॥७४२॥

वा वष्टिविश्वतिबंधाधिकरणवोळ पूर्विक्तिकविशत्यावि नवोवयस्थानंगळोळ चतुन्विशिति-स्थानमं बिट्दु शेषाष्टस्थानंगळ्वयमक्कुमिल्ल द्वानवित्वतुःसस्वस्थानंगळ्मप्पृतु । एकान्निश्चाद्-बंधवोळं त्रिशद्बंधवोळं पूर्विक्तिकविशत्याविनवोवयस्थानंगळं मोवल त्रिनवत्याविसप्रसस्य-स्थानंगळ्मप्पृतु ।

> इगितीसे तीसुदओ तेणउदी सत्तयं इवे एगे। तोसुदओ पढमचऊ सीदादिचउक्कमवि सत्तं।।७४४।।

एकत्रिशत्सु त्रिशवुबयः त्रिनवितः सस्वं भवेत् एकस्मिन् एकत्रिशबुबयः प्रथमचतुष्कम-शीत्याविचतुष्कमिप सस्वं ॥

एकत्रिशद्वंधस्थानाधिकरणबोळ त्रिशत्प्रकृतिस्थानोवयमुं त्रिनवितसत्त्वस्थानमेकमे सत्त्व-१० मक्कुं। एकप्रकृतिबंधाधिकरणबोळ त्रिशदेकस्थानोवयमुं प्रथमत्रिनवत्यादिचतुःस्थानंगळं बशोत्यादिचतुःस्थानंगळं सत्त्वमक्कुं।

> उवरदबंधेसुदया चउपणवीस्रण सन्वयं होदि । सत्तं पढमचउक्कं सीदादीछक्कमवि होदि ॥७४५॥

उपरतबंघेषूवयाः चतुःपंचिविशस्यून सर्वं भवति । सत्त्वं प्रथमचतुष्कमशीत्यादिषद्कमिप १५ भवति ॥

उपरतबंघाधिकरणदोळ्दयस्थानंगळ्चाः पंचिविशितिस्थानद्वयरहितमाद दशोदयस्थानंगळ्ढं त्रिनवत्यादि चतुःस्थानंगळ्चमञ्जीत्यादि षट्स्थानंगळुं सत्वमण्युवु। संदृष्टि—वं २३। उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२। वं २। ५। उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २८। २८। ३०। ३१। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२। वं २६। उ २१। २४।

२० व्यष्टाविशतिके उदयस्यानानि पूर्ववस्रव न चतुर्विशतिकं। सत्त्वस्थानानि द्वानवितकचतुष्कं। एकास-त्रिशस्के त्रिशस्के चोदयस्थानानि तान्येव नव। सत्त्वस्थानानि त्रिनवितकादीनि सप्त ॥७४३॥

एकत्रिशत्के उदयस्थानं त्रिशत्कं । सत्त्वस्थानं त्रिनवतिकं । एकके उदयस्थानं त्रिशत्कं । सत्त्वस्थानानि त्रिनवतिकादीनि चत्वार्यशीतिकादीनि चत्वारि च ॥ १४४॥

७४५ तमाया गावाया बघोलिखितपाठः बमयचन्द्रनामांकितायां टीकायामधिकः समुपलक्ष्यस्तद्यवा-

२५ अठाईसके बन्धस्थानमें चर्यस्थान पूर्ववत् नौ हैं किन्तु उनमें चौबीसका न होनेसे आठ हैं। सस्वस्थान बानवे आदि चार हैं। उनतीस और तीसके बन्धस्थानमें चर्यस्थान पूर्ववत् नौ हैं और सत्त्वस्थान तिरानवे आदि सात हैं। १९४३।

इकतीसके बन्धस्थानमें उद्यस्थान तीसका है। सत्त्वस्थान तिरानवेका है। एकके बन्धस्थानमें उद्यस्थान तीसका है। और सत्त्वस्थान तिरानवे आदि चार तथा अस्सी आदि चार इस प्रकार आठ हैं। १०४४॥

बन्धरहितमें उदयस्थान चौबीस-पच्चीसके बिना सब इस हैं। सत्वस्थान तिरानवे आदि चार और अस्सी आदि छह इस तरह इस हैं। अब इनको स्पष्ट करते हैं—

२५

२५। २६। २८। २८। २८। ३०। ३१। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२॥ बं २८। उ २१। २५। २६। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स ९३। ९१। ९०। ८८। बं २९। उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१॥ स ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२। बं ३०। इ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २८। ३०। ३१। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२। बं १। उ ३०। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८०। ७९। ७८। ७०। बं। ०। उ २०। २१। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ९। ८। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८०। ७९। ७८। ७८। ७८। २८। २९। ३०। ३१। ९। ८। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८०। ७९। ७८। ७८। ९०। ०। ९। इल्लि त्रयोविंशति बंधस्थानैधिकरणबोळु एकविंशत्यादिनवोदयस्थानंगळुं द्वानवितनवित्वतुष्टयं सत्त्वस्थानंगळुं माधेयमप्प त्रसंयोगबोळु बं २३ त्रयोविंशतिस्थानवंधस्थामि उ ९ स ५

गळु मिथ्यादृष्टिगळेयप्परे ते बोडा त्रयोविशतिबंधस्थानमेके द्वियापर्ध्याप्तयुत्तमपुर्वारवमा प्रकृतिद्वयक मिथ्यादृष्टियोळे बंधय्युच्छित्तयप्पुर्वारवमा त्रयोविशतिस्थानमं मिथ्यादृष्टिगळे कट्दुबुदु १०
सिद्धमक्कु । मामिथ्यादृष्टिगळुं चतुर्गितिजकगळरप्परिल्ल देवनारकिमध्यादृष्टिगळु आ त्रयोविशतिस्थानमं कट्दुवरल्लरवर्गाळगे बंधयोग्यस्थानमत्ते ते दो "ड्विरम बारससुरच उसुराउआहारयमबंधा" ये दिंतु नारककगळु कट्दुवरल्लक् । "आइसाणोत्ति सत्तवामिछिदी" ये दिंतु भवनित्रतय
सौधम्मद्वय संभूतकगळुं कट्दुवरल्लदु कारणमागि त्रसस्थावरिमध्यादृष्टिगळुं मनुष्यमिथ्यादृष्टिगळुं
पुट्दुवरा त्रयोविशति स्थानमंकट्दुवागळु नानाजीवापेक्षेयिदमा नवोदयस्थानंगळुं पंचसत्त्वस्थानं- १५
गळुं युगपरसंभविसुववु । एकजीवापेक्षेयिदमेकेकस्थानंगळागि क्रमदिवं संभविसुवविल्ल एकविशति-

[ उपरतबन्धे चतुर्विशतिकपंचिविशतिकोनदशोदयस्यानानि त्रिनवितकादीनि चत्वार्यशीतिकानि षट् सत्त्वानि । अत्र चाद्ये त्रिसंयोगे बं २३ त्रयोविशतिकं बन्धस्यानमेकेन्द्रियापयितयुतं । तत्त्रक्रुतिद्वयं मिथ्यात्वहेतुकबन्धं तेन

> च ९ स ५

मिथ्यादृष्ट्य एव बध्नंति तेऽपि न देवनारकाः । 'उविरिमवारससुरचे सुराउ आहारयमवंघा, इति नारकाणां, आ ईसाणोत्तिसत्तवामिछदीति भवनत्रयसौधर्मद्वयजानां च निषेघात् । शेषत्रसस्यावरमनुष्या एव बध्नंतीत्यर्थः । २० त्रयोविंशतिकबन्धकाले नानाजीवापेक्षया तानि नवोदयस्थानानि पंच सत्त्वस्थानानि च युगपत्संभवंत्येकजीवा-

विशेष—कलकत्तासे प्रकाशित संस्करणमें छपा है कि ७४५वीं गाथाकी अभयचन्द्र नामसे लिखित टीकामें आगेका पाठ अधिक पाया जाता है। हमने उस पाठका मिलान कन्नड टीकासे किया तो उससे भी वह मिल गया। अतः उसका अर्थ यहाँ दिया जाता है जो पं. टोडरमलजीकी टीकामें नहीं है। और ब्रेकेटमें उस टीकाको भी दिया है—

उपरतबन्ध अर्थात् जो नामकर्मके बन्धसे रहित हैं उनमें उदयस्थान चौबीस-पश्चीसके बिना दस हैं। सत्त्वस्थान तिरानवे आदि चार और अस्सी आदि छह हैं। यहां प्रथम त्रिसंयोगमें तेईसका बन्धस्थान एकेन्द्रिय अपर्याप्त सहित है। एकेन्द्रिय और अपर्याप्त प्रकृतियोंका बन्ध मिध्यात्व हेतुक होनेसे मिध्यादृष्टि ही उनका बन्ध करते हैं। वे भी देव और नारकी नहीं करते क्योंकि आगममें उनके उनका बन्धका निषेध है। अतः शेष त्रस, ३०

स्थानोवयं क्षेत्रविपाकितिर्ध्यंमनुष्यानुपूळ्योवययुतस्थानमणुवरितं विग्रहगितयोळल्लदेल्लियुमुवय-मिल्ला विग्रहगितयोळ् प्रथमसमयदोळ् वर्तिसुत्तिष्पंनाहारकत्रसस्थावरितर्थ्यंमनुष्यपर्ध्यायकार्थं-क्षुपावानकारणभूतनारकितर्यंग्मनुष्यवेवाहारकचरमसमयपर्ध्यायमतु द्रव्यात्थिकनयविवना चरम-समयदोळ्दुं । पर्य्यायात्थिकनयविवमनंतरसमयवोळेयनाहारकत्रसस्थावरितर्थ्यंमनुष्यपर्ध्यायो-प्रतिरूपाविवं क्षयमादुदु । अदुकारणविवं कारणक्कं प्रध्वंसाभावमुं कार्यंक्के प्रागभावमुमोडंब-क्ष्यट्दुवंत पेळल्पट्दुदु ।।

> कार्ग्योत्पादः क्षयो हेर्तानियमाल्लक्षणात् पृथक् । न तो जात्याद्यवस्थानावनपेक्षाः सपुष्पवत् ॥५८-अ।. मी. ।

कार्योत्पत्तियं बुदुपादानकारणश्चयमेयक्कुं नियमदिवमंतादोडा कारणकार्यंगळगे पृथाभाव-१० में तं दोड लक्षणदिवमक्कुं । जातिव्रव्यगुणस्थानदिवमेकत्वमुंटागुत्तं विरलु तौ न भवतः कारणकार्यंगळे बुदिल्लदु कारणदिवं कारणकार्यंगलगनपेक्षयं बुदु गगनकुसुमोपममक्कुं नारकादि-नोकम्मीहारकचरमपर्यायक्षयदोळमनाहारकत्रसस्थावरतिर्यंसमुख्यपर्यायदोळं व्रव्यगुणच्युति-

पक्षयैककमेव । तत्रैकविशतिकमुदयस्थानं क्षेत्रविपाकितिर्यग्मनुष्यानुपूर्व्ययुत्तत्वात् विग्रहगतावेवोदेति । तत्प्रयम-समयवर्त्यनाहारकत्रसस्थावरितर्यग्मनुष्यपर्यायकार्यस्थोपादानकारणभूतो नारकितिर्यग्मनुष्यदेवाहारकचरमसमय-१५ पर्यायो द्रव्यायिकनयेन तच्चरमसमये स्यात् । पर्यायायिकनयेनानंतरसमये स एवानाहारकत्रसस्थावरितर्यग्मनुष्य-पर्यायोत्पत्तिरूपेण क्षीणस्ततः कारणात् कारणस्य प्रध्वंसाभाव एव कार्यस्य प्रागमावः । तथैवोक्तं—

> कार्योत्पादः क्षयो हेत्तोनियमाल्लक्षणात्पृषक् । न तौ जात्याद्यवस्थानादनपेक्षाः खपुष्पवत् ॥५८॥ आ. मी.

कार्योत्पत्तिः उपादानकारणक्षय एव स्यान्नियमेन । तिह तयोः पृथग्मावः कथं स्यात् ? लक्षणात्स्यात् । २० जातिद्रव्यगुणाद्यवस्थानेनैकत्वे कारणकार्ये न स्यातामिति कारणात्तदनपेक्षा गगनकुसुमोपमा स्यात् । नारका-

स्थावर और मनुष्य ही उनको बाँघते हैं। तेईसके बन्ध कालमें भी नाना जीवोंकी अपेक्षा नी उद्यस्थान और पाँच सत्त्वस्थान सम्भव होते हैं। एक जीवकी अपेक्षा तो एक-एक ही होता है। उनमेंसे इक्कीस प्रकृतिक उद्यस्थान क्षेत्रविपाकी तिर्यगानुपूर्वी या मनुष्यानुपूर्वी सिहत होनेसे विग्रहगितमें ही होता है। विग्रहगितके प्रथम समयवर्ती अनाहारक त्रस, स्थावर, तियंच और मनुष्य पर्याय रूप कार्यका उपादानकारणभूत नारक, तियंच, मनुष्य या देव आहारककी चरम समयवर्ती पर्याय है। वह पर्याय द्रव्याधिकनयसे उसके चरम समयमें होती है। पर्यायाधिकनयसे अनन्तर समयमें वही अनाहारक त्रस, स्थावर, तियंच या मनुष्य पर्यायकी उत्पत्ति रूपसे क्षयको प्राप्त हुआ। अतः कारणका प्रध्वंसाभाव ही कार्यका प्रागमाव है। कहा भी है—

५० 'उपादानका पूर्व आकाररूपसे क्षय ही कार्यका उत्पाद है अर्थात मिट्टीकी पिण्डपर्याय-का विनाश घटका उत्पाद है, दोनोंका एक ही कारण है। जो घटकी उत्पत्तिका कारण है वही मिट्टीकी पिण्डपर्यायके विनाशका कारण है। फिर भी छक्षणके भेदसे दोनोंमें भेद है। सामान्यरूपसे दोनों भिन्न नहीं हैं। निरपेक्ष माननेपर उनका सत्त्व नहीं हो सकता।'

यिल्लप्युवरितं जीवं ध्रौन्योत्पत्तिक्ययात्मकनक्कुमें बुदत्वंमल्लि एकजीवक्केकसमयदोळेकवृत्तियप्यु-वरिदमेकसमयवित त्रसस्यावरिवविक्षतितिर्धंगमनुष्यानाहारकंगा त्रयोविद्यतिस्थानवंधमुमेकविद्यति । प्रकृतिस्थानोवयमुमय्दुं योग्यसत्वस्थानंगळोळु यथायोग्यमों दु सत्त्वस्थानमक्कुमंते पेळल्पट्दुदु ॥

एकस्यानेकवृत्तिरनं भागाभावादबहूनि वा।

भागित्वाद्वास्य नैकरवं दोषो वृत्तेरनार्हते ॥ आ मी. ६२।

एकस्यानेकवृत्तिन्नं ओ वुजीवक्कनेकवृत्तियिल्लदेके दोई मागाभावात् विभागक्कभावदत्तांण-दं बहूनिवा एत्तलानुमेकनिगोदशरोरिस्यतानंतानंतजीवंगळुं भागित्वात् मुखदुःखानुभवनस्वातंत्र्य-लक्षणविभागित्वदत्तांणवमा जीवसपूहक्कमेकत्वपुमिल्ल वृत्तिगं दोषमनार्हतदोळेयकुं । सर्व्यंथेकां-तदोळल्लदं अर्हन्मतदोळिल्लं बुदत्थं । इल्लि चोवकनं दपं—जीवक्कस्तिकायत्वं परमागमप्रसिद्ध-मप्पदिदं प्रदेशप्रचयसद्भावमक्कुमा प्रदेशप्रचयसद्भावदत्तांणदं । एकजीवनोळं भागित्वमक्कुमा- १० विभागित्विद्यमनेकवृत्तिसद्भावमक्कुमं दोडंतल्तेकं दोडं धर्माधर्माकाश एकजीवद्वव्यंगळगं अस्तिकायत्वमुंदौगुत्तिदींडमखंडद्रव्यंगळप्पुदिदं विभागिगळल्तं ते दोई अणुवत् अणुविगे तु विभागित्विमल्लंते अखंडैकद्वव्यक्कं एकवृत्तित्वं सिद्धमक्कुं । अदुकारणमागि अखंडद्रव्यमप्पुदिद-

दिनोकमिहारकचरमपर्यायक्षयेऽनाहारकत्रसस्यावरितर्यंग्मनुष्यपर्याये च द्रव्यगुणप्रच्युतिर्नेति जीवो घ्रोव्योत्पत्ति-व्ययात्मक इत्यर्थः । तत्रैकजीवः एकसमये एकवृत्तिः तेनैकसमयवित्रसस्यावरिवविक्षितिर्यंग्मनुष्यानाहारकस्य तत्त्रयोविशतिकबंबः, एकविशतिकोदयः, पंचसत्त्वस्थानेषु योग्यैकसत्त्वं च स्यात् तथैवोक्तं—

> 'एकस्यावेकवृत्तिनं भागाभावाद्बहूनि वा । भागित्वाद्वास्य नैकत्वं दोषो वृत्तेरनाईते ॥६२॥'

एकजीवस्यानेकवृत्तिर्नं स्यात् भागाभावात् । वा पुनः एकनिगोदशरीरस्थितानतानन्तजीवानां मुख-दुःखानुभवनस्वार्तत्र्यलक्षणविभागित्वादेकत्वं न स्यात् तद्वृत्तेर्धोषः अनाहृते एव सर्वथैकान्तमते एव नार्हन्मते । ननु जीवस्यास्तिकायत्वं परमागमप्रसिद्धं तेन प्रदेशप्रचयत्वं स्यात् तत्तर्चैकस्मिन्निप भागित्वादनेकवृत्तिः स्यादिति तन्न धर्माधर्माकाशैकजीवानां तथात्वेऽण्यखंडद्रव्यत्वेनाणुवदिवभागित्वादेकवृत्तित्वसिद्धेः । न च तत

अतः नारक आदि नोकर्म आहारक रूप अन्तिम पर्यायका क्षय होकर अनाहारक त्रसस्थावर रूप तियंचपर्याय या मनुष्यपर्यायके उत्पन्न होनेपर द्रव्यगुणका विनाश नहीं होता। अतः जीव उत्पाद, व्यय, ध्रीव्यात्मक है। इससे एक समयवर्ती त्रसस्थावर रूप तियंच या मनुष्य अनाहारकके विप्रहगतिमें तेई सका बन्ध, इक्कीसका उदय और पांच सत्व-स्थानोंमें यथायोग्य एकका सत्त्व होता है। कहा भी है—एक जीवकी अनेकत्र वृत्ति नहीं होती क्योंकि वह अखण्ड है। यदि एक निगोदशरीरमें स्थित अनन्तानन्त जीवोंका सुख-दुः खके अनुभवनरूप स्वातन्त्रय लक्षण विभाग होनेसे एकत्व न माना जाये तो यह दोष सर्वथा एकान्त मतमें ही सम्भव है, जैनमतमें नहीं।

शंका—जीव अस्तिकाय है यह परमागममें प्रसिद्ध है। अस्तिकाय होनेसे वह बहु- रै॰ प्रदेशी हुआ। तब एक जीव अपने अनेक प्रदेशोंमें रहनेसे अनेक यृत्ति हुआ?

१. म मुंटादोडम<sup>°</sup>।

20

मणुषिनंते अविभाणियप्य जीवद्रव्यमणुवे दु व्यवहरिसल्पद्गुमल्लवे अणुमात्रमल्ते वेश्वे स्वोपालशरीरप्रमितमुं लोकमात्रमप्पुर्वरिदं पूर्वभवचरमसमयदोळ वर्षिसुत्तिह्र्किनिगोदशरीर-स्थितानंतानंतजीवंगळ्गे नोकम्मिहारं साधारणमादोडं कर्माहारं पृथक्-पृथगेयमक्कु मिल्ल साधारणैकशरीरवोळ् संस्थितानंतानंतजीवंगळोळ् विवक्षितेकजीवक्के स्वद्रव्यादिचतुष्ट्यापेक्षेयिवं कर्षाचित्सत्त्वमक्कुमी कथं चिच्छब्दमा विवक्षितजीवक्केये अस्तित्वमुमं तच्छरीरावगाहस्थितशेषा-नंतानंतजीवपुद्गलधम्मिधर्माकाश शालद्रव्यंगळगविविध्यतमप्य गौणमुमं पेळवुमा स्वद्रव्यादिचतु-ष्ट्यापेक्षेयिवं कथं चित्सद्रप्रमप्य विवक्षितेकजीवमदक्कये मत्तं तत्साधारणैकनिगोदशरीरस्थित-शेषानंतानंतजीवपुद्गलधम्मिधर्माकाशशालद्रव्यंगळ परकपादिचतुष्ट्यापेक्षेयिवं कथं चित्सद्रप्रम्पाकाशशालद्रव्यंगळ परकपादिचतुष्ट्यापेक्षेयिवं कथं चित्रसत्व-मक्कुमविविध्यतक्के गौणत्वमुंदप्यविद्यार्द्वार्द्यमहंगे पेळल्पद्दुद्दु ।

कथंचित्ते सदेवेष्टं कथंचिदसदेव तत्। तथोभयमवाच्यं च नययोगान्न सर्व्वंथा ॥१४॥ वा. मी.

इष्टं विवक्षितमप्प वस्तु स्वव्रव्याविश्वतुष्टयापेक्षीयवं कथंचित्सत्वमेयक्कुं। तदेव वस्तु परव्रव्याविश्वतुष्टयापेक्षीयवं कथंचिदसत्वमेयक्कुं। जिनमतकोळे तथा अहंगे उभयं सवसद्रपमुं अवाच्यमुं च शब्दविदं सदवक्तव्यमुमसदवक्तव्यमुं सदसदवक्तव्यमुं वस्तु कथंचिदप्पुदु। नय-

एवाणुमात्रः स्वोपात्तशरीरप्रमित्तत्वेऽपि लोकमात्रत्वात् । पूर्वभवचरमसमयवित्तामेकनिगोदशरीरस्थानन्तानन्त-जीवानां नोकर्माहारस्य साधारण्येऽपि कर्माहारः पृथक् पृथगेव । तेषु जीवेषु विवक्षितैकजीवः स्वद्रव्यादि चतुष्ट्यापेक्षया कथंबित्सन् । अयं कथंजिच्छन्दो विविधितस्यैवास्तित्वं तच्छरीरावगाहस्थशेषानंतानंतजीव-पृद्गलवमिषमांकाशकालानामविवक्षितानां गौणं कथयति । स एव जीवः पुनस्तच्छेषानंतानंतजीवपुद्गलधर्मा-चर्माकाशकालानां परस्पादिवतुष्ट्यापेक्षया कथंचिदसन् अविवक्षितस्य गौणत्वात् । तथा चोक्तं—

> कथं चित्तत् सदैवेष्टं कथंचिदसदेव तत्। तथोभयमवाच्यं च नययोगान्त सर्वेषा ॥१४॥

इष्टं विवक्षितं वस्तु स्वद्रव्यादिचतुष्ट्यापेक्षया सत्तदेव परद्रव्यादिचतुष्ट्यापेक्षया असत्स्यात् । जिनमते

समाधान—नहीं, धर्म-अधर्म, आकाश और एक जीवके बहुप्रदेशी होनेपर भी अणुके समान अखण्ड द्रव्य होनेसे विभाग नहीं है अतः वह एक वृत्ति है। किन्तु इससे वह अणुरूप नहीं है यदापि वह अपने प्राप्त शरीर प्रमाण है किर भी छोकमान्न प्रदेशी है। पूर्व-भवके चरम समयवर्ती एक निगोद शरीरमें स्थित अनन्त जीवोंका नोकर्मरूप आहार समान होनेपर भी कर्मरूप आहार भिन्न-भिन्न है। उन जीवोंमेंसे विवक्षित एक जीव स्व-द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा कथंचित् सत् है। यह कथंचित् शब्द विवक्षित जीवका ही अस्तित्व कहता है और उस शरीरकी अवगाहनामें स्थित शेष अनन्त जीव पुद्गा धर्म, अधर्म, आकाश, काछ जिनकी विवक्षा नहीं है उनको गौणता देता है। वही जीव शेष अनन्त जीव पुद्गा धर्म, अधर्म, आकाश, काछ जिनकी विवक्षा नहीं है उनको गौणता देता है। वही जीव शेष अनन्त जीव पुद्गा धर्म, अधर्म, आकाश, काछकी पररूपादि चतुष्टयकी अपेक्षा कथंचित् असत् है। जिसकी विवक्षा नहीं होती वह गौण होता है। कहा भी है—

इष्ट अर्थात् विवक्षित वस्तु स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा सत् ही है और वही परद्रव्यादि

विषयमेकांतमादोडिल्छवं कथंबिदप्युदु । नयविषयमप्पेकांतमं कथंबिदिल्छदोडदक्कनेकांतत्याम-मक्कुमनेकांतत्यागमागुत्तं विरल् तदेकांतमनन्यमेयक्कुं। सर्व्यंषेकांतमेयक्कुमें बुदर्यः। मदक्ता धर्ममल्लदे परिणामांतराभावमक्कुमप्पुदिरदमक्तुमक्कुमप्पुदिर्वं ई कथंबिच्छव्दमुं स्याच्छ-ब्दार्त्यप्रतिपादनमक्कुमंते पेळल्पट्दुदु।

> कथंचित्केनचित्कश्चित्कुतश्चित्कस्यचित् स्वचित् । कदाचिच्चेति पर्धायाः स्यादृश्यंप्रतिपादकाः ॥

ये वितिवितिनुं शब्दपर्धायंगळ स्यादर्षप्रतिपादकंगळे यप्पुविदितु । यितु सदसद्र्पंगळागिपूर्व्वभवस्यससमयवोळ वित्तिसृत्तिः त्रसस्यादरसंबेधिबद्धतिर्धंगमनुष्यायुष्यरगळप्य साधारणशरीरमो दरोळ संस्थितानंतानंतसाधारणजीवंगळणे मरणमागुत्तं विरलुत्तरभवप्रथमसमयदोळ त्रसस्थावरसंबंधितिर्धंगमनुष्यायुष्यं तद्गत्यानुष्ट्रध्यंयुतनामकम्में किंविशतिष्ठितस्थानमुद्धिसि विग्रहगितयोळ नोकम्मीनाहारकराणि साधारणत्वकं समवायत्वकं कारणभूतसाधारणशरीरनामकम्मोंदयमिल्लप्युदिवमा विग्रहगितयोळ साधारणत्वमुं समवायत्वमुं पिंगि पृषक्-पृथगूपंगळाणि काम्मणशरीरोवयदि काम्मणकाययोगदोळक्षि कम्मीहारिगळप्पनंतानंतजीवंगळ लब्ध्य-

एव। तथा सदसत् अवाच्यं चशब्दात्सदवक्तव्यं असदवक्तव्यं सदसदवक्तव्यं च स्यात्। नयविषयैकान्तेऽपि कथंचित् स्यात्। अन्यथा तस्यानेकान्तत्यागे तदेकान्तोऽनन्य एव स्यात्। सर्वथैकान्त एवेत्यर्थः। तस्य १५ तद्धमीभावे परिणामांतराभावः ततोऽवस्तु स्यात्। तत एवायं कथंचिच्छब्दोऽपि स्याच्छब्दार्थप्रतिपादकः। तथा चोवतं—

> कयंचित्केनचित्किचित्किष्वत्कस्यवित्वित्। कदाचिच्वेति पर्यायाः स्यादयंप्रतिपादकाः ॥१॥

इति सदसदूषपूर्वं मव वरमसमयवित्रसस्यावरसंबं न्यिवहित्यं मनुष्यायुष्कसाधारणे कशरी रस्यानंतानंत - २० जीवाः मरणे उत्तरभवप्रयमसमये त्रसस्यावरसंबंधितियं मनुष्यायुस्तद्गरयानुपूर्व्ययुतै कि विशिव विद्यहगती नोकमिनाहारका भूत्वा साधारणस्वसमवायस्वकारणसाधारणानामनुदयास्तद् यं स्यक्त्वा पृथक् पृथिभृत्वा

चतुष्टयकी अपेक्षा असत् है। तथा दोनोंकी क्रमशः विवक्षामें कथं चित् सत् कथं चित् असत् है। दोनोंकी युगपत् विवक्षामें अवक्तव्य है। 'च' शब्दसे स्यात् सद्वक्तव्य, स्याद्सद्वक्तव्य और स्यात् सदसद्वक्तव्य है। ऐसा कथन नयदृष्टिसे है सर्वथा नहीं है। अन्यथा अनेकान्तका २५ त्याग कर देनेपर सर्वथा एकान्त आ जायेगा। एकान्तक्तप वस्तुको माननेपर उसमें परिणमन न होनेसे वह अवस्तु हो जायेगी। इसीसे यह कथंचित् शब्द स्यात् शब्दके अर्थका प्रतिपादक है। कहा है—'कथंचित्, केनचित्, किंचित्, किंचित्, कश्चित्, कस्यचित्, क्वचित्, और कदाचित् ये पर्याय शब्द स्यात् अर्थके प्रतिपादक हैं।'

इस प्रकार सत्-असत्रूप पूर्वभवके चरमसमयवर्ती त्रस स्थावर सम्बन्धी तियँचायु ३० या मनुष्यायुका जिनने बन्ध किया है वे साधारण शरीरमें स्थित अनन्तानन्त जीव मरनेपर उत्तरभवके प्रथम समयमें, जिनके त्रसंस्थावर सम्बन्धी तियँचायु या मनुष्यायुःऔर तद्गति-सम्बन्धी आनुपूर्वीसे युक्त इक्कीस प्रकृतियोंका उदय होता है, वे विग्रहगतिमें नोकमें अनाहारक होकर साधारणत्वके साथ समवायत्वके कारण साधारण नामका उदय न होनेसे

पर्धाप्तपर्धायसहकारिकारणत्रयोविद्यतिष्ठकृतिस्थानमं कट्टुवागळा जीवंगळोळु यथायोग्यपंच-सत्वस्थानंगळोळेकेकसत्वस्थानयुतरागिष्युवु । वेळरुपट्टुवु :—

सामान्यं समवायश्चाप्येकैकत्र समाप्तितः ।

अंतरेणाश्रयं न स्यान्नाजीत्पाविषु को विषिः ॥ —६५ आ. मी. ।

सामान्यमुं समवायमुमो वो बरोळ सम्मित्रपृत्रविष्टं सामान्यसमवायंगळगनंत रमक्कम-विरंदं साधारणरूपविदं समवायरूपविनिद्दं नाकोत्पाविद्रभ्यंगळोळ को विधिः सामान्यसमवाय-प्रमाणविषयमानुदु ? अवरोळो दु जीवद्रभ्यमुं साधारणस्त्रकं समवायत्वकं विषयमस्त बुदत्थं एकं बोडवु विशेषरूपविदं पृथपूपविनिद्दंपुवप्पुर्वारंदं । विधिश्चवमें तु प्रमाणवाचकमक्कुमें वोडः—

सदेक नित्यवक्तव्यास्तिहिपक्षात्र्य वे नयाः।

सर्व्यथेति प्रदूष्पंति पृष्यंति स्यादितीहते ॥—स्वयंभू स्तो. १०१ इलो.

सदेकनित्यवक्तव्यंगळुमवर विपक्षंगळं असदनेकानित्यावक्तव्यंगळं नयंगळप्य वं तं वोडे नयविषयत्वदिदं इह ई नयविषयंगळिल्ल सर्व्यवित सर्व्या यं दितु प्रदुष्यंति दुन्नैयंगळप्य वु । स्याविति स्थात्तं दितु पुष्यंति सुनयंगळप्युवु ते तब मते जिनागमबोळ्, ।

कार्मणशरीरोदयात्तत्काययोगेन जातकमिहारा लब्ध्यपर्याप्तपर्यायसहकारिकारणत्रयोविशविकवन्धकाले योग्य-१५ पंचसत्त्वस्थानेव्वेकतरसत्त्वाः स्युः । उच्यते—

> सामान्यं समवायश्वाप्येकैकत्र समाप्तितः । अंतरेणाश्रयं न स्यान्नाशोत्पादिषु को विधिः ॥६५॥

सामन्यं समवायश्च एकैकस्मिन् समाप्तत्वात्तयोरंत्वरं स्यात् तेन साधारणरूपेण समवायरूपेण स्थिति-बाशोत्पादिद्रव्येषु सामान्यसमवायप्रमाणाविषयकः । तयोरेकजीवद्रव्यं साधारणत्वस्य समवायत्वस्य च विषयो २० न स्यादित्यर्थः । कृतः ? तयोविशेषरूपेण पृथगवस्थानात् । विधिशव्दः कथं प्रमाणवाचक इति चेत् ।

सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षारुष ये नयाः।

सर्वेषेति प्रदुष्यंति पुष्यंति स्यादितोहते ॥१॥ स्वयंभू स्तोत्र १०१ रलोक ।

सदेकनित्यवक्तव्याः तद्विषक्षा असदनेकानित्यावक्तव्यादव नयाः स्युः नयविषयत्वात् । इह नयविषये सर्वेषेति प्रदुष्यंति दुर्णया भवंति । स्यादिति पुष्यंति सुनया भवंति तवागमे । तेषां सदसदादीनां प्रमाणनय-

२५ उन दोनोंको त्याग पृथक्-पृथक् होकर कार्मण शरीरका उदय होनेसे कार्मणकाययोगके द्वारा आहारक होकर लब्ध्यपर्याप्त पर्यायके सहकारि कारण तेईस प्रकृतियोंके बन्धकालमें उसके योग्य पाँच सत्त्वस्थानोंमें-से किसी एककी सत्ताबाले होते हैं। कहा भी है—

सामान्य और समवाय एक-एक व्यक्तिमें ही समाप्त हो जाते हैं। अतः आश्रयके बिना जो द्रव्य नष्ट और उत्पन्न होते हैं उनमें सामान्य और समवाय कैसे रहेंगे।

आशय यह है कि एक जीवद्रव्य साधारणत्व और समवायत्वका विषय नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों विशेषरूपसे पृथक् रहते हैं। विधि शब्द प्रमाणका वाचक कैसे है ?

सत्, एक, नित्य, वक्तव्य और इनके विपक्षरूप असत्, अनेक, अनित्य, अवक्तव्य ये जो नयपक्ष हैं वे सवधा रूपमें तो अतिदूषित होते हैं अर्थात् दुनय होते हैं। और स्यात् पद-पूर्वक सुनय होते हैं। ई सदसदादिगळे प्रमाणविषयमुं नयविषयमुमप्पूर्वे दु पेळदपर :--विधिव्विषक्तप्रतिवेषरूपः प्रमाणमत्रान्यतरत्प्रधानम् ।

गुणोऽपरो मुख्यनियामहेतुर्नियः सदृष्टांतसमर्त्वनस्ते ।।—स्वयंभू. इलो. ५२ इलो. । विषक्तं युक्तं प्रतिषेधरूपं येन सः युक्तप्रतिषेधरूपः विषिः विषिः स्यात्स एव विषिः प्रमाण-विषयत्वात्प्रमाणं भवति । अत्र अनयोज्विधिनिषेषयोर्म्मध्ये अन्यतरत्प्रधानं स्यात् । अपरोऽन्यो गुणः गौणः स्यात् । तथापि गुणो मुख्यनियामहेतुः स्यात् मुख्यव्यवस्थाहेतुरित्यर्थः । न निरात्मकः न निःस्वभावः स्यात् । विधिनिषेषयोरन्यतरत्प्रधानं यसद्वस्तु नयविषयत्वान्नयः स्यात् । सदृष्टांत-समर्त्यनः प्रमाणविषयो नयविषयो वा दृष्टांते समर्त्यनं दृष्टांतसमर्त्यनं तेन सह वत्तंत इति सबृष्टांतसमत्यंनस्तव मते एंदितु प्रमाणविषयं नयविषयं मेणु दृष्टांतसमत्यंनदोडने वत्तिसुगु-। मा नयविषयविधिनिषेषंगळगे प्रधानाप्रधानत्वलक्षणमं पेळदपरः ---

> विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो गुणोऽविवक्षो न निरात्मकस्ते । तथारिमित्रानुभय। दिशक्तिर्द्धयावधेः कार्यंकरं हि वस्तु ॥

> > —स्वयंभू. स्तो. ५३ इलो. ।

विषयत्वं व्यनक्ति-

विधिविषक्तप्रतिषेषस्यः प्रमाणमत्रान्यतरत्प्रधानम् ।

20

१५

गुणोऽपरो मुस्यनियामहेतुर्नयः सदृष्टान्तसमर्थनस्ते ॥१॥ स्वयंभू ५२ इलोक । विषक्तं युक्तं प्रतिषेषरूपं येन स विधिः स्यात् । स एव प्रमाणविषयत्वात्प्रमाणं । अत्रानयोविधि-प्रतिषेषयोरन्यतरत्प्रधानं, अपरो गुणः । तथापि गुणो मुख्यनियामहेतुः मुख्यव्यवस्थाहेतुरित्यर्थः । न निरात्मकः न निःस्वभावः स्यात् । विषिप्रतिषेषयोरन्यतरस्प्रधानं यत्तद्वस्तु नयविषयत्वान्नयः स्यात् । सदृष्टान्तसमर्थनः प्रमाणविषयो नयविषयो वा दृष्टान्ते समर्थनेन सहितो वर्तते तव मते। तन्नयविषयविषिनिषेषयोः प्रधाना- २० प्रधानत्वलक्षणमाहः-

> विवक्षितो मुख्य इतीब्यतेऽन्यो गुणोऽविवक्षो न निरात्मकस्ते । तथारिमित्रानुभयादिशक्तिर्द्धयावधेः कार्यकरं हि वस्तु ॥ स्वयंमु ५३।

वे सत्-असत् आदि प्रमाण और नयको व्यक्त करते हैं। कहा है-हे भगवन, आपके मनमें प्रतिषेधसे युक्त विधि प्रमाणका विषय होनेसे प्रमाण है। इन विधि और प्रतिषेधमें- २५ से एक मुख्य और एक गौण है तथापि गौण मुख्यकी व्यवस्थामें हेतु होता है। वह निःस्वभाव नहीं है। विधि और प्रतिषेधमें-से जो कोई प्रधान होता है वह नयका विषय होनेसे नय है। तथा वह दृष्टान्तमें समर्थनसे सहित होता है।

जो विधि और निषेधमें-से प्रधान और गौण होते हैं उनका लक्षण कहते हैं— जो कथनके छिए इष्ट होता है चाहे वह विधि हो या प्रतिषेध वही मुख्य कहाता है। ३० जिसकी विवक्षा नहीं होती वह विधि और निषेधमें-से कोई एक गौण होता है। किन्तु वह निरात्मक-निःस्वभाव नहीं होता। इस प्रकार एक ही वस्तु शत्रु, मित्र और अनुभय आदि शक्तियोंको लिये हुए होती है। वास्तवमें विधि-निषेध, सामान्य-विशेष, द्रव्य-पर्याय इस तरह दो-दो सापेक धर्मोंका आश्रय छेकर ही वस्तु अर्थ क्रियाकारी होती है।

वक्तृ निष्टो विवक्षितः आ विधि निषेधंगळोळ नुडियित्क हमण्युद्ध विवक्षित मक्कुमदु मुख्य-मं दु पेळल्पट्ट्दु । अन्यः आ विवक्षितिकतरमध्य विधियुं निषेधमुं मेणु अविवक्षित मध्युद्ध गुणः गौणमक्कुं । न निरात्मकः निस्त्व भावमल्तु । जिन ! निन मतदोळ् । तथा तथा हि अन्तेयल्ते । अरिमित्रानुभयाविशक्तियनुळळ बस्तु द्ध्यावधेः सबसदेकानेक नित्यानित्यवक्तव्यावक्तव्यंगळ सो मेयक्तिणिविक्तलु कार्यंकरमक्कु—। नितो प्रमाणनयविषयंगळप्प विष्रहणतिय प्रथमसमयदोळ् वित्तसुक्तिप्यं नोकम्मानाहारकानंतानंतित्ययंग्मनुष्यजीवसमूहं लब्ध्यपय्यामिष्य्यायक्के सहकारि-कारणत्रयोविशतिप्रकृतिस्थानिक्यताप्य्यामनामकम्मांपाज्यांनमों दु देशकालवोळ् तदुद्यसंजनित कार्याक्ष्यलब्ध्यप्यामिकत्वमों दु देशकालवोळ् संभविद्युगुमें दुदु विरुद्धमल्ते ते दो हे विश्ववृत्तियं पुंटप्पुदर्शिदं पेळल्पट्टुदुः—

देशकालविशेषेऽपि स्पाद्वृत्तिर्ध्युतसिद्धिवत् । समानदेशता न स्पान्मूर्तिः (तं-) कारणकार्ध्ययोः ॥ —आप्तमी. ६३ इलो. ।

देशकालविशेषदोळं कार्य्यकारणंगळ व्यक्ति कथं वित्समानदेशतयागदु । एंतागदे दोड स्याच्छक्ववृत्तियुतिसद्धि सुसिद्धमेंतक्कुमंते कार्य्यकारणंगळ व्यक्ति याव प्रकारिददक्कु मा प्रकार-विदमक्कुमें बुदत्यंमदु कारणमागि सयोगिकेवलिभट्टारकनोळु इंद्रियविषयसुखकारणसातवेद-१५ बंबमुदयात्मकमप्पुदरिदंकारण कार्यंगळगे समानदेशतयादुदंतादोडा सयोगभट्टारकनोळु विषय-

वस्तुमिष्टो विधिनिषेत्रो वा विविक्षितः स मुख्य इत्युच्यते । अन्यो विधिनिषेत्रो वा अविविक्षितो गौणः स्यान्न निरात्मको निःस्वभाषो जिन ! तव मते । तचाहि न्यरिमित्रानुमयादिशक्तिविशिष्टं वस्तु सदसदेका-नेकनित्यानित्यवक्तव्यावक्तव्यव्यस्यावयेः सीमांतोऽवीक् कार्यंकरं स्यात् इत्येतत्प्रमाणनयविषयस्य विग्रहगति-प्रवमसमये नोकर्मानाहारकानंतानंतिवर्यंग्मनुष्यजीवसमूहस्य स्वव्यवपर्याप्तपर्यायसहकारिकारणत्रयोविशितिक-२० स्वानस्थितापर्याप्तनामोपार्जनं तदुदयकार्यस्वव्यक्तिकत्वं चैकदेशकास्त्रे न संभवतीति न विरुद्धं तबात्वादस्तु-वृत्तेः उच्येत—

देशकालिकोषेऽपि स्याद्वृत्तिर्युतसिक्षिवत् । समानदेशता न स्यान्मृतंकारणकार्ययोः ॥६३॥

देशकालविशेषेऽपि कार्यकारणव्यक्तिः कथंचित्समानदेशता न स्यात् । कथं न स्यादिति चेत् स्याच्छव्द-२५ वृत्तिर्युतसिद्धिवस्त्यादिति । ततः कारणात्सयोगकेविलनोन्द्रियविषयमुखकारणसातवेदनीयवन्त्र उदयात्मकः स्यादिति कारणकार्ययोः समानदेशता स्यात् । तद्धि तत्र विषयमुखसंवेदनं स्यादिति न वाच्यं तत्र मोहनोय-

अतः विप्रहगतिके प्रथम समयमें नोकर्म अनाहारक अनन्तानन्त तिर्वेद्ध मनुष्य जीव समूहका लब्ध्यपर्याप्त पर्यायका सहकारिकारण तेईस प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें स्थित अपर्याप्त नामकर्मका उपार्जन और इसके उद्यका कार्य लब्ध्यपर्याप्तपना एकदेश एक कालमें होना के विरुद्ध नहीं है; क्योंकि वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है। कहा है—'देशकालका भेद होनेपर भी युत्तसिद्धवत् वृत्ति होती है। मूर्तिमान अवयव और अवयवी समानदेशमें नहीं रह सकते। अतः सयोगकेवलीमें इन्द्रिय सुखका कारण बेदनीय कर्मका बन्ध उद्यात्मक होता है अतः कारण और कार्यका समानदेश हो सकता है।

शायद कहा जाये कि तब तो केवलीमें विषयसुखवेदन होना चाहिए। किन्तु ऐसा

24

सुक्षसंवेदन यक्कुमें देनस्वेडेके दोडा सयोगकेविक्तमहारकंग मोहनीयकर्मिनरवशेषप्रक्षयिंदं स्वात्मोत्थानंतानंताक्षयमुक्षसंवेदने निरंकुशवृत्तियिदं वित्तमुत्तं विरलु कवलाहारादिविषयमुक्षसंवेदने विरोधसरूपडुगुमें ते दोडे मोहनीयकर्मोदयबलाधानरिहतसातवेदोदययक्के बिहिब्बिषय सिन्निधीकरण सामर्थमरूलवे तिद्विषयमुक्षसंवेदनेयं पृदृत्य सामर्थमरूल । पेळरूपट्दुदु:—

"चाविष्य वेदणीयं मोहस्स बळेण घादवे जीवमें दितु ॥

व्यवा मितश्रुताविषमनःपर्ण्यक्षानावरणंगळ क्षयंबेरे काणस्पट्टुविस्ल । क्षीणकषायगुणस्थानचरमसमयदोळ "णाणंतरायदसयं दंसण चतारि चरिमिम्म" एवितु ज्ञानावरणपंचकांतरायपंचकंगळुं दर्शनावरणचतुष्टयमुं युगपत्त्रणष्टंगळादु वप्पुद्दितं जीवस्वभावगुणंगळप्प केवलज्ञानवर्शनोपयोगोपयुक्तसयोगिकेविलभट्टारकंगक्षयानंत्रशिक्तसंयुक्तंगे क्षयोपशममिकविभावगुणंगळप्प मत्यादिज्ञानोपयोगंगळ संभवमप्पुद्दित्वमुमचवा सातवेदनीयोदयसंजिनतेद्वियविषय- १०
कवलाहाराविगळत्तिणदं विषयमुक्तसंवेदने केवलज्ञानिद्दमो ? मेणिद्वियज्ञानिद्दमो ? इंद्रियज्ञानदिवु में दोडे केवलज्ञानोपयोगक्कभावमागि वक्कुंमें ते दोडे "एकस्यानेकवृत्तिन्तं भागाभावात्"

कर्मनिरवशेषप्रक्षयात्स्वात्मोत्यानंतानंताक्षयसुखसंवेदनं निरंकुशवृत्त्या वर्तमाने सति कवलाहारादिविषयसुख-संवेदनं विरुध्यते । मोहनीयोदयबलाधानरहितसातवेदोदयस्य बहिर्विषयसंनिघीकरणसामर्थ्यमेव स्यान्न तद्विषय-सुखसंवेदनोत्यादकसामर्थ्यं । तथा चोक्तं—

घादि व वेदणीयं मोहस्स बलेण घाददे जीवं । इति

खयवा मितश्रुताविषमनः पर्ययक्षानावरणानां क्षयः पृथ्मेव न दृश्यते क्षीणकषायचरमसमये एव णाणांतरायदसयं दंसणवत्तारीति चतुर्दशानां युगपत्प्रणष्टत्वाञ्जीबस्वभावगुणकेवलज्ञानदर्शनोपयोगोपयुक्त-सयोगस्याक्षयानंतशक्तेः क्षयोपशमिकविभावगुणमत्यादिक्कानोपयोगानामसंभवात्। अथवा सातवेदनीयोदय-संजनितेन्द्रियविषयकवलाहारादिम्यो विषयसुखसंवेदनं केवलज्ञानेनेन्द्रियज्ञानेन वा। इन्द्रियज्ञानेन चेत् केवल- २०

कहना ठीक नहीं है। क्योंकि केवलीमें मोहनीय कर्मका सम्पूर्ण क्षय हो चुका है। अतः अपनी आत्मासे उत्पन्न अनन्तानन्त अक्षय सुखका संवेदन रहते हुए केवलीमें कवलाहार आदि जन्य विषयसुखका संवेदन सम्भव नहीं है।

मोहनीयकी उदयकी सहायतासे रहित सात वेदनीयके उदयमें बाह्य विषयोंको छानेकी सामध्य ही होती है। विषयसुखका संवेदन उत्पन्न करनेकी सामध्य नहीं होती। २५ कहा भी है—

वेदनीय कर्म मोहका बल पाकर जीवका चात करता है।

अथवा मित, श्रुत, अविध और मनःपर्यय ज्ञानोंके आवरणोंका क्षय पृथक-पृथक् नहीं होता। क्षीणकषायके अन्तिम समयमें ही पाँचों ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय और चार दर्शनावरणोंका एक साथ विनाश होता है। अतः जीवके स्वामाविक गुण केवलज्ञान और ३० केवलदर्शनरूप उपयोगसे उपयुक्त तथा अक्षय अनन्तशिक्तसे सम्पन्न सयोगकेवलीके क्षायोपशिमक वैभाविक गुण मित आदि ज्ञानोपयोगका होना असम्भव है।

अथवा सातावेदनीयके उदयसे उत्पन्न इन्द्रियविषय कवलाहार आदि सम्बन्धी विषयसुखका संवेदन केवली केवलकानसे करते हैं या इन्द्रिय ज्ञानसे। यदि इन्द्रिय ज्ञानसे

एंबितेककालबोळकजीवनोळकवृत्तियललबनेकवृत्ति संभविसवप्युविष्टिमुं बीतरागभट्टारकंगे क्षायोपश्रमिकज्ञानप्रसंगमवर्षुः । केवलज्ञानिवद्यमं बोडं बनंताक्षयमुखतृमंगं अगुचित्रस्तुदर्शनांतरायपरिविज्जताहारप्रवृत्ति गगनकुतुमोपममव्कुमप्पृविर्वः । अंता त्रयोविशतिबंघमेकेवियापर्ध्याप्तपुतवंघस्थानमप्पृविर्वः तिर्ध्यंग्यतिजिमिण्यादृष्टिगळ्ं सनुष्यगितिजिमिण्यादृष्टिगळुं वंघस्वामिगळप्परिल्ल

( तिर्ध्यंचराळोळकेकेवियावि सर्व्वतिष्यंच मिण्यादृष्टिगळुं वंघयोग्यस्थानमप्पृरिद्यमा त्रयोविशतिस्थानमं कट्टुवागळु जीवंगळ्यों वं २३ । ए अ । उ व २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २० । ३० । ३१ । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ ।। आ तिर्ध्यंचसासावनाविगळोळारोळमी त्रयोविश्वतिवंघस्थानमिल्ल । मनुष्यगितय मनुष्यरोळ् कम्मांभूमिजमिण्यादृष्टिगळे स्वामिगळप्पुवरिदमा
स्थानमं कट्टुवागळा जीवंगळ्ये वं २३ । ए अ । उ २१ । २६ । २८ । २० । ३० । स ९२ । ९० ।

१० ८८ । ८४ ।। पंचींविशति प्रकृतिवंघस्थानमेकेवियपर्ध्याप्तयुतमुं त्रसापर्ध्याप्तयुत्त वंघस्थानमप्पुवरिदमा
पंचींवशति प्रकृतिवंघस्थामिगळ् तिर्ध्यंचर्यं मनुष्यरं विविज्ञकाळुनप्परिल्ल तिर्ध्यंगितिजरोळ् सर्व्यतिर्ध्यंचराळु मिण्यादृष्टिगळे कट्टुवरप्पुवरिदमा जीवंगळ् पंचींवशतिस्थानमं कट्टुवागळ्

ज्ञानोपयोगस्यामावः प्रसज्यते एकस्यानेकवृत्तेरमावात् । अन्यथा क्षायोपशिमकज्ञानं प्रसज्यते । अय केवलज्ञानेन तदाऽनंताक्षयसुखतृप्तस्याशुचिवस्तुदर्शनांतरायपरिविश्वताहारप्रवृत्तिगगनकुसुमोपमा स्यादिति । तथा तत्त्रयो-१५ विश्वतिकमेकेन्द्रियापयित्रयुतिमिति तिर्यग्मनुष्यगतौ मिथ्यादृष्ट्य एव बघ्नंति । तदा तेषामेकेन्द्रियादिसर्व-तिरक्वामिति । ]

उपरतवन्धे उदयस्थानानि चतुःपंचाग्रविशतिकोनानि दश । सत्त्वस्थानानि त्रिनवितकादीनि चत्वार्य-शीतिकादीनि षट् च । अत्राद्यत्रिसंयोगे—

> बं २३ ड ९ स ५

त्रयोविश्वतिकमेकेन्द्रियापयित्रयुत्तत्वाहेवनारकेम्योऽन्ये त्रसस्यावरमनुष्यिमध्यादृष्टय एव बध्नंति । २० तत्रैकेन्द्रियादिसर्वतिरहचां बं २३ ए व । उ २१ २४ २५ २६ २७ २८ ६९ ३० ३१ स ९२ । ९० । ८८ ।

करते हैं तो केवल ज्ञानोपयोगका अभाव प्राप्त होता है क्योंकि एक जीवके एक समयमें अनेक उपयोग नहीं हो सकते। अन्यथा केवलीके क्षायोपशिमक ज्ञानका प्रसंग आता है। यदि केवलज्ञानसे करते हैं तो अक्षय अनन्तसुखसे तृप्त केवलीके अशुचि वस्तुको देखनेरूप अन्तरायके कारण त्यागे हुए आहारमें प्रवृत्ति असम्भव हो जायेगी।

तथा तियंचगित और मनुष्यगितमें एकेन्द्रिय अपर्याप्तसे सिहत तेईस प्रकृतिक स्थान-

प्रथम त्रिसंयोगमें तेईसके बन्धस्थानमें नी उद्यस्थान और पाँच सत्वस्थान कहे। सो तेईसका बन्धस्थान एकेन्द्रिय अपर्याप्त सहित होनेसे उसे देवनारिकयोंको छोड़ त्रस स्थावर और मनुष्य मिध्यादृष्टि ही बाँधते हैं। सो एकेन्द्रिय आदि सब तिर्यं बोंके बन्ध एकेन्द्रिय अपर्याप्त सहित तेईसका होता है वहाँ उद्य इक्कीस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीस और इक्तीसका। सत्त्व बानवे, नब्बे, अट्टासी, चौरासी, बाजीवंगळगं वं २५। ए। प। त्र। व्या व । उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।। तिय्यं वसासावनाविगळी पंचिंविद्यतिस्थानमं कट्टरेक वो वे-केंद्रियिवकलत्रयापर्य्याप्तकम्मंगळु निन्यादृष्टियोळे वं वमप्पु विध्यति, मनुष्यगतियोळु मनुष्यिनिष्या-दृष्टिगळोळे पंचिंविद्यतिस्थानवं वमप्पुविरवमा जीवंगळा स्थानमं कट्टुवागळु वं। २५। ए। प। त्र व । उ २१। २६। २८। २९। ३०। स ९२। ९०। ८८। ८४।। मनुष्यसासावनाविगळोळे- ५ ल्ल्युं पंचिंविद्यतिस्थानवं विमल्ल । वेवगतियोळु भवनत्रयसौषम्मंकल्पद्वयविविजिमिण्यादृष्टिगळोळे पंचिंविद्यतिस्थानवं विमल्ल । वेवगतियोळु भवनत्रयसौषम्मंकल्पद्वयविविजिमिण्यादृष्टिगळोळे पंचिंविद्यति प्रकृतिबं वस्थानमेकेंद्रियपर्याप्तयुतमागि वंघे संभवितुगुमप्पुविरिना स्थानमं कट्टुवागळु विविजिमिण्यादृष्टिगळगे वं २५। ए प। उ २१। २५। २७। २८। २९।। स ९२। ९०। विविजिमस्यादृष्टिगळगे लिळ्युं पंचिंविद्यतिस्थानवं विमल्ल । वहाँवद्यतिवं वस्थानमेकेंद्रियपर्याप्तो-खोतातपोन्यतरयुतवं वस्थानमप्पुविरवं । तिर्थं वरं मनुष्यदं विविज्यं वं वस्वामिगळप्परिल्ल सर्थं- १० तिर्थं व मिण्यादृष्टिगळोळु तेजोवायुसाधारण सूक्षमपर्याप्तगेळोळुवयमिल्ल व वं वसुंटप्वविरवं सर्थं-तिर्थं वमिण्यादृष्टिगळा स्थानमं कट्टुवागळु वं २६। ए प। उ। वा। उ २१। २४। २५। २५।

८४। ८२। मनुष्येषु कर्मभूमिजानामेव वं २३। ए छ। उ २१। २६। २८। २९। ३०। स ९२। ९०। ८८।८४। पंचिवशितकमेकेन्द्रियपर्यातत्रसापर्यातयुतत्वात्तिर्यग्मनुष्यदैविमध्यादृष्ट्य एव वध्नंति। तत्र सर्वतिरक्षां वं २५ ए प त छ उ। २१। २५। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स ९२। ९०। ८८। १६ ८४। ८२। मनुष्यगतौ वं २५ ए प। त छ। उ २१, २६, २८, २९, ३०। स ९२, ९०, ८८, ८४। देवेषु भवनत्रयसौधर्मद्वयज्ञानामेवैकेन्द्रियपर्यातयुत्तमेवं वं २५ ए प। उ २१, २५, २७, २८, २९, स ९२, ९०। षड्विशितकमेकेन्द्रियपर्यात्रोद्योतस्वत्यप्रतिर्यात्त्रयंग्मनुष्यदेविमध्यादृष्ट्य एव बध्नन्ति। तत्रापि तेत्रोवायुन् साधारणसूक्ष्मापर्याप्तेषु तदुदय एव न, बन्धस्तु भवत्येष। तत्तिरक्षां—वं २६। ए प उ आ। उ २१, २४,

बयासीका है। मनुष्योंमें कर्मभूमियोंके ही एकेन्द्रिय अपर्याप्त सहित तेईसका बन्ध होता है २० वहां उदय इक्कीस, छन्त्रीस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सरव बानबे, नन्बे, अठासी, चौरासीका है।

पश्चीसका बन्ध एकेन्द्रिय पर्याप्त या त्रस अपर्याप्त सहित होता है। अतः उसका बन्ध तिर्यंच मनुष्य देव मिध्यादृष्टि ही करते हैं। उनमेंसे सब तिर्यंचोंके एकेन्द्रिय पर्याप्त या त्रस अपर्याप्त सहित पच्चीसका बन्ध होनेपर उद्य इक्कीस, चौबीस, पश्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, २५ अठाईस, उनतीस, तीस, इक्तीसका और सत्त्व बानबे, नब्बे, अट्टासी, चौरासी, बयासीका है। मनुष्यगितमें एकेन्द्रिय पर्याप्त या त्रस अपर्याप्त सिहत पच्चीसके बन्धमें उद्य इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस और सत्त्व बानबे, नब्बे, अट्टासी, चौरासीका है। देवोंमें भवनित्रक और सौधम युगलके देवोंके ही एकेन्द्रिय पर्याप्त सिहत पच्चीसका बन्ध होता है। वहाँ उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सत्त्व बानबे, नब्बेका है। ३० छब्बीसका बन्ध एकेन्द्रिय पर्याप्त और आतप उद्योतमें-से एक सिहत है। अतः उसे

छन्दीसका बन्ध एकेन्द्रिय पर्याप्त और आतप रद्योतमें-से एक सहित है। अतः उसे तियंच मनुष्य देव मिध्यादृष्टि ही बाँधते हैं। उनमें भी तेजकाय, वायुकाय साधारण सूक्ष्म अपर्याप्तोंमें उसका उदय नहीं है बन्ध तो होता ही है। तियंचोंके एकेन्द्रिय पर्याप्त उद्योत या आतप सहित छन्दीसका बन्ध होनेपर उदय इक्कीस, चौवीस, पचचीस, छन्दीस, सत्ताईस,

। २७। २८। २९। ३०। ३१। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।। मनुष्यमिण्यादृष्टिगळा षड्विंजितस्थानमं कट्टुवागळु वं २६। ए प। बा छ। उ २१। २६। २८। २९। ३०। स ९२। ९०। ८८। ८४।। विविज्ञभवनत्रयसौषम्मंद्वयिमध्यादृष्टिगळा स्थानमं कट्टुवागळु वं २६। ए प। बा छ। उ २१। २५। २७। २८। २९। बर्षाविञ्चतित्रं अस्थानं नरकवेवगितयुतवं अस्थान- भ मप्पुवर्षितं तिर्ध्यंग्मनुष्यकगळे वं अस्वामिगळप्परस्कि तिर्ध्यंगितियोळु ज्ञारीरपर्ध्यामासंज्ञिषं चेद्विय- मिध्यादृष्टियुं संज्ञियुं कट्टुवागळु वं २८। न। दे। उ २८। २९। ३०। ३१। स ९२। ९०। ८८। संज्ञितिर्धं चसासादनंगे वं २८। वे। छ। ३१। स ९०।। तिर्धं च मिश्रंगे वं २८। वे। छ २०। ३१। स ९२। ९०। वे। छ ३०। ३१। स ९२। ९०। ई। उ २१। २६। २८। २९। ३०। ३१। स ९२। ९०। ई। स ९२। ९०। ई। स ९२। ९०। ई तिर्धंगितियोळष्टाविज्ञतिवं वस्थानं मिष्यादृष्टियोळु विग्रह्गितियोळं ज्ञारीरमिश्वकालदोळं वं अस्विल्लेकं दोडं:—

"कोराळ वा मिस्से णहि सुरिणरयाउहारिणरयवुगं। मिच्छदुगे देवचऊ तित्यं ण हि अविरदे अत्थि।"

२५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१। स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२। तन्मनुष्याणां बं २६। ए प आ उ। उ १५ २१, २६, २८, २९, ३०। स ९२, ९०, ८८, ८४। मवनत्रयसौधर्मद्वयजानां वं २६। ए प आ उ। उ २१, २५, २७, २८, २९। स ९२, ९०। अष्टाविशितकं नरकदेवगितयुतत्वादसंज्ञिसंज्ञितियँककर्मभूमिमनुष्या एव विग्रहगितशरीरिमिश्रकालावतीत्य पर्याप्तशरीरकाले एव बघ्नंति। तत्तिरश्चां मिण्यादृष्टेः वं २८ न। दे, उ २८। २९। ३०। ३१। स ९२। ९०। ८८। तत्सासादनस्य वं २८ दे। उ ३०। ३१। स ९०। मिश्रस्य वं २८ दे। उ ३०। ३१। स ९२। ९०। असंयतस्य वं २८ दे, उ २१। २६। २८। २०। ३०। ३१। स ९२। ९०। २० देशसंयतस्य वं २८ दे, उ ३०। ३१। स ९२। ९०। द्वपशीतिकं हि तत्सस्वयुततेजोवायुम्यां पंचेन्द्रियेष्ट्यद्व

अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका और सत्तव बानवे नब्बे, अट्ठासी, चौरासी, बयासीका होता है। मनुष्यों के उसी प्रकारका बन्ध होनेपर उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस और सत्तव बानवे, नब्बे, अट्ठासी, चौरासीका है। भवनत्रिक और सौधमयुगलके देवों के वैसा ही बन्ध होनेपर उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, सत्तव बानवे, नब्बेका है।

अठाईसका बन्ध नरकगित या देवगित सिहत होनेसे असंझी संझी तियंच मनुष्य ही विभ्रहगित और शरीर मिश्रकालको बिताकर पर्याप्त शरीरकालमें बाँधते हैं। वहां तियंच मिथ्यादृष्टि नरक देवगित सिहत अठाईसका बन्ध होनेपर एद्य अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका और सत्त्व बानबे, नब्बे, अट्टासीका है। सासादनमें देवगित सिहत अठाईसका बन्ध होनेपर उद्य तीस, इकतीस और सत्त्व नब्बेका होता है। मिश्रमें बन्ध होनेपर उद्य तीस, इकतीस तथा सत्त्व बानबे, नब्बेका है। असंयतमें होनेपर उद्य इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका तथा सत्त्व बानबे नब्बेका है। देशसंयतमें देवगित सिहत

१. (ताड पू. २०६ पं. १)—अष्टाबिशतिबंधदोळु एकविशतिषड्विशति उदयमिल्लं बुदु व्यक्तमारतु ॥ (पू. २०६, पं २)-कम्मे ओराळिमिस्सं वा यी गाथाभिप्रायमं योजिसिको बुदु ॥—(संबंधोऽत्र न ज्ञायते)

एंदिता विग्रहगतियोळं शरीरिमञ्जकालदोळमा बंधस्थानं संभविमुवुदस्ते बुदस्थंमल्लि-द्वपञ्चीतिचतुरशीतिसस्बस्थानंगळुं संभविसवं तं बोडं द्वयशीतिसस्वस्थानमुळळ तेजोवायुकायिक-जीवंगळा पंचेंद्रियासंक्रिसंक्रिमिथ्यादृष्टिगळोळु पुट्डुवरंतु पुट्टिबोडमा विग्रहगतियोळं शरीरमिश्र-योगकालबोळमा सरवस्थानं कथंचित्रंदु कथंचिवित्लमवे ते बोडे वा विप्रहगतियोळं शरीरमिश्र-कालबोळं तिर्व्यंगतियुतमागि त्रयोविशतिपंचविशति बर्वविशतिस्थानंगळ्मं नवविशतित्रिशतप्रकृति-स्थानंगळुमं तिय्यंगातियुत्तमागि कट्टुबागळ् मनुष्यद्विकं बंधमिल्लप्पुर्बारदं तत्सस्वस्थानं संभवि-सुगुमा विग्रहगितयोळं शरीरमिध्योगकालदोळं मनुष्यगितद्वययुत्तपंचिंशितस्थानमुमं नवविंशित-स्थानमुमं कट्दुवागळ्, तद्वचशीतिसस्वस्थानं संभविसबप्पुदरिंदं। मत्तमा अष्टाविशतिस्थानमं शरीरपर्याप्तियोळ कट्द्रव वंचेंद्रियासंज्ञिसंज्ञिनिध्यादृष्टिगळुमेकेंद्रियविकलत्रयभवदोळ नारक चतुष्टयमनुद्वेल्लनमं माडि बंदी असंज्ञिसंज्ञिपंचेंद्रियपर्याप्ररोळ पुट्दुवरंतु पुट्टिबोडमा विप्रह-गतियोळं शरीरिमश्रयोगकालदोळं नियमदिवमा सस्वस्थानं संभविसुगुमे तं दोडा चतुरशीतिसस्व-स्थान युतजीवंगळा कालवे छ मिण्यादृष्टिगळप्प्रवरिंव देवद्विक मुं नारक चतुष्टयमुं बंधमागवप्पुर्वारवमी अष्टाविशतिस्थानवंश्वकालं शरीरपर्ध्वाप्तियुतकालमप्युवरिवं नारकचतुष्टयमं कट्टिवोडमा जीवं-गळोळहाशीतिसस्वस्थानं संभविसुगुं मेणु सुरचतुष्टयमं कद्दिबोडमा जीवंगळोळ अष्टाशीतिप्रकृति-सस्यस्थानं संभविसुगुमप्पुर्वारवमा असंज्ञिसंज्ञिपंचेंद्रियमिष्यादृष्टिगळोळ द्वानवतिनवस्यष्टाशीति- १५ सत्त्वस्थानत्रयसंभवं पेळल्पट्दुवु । मनुष्यगतियोळ् मिष्यादृष्टिजीवंगळगे बर्हाविद्यतिस्थानं तिर्व्यं विद्यपर्याप्रमिष्यादृष्टिगळगे पेळवंते शरीरपर्याप्तियोळ् नरकगतियुतमागियुं देवगति-

नानावित्रहगतिशरोरिमश्रकालयोस्तियंगितियुतित्रपंचषड्नदशाग्नविशतिकानि बध्नतां संभवति । मनुष्यद्विक-युतपंचनवाग्नविशतिके बध्नतां न संभवति । चतुरशीतिकं चैकविकलेन्द्रियभवे नारकचतुष्कमुद्वेल्य पंचेन्द्रिय-पर्याप्तेषूत्पत्य तस्मिन्नेव कालद्वये संभवति ततोऽस्मिन्नष्टाविशतिकवन्चकाके तयोः सत्त्वं नोक्तं ।

मनुष्येषु मिष्यादृष्टेः बं २८। न दे, उ २८। २९। ३०। स ९२। ९१। ९०। ८८ । उद्वेल्लितानुद्वेल्लित-मनुष्यद्विकतेजोवायूनां मनुष्यायुरबन्धादत्रानुत्पत्तेनं द्वचशीतिकसत्त्वं, उद्वेल्लितनारकचतुष्कैकविकछेन्द्रियाणा-

सहित अठाईसका बन्ध होने पर उदय तीस, इकतीस, सत्त्व बानवे, नब्बेका है। वयासीके सत्त्वसहित तेजकाय बातकायसे मरकर पंचेन्द्रियों उत्पन्न हो विप्रहगित और शरीर मिश्र-कालमें तिर्यचगाति सहित तेईस, पच्चीस, छब्बीस, उनतीसका बन्ध होनेपर वयासीका सत्त्व होता है। मनुष्यद्विक सहित पच्चीस और उनतीसका बन्ध होते वयासीका सत्त्व नहीं होता। चौरासीका सत्त्व एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय के भवमें नारक चनुष्ककी उद्देलना करके पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों उत्पन्न होनेपर पूर्वोक्त होनों कालों होता है। इसलिए अठाईसके बन्ध होनेके कालमें बयासी और चौरासीका सत्त्व नहीं कहा। मनुष्योंमें मिध्यादृष्टिके नरक या देवगित सहित अठाईसके बन्धमें उदय अठाईस, उनतीस, तीसका और सत्त्व बानवे, इक्यानवे, नब्वे और अहासीका है। मनुष्यद्विककी उद्देलना जिनकी हुई है या नहीं हुई है ऐसे तेजकाय, बायुकायके मनुष्यायुका बन्ध न होनेसे वे मनुष्योंमें उत्पन्न नहीं होते। इससे बयासीका सत्त्व नहीं होता। तथा जो नारक चनुष्ककी उद्देलना सहित एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय

युतमानियुं वंधमक्कुमा विग्रहगतियोळ शरीरिमिश्रकालदोळं ओराळे वा मिस्से एंदित्यादि सूत्रेष्टिबं तद्वंघ तत्कालबोळ संभविसवप्यविद्या मिण्याद्वष्टिमनुष्यवंकर्ममूमिजरे शरीर॰ पर्ध्वापियोळक्डितवच्दाविद्यातस्थानमं कट्टुवागळ् वं २८। न । वे । उ २८। २९ । ३० । स ९२ । ९१।९०।८८। इल्लि तेजस्कायिकवायुकायिकंगळः मनुष्यद्विकमनुद्वेल्लनमं माडियुं माड-्र देयुमी मनुष्यमिष्यादृष्टिगळोळ. पुदूर तें दोड "मणुवदुगं मणुवाऊ उच्चं णहि तेउवाउम्म" एंदितु मनुष्यायुष्वंथसंभवमिल्लप्युवरिदमा द्वाशीतिसस्यस्थानमं संभविसद् । नारकचतुष्टयमनुद्-वेल्लनमं माडि बंदु एकेंद्रियतिष्यं चरं विकलत्रयतिष्यं चरं बंदु पुरुद्वर्ष्ट्विडमा जीवंगळगमी मनुष्यज्ञरीरमिथकालवोळं विग्रहगतियोळमा चतुरशोतिसस्बस्थानं नियमिवं संभविसुगुमेकं-बोडा जीवंगळगाकालबोळष्टाविंशतिबंधस्थानं नियमविंदिमिल्लं तं बोडोराळे वा मिस्से ये वित्यादि १० सूत्राभिप्रायदिवमा कालबोळ तबष्टाविंशतिबंधनिषेधमुंटप्युवरिंबमी शरीरपर्ध्वाप्रियोळष्टाविंशति-प्रकृतिस्थानमं कट्टुवागळुमा चतुरशीतिसस्वस्थानमुभयप्रकारविंदं संभविसदे ते दोडे शरीर-पर्ध्याप्तियोळव्टाविशतिस्थानमं नारकचतुष्टययुतमागि कट्टुवागळमष्टाशीतिसस्वस्थानमक्कु-मथवा देवचतुष्टययुतमागि कट्दुवागळ्मष्टाशोतिसस्बस्थानमे सस्वमक्कुमण्पूर्वीरवं एकनवतिसस्ब स्थानमी मनुष्यमिष्यादृष्टियोळें तु संभविसुगुमेकं बोडे प्राम्बद्धनरकायुष्यनप्प असंयतसम्यग्दृष्टि-१५ द्वितीयादिपृष्टिमाळोळ, पृष्टुनिभमुखनप्वागळ, सम्यक्त्वमं विराधिति केडिति मिण्यादृष्टियाचि नरकगतियुताष्टाविशति स्थानमं कट्टुलमिर्पातंगे त्रिशत्प्रकृत्युवयस्थानमुमेकनवतिसस्वस्थानमु संभविसुगुमप्पूर्वरिवं मनुष्यसासादनंगे वं २८। दे। उ ३०। स ९०। मनुष्यमिश्रंगे वं २८। दे। उ ३०। स ९२। ९०॥ मनुष्यासंयतंर्ग वं २८। दे। उ २१। २६। २८। २९। ३०॥ स ९२।

मत्रोत्पन्नानां विग्रहगितिमिश्रशरीरकालयोरष्टाविशितिकावन्वान्त चतुरशोतिकसस्यं । शरीरपर्यासौ तद्वन्धे तु नारकचतुष्केण देवचतुष्केण वाष्टाशीतिकसस्यमेव न तत् एकनविकसस्यं प्राग्वद्धनरकायुरसंयतस्य द्वितीयतृतीय-पृष्क्युत्पस्यिममुखस्य मिथ्यादृष्टित्वं गत्वा नरकगित्युताष्टाविशिति बन्नसित्रशस्कोदयेन सह संभवति । सासादनस्य वं २८ दे । उ ३० । स ९० । मिश्रस्य वं २८ दे । उ ३० । स ९२ । ९० । असंयतस्य वं २८ दे । उ २० । स ९२ । ९० । नात्रीकनविकसस्यं प्रारम्बतीर्यवन्वस्यान्यत्र बद्धनरकायुष्का-

मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं उनके विश्रह गित और मिश्रशरीर कालमें अठाईसका बन्ध न होने से चौरासीका सत्त्व नहीं होता। शरीर पर्याप्तिकालमें उसका बन्ध होनेपर नारकचतुष्क या देवचतुष्क साथ अट्टासीका ही सत्त्व होता है। पूर्वमें जिसने नरकायुका बन्ध किया है ऐसा असंयत सम्यग्दृष्टी जब दूसरी या तीसरी पृथिवीमें जानेके अभिमुख होता है तो मिश्र्यादृष्टि होकर नरकगित सहित अठाईसका बन्ध करता है तब तीसके उदयके साथ इक्यानवेका सत्त्व होता है। मनुष्य सासादनके देवगित सहित अठाईसके बन्धमें उदय तीसका और सत्त्व नव्वेका है। मिश्रमें देवगित सहित अठाईसका बन्ध करने पर उदय तीसका तथा सत्त्व बानवे और नव्वेका है। असंयतमें देवगित सहित अठाईसके बन्धमें उदय इक्कीस, छव्वीस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सत्त्व नव्वेका है। यहाँ इक्यानवेका सत्त्व नहीं है; क्योंकि तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ होनेके पश्चात् सम्यक्त्वसे च्युत वहीं का सत्त्व नहीं है; क्योंकि तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ होनेके पश्चात् सम्यक्त्वसे च्युत वहीं

९०-१। तीर्श्वयुत्ते कनवितसस्वरः वानव्दाविद्यति वंषकनोळु संभविसवं ते वो के — सम्प्रग्रहिष्टगळोळु तीर्त्यं रहितवंषस्थानं संभविसवे के वो वग्गें सकानु नरकगतिगमनकालवोळु तीर्यं वंषप्रारं स-प्राग्वद्यनरका युष्यनप्य मनुष्यासंयतं में मिण्यास्वोदयं वि मिण्यादृष्टियादो के तीर्यं वंषप्रारं स-प्राग्वद्यनरका युष्यनप्य मन्प्रवृष्टियाळोळु वंषि मिण्यादृष्टियो के तोर्यं निरंतर वंषकाल पुरुक्तु व्यव्यविद्याधिक प्रयक्ति वा स्वाप्त सम्प्रगृष्टियो के विवर्ष द्वयाधिक प्रयक्ति वा स्वाप्त सम्प्रगृष्टियो के विवर्ष द्वयाधिक प्रयक्ति वा स्वाप्त सम्प्रान्त सम्प्रान्त विद्ये । अवुकारणमी सम्प्रान्त विद्ये विवर्ष विवर्ष के ते विवर्ष विवर्ष के ते विवर्ष विवर्ष विवर्ष के ते विवर्ष विवर्ष विवर्ष के ते विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष के ते विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ण विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ण विवर्ष विवर्ण विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्ण विवर्ष विवर्ष विवर्ण विवर्ष विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण विवर्ण

त्सम्यक्त्वाप्रच्युतिर्नेति तीर्थवन्यस्य नैरंत्यिदिष्टाविश्विकावन्यात्। देशसंयतस्य वं २८ दे। च ३०, स ९२। ९०, प्रमत्तस्य वं २८ दे। च २५। २७। २८। ६०। स ९२। ९०। अप्रमत्तस्य वं २८ दे। ३०। स ९२। ९०। अप्रमत्तस्य वं २८ दे। ३०। स ९२। ९०। नविश्वित्तिकं द्वीद्रियादित्रसपर्याप्तेन तिर्यग्तत्या वा देवतीर्थेन वा युत्तत्वाच्चतुर्गतिजा बघ्नंति। तत्र नारकिमध्यादृशां वं २९ पं ति म। च २१। २५। २७। २८। २९। स ९२। ९०। अत्रैकनवितकं धर्मादित्रयापर्याप्तेष्वत्रत्र संभवति। सासादनस्य वं २९ पं रि म। च २९। स ९२। १०। मिश्रस्य वं २९ म। च २९। स ९२। ९०। असंयतस्य धर्मायां वं २९ म। च २१। २५। २०। २१। स ९२। ९०। वंशामेषयोः वं २९ म। च २९। स ९२। ९०

होता है जिसने पूर्वमें नरकायुका बन्ध किया है, और तीर्थंकरका बन्ध निरन्तर होता है इससे उसके अठाईसका बन्ध नहीं है। देशसंयतमें उदय तीसका और सत्त्व बानबे नब्बेका है। प्रमत्तमें उदय पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सत्त्व बानबे, नब्बेका २५ है। अप्रमत्तमें उदय तीसका सत्त्व बानबे, नब्बेका है। अपूर्वकरणमें उदय तीसका सत्त्व बानबे, नब्बेका है। अपूर्वकरणमें उदय तीसका सत्त्व बानबे, नब्बेका है। उनतीसका बन्ध दोइन्द्रिय आदि प्रसप्याप्त सहित या तिर्यंचगित सहित वा मनुष्यगित सहित या देवगित तीर्थंकर सहित होता है। इसे चारों गतिके जीव बांधते हैं। नारक मिथ्यादृष्टिके पंचेन्द्रिय तिर्यंच या मनुष्यगित सहित उनतीसके बन्धमें उदय इक्कीस, पश्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सत्त्व बानबे, इक्यानबे, नब्बेका है। ३० यहाँ इक्यानबेका सत्त्व धर्मादि तीन नरकोंमें अपर्याप्तकालमें ही होता है। सासादनमें उसी प्रकारसे उनतीसके बन्धमें उदय उनतीसका सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें मनुष्यगित सहित ही उनतीसका बन्ध होता है। वहाँ उदय उनतीसका और सत्त्व बानबे, नब्बेका है। असंयतमें भी मनुष्यगित सहित उनतीसका बन्ध होता है। सो धर्मानरकमें उदय इक्कीस, पश्चीस,

वंजनाविचतुःपृष्टिगळोळु वं २९। ति। म। उदय २९। स ९२। ९०॥ तिर्ध्यंगितिय मिण्याहिन्दियोळु वं २९। बि। ति। ब। प। म। उ २१। २४। २५। २६। २०। २८। २९। ३०।
३१॥ सस्व ९२। ९०। ८८। ८४। ८२॥ तिर्ध्यं बसासादनंगे वं २९। प। ति। म। उ। २१।
२४। २६। ३०। स ९०। पंचिंद्यातिसप्तिविश्तराव्याविद्यातिनविद्यातिस्थानोद्यंगळोळु सासादन५ गुणिमल्छ। तिर्ध्यं चिम्ब्यगुणस्थानदोळु नर्वाव्यातिवं व्यास्थानवं वं संभविसदेकं वोड "उविरमछण्हं च छिदी सासणसम्मे हवे णियमा' ये वितु मनुष्यगितयुं सासादननोळु व्युच्छित्तियादुवप्पुविरिदं। मिश्रंगे पेर्गपेळद्रष्टार्विद्यातिदेवगितयुतस्थानमे वंधमक्कुमं बुद्धवर्षं। तिर्ध्यंचासंयतदेशसंयतएगळोळी तिर्ध्यंग्मनुष्यगतियुतनविद्यातिप्रकृतिस्थानवंषं योग्यमल्तप्पुर्वरिदं संभविसदु। मनुष्यगतियोळु मनुष्यमिष्यादृष्टिगळ्गे वं २९। बि। ति। च। पं। ति। म। उ २१। २६। २८।
१० २९। ३०। स ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। यिल्छि तेजोवायुकायिकंगळु पृट्टवप्पुर्वरिदं द्वधशीतिसन्त्वं संभविसदु। बद्धनरकायुष्यमनुष्यायुसंयतं तीर्व्यंचमं केविलद्वयोपांतदोळु प्रारंभिसि
नरकगितगमनाभिमुखनप्यायळु वेदकसम्यक्त्वमं केडिसि मिष्यादृष्टियागि मनुष्यगतियुतनव-

( अंजनादिषु वं २९ म । च २९ । ९२ ) तिर्यग्गतौ मिथ्यादृष्टेः वं २९ वि ति च पं ति म । च २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ । सासादनस्य वं २९ पं ति १५ म । च २१ । २४ । २६ । ३० । स ९० । नात्र पंचसप्ताष्ट्रनवाग्रविश्वतिकोदयः मिश्रादित्रये नास्य बन्धः । उपरिम छण्णं च छिदी सासण सम्मे हवे इति नियमात् तिर्यग्मनुष्यगत्योः सासादने छेदात् । देवगत्यष्टाविश्वतिकमेव बघ्नातीत्यर्थः । मनुष्यगतौ मिथ्यादृष्टौ वं २९ वि ति च पं ति म । च २१ । २६ । २८ । २९ । ३० । स ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८४ । अत्र तेजावायूनामनुत्यत्तेनं द्वचशोतिकसत्त्वं । प्राग्वद्धनरकायुः प्रारम्भतीर्थन्वं वंषासंयतस्य नरकगमनाभिमुखमिथ्यादृष्टित्वे मनुष्यगतियुतं तत्स्थानं वष्टनतः, त्रिशस्कोदयेनैकनवितकसत्त्वं ।

२० सत्ताईस, अठाईस, उनतीस और सत्त्व बानबे, नब्बेका है। वंशा मेघामें उदय उनतीसका और सत्त्व बानबे, नब्बेका है। अंजनादिमें उदय उनतीसका सत्त्व बानबे, नब्बेका है।

तियंचोंमें मिध्यादृष्टिमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तिर्यंच या मनुष्य सिंहत उनतीसका बन्ध होता है। वहाँ उदय इक्कीस, चौबीस, पश्चीस, छन्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तोस, इकतीसका है और सत्त्व बानवे, नब्बे, अट्ठासी, चौरासी, १५ बयासीका है। सासादनमें पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य सिंहत उनतीसके बन्धमें उदय इक्कीस, चौबीस, छन्बीस, तीसका है सत्त्व नन्बेका है। यहाँ पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका उदय नहीं है। मिश्रादि तीन गुणस्थानोंमें उनतीसका बन्ध नहीं है क्योंकि तियंचोंमें तियंचगित और मनुष्यगितकी बन्ध न्युक्छित्ति सासादनमें ही हो जाती है। वहाँ देवगित सिंहत अठाईसका ही बन्ध होता है।

मनुष्यगितमें मिध्यादृष्टिमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तियंच व मनुष्य सिंदित उनतीसका बन्ध होता है। वहाँ उदय इक्कीस, छन्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है, सत्त्व बानबे, इक्यानबे, नब्बे, अट्ठासी, चौरासीका है। यहाँ तेजकाय, वायुकायकी उत्पत्ति मनुष्योंमें नहीं होती इससे बयासीका सत्त्व नहीं कहा। पूर्वमें नरकायुका बन्ध करके तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ करनेवाला असंयत सम्यग्दृष्टी जब नरकमें जानके अभिमुख

विद्यातिस्यानमं कट्टुवागळातंगे त्रिशत्प्रकृतिउदयस्यानमुमेकनवितस्वस्यानमुं संभवियुगुमं वरियस्यदुगुमेकं वोडे मिण्यावृष्टिगळ् संक्छिश्चं विद्युद्धवं मनुष्यगतियुमं कट्टुवरप्पुवरिदं, मनुष्यसासावनंगे वंच २९। पं। ति। म। उ२१। २६। ३०। स९०॥ मनुष्यमिश्रंगे नविव्यतिवंधस्यानवंधं संभविसदु। मनुष्यासंयतंगे वं २९। वे। ति। उ२१। २६। २६। २८। २९। ३०। स९३।
९१॥ वेशसंयतंगे वं २९। वे। ति। उ३०। स९३। ९१॥ प्रमत्तसंयतंगे वं २९। वे। ती। उ५०। स९३।
९१। अपूर्व्वकरणंगे वं २९। वे। ती। उ३०। स९३। ९१। व्यवगतिय विविज्ञानिष्यावृष्टिगळ्गे
भवनत्रयं मोदल्गों दु सहस्रारकल्पप्रयातं संन्निपंचे वियपप्रयाप्तित्यांगतियुतमागियुं मनुष्यगतियुतमागियुं नविव्यतिस्थानमं कट्टुवरवर्ग्यळ्गे वं २९। पं। ति। म। उ२१। २५। २७। २८।
२९। स९२। ९०॥ तत्रत्यसासादनकगळ्गे वं २९। पं। ति। म। उ२१। २५। २७। २८।
१९। स९०। तत्रत्यविविज्ञमिश्रंगे वं २९। म। उ२९। स९२। ९०। तत्रत्यविविज्ञासंयतंगे
वं २९। म। उ२१। २५। २७। २८। २९॥ भवनत्रयज्ञासंयतंगे वं २९। म। उ२९। म। उ२९। सम्वर्थ सस्वस्थानंगळ्गे वं २९। म। उ२९। म। उ२९। म। उ२९। म।

मिध्यादृष्टि होता है तब मनुष्यगित सिहत उनतीसका बन्ध करता है उसके तीसका उदय और इक्यानबेका सत्त्व होता है। सासादनमें पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्यगित सिहत उनतीसके बन्धमें उदय इक्कीस, छन्बीस, तीसका और सत्त्व नन्बेका होता है। मिश्रमें उनतीसका बन्ध नहीं है। असंयतमें देवगित तीर्थसिहत उनतीसके बन्धमें उदय इक्कीस, छन्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सत्त्व तेरानबे, इक्यानबेका होता है। देशसंयतमें देवगित तीर्थसिहत उनतीसके बन्धमें उदय तीसका और सत्त्व तिरानबे, इक्यानबेका है। प्रमत्तमें देवगित तीर्थसिहत उनतीसके बन्धमें उदय पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीसका, सत्त्व तिरानबे, इक्यानबेका होता है। अप्रमत्तमें देवगित तीर्थसिहत उनतीसके बन्धमें उदय पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीसका, सत्त्व तिरानबे, इक्यानबेका होता है। अप्रमत्तमें देवगित तीर्थसिहत उनतीसके बन्धमें उदय तीसका सत्त्व तिरानबे, इक्यानबेका है। अपूर्वकरणमें भी उदय तीसका सत्त्व तिरानबेका है।

देवगतिमें भवनित्रकसे सहस्रार पर्यन्त मिध्यादृष्टिमें संझीपंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगति या मनुष्यगति सहित उनतीसके बन्धमें उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस-का और सत्त्व बानवे, नब्बेका है। सासादनमें उसी प्रकारके बन्धमें उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें मनुष्यगति सहित उनतीसके उ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ । सत्वस्थानंगळु ९२ । ९० ।। तत्रत्य सासावनदगळने वं २९ । म । उ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ । स ९० ।। तत्रत्यमिश्वदगळने वं २९ । म । उ २९ । स ९२ । ९० ।। तत्रत्यासंयतसम्यम्वृष्टिगळने वं २९ । म । उ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ । स ९२ । ९० ।। वनुविद्यानुसरत्रयोवद्यविमानजदगळने वसंयतसम्यम्वृष्टिगळने वं २९ । म । उ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ । स ९२ । ९० । त्रिवारप्रकृतिवंघस्थानं त्रसपर्ध्यामोद्योतितर्धंगतियुतम् मनुष्यगतितीर्धं-युतम् वेवगत्याहारकद्वययुत्तमुमप्पुवर्रिवं नारकदं तिर्ध्यं वर्षं मनुष्यचं विविष्ठदं वर्षस्वामिगळप्पद । विल्ला नारकदगळोळु रत्नव्यक्तरावाळुकापंकधूमतमोमहातमःप्रभाभूमिसंभूतिमध्यादृष्टिगळने वं २० । पं । ति । उ । उ २१ । २५ । २७ । २८ । स ९२ । ९० ।। तत्रत्यनारकसासावनदगळने वं २० । पं । ति । उ । उ २९ । स ९० ।। तत्रत्यिभात्रारकंगे तित्त्रवारप्रकृतिवंघस्थानं संभविसवातंगे मुप्यव्यवितिस्थानमे मनुष्यगतियुतमे वंघमकद्वं। धम्मं य नारकासंयतंगे मनुष्यगतितीर्थं-युतमागि वंघमप्यागळु वं ३० । म । ती । उ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ । स ९१ । वर्ष्य मेघेय युतमागि वंघमप्यागळु वं ३० । म । ती । उ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ । स ९१ । वर्ष्य मेघेय

तत्र सर्वनारकमिष्यादृष्टी बं ३० पंति छ । छ २१ । २५ । २५ । २८ । २९ । स ९२ । ९० । सासादने । बं ३० पंति । छ २९ । स ९० । मिश्रे नास्य बन्धः । धर्मासंयते मनुष्यगतितीर्थयुतं । बं ३० म

२० बन्धमें उद्य उनतीसका सत्त्व बानवे, नब्बेका होता है। असंयतमें मनुष्यगित सहित उनतीसक के बन्धमें भवनित्रकमें उद्य उनतीसका ही है शेषमें इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। सत्त्व सबमें बानवे और नब्बेका है। आनतादि उपिरम प्रवेयक पर्यन्त मनुष्य सहित उनतीसके बन्धमें मिच्यादृष्टिमें उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस और सत्त्व बानवे नब्बेका है। सासादनमें उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें उद्य उनतीसका और सत्त्व बानवे, नब्बेका है। असं- बतमें उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सत्त्व बानवे, नब्बेका है। अनुदिश अनुत्तरमें असंयतमें मनुष्यगित सहित उनतीसके बन्धमें उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसके बन्धमें उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसके बन्धमें उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसके बन्धमें उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसके बन्धमें उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सत्त्व बानवे, नब्बेका है।

तीसका बन्ध त्रसपर्याप्त उद्योत तियंचगित सिहत या मनुष्यगित तीर्थसहित या क्रिक्त आहारकद्विक सिहत होता है। इसे चारों गितके जीव बाँधते हैं। उनमेंसे सब नारक मिध्यादृष्टि और सासादनमें पंचेन्द्रिय तियंच उद्योत सिहत तीसका बन्ध होता है। मिध्यादृष्टिमें उद्य इक्कीस, पश्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सत्तव बानवे, नव्वेका है। सासादनमें उदय उनतीसका सत्त्व नव्वेका है। मिश्रमें तीसका बन्ध नहीं है। असंयतमें मनुष्यगित तीर्थ सिहत तीसका बन्ध होता है। धर्मामें उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस,

नारकासंग्रतसम्यग्दृष्टिगळगं वं ३०। म।तो। उ २९॥ स ९१। अंजनादिचतुःपृष्टिगळोळ-संग्रतसम्यग्दृष्टिगळ्गिनवर्गं जिञ्चरप्रकृतिस्थानवंश्वकसंभवनकः नुपेळव नवविद्यतिमनुष्यगित-गुतस्थानमेवंश्वमक्षुमं बुवस्थं। तिर्ध्यगितियोळु सर्व्वतिस्थं जिञ्चरप्रकृतिस्थानमं कट्दुवागळु मिथ्यादृष्टिगळगं वंथ ३०।ति। उ। उ। २१।२४।२५। २६। २७। २८। २९। ३०॥ स ९२।९०।८८।८४।८२॥ तत्रस्यसासावनंगे योग्यमनितक्रमिसदे वं ३०।ति। उ। उ२१। ५४।२४।२६। ३०। ति। व। उ०१। ५४।२६। ३०। ति। व। उ। उ०१। ५४।२६। ३०। ति। व। उ। उ०१। ५४। स्व। तिर्धंगित्युतमवरोळु संभविसदु। मिथ्यपिततिर्वंपुतमुमसंभवमप्पुर्वोरवं मुंपेळवष्टा-विञ्चतिस्थानं वेवगितयुत्तमवं कट्दुवरं बुवर्यं। मनुष्यगितयोळु मिथ्यादृष्टियोळु वं ३०।वि।ति। व। प।ति। उ। उ०१।२६। ति। व। उ०। स०।। मिश्रनोळमसंयतनोळं वेञसंयतनोळं प्रमत्तसंयतनोळं जिञ्चरप्रकृतिस्थानं संभविसदु। १० अप्रमत्तसंयतंगमपूर्व्वरुत्रर्था वं ३०।वे वा २। उ०।स ९२॥ वेवगितयोळु भवनत्रयं मोदल्गों दु सहस्रारकल्पप्रयंतं निष्यादृष्टिगळु द्योतितस्थंगितयुतमागि जिञ्चरप्रकृतिस्थानं कट्दुवागळा जीवंगळगं वं ३०।ति उ। उ०। उ०। २१। २५। २०। स०।। तत्रस्यसासावन

ती । उ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ । स ९१ । वंशामेषयोः बं ३० । म ती । उ २९ । स ९१ । अंजना-दिषु नास्ति ।

तिर्यग्गती सर्विभध्यादृष्टी। बं ३० पंति छ । छ २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । ३० । ३१ । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ । सासादने बं ३० ति छ । छ २१ । २४ । २६ । ३० । ३१ । स ९० । मिश्रादित्रये नास्य बन्धः । मनुष्यगती मिथ्यादृष्टी बं ३० वि ति च पंति । छ २१ । २६ । २८ । २९ । ३० । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ । सासादने बं ३० ति छ । छ २१ । २६ । ३० । स ९० । मिश्रादिचतुष्के नास्य बन्धः । अप्रमत्तादिद्वये बं ३० । दे बा २ । छ ३० । स ९२ । देवगती भवनत्रयादि- २०

अठाईस, उनतीसका सत्त्व इक्यानवेका है। वंशा मेघामें उदय उनतीसका सत्त्व इक्यानवेका है। अंजना आदिमें यह बन्ध नहीं होता।

तिर्यंचगितमें मिथ्यादृष्टिमें तियंच उद्योत सिहत तीसका बन्ध होता है। वहाँ उद्य इक्कीस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है और सत्त्व बानबे, नब्बे, अट्ठासी, चौरासी, बयासीका है। सासादनमें पंचेन्द्रिय तियंच उद्योत २५ सिहत तीसके बन्धमें उद्य इक्कीस, चौबीस, छब्बीस, तीस, इकतीसका और सत्त्व नब्बेका है। मिश्रादि तीन गुणस्थानों इसका बन्ध नहीं होता।

मनुष्यगितमें मिध्यादृष्टिमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, तियंच उद्योत सिहत तीसके बन्धमें उदय इक्कीस, छन्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सत्त्व बानवे, नब्बे, अट्टासी, चौरासीका होता है। सासादनमें तियंच उद्योत सिहत तीसके बन्धमें उदय ३० इक्कीस, छन्बीस, तीसका और सत्त्व नब्बेका है। मिश्रादि चार गुणस्थानोंमें इसका बन्ध नहीं है। अप्रमत्त अपूर्वकरणमें देवगित आहारकद्विक सिहत तीसके बन्धमें उदय तीसका सत्त्व बानवेका है।

देवगतिमें भवनत्रिकसे सहस्रार पर्यन्त तियंच उद्योत सहित तीसके बन्धमें मिथ्या-

ष्मळमे वं ३०। ति उ। ७ २१। २५। २९। स ९०।। तत्रस्यमिश्वविविज्ञरुगळमे त्रिशस्त्रकृति-स्थानवं संभविसतु। भवनत्रयासंयतसम्यन्दृष्टिगळोळं त्रिशस्त्रकृतिस्थानवं संभविसतु। सुं पेळव नवविश्वतिस्थानमा मिश्रासंयतरोळु मनुष्यगिततीर्र्वयुत्तमागि वंश्वमक्तुं। सोधम्माविसहस्रारकस्य-पर्यंतमाव कल्पजासंयतरोळु मनुष्यगिततीर्र्वयुत्तमागि त्रिशस्त्रकृतिस्थानवंश्वमकृत्रमिलः। वं ३०। भाति उ। २१। २५। २७। २८। २९। स ९३। ९१॥ आनताश्चपित्तम्प्रवेयकपर्यंतं मिश्या-दृष्टिगळुं सासावनवं मिश्रवं गतिस्वभावविवं तिर्ध्यंगार्युश्चोतयुत्तस्थानमं कट्टुरप्पुर्वीरवं तत्रस्य तिद्विज्ञरोळ्, तव्वंशस्थानवंशं संभविसतु। तवानताविसर्ध्वार्थितिद्वपर्धंतमावऽसंयतसम्यन्वृष्टिगळ्यं मनुष्यगिततीर्थ्युत त्रिश्वस्थानमं कट्टुवरंतु कट्टुवागळवग्गंळगे वं ३०। म ती। उ २१। २५। २७। २८। २९। स ९३। ९१॥ एकत्रिशतस्थानं वेवगस्याहारद्वयतीरर्थयुत-वंशस्थानमप्पुर्वीरवं अप्रमत्तापुर्व्वकरण विश्वसंयमिगळ्यो वंश्वस्थानमप्पुर्वीरवं। त्रिगतिस्थानम-वृत्वमुद्धंकरणंगं वंश्वमत्तपायळु वं १। उ ३०। स ९३। एकत्रकृतिबंशस्थानं निग्गतिस्थानम-वृत्वमुद्धंकरणंगं वंश्वमत्यागळु वं १। उ ३०। स ९३। ९२। ९१। ९०।। ८०। ७९। ७८। ७७।। सुक्ष्मसांपरायंगं वं १। उ ३०। स ९३। ९२। ९४। ७७।। उपशांतकवायंगं वं ०। उ ३०। वं १। उ ३०। स ९३। ९२। ७४। ७७।। उपशांतकवायंगं वं ०। उ ३०।

इकतीसका बन्ध देवगित आहारकद्विक तीथंकर सिंहत होता है इससे उसको अप्रमत्त अपूर्वकरण ही बाँधते हैं। वहाँ उदय तीसका सत्त्व तिरानवेका है। अपूर्वकरणमें एकके बन्धमें उदय तीस सत्त्व तिरानवे, बानवे, इक्यानवे, नब्बेका है। अनिवृत्तिकरणमें एकके बन्धमें उदय तीसका, सत्त्व तिरानवे आदि चार तथा अस्ती आदि चारका है। सूक्ष्म-

१५ चहुन्नारांतेषूचोतितर्यगितियुतं। तत्र मिथ्यादृष्टी बं ३० ति छ। छ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ । ३० । स ९२ । ९० । सासादने वं ३० । ति छ । छ २१ । २५ । २९ । स ९० । मिश्रे मदनत्रयासंयते च न त्रिशत्कं । किं तिहृं ? तन्मनुष्यगितियुतं च नविवशितकमेव संमवित । सौधमिदिसहस्रारांतासंयते मनुष्यगितियेथुतं । वं ३० म ती । छ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ । स ९३ । ९१ । आनताद्युपरिममैवेयकांतिमध्यादृष्ट्यादित्रये नास्य बन्धः । आनतादिसर्वार्यक्तियांत्रयेते तु मनुष्यगितिवीर्थयुतं । वं ३० । म । ती । छ २१ । २५ । २५ । २० । २८ । २९ । स ९३ । ९१ । एकत्रिशत्कं देवगत्याह्यरद्वयवीर्थयुत्तत्वादप्रमत्तापूर्वंकरणा एव बध्नंति । वं ३१ । दे आ २ तो । छ ३० । स ९३ । ९१ । ९१ । ९० । अनिवृत्तिकरणे वं १ । छ ३० । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । अनिवृत्तिकरणे वं १ । छ ३० । स ९३ । एक १० । ९१ । ९० । ८० । ७९ । ७८ । ७७ । सुक्ष्मसांपराये

दृष्टिमें उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका सत्त्व तिरानवे, इक्यानवेका है। सासादनमें उदय इक्कीस, पच्चीस, उनतीस, तीसका और सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें २५ भवनित्रकमें असंयतमें तीसका बन्ध नहीं है। मनुष्यगितयुत् उनतीसका ही बन्ध है। सौधमसे सहस्रार पर्यन्त असंयतमें मनुष्य तीर्थ सिहत तीसके बन्धमें उद्य इक्कीस, पचीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सत्त्व तिरानवे, इक्यानवेका है। आनतादि उपरिम भैवेयक पर्यन्त मिध्यादृष्टि आदि तीनमें तीसका बन्ध नहीं है। आनतादि सर्वार्थ-सिद्धि पर्यन्त असंयतमें मनुष्य तीर्थ सिहत तीसका बन्ध होता है, वहां उदय इक्कीस, पचीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सत्त्व तिरानवे, इक्यानवेका है।

**१•** 

स ९३। ९२। ९१। ९०॥ स्रोणकवार्यमे बं०। उ ३०। स ८०। ७९। ७८। ७७॥ सयोग-केविलिर्ग स्वस्थानवोळ् बं।०। उ ३०। ३१। स ८०। ७९। ७८। ७७॥ समुद्धातसयोगकेविलि-गळ्गे बं०। उ२। २६। २७। २८। २९। ३१। स ८०। ७९। ७८। ७७॥ अयोगिकेविलिगळ्गे बं।०। उ ३०। ३१। ९।८। स ८०। ७९। ७८। ७७। १०। ९॥

रंजिसि ति जगत्रयजनंगळ नेत्रमनंथ्ये होन्तु हण्मंजिन पुंजींमद्रधनु संजयकं पनेपोल्तुवंतवं। भृंजिप मूढरंतिरिक तद्गुणवर्शन दक्षनिक्ष गळगंजनमं जनालिलतनृत्यमेनल्जहरं तु काण्यरो॥

इंतु बंधेकाधिकरणदोळ उदयसत्वस्थानंगळ सयोगि सल्पट्दुवनंतरमुदयेकाधिकरणदोळ वंधसत्त्वस्थानसंख्येगळं पेळदपर :—

वीसादिसु बंधंसा णभदुछणवपणपणं च छस्सत्तं। छण्णव छह दुसु छह्स अट्टदसं छक्कछक्क णभतिदुसु ॥७४६॥

विशत्यादिसु वंधांशाः नभद्विषण्नवपंच पंच च षट्सप्त षण्नव षडण्ट द्वयोः षड्दशाष्टदश-षट्क षट्कं नभरित्रद्वयोः ॥

विश्वत्याद्यवयाधिकरणदोळु बंधसत्त्वंगळ् पेळळपडुगु-। मल्लि विश्वत्युदयस्थानाधिकरण- १५ दोळ् यथाक्रमदिवं बंधस्थानमुं सत्त्वस्थानमुं नभमुं द्वितयमुमक्कुं। च २० । वं। ०। स २। एकविश्वत्युदयस्थानाधिकरणदोळ् षड्बंधयानंगळ् नवसत्त्वस्थानंगळ् मृष्युद्ध। च २४। वं६। स ९।। चतुन्विशतिस्थानाधिकरणदोळ् पंच पंचवंध सत्त्वस्थानानंगळप्युद्ध। च २४। वं ५। स ५।।

बं १। उ ३०। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८०। ७९। ७८। ७७। उपशान्तकषाये वं ० उ ३०। स ९३। ९२। ९१। ९०। क्षीणकषाये वं ० उ ३०। स ८०। ७९। ७८। ७७। सयोगे स्वस्थाने वं ० २० उ ३०। ३१। स ८०। ७९। ७८। ७७। समुद्धाते वं ० उ २०। २१। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स ८०। ७९। ७८। ७७। अयोगे वं ० उ ३०। ३१। ९। ८। स ८०। ७९। ७८। ७७। १०। ९। ९। ९। ७८। ७७।

निश्तिकाद्युदयस्थानेषु बन्धसस्यस्थानानि क्रमेण विश्वितिके नमः द्विकं, एक्विश्वितिके षण्णव, साम्परायमें एकके बन्धमें उदय तीसका, सत्त्व तिरानवे आदि चार तथा अस्सी आदि चार क्षा है। आवन्धमें उपशान्त कथायमें उदय तीसका सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। श्लीण-कथायमें उदय तीसका सत्त्व अस्सी आदि चारका है। सयोगीमें स्वस्थान केवलीके उद्व तीस, इक्तीसका सत्त्व अस्सी आदि चारका है। समुद्धातकेवलीमें उदय बीस, इक्कीस, छज्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, इक्तीसका और सत्त्व अस्सी आदि चारका है। अयोगीमें उदय तीस, इक्तीस, नौ, आठका है। सत्त्व अस्सी आदि चार तथा दस, नौका है। शिष्ठप।।

आगे उद्यको आधार और बन्ध सत्तको आवेय करके कथन करते हैं— बीस आदि उद्यस्थानोंमें बन्धस्थान और सत्त्वस्थान क्रमसे बीसमें जून्य दो, इक्कीसमें छह नौ, चौबीसमें पाँच-पाँच, पच्चीसमें, छह सात, छम्बीसमें छह नौ, सत्ताईस- पंचित्रत्युवयस्थानाधिकरणवोळ् षद्सप्तवंधसत्वस्थानंगळण्युव । उ २५ । बं ६ । स ७ ॥ षड्विंजन्त्युवयस्थानाधिकरणवोळ् षड्नवर्वध सत्त्व स्थानंगळण्युव उ २६ । बं ६ । स ९ ॥ सप्तविंजत्युवयस्थानाधिकरणवोळं प्रत्येकं वंधसत्वस्थानंगळ् षड्टंगळ्मण्युव । उ २० । बं ६ । स ८ । मत्तं उ २८ । बं ६ । स ८ ॥ नविंवज्ञतिस्थानोवयाधिकरणवोळ् षड् वज्ञ स्थानंगळण्युव । उ २० । बं ६ । स १० । जिज्ञत्प्रकृत्युवयस्थानाधिकरणवोळष्टवज्ञ वंधसत्वन्वंधसत्त्वस्थानंगळण्युव । उ २० । बं ८ । स १० ॥ एकजिज्ञत्प्रकृतिस्थानोवयाधिकरणवोळ् षट्कषट्कवंधसत्वस्थानंगळण्युव । उ ३१ । वं ६ । स ६ ॥ नवोवयस्थानाधिकरणवोळमष्टप्रकृत्युवयस्थानाधिकरणवोळं प्रत्येकं नभिज्ञवंधसत्वस्थानंगळण्युव । उ ९ । वं । ० । स ३ ॥ मत्तं उ ८ । वं । ० । स ३ ॥ सर्व्यंसपुच्ययसंदृष्टि :

| उ    | २० | २१ | २४ | 24 | २६ | २७ | २८ | २९ | ३०  | 38 | ९ | 6 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|---|
| सं   | 0  | *  | 8  | 15 | E  | Ę  | Ę  | Ę  | 6   | Ę  | 0 | 0 |
| सत्व | २  | 9  | 4  | 0  | 9  | 6  | 16 | १० | 180 | ६  | 3 | 3 |

१० विद्यात्वाद्यवयस्यानंगळोळु पेळस्पट्ट बंघसत्यस्थानसंख्यविषयभूतस्थानंगळावाडबें दोडे पेळवपरः।

## वीसुद्ये बंधो णहि उणसीदी सत्तसत्तरी सत्तं। इगिवीसे तेवीसं पहुडी तीसंतया बंधा ॥७४७॥

विज्ञत्युवये बंघो न होकोनाशीति सप्तसप्ततिसत्वमेकविशत्या त्रयोविंशतित्रभृतित्रिशवं-१५ तानि बंघाः ॥

चतुविंशतिके पंच पंच, पंचविंशतिके षद् सप्त, षड्विंशतिके षड्नव सप्ताष्टाग्रविंशतिकयोः षड्टी । २० नवविंशतिके षड् दश, त्रिंशत्केऽष्टी दश । एकत्रिंशतके षट् षट् नवकाष्टकयोर्नभस्त्रीणि ।।७४६।। तानि कानीति चेदाह—

विश्वतिके बन्धो निष्ठ । सस्यं नवसप्ताग्रसप्ततिके हे । एकविश्वतिके बन्धः त्रयोविश्वतिकादीनि त्रिशस्कान्तानि षट् ॥७४७॥

अठाईसमें छह आठ, उनतीसमें, छह दस, तीसमें आठ दस, इकतीसमें छह-छह, नौ और शु आठमें जून्य तीन जानना। अर्थात् इतनी-इतनी प्रकृतियोंके उदयमें उक्त प्रकारसे नानाजीवों- के बन्धस्थान और सत्त्वस्थान होते हैं। १७४६।।

वे कीनसे हैं यह कहते हैं-

बीसके उदयस्थानमें बन्ध नहीं है। सत्त्व उन्यासी, सतहत्तर दो हैं। इक्कीसके उदयमें बन्धस्थान तेईस आदि तीस पर्यन्त छह हैं। १९४९।।

₹•

# सत्तं तिणउदिपहुडी सीदंता अहुसत्तरी य हवे। चडवीसे पढमतियं णववीसं तीसयं बंधी ॥७४८॥

सत्वं त्रिनवति प्रभृत्यशीति अंतान्यष्टसप्ततिश्व भवेत् । चतुन्विशत्यां प्रथमत्रयं नवविशति-त्रिशच्य बंधः ॥

त्रिनवतिप्रभृत्यज्ञीत्यंतमावष्टसप्ततियुं सत्वमक्कुं। उ २१। बं २३। २५। २६। २८। २९। ५ ३०। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२। ८०। ७९॥ चतुष्विज्ञत्युदयस्थानवोळु बंध-स्थानंगळु प्रथमत्रयमुं नवविज्ञतित्रिज्ञत्स्थानमुमप्युवु॥ सत्वस्थानंगळं पेळवपदः।—

> बाणउदीणउदिचऊ सत्तं पणछस्सगद्वणवबीस । बंधा आदिमछक्कं पढिमिन्लं सत्तयं सत्तं ॥७४९॥

द्वानवतिन्नैवतिचतुःसत्वं पंचषद्सप्ताष्टनविद्यत्यां। बंधः व्यविमषद्कं प्रथमतनसप्तकं १० सत्वं।। द्वानवित्युं नवितचतुःस्थानंगळुं सत्वमक्कु। उ २४। वं २३। २५। २६। २९। ३०। सत्व ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।।

पंचविद्यतिषाँ इविद्यानियाति अष्टाविद्यतिनवविद्यत्यस्थानेगळोळु बंबस्थानंगळु त्रयोविद्यत्याविषट्स्थानंगळु प्रत्येकमप्पुवल्लि पंचविद्यतिस्थानोवयदोळु प्रथमतनसप्तस्थानंगळु सत्वमक्कुं। उ २५। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०।। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। १५ ८४। ८२।। षाँ विद्यतत्याद्य वयस्थानंगळोळु सत्वंगळं पेळवपद।—

ते णवसगसदरिजुदा आदिमछस्सीदि अद्वसदरीहिं। णवसत्तसत्तरीहिं सीदिचउक्केहि सहिदाणि ॥७५०॥

तानि नवसप्तसप्तियुतानि अविमवडशोत्यष्टसप्रत्या। नवसप्तसप्तत्याऽशोतिचतुर्विभः सहितानि।।

सत्त्वं त्रिनवतिकादीन्यशीतिकान्तान्यष्टसमितकं च स्यात् । चतुविंशितिके बन्धः प्रथमत्रयं नविंशितिकं त्रिशत्कं च ॥७४८॥

सत्त्वं द्वानवितकं नवितकादिचतुष्कं च । पंचषट्सप्ताष्टनवाग्रविशितिकेषु बन्धस्त्रयोविशितिकादीनि षद्, सत्त्वं पंचिविशितिके आसस्यकं ॥७४९॥

सत्त्व तिरानवेसे अस्ती पर्यन्त तथा अठहत्तरका होता है। चौबीसके उदयमें बन्ध २५ प्रथम तीन, उनतीस, तीस ऐसे पाँच हैं ॥७४८॥

सत्तव बानवे और नब्बे आदि चारका है। पञ्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, इनतीसके उदयमें बन्ध तेईस आदि छहका है। और सत्तव पञ्चीसमें आदिके सातका है। १९४९।।

षड्विंशत्युवयस्थानवोळ सत्वस्थानंगळ तानि मुन्नं पंचिवंशत्युवयस्थानवोळ पेळव जिनवत्याविसप्तस्थानंगळ नवसप्तित सप्तसप्तितस्थानद्वययुतंगळण्युव । उ २६ । वं २३ । २५ । २६ । २८ । २८ । ३० ।। स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ । ७९ । ७७ ।। सप्तिवंशत्यु-वयस्थानवोळ सत्वस्थानंगळ मा प्रथमतन षट्स्थानंगळ मशीत्यष्टासप्तितद्वयसहितंगळप्युव । उ २७ । वं २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० ।। स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८४ । ८० । ७८ ।। अष्टिवंशत्युवयस्थानवोळ सत्वस्थानंगळ मा प्रथमतन षट्स्थानंगळ नवसप्तित सप्तसप्तित्युतंगळ मप्पृत् । उ २८ । वं २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८४ । ७९ । ७७ ।। नविंशत्युवयस्थानवोळ प्रथमतन षट्स्थानंगळ मशीत्याविचतुःस्थानंगळ सत्वसक्कु । उ २९ । वं २३ । २५ । २६ । २८ । ३० ।। स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८८ । १० । ८८ । ७९ । ७८ । ७९ । ७८ । ७९ । ७८ । ७० ।।

### तीसे अट्टवि बंधो एउणतीसंव होदि सत्तं तु । हगितीसे तेवीसप्पहुडी तीसंतयं बंधो ॥७५१॥

त्रिशस्त्वष्टाविप बंधः एकान्नित्रशद्ध्यति सत्त्वं तु । एकित्रशस्तु त्रयोविशतिप्रभृति त्रिश-वंतो बंधः ॥

श्विकातप्रकृतिस्थानोवयदोळ् खष्टबंधस्थानंगळप्पुत्त । सत्त्वस्थानंगळकान्निज्ञातप्रकृत्युवय-स्थानवोळ् पेळव त्रिनवत्यादि षद्स्थानंगळ्मजीत्यादिषतुःस्थानंगळ्मप्पुत्तु । उ ३० । बं २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० । ३१ । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८४ । ८० । ७९ । ७८ । ७७ । एकत्रिज्ञत्प्रकृत्युवयस्थानवोळ् बंधंगळ्त्रयोविज्ञतिप्रभृतित्रिज्ञत्यंतमाद षड्बंधस्थानंगळप्पुत्तु ।

#### सत्त्वस्थानंगळं पेळदपरः :--

पर्विश्वित तानि नवसप्ताग्रसप्तिकयुतानि । सप्तिविश्वित बाद्यानि षडशोतिकाष्ट्रसप्तितकयुतानि । ब्रह्मविश्वित वान्येव षद् नवसप्ताग्रसप्तिकयुतानि । नविश्वितिके तान्येव षडशोतिकादीनि चत्वारि ष ॥७५०॥

त्रिशत्के बन्धस्थानान्यष्टौ । सस्यस्थानान्येकान्नत्रिशत्कोदयोक्तानि दश । एकत्रिशत्के बन्धः त्रयो-विश्वविकादीनि त्रिशक्तान्तानि षट् ॥७५१॥

रेष छन्वीसके उदयमें सत्त्व आदिके सात और उन्यासी-सतहत्तर ये नौ हैं। सत्ताईसके उदयमें सत्त्व आदिके छह तथा अस्सी, अठहत्तर ये आठका है। अठाईसके उदयमें सत्त्व आदिके छहका तथा उन्यासी सतहत्तर ऐसे आठका है। उनतीसके उदयमें सत्त्व आदिके छह और अस्सी आदि चारका है। ॥७५०॥

तीसके चद्यमें बन्धस्थान आठ और सत्त्वस्थान उनतीसके चद्यमें कहे गये दस हैं।
३० इकतीसके चद्यमें बन्ध तेईससे तीस पर्यन्त छह हैं।।७५१।।

#### सत्तं दुणउदिणउदीतिय सीदडहत्तरी य णवगहे। बंधो ण सीदिपहुडिसु समविसमं सत्तमुहिहुं।।७५२॥

सत्त्वं द्वानवतिनवतित्रयमशीत्यष्टसप्ततिश्च नवाष्टसु वंशो न अशोति प्रभृतिषु समविषमं सत्त्वमुद्दिष्टं ॥

द्वानवितयुं नवितत्रयमुमज्ञीतियुमण्टसप्तित्यं सस्वमक्कुं। उ ३१। वं २३। २५। २६। ५ २८। २८। २८। २०। ८८। ८४। ८०। ७८।। नवप्रकृत्युवयस्थानवोळमण्टप्रकृत्युवयस्थानवोळं वंधस्थानमिल्ल । सत्त्वस्थानंगळ् क्रमविवमज्ञीत्याविषद्सत्वस्थानंगळोळु समित्रस्थानंगळं तिषमित्रस्थानंगळं सत्वमक्कुं। उ ९। वं ०। स ८०। ७८। १०॥ मत्तमुवय ८। वं । ०। स ७९। ७७। ९॥ ियिल्ल विज्ञतिप्रकृत्युवयस्थानं तीत्वंरिहृतसमुद्द्वातकेविलयोळुमक्कुमिल्ल नामकर्मवंश्वमिल्ल । सत्वस्थानंगळु तीत्थंरिहृतनवसप्तित्थानमुं सप्तसप्तितस्थानमुमप्पुवु । उ २०। १० वं ०। स ७९। ७७। एकविज्ञत्युवयस्थानमानुपूर्व्यरहिततीत्थंसिहृतं प्रतरद्वयलोकपूरणसमुद्धातकेविलयोळं चतुर्गितिकरोळमप्युवानुपूर्व्ययुत्तेवयस्थानमप्युवितं विप्रहृगितयोळुवयमक्कुमिल्ल समुद्धातकेविलयोळ् नामवंश्वमिल्ल । सत्वं तीत्थंयुतंगळप्पश्चीतियुमष्टसप्तित्युमप्पुवु । उदय २१। तो । वं । ०। स ८०। ७८।। नारकरोळ् रत्नप्रभावित्रितयवोळ् नारकानुपूर्व्ययुत्तेकविश्चितिस्थानोव्यमिष्याद्दियोळ् उ २१। वं २९। वं। ति । म ३०। ति । उ। स ९२। ९१। ९०।। १५

सत्त्वं द्वानवित्वं नवित्वत्रयमशीतिकमष्टसप्तितिकं च। नवकेऽष्टके च बन्घो निह सत्त्वं क्रमेणाशी-तिकादिषट्के समविषमाणि। विश्वतिकं वितीर्थंसमुद्वाते तत्र न नाम बन्धः। सत्त्वं नवसप्ताग्रसप्तितिके दे। एकविश्वतिकं सतीर्थप्रतरद्वयलोकपूरणे तत्रापि न नाम बन्धः। सत्त्वं दशाष्टाग्रसप्तिके दे, सानुपूर्वं चतुर्गतिविग्रहगती। तत्र नारकेषु धर्मादित्रये मिध्यादृष्टी—

उ २१ बं २९ पं, ति, म, ३० ति, इ, स, ९२, ९१, ९०। न सासादनमिश्रयोः। असंयते वर्मायामेव २०

सत्व बानवे, नब्बे आदि तीन, अस्सी और अठहत्तर इस प्रकार छहका है। नौ और आठके उदयमें बन्ध नहीं है। सत्त्व क्रमसे अस्सी आदि छहमें-से समरूप अर्थात् अस्सी और अठहत्तर नौमें और विषमरूप उन्यासी, सतहत्तर आठमें जानने ॥७५२॥

आगे इनका विस्तारसे कथन करते हैं-

बीसका उदय तीर्थंकर रहित सामान्य केवलीके समुद्घातमें होता है वहाँ बन्धका २५ अभाव है। सत्व उन्यासी, सतहत्तरका है। इक्कीसका उदय तीर्थंकर केवलीके प्रतरके विस्तार संकोचमें तथा लोकपूरणमें होता है। वहाँ भी बन्ध नहीं है। सत्त्व अस्सी और अठहत्तर दो हैं।

आनुपूर्वी सिहत इक्कीसका उदय चारों गतिके विमहगति कालमें होता है। उसमें नरकगितमें घर्मीद तीनमें मिध्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य ३० सिहत उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सिहत तीसका है। सत्त्व बानबे, इक्यानबे, नब्बेका है। सासादन और मिश्रमें इक्कीसका उदय नहीं होता। असंयतमें घर्मामें ही इक्कीसका उदय है। वहाँ बन्ध मनुष्यगित सिहत उनतीसका या तीर्थ सिहत तीसका है। सत्त्व बानबे, वा मोवल मूरं पृष्विगळ सासावननोळं मिश्रनोळमेर्नावासपुदयमिल्ल । घम्मं य वसंयतंगे उ २१ । वं २९ । म ३० । म तो । सत्व ९२ । ९१ । ९० ।। वंशे मेर्घगळोळसंयतदगळोळेकविंगति-स्थानोवयं संभविसदु । अंजनाविचतुःपृष्ट्यगळ मिष्यावृष्टिगळोळु उ २१ । वं २९ । पं । ति । म ३० । ति । उ । स ९२ । ९० ।। तवंजनावि नाल्कुं पृष्ट्यगळ सासादनिमश्चासंयतरोळेकविंगस्यु-५ वयमिल्ल । तिर्ध्यंगतिमिष्यादृष्टिगळ्गे विप्रहगितियोळष्टाविद्यतिस्थानं पोरगागि पंचवंधस्थानंगळु-मप्पुवु । सत्वस्थानंगळु द्वानवितनवत्याविचतुःस्थानंगळप्पुवु । उ २१ । वं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ ।। तिर्ध्यंचसासादननोळु उ २१ । वं २९ । पं । ति । म ३० । ति । उ । स ९० ।। तिर्ध्यंचमिध्यनोळेकविंशत्युवयं संभविसदु । तिर्ध्यंचासंयतनोळ् च २१ । वं २८ । वे । स ९२ । ९० ।। तिर्ध्यंचवेद्यसंयतनोळेकविंशत्युवयं संभविसदु । मनुष्यगितजिंमध्यावृष्टियोळु १० उ २१ । वं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ ।। मनुष्यसासावनंगे उ २१ । वं २९ । पं ति । म ३० । ति उ । स ९० । मनुष्यमिश्रंगेकविंशत्युवयं संभविसदु । मनुष्यासंयतंगे उ २१ । वं २९ । वं २८ । वे २९ । वे तो । स ९२ । ९१ । ९० । मनुष्यवेद्यसंयताविगळोळेल्लियुं एक-

च २१, बं २९, म ३० तो, स ९२, ९१, ९०। अंजनादी मिध्यादृष्टी उ २१ वं २९ पं ति म ३० ति, उ, स, ९२, ९०। न सासादनादी।

१५ तिर्यगतौ मिथ्यादृष्टी च २१, बं २३, २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२। सासादने च २१ वं २९, पं, ति म, ३० ति, च, स ९०। न मिश्रदेशसंयतयोः। असंयते च २१, वं २८ दे, स ९२, ९०।

मनुष्ये मिथ्यादृष्टी उ २१, वं २३, २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४। सासादने उ २१। वं २९ पंति म। ३० ति। स ९०। न मिश्रे। असंयते उ २१ वं २८ दे। ती। स ९३, ९२, ९१ (९०) न देशसंयतादी।

इक्यानने, नब्बेका है। अंजनादिमें मिध्यादृष्टिमें इक्कीसके चदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच-सहित या मनुष्यसहित उनतीसका या तियंच उद्योत सहित तीसका है। सत्त बानने, नब्बेका है। यहाँ सासादन आदिमें इक्कीसका उदय नहीं होता।

तिर्यंचगितमें मिण्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छन्दीस, उनतीस, २५ तीसका और सत्त्व बानवे, नन्दे, अट्ठासी, चौरासी, बयासीका है। सासादनमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तिर्यंच या मनुष्यसिहत उनतीसका अथवा तिर्यंच उद्योत सिहत तीसका और सत्त्व नन्देका है। मिश्र और देशसंयतमें इक्कीसका उदय नहीं है। असंयतमें है वहाँ बन्ध देवसिहत अठाईसका और सत्त्व बानवे नन्देका है।

मनुष्योंमें मिध्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छन्दीस, उनतीस, तीसका और सत्त्व बानवे, नब्बे, अठासी, चौरासीका है। सासादनमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्यसहित उनतीसका और तियंच उद्योत सहित तीसका तथा सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें इक्कीसका, उदय नहीं। असंयतमें इक्कीसके उदयमें बन्ध देवसहित अठाईस, या देवतीथ सहित उनतीसका, सत्त्व तिरानवे, बानवे, इक्यानवे, नब्बेका है। देश-संयत आदिमें इक्कीसका उदय नहीं है।

विशास्त्रवयं संभविसतु । वेवगतियोळ भवनत्रयकल्पकस्त्रीयग्गं मिष्यादृष्टिगळोळ उ २१ । वं २५ । २६ । २६ । ३० ।। स ९२ । ९० ।। तत्रत्यसासावनंगे उ २१ । वं २५ । पं ति । म ३० । ति । उ । स ९० । तत्रत्यमिध्यमोळकविंशस्युवयं संभविसतु । तद्भवनत्रयविविजरोळं कल्पकस्रीयरोळ-संयतरोळेकविंशस्युवयमिल्क । सौधम्मंकल्पद्वयसुररोळु मिष्यादृष्टिगळ्गे उ २१ । वं २५ । २६ । २९ । ३० । स ९२ । ९० तत्सासावनंगे उ २१ । वं २९ । पं ति । म ३० । ति उ । स ९० । तत्रत्य- ५ मिध्रनोळकविंशस्युवयं संभविसतु । तत्सौधर्मद्वयाऽसंयतंगे उ २१ । वं २९ । म ३० । म ती । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० ।। सानत्कुमाराविवंशकल्पकरोळु मिध्यादृष्टिगळोळु उ २१ । वं २९ । पं ति । म ३० । ति उ । स ९२ । ९० ॥ तत्रत्यसासावनंगे उ २१ । वं २९ । पं ति । म ३० । ति उ । स ९० । १० ॥ तत्रत्यसासावनंगे उ २१ । वं २९ । पं ति । म ३० । ति उ । स ९० । तत्रत्यमिध्यरोळकविंशस्युवयं संभविसतु । तत्सानत्कुमारावि दशकल्पजासंयतंगे उ २१ । वं २९ । म ३० । म ती । स स्व ९३ । ९२ । ९१ । ९० ॥ आनताध्यपरिमग्रैवेयकावसानमाव १० विविकरोळु मिध्यादृष्टिगळ्गे उ २१ । वं २९ । म । स ९२ । ९० ॥ आसासावनंगे उ २१ । वं २९ । म । स ९० । तत्रत्यमिश्रगे तवेकविंशस्युवयं संभविसतु । तवानताध्यपरिमग्रैवेयकावसानमाव-विविकासंयतंगे उ २१ । वं २९ । म ३० । म ती । स ९३ । ९२ । ९० ॥ अनुविशानुत्तरचनुद्देश-विमानवासिसम्यग्वृष्टिविवकरोळु उ २१ । वं २९ । म ३० । म ती । स ९३ । ९२ । ९२ । ९१ । ९० ॥

मवनत्रयकल्पस्त्रीषु मिथ्यादृष्टी उ २१, बं २५, २६ (२८) २९, ३०, स ९२, ९०। सासादने। १५ उ २१। बं २९। पंति म। ३० ति उ। स ९०। न मिश्रासंयतयोः। सौधर्मद्वयमिथ्यादृष्टी उ २१। बं २५। २६ (२८) २९, ३०, स ९२, ९०। सासादने उ २१ बं २९ पंति म। ३० ति उ। स ९०। न मिश्रे। असंयते उ २१। बं २९। म। ३० म ती। स ९३, ९२, ९१, ९०। उपरि दशकल्पेषु मिथ्यादृष्टी उ २१। बं २९ पंति, म, ३० ति, उ, स ९२, ९०। सासादने उ २१। बं २९ पंति म। ३०। ति, उ, स ९०। न मिश्रे। असंयते। उ २१। बं २९ म। ३० म। ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। उपरिमग्रैवेय- २०

भवनित्रक और कल्पबासी स्त्रियोंके मिध्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पच्चीस, छन्वीस, उनतीस, तीसका और सत्त्व बानवे, नन्वेका है। सासादनमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य सिहत उनतीसका और तियंच उद्योत सिहत तीसका तथा सत्त्व नन्बेका है। सिश्र और असंयतमें यहां इक्कीसका उदय नहीं है। सौधर्मयुगल्पें मिध्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पच्चीस, छन्वीस, उनतीस, तीसका और सत्त्व बानवे, २५ नन्बेका है। सासादनमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य सिहत उनतीसका या तियंच उद्योत सिहत तीसका और सत्त्व नन्बेका है। सिश्रमें इक्कीसका उदय नहीं है। असंयतमें इक्कीसके उदयमें बन्ध मनुष्य सिहत उनतीसका या मनुष्य तीर्थ सिहत तीसका तथा सत्त्व तिरानवे, बानवे, इक्यानवे, नन्बेका है। ऊपरके दस स्वर्गोंमें मिध्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य सिहत उनतीसका या तियंच उद्योत ३० सिहत तीसका और सत्त्व बानवे, नन्बेका है। सासादनमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय-तियंच या मनुष्य सिहत उनतीसका या तियंच उद्योत सिका और सत्त्व नन्बेका है। सासादनमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय-तियंच या मनुष्य सिहत उनतीसका या तियंच उद्योत सिका और सत्त्व नन्बेका है। सिश्रमें इक्कीसका उदय नहीं है। असंयतमें इक्कीसके उदयमें बन्ध मनष्य सिहत उनतीस या मनुष्य सिहत तीसका सत्त्व तिरानवे, बानवे, इक्यानवे, नन्वेका है। ऊपर प्रैवेयक या मनुष्य तीर्थ सिहत तीसका सत्त्व तिरानवे, बानवे, इक्यानवे, नन्वेका है। उपर प्रैवेयक

इंतेकविंग्रत्युवयस्थानाधिकरणवोळु वंधसस्वस्थानंगळु योजिसस्पडुगुमं ते बोड — चतुन्विंग्रत्युनंतरं चतुन्विंग्रत्युवयस्थानाधिकरणवोळु वंधसत्त्वस्थानंगळु योजिसस्पडुगुमं ते बोड — चतुन्विंग्रत्युवयस्थानमेकेंद्रियलक्ष्यपर्ध्याप्ररोळं निक्वृत्यपर्ध्याप्तरोळमल्लविल्लयमुविधसुवुविल्लिल्ल लक्ष्यपर्ध्याप्तकेंद्रियजीवंगळोळुमुविधसुगुमा मिष्यादृष्टिगळोळु च २४। वं २३। २५। २६। २९। ३०
५ स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२॥ निर्वृत्यपर्धाप्तकेंद्रियमिष्यादृष्टिगळोळु च २४। वं २३। २५।
२६। २९। ३०॥ स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२॥ इल्लि तेजोवायुकाधिकजीवंगळग मनुष्यगतियुतवंधस्थानभेवंगळु विज्ञित्तल्पडुवुवु। सर्ध्यप्तक्ष्याप्तिकोवायुकाधिकजीवंगळग मनुष्यगतियुतवंधस्थानभेवंगळु विज्ञितल्पडुवुवु। सर्ध्यप्तक्ष्याप्तिकोवायुकाधिकजीवंगळग मनुष्यगतियुतवंधस्थानभेवंगळु विज्ञितल्पडुवुवु। सर्ध्यप्तक्ष्यापर्धाप्ततेजोवायुकाधिकरियास्थानिकेंद्रियासिक्ष्यानभेवं त्यिजसल्पडुगुं।

यितु चतुन्विशत्युवयस्थानवोळु बंधसस्वंगळु योजिसल्पट्टुवनंतरं पंचविशत्युवयस्थानाधि-१० करणवोळु बंधसस्वस्थानंगळु योजिसल्पडुगुमा पंचविशति छवयं चतुग्गंतिजरोळुवियसुगुमिल्छ-नारकिमध्यादृष्टियोळु निष्वृंत्यपर्ध्याप्तकालबोळु ६ २५। बं २९। पंति। म ३०। ति छ। स ९२। ९१। ९०॥ नारकसासादननोळा पंचविशतिस्थानोवयं संभविसवेकं बोर्ड "णिरयं सासणसम्मो ण गच्छवि" एंबी नियममुंटप्युवरिंदं निध्गुणस्थानवोळमा पंचविशतिस्थानोवयं संभविसवेकं बोर्ड

कान्तेषु मिध्यादृष्टी उ २१, बं २९, म, स ९२ ९०। सासादने उ २१। बं २९ म, स ९०, न मिश्रे। १५ असंयते—उ २१, बं २९ म, ३० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। उपरि चतुर्दशिवमागेषु सम्यग्दृष्टी—उ २१, बं २९, म ३० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। चतुर्विशतिकमपर्याप्तैकेन्द्रियमिध्यादृष्टावेव तत्र लब्ध्यपर्याप्ते—

च २४, बं २३, २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२। निर्वृत्त्यपर्याप्ते च २४, बं २३ २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२। अत्र तेजोवायूनां मनुष्यगतियुत्तवन्षस्थानभेदाः सर्व-२० सूक्ष्मापर्याप्ततेजोवायुसाधारणैः सहातपोद्योतयुत्तवन्धभेदारच त्याज्याः ।

पंचिवशतिकं चतुर्गत्यपर्याप्तेषु पर्याप्तैकेन्द्रियेषु च। तत्र नारके मिध्यादृष्टौ--- व, २५, बं २९ पं, ति, म, ३० ति, च, स ९२, ९१, ९० न सासादनेऽत्र मृतस्य नरकेऽनुत्पत्तेः। नापि मिश्रे, अत्रामरणात्।

पर्यन्त मिथ्यादृष्टिमें इक्कीसके उद्यमें बन्ध मनुष्य सिंहत उनतीसका सत्त्व बानवे, नब्बेका है। सासादनमें इक्कीसके उद्यमें बन्ध मनुष्य सिंहत उनतीसका, सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें २५ इक्कीसका उदय नहीं। असंयतमें बन्ध मनुष्य सिंहत उनतीसका या मनुष्य तीर्थ सिंहत तीसका और सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। ऊपरके चौदह विमानोंमें सम्यग्दृष्टीमें इक्कीसके उदयमें बन्ध और सत्त्व इसी प्रकार दो और चारका है।

चौत्रीसका उदय अपर्याप्त एकेन्द्रिय मिध्यादृष्टिके ही है। वहाँ उन्ध्यपर्याप्तकमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छन्वीस, उनतीस, तीसका और सत्त्व बामने, नन्ने, अठासी, चौरासी, बयासीका है। निर्वृत्यपर्याप्तमें भी ऐसा ही है। विशेष इतना है कि तेजकाय बातकाय जीवोंके मनुष्यसहित बन्धस्थानोंके भेद और सब सूक्ष्म अपर्याप्त तेजकाय बायुकाय साधारण सहित आतप उद्योत सहित बन्धभेद छोड़ देना।

पच्चीसका उदय चारों गतिके जीवोंके अपर्याप्तकालमें और पर्याप्त एकेन्द्रियमें होता है। सो पच्चीसके उदयमें सब नारकी मिध्यादृष्टियोंमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य-

वा मिश्रंगं मिश्रविशासवो हु मरणित्कण्युवरिवमा निम्बृंत्यपम्यांप्तकालोवयत्थानेवयक्कसंभवमण्युवरिवं नारकासंयत्सम्यादृष्टिकळोळु घरमं य नारकासंयतंगं उ २५ । वं २५ । म ३० । म ।
ति । स ९१ । ९० । वंदो मेघेगळोळऽसंयतंगे पंचित्रकालोवयं संभविसवेकं वोदे द्वारीरपर्याप्तियिवं मेलल्लवं सम्यक्तवप्रहणमिल्कण्युवरिवं । वंजने मोवकाव नारकुं पृथ्विगळोळसंयतंगे
पंचिंद्यंगतिस्थानोवयमुमिल्ल । तिर्थागतियोळकेंद्रियपर्व्याप्तरोळु परधातोवययुतपंचिंद्यतिस्थानोवयवो छ उ २५ । ए प । वं । २३ । २५ । २६ । २९ । ३० । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ ।। मत्तमा
तिर्यंगतिजलक्ष्यपर्व्याप्तिनिक्वृंत्यपर्वाप्तत्रस्वीवंगळोळु पंचितंद्यत्यस्थानं संभविसवे ते वोदंगोपांगसंहननद्ययुतमागि वद्विद्यत्यस्य संभविसव्युवर्गस्य संभविसवे ते वोदंगोपांगसंहननद्ययुतमागि वद्विद्यत्रमत्तसंयतंगाहारकद्यरिवरोळु संहननरहितांगोपांगयुतनिक्वृंत्यपर्व्याप्रकालवोळाहारकद्वियुतप्रमत्तसंयतंगाहारकद्वारीरवोळु संहननरहितांगोपांगयुतनिक्वृंत्यपर्व्याप्रकालवोळाहारकद्वरिवर्गको निक्कृंत्यपर्व्याप्तकालवोळ् उ २५ । वं २५ । वे ति । स ९३ । २९ । ३० । सत्व
९२ । ९० ।। वा सासावनंगे उ २५ । वं २९ । पं ति । म ३० । ति उ । स ७० ।। तिन्धभवनळगे
पंचितंत्रतिस्थानोवयं संभविसवु । तत्रत्यासंयतंगं तदुवयस्थानं संभविसवे ते वोद्या भवनत्रयकल्यक्
स्थायरोळ सम्यग्दृष्टिगळ्युदृर्ग्युवरिवं ।

सोधम्मंद्वयनिवृद्यपर्याप्तिमिण्यादृष्टिगळ्गे उ २५। वं २५। २६। २९। ३०। ति उ। १५ स ९२। ९०॥ आ सासावनकाळगे उ २५। वं। २९। पंति। म ३०। ति उ। स। ९०। तत्रत्य

असंयते वर्मामां च २५, वं २९ म, ३० म ती, स ९२, ९१, ९०, न वंशामेषयोः शरीरपर्याप्तेक्पर्येतत्स-म्यक्त्वोत्पत्तेः, नांजनादी । एकेन्द्रियेषु परघातयुतं च २५, ए प, वं २३, २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२, न त्रसेषु तत्रांगोपांगसंहननयुत्तषद्विधितकोदयसंभवात्, प्रमत्तस्याहारकशरीरे संहननोनांयो-पांगयुतं च २५, वं २८ दे, २९ दे ती । स ९३, ९२ ।

भवनत्रयकल्पजस्त्रीषु मिध्यादृष्टी उ २५, वं २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०। सासादने उ २५, वं

सहित उनतीस या तियंच उद्योत सहित तीसका और सत्त बानवे आदि तीनका है। सासादनमें नहीं है क्योंकि सासादनमें मरकर नरकमें उत्पन्न नहीं होता और मिश्रमें मरण नहीं होता। असंयतमें धर्मामें बन्ध मनुष्यसहित उनतीसका या मनुष्य तीर्थसहित तीसका सत्त्व बानवे आदि तीनका है। बंशा मेघा आदि नरकोंमें अपयोप्त अवस्थामें असंयत गुण-२५ स्थान नहीं होता क्योंकि शरीर पर्याप्ति होनेपर ही बहाँ सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। एकेन्द्रिय-में परघात सहित पच्चीसका उदय होता है। बहाँ बन्ध तेईस, पच्चीस, छन्बीस, उनतीस, तीसका और सत्त्व बानवे, नब्बे, अठासी, चौरासी, बयासीका है। त्रसमें पच्चीसका उदय नहीं है क्योंकि उनमें अंगोपांग सहित छन्बीसका ही उदय होता है। प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मनुष्यके आहारक शरीरमें संहनन और अंगोपांग सहित पच्चीसका उदय होता है। वहाँ ३० बन्ध देवसहित अठाईसका या देव तीर्थसहित अवतीसका और सत्त्व तिरानवे, बानवेका है। भवनत्रिक और कल्पवासी स्त्रियोंमें मिध्यादृष्टिमें पच्चीसके उदयमें बन्ध पच्चीस, छन्बीस, उनतीस, तीसका और सत्त्व वानवे, नब्बेका है। सासादनमें पचीसके उदयमें बन्ध

मिश्ररोखु तत्यं विकारपुर्व संभवित हु। तत्सी पर्णाह्यासंयतंगे वारी श्रीभाषका करोळु उ २५। वं। २९। म ३०। म ती। स ९३। ९२। ९१। ९०।। सात्त कुमारावि द्वाकरप्रवामिध्यादृष्टिन्यळ्ये उ २५। वं। २९। ति। म। ३०। ति उ। स ९२। ९०।। तिह्विजमासार मंगे उ २५। वं २९। पं ति। म। ३०। ति उ। स ९०। तिह्विजमा करोळी पं विवास पृथ्यं संभवित हु। त्वत्यासंयत सम्यादृष्टिगे उ २५। वं २९। म। ३०। म ती। स ९३। ९२। ९१। ९०।। त्रामन्ता क्षाप्रिमप्रैवेयक पर्यंतमा व मिष्यादृष्टिगळ्यो उ २५। वं २९। म। स ९२। ९०।। तत्र भव सासाव मंगे उ २५। वं २९। म। स ९०।। तत्रिमश्रमोळु तबुष्यस्था मं संभवित हु। तत्सुरा संयतं गे कारीरिमश्यका छ वो उ २५। वं २९। म ती। स ९३। ९२। ९१। ९०।। अमुवि का सुर्विमा मंग्रे छ करोरिमश्यका छ वो छ सम्याद्ष्य विवास के प्राप्त स्वामा मंग्रे छ वर्ष। म। ३०। म ती। स ९३। ९२। वं। २९। म। ३०। म ति। स ९३। ९२। ११। ९०।। स १०। म। ३०। म

यितु पंचिवतस्युदयस्थानदोळ् बंधसत्त्वस्थानंगळ् योजिसस्यद्दुवनंतरं वद्वित्तत्युदयस्थान-दोळ् बंधसत्वंगळ् योजिसल्पडुगुमहें ते दोडे—विंड्ड्इतत्युदयस्थानं तिर्व्धगतियोळं मनुष्यगतियोळ-मुद्दयसुगुं। मरकदेवगतिजरोळ्डियसदेके दोडे संहननयुत्तत्रसळ्ड्यपर्व्याप्तिनिच्चृत्यपर्याप्त-जोवंगळोळमेकं द्वियंगळ शरीरपर्व्याप्तकालदोळातपोद्योतयुतमा गुद्दियसुगुमणुद्दिर निक्त तिर्व्यमा-

रेप २९ पंति म, ३० ति छ, स ९०। न मिश्रे नाप्यसंयते सम्यग्बृष्टेस्तत्रानुत्नलेः, सौषमंद्वये मिण्यादृष्टौ छ २५, वं २५, २६, २९, ३० ति छ। स ९२, ९०। सासादने छ २५, वं २९ पंति म, ३०, ति छ, स ९०। म मिश्रे, असंयते छ २५, वं २९ म, ३० म ती। स ९, ३, ९२, ९१, ९०। छपरिमदशकल्पेषु मिण्यादृष्टौ छ २५, वं २९ पंति म, ३० ति छ, स ९०। न मिश्रे। असंयते छ २५। वं २९ पंति म, ३० ति छ, स ९०। न मिश्रे। असंयते छ २५। वं २९ म, ३० म ती। स ९३, ९२, ९१, ९०, छपरिमग्रैवेयकांतेषु मिण्यादृष्टौ छ २५ वं २९ म, २० स ९२, ९०, सासादने छ २५, वं २९ म, स ९०। न तन्मिश्रे। असंयते छ २५ वं २९ म। ३० म ती। स ९३, ९२, ९१, ९०।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तिर्यंच उद्योत सहित तीसका और सम्व नम्बेका है। मिश्र और असंवत्में वहाँ पश्चीसका उदय नहीं है क्योंकि सम्यग्हृष्टि मरकर उनमें जन्म नहीं छेता। सौधम्युगळमें पश्चीसके उद्यमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध पश्चीस, छन्बीस, उनतीस, तीसका सत्व बानवे, नम्बेका है। सामादनमें बन्ध पंचेन्द्रिय तिर्यंच या मनुष्य सहित उनतीसका तथा तिर्यंच उद्योत सहित तीसका और सत्व नम्बेका है। मिश्रमें नहीं है। असंवतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीस या मनुष्य तीर्यसहित तीसका और सत्व तिरानवे आदि चारका है। कपरके दस कर्मोंमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध पंचेन्द्रिय तिर्यंच या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तिर्यंच उद्योत सहित तीसका है। सासादनमें भी इसी अकार है। सत्व नम्बेका है। मिश्रमें नहीं है। असंवतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीस या मनष्यतीर्थ सहित तीसका, सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। उपरिम प्रवेचक पर्यन्त मिध्या-इिन्से बन्ध मनुष्याति सहित उनतीसका और सत्त्व वानवे, नम्बेका है। सासादनमें भी ऐसा ही है। मिश्रमें नहीं है। असंवतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका या मनुष्य तीर्थ सहित तीसका सत्त्व तिरानवे आदि चारका है।

तिय त्रसक्षरध्यपद्याप्तरोळं निर्व्याप्तरोळमुर्वायसुवागळु निर्वादृष्टिगळोळ् त्रयोवस्यादि षड्वंषस्थानंगळोळव्टाविश्वतिस्थानं पोरगागि शेष्यंचस्थानंगळमे बंधसंभवमक्कुमागळ द्वानवति-बवत्याविश्वतुःस्थानंगळ सत्वं संभविसुगुं। लिच्यंग्मिच्या उ २६। बंध २३।२५।२६। २९। । ३०। सत्व ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।। एकेंद्रिय मिण्यादृष्टिय शरीरपर्याप्तियोळातपोद्योत-युतमुं मेणुच्छ्वासनिक्वासयुतोदयवङ्विश्वतिस्थानदोळ् उ २६। व २३।२५।२६ । २९।३०। सस्य ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।। ई एकेंब्रियंगळ वहविद्यार्यस्थानं सासादननोळ संभविसदे-के बोड तबुवयकारुदिदं मुन्न मेतद्गुणस्थान पोपूरप्यविदं । चतुन्विदातिस्थानोवयबोळ सासावन गुणं संभविसुगु में बुदु तात्पर्यं ।। तिर्ध्यंचसासावनसम्यग्दृष्टियोक् षड्विशतिस्यानोदयदोळु नव-विद्यति त्रिशंतप्रकृतिस्थामद्वय बंधमुं नवति सत्वस्थानमक्तुं। तिय्यं सासावन उ २६। बं २९। म ति । ३०। ति उ । स ९० ॥ ई सासादनंगव्टाविशतिस्थानबंधिमल्लेके वोड ओबारिकनिव्वृत्य- १० पर्ध्याप्रकालबोळ् "मिन्छदुगे देवचक तित्यं ण हि अविरदे अत्य" ये विंतु तद्वंधनिषेषमुंटप्यु-वरिदं मिश्रगुणस्थानदोळ् वड्विशस्युवयस्थानं संभविततु । असंयतसम्यग्दृष्टितिप्यंचरोळ् वड्वि-शतिस्थानोहयबोळ अब्टाविशितिस्थानमो दे बंधमक्तूं। सत्वं द्वानवति नवतिस्थानद्वयमे संभविसुगुं। तिर्धं. वसंय. । उ २६ । वंघ । २८ । वे । सत्त्व ९२ । ९० ।। वेशसंयतिर्धं चरोळ वड्विंशति-स्थानोदयं संभविसदु । मनुष्यगतिजिमक्याद्षिष्टयोक्ष्य उ २६। वं २ई । २५ । २६ । २९ । ३० । स १५ ९२। ९०। ८८। ८४।। मनुष्यसासादनंगं उ २६। बं २९। ति म। ३०। ति उ। स ९०। मिश्रंगे

षड्विशतिकं त्रसलिकिनिवृंत्यपर्याप्ते संहननयुतं । तत्र मिथ्यादृष्टो बन्घस्थानानि त्रयोविशतिकादोनि त्रिंगत्कांतान्यष्टाविशतिकं विना पंच । सस्वस्थानानि द्वानवितकं नवितकादिचतुर्कं च । एकेन्द्रिये मिथ्यादृष्टी शरीरपर्याप्तावातपोद्योतपुत्रमुच्छ्वासिनक्वासयुतं च । उ २६, बं २३, २५, २६, २९, ३० । स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२ । न सासादने तदुदयात्प्रागेव सासादनत्यजनादत्र चतुर्विशतिकमुदेतोत्यर्थः । तियंक्सासादने २० बन्धो नविशतिकत्रिशत्के । सन्वं नवितकं । मिच्छदुगे देवचक णेति नाष्टाविशतिकवंघः । न मिश्रे । वसंयते बन्धोऽष्टाविशतिकं । सन्वं द्वानवितकनवितके दे । न देशसंयते । सनुष्येषु मिथ्यादृष्टी उ २६, बं २३, २५,

छन्नीसका उदय त्रस छन्यपर्याप्तक निर्वृत्यपर्याप्तकके संहनन सहित होता है। वहाँ मिध्यादृष्टिमें बन्धस्थान अठाईसके बिना तेईससे तीस पर्यन्त पाँच हैं। सत्त्वस्थान बानवे और नन्ने आदि चार हैं। एकेन्द्रिय मिध्यादृष्टिमें शरीर पर्याप्तिमें आत्रष या उद्योत २५ उन्छनास सिहत छन्नीसका उदय है। वहाँ बन्ध तेईस, पच्चीस, छन्नीस, उनतीस, तीसका है और सत्त्व बानवे, मन्ने, अठासी, चौरासी, बयासीका है। सासादनमें नहीं है क्योंकि छन्नीसका उदय होता है। विर्यंच पंचेन्द्रियके सासादनमें छन्नीसके उद्यमें बन्ध उनतीस, तीसका और सत्त्व नन्नेका है। 'मिच्छदुने देवचड ज हि' इस बचनसे यहाँ अठाईसका बन्ध नहीं है। मिश्रमें छन्नीस- ३० का उदय नहीं। असंवतमें बन्ध देवसहित अठाईसका सत्त्व बानवे, नन्नेका है। देशसंयतमें छन्नीसका उदय नहीं। मनुष्योंमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छन्नीस, उनतीस, तीसका और सत्त्व बानवे, नन्ने, अठासी, चौरासीका है। सासादनमें बन्ध तियंच या मनुष्य

वर्षिकातिस्थानोवयं संभवित्ततु । असंवतत्तम्यगृष्टिगे उ २६ । वं २८ । वे २९ । वे । स ९३ । । ९२ । ९१ । ९० ।। वेकासंयतावितकोळ वर्षिकत्युवयस्थानं संभविततु । तीर्त्थरहितकवाट-समुद्घातकेविक्तयोळीवारिकमिश्वकाययोगमुंटप्युवरिक्वलिक उ २६ । वं । ० । स । ७९ । ७७ ।। वर्षिकतिस्थानोवयैकाधिकरणं पेळस्यद्दुतु ।।

अनंतरं सप्तिविश्वतिस्थानोवयेकाधिकरणवीळु वंधसत्त्रस्थानंगळु योजिसल्पहुगुमवे ते वोके सप्तिविश्वतिस्थानोवयं अतुग्वंतिकरोळकुमिल्स रत्नप्रभावियाव मूर्च पृथ्विगळोळ शरीरपर्व्याप्ति कासवोळ नारकरोळवियसुगुमिल्स मिध्यादृष्टिगळगे उ । २७ । वं २९ । ति । स । ३० । ति उ । स ९२ । ९० ।। तीर्व्ययुत्तसत्त्रस्थानमिल्स संभविसवेक वोक शरीरपर्व्याप्तियंव मेळे तीर्व्य-सत्कर्मगळप्य निध्यादृष्टिगळगे सम्यक्त्यमक्कुमप्पृविर्वं । सासावनंगे सप्तिविशत्युवयं संभविसत् । शिश्रंगं संभविसत् । आ असंयतंगे प्रममं योळ् उ २७ । वं २९ । म ३० । म । तीर्व्यं । ९२ । ९१ । ९० ।। वंशे मेघेगळ तीर्व्यासक्तर्मामध्यादृष्टिगळगे शरीरपर्व्याप्तिकासवोळ सम्यक्त्यमक्कु मप्पृविर्वमा असंयत्वगळगे उ २७ । वं । ३० । म । तीर्व्यं । सत्त्व । ९१ । पंकप्रभावि मूर्च पृथ्विगळोळ निष्यादृष्टिगळगे उ २७ । वं । २९ । ति । म । ३० । ति उ । स ९२ । ९० ।। माघिवयोळ निष्यादृष्टिगळगे उ २७ । वं । २९ । ति । ३० । ति उ । ई पंकप्रभावि नात्कुं पृथ्विगळ रिष्यादृष्टिगळगे उ २७ । वं । २९ । ति । ३० । ति उ । ई पंकप्रभावि नात्कुं पृथ्विगळ रिष्यादृष्टिगळगे उ २७ । वं । २९ । ति । ३० । ति उ । ई पंकप्रभावि नात्कुं पृथ्विगळ रिष्यादिकराळोळु सप्तिविश्वतिस्थानोवयं संभविसत् । तिर्व्यंगतिकरोळु एकेवियंगळगे रिष्यास्तिकराळीळु सप्तिविश्वतिस्थानोवयं संभविसत् । तिर्व्यंगतिकरोळु एकेवियंगळगे

२६, २९, ३०, स ९२ ९०, ८८, ८४। सासादने उ २६। बं २९ ति, म, ३०, ति उं। स ९० न मिश्रे। बसंयते उ २६, बं २८ दे। २९ दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९०, न देशसंयतादी। वितीर्थकवाटे उ २६, बं., स ७९, ७७।

सप्तिविश्वतिकं चतुर्गतिशरीरपर्याप्त्येकेन्द्रियोच्छ्वासपर्याप्तिकाले । तत्र धर्मादित्रये मिथ्यादृष्टी उ २७, २० वं २९ ति म, ३० ति उ, स ९२, ९०, तीर्थयुतसत्त्रस्थानमत्र न सम्मवित शरीरपर्याप्तेक्यरितत्सत्त्वमिथ्यादृष्टेः सम्यक्त्वोत्पत्तेः । न सासादनमिश्रयोः । असंयते धर्मायां—उ २७, वं २९ म, ३० म ती, स ९२, ९१ ९० ।

सहित उनतीसका अथवा तियंष उद्योत सहित तीसका और सत्तव नञ्बेका है। मिश्रमें छञ्बीसका उदय नहीं है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका या देवतीर्थ सहित उनतीस-का है सत्तव तिरानवे आदि चारका है। देशसंयत आदिमें छञ्बीसका उदय नहीं है। तीर्थंकर रित सामान्य केवलीके कपाट समुद्वातमें छञ्बीसका उदय होता है। वहाँ बन्ध नहीं है। सत्तव उन्यासी और सतहत्तरका है।

सत्ताईसका उदय चारों गितमें शरीर पर्याप्तिकालमें और एकेन्द्रियके उच्छ्वास पर्याप्ति कालमें होता है। सत्ताईसके उदयमें वर्मा आदि तीन बरकोंमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तियंच या मनुष्य सिहत उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सिहत वीसका है। सच्च बानवे, ३० नब्बेका है। यहाँ तीथंकर सिहत सच्चस्थान सम्भव नहीं है; क्योंकि शरीर पर्याप्तिके ऊपर वीर्धसत्त्व सिहत नारकी मिध्यादृष्टिके सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाता है। सासादन और मिश्रमें सत्ताईसका उदय नहीं होता। असंयतमें वर्मामें बन्ध मनुष्य सिहत उनवीसका या तीर्थ मनुष्य सिहत तीसका है। सत्व बानवे, इक्यानवे, नब्बेका है। बंझा मेघामें बन्ध मनुष्य

उच्छ्वासिनइबासयुतातयनामं मेणुद्योतोवययुत जीवंगळोळ सप्तविशतिस्थानमुदयियसुगुमिल्ल ह २७। बं २३।। २५। २६। २६। ३०।। स ९२। ९०। ८८। ८४।। इल्लि हचशीति सस्यस्थानं संमिक्सवेकं वोड एकंद्रियजीवंगळुच्छ्वासिनइवासपर्व्यापितकालिवं मुन्नमं शरीर-मिश्रकालबोळे संभिवजुगु मल्लवीयवसरवोळु मनुष्यद्विकमुं तेजोवायुकायिकंगळल्लवुळि वेकंद्रियप्राणियळ् कट्टुबरप्पुदरिवं तत्सस्वस्थानं संभिवसदप्पुदरिवं।

मनुष्यगतिषरोळु आहारकऋद्वियुतप्रमससंयतकगळाहारक शरीरपर्ध्याप्तिकालदोळु सप्तावशितस्थानोद्यमक्कुं। उ २७। वं २८। दे। २९। दे तीर्त्यं। त ९३। ९२।। तीर्त्थंयुतकयाट-समुद्धातकेवलियोळु उ २७। वं। ०। स ८०। ७८।। देवगतिष्ठरोळु भवनत्रयकल्पकस्त्रीयकगळगे शरीरपर्ध्याप्तिकालदोळु निष्धा। उ २७। वं २५। २६। २९। ति म ३०। ति। उ। स ९२। ९०। तत्रस्यसासादनिम्ञासंयतकगळोळो सप्तावशितस्थानोद्यमिल्छ। सौष्ममंकल्पद्वयजकगळगे १० शरीरपर्ध्याप्तिकालदोळु निष्धादृष्टिगळगे उ २७ वं २५। २६। २९। ति। म। ३०। ति। उ। स ९२। ९२। ९०। तत्रस्यसासादन मिश्रकगळगे सप्तावशितस्थानोद्यं संभवितदु। तत्रस्थासंयतकगळगे शरीर-

बंशामेषयोः स २७, बं ३० म तो, स ९१, अंजनादित्रये मिक्यादृष्टी त २७, बं २९ ति म, ३० ति त, स ९२, ९०, माष्यां त २७, बं २९ ति, ३० ति त, स ९२, ९०, न सासादनादौ। एकेन्द्रियेषू क्ल्वासनिद्यास-युतातपोद्योतान्यतरयुतं। त २७, बं. २३, २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, द्वचशीतिकं तु विकल्प्यं १५ तेओवायुक्यः शेषिकेन्द्रियेषू क्ल्वासपर्याप्तिकाले मनुष्यद्विकस्य बन्धात्। आहारकद्वी त २७, बं २८ दे, २९ दे तो, स ९३, ९२, सतीर्थकवाटे त २७, बं, स ८०, ७८, भवनत्रयकल्पजस्त्रोषु मिध्यादृष्टी त २७, बं २५, २६, २९, ति २६, २९ ति, म, ३० ति त्र, स ९२, ९०, न सासादनादौ। सोबमंद्वये मिध्यादृष्टी त २७ वं २५, २६, २९, ति

तीर्थसिंदत तीसका और सत्तव इक्यानवेका है। अंजनादि तीनमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तियंच या मनुष्य सिंदत उनतीसका अथवा तिर्यंच उद्योत सिंदत तीसका है। सत्तव बानवे, नञ्चेका २० है। माधवीमें बन्ध तिर्यंच सिंदत उनतीसका या तिर्यंच उद्योत सिंदत तीसका है। सत्तव बानवे, मञ्चेका है। सासादन आदिमें सत्ताईसका उदय नहीं है।

एकेन्द्रियों में उच्छ्वास नि:श्वास और आतप उद्योत में-से एक सिहत सत्ताईसका उदय होता है। वहाँ बन्ध तेईस, पश्चीस, छण्डीस, उनतीस, तीसका है सत्त्व बानवे, नज्वे, अठासी, चौरासीका है। बयासीका सत्त्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता; क्योंकि तेजकाय, २५ वायुकायको छोड़ शेष एकेन्द्रियों चण्छ्वास पर्याप्तिकालमें मनुष्यद्विकका बन्ध होता है। आहारक श्ररीरवालेके सत्ताईसका उदय होता है। वहाँ बन्ध देवगतिके साथ अठाईसका या देवसीथ सिहत उनतीसका है। सत्त्व तिरानवे, बानवेका है। तीर्थंकर सिहत कपाट समुद्धातमें सत्ताईसका उदय होता है। वहाँ बन्ध नहीं है। सत्त्व अस्सी, अठहत्तरका है।

देवगतिमें भवनतिक और कल्पवासी स्त्रियों में मिथ्यादृष्टिमें बन्ध पच्चीस, छन्त्रीस ३० तियँच या मनुष्य सहित बनतीस और तियँच बद्योत सहित तीसका है। सच्च बानवे या नब्बे-का है। साम्रादन आदिमें सत्ताईसका बद्य नहीं है। सीध्रमें युगळमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध पच्चीस-छन्त्रीस, मनुष्य या तियँच सहित बनतीस या तियँच बद्योत सहित तीसका है। सत्व बानवे, नब्बेका है। साम्रादन और मिश्रमें सत्ताईसका बद्य नहीं है। असंयतमें बन्ध मनुष्य

पर्ध्याप्तिकालवोळ उ २०। वं २९। स। ३०। म। तीर्त्थं। स ९३। ९२। ९१। ९०। सामस्कुमामारावि दशकस्पजदगळ्गे शरीरपर्ध्याप्तिकालबोळ मिथ्यादृष्टिगळ्गे उ २०। वं २९। ति म।
३०। ति च। स ९२। ९०॥ तत्रत्यसासावनिम्धरगळळोळ सप्ताविद्यतिस्थानोद्ध्यं संभविसदु।
तबसंयतंगे उ। २०। वं २९। म। ३०। म। तीर्त्थं। स ९३। ९२। ९१। ९०॥ आनताशुपरिम५ ग्रेवियकावसानमाद विविज्ञरगळोळ निश्यादृष्टिगळ्गे उ २०। वं २९। म। स ९२। ९०।
तत्रत्यसासावनिम्धरगळोळ सप्ताविद्यतिस्थानोद्ध्यं संभविसदु। तत्रत्यासंयत्ररगळ्गे उ २७।
वं २९। म ३०। म। तीर्त्थं। स ९३। ९२। ९०॥ अनुविद्यानुत्तरविमानजासंबतरगळ्गे
उ २०। वं २९। म। ३०। म तीर्त्थं। स १३।। ९२। ९१। ९०॥

यितु सप्तिकितिस्थानोबयाधिकरणवोळ बंधसस्वस्थानंगळ योजिसस्पट्दुवनंतरं अष्टाविरे॰ शितस्थानोबयेकाधिकरणवोळ बंधसस्वस्वस्थानंगळ योजिसस्पडुगु-। मर्वे ते वोडण्टाविशिति स्थानोबयं चतुर्गितिजरोळवकुमस्लि धम्मे य नारकरोळुच्छ्वासिनश्वासप्रधािप्रकालवोळुवियसुगुमिल्लि मिण्याद्दियोळ उ २८। बं २९। ति । म । ३०। ति उ । स ९२। ९०।। यित्लि तीर्वेयुत्तैकनवितसस्वस्थानं संभविसदेके दोके युच्छ्वासिनश्वासप्रधािप्तकालवोळ तीर्वेसत्कम्मे
रुगळ्गे मिण्यात्वकम्मोवयाभावविदं सन्यवत्वमवकुमप्युवरिदं मिण्यादृष्टियोळ तत्सस्वस्थानं

१५ म, ३० ति उ, स ९२, ९०, न सासादनिष्ठयोः, बसंयते उ २७, बं २९ ति, ३० म तो, स ९३, ९२, ९१, ९०, उपरि दशकल्पेषु मिध्यादृष्टी उ २७, बं २९ ति म, ३० ति उ, स ९२, ९०, न सासादनिष्ठयोः, बसंयते उ २७, बं २९ म, ३० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९० । उपरि ग्रैवेयकान्तेषु मिध्यादृष्टी उ २७, बं २९ म, स ९२, ९०, न सासादनिष्ठयोः । बसंयते । उ २७ बं २९, म ३० म तो, स ९३, ९२, ९१, ९० । बद्धाविशतिकं २० । बन्दिकानुत्तरासंयते उ २७ । बं २९ म, ३० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९० । बद्धाविशतिकं २० वियंगमनुष्यशरीरपर्याप्तिदेवनारको इव्वासपर्याप्त्योः । तत्र नारके धर्मायां मिध्यादृष्टी उ २८ । बं २९ ति म,

सहित उनतीसका या मनुष्य तीर्थयुत् तीसका है। सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। ऊपर दस कल्पोंमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तियंच मनुष्य सहित उनतीसका या तियंच उद्योत सिंहत तीसका है। सत्त्व बानवे-नब्बेका है। सासादन मिश्रमें सत्ताईसका उदय नहीं है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सिंहत उनतीसका या मनुष्यतीर्थ सिंहत तीसका सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। २५ ऊपर प्रवेयक पर्यन्त मिध्यादृष्टिमें बन्ध मनुष्य सिंहत उनतीसका सत्त्व बानवे-नब्बेका है। सासादन मिश्रमें नहीं है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सिंहत उनतीस या मनुष्य तीर्थ सिंहत तीसका है। सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। अनुदिश अनुत्तरमें असंयतमें भी इसी प्रकार हैं।

अठाईसका उदय तियंव मनुष्यके शरीर पर्याप्ति कालमें और देव नारिकयोंके ३० उच्छ्वास पर्याप्तिमें होता है। वहाँ नारिकयोंमें बर्मामें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तियंच या मनुष्य सिंहत उनतीसका या तिर्यंच बद्योत सिंहत तीसका है। सत्त्व बानवे-नव्वेका है। यहाँ इक्यानवेका सत्त्व नहीं है, क्योंकि इक्यानवेकी सत्तावाला यदि बर्मामें जाता है तो सम्यक्तवसे च्युत नहीं होता।

तंत्रविसद्ध्वद्वरितं। धर्मं योळसंयतंगे च २८। वं २९। म । ३०। म तीर्थं। सस्व । ९२। ९१। ९०॥ वंशं मेधेयळ मिष्यादृष्टियोळ च २८। वं २९। ति । म । ३०। ति । च । स ९२। ९०॥ तत्रत्यसासादनमिश्रदगळोळ तवष्टाविंशतिस्थानोदयं संभविसदु। तत्रत्यासंयतसम्यग्दृष्टिगे च २८। मं ३०। म । तीर्त्वं। स ९१॥

मंजनारिष्टं मघनिगळोळ मिण्यादृष्टिगळमे उ २८। वं २९। ति। म। ३०। ति उ। ५ त ९२। ९१।। तज्ञत्वसासादन मिश्रासंयतग्गीयण्टाविद्यतिस्थानोवयं संश्रविसदु। माघनियोळ मिण्यादृष्टिगं उ २८। वं २९। ति। ३०। ति उ। स ९२। ९०।। तज्ञत्वसासादनिम्ञासंयतद्व मळोळी मण्टाविद्यतिस्थानोवयं संश्रविसदु। तिय्यंगतियोळ मिण्यादृष्टिगं हारीरपर्याप्तियोळ उ ९८। वं। २३। २५। २६। २८। २९। ३०। स ९२। ९०। ८८। ८४।। तज्ञत्यसासादन-मिण्यक्कोळोयण्टाविद्यतिस्थानोवयं संश्रविसदु। तद्गतिज्ञासंयतंगे उ २८। वं २८। वे। स ९२। १०९। तिर्म्यवेद्यासंयतंगीयण्टाविद्यतिस्थानोवयं संश्रविसदु। मनुष्यगतियोळ हारीरपर्याप्तिकाल-वोळ मिण्यादृष्टिये उ २८। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। स ९२। ९०। ८८। ८४।। तत्सासादननोळ प्रथनोळमण्टाविद्यतिस्थानोवयं संश्रविसदु। तत्रत्यासंयतंगे उ २८। वं २८। वं २८। वे २८। वे २८। वे २८। वे तिर्मं वेद्यते । स ९३। ९२। ९१। ९०।। मनुष्यवेद्यसंयतनोळीयण्टाविद्यतिस्थानोवयं वे । २९। १०।। मनुष्यवेद्यसंयतनोळीयण्टाविद्यतिस्थानोवयं

३०, ति ड, स ९२, ९०। मात्रैकनवितिकसत्त्वं तत्र गंतुस्तत्सत्त्वस्य सम्यक्त्वात्यजनात्। न सासादनिमश्रयोः। असंयते च २८, बं २९ म, ३० म तो। स ९२, ९१, ९०। वंशामेश्रयोभिष्यादृष्टी च २८, बं २९ ति म, ३० ति छ, स ९२, ९०। न सासादनिमश्रयोः। असंयते। च २८, ३० म, ती, स ९१। अंजनादित्रये मिथ्यादृष्टी च २८, बं २९, ति म, ३० ति छ, स ९२, ९०। न सासादनादी। माष्य्यां भिष्यादृष्टी च २८, बं २३, २५, २६, २८ ति, ३० ति छ, स ९२ ९०। न सासादनिमश्रयोः। असंयते च २८, बं २८, वं २३, २५, २६, २८, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४। न सासादनिमश्रयोः। असंयते च २८, बं २८ दे, २० स ९२, ९०। न देशसंयते। मनुष्यगती मिथ्यादृष्टी च २८, बं २३, २५, २६, २८, २९, ३०, स ९२,

सासादन मिश्रमें अठाईसका उदय नहीं होता। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका या मनुष्य तीर्थंयुत् तीसका है। सत्त बानबे, इक्यानबे, नम्बेका है। वंशा मेघामें मिध्यादृष्टीमें बन्ध तियंच मनुष्य सहित उनतीसका या तियंच उद्योत सहित तीसका है। सत्त्व बानबे-नम्बेका है। सासादन मिश्रमें नहीं है। असंयतमें बन्ध मनुष्य तीर्थयुत् तीसका और सत्त्व इक्यानबेका है। अंजनादि तीनमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तियंच मनुष्य सहित उनतीसका या तियंच उद्योत सहित तीसका है। सत्त्व बानबे-नम्बेका है। सासादन आदिमें अठाईसका उदय नहीं है।

तियं बमें अठाईसके उत्यमें मिण्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छन्बीस, अठाईस, छन्तीस, तीसका है। सत्त्व बानबे-नन्बे, अठासी, चौरासीका है। सासादन मिश्रमें ऐसा छद्य नहीं है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका सत्त्व बानबे-नन्बेका है। देशसंयतमें अठाईसका उदय नहीं है।

मनुष्यगित मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पण्चीस, छन्दीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। सत्त्व बानवे, नञ्चे, अठासी, चौरासीका है। सासादन मिश्रमें उदय नहीं है। असंयतमें संभविसतु। प्रमत्तसंयतंगाहारकशरीरोच्छ्वासनिश्वासपर्ध्याप्तियोळ उ २८। वं २६। वे । २९। वे ति । स ९३। ९२॥ वंडसमुद्घात तीर्त्वरहित केविलगौवारिककाययोगबोळ क २८। वं । ०। स ७९। ७७॥

वेवगतिजरोकु भवनत्रयकल्पजस्तीयकाक्यों उच्छ्वासनिक्वासप्पर्वातिकास्वतेकु ५ तबुच्छ्वासनिक्वासनामकर्म्युतमामि मिच्यादृष्टिगे उ २८। वं २५। २६। २९। ३०। स ९२। तत्रत्यसासावनिम्भासंमतकगळोळी यष्टा विकातिस्थानोवयं संभविसदु। सौधन्मं द्वयविविज्ञकाळोळू मिच्यादृष्टिगळ्गे उ २८। वं २५। २६। २६। २८। ३०। स ९२। ९०॥ सासावनिम्भरोक्कीयष्टा-विकातिस्थानोवयं संभविसदु। तत्रत्यासंयतंगे उ २८। वं २९। म ३०। तीर्षं। स ९३। ९२। ९१।९०॥ सानतकुमाराविकाकल्यजरोळ् मिच्यादृष्टिगळ्गे उ २८। वं २९। सि। म। ३०। १० ति। उ। स ९२। ९०। तत्रत्यसासावन मिश्यक्वगळोळीयष्टाविकातिस्थानोवयं संभविसदु। तत्रस्था-संयतंगे उ २८। वं २९। म ३०। म तीर्षं। स ९३। ९२। ९१।९०॥ आनतास्वर्गरिनपेवय-कावसानमाव विविज्ञरोक्च मिच्यादृष्टिगळगे उ २८। वं २९। म। स ९२।९०। तत्रस्थसासा-विविज्ञरोळीयष्टाविकातिस्थानोवयं संभविसदु। तत्रस्थासंयतंगे उ २८। वं २९। म ३०। म।

९०, ८८, ८४। न सासादनिमश्रयोः । बसंयते च २८, बं २८ दे, ३० दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। न १५ देशसंयते । आहारकद्वर्युच्छ्वासपर्याप्ती च २८, बं २८ दे । २९ दे ती । स ९३, ९२। बितीर्थंदंडसमुद्धा-तस्यौदारिकयोगे च २८, बं, स ७९, ७७। भवनत्रयकल्पजस्त्रीषु मिध्यादृष्टी च २८, बं २५, २६, २९, २९, ६०, स ९२, ९०। न सासादन-मिश्रयोः । बसंयते च २८, वं २९ म, ३० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९० चपिर दशकल्पेषु मिध्यादृष्टी च २८, बं २९ ति म, ३० ति च, स ९२, ९०। न सासादनिमश्रयोः । बसंयते च २८, वं २९ म, ३० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९० चपिर दशकल्पेषु मिध्यादृष्टी च २८, वं २९ ते, १० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। बानतासुपरिमग्रवेयकान्तेषु मिध्यादृष्टी च २८, वं २९ म, स ९२, ९०। न

बन्ध देवसहित अठाईसका या देवतीर्थ सहित उनतीसका है। सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। देशसंयतमें ऐसा उदय नहीं है। आहारकमें उच्छ्वास पर्याप्तिमें अठाईसका उदय होता है। वहाँ बन्ध देवसहित अठाईसका या देवतीर्थ सहित उनतीसका है। सत्त्व तिरानवे-वानवेका है। तीर्थकर रहित दण्ड समुद्धातमें औदारिक योगमें अठाईसका उदय होता है। वहाँ बन्ध नहीं होता। सत्त्व उनासी व सतहत्तरका है।

देवगितमें भवनित्रक और करपवासी स्त्रियोंमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध पण्णीस, छव्वीस, छनतीस, तीसका, सत्त्व बानवे, नव्वेका है। सासादन आदिमें नहीं है। सौधम युगलमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध पण्णीस, छव्वीस, तीसका है। सत्त्व बानवे-नव्वेका है। सासादन मिश्रमें अठाईसका उदय नहीं है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सिहत उनतीस या मनुष्य तीर्थसहित तीसका है। सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। क्रयर इस कल्पोंमें मिध्यादृष्टीमें बन्ध तिर्थंच मनुष्य सिहत उनतीसका या तिर्थंच वद्योत सिहत तीसका है। सत्त्व बानवे-नव्वेका है। सासादन मिश्रमें उदय नहीं। असंयतमें बन्ध मनुष्य सिहत उनतीसका या मनुष्य तीर्थ सिहत तीसका है। सत्व विरानवे आदि चारका है। आनतादि उपरिम प्रवेचक पर्यन्त मिध्यादृष्टीमें बन्ध मनुष्यगित सिहत तीसका है। सासादन

तीर्त्यं। स ९३। ९२। ९१। ९०॥ अनुविद्यानुत्तरिवमानंगळोळऽसंयतकाळेयप्परस्लि उ २८। वं २९। म ३०। म। तीर्त्यं। स ९३। ९२। ९१। ९०॥

यितष्टाविशितिस्थानोदयाधिकरणयोळ वंधसस्यस्थानंगळ योजिसल्पट्टुवनंतरं नवविज्ञति-स्थानोदयाधिकरणयोळ वंधसत्यस्थानंगळ योजिसल्पड्युमदंतं वोडं:—

नवांवज्ञतिस्थानं चतुगंतिजरोळ्वियसुगुमिस्छ ध्रमं य नारकरोळ् मिध्यादृष्टिगळगे ५ भाषापर्ध्याप्तिकालंबोळ् बुःस्वरयुतमाणि उ २९। वं २९। ति म । ३०। ति । छ । स ९२। ९०। सासावनंगे उ २९। वं २९। ति । म ३०। ति छ । स ९०।। मिश्रंगे उ २९। वं २९। म । स ९२। ९०।। ध्रसंयतंगे । उ २९। वं २९। म ३०। म ति । सत्य ९२। ९१। ९०।। वंशे मेघेगळ मिध्यागळगे उ २९। वं २९। ति । म ३०। ति छ । स ९२। ९०।। सासावनंगे उ २९। वं २९। म ति । ३०। ति छ । स ९२। ९०।। मासावनंगे उ २९। वं २९। म ति । इ०। म तित्थं । स ९२। ९१। ९०।। अंजनारिष्टे मघिनाळोळ् मिध्यादृष्टिगळ्यो उ २९। वं २९। ति । म । ३०। ति छ । स ९२। ९०।। आसासावनंगे उ २९। वं २९। ति । म । ३०। ति छ । स ९०।। मिश्रंगे उ २९। वं २९। म । स ९२। ९०।। आसंय- १०। ति । म । ३०। ति । छ । स ९०।। मिश्रंगे उ २९। वं २९। म । स ९२। ९०।। असंय-

सासादनिमश्रयोः । बसंयते च २८, बं २९ म, ३० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९० । अनुदिशानुत्तरासंयते च २८, बं २९ म, ३० म, ती, स ९३, ९२, ९१, ९० ।

नविंवितिकं नारकेषु माषावर्याप्तिकाके दुःस्वरयुतं। न वर्मायां मिध्यादृष्टी उ २९। बं २९ ति म, ३० ति, उ, स ९२, ९०। सासादने उ २९, बं २९ ति म, ३० ति, उ, स ९०, मिश्रे उ २९, बं २९ म, स ९२, ९०। वंशामेघयोमिध्या-दृष्टी उ २९, बं २९ ति म, ३० ति उ, स ९२। ९०। सासादने उ २९। वं २९ म ति। ३० ति उ। स ९०। मिश्रे उ २९, बं २९ म, स ९२, ९०। असंयते। उ २९ म। ३० म तो। स ९२, ९१, २० ९०। अंजनादित्रये मिध्यादृष्टी उ २९। वं २९ ति म। ३० ति, उ, स ९२, ९०। सासादने उ २९,

मिश्रमें उदय नहीं। असंयतमें बंध मनुष्य सहित उनतीस या मनुष्य तीर्थ सहित तीसका है। सत्व तिरानवे आदि चारका है। अनुदिश अनुत्तरमें असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीस-का या मनुष्य तीर्थयुत् तीसका है। सत्व तिरानवे आदि चारका है।

जनतीसका उदय नारिकयों में भाषापर्यातिकालमें दुःस्वर सहित होता है। घर्मों २५ मिध्यादृष्टिमें बन्ध तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सहित तीसका है। सत्त्व बानवे-नब्बेका है। सासादनमें बन्ध इसी प्रकार है सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका और सत्त्व बानवे-नब्बेका है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका या मनुष्य तीर्थ सहित तीसका है। सत्त्व बानवे, इक्यानवे, नब्बेका है। वंशा मेघामें मिध्यादृष्टि और सासादनमें बन्ध मनुष्य तियंच सहित उनतीसका या तियंच उद्योत १० सहित तीसका है। सत्त्व मिध्यादृष्टिमें बानवे-नब्बेका और सासादनमें नब्बेका है। मिश्रमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका और सत्त्व बानवे-नब्बेका है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका या सनुष्य तीर्थ सहित तीसका है। सत्त्व बानवे-नब्बेका है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका या सनुष्य तीर्थ सहित तीसका है। सत्त्व बानवे, इक्यानवे, नब्बेका है। अंजनादि तीनमें मिध्वादृष्टि और सासादनमें बन्ध पूर्वत्त उनतीस और तीसका है। सत्त्व

तंगे उ २९। वं २९। म। स ९२। ९०॥ माघिषोळु मिण्यादृष्टिगे उ २९। वं २९। ति ३०। ति उ। सत्व ९२। ९०॥ सासादनंगे उ २९। वं २९। ति ३०। ति उ। स ९०॥ मिश्वंग उ २९। वं २९। म। स ९२। ९०॥

तिर्धंगतिजरोळ् त्रसंजीवंगळ्गे जरीरपर्धाप्तियोळुद्योतयुतमागि उ। २९। वं २३। ५ २५। २६। २८। २९। ३०। स ९२। ९०। ८८। ८४। सासावनिभ्रवगळोळु नर्वावजिति-स्थानोवयं संभविसतु। तिर्ध्यंगतिजतत्कालासंयतंगे उ २९। वं २८। वे। स ९२। ९०॥ देशसंयतंगे नर्वावजितिस्थानोवयं संभविसतु। मनुष्यगतिजरोळ् मिध्यावृष्टिजीवंगळुच्छ्वासनिक्क्वास-पर्ध्याप्तियोळ् उच्छ्वासनिक्क्वासोवययुतमागि उ २९। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। स ९२। ९०॥ सासावनंगेयुं मिश्रंगेयुं नवविंजतिस्थानोवयं संभविसतु। तत्कालासंयतंगे उ २९। वं २८। वे २९। वे ति। स ९३। ९२। ९१। ९०॥ देशसंयतंगी कालवोळी नवविंजत्युद्यं संभविसतु। प्रमत्तसंयतंगाहारकजरीरभाव।पर्धाप्तियोळ् सुस्वरनामयुतमागि उ २९। वं २८। वे । ती । स ९३। ९२॥ तीर्त्ययुतवंडसमुद्घातकेविलगळ्गे उ २९। वं । ०। स ८०। ७८॥ वे । ती । स ९३। ९२॥ तीर्त्ययुतवंडसमुद्घातकेविलगळ्गे उ २९। वं । ०। स ८०। ७८॥

बं २९ ति म। ३० ति उ, स ९०। मिश्रे। उ २९, बं २९ म, स ९२, ९०। बसंयते उ २९, बं २९ म, स ९२ ९०। माघव्यां मिध्यादृष्टी उ २९। बं २९ ति। ३० ति उ। स ९२, ९०। १५ सासादने उ २९। बं २९ ति। ३० ति उ। स ९०। मिश्रे। २९। बं २९ म। स ९२। ९०। वसंयते उ २९। बं २९ म। स ९२। ९०। तियंक्त्रसे शरीरपर्याप्तावृद्योतयुतं। तत्र मिध्यादृष्टी उ २९, बं २३, २५, २६, २८, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४। न सासादनिमध्ययोः। बसंयते उ २९, बं २८ दे, स ९२, ९०। न देशसंयते। मनुष्येषूच्छ्वास्ययप्ति। वुच्छ्वासयुते। तत्र मिध्यादृष्टी उ २९ वं २३, २५, २६, २८ २९, ३०, स ९२, ९०। न सासादनिमध्ययोः। बसंयते उ २९, वं २८ दे। २९ दे ती। स ९३, ९२, १९, ९०। न देशसंयते। बाहारकद्विभाषापर्याप्ती मुस्वरयुतं। उ २९, वं २८। दे २९ दे ती। स ९३, ९२

मिध्यादृष्टिमें बानबे-नब्बेका और सासादनमें नब्बेका है। मिश्रमें असंयतमें बन्ध मनुष्य-सिहत उनतीसका सत्त्व बानबे।नब्बेका है। माघवीमें मिध्यादृष्टि और सासादनमें बन्ध तियंच सिहत उनतीसका या तियंच उद्योत सिहत तीसका है और सत्त्व मिध्यात्वमें बानबे-नब्बेका तथा सासादनमें नब्बेका है। मिश्र और असंयतमें बन्ध मनुष्य सिहत उनतीसका २५ और सत्त्व बानबे-नब्बेका है।

त्रस तियंचोंके शरीर पर्याप्तिकालमें च्छोत सहित चनतीसका उदय होता है। वहाँ मिध्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छन्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सत्त्व बानबे, नन्बे अठासी, चौरासीका है। सासादन मिश्रमें उनतीसका उदय नहीं है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका है। सत्त्व बानबे-नन्बेका है। देशसंयतमें उनतीसका उदय नहीं है।

विकाहत अठाइसके। है। सत्त्व बानव-निवका है। दशस्यतम उनतासका उदय नहा है।
मनुष्यमें उच्छ्वास पर्याप्तिकालमें उच्छ्वास सहित उनतीसका उदय है। वहां मिध्यावृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छव्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सत्त्व बानवे, नब्बेका
है। सासादन मिश्रमें उनतीसका उदय नहीं है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईस या देवतीर्थ
सहित उनतीसका है। सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। देशसंयतमें उनतीसका उदय नहीं है।

सिंदो थंदं डस मुद्बाते । उ २९ । बं । स ८० । ७८ । विती थंके विलिनो मूल शरी रप्रविष्टो च्छ्वासपर्याप्ता वुच्छ्वास-युतं । उ २९, बं ०, स ७९, ७७ । भवनत्र यक लपस्त्रोषु भाषापर्याप्ती सुस्वरयुतं । तत्र मिध्या दृष्टी उ २९, बं २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९० । सासादने । उ २९ वं २९ ति म । ३० ति, उ, स ९० । मिश्रे उ २९, बं २९ म, स ९२, ९० । असंयते । उ २९ । बं २९ म । स, ९२, ९० । सौध मंद्रये मिध्या दृष्टी उ २९ । बं २९, ति म, ३० ति उ, स ९२, ९०, सासादने उ २९, बं २९ ति म, ३० ति उ, स ९०, मिश्रे २९, बं २९ म, स ९२, ९०, असंयते । उ २९, बं २९ म, ३० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९०, उपरिदशक लपेषु २० मिध्या दृष्टी उ २९, बं २९ ति म, ३० ति उ, स ९२, ९०, सासादने उ २९, बं २९ ति म । ३० ति

आहार शरीरके भाषा पर्याप्तिकालमें सुस्वर सिंहत उनतीसका उदय है। बन्ध देव-सिंहत अठाईसका या देवतीर्थ सिंहत उनतीसका है। सत्त्व तिरानबे-बानबेका है। तीर्थंकर सिंहत दण्ड समुद्वातमें उनतीसका उदय है। वहाँ बन्ध नहीं है। सत्त्व अस्सी-अठहत्तरका है। तीर्थरिहत केवलीके मूल शरीरमें प्रविष्ट उच्छ्वास पर्याप्तिकालमें उच्छ्वास सिंहत उनतीसका उदय है। वहाँ बन्ध नहीं है। सत्त्व उन्यासी-सतहत्तरका है।

देवगितमें भवनित्रक और कल्पवासी स्त्रियोंमें भाषा पर्याप्तिमें सुस्वर सहित उनतीस का उदय है। वहाँ मिध्यादृष्टिमें बन्ध पश्चीस, छन्बीस, उनतीस, तीसका और सन्त्र वानवे, नन्बेका है। सासादनमें बन्ध तियंच मनुष्य सहित उनतीसका या तियंच घणोत सहित तीसका सन्त्व नन्बेका है। सिश्रमें बन्ध मनुष्यसहित उनतीसका सन्त्व वानवे, नन्बेका है। असंयतमें भी इसी प्रकार है। सौधर्म युग्छमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तिर्यंच या मनुष्य सहित उनतीसका विश्व वा तियंच उद्योत सहित तीसका है, सन्त्व बानबे, नन्बेका है। सासादनमें बन्ध मिध्यादृष्टिकी तरह उनतीस-तीसका सन्त्व नन्बेका है। मिश्रमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका सन्त्व वानबेन्बका है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीस या तीर्थ मनुष्य सहित तीसका है। सन्व तिदानवे आदि वारका है। उत्परके दस कल्पोंमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तियंच मनुष्य सहित

म। स ९२। ९०।। असंयतकाळ्यं उ २९। वं २९। म। ३०। म ती। स ९३। ९२। ९१। ९०॥ अनुविद्यानुत्तरचतुर्द्यविमानजकाळिनवरं सम्यादृष्टिगळेयप्पुर्वारं वं तत्रस्यकाळ्यं उ २९। वं २९। म ३०। म तो। स ९३। ९२। ९१। ९०॥ यितु नविद्यानित्स्थानोवयाधिकरणवोळु बंधसस्वस्थानं गळ योजिसल्पट्टुवनंतरं त्रिञत्प्रकृतिस्थानोवयाधिकरणवोळु बंधसत्त्वस्थानंगळुं योजिसल्पड्गुम-वंतं वोड — त्रिञत्प्रकृतिस्थानोवयं तिर्व्यंग्मनुष्यगतिव्यक्तरोळेयक्कुं। नरकविव्यतिककाणोळुवय-योग्यमल्तं तेवोड संहननोवययुतस्थानमप्पुर्वारवमित्र तिर्व्यंग्मतिजरोळ् च्छ्वासिनक्वासपर्याप्ति-योळुद्योतयुतमागियुमुद्योत्तरहित भाषापर्याप्तियोळु सुस्वरदुस्वरान्यतरोवययुतमागियुं मेणु त्रिज्ञत्प्रकृतिस्थानोवयमक्कु। मिल्लयुद्योतयुतमागि मिध्यादृष्टियोळ् उ ३०। वं २३। २५। २६। २८। २८। २०। स ९२। ९०। ८८। ८४। सासावनंगं मिश्रंगं त्रिज्ञत्प्रकृतिस्थानोवयं संभविसदु॥ वसंयतंगे च ३०। वं २८ वे। स ९२। ९०। वेद्यसंयतंगे तवुवयं संभविसदु। भाषापर्याप्तियो-ळुद्योतरहितमागि मिध्यादृष्टियोळ् उ ३०। वं २८। २०। स ९२। ९०। ४८। ८४। इल्लियप्टाज्ञीतिचतुरज्ञीतिसस्वस्थानंगळ् विकलत्रयज्ञीवंगळपेक्षेमिवं सस्वसंभवमरि-८। ८८। ८४। इल्लियप्टाज्ञीतिचतुरज्ञीतिसस्वस्थानंगळ् विकलत्रयज्ञीवंगळपेक्षेमिवं सस्वसंभवमरि-

ड, स ९०, मिश्रे उ २९, बं २९ म, स ९२, ९०, बसंयते उ २९, बं २९ म ती, स ९३, ९२, ९१, ९०, उपरिमग्रेनेयकान्तेषु मिध्वादृष्टी उ २९, बं २९ म, स ९२, ९०, सासादने उ २९ वं २९ म, स ९०। मिश्रे उ २९, बं २९, म, स ९२, ९०। बसंबते उ २९, वं २९ म, ३० म तो, स ९३, ९२, ९१, ९०। अनुदि- सानुत्तरासंयते उ २९, वं २९ म, ३० म ती, स ९३, ९२, ९१ ९०। त्रिशस्कं तिर्वयमनुष्ययोरेव संहनन- युतस्वात्। तत्र तिर्यक्ष्च्व्वासपर्यामावृद्योतयुतं। तत्र मिध्यादृष्टी उ ३०, वं २३, २५, २६, २८, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४। न सासादनमिश्रयोः। बसंयते उ ३०, वं २८ दे, स ९२, ९०। न देशसंयते। असंयते उ ३०, वं २८ दे, स ९२, ९०। न देशसंयते। असंयते उ ३०, वं २३, २५, २६, २८, २९, २९, २९,

२० चनतीस या तिर्यंच उद्योत सिहत तीसका सत्तव बानवे, नब्बेका है। सासादनमें बन्ध मिण्यादृष्टिके समान और सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें बन्ध मनुष्य सिहत उनतीसका सत्त्व बानवे, नब्बेका है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सिहत उनतीस या मनुष्य तीर्थसिहत तीसका सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। उपरिम प्रवेचक पर्यन्त मिण्यादृष्टिमें बन्ध मनुष्य सिहत उनतीसका सत्त्व वानवे-नब्बेका है। सासादनमें बन्ध मनुष्य सिहत उनतीसका सत्त्व वानवे-नब्बेका है। सासादनमें बन्ध मनुष्य सिहत उनतीसका सत्त्व वानवे-नब्बेका है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सिहत उनतीस या मनुष्य सिहत उनतीस या मनुष्य तीर्थसिहत तीसका और सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। अनुदिश अनुत्तरमें असंयतमें बन्ध मनुष्यसिहत उनतीस या मनुष्य तीर्थसिहत तीसका है और सत्त्व विरानवे आदि चारका है।

तीसका उदय तिर्यंच और मनुष्योंके ही है क्योंकि इसमें संहननका भी उदय होता है। सिम्मिछित है। उनमें भी तिर्यंचोंमें उच्छवास पर्याप्तिमें उच्चोत सिहत तीसका उदय होता है। वहाँ मिध्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पञ्चीस, छन्त्रीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। सत्व बानबे, नन्बे, अठासी, चौरासीका है। सासादन मिश्रमें यह उदय नहीं है। असंयतमें बन्ध देव-सिहत अठाईसका सत्त्व बानबे, नन्बेका है। देशसंयतमें यह उदय नहीं है। तिर्यंचोंमें भाषा पर्याप्तिमें उद्योत रहित और सुस्वर-दुःस्वरमेंसे एक सिहत भी तीसका उदय होता है।

यल्पड्रुमें तें बोडा विकलत्रय जीवंगळ् सुरद्विकमुं नारकचतुष्टयमुमनुद्देल्लनमं माडि पुनब्बैंधमं माळ्प योग्यते यिल्लिप्पुर्दारवं पेळल्पट्दुद् । "पुष्णिदरं विगिविमळे" एंदितल्लि "सूर्राणरयाज-अपुण्णे वेगुव्वियक्तकमित णित्थं एंवित् तक्जीवंगळोळ् तद्वंचनिषेषमरियल्पहुगुं। भाषा-पर्व्याप्तियुत सासावनितव्यंचरो उ ३०। बं २९। ति। म। ३०। ति उ। स ९०॥ मिश्रंग उ ३०। ब २८। दे। स ९२। ९०॥ असंयतंगे उ ३०। बं २८। दे। स ९२। ९०॥ देशसंयतंगे उ ३०। बं २८। है। स ९२। ९०॥ मनुष्यगतिजरोक् तीत्वंयुतमूलकारीरप्रविष्टसमुद्धातकेवलियो-ळ ज्ञ्चासनिश्वासपर्याप्तियोळ ज्ञ्चासनिश्वासोवययुतमागि उ ३०। बं।०। स ८०। ७८। तोर्त्यरहितमूलकारीरप्रविष्टसमृद्धातकेवलिगं भाषापर्ध्याप्तियोळ सुस्वरदुस्वरान्यतरोदययुतमागि उ ३०। बं। ०। स ७९। ७७॥ मनुष्यिमध्यादृष्टिक्रगे भाषापर्याप्तियोळ सुस्वरदुस्वरान्यतरो-वययुतमागि उ ३०। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥ स ९२। ९१। ९०॥ इल्छि तीर्त्ययुत- १० सत्त्वस्थानं नरकगमनाभिमुखजीवनोळ् संभविसुगुमं दरियल्पडुगुं। सासादनंगं उ ३०। वं २८। है। २९। तिम। ३०। ति उ। स ९०॥ मिश्रंगे उ ३० वं २८। है। स ९२। ९०॥ असंयतंगे उ

३०, स ९२, ९०, ८८, ८४। अत्राष्टाशीतिकचतुरशीतिकम्चन्वं विकलत्रयापेक्षं। एषामेव सुरद्विकनारकचतु-क्कोद्धेल्लने कृते पुनर्वंषस्याभावात् । सासादने उ ३०, वं २९ ति म, ३० ति, उ, स ९० । मिश्रे उ ३०, वं २८ दे, स ९२, ९०, असंयते च ३०, वं २८ दे, स ९२, ९० । देशसंगते उ ३०, वं २८ दे, स ९२, ९० । १५ मनुष्येषु सतीर्थमूलशरीरप्रविष्ट्योदच्छ्वासयुतं । उ ३०, बं०, स ८०, ७८। वितीर्थमूलशरीरप्रविष्टस्य भाषापर्याप्ती सुस्वरदु:स्वरान्यतरयुतं । उ ३०, बं० । स ७९, ७७ । मिध्यादृष्टी भाषापर्याप्ती सुस्वरदु:-स्वरान्यतरयुतं च ३०, वं २३, २५, २६, २८, २९ ( ३० ) स ९२, ९१, ९० । अत्र सतीर्थसत्त्वं नरक-गमनामिमुखापेक्षां। सासादने च ३०। बं २९ ति म । ३० ति उ। स ९०। मिश्रे उ ३०। बं २८ दे,

वहाँ मिध्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है और २० सत्त बानवे, नब्बे, अहासी, चौरासीका है। यहाँ अठासी-चौरासीका सत्त्व विकलत्रयकी अपेक्षा कहा है। क्योंकि इन्होंके सुरद्विक और नारक चतुष्ककी उद्वेलना होनेपर पुनः बन्धका अभाव है। सासादनमें बन्ध तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सहित तीसका है। सत्त्व नब्बेका है। मिश्र असंयत देशसंयतमें बन्ध देवगति सहित अट्टाईसका और सत्तव बानबे-नब्बेका है।

मनुष्योंमें तीथ करके मूल शरीरमें प्रवेश करते हुए उच्छ्वास सहित तीसका उदय होता है। वहां बन्ध नहीं है। सत्त्व अस्सी, अठहत्तरका है। तीर्थंकर रहितके मूल शरीरमें प्रविष्ट होनेपर भाषा पर्याप्तिमें सुस्वर या दुःस्वर सहित तीसका उदय होता है। वहाँ बन्ध नहीं है। सत्त्व उन्यासी सतहत्तरका है। सामान्य मनुष्यके भाषा पर्याप्तिमें मुस्वर या दुःस्वर सहित तीसका उदय है। वहाँ बन्ध मिध्यादृष्टिमें तेईस, पश्चीस, छन्त्रीस, अठाईस, ३० उनतीस, तीसका और सत्त्व बानबे, इक्यानबे, नब्बेका है। यहाँ इक्यानबेका सत्त्व नरक जानेके अभिमुख तीर्थंकरकी सत्तावालेकी अपेक्षा कहा है। सासादनमें बन्ध तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका और तियंच उद्योत सहित तीसका है। सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें बन्ध देवसहित अठाईसका और सस्व बानवे-नब्बेका है। असंयतसे अपूर्वकरणके छठे

यितु त्रिश्चत्रकृतिस्थानोदयाधिकरणदोळ बंधसत्त्वंगळ योजिसल्पट्टुवनंतरमेळित्रिशत्त्रकृति स्थानोदयाधिकरणदोळ् बंधसत्त्रस्थानंगळ् योजिसल्पडुगुमं ते दोडेकित्रिशत्त्रकृतिस्थानं तिर्ध्यामनुष्यगतिजरोळे उदियसुगुमिल्ल तिर्ध्यगितिजरोळ् त्रसिमध्यादृष्टिजीवंगळगे उद्योतयुतमागि
भाषापर्ध्याप्तियोळ सुस्वरदुःस्वरान्यतरोदययुतमागि उ ३१। बं २३। २५। २६।२८। २९। ३०।
१५ स ९२ ९०। ८८। ८४॥ सासादनंगे उ ३१। बं २८। दे। २९। ति। म। ३०। ति उ। स ९०॥

स ९२, ९०। असंयते उ ३० वं २८ दे, २९ दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। देशसंयते उ ३०, वं, २८ दे, २९ दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। प्रमत्ते उ ३०, वं २८ दे, २९ दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९०, अप्रमत्ते उ ३०, वं २८ दे, २९ दे ती, ३० दे आ, ३१ दे ती आ, स ९३, ९२, ९१, ९०, सप्तमभागे उ ३०, वं २८ दे, २९ दे ती, ३० दे आ, ३१ दे ती आ, स ९३, ९२, ९१, ९०, सप्तमभागे उ ३०, वं १, स ९३, ९२, ९१, ९०, अनिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्यराययोः उ ३०, वं १, स ९३, ९२, ९१, ९०, छ९, ७८, ७७, उपशान्तकषाये उ ३०, वं०, स ९३, ९२, ९१, ९०, क्षीणकषाये उ ३०, वं०, स ८०, ७९, ७८, ७७, सयोगे उ ३०, वं०, ८०, ७९, ७८, ७७, नायोगे।

एकत्रिशतकं तिर्यक्त्रसिध्यादृष्टावृद्योत्तयुतं । भाषापर्याप्ती सुस्वरदुःस्वरान्यतरयुतं । उ ३१, वं २३, २५, २६, २८, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, सासादने उ ३१, वं २८ दे, २९, ति म, ३० ति उ,

२५ भाग तक बन्ध देव सहित अठाईसका या देव तीर्थ सहित उनतीसका है। सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। (अप्रमत्त और अपूर्वकरणके षष्ठ भाग पर्यन्त देव और आहारक सहित तीसका तथा देव आहारक तीर्थ सहित इकतीसका भी बन्ध होता है।)

अपूर्वकरणके सातवें भागमें बन्ध एकका सत्त्व तिरानचे आदि चारका है। अनिवृत्ति-करण सूक्ष्मसाम्परायमें बन्ध एकका, सत्त्व तिरानचे आदि चारका और अस्सी आदि कारका है। उपशान्त कषायमें बन्ध शून्य, सत्त्व तिरानचे आदि चारका है। क्षीणकषाय और सयोगीमें बन्ध नहीं, सत्त्व अस्सी आदि चारका है। अयोगीमें तीसका उदय ही नहीं है। इकतीसका उदय त्रस उद्योत सहित भाषापर्याप्तमें सुस्वर या दुःश्वरके साथ तियंचोंके होता है, मिध्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पचीस, छन्वीस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सत्त्व

निश्चरगळगे उ ३१। वं २८। दे। स ९२। ९०॥ असंयतसगळगे उ ३१। वं २८। दे। स ९२। ९०॥ देशसंयतरगळगे उ ३१। वं २८। दे। स ९२। ९०॥ मनुष्यगतिजरोळ मिथ्यादृष्टियादि-यागि श्लीणकषायगुणपय्यंत मेल्लियुमेकत्रिशत्यकृतिस्थानोदयं संभिवसदु। सयोगिकेवलि भट्टारकनोळ तीर्थ्युतमागि भाषापर्याप्तियोळ उ ३१। वं १०। स ८०। ७८॥

यितेकित्रिशत् प्रकृतिस्थानोदयाधिकरणदोळ बंधसत्त्वस्थानंगळ योजिसल्पट्टुवनंतरं नवो-दयस्थानदोळ बंध संभविसदु। सत्त्वस्थानंगळ योजिसल्पडुगुं में तं दोड अयोगिकेविल भट्टारक-नोळ ''तिव एक्कं मणुवगदी पंचिवियसुभगतसितगादेण्जं। जसितत्थं मणुवाऊ उच्चं च अजोगि-चरिमिम ॥'' पेंदिती द्वादशोदय प्रकृतिगळोळ नामकर्मप्रकृतिगळोळ तोत्थ्युतमागि नवप्रकृति-गळप्रविल्ल उ ९ । वं। ०। स ८०। ७८। १०॥ तीर्त्थरिहतमागि उ ८। वं। ०। स ७९। ७७। ९॥

यिंतुदयस्थानैकाधिकरणदोळ् बंधसर्वस्थानंगळ् परमागमाऽविरोधिंददं योजिसल्पट्दुवनंतरं सस्वैकस्थानाधिकरणदोळ् बंघोदयस्थानंगळ् गायासप्तकविंदं आचार्यितदं पेळल्पडुगुमदे ते वोड —

सत्ते बंधुदया चदुसगस गणव चदुसगं च सगणवयं । छण्णव पणणव पणचदु चदुसिगिछक्कं णमेक सुण्णेगं ॥७५३॥

सत्वे बंघोदयाञ्चतुः सप्त सप्त नव चतुः सप्त च सप्तनवर्गः । वण्नव पंचनव पंचनवारि १५ चतुर्ध्वेकषट्कं नभ एकं शून्येकं ॥

स ९०, मिश्रे उ ३१, बं २८ दे, स ९२, ९०, बसंयते उ २१, बं २८ दे, स ९२, ९०, देशसंयते उ ३१, बं २८ दे, स ९२, ९०, मनुष्येषु न क्षीणकवायांतं । सयोगे सतीर्थं । भाषापर्याप्ती उ ३१, बं०, स ८०, ७८ ।

नवकमयोगिचरमसमय एव । उ ९, बं॰, स ८०, ७८, १०, बष्टकमि तत्रैव तीर्थवियुते उ २८, बं॰, स ७९, ७७, ९ ॥७५२॥ एवमुदयस्थानाचिकरणे बन्धसत्त्रस्थानान्य।धेयत्वेनागमाविरोधेन योजियत्वा २० सत्त्वस्थानाचिकरणे बन्धोदयसत्त्रस्थानान्याधेयत्वेन गाथासप्तकेनाह—

बानबे, नब्बे, अठासी, चौरासीका है। सासादनमें बन्ध देवसहित अठाईस, तियंच या मनुष्य सहित उनतीस या तियंच उद्योत सहित तीसका है। सत्व नब्बेका है। मिश्रमें बन्ध देव सहित अठाईस और सत्त्व बानबे-नब्बेका है। असंयतमें बन्ध देवगित सहित अठाईस-का और सत्त्व बानबे नब्बेका है। देश संयतमें बन्ध देवगित सहित अठाईसका और सत्त्व २५ बानबे नब्बेका है।

मनुष्यों में सीणकषाय पर्यन्त इकतीसका उदय नहीं है। तीर्थंकरके भाषापर्याप्तिमें उदय है। वहाँ बन्ध नहीं है। सत्त्व अस्सी-अठहत्तरका है। नौका उदय अयोग केवलीके हैं। वहाँ सत्त्व अस्सी, अठहत्तर, दसका है। आठका उदय भी वहीं सामान्य केवलीके होता है। वहाँ सत्त्व उन्यासी, सतहत्तर, नौका है। दोनों में बन्ध नहीं है। ७५२॥

इस प्रकार उदयस्थानरूप आधारमें बन्धस्थान और सत्त्वस्थानको आघेय बनाकर आगमानुसार कथन करके आगे सत्त्वस्थानको आधार और बन्धस्थान उदयस्थानको आघेय बनाकर सात गाथाओंसे कथन करते हैं— त्रिनवत्यादिसत्वस्थानंगळोळ क्रमदिवं बंधस्थानंगळं उदयस्थानंगळं चतुः सप्त सप्त नव चतुःसप्त सप्त नव वन्नव पंच नव पंच चतुः स्थानंगळं नास्केडेयोळेक वड्बंबोवयस्थानंगळं नभ-एकमं शून्येकमुमप्पुवु । संदृष्टिः—

| स९३ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| बंध | 19 | 18 | 19 | E  | 4  | 4. | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 |
| उ७  | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

अनंतरमी त्रिनवत्यादिसत्वस्थानंगळोळु पेळल्पट्ट बंघोदयस्थान संख्याविषयस्थानंगळवाड-व दोड कर्मावदं पेळदपरः—

> तेणउदीये बंधा उगुतीसादिचउक्कमुदओ दु । इगिपणछस्सग अद्व य णववीसं तीसयं णेयं ॥७५४॥

त्रिनवत्यां बंधाः एकामित्रशासिखतुष्कमुस्यस्तु । एक पंच षट्सप्ताष्ट नवविश्वतिस्त्रिशस्य जेयं ॥

१० त्रिनबतिसत्वस्थानाधिकरणदोळ नविद्यात्यादि चतुः स्थानंगळ वंधंगळप्पुतु । उदयस्थानं-गळुमेक पंच षट् सप्ताष्ट नविद्यातिस्थानंगळुं त्रिज्ञात्प्रकृतिस्थानोदयमुमरियल्पदुगुं ॥ संदृष्टिः— सत्व ९३। वं २९। ३०। ३१। १॥ उ २१। २५। २६। २७। २८। २९। ३०॥

> बाणउदीए बंधा इगितीस्णाणि अहुठाणाणि । इगिवीसादी एक्कचीसं ता उदयठाणाणि ॥७५५॥

१५ द्वानवत्यां बंघाः एकत्रिशदूनानि अष्टस्थानानि । एकविशत्याद्येकित्रिशत्प्रकृतिस्थानां तान्यु-

त्रिनवतिकादिसत्त्वस्थानेषु बन्धोदयस्थानानि क्रमेण चतुःसप्त सप्तनव चतुःसप सप्तनव षण्णव पंचनव पंचयत्वारि चतुष्वेंकषद् नम एकं, शून्यैकं ॥७५३॥ तानि कानीति चेदाह—

तिनवतिके बन्धस्थानानि नवविंशतिकादीनि चस्वति । उदयस्थानान्येकपंचषट्सप्ताष्ट्रावाग्रविंशतिकानि विंशत्कं च ज्ञेयानि ॥७५४॥

तिरानवे आदि सत्त्वस्थानों में बन्धस्थान और उदयस्थान क्रमसे चार सात, सात नौ, चार सात, सात नौ, छह नौ, पाँच नौ, पाँच चार, एक छह, जून्य एक, जून्य एक होते हैं॥ ७५३॥

वे कीन हैं ? यह कहते हैं-

तरानवेके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान उनतीस आदि चार हैं और उदयस्थान इक्कीस, पच्चीस, छन्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीसके हैं ॥७५४॥

द्वानवितसत्वस्थानाधिकरणदोळेकित्रशत्त्रकृतिस्थानं पोरगागि शेषसप्तस्थानंगळं बंघंग-ळप्पुचु । एकिंवशितस्थानमावियागेकित्रिशत्त्रकृतिस्थानावसानमाव नवस्थानंगळुदयंगळप्पुचु । संदृष्टिः—सत्व ९२ । बं २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० । १ ।। उ २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २० । ३० । ३१ ।।

इगिणउदीए बंधा अडवीसं तिदयमेक्कयं चुदओ। तेणउदिं वा णउदीबंधा बाणउदीयं व इवे ॥७५६॥

एकनवत्यां बंधा अष्टाविशति त्रितयमेककं चोदयस्त्रिनवतिवस्वतिबंधा द्वानवतिवद् भवेत् ॥
एकनवितसत्वस्थानाधिकरणवोळष्टाविशत्यावि त्रिस्थानंगळुमेकप्रकृतियुमितु चतुःस्थानंगळु बंधमप्रुचु । उदयस्थानंगळु त्रिनवितसत्वस्थानदोळु पेळद सप्रस्थानंगळप्पुचु । संदृष्टि — सत्व
९१ । बं २८ । २९ । ३० । १ ॥ उ २१ । २५ । २६ । २७ । २९ । ३० ॥ नवित सत्वस्थानाधिकरणदोळु बंधस्थानंगळु द्वानवितसत्वस्थानदोळु पेळद त्रयोविशत्यादिसप्तस्थानंगळप्पुचु ॥
उदयस्थानंगळं मुंदण सूत्रदोळु पेळदपर ।:—

चरिमदुवी स्रणुदओ तिसु दुसु बंधा छ तुरियहीणं च। बासीदी बंधुदया पुन्वं विगिवीसचत्तारि ॥७५७॥

चरमद्वयविशत्यूनोदय।स्त्रिषु द्वयोब्बंधाः षट्तुरीयहोनं च । द्वचशीत्यां बंधोदयाः पूर्व्यदेक- १५

नवित्तसत्वस्थानदोळुदयस्थानंगळु चरमिद्धस्थानोदयमुं विद्यातिस्थानोदयमुमितु त्रिस्थानः रिहतमागि सर्व्वोदयस्थानंगळपुवु। संदृष्टिः —स ९०: बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। १। उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१॥ त्रिषु जन्दिदमष्टाज्ञोति चतुरज्ञोतिः सत्वस्थानद्वयदोळमी पेळवुदयस्थानंगळु नवनवंगळेयपुवु। वंगस्थानंगळु षट् त्रयोविज्ञत्यावि २०

द्वानवितके बन्धस्थानान्येकित्रशत्कं बिना शेषाणि सप्त । उदयस्थानान्येकिविशितकादीन्येकित्रशत्कान्तानि नव ॥७५५॥

एकनवतिके बन्धस्थानान्यष्टाविशतिकादीनि त्रीण्येककं च । उदयस्थानानि त्रिनवतिकोक्तानि सप्त । नवतिके बन्धस्थानानि द्वानवतिकोक्तानि सप्त ॥७५६॥

उदयस्यानानि चरमद्वयेन विशतिकेन वोनसर्वाणि । त्रिषु शब्देनाष्टाशीतिकचतुरशीतिकयोरप्यमून्येव २५

बानबेके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान इकतीसके बिना शेष सात हैं। उदयस्थान इक्कीससे इकतीस पर्यन्त नौ हैं। १७५५।।

इक्यानबे के सत्त्रस्थानमें बन्धस्थान अठाईस आदि तीन और एक ऐसे चार हैं। उदयस्थान तिरानबेकी तरह सात हैं। नौवेंके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान बानबेकी तरह सात हैं। १७५६॥

चदयस्थान अन्तके दो और बीसके बिना सब नौ हैं। 'तिसु' अर्थात् अठासी और चौरासीके सत्त्वस्थानमें भी ये ही नौ उदयस्थान हैं। अठासी-चौरासीमें बन्धस्थान तेईस

बद्स्थानंगळुं चतुर्त्थाष्टाविञ्चतिवंधस्थानरहित शेषपंचवंधस्थानंगळपुवुक्तमविवं। संदृष्टि:—सत्य ८८। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥ उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१॥ स ८४। बं २३। २५। २६। २९। ३०॥ उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१॥॥ द्वध्वशितसत्वस्थानाधिकरणदोळु वंधस्थानंगळुमुवयस्थानंगळुं क्रमविवं पूर्वंवच्च-५ तुरशीति सत्वस्थानदोळु पेळवष्टाविञ्चत्यून त्रयोविञ्चत्यावि पंचस्थानंगळुमेकविञ्चत्यावि चतुरु-वयस्थानंगळु मण्पुवु। सत्य ८२। वं २३। २५। २६। २९। ३०। उ २१। २४। २५। २६॥

सीदादिचउसु बंधा जसिकत्ती समपदे हवे उदओ। इगिसगणविधयवीसं तीसेक्कं तीसणवगं च ॥७५८॥

अज्ञीत्यादिचतुर्षुं बंघो यशस्कोत्तिः समपदे भवेदुदयः। एकसप्तनवाधिकविज्ञतिस्त्रिज्ञ-१० देक्तिज्ञां नवकं च ॥

अशीत्यावि चतुःसत्वस्थानंगळोळु क्रमिंदं बंधं यशस्कीतिनामकम्मं मेकमेयक्कु मा नाल्कुं स्थानंगळोळु 'समपवंगळोळे 'भत्तप्पत्तं दु गळे बर डेडगळोळुदयस्थानंगळुमेकविंशति सप्तविंशति-नवविंशति जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिल्लेकि जिश्लेकि जिलिकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिश्लेकि जिलेकि जिश्लेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिलेकि जिल

वीसं छडणववीसं तीसं छट्ठं च विसमठाणुदया । दसणवगे णहि बंधी कमेण णव अद्वयं उदओ ॥७५९॥

विश्वतिः षडव्टनव विश्वति त्रिशच्चाब्ट च विषमस्थानोदयाः । दशनवके न हि बंधः क्रमेण नवाष्टकमुदयः ॥

नवसप्तिति सप्तसप्तिति विषमसस्वस्थानद्वयदोळ् क्रमदिंदमुदयस्थानंगळ् विशितियुं षड्विश-तियुमष्टाविशितियुं नवविशितियुं त्रिशत्प्रकृतिकमुमष्टप्रकृतिकमुमितु षट् षट् स्थानोदयंगळप्पुतु । रण् संदृष्टि:—सत्त्व ८०। वं १। उ २१। २७। २९। ३०। ३१। ९॥ स ७९। वं १। उ २०। २६। २८। २८। ३०। ८॥ स ७८। वं १। उ २१। २७। २९। ३०। ३१। ९। स ७७। वं १।

नव । बन्धस्थानानि त्रयोविशतिकादीनि षट् । अष्टाविशतिकोनानि पंच । द्वथशीतिके बन्धोदयस्थानानि क्रमेण चतुरशीतिकोक्तानि पंच । एकविशतिकादीनि चत्वारि ॥७५७॥

बशीतिकादिषु चतुर्षु बंघो यशस्कीतिः। उदयस्थानानि समपदयोरेकसप्तनवाधिकविशतिकानि २५ त्रिशत्कैकत्रिशत्कनवकानि च ॥७५८॥

विषमयोविश्वतिकषडष्टनवाग्रविश्वतिकिनिशतकाष्टकानि षट्। दशकनवकयोनीन बन्धः शून्यं, उदयः

आदि छह और अठाईस बिना पाँच हैं। बयासीके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान चौरासीकी तरह पांच हैं। उदयस्थान इक्कीस आदि चार हैं। १९५०।

अस्सी आदि चार सत्त्वस्थानोंमें बन्ध एक यशकीर्तिका होता है। उदयस्थान सम-३० गणनारूप अस्सी-अठहत्तरमें इक्कीस, सत्ताईस, उनतीस, तीस, इक्तीस, नीके हैं। १७५८।।

विषमगणनारूप उनासी-सतहत्तरके सत्त्वस्थानमें बीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस,

उ २०। २६। २८। २९। ३०। ८॥ दश नव सत्त्वस्थानंगळोळु नामकम्मंबंधशून्यं। उदयस्थानंगळु नवाष्टेकैकस्थानंगळयप्युवु। संदृष्टि:—स १०। बं।०। उ९। स९। बं।०। उ८॥

क्रमेण नवकमष्टकं । उक्ताघाराधेयं चतुर्गतिगुणस्थानं प्रति योजयति—

तत्र त्रिनवितं कर्मभूमिपयांप्तिनिर्वृत्यपयांप्तमनुष्यवैमानिकयोरेव । तत्रापि तित्याहारेत्यादिना न मिण्यादृष्ट्यादित्रये । तत्र मनुष्येऽसंयते स ९३, बं २९ दे ती, उ २१, २६, २८, २९, ३०, देशसंयते स ९३, बं २९ दे ती, उ २५, २६, २८, २९, ३०, अप्रमत्ते स ९३, बं २९ दे ती, उ १५, २७, २८, २९, ३०, अप्रमत्ते स ९३, बं २९ दे ती, ३१ दे ती आ, उ ३०, अपिनवित्र पो स ९३, बं १९ दे ती, ३१ दे ती आ, उ ३०, अपिनवित्र पो स ९३, बं १, उ ३०, सूक्ष्मसाम्पराये स ९३ । बं १ । उ ३० उपशान्तकषाये । स ९३, बं ०, उ

तीस, आठके उदयस्थान हैं। दस और नौके सत्त्वस्थानमें बन्ध नहीं है। उदय क्रमसे

इक आधार-आधेयको चारों गतिके गुणस्थानों में लगाते हैं-

उक्त सत्त्वस्थानों में से तिरानवेका सत्त्व कर्मभूमिया पर्याप्त निर्वृत्यपर्याप्त मनुष्य और वैमानिक देवों में ही पाया जाता है। उनमें भी 'तित्थाहारा' इत्यादि वचनके अनुसार २५ मिध्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानों में तिरानवेका सत्त्व नहीं है। असंयत मनुष्यके तिरानवेके सत्त्व में बन्ध देव तीर्थ सहित उनतीसका और उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। देशसंयतमें बन्ध देव तीर्थ सहित उनतीसका, उदय तीसका है। प्रमत्तमें बन्ध देव तीर्थ सहित उनतीसका, अठाईस, उनतीस तीसका है। अप्रमत्तमें बन्ध देव तीर्थ सहित उनतीसका या आहारक तीर्थ सहित इकतीसका और ३० उदय तीसका है।

उपशमक अपूर्वकरणमें अप्रमत्तके समान है। अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म साम्परायमें बन्ध एकका, उदय तीसका है। उपशान्त कषायमें बन्ध नहीं, उदय तीसका है। क्षीणकषाय आदिमें तिरानबेका सत्त्व नहीं है।

स्थानमसंयतादिगळोळेकिल्ले दोड नरकगमनाभिमुखनं बिट्टु मत्तिल्लियुं तीर्त्थंबंधमुपरत मागवण्यु-बरिदमष्टाविद्यातिस्थानबंधं संभविसदु । त्रिनवितसत्त्वंगे विराधनेयुमिल्ल ।

इंतु त्रिनवितसत्त्वस्थानाधिकरणवोळु बंधोवयस्थानंगळु योजिसल्पट्दुवनंतरं द्वानवितसत्त्व-स्थानाधिकरणवोळ् बंधोवयस्थानंगळु योजिसल्पडुगुमवे ते वोड :—

प द्वानवितस्थानसत्त्वं चतुगांतिजरोळक्कुमिल्ल नरंकगितयोळ घम्मं य मिथ्याहिष्टिगळ्गे सत्त्व ९२। वं २९। ति। म। ३०। ति उ। उ २१। २५। २७। २८। २९। तत्रत्य सासावनंगे द्वानवितसत्त्वं संभिवसत्तु। मिश्रंगे स ९२। वं २९। म। उ २९॥ असंयतंगे स ९२। वं २९। म। उ २१। २५। २७। २८। २९। वंशाविमघिवप्यंतमाव मिथ्यादृष्टिगळ्गे स ९२। वं २९। ति। म ३०। ति। उ। उ २१। २५। २७। २८। २९। तत्रत्यसासावनंगे द्वानवित सत्त्वं संभिव-१० सदु॥ मिश्रंगे स ९२। वं २९। म। उ २९॥ असंयतंगे स ९२। वंघ २९। म। उ। २९॥ महातमः प्रभेय मिथ्यादृष्टिगळ्गे सत्त्व ९२। वं २९। ति। उ २१। २५। २७। २८। २९॥ तत्रत्य-सासावनंगे द्वानवितसत्त्वं संभिवसदु॥ मिश्रंगे स ९२। वं २९। म। उ २९॥ असंयतंगे स ९२। वं २९। म। उ २९॥ तत्रत्य-सासावनंगे द्वानवितसत्त्वं संभिवसदु॥ मिश्रंगे स ९२। वं २९। म। उ २९॥ असंयतंगे स ९२। वं २९। म। उ २९॥ तिर्थंगितिजरोळ मिथ्याहिष्टगळ्गे स ९२। वं २३। २५। २६। २८। २९।

३०, न क्षीणकषायादौ । वैमानिकासंयते स ९३, बं ३० म ती, उ २१, २५, २७, २८, २९, एतेष्वसंयतादिषु कृतोऽष्टाविशतिकं न बध्नाति । नरकगमनाभिमुखं मुक्त्वा तीर्थं बध्नतां विश्वांत्यभावेन तद्घटनात् ।

द्वानवितकं चतुर्गितिषु तत्र नरके घर्मीयां मिथ्यादृष्टी सं ९२, बं २९ ति म, ३० ति छ, छ २१, २५, २७, २८, २९, न सासादने । मिश्रे स ९२, बं २९ म, छ २९, असंयते स ९२ बं २९, म, छ २१, २५, २७, २८, २९, न सासादने । मिश्रे स ९२, बं २९ म, छ २९, असंयते स ९२, वं २९ म, छ २९, माघब्यां मिथ्यादृष्टी । स ९२, बं २९, ति छ, छ २१, २५, २७, २८, २९, न सासादने । मिश्रे स ९२, बं २९ म, छ २९, असंयते १२, वं २९, ति छ, छ २१, २५, २७, २८, २९, न सासादने । मिश्रे स ९२, बं २९ म, छ २९, असंयते

वैमानिक देवोंमें असंयतमें तिरानबेका सत्त्व होता है। वहां बन्ध मनुष्य तीर्थ सहित तीमका और उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। यहाँ असंयतादिमें अठाईसका बन्ध नहीं होता; क्योंकि नरक जानेके सम्मुख जीवको छोड़कर तीर्थंकरकी सत्तावाल अन्य जीव सदा तीर्थंकरका बन्ध करते हैं अतः अठाईसका बन्ध नहीं घटित होता।

बानवेका सत्त्व चारों गितमें पाया जाता है। नारिकयों के बानवेके सत्त्वमें घर्मामें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तियंच या मनुष्य सिंहत उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सिंहत तीसका है। उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। सासादनमें बानवेका सत्त्व नहीं है। मिश्रमें बन्ध मनुष्य सिंहत उनतीसका और उद्य भी उनतीसका है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सिंहत उनतीसका उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। वंशासे मध्वी पर्यन्त मिध्यादृष्टिमें घर्माके समान बन्ध उद्य है। सासादनमें बानवेका सत्त्व नहीं। मिश्रमें और असंयतमें बन्ध उद्य उनतीसका है। माध्वीमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तियंच सिंहत उनतीसका या तियंच उद्योत सिंहत तीसका है। उद्य घर्माके समान है। सासादनमें नहीं है। मिश्र और असंयतमें बन्ध उद्य उनतीसका है। उद्य घर्माके समान है। सासादनमें नहीं है। मिश्र और असंयतमें बन्ध उद्य उनतीसका है।

३० ॥ उ २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ ॥ सासादनंगे द्वानवति सत्त्वमिल्ल ॥ मिश्रंगे स ९२। वं २८। दे च ३०। ३१ ॥ असंग्रतंगे स ९२। वं २८। दे । च २१। २६। २८। २९। ३०। ३१।। तिय्यंग्वेशसंयतंगं स ९२। वं २८। वे। च ३०। ३१।। मनुष्यगतिजिमध्या-बुष्टिंगे स ९२ । बंध २३ । २५ । २६ । २८ । ३० ॥ उ २१ । २६ । २८ । २९ । ३० ॥ सासादनंगे द्वानवितसत्विमल्ल ॥ मिश्रंगे स ९२ । वं २८ । वे । उ ३० ॥ मनुष्यासंयतंगे स ९२ । बं २८। दे। उ २१। २६। २८। २९। ३०॥ देशसंयतं में स ९२। वं २८। दे। उ ३०। प्रमत्त-संयतंगे स ९२। वं २८। दे। उ। द २५। २७। २८। २९। ३०॥ अप्रमत्तसंयतंगे। स ९२। बं २८। दे। ३०। दे। आ। उ। ३०॥ अपूर्व्यकरणंगे सत्त्व ९२। बं २८। दे ३०। दे। आ। १। उ ३०॥ अनिवृत्तिकरणंगे स ९२। बं १। उ ३०॥ सूक्ष्मसांपरायंगे सत्त्व ९२। वं १। उ ३०॥ उपज्ञांतकषायंगे स ९२। वं । ०। उ ३०॥ क्षीणकषायादिगळोळ द्वानवितसत्त्विमल्ल । देव- १० गतियोळ् भवनत्रयमिष्याद्धिराळ्गे सत्व ९२ । वं २५ । २६ । २९ । ३० । उ २१ । २५ । २७ ।

स २९, बं २९ म, उ २९, तिर्यक्षु मिथ्यादृष्टी । स ९२, बं २३, २५, २६, २८, २९, ३०, उ २१, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, न सासादने । मिश्रे स ९२, बं २८ दे, उ ३०, ३१, असंयते स ९२ । बं २८ दे, च २१, २६, २८, २९, ३०, ३१, देशसंयते स ९२, बं २८, दे, च ३०, ३१, मनुष्येषु मिण्यादृष्टी स ९२, बं २३, २५, २६, २८, २९, ३०, उ २१, २६, २८, २९, ३०, न सासादने। मिश्रे स ९२, बं २८ दे, च ३०, असंयते स ९२, बं २८, दे, च २१, २६, २८, २९, ३०, देशसंयते । स ९२, बं २८, दे, उ २०, प्रमत्ते स ९२, बं २८ दे, उ २५, २७, २८, २९ ३०, अप्रमत्ते स ९२, बं २८ दे, ३० दे आ, उ ३०। अपूर्वकरणे स ९२, बं २८ दे, ३० दे आ, उ ३०, अनिवृत्तिकरणे स ९२, बं १, उ ३०, सूक्ष्मसाम्पराये। स ९२, वं १, उ ३०, उपशान्तकषाये स ९२, वं ०, उ ३०, न क्षीणकषायादी।

तियंचोंमें बानबेके सत्त्वमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, २० उनतीस, तीसका है। उदय इक्कीस, चौबीस, पच्चीस, छन्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है। सासादनमें नहीं है। मिश्रमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय तीस, इकतीसका है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय इक्कीस, छन्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है। देशसंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय तीस, इकतीस-का है।

मनुष्योंमें बानबेके सत्त्वमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका तथा उद्य इक्कीस, छच्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। सासादनमें बानबेका सत्तव नहीं होता। मिश्रमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय तीसका है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उद्य इक्कीस, छज्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। देश-संयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय तीसका है। प्रमत्तमें बन्ध देवसहित अठाईसका ३० उदय पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। अप्रमत्त अपूर्वकरणमें बन्ध देव-सहित अठाईसका देव आहारक सहित तीसका और उदय तीसका। है। अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मसाम्परायमें बन्ध एकका उदय तीसका है। उपशान्त कषायमें बन्ध नहीं, उदय तीसका है। क्षीणकषायमें बानबेका सत्त्व नहीं।

२८। २९॥ तत्रत्यसासावनंगे द्वानवितसत्विमल्ल। भवनत्रयमिश्रंगे स ९२। वं २९। म। उ २९। भाषा॥ सौधन्मंकल्पद्वयमिष्या दृष्टिगळ्गे सत्व ९२। वं २५। २६। २९। ३०। उ २१। २५। २७। २८। २९॥ तत्रत्य-सासावनंगे द्वानवितसत्वं संभविसदु। मिश्रंगे स ९२। वं २९। म। उ २९। भाषा॥ असंयतंगे स ९२। वं २९। म। उ २१। २५। २७। २८। २९॥ सानत्कुमाराविवज्ञकल्पजिमध्यावृष्टिगळ्गे स ९२। वं २९। त। म। ३०। ति उ॥ उ २१। २५। २७। २८। २९॥ सासावनंगे द्वानवितसत्विमल्ल ॥ मिश्रंगे स ९२। वं २९। म। उ २९। भाषा॥ असंयतंगे स ९२। वं २९। म। उ २१। २५। २९॥ आनताचुपरिमग्वेयकावसानमाविविज्ञ मिष्याव्यक्ति स ९२। वं १९। म। उ २१। २९॥ आनताचुपरिमग्वेयकावसानमाविविज्ञ मिष्याव्यक्ति स ९२। वं १९। म। उ २१। २९॥ सासावनंगे द्वानवितसत्वं संभविसदु। मिश्रंगे स ९२। वं २९। म। उ २१। भाषा॥

असंयतं गे स ९२। वं २९। म। उ २१। २५। २७। २८। २९॥ अनुदिशानुत्तरचतुर्द्द्रा-विमानजाऽसं विकालो स ९२। वं। २९। म। उ २१। २५। २७। २८। २९॥

देवगती भवनत्रये मिध्यादृष्टी स ९२, बं २५, २६, २९, ३०, उ २१, २५, २५, २८, २९, न सासादने। मिश्रे स ९२, बं २९ म, उ २९ भाषा। असंयते स ९२, बं २९ म, उ २९ भाषा, सीवर्मद्वये मिध्यादृष्टी स २९, बं २५, २६, २९, ३०, उ २१, २५, २७, २८, २९, न सासादने। मिश्रे स ९२, बं १९ म, उ २९ मा, असंयते स ९२, बं २९ म, उ २१, २५, २७, २८, २९, उपिर दशकत्पेषु मिध्यादृष्टी स ९२, बं २९ ति म, ३० ति उ, उ २१, २५, २७, २८, २९, न सासादने। मिश्रे स ९२, बं २९ म, उ २१ म, उ २१, २५, २७, २८, २९। उपिर ग्रैवेयकान्तेषु मिध्यादृष्टी, स ९२, बं २९ म, उ २१, २५, २७, २८, २९। सिश्रे, स ९२, बं २९ म, उ २१, २५, २७, २८, २९। बं २९ म, उ २१, २५, २७, २८, २९। बं २९ म, उ २१, २५, २७, २८, २९। बं २९ म, उ २१, २५, २७, २८, २९।

देवों में बानबेके सत्त्र में भवनित्रक व सीधर्म युगल में मिध्यादृष्टि में बन्ध पच्चीस, छब्बीस, उनतीस, तीसका, उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। सासादन में बानबेका सत्त्व नहीं। मिश्र में बन्ध मनुष्य सिंदत उनतीसका उद्य उनतीसका है। असंयत में बन्ध मनुष्य सिंदत उनतीसका, उद्य भवनित्रक में तो उनतीस ही का है। सौधर्म द्विक में इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। उपर दस कल्पों में मिथ्यादृष्टि में बन्ध तियंच या मनुष्य सिंदत उनतीसका या तियंच उद्योत सिंदत तीसका है। उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। सासादन में नहीं। मिश्र में बन्ध मनुष्य सिंदत उनतीसका उद्य उक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। उपर प्रेवेयक पर्यन्त मिध्या-दृष्टि में बन्ध मनुष्य सिंदत उनतीसका उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका दे। सासादन में नहीं। मिश्र में बन्ध मनुष्य सिंदत उनतीसका उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। आसंयत में बन्ध मनुष्य सिंदत उनतीसका उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। अनुदिश अनुत्र अनुत्तर असंयत में बन्ध मनुष्य सिंदत उनतीसका उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। अनुदिश अनुत्र अनुत्तर असंयत में बन्ध मनुष्य सिंदत उनतीसका उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है।

यिंतु द्वानवित्तस्वस्थानाधिकरणवोळ् बंघोवयंगळ् योजिसल्पट्टुवनंतरमेकनवित्तस्व-स्थानाधिकरणवोळ् बंघोवयस्थानंगळ् योजिसल्पट्टुग्नवं तं बोडे पेळल्पड्टुगं:—एकनवित्स्थानस्य नंगळ् योजिसल्पट्टुग्नवं तं बोडे पेळल्पड्टुगं:—एकनवित्स्थानस्य नंगळ् सनुष्यरोळ् विविजरोळमक्कुं। तिर्ध्यंगितिजरोळिल्लेकं बोडे तीर्त्यंगुतसत्व-स्थानमप्पुवरिवं। "तिरिये ण तित्थसत्त" में बिंतु तिर्ध्यंगितिजरोळिल्लेकं बोडे तीर्त्यंगुतस्व-स्थानमप्पुवरिवं। "तिरिये ण तित्थसत्त" में बिंतु तिर्ध्यंगितिजरोळिल्लेकं बोडे तीर्त्यंगितिप्वं। स्थानोवयं संभवित्वके बोडे छरीरपप्यापितिप्वं मेले तीर्त्यंगितकम्मंरप्प मिथ्यावृष्टिगळ्गे सम्यक्त्य-मक्कुमप्पुवरिवं तबुवयस्थानोवयं संभवित्ववे बीवभयसूरितिद्वांतचक्रवित्तगळिभप्रायं॥ आ सासावनिष्ठकगळोळकनवितस्थानसत्वं परमागमिवरोषमप्पुवरिवं संभवित्वतु। घम्माविन्जान्यंगं सत्व ११। बं ३०। म ती। उ २१। २५। २०। २८। २५॥ वंशोमेष्टेगळोळ् मिथ्यावृष्टिगळगं स ९१। बं ३०। म ति। उ २१। २५॥ सासावनिमश्रकगळोळकनवितस्थानसत्वं संभवित्वके विश्व तिर्धंगितकम्मंदाळगे तत्पुथ्वीचतुष्टयबोळ्त्पित्त संभवित्वक्रयोळकनवितस्थानसत्वं संभवित्तके बोडे तीर्त्यंगितकम्मंदाळगे तत्पुथ्वीचतुष्टयबोळ्त्पित्त संभवित्वत्युवरिवं।। मनुष्यातिजरोळ् मिथ्यावृष्टिगं स ९१। बं २८ न । २९। म । च ३०॥ मनुष्तासावनिमश्वराळगेकनवितस्वां विद्यमप्पुवरिवं संभवित्वतु॥ मनुष्यासंयत्वराळगे। स ९१। बं २९। वे २१। त्र १८। वे २०। वे १९। वे २९। वे १९। वे १९। वे १९। वे २९। वे २९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १०। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९। वे १९।

एकनवितकं तिरिये ण तित्यसत्तिमिति देवनारकमनुष्येष्वेव । तत्र नारकेषु घर्मायां मिथ्यादृष्टौ स ९१, बं २९ म, उ २१, २५, नात्र सप्तिंबातिकाद्यदयः । शरीरपर्याप्तेष्ठपरि तीर्थतत्विमध्यादृष्टेः सम्यग्दृष्टित्व-सम्भवात् । न सासादनिमध्ययोः । बसंयते । स ९१, बं ३०, म ती, उ २१, २५, २७, २८, २९, वंशामेश्रयोः मिथ्यादृष्टौ स ९१, बं २९ म, उ २१, २५, न सासादनिमध्ययोः । बसंयते, स ९१, बं ३०, म ती, उ २७, २८, २९, नांजनादौ कृतः ? तीर्थसत्त्वस्य तत्रानुत्पत्तेः ।

मनुष्येषु मिष्यादृष्टी स ९१ । बं २८ न । २९ म । उ ३० । न सासादनिमश्रयोः । असंयते स ९१ । बं २९ दे ती । उ २१ । २६ । २८ । २९ । ३० । देशसंयते । स ९१ । बं २९ । दे । ती । उ ३० । प्रमत्ते

इक्यानवेका सत्व 'तिरिये ण तित्थसत्तं' इस वचनके अनुसार तिर्यंचमें नहीं होता नारकी मनुष्य और देवोंमें होता है। नारिकयोंमें इक्यानवेके सत्त्वमें घर्मामें मिण्यादृष्टिमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका उदय इक्कोस, पच्चीसका है। यहाँ सत्ताईस आदिका उदय नहीं है; क्योंकि शरीरपर्याप्ति होनेपर तीर्थंकरकी सत्तावाला मिण्यादृष्टि सम्यग्दृष्टी हो जाता है। सामादन मिश्रमें इक्यानवेका सत्त्व नहीं है। असंयतमें बन्ध मनुष्य तीर्थं सहित तीसका उदय इक्कीस, पच्चीसका है। वंशा मेघामें मिण्यादृष्टिमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका उदय इक्कीस, पच्चीसका है। सामादन मिश्रमें नहीं। असंयतमें बन्ध मनुष्य तीर्थं सहित तीसका उदय सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। अंजनादिमें इक्यानवेका सत्त्व नहीं है क्योंकि तीर्थंकरकी सत्तावाला उनमें उत्पन्न नहीं होता। इक्यानवेक सत्त्व में मनुष्योंमें मिण्यादृष्टिमें बन्ध नरकगित सहित अठाईसका या मनुष्य सहित उनतीसका, उदय तीसका है। सासादन मिश्रमें नहीं है। असंयतमें बन्ध मेवुष्य सहित उनतीसका उदय इक्कीस, छज्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। देश-

स ९१। बं २९। दे। ती। उ ३०। अप्रमत्ते स ९१। बं २९। दे। ती। उ ३०। अपूर्वकरणे स ९१। बं २९। दे ती। उ ३०। अनिवृत्तिकरणे स ९१। बं १। उ ३०। सूक्ष्मसाम्पराये स ९१। बं १। उ ३० उपशान्तकषाये स ९१। वं। उ ३०। देवेषु तु भवनत्रयकल्पस्त्रीविजतेष्वेव। तत्रापि न मिध्यादृष्ट्यादित्रये। असंयते स ९१। बं ३०। म ती। उ २१। २५। २७। २८। २९।

नवितके घर्मामिथ्यादृष्टी स ९०। बं २९। ति म। ३०। ति उ। उ २१। २५। २७। २८। २९। सासादने स ९०। बं २९। ति म। ३० ति उ। उ २९ भा। मिश्रे स ९०। बं २९। म। उ २९। भा। असंयते। स ९०। बं २९ म। उ २१। २५। २७। २८। २९। वंशादिमघव्यंतिमध्यादृष्टी स ९०। बं २९। ति म। ३० ति । उ। उ २१। २५। २७। २८। २९। सासादने स ९०। वं २९। ति म। ३० ति। उ। उ २९ भा। मिश्रे स ९०। बं २९। म उ २९। भा। असंयते स ९०। बं २९। म। उ २९ भा। माघवी मिथ्यादृष्टी स ९०। बं २९ ति। ३० ति उ। उ २१। २५। २७। २८। २९। सासादने

संयतमें बन्ध देवतीर्थ सिहत उनतीसका उदय तीसका है। प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरणके छठे भाग पर्यन्त इसी प्रकार है। अपूर्वकरणके सातवें भाग, अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म साम्पराय-में बन्ध एकका उदय तीसका है। उपशान्त कषायमें बन्ध नहीं, उदय तीसका है।

देवोंके इक्यानबेका सत्त्व भवनित्रक और कल्पवासी स्त्रियोंको छोड़कर शेष वैमानिक देवोंमें असंयत गुणस्थानमें ही होता है। वहाँ बन्ध मनुष्य तीर्थ सिहत तीसका खदय इक्कीस, पञ्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है।

नब्बेके सत्त्वमें मिण्यादृष्टिमें सब नारिकयोंमें बन्ध तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सहित तीसका है किन्तु माधवीमें मनुष्य सहित बन्ध नहीं

का सासावनरगळगे स ९०। बं २९। ति। ३०। ति उ। उ २९। भा॥ वा मिश्रराळगे स ९०। बं २९। म। उ २९। भा॥ माघविजासंयतंगे स ९०। वं २९। म। उ २९। भा॥ तिय्यंगितिज-रोळ मिथ्यादृष्टिगळगे स ९०। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥ उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१॥ सासावनरगळगे स ९०। वं २८। वे। २९। ति। म। ३०। ति। उ। उ २१। २४। २६। ३०। ३१॥ तिर्थ्यंगिश्रराज्ञो स ९०। वं २८। वे। उ ३०। ३१। विर्थ्यंगसंयतरुगळगे स ९१। वं २८। वे। उव २१। २६। २८। २९। ३०। ३१॥ तिर्थ्यंग्वेश-संयतंग्र स ९०। वं २८। वे। उ ३०। ३१॥ मनुष्यगितिजिमध्यादृष्टिगं स ९०। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। उ २१। २६। २८। २९। वा सासावनरुगळगे स ९०। वं २८। वे २८। वे २८। वे २८। वे १८। वे १८। वे १८। वे २८। वे १८। वे २०।। मनुष्यवेशसंयतरुगळगे स ९०। वं २८। वे। उ ३०॥ मनुष्यवेशसंयतरुगळगे स ९०। वं २८। वे। उ ३०॥ मनुष्यवेशसंयतरुगळगे स ९०। वं २८। वे। उ ३०॥ अपुरुवंशरणंगे सत्त्वं ९०। वं २८। वे। उ ३०॥ अपुरुवंशरणंगे सत्त्वं ९०। वं २८। वे। १। उ ३०॥ संयतरुगळगे स ९०। वं २८। वे। उ ३०॥

स ९०। बं २९ ति। ३० ति छ। छ २९ मा। मिश्रे स ९०। बं २९। म। छ २९ मा। असंयते। स ९०। बं २९। म। छ २९। मा। तिर्यमिध्यादृष्टी स ९०। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। छ २१। २५। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। सासादने स ९०। बं २८। दे २९ ति म। ३० ति छ। छ २१। २४। २६। ३०। ३१। मिश्रे स ९०। बं २८ दे। छ ३०। ३१। असंयते। स ९०। बं २८ दे। छ २१। २६। २८। २९। ३०। ३१। मनुष्यमिध्यादृष्टी स ९०। बं २८। ते। २६। २८। २९। ३०। सासादने स ९०। वं २८ दे। २९ ति। म। ३० ति। छ। छ २१। २६। ३०। मिश्रे स ९०। वं २८। सिश्रे स ९०। वं २८।

है। उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। सासादनमें बन्ध मिध्या-दृष्टिकी तरह है उदय उनतीसका है। मिश्रमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका उदय उनतीसका है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका है। उदय धर्मामें इक्कीस, पश्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। शेषमें उनतीसका है।

तियंचों में नब्बेके सत्त्वमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पश्चीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। उद्य इक्कीस, चौबीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है। सासादनमें बन्ध देवसहित अठाईस या तियंच मनुष्य सहित उनतीस या तियंच उद्योत सहित तीसका है। उद्य इक्कीस, चौबीस, छब्बीस, तीस, इकतीसका है। मिश्रमें बन्ध देवसहित अठाईसका उद्य तीस, इकतीसका है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका तथा उद्य इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है। देशसंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका तथा उद्य इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है। देशसंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उद्य तीस, इकतीसका है।

मनुष्योंके नज्बेके सत्वमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छज्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका, उदय इक्कीस, छज्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। सासादनमें बन्ध देवसहित अठाईसका या तिर्यंच वा मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तिर्यंच उद्योत सहित तीसका है। उदय इक्कीस, छज्बीस, तीसका है। मिश्रमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय

अनिवृत्तिकरणंगे स ९०। बं१। उ ३०॥ सूक्ससांपरायंगे स ९०। वं१। उ ३०॥ उपशांत-कषायंगे स ९०। बं। ०। उ ३०॥ वेवगतिजरोळु भवनत्रयमिध्यावृष्टिगळ्गे स ९०। बं २९। ति। २६। २९। ३०॥ उ २१। २५। २७। २८। २९॥ आ सासावन र गळ्गे स ९०। वं २९। ति। उ। उ २१। २५। १९॥ भवनत्रयमिश्वराळ्गे स ९०। वं २९। भा॥ भवनित्रतया-५ संयतर गळ्गे स ९०। वं २९। म। उ २९। भा॥ सौष्यमंद्वयमिष्यावृष्टिगळ्गे स ९०। वं २५। २६। २६। २०। उ २१। २५। २७। वर्। सोष्यमंद्वय सासावन र गळ्गे स ९०। वं २९। ति। म। ३०। ति उ। उ २१। २५। २९। भा॥ आ मिश्वर गळ्गे स ९०। वं २९। म। उ २१। २५। २७। २८। २९। सानत्-कुमाराविव ज्ञाक त्याविध्यावृष्टिगळ्गे स ९०। वं २९। म। उ २१। २५। २७। ति। उ। २१। २५। २९। भा॥ आ मिश्वर गळ्गे स ९०। वं २९। म। उ २९। ति। म ३०। ति उ। उ २१। २५। २९। भा॥ आ मिश्वर गळ्गे स ९०। वं २९। म। उ २९। भा॥ तत्रत्यासंयतर गळ्गे स ९०। वं २९। म। उ २१। २५। २०। वं २९। म। उ २१। २५। २०। वं २९। म। उ २१। २५। २०। वं २९। म। उ २१। २५। २०। वं २९। म। उ २१। २५। २०। वं २९। म। उ २१। २५। वा सासावन र गळ्गे स ९०। वं २९। म। उ २१। २०। वं २९। म। उ २१। वा सासावन र गळ्गे स ९०। वं २९। वे २८। वे २०। वे २८। वे २८। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे २०। वे

दे। उ ३०। असंयते स ९०। बं २८। दे। उ २१। २६। २८। २९। ३०। देशसंयते स ९०। बं २८। १५ दे। उ ३०। प्रमत्ते स ९०। बं २८। दे। उ ३०। अपूर्वकरणे स ९०। वं २८। दे। उ ३०। अपूर्वकरणे स ९०। वं १। उ ३०। सूक्ष्मसाम्पराये स ९०। वं १। उ ३०। उपशान्तकषाये स ९०। वं०। उ ३०। भवनत्रयिमध्यादृष्टौ स ९० वं २५। २६। २९। ३०। उ २१। २५। ६९०। २८। २९। सासादने स ९०। वं २९ ति म। ३० ति उ। उ २१। २५। २९। मिश्रे स ९०। वं २९ म। उ २९ भा। असंयते स ९०। वं २९। म। उ २९। भा। सौघर्मद्वये मिध्यादृष्टौ २०। वं २५। २६। २६। २९। ३०। उ २१। २५। २९। सासादने स ९०। वं २९। म। उ २९। भा। असंयते स ९०। वं २९। म। उ २९। भा। असंयते स ९०। वं २९। म। उ २९। भा। असंयते स ९०। वं २९। म। उ २९। भा। असंयते स ९०। वं २९। म। उ २१। २५। २५। २०। २८। २९। सासादने स ९०। वं २९। ति म। ३० ति । उ ११। २५। २७। २८। २९। सासादने स ९०। वं २९। ति म। ३० ति । उ । उ २१।

तीसका है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय इक्कीस, छन्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। देशसंयत प्रमत्त अप्रमत्तमें बन्ध देवसहित अठाईसका, अपूर्वकरणमें देवसहित अठाईसका वा एकका है। अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मसाम्परायमें बन्ध एकका, उपशान्तकषायमें बन्ध नहीं, उदय देशसंयतसे उपशान्त कषाय पर्यन्त तीसका ही है।

देवोंके नब्बेके सत्त्वमें मिध्यादृष्टिमें भवनित्रक और सौधर्म द्विकमें बन्ध पच्चीस, छब्बीस, उनतीस, तीसका है। सहस्रार पर्यन्त बन्ध तियंच या मनुष्य सिहत उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सिहत तीसका है। उपर प्रैवेयक पर्यन्त मनुष्य सिहत उनतीसका है। बन्ध है। उदय उपर प्रैवेयक पर्यन्त इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। सासादनमें बन्ध सहस्रार पर्यन्त तियंच या मनुष्य सिहत उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सिहत तीसका है। उपर प्रैवेयक पर्यन्त मनुष्य सिहत तीसका है। उदय उपर प्रैवेयक पर्यन्त इक्कीस, पचीस, उनतीसका है। मिश्रमें उपर प्रैवेयक पर्यन्त बन्ध मनुष्य सिहत

म। उ २१। २५। २९॥ वा मिश्रहगळ्गे स ९०। वं २९। म। उ २९। भा॥ तत्रत्यासंयतह-गळगे स ९०। वं २९। म। उ २१। २५। २७। २८। २९॥ अनुविज्ञानुत्तरिवमानंगळोळ ल्लं सम्यग्दृष्टिगळेयप्परिल्ल स ९०। वं २९। म। उ २१। २५। २७। २८। २९॥

इंतु नवित सत्त्वस्थानाधिकरणवोळ बंघोवयस्थानंगळ योजिसल्पट्दुवनंतरं अष्टाद्योति-सत्त्वस्थानाधिकरणवोळ बंघोवयस्थानंगळ पेळल्पडुगुमवेंतें वोडे :—अष्टाज्ञोतिसत्त्वं तिर्ध्यंम-नुष्यगतिद्वयवोळे संभविसुगु मितरनरकवेवगतिगळ वेवनारकरोळ संभविसवे के वोडे अष्टाज्ञोति-सत्त्वस्थानमेकेंद्वियविकलत्र्यज्ञोवंगळ्गे वेवगतिद्वयोद्वेल्लनस्थानमप्पुर्वीरवं स्वस्थानवोळपुत्पन्नस्थानवोळं क्वचिदुंदु क्वचिविल्लप्पुर्वीरवमिल्ल तिर्ध्यंगतिजरोळ मिष्यादृष्टिगळ्गे स ८८। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। ३१। बा सासादनमिश्वासंयत वेज्ञसंयतरोळष्टाज्ञोतिसत्त्वं संभविसदु। मनुष्यगतिजरोळ मिष्यादृष्टिगळ्गे स ८८। वं २३। २५। २६। २८। २६। २८। २६। ३०। सासावनाबि-गळोळो सत्वस्थानं संभविसदु। इल्लि तिर्ध्यंक्पंचेंद्वियजीवंगळोळं मनुष्यरोळं जरोरपर्धिप्रकाल-वोळ्णाति सत्त्वस्थानं संभविसदु। इल्लि तिर्ध्यंक्पंचेंद्वियजीवंगळोळं मनुष्यरोळं जरोरपर्धिप्रकाल-वोळ्णाज्ञीति सत्त्वस्थानसंभवमें तें वोडे जरोरपर्धिसियोळु नरकगतियुतमागष्टाविज्ञतिस्थानमुं मिध्यादृष्टिगळ् कट्टिवोडमष्टाज्ञीतिसत्त्वस्थानं संभविसुगुमथवा तिर्ध्यमनुष्यगतियुतमागि कट्टिवोड-

२५।२९। मा। मिश्रे स ९०। बं २९। म। उ २९ भा। असंयते स ९०। बं २९। म। उ २१।२५। २७।२८।२९। उपरि ग्रैंवेयकान्तिमध्यादृष्टी स ९०। बं २९। म। उ २१।२५। २७।२८।२९। सासादने स ९०। बं २९ म। उ २१।२५।२९ भा। मिश्रे स ९०। बं २९ म। उ २९। मा। असंयते स ९०। बं २९ म। उ २१।२५।२७। २८।२९। अनुदिशानुत्तरासंयते स ९०। बं २९। म। उ २१।२५।२७।

अष्टाशीतिकमुद्धेल्लितदेवद्विकैकविकलेन्द्रियाणां स्वस्थानोत्पन्नस्थानयोः। तत्र तिर्यग्मिध्यादृष्टौ स ८८। वं २३।२५।२६।२८।२९।३०।३१। न सासादनादौ। मनुष्यमिध्यादृष्टौ स ८८। वं २३।२५।२६।२८।२९।३०। उ २१।२६।२८।२९।३०। न सासादनादौ। इदमष्टाशीतिकं सत्त्वं तु पंचेन्द्रियतिर्यग्मनुष्यौ मिध्यादृष्टी शरीरपर्यासावष्टा-विश्वतिकं नरकगितयुतं तिर्यग्मनुष्यगितयुतं वा बध्नतस्तदरा वा। विकलेन्द्रियो नारकचतुष्कमुद्धेल्य पंचेन्द्रिय-

उनतीसका उदय उनतीसका है। असंयतमें भवनित्रकमें बन्ध मनुष्यसहित उनतीसका उदय उनतीसका है। सौधर्मादि अनुत्तर पर्यन्त बन्ध मनुष्य सिहत उनतीसका है। उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। अट्ठासीका सत्त्व देवद्विककी उद्वेलना होनेपर एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके होता है। वे मरकर जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ भी होता है। सो तियँच मनुष्य मिध्यादृष्टिके अट्ठासीके सत्त्वमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। उदय तियँचोंके इक्कीस, चौबीस, पश्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है। मनुष्योंके इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है। मनुष्योंके इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है।

यह अट्ठासीका सत्त्व पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य मिध्यादृष्टिके शरीर पर्याप्तिकालमें नरकगति सिहत अठाईसका या तियंच मनुष्यगति सिहत उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सिहत तीसका बन्ध करता है तब पाया जाता है। अथवा एकेन्द्रिय विकलत्रय नारक मष्टाशितिसत्तवं संभिवसुगुमथवा नारकचतुष्टयमुमनुद्वेत्लनमं माडिव जीवंगळ्त्यन्नित्यं क्-पंचेंद्रियजीवंगळोळं मनुष्यरोळं शरीरपर्याप्तियोळ् सुरचतुष्यटमं किट्टवोडमष्टाशितिसत्तवं संभिवसगुमेंवरिवुदु ॥ इंतष्टाशितिसत्त्वस्थानाधिकरणवोळ् बंधोवयंगळ् पेळल्पट्टुवनंतरं चतुर-शीतिसत्त्वस्थानाधिकरणवोळ् बंघोवयंगळ् पेळल्पडुगुमवं तं वोडं:—

पंजु संभविसदिस्थानं तिय्यंगितियोळं मनुष्यगितयोळं संभविसुवु । नरकगितवैवगितिक-रोळु संभविसदिस्थ तिय्यंगितिजरोळेकेंद्रियविकस्त्रयजीवंगळे नारकचतुष्ट्यमनुद्वेत्स्थनमं माडत्पट्ट सत्वस्थानमप्पुर्वोददमवर स्थानवोळमुत्पन्नस्थानवोळं विविधासत्पट्ट मिथ्यादृष्टि-गळ्गे स ८४ । वं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० । उ २१ । २४ । २५ । २६ । २० । २८ । २९ । ३० । ३१ ॥ सासावनाविगळोळित्स्युमी चतुरशीति सत्त्वं संभविसदु । मनुष्यगितिजरोळुत्पन्नस्थानवोळु १० मिथ्यादृष्टिगळ्गे स ८४ । वं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० । उ २१ । २६ । २८ । २९ । ३० ॥ इत्स्थि शरीरपर्याप्त्याविगळोळु तिय्यंग्मनुष्यगितयुतस्थानंगळं कट्टुवन्नवरं तत्सत्वस्थानं संभविसुगुं । नरकगितवेवगितयुतमागि कट्टुवागळ् तत्सत्वं पंचेद्रियितय्यंचरोळं मनुष्यरोळं संभविसदे विर यस्पडुगुं । सासावनाविगुणस्थानंगळोळित्स्थिमी चतुरशितिसत्त्वं मनुष्यरोळ् संभविसदु ॥

यितु चतुरशितिसत्त्वस्थानदोळु बंघोदयस्थानंगळु योजिसल्पट्टुवनंतरं द्वचशितिसत्त्व-१५ स्थानाधिकरणदोळु बंघोदयंगळु योजिसल्पडुगुमदे ते दोडे—द्वचशितिसत्त्र्वस्थानं तिष्यंगितियोळे संभिवसुगुमेक दोडा सत्त्वस्थानं तेजोवायुकायिकजीवंगळु मनुष्यद्विकमनुद्वेल्लनमं माडिदसत्त्र-स्थानमप्पुर्दिदमा जीवंगळ विवक्षेयिदं स्वस्थानदोळमुत्पन्नस्थानदोळं तज्जीवंगळ विवक्षेयिदं मिण्यादृष्टिगळ्गे स ८२। वं २३। २५। २६। २६। ३०। इ २१। २४। २५। २६। यिल्ल

तिर्यमनुष्येषूत्पन्नः शरीरपर्याप्तौ सुरचतुष्कं बघ्नाति तदा च सम्भवति ।

२० चतुरशीतिकमुद्धेल्लितनारकचतुष्कस्य स्वस्थानोत्पन्नस्थानयोः । तत्र तिर्यग्मिण्यादृष्टौ सः ८४ । बं २३ । २५ । २६ । २६ । २६ । २६ । २६ । २६ । ३० । उ २१ । न सासादनादौ । मनुष्यिमण्यादृष्टौ सः ८४ । बं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० । उ २१ । उ २१ । २९ । ३० । न सासादनादौ । इदं सत्त्वं शरीरपर्याप्त्यादौ तिर्यग्मनुष्य-गतिबन्धे स्यान्न पंचेन्द्रियतिर्यग्मनुष्ययोर्देवनारकगतिबन्धे ।

द्वचशीतिकमुद्देल्लितमनुष्यद्विकतेजोवाय्वोः स्वस्थानोत्पन्नस्थानयोमिष्यादृष्टी स ८२। बं २३। २५।

२५ चतुष्ककी उद्वेलना कर मरकर पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य होकर शरीरपर्याप्तिकालमें देवचतुष्कका बन्ध करता है तब होता है।

चौरासीका सत्व नारक चतुष्ककी उद्वेलना होनेपर एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके होता है। वे सरकर तिर्यंच या मनुष्यमें जहाँ उत्पन्न होते हैं मिध्यादृष्टि ही होते हैं। वहाँ बन्ध और उद्य अठासीके सत्त्वमें कहें अनुसार ही जानना। विशेष इतना कि यहाँ अठाईसका बन्ध नहीं है। यह चौरासीका सत्त्व शरीर पर्याप्ति काल आदिमें तिर्यंच या मनुष्यगतिका बन्ध होनेपर ही होता है। पंचेन्द्रिय वियंच या मनुष्यके देव या नरकगतिका बन्ध होनेपर ऐसा सत्त्व नहीं होता।

बयासीका सत्त्व मनुष्यद्विककी उद्वेलना होनेपर तेजकाय, वायुकायके होता है। वे

तेजोवायुकायिकंगळ शरीरपर्ध्याप्तियोळमुच्छ्वासिनश्वासपर्धाप्तियोळमातपोद्योतोवयमिल्लप्पुर्वारं दं पंचिवशितषड्विशितस्थानोवयंगळे पेळल्पट्दुवं विरयल्पडुगुं। एकंद्रियाद्यन्यतनित्रयंचरोळुत्पत्ति-तेजोवायुकायिकंगळ्गे संभवमुळ्ळोडमदु विवक्षिसल्पडवेकं वोडा एकंद्रियादिजीवंगळ्गे रानुष्यगित्रियात्वाचेष्यं त्रियात्वाचेष्यं त्रियात्वाचेष्यं त्रियात्वाचेष्यं त्रियात्वाचेष्यं संभविसवे तियुतस्थानवंष्यं प्रदेशित मनुष्यद्विककं सत्यमादुदाबोडा द्वथशीतिसत्वस्थानं संभविसवे पोकुमप्पुर्वारवं।।

अनंतरमशीतिसत्वस्थानाधिकरणदोळु बंघोदयस्थानंगळु योजिसल्पडुगुमदेंतें दोडे— अशीतिसत्वस्थानं मनुष्यगतिजरोळललदेल्लियुं संभविसदेकं दोडे क्षपकश्रेणियोळु क्षपकरोळं स्नातकरोळं संभविसुव सत्वस्थानमप्पुदिर्दिमिल्लियनिवृत्तिकरणक्षपकनोळु स ८०। बं१। उ ३०॥ सूक्ष्मसांपरायनोळु स ८०। बं१। उ ३०॥ क्षीणकषायनोळु स ८०। बं०। उ ३०। स्वस्थान सयोगकेविलयोळु स ८०। बं।०। उ ३०॥ समुद्घातसयोगकेविलयोळु स ८०। बं।०। उ १० २१। २७। २९। ३०। ३१॥ अयोगिकेविलयोळु स ८०। बं। ०। उ ९॥

मत्तमा क्षपकश्रेणियोळे अनिवृत्तिकरणदोळु तीर्त्यंसत्वरहितमाणि स ७९। बं१। उ ३०॥ सूक्ष्मसांपरायनोळु स ७९। बं१। उ ३०॥ क्षीणकषायनोळु स ७९। बं। ०। उ ३०॥ स्वस्थानसयोगकेविलयोळु स ७९। बं। ०। उ ३०॥ समुद्घातकेविलयोळु स ७९। बं। ०। उ २०। २६। २८। २९। ३०॥ अयोगिकेविलयोळु स ७९। बं। ०। उ ८॥ मत्तमा क्षपक १५ श्रेणियोळे तीर्त्थंसत्त्वयुत्तमाणियाहारकद्वयसत्वरहितमाणि अनिवृत्तिकरणक्षपकनोळु स ७८। बं१। । बं१। उ ३०॥ सूक्ष्मसांपरायनोळु स ७९। बं१। उ ३०॥ क्षीणकषायनोळु स ७८। बं। ०। उ ३०॥ स्वस्थानसयोगकेविलयोळु स ७८। बं। ०। उ ३१॥ समुद्घातकेविलयोळु स ७८। बं। ०। उ २१। २०। ३८॥ मत्तमा

२६। २९। ३०। उ २१। २४। २५। २६। अत्र तेजोवाय्त्रोरातपोद्योतानुदयाच्छरीरपर्यातौ चच्छ्वास- २० पर्यातौ च पंचिव्यतिकमेव। षड्विञ्ञतिको न द्वचशीतिकं। मनुष्यदिकबन्धे तदन्यतियंक्षु।

अशीतिकं क्षपकस्नातकयोरेव। तत्रानिवृत्तिकरणे स ८०। बं १। उ ३०। सूक्ष्मसाम्पराये स ८०। बं १। उ ३०। क्षीणकषाये स ८०। बं। उ ३०। सयोगे स्वस्थाने स ८०। बं। उ ३०। समुद्धाते स ८०। बं०। उ २१। २७। २९। ३०। ३१। अयोगे। स ८०। बं। उ ९। अतीर्थेऽनिवृत्तिकरणे स ७९। वं १। उ ३०। सूक्ष्मसाम्पराये स ७९। वं १। उ ३०। क्षीणकषाये स ७९ वं ०। उ ३०। २५ सयोगे स्वस्थाने स ७९। वं ०। उ ३०। समुद्धाते स ७९। बं ०। उ २०। २६। २८। २९। ३०। अयोगे स ७९। वं ०। उ ८। आहारसत्त्ररहितेऽनिवृत्तिकरणे स ७८। वं १। उ ३०। सूक्ष्मसाम्पराये

मरकर तिर्यंचमें उत्पन्त होते हैं वहां भी होता है। वहां बन्ध तेईस, पच्चीस, छन्बीस, छन्बीस, छन्बीस, तीसका है। उदय इक्कीस, चौबीस, पच्चीस, छन्बीसका है। तेजकाय, वातकाय-में आतप उद्योतका उदय न होनेसे शरीर पर्याप्ति और उच्छ्वास पर्याप्तिमें पच्चीसका ही ३० उदय है छन्बीसका नहीं है।

अस्सीका सत्त्व क्षपक श्रेणीवाले अनिवृत्तिकरण आदिमें तथा तीर्थंकर केवलीके होता है। अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म साम्परायमें बन्ध एकका है। इससे ऊपर बन्ध नहीं है।

क्षपकथेणियोळे तीर्त्याहारसत्वरहितानिवृत्तिकरणनोळु स ७७। वं। १। उ ३०॥ सूक्ष्मसांप-रायक्षपकनोळु स ७७। वं १। उ ३०। क्षीणकषायनोळु स ७७। वं। ०। उ ३०॥ स्वस्थान-सयोगकेविलयोळु स ७७। वं। ०। उ ३०॥ समुद्धातकेविलयोळु स ७७। वं। ०। उ २०। २६। २८। २९। ३०॥ अयोगिकेविलयोळु स ७७। वं। ०। उ ८॥ मत्तं वरमसमयायोगि-१ केविलयोळु तीर्त्ययुतमागि स १०। वं। ०। उ ९॥ तीर्त्थरहितायोगिकेविलिजननोळु स ९। वं। ०। उ ८॥

यितु सत्वस्थानैकाधिकरणदोळ् बंधोदयस्थानंगळ् योजिसल्पट्दुवनंतरं बंधोदयस्थानद्वया-धिकरणदोळ् सत्वस्थानंगळनाचार्यं गाथानवकदिवं निरूपिसिदपं:—

> तेवीसबंधगे इगिवीसणवुदयेसु आदिमचउक्के । बाणउदिणउदि अडचउबासीदी सत्तठाणाणि॥७६०॥

त्रयोविश्वतिबंधके एकविश्वति नवोवयेष्वाविमचतुष्के । द्वानवितनवत्यष्टचतुद्वर्घशीति सत्त्वस्थानानि ॥

त्रयोविशतिबंधकनोळे एकविशत्यावि नवोदयस्थानंगळोळु आदिमस्थानचतुष्टयदोळु द्वानवितनवत्यष्टाशोतिचतुरशोतिद्वचशोतिसत्त्वस्थानंगळपुवु। वं २३। उ २१। २४। २५।

१५ स ७ / । बं१ । उ ३० । क्षीणकषाये स ७८ । बं० । उ ३० । सयोगे स्वस्थाने स ७८ । वं० । उ ३१ । समुद्वाते स ७८ । बं० । उ २१ । २७ । २९ । ३० । ३१ । अयोगे स ७८ । वं० । उ ९ । तीर्थाहारा-सत्त्वेऽनिवृत्ति इरणे स ७७ । वं१ । उ ३० । सूक्ष्मसाम् रराये स ७७ । वं१ । उ ३० । क्षीणकषाये स ७७ । वं० । उ ३० । समोगे स्वस्थाने स ७७ । वं० । उ ३० । समुद्वाते स ७७ । वं० । उ २० । २६ । २८ । २९ । ३० । अयोगे स ७७ । वं० । उ ८ । चरमसमये सतीर्थे स १० । वं० । उ ९ । वितीर्थे स ९ । वं० । उ ८ ॥७५९॥ ते सत्त्वस्थानाचारे बन्धोदयसत्त्वस्थानान्याधेयत्वेन संयोज्य बन्धोदयद्वयाचारे सत्त्वस्थानान्याधेयत्वेन संयोज्य बन्धोदयद्वयाचारे सत्त्वस्थानान्याधेयत्वेग गाथानवकेनाह—

उदय क्षीणकषाय पर्यन्त तीसका है। सयोगीमें स्वस्थान केवलीके तीसका और समुद्धात केवलीके इक्कोस, सत्ताईस, उनतीस, तीस, इक्तीसका उदय है। अयोगीके नौका उदय है।

रहत है। अठत्तरका सत्त्व तीर्थंकर रहित है। अठत्तरका सत्त्व तीर्थंकर सहित आहारक रहित है। सतहत्तरका सत्त्व तीर्थंकर और आहारकद्विक रहित है। इन तीनों में बन्ध उदय क्षपक अनिवृत्तिकरणसे क्षीणकषाय पर्यन्त तो जैसे अस्सीके सत्त्वमें कहे वैसे ही जानने। सयोगी में उन्यासी और सतहत्तरके सत्त्वमें स्वस्थान केवलीके तीसका और समुद्धात केवलीके बीस, छन्त्रीस, अठाईस, उनतीसका उदय है। अठत्तरके सत्त्वमें अस्सीके सत्त्वके समान जानना। अयोगी में उन्यासी, सतहत्तरके सत्त्वमें आठका उदय है और अठत्तरके सत्त्वमें नौका उदय है। अयोगीके चरम समयमें इसका सत्त्व तीर्थरहित है। वहाँ बन्ध नहीं है। उदय कमसे नौ और आठका है।।७५९।।

इस प्रकार सत्त्वस्थानको आधार और बन्ध उदयको आधेय बनाकर व्याख्यान किया। आगे बन्ध उदयको आधार और सत्त्वको आधेय करके नौ गाथाओंसे कथन करते हैं। यहाँ इतनेके बन्ध और इतनेके उदयमें सत्त्व कितनेका पाया जाता है ऐसा कथन है—

२६। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२॥

तेणुवरिमपंचुदये ते चेत्रंसा विवज्ज बासीदिं। एवं पणछव्वीसे अडवीसे एक्कवीसुदये ॥७६१॥

तेनोपरिमपञ्चोदये ते चैवांशा विवज्यं द्वधशीतिमेवं पंचषड्विशस्यामण्टाविशस्यामेक-विशस्युदये।।

तेन सह आ त्रयोविज्ञतिस्थानबंधयुतमागियुपरितनसप्तविज्ञत्यावि पंचस्थानोवयंगळोळु ते चैवांजाः आ पूर्व्वोक्तद्वानवत्यावि पंचसत्त्वस्थानंगळे यप्पुत्रावडं द्वच्छोतिस्थानं विज्ञत्वसल्पट्दु-वक्कुं। वं २३। च २७। २८। २९। ३१। स ९२। ९०। ८८। ८४।। एवं पंच बङ्विज्ञत्यां इहिंगे पंचविज्ञति बङ्विज्ञतिस्थानद्वयवंधवोळुवयसत्त्वंगळिरियल्पडुगुं। वं २५। २६।। च २१। २४। २४। २५। २६। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।। उपरितनसप्तविज्ञत्यावि पंचोवयंगळोळु वं २५। २६। च २७। २८। २९। ३०। ३१। स ९२। ९०। ८८। ८४।। अष्टाविज्ञतिवंधमुमेक-विज्ञत्युवयमु मुळळरोळु सत्त्वंगळं पेळवपरः—

बाणउदिणउदिसत्तं एवं पणुवीसयादिपंचुदये । पणसगवीसे णउदी विगुच्वणे अत्थि णाहारे ॥७६२॥

द्वानवतिनवतिसत्त्वमेवं पंचविंशत्यादि पंचोदये पंच सप्तविंशत्यां नवतिष्विकुर्ध्यणेऽस्ति १५ नाहारे ॥

द्वानवितयुं नवितयुं सत्त्वमक्कुं । बंध २८ । उ २१ । स ९२ । ९० ।। इहिंगे पंचविक्रत्यावि पंचोदयस्थानंगळोळमक्कुमादोडमल्लि पंचविक्वति सप्तविक्वतिस्थानोदयद्वयदोळु नवितसत्त्वस्थानं

त्रयोविशतिकबन्धे एकविशतिकादिनवोदयेष्वादिमचतुष्के सत्त्वस्थानानि द्वानवतिकनवतिकाष्ट्रचतुद्वर्यग्रा-शीतिकानि ॥७६०॥

तेन त्रयं।विशतिकबन्धेन सहोपरितनसप्तविशतिकादिपंचोदयेषु सत्त्वस्थानानि ताम्येव पंच द्वधशिति-कोनानि । पंचषडग्रविशतिकबंधयोरुदयसत्त्वानि त्रयोविशतिकबन्धोक्तप्रकारेण ज्ञातव्यानि ॥७६१॥ अष्टा-विशतिकबन्धैकविशतिकोदये तु—

द्वानवतिकनवतिकसत्त्वं स्यात् । एवं पंचिवशतिकादिपंचोदयेष्यि । किंतु पंचसप्ताप्रविशतिकयोर्नव-

तेईसके बन्धमें इक्कीस और नौ उदयस्थान होते हैं। उनमेंसे प्रथम चार उदय-स्थानोंमें बानबे, नब्बे, अट्ठासी, चौरासी, बयासीके पाँच सत्त्वस्थान हैं। ।७६०।।

ऊपरके सत्ताईस आदि पाँच उदयस्थानों में सत्त्वस्थान उक्त पाँचमें-से बयासीके बिना चार होते हैं। पच्चीस, छब्बीसके बन्धमें उदयस्थान और सत्त्वस्थान तेईसकी तरह ही हैं। ।७६१।।

आगे अठाईसके बन्ध सहित इक्कोसके उदयमें कहते हैं— अठाईसके बन्ध और इक्कोसके उदयमें बानबे और नब्बेका सत्त्व है। इसी प्रकार अठाईसके बन्धके साथ पच्चीस आदि पाँचके उदयमें सत्त्व होता है। इतना विशेष है कि विक्रयद्वियुत्तरोळुंदु । बाहारकद्वियुत्तरोळिल्ल । बं २८। उ २६।२८। २९। स ९२। ९०॥ बाहारकद्वियुक्तरोळु बं २८। उ २५।२७। स ९२॥

#### तेण णिमगितीसुद्ये गाणउदिचउनकमेनकतीसुद्ये। णवरि ण इगिणउदिपदं णववीसिगिवीसबंधुद्ये।।७६३॥

तेन नभः एक त्रिशदुवये द्वानवतिचतुष्कमेकित्रशदुवये। नवमस्ति नैक नवित्यवं नविविश-त्येकविंशति बंधोवये ॥

तेन सह आ अष्टाविशितस्थानबंधयुतमागि नभोयुतैकयुत्तित्रशहुदयंगळोळ क्रमिविं द्वानवित्वतुष्कं सत्वमक्कुमिल्ल एकत्रिशदुदयदोळ शेषमुंटदाबुदेंदोड नैकनवितपदं एकनवित-सत्वस्थानं संभविसदु। संदृष्टि। बं २८। उ ३०। स ९२। ९१। ९०। ८८।। मत्तं बंध २८। १० उ ३१। स ९२। ९०। ८८।। नविवशितिबंधमुमेकविश्वत्युदयदोळ सत्त्वस्थानंगळं पेळदपरः—

> तेणउदिसत्तसत्तं एवं पणछक्क वीसठाणुदये। चउन्वीसे वाणउदी णउदिचउक्कं च सत्तपदं ॥७६४॥

त्रिनवति सप्तसत्वमेवं पंच षड्विंशति स्थानोदये । चतुर्व्विशत्यां द्वानवतिश्रंवतिचतुष्कं च सत्वपवं ॥

१५ नविंवतत्येकविंजति बंधोवयंगळोळ त्रिनवत्यावि सप्तसस्वस्थानंगळपुवु। बंध २९। उ २१। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२।। एवं पंचिंवज्ञति षड्विंजतिस्थानोदयंगळोळवकुं। बं २९। उ २५। २६। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२।। चतुव्विंजत्यां चतुव्विंजत्यु-वयस्थानवोळ द्वानवितयुं नवितचतुष्कमुं सत्त्वमक्कुं। बं २९। उ २४। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।।

#### २० तिकसत्त्वं सविक्रियद्विषु नाहारकद्विषु ॥७६२॥

तेनाष्टाविशतिकवन्धनयुत्तशून्यैकाधिकित्रशतकोदये सत्त्वं द्वानवतिकचतुष्कं कित्वेकित्रशतकोदये नैक-नवतिकं ॥७६३॥ नवविशतिकवन्धैकविशतिकोदये—

सत्त्वं त्रिनवित्तरादीनि सप्त । एवं पंचषडग्रविश्वितकयोरिष । चतुर्विशितकोदये द्वानवितकं नवितिशिदि-चतुष्कं च ॥७६४॥

२५ पच्चीस और सत्ताईसके उदयमें जो नब्बेका सत्त्व है वह वैक्रियिक अपेक्षा है आहारक अपेक्षा नहीं है।।७६२॥

अठाईसके बन्धके साथ तीस, इकतीसके उदयमें बानबे आदि चारका सत्त्व है। इतना विशेष है कि इकतीसके उदयमें इक्यानबेका सत्त्व नहीं है। 10 ६३।।

उनतीसके बन्ध सहित इक्कीसके उदयमें तेरानवे आदि सातका सत्व है। इसी ३० प्रकार उनतीसके बन्ध सहित पच्चीस छन्बीसके उदयमें भी सत्त्व है। उनतीसके बन्ध सहित चौबीसके उदयमें बानवे और नब्ने आदि चारका सत्त्व है।।७६४॥

## सगवीसचउक्कुदये तेणउदीछक्कमेविमिगितीसे। तिगिणउदी ण हि तीसे इगिपणसगअहणवयवीसुदये।।७६५।।

सप्ताविश्वतिचतुष्कोदये त्रिनवितषट्कमेवमेकित्रशदुदये। त्रयेकनवितन्निहि त्रिशद्वंधे एक पंचसप्ताष्टनविशित्युदये॥

नविद्यातिबंधमं सप्तविद्यात्याविचतुःस्थानोवयंगळोळ् त्रिनवत्यावि षट्स्थानंगळ् सत्त्व-मप्पुवु। बं २९। उ २७। २८। २९। ३०। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४।। एवमेक-त्रिश्चद्वये इन्तेकित्रशत्प्रकृतिस्थानोवयदोळमक्कुमावोडं त्रिनवत्येकनवितस्थानंगळ् सत्विमिल्ल। बंध २९। उ ३१। स ९२। ९०। ८८। ८४।।

यिन्तु त्रिशत्त्रकृतिबंधमुमेकविशतिपंचिवशितसप्तिविशत्यष्टाविशतिनविवशत्युदयंगळोळु सत्वस्थानंगळं पेळदपरः—

> तेणउदिछक्कसत्तं इगिपणवीसेसु अत्थि बासीदि । तेण छचउवीसुदये बाणउदी णउदिचउसत्तं ॥७६६॥

त्रिनवतिषट्कसत्वनेकपंचविशत्यामस्ति द्वचशीतिः । तेन षट्चतुन्विशत्युदये द्वानवति-न्नेवतिचतुः सत्वं ॥

त्रिनवत्यादिषद्कं सत्वमक्कुमदरोळेकविशति पंचिविशत्युदयंगळोळ द्वचशोतिसत्वमक्कु-मतरोदयंगळोळ द्वचशोतिसत्वं संभविसदे दिरयल्पड्रुगुं। बं ३०। उ २१। २५। २७। २८। २९। स ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२।। तेन सह आ त्रिशत्प्रकृतिबंधहोडने चतुन्विशति षड्विशत्युदयदोळ द्वानवित्यं नवत्यादिचतुःस्थानसत्वमक्कुं। बंध ३०। उ २४। २६। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।।

नवविश्वतिकबन्वसप्तविश्वतिकादिचतुर्ष्दयेषु सत्त्वं त्रिनविकादिषद्कं । एवमेकित्रशतकोदयेऽपि कितु न त्रिनवितिकैकनवितिके हे ॥७६५॥ त्रिशत्कबंधैकपंचसप्ताष्ट्रनवाधिकविश्वतिकोदयेष्वेत्रमाह —

सत्त्वं त्रिनवतिकादिषट्कं। तत्र द्वचशीतिकं त्वेकपंचाधिकविशतिकोदययोरेव नेतरोदयेषु। तेन त्रिशत्कबन्धेन सह चतुःषडग्रविशिवकोदययोः सत्त्वं द्वानवितकं नवितकादिचतुष्कं च ॥७६६॥

उनतीसके बन्ध सहित सत्ताईस आदि चारके उदयमें सत्त्व तेरानबे आदि छहका है। इकतीसके उदयमें भी इसी प्रकार है। इतना विशेष है कि यहाँ तिरानबे, इक्यानबेका सत्त्व नहीं है।। ७६५।।

तीसके बन्धके साथ इक्कोस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसके उदयमें सत्तव तिरानबे आदि छहका है। इतना विशेष है कि बयासीका सत्तव इक्कीस-पच्चीसके उदयमें ही होता है, अन्य उदयों में नहीं होता। अतः तीसके बन्ध सहित चौबीस, छन्बीसके उदयमें बानबे और नब्बे आदि चारका सत्त्व है। ७६६॥

₹0

## एवं खिगितीसे ण हि बासीदी एककतीसबंधेण। तीसुद्ये तेणउदी सत्तपदं एककमेव हवे।।७६७॥

एवं खैयकत्रिशबुवयेन न हि द्वचजीतिः एकत्रिशब्बंधेन । त्रिशबुवये त्रिनवितः सत्वपदमेक-मेव भवेत् ॥

प्यमी प्रकारमे त्रिशद्बंधमुं त्रिशदेकत्रिशदुदयपुमुळ्ळ जीवनोळु पूर्व्योक्तसत्वस्थाः गळे-यक्कुमादोडं द्वचशीतिसत्विमल्ल । बं ३०। उ ३०। ३१॥ स ९२। ८८। ८४॥ एकत्रिशद्बंध-दोडने त्रिशदुदयदोळु त्रिनवितसत्वस्थानमेयक्कुं। बं ३१। उ ३०। स ९३॥

> इगिबंधद्वाणेण दु तीसद्वाणोदये णिरुद्धम्मि । पढमचऊसीदिचऊ सत्तद्वाणाणि णामस्स ॥७६८ ॥

१० एकबंधस्थानेन तु त्रिश्वत्स्थानोदये निरुद्धे । प्रथमचतुरशोतिचतुःसत्वस्थानानि नाम्नः ।।

एकबंधस्थानदोडने तु मत्ते त्रिशत्स्थानोदयमवस्थानमागुत्तं विरुत् नामकर्मद प्रथमचतुःसत्वस्थानंगळुमशोत्यादिचतुःसत्वस्थानंगळुं सत्वमप्पुवु । बं १ । उ ३० । स ९३ । ९२ । ९१ ।

९० । ८० । ७९ । ७८ । ७७ ॥

अनंतरं बंधसत्वस्थानद्वयाधिकरणदोळुदयस्थानंगळं गाथाषट्कदिदं पेळदपरः :--

तेवीसबंधठाणे दुखणउदडचदुरसीदिसत्तपदे । इगिवीसादीणउदओ वासीदे एक्कवीसचऊ ॥७६९॥

त्रयोविशतिबंधस्थाने द्विखनवत्यष्टचतुरशोति सत्वपरे । एकविशत्यादि नवोदयः द्वचशोत्या-मेकविशतिचत्वारि ॥

त्रिशतकबन्धितशतकैकत्रिशतकोदये सत्त्वं प्राग्यन्त हि द्वधशीतिकं। एकत्रिशतकबन्धेत समं त्रिशतकोदये २० सत्त्वं त्रिनवतिकमेवैकं स्यात ॥७६७॥

एकबन्धेनावस्थिते तु त्रिशतकोदये नाम्नः सत्त्वं प्रथमचतुष्कमशीतिकादिचतुष्कं च ॥७६८॥ अथ बन्ध-सत्त्वस्थानाधारे उदयस्थानान्याधेयत्वेन गाथापट्केनाह—

तीसके बन्धके साथ तीस-इकतीसके उदयमें सत्त्व चौबीस आदिकी ही तरह है किन्तु बयासीका सत्त्व नहीं है। इकतीसके बन्धके साथ तीसके उदयमें सत्त्व तिरानबेका ही २५ है। १६०॥

एकके बन्धके साथ तीसके उदयमें नामकर्मका सत्त्व तिरानवे आदि चार और अस्सी आदि चारका होता है।।७६८।।

आगे बन्ध सत्त्वको आधार और उदयस्थानको आधेय बनाकर छह गाथाओंसे कहते हैं—

१५

२०

२५

त्रयोविशितिबंधस्थानवोळ् द्विनवितयं खनवितयं अष्टाशीतियं चतुरशीतियं सत्वस्थानं-गळागुत्तं विरलेकविशत्यावि नवोदयस्थानंगळप्पुवु। बं २३। स ९२। ९०। ८८। ८४। उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१॥ मत्तमा त्रयोविशितवंधकनोळ् द्वचशीतिसत्व-स्थानमागुत्तं विरलेकविशत्याविचतुरुवयस्थानंगळप्पुवु। बं २३। स ८२। उ २१। २४। २५। २६॥

एवं पणछन्त्रीसे अडवीसे बंधगे दुणउदंसे। इगिवीसादिणबुदया चउवीसद्वाणपरिहीणा ॥७७०॥

एवं पंचषड्विंशत्यामश्रविंशत्यां बंधके द्विनवत्यंशे। एकविंशत्यादिनवोदयाश्चतुर्व्विशतिः स्थानपरिहोनाः ॥

एवं ई प्रकारिवदमे पंचिंवज्ञितिषड्विज्ञितिबंधस्थानद्वयदोळं सत्वोदयस्थानंगळणुवु । बं २५ । २६ । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ । उ २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ ॥ मत्तमा- १० द्विस्थानवंधदोळु द्वध्यज्ञीतिसत्वमागुर्त्तं विरलुदयंगळुमेकविज्ञत्यादिचतुःस्थानंगळणुवु । वं । २५ । २६ । स ८२ । उ २१ । २४ । २५ । २६ ।। अष्टाविज्ञतिबंधकनोळु द्विनवत्यंज्ञदोळुदयस्थानंगळेक-विज्ञत्यादि नवोदयस्थानंगळणुवादोडमल्लि चतुव्विज्ञात्युदयस्थानपरिहोनंगळणुवु । वं २८ । स ९२ । उ २१ । २५ । २६ । २७ । २८ । २० । ३१ ॥

इगिणउदीए तीसं उदओ णउदीए तिरियसण्णं वा । अडसीदीए तीसदु णववीसे बंधगे तिणउदीए ॥७७१॥

एकनवत्यां त्रिशदुदयो नवत्यां तिर्ध्यंक्संज्ञिवत् । अष्टाशीतौ त्रिशद्द्रयं नविवशत्यां दंधके त्रिनवत्यां ॥

त्रयोविशतिकबन्धस्थाने द्विखाधिकनवित्तकाष्ट्रचतुरिधकाशीतिकसत्तवे उदयस्थानान्येकियशितिकादीनि नव । तद्बंधद्वचशीतिसत्तवे एकिवशितकादीनि चत्वारि ॥७६९॥

पंचषडग्रविशतिकबंबयोरि सत्वोदयस्थानान्येवं त्रयोविशतिकवाद्भवंति । अष्टविशतिकवन्धे द्विनवितक-सत्त्वे एकविशतिकादीनि नव चतुर्विशतिकोनानि ॥७७०॥

तेईसके बन्धस्थानके साथ बानबे, नब्बे, अठासी, चौरासीके सत्त्वमें इक्कीस आदि नौ उदयस्थान होते हैं। तेईसके बन्धके साथ बयासीके सत्त्वमें इक्कीस आदि चार उदयस्थान हैं ॥७६९॥

पच्चीस-छब्बीसके बन्धके साथ सत्त्वस्थान और उद्यस्थान तेई सके समान होते हैं। अठाईसके बन्ध सहित बानबेके सत्त्वमें चौबीसके बिना इक्कीस आदि नौ उद्यस्थान होते हैं। ७७०।।

अष्टाविंशतिबंधमुमेकनवित्तसत्वमुळ्ळनोळ जिश्वद्वयमक्तुं। बं २८। सत्व ९१। उ ३०॥ मत्तमष्टाविंशतिबंधमुं नवित्तसत्वमुळ्ळनोळ तिर्धंक्संज्ञियोळ पेळदुदयस्थानंगळपुवु। बं २८। सत्व ९०। उ २१। २६। २८। ३०। ३१॥ मत्तमष्टाविंशतिबंधमुमष्टाशीतिसत्वनोळ जिश्वदेक- जिश्वद्वयंगळपुवु। बं २८। स ८८। उ ३०। ३१॥ नविंशतिबंधकनोळ जिनवित्स्थानसत्व- पेळद्वयस्थानंगळं पेळद्वपर:—

#### इगिवीसादट्ड्दओ चडवीस्रणो दुणउदिणउदितिये। इगिवीसणविगिणउदे णिरयं व छवीस तीसधिया।।७७२॥

एकविश्वत्याद्यब्दोदयः चतुब्विशत्यूनः द्विनवतिनवतित्रय एकविश्वति नव एकनवत्यां नरक-वत् षड्विशितित्रिशदधिकाः।।

१० एकविंगत्याद्यष्टोदयं गळणुविल्छ चतुन्विंगत्युदरहितंगळणुवु। वं २९। स ९३। उदय २१।२५। २६।२७। २८। २८।३०॥ मत्तमा नविंगति वंधमं द्विनवित नवितत्रपमुंसत्त्व-मुळळनोळु एकविंगत्यादिनवोदयस्थानंगळणुवु। वं २९। स ९२।९०।८८। ८४। उ २१। २४।२५।२६।२७।२८।२९।३०।३१॥ मत्तं नविंगतिवंधमुमेकनवितसत्त्वयुतनोळु नरकगितयोळु पेळदुदयस्थानंगळुं मत्तं षड्विंगत्रिंग्रज्ञदुदयस्थानंगळुमधिकंगळणुवु। वंध २९। सत्त्व ९१।१५ उदय २१।२५।२७। २८।२९।३०॥

#### बासीदे इगिचउपणछन्त्रीसा तीसबंधितिगिणउदे । सुरमिव दुणउदी णउदी चउसुदओ ऊणतीसं वा ॥७७३॥

द्वचशीत्यामेकचतुःपंचषद्विशतिः त्रिशद्बंधत्र्येकनवत्यां सुरवत् द्विनवतिनवति चतुर्ष्दय एकाम्निशद्वत् ॥

तद्बन्धैकनवित्वसत्तवे उदयस्त्रिशत्कं। तद्बन्धनवित्वसत्तवे तिर्यक्संज्युक्तैकषडष्टनवदशैकादशाधिकविश्वतिकानि। तद्बन्धाष्टाशीतिकसत्त्वे त्रिशत्कैकत्रिशत्के द्वे ॥७७१॥ नविद्यतिकवंधे त्रिनवित्वसत्त्वे बाह—
उदयस्थानान्ये कि विश्वतिकादोन्यष्टी चतुविशतिकोनानि। पुनस्तद्बन्धद्विनवित्वकनवित्वक्रयसत्त्वे एकविश्वतिकादीनि नव। पुनः तद्बन्धैकनवितकपत्त्वे नरकगत्युक्तैकपंचसप्ताष्टनवाधिकविश्वतिकानि षट्विशतिकत्रिशत्काधिकानि ॥७७२॥

२५ अठाईसके बन्धके साथ इक्यानबेके सत्त्वमें उदय तीसका होता है। अठाईसके बन्धके साथ नब्बेके सत्त्वमें संज्ञीतियंचमें कहे इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इक्तीसके उदयस्थान हैं। अठाईसके बन्धके साथ अठासीके सत्त्वमें तीस-इक्तीसका उदय है। १७०१॥

उनतीसके बन्धके साथ तिरानबेके सत्त्वमें चौबीसको छोड़ इक्कीस आदि आठ उद्यस्थान हैं। उनतीसके बन्धके साथ बानबेका तथा नब्बे आदि तीनके सत्त्वमें इक्कीस आदि नौ उद्यस्थान हैं। उनतीसके बन्धके साथ इक्यानबेके सत्त्वमें नरकगतिमें कहे इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसके तथा छब्बीस और तीसके उद्यस्थान होते हैं। १७७२।।

नर्वाविशतिवंधमुं द्वचशितिसत्त्वमुळ्ळनोळुदयस्थानंगळुमेकविंशति चतुविंद्यशित वंचविंशति-षड्विंशतिगळुमप्पुचु । वं २९ । स ८२ । उ २१ । २४ । २५ ।२६ ।। त्रिंशद्वंधमुं त्र्येकनवितसत्त्व-मुळ्ळरोळुदयस्थानंगळु देवगतियोळु पेळ्दुवक्कुं । वं ३० । स ९३ । ९१ । उ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ ॥ मत्तं त्रिशद्वंधमुं द्विनवितनवित चतुःस्थानसत्वंगळनुळळरोळुदयस्थानंगळु नर्वाविशति-वंधकनोळु पेळ्दुवक्कुं । वंध ३० । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ । उ २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ ॥ मत्तं त्रिंशद्वंधकनोळु द्वचशितिसत्त्वस्थानदोळुदयंगळु नर्वाविश्वतिबंध-कनोळं तंतेकविशत्यादि चतुःस्थानंगळप्पुचु । बं ३० । स ८२ । उ २१ । २४ । २५ । २६ ॥

> इगितीसबंधठाणे तेणउदे तीसमेव उदयपदं । इगिबंधतिणउदिचऊ सीदिचउक्केवि तीसुदओ ॥७७४॥

एकत्रिंशद्बंधस्थाने त्रिनवत्यां त्रिशदेवोदयपदं। एकबंधित्रनवतिचतुरशोतिवतुष्केऽपि १० विश्वद्वयः ॥

एकत्रिशद्बंधस्थानदोळ् त्रिनवितसत्वमागुत्तं विरलु त्रिशदुदयस्थानमो देयक्कुं। बं ३१। स ९३। उ ३०।। एकवंधमुं त्रिनवित्तचतुष्कमु मशीति चतुष्कमुं सत्त्वमुळळवगंळोळु त्रिशदुदयमो देयक्कुं। बं १। सत्व ९३। ९२। ९१। ९०। ८०। ७९। ७८। ७७॥ उ ३०॥ नामबंधरिहतमो दोळु सत्त्वोदयंगळु विविधासत्पडवेक दोड द्वचाधारैकाधेयं विविधातमप्पुदर्रितं।।

अनंतरमुवयसत्त्वस्थानद्वयाधिकरणदोळु बंधस्थानंगळं गाथादशकदिदं पेळदपरः--

तद्बन्धद्वचशीतिकसत्त्वे उदयस्यानान्येकचतुष्णंचषडधिकविशतिकानि, त्रिशत्कबंधत्र्येकनवतिकसत्त्वे देवगत्युक्तानि पंच । तद्बन्धद्विनवतिकनवतिकादिचतुष्कसत्त्वे नवविशतिकबन्धोक्तानि नव । तद्बंधद्वचशीतिक-सत्त्वे तु नविशतिकबन्धवन्चवन्वत्वारि ॥७७३॥

एकत्रिशत्कबन्धस्थाने त्रिनवतिकसत्त्वे उदयस्थानं त्रिशत्कं । एकबन्धत्रिनवतिकादिचतुष्काशीतिकादि- २० चतुष्कसत्त्वेऽपि तदेव । अग्रे बंधाभावे द्वचाधारैकाधेयत्वं न संभवति ॥७७४॥ अथोदयसत्त्वस्थानाधारे बन्ध- स्थानान्याधेयत्वेन गाथादशकेनाह—

उनतीस के बन्ध के साथ बयासी के सत्त्व में इक्कीस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस के उद्यरथान हैं। तीस के बन्ध के साथ तिरान बे-इक्यान बेके सत्त्व में देवगति में कहे पाँच उदय-स्थान होते हैं। तीस के बन्ध के साथ बान बे तथा नब्बे आदि चार के सत्त्व में उनतीस के बन्ध के स्था कहे नौ उद्यर्थान होते हैं। तीस का बन्ध और बयासी के सत्त्व में उनतीस के बन्ध के साथ की तरह चार उद्यर्थान होते हैं। ७७३॥

इकतीसके बन्धके साथ तिरानबेके सत्त्वमें तीसका उदयस्थान होता है। एकके बन्ध-के साथ तिरानबे आदि चारका तथा अस्सी आदि चारका सत्त्व होनेपर उदयस्थान तीसका ही होता है। आगे बन्धका अभाव होनेसे दो आधार एक आधेय सम्भव नहीं है। 1998।

आगे उदय और सत्त्वस्थानको आधार बन्धस्थानको आधेय बनाकर दस गाथाओंसे कहते हैं—

### इगिवीसट्टाणुदये तिगिणउदे णवयवीसदुगवंधो । तेण दुखणउदीसत्ते आदिमछक्कं हवे बंधो ॥७७५॥

एकविशतिस्थानोदये त्र्येकनवत्यां नवविशतिद्विकबंधः । तेन दिखनवितसत्वे आदिमषट्कं भवेद्बंधः ॥

एकविज्ञतिस्थानोदयदोळु त्रिनवत्येकनवित्तस्त्वंगळोळु नविविज्ञति युं त्रिज्ञत्त्रकृतिबंधमक्कुं। उ २१। स ९३। ९१। बं २९। ३०॥ मत्तमा एकविज्ञत्युदयदोडने द्विनवित खनवित सस्बद्धयमा-गलादिमषड्बंधस्थानंगळप्युवु। उ २१। स ९२। ९०। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥

### एवमडसीदितिदये ण हि अडवीसं पुणो वि चउवीसे। दुखणउदडसीदितिये सत्ते पुन्वं व बंधपदं ॥७७६॥

१० एवमष्टाज्ञीतित्रये नह्यष्टाविशतिः पुनरपि चतुब्विशत्यां । द्विखनवत्यष्टाज्ञीतित्रये सत्वे पूर्ववद्वंघपदं ॥

एवं इंतेकविंशत्युदयदोळष्टाशीतित्रयसत्त्वदोळु बष्टाविंशतिस्थानबंधमिल्ल । उ २१ । स ८८ । ८४ । ८२ ॥ वं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० ॥ पुनरिष-चतुिंवशत्युदयदोळु द्वानवित खनवत्यष्टाशीतित्रितयसत्त्वस्थानंगळोळु पूर्व्शेक्तत्रयोविंशत्यादि पंचस्थानंगळे बंधमप्पृचु । उ २४ । १५ स ९२ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ । बं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० ॥

#### पणवीसे तिगिणउदे एगुणतीसं दुगं दुणउदीए। आदिमछक्कं बंधो णउदिचउक्केवि णडवीसं ॥७७७॥

पंचविशत्यां त्र्येकनवत्यामेकान्नित्रशिक्षकं द्विनवत्यामादिमषट्कं बंघो नवतिचतुष्केऽिप नाष्टाविशतिः ॥

२० एकविश्वतिकोदये त्र्येकाधिकनवतिकसत्त्वयोर्बन्धस्थानानि नविश्वतिकत्रिशतके द्वे । पुनस्तदुदयेन द्विनवित्वकनवितकसत्त्वयोराद्यान्येव षट् ॥७७'५॥

पुनः तदुदयाष्टाशं।तिकादित्रयसत्त्वे बन्वस्थानानि तान्येव षट् न ह्यष्टाविशतिकं। चतुर्विशतिकोदये द्वानविकनविकाष्टाशीतिकादित्रयसत्त्वे पूर्वीकान्येव पंच ॥७७६॥

इक्कीसके उदयसहित तिरानवेके सत्त्वमें उनतीस, तीस दो बन्धस्थान हैं। इक्कीसके २५ उदय सहित बानवे-नव्वेके सत्त्वमें आदिके छह बन्धस्थान हैं।।७७५॥

इक्कीसके चद्य सहित अठासी आदि तीनके सत्त्वमें बन्धस्थान अठाईसके बिना आदिके छहमें-से पाँच हैं। चौबीसके चद्य सहित बानबे, नच्बे और अठासी आदि तीनके सत्त्वमें पूर्वोक्त पाँच बन्धस्थान हैं।।७७६॥

२०

पंचिविशितस्थानोवयवोळ् त्रिनवितयुमेकनवितयुं सस्वमागुसं विरलेकान्न त्रिंशत् त्रिंशद्बंधंग्यळपुवु । उ २५ । स ९३ । ९१ । बं २९ । ३० ॥ मत्तमा पंचिविशत्युवयदोळ् द्विनवितसत्वमागि-रलु बंधस्थानंगळुमाविमधद्कमक्कुं । उ २५ । स ९२ । बं २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० ॥ मत्तमा पंचिविशत्युवयमुं नवत्यावि चतुःसस्वंगळोळ् अष्टाविशितरिहताद्यषड्बंधस्थानंगळप्युवु । उ २५ । स ९० । ८८ । ८४ । ८२ । बं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० ॥

## छन्वीसे तिगिणउदे उणतीसं बंध दुगखणउदीए। आदिमछक्कं एवं अडसीदितिए ण अडवीसं ॥७७८॥

षड्विंशत्यां त्र्येकनवत्यामूनित्रशद्बंधः द्विकखनवत्यामाद्यषट्कमेवमष्टाशीतित्रये नाष्टा-विंशतिः ॥

षड्विंशत्युदयदोळु त्रिनवत्येकनवित सत्वंगळोळ नविंविंशत्विंधस्थानमो देयक्कुं॥ उ २६। स ९३। ९१॥ वं २९॥ मत्तमा षड्विंशत्युदयदोळ्जु द्विनवित्युं खनवित्युं सत्त्वमागलु त्रयोविंशत्यादियादादिम षड्वंधस्थानंगळप्पुवु। उ २६। स ९२। ९०। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥ एवं षड्विंशत्युदयदोळष्टाशीतित्रयसत्त्वदोळ्ज अष्टाविंशतिवंधरिहतत्रयोविंशत्यादि षट्कमक्कुं। उ २६। स ८८। ८४। ८२। वं २३। २५। २६। २९। ३०॥

## सगवीसे तिगिणउदे णववीसदुबंधयं दुणउदीए। आदिमछण्णउदितिए एवं अडवीसयं णत्थि ॥७७९॥

सप्तविश्वत्यां त्र्येकनवत्यां नवविशक्तिद्विकबंध द्विनवत्याम।दिम षट्नवितत्रये एवमष्टाविश-तिन्नास्ति ।

पंचविशतिकोदये त्र्येकाधिकनवितकसत्त्वे बन्धस्थानान्येकान्नत्रिशतकि है। पुनः तदुदये द्विनवितक-सत्त्वे आदिमषट्कं। पुनस्तदुदयनवितकादिचतुःसत्त्वेष्विप तदेवादिमषट्कमष्टाविशतिकोनं।।७७७॥

षड्विशतिकोदये श्र्येकाधिकनवतिकसत्त्वयोर्बधस्थानानि नवविशतिकं । पुनस्तदुदये द्विनवतिकनवितिक-सत्त्वे आद्यानि षट् । पुनस्तदुदयेऽष्टाशीत्यादित्रयसत्त्वे तान्येव षट् नाष्टाविशतिकं ॥७७८॥

पश्चीसके उदय सिहत तिरानबे और इक्यानबेके सत्त्वमें उनतीस, तीस दो बन्धस्थान हैं। पश्चीसका उदय और बानबेके सत्त्वमें आदिके छह बन्धस्थान हैं। पश्चीसके उदय सिहत नब्बे आदि चारके सत्त्वमें भी अठाईसके बिना आदिके छह बन्धस्थान हैं। १९९९।

छब्बीसके उदयसिंहत तिरानवे और इक्यानवेके सत्त्वमें उनतीसका बन्धस्थान है। छब्बीसके उदयसिंहत बानवे-नब्बेके सत्त्वमें आदिके छह बन्धस्थान हैं। छब्बीसके उदयके साथ अठासी आदि तीनके सत्त्वमें अठाईसके बिना आदिके छह बन्धस्थान हैं। १७७८।।

सप्तिविज्ञत्युवयदोळ् त्रिनवित्युमेकनवितयुं सस्वमागलु नविविज्ञतिद्वयं बंधमक्कुं। उद २०। स ९३। ९१। बं २९। ३०॥ मत्तमा सप्तिविज्ञत्युवयमुं द्विनवितयुं सत्त्वमादोडे आद्य षड्वंधस्था-नंगळप्पुवु। उ २७। स ९२। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥ मत्तमा सप्तिविज्ञत्युवयमुं नवित्रियमुं सत्वमागलुमंते बंधंगळ् मष्टाविज्ञतिपोरगागि आद्यषड्बंधस्थानंगळप्पुवु। उ २७। ५ स ९०। ८८। ८४। बं २३। २५। २६। २९। ३०॥

> अडवीसे तिगिणउदे उणतीसदु दुजुदणउदि णउदितिये। बंधो सगवीसं वा णउदीए अत्थि 'णडवीसं।।७८०।।

अष्टाविशत्यां त्र्येकनवत्यामेकान्नित्रशिद्धकं द्वियुतनवितनवितत्रये। बंधः सप्तविशतिवत् नवत्यामस्त्यष्टाविशतिः॥

१० अष्टाविशितस्थानोवयदोळु त्रयेकनवितसत्त्वमागुत्तं विरलु नविविशितयुं त्रिंशद्बंधमुमक्कुं। उ २८। स ९३। ९१। बं २९। ३०॥ मत्तमष्टाविशत्युवयमुं द्वानवितयुं नवत्यादित्रयसत्त्वस्थानंगः ळोळु बंधस्थानंगळु सप्तविशत्युवयदोळु पेळवंत संभविसुगुमिल्ल नवितस्थानदोळमष्टाविशितवंधमुंदु। उ २८। स ९२। ९०। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥ मत्तं उ २८। स ८८। ८४। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥

अडवीसमिवुणतीसे तीसे तेणउदिसत्तगे बंधो। णववीसेक्कत्तीसं इगिणउदे अट्टवीसदुगं॥७८१॥

अष्टाविंशतिरिव नविंशत्यां त्रिशदुदये त्रिनवतिसत्त्वेकविधो । नविंशत्येकत्रिंशदेक-नवत्यामण्टाविंशतिद्विकं ॥

सप्तिविश्वतिकोदये त्र्येकाधिकनवितिकसत्त्वे बन्धस्थानानि नविविश्वतिकादिद्वयं । पुनस्तदुदये द्विनवितिकसत्त्वे २० बाद्यानि षट् । पुनस्तदुदये नवितिकादित्रिसत्त्वे तान्येत्र षट् नाष्टाविशतिकमस्ति ॥७७९॥

अष्टाविशतिकोदये त्र्येकाधिकनवित्रभस्त्वे बन्धस्थानानि नवित्रशतिकित्रशतके हे । तदुदये हानवित्रक-सत्त्वे नवित्रभादित्रभस्त्वे च सप्तविशतिकोदयस्येव न नवित्रभस्त्वेऽष्टाविशतिकबंघोऽस्ति ॥७८०॥

सत्ताईसके उदय सहित तिरानवे, इक्यानवेके सत्त्वमें उनतीस आदि दो बन्धस्थान हैं। सत्ताईसके उदय सहित बानवेके सत्त्वमें आदिके छह बन्धस्थान हैं। सत्ताईसका उदय १५ नब्बे आदि तीनके सत्त्वमें अठाईसके बिना आदिके छह बन्धस्थानोंमें-से पाँच बन्धस्थान हैं। १७०९।।

अठाईसके उदय सहित तिरानबे, इक्यानबेके सत्त्वमें उनतीस-तीस दो बन्धस्थान हैं। अठाईसका उदय बानबेके और नब्बे आदि तीनके सत्त्वमें सत्ताईसके उदय सहितमें कहे अनुसार ही बन्धस्थान होते हैं। इतना विशेष है कि नब्बेके सत्त्वमें अठाईसका बन्ध नहीं होता ॥७८०॥

१. अडवीसं [ता०]।

नविंवत्यद्वविं बण्टाविंवत्युवयवीं प्रे पेळवंते सस्वस्थानंगळुं बंधस्थानंगळुमप्पुवु। उ २९। स ९३। ९१। बं २९। ३०॥ मत्तं उ २९। सत्व ९२। ९० वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥ मत्तं उ २९। स ८८। ८४। वं २३। २५। २६। २९। ३०॥ त्रिंवत्प्रकृत्युवयवीळुं त्रिनवित्तस्वमावोडं नविंवतित्युमेकत्रिंवत्प्रकृतिस्थानंगळु बंधमप्पुवु। उ ३०। स ९३। वं २९। ३१॥ मत्तं त्रिंवतुवयमुमेकनवित्तस्वमुमुळळ नरकगमनाभिनुखनप्प मनुष्यिमध्यावृष्टि तीत्थं-सत्कम्भंगे अष्टाविंवति नविंवतित बंधंगळप्पुवु। उ ३०। स ९१। वं २८। २९॥

तेण दुणउदे णउदे अडसीदे बंधमादिमं छक्कं । चुलसीदेवि य एवं णवरि ण अडवीसबंधपदं ॥७८२॥

तेन द्विनवत्यां नवत्यामष्टाशीतौ बंध आद्यबद्कं। चतुरशीतावप्येवं नवमस्ति नाष्टा-विंशतिबंधपवं॥

तेन सह आ त्रिंशतप्रकृत्युदयदोडने द्विनवितयुं नवितयुमष्टाशीतियुं सत्वमागुत्तं विरलु वंघमाद्यषट्स्थानंगळप्पुतु । उ ३०। स ९२। ९०। ८८। बं २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥ मत्तमा त्रिंशदुदयमुं चतुरशीतिसत्वपददोळमंते षड्बंघस्थानंगळप्पुतु । विशेषमुंटदाउदें दोडे अष्टाविंशतिपदं वंधमिल्ल । उ ३०। स ८४। बं २३। २५। २६। २९। ३०॥

नविश्वितिकोदये त्र्येकाधिकनवितिकसत्त्वे द्वानवितिकसत्त्वे अष्टचतुरिधकाशीतिकसत्त्वे च बन्वस्थानान्य- १५ ष्टाविशितिकोदयस्येव ज्ञातव्यानि । त्रिशतकोदये त्रिनवितिकसत्त्वे नविशितिकौकितिशत्के द्वे । तदुदयैकनवितिकसत्त्वे नरकगमनाभिमुखतीर्थसत्त्वमनुष्यमिष्यादृष्टेरष्टनवाग्रविशितिके द्वे ॥७८१॥

तदुदयेन सह द्विनवतिकाष्ट्रशितिकसत्त्वे बन्धस्थानान्याद्यषट्कं । पुनस्तदुदये चतुरशितिक-सत्त्वेऽपि तदेव षट्कं । किंतु नाष्टाविशतिकबन्धस्थानं ॥७८२॥

उनतीसके उदयके साथ तिरानबे-इक्यानबेके सत्त्वमें, बानबे-नब्बेके सत्त्वमें और २० अठासी-चौरासीके सत्त्वमें बन्धस्थान अठाईसके उदय सिहतमें कहे अनुसार ही होते हैं। तीसके उदयसित तिरानबेके सत्त्वमें उनतीस-तीस दो बन्धस्थान हैं। तीसके उदयके साथ इक्यानबेके सत्त्वमें नरकगमनके सन्मुख तीर्थकर सत्त्ववाले मिण्यादृष्टि मनुष्यके अठाईस, उनतीस दो बन्धस्थान होते हैं। १०८१।।

तीसके उदयके साथ बानबे-नब्बे, अठासीके सत्त्वमें आदिके छह बन्धस्थान हैं। २५ तीसके उदयके साथ चौरासीके सत्त्वमें भी अठाईसके बन्धस्थानके बिना वे ही छह बन्ध-स्थान होते हैं। १८२।।

#### तीसुद्यं विगितीसे सजोगगाणउदिणउदितियसत्ते। उवसंत्तचउक्कृद्ये सत्ते बंधस्स ण वियारो ॥७८३॥

त्रिंशदुवयवदेकत्रिंशदुवयं स्वयोग्यद्वानवतिनवतित्रयसस्ये उपशांत वतुष्कोदये सत्त्वे बंबस्य न विचारः ॥

त्रिशात्प्रकृत्युवयदोळ पेळदंत एकत्रिशात्प्रकृत्युवयदोळं सत्वबंबस्थानंगळप्पुवादोड मल्लि स्वयोग्यद्वानवतिनवतित्रयसत्वस्थानंगळोळे बंघस्थानंगळरियत्पद्वतुं। उ ३१। स ९२। ९०। ८८। वं २३।२५।२६।२८।२९।३०॥ मतं उ ३१।स८४। वं २३।२५। १२६।२९। ३०॥ उपशांतकषायाविचतुर्गृणस्थानंगळोळुवयसत्वस्थानंगळरियलपडुगुमा नाल्कु गुणस्थानंगळोळु बंध-स्थानविचारं माडल्पडदेकं वोड नामकम्मंबंघरहितरप्युदरिंदं। उपशांतकषायंगे उ ३०। स ९३। १० ९२। ९१। ९०।। बंधजून्यं।। क्षीणकषायंगे उ ३०। स ८०। ७९। ७८। ७७॥ बंधजून्यं।। सयोगकेवलियोळ उद ३०। ३१। स ८०। ७९। ७८। ७७॥ बंधजून्यं॥

> अयोगिकेवलियोळ् उ। ९। ८। स ८०। ७२। ७८। ७७। १०। ९। बंघशून्यं ॥ णामस्स य बंधादिसु दुतिसंजोगा पह्नविदा एवं । सुदवणवसंतगुणगणसायरचंदेण सम्मदिणा ॥७८४॥

नाम्नश्च बंधादिषु द्वित्रिसंयोगाः प्ररूपिता एवं। श्रुतवनवसंतगुणगणसागरचंद्रेण १५ सन्मतिना ॥

एकत्रिशत्कोदये स्वयोग्यद्वाननतिकनवतिकाष्टाशीतिकसत्त्वेषु चतुरशीतिकसत्त्वे च बन्पस्थानानि त्रिशत्कोदयवदाद्यानि षडव्टाविशतिकं बिना पंच । उपशांतकषायादिचतुर्गुणस्थानानामुदयसत्त्वस्थानेषु नामबन्ध-स्थानविचारो नास्ति तेषु तदभावात् । तथाहि-

उपशान्तकषाये उ ३०। स ९३। ९२। ९१। ९०। बं०। क्षीणकषाये उ ३०। स ८०। ७९ 20 ७८।७७। वं.। सयोगे उ ३०। ३१। स ८०। ७९। ७८। ७७। वं.। अयोगे उ ९। ८। स ८०। ७९ । ७८ । ७७ । १० । ९ । वं. ।।७८३।।

इकतीसके उदयमें अपने योग्य बानबे, नब्बे, अठासीके सत्त्वमें तथा चौरासीके सत्त्वमें बन्धस्थान क्रमसे तीसके चद्य सहितमें कहे अनुसार आदिके छह तथा अठाईसके बिना २५ पाँच होते हैं। उपशान्त कषाय आदि चार गुणस्थानोंमें जो उदयस्थान और सत्त्वस्थान हैं उनमें नामकर्मके बन्धस्थानोंका विचार नहीं है; क्योंकि उनमें नामकर्मका बन्ध नहीं है। उपशान्त कषायमें उदय तीसका और सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। क्षीणकषायमें उदय तीसका सत्त्व अस्सी आदि चारका है। सयोगीमें उदय तीसका व इकतीसका और सत्त्व अस्सी आदि चारका है। अयोगीमें उदय नौ और आठका तथा सत्त्व अस्सी आदि चारका ३० व दस और नौका है।।७८३।।

इंतु भगवद्दंत्परमेश्वरचारचरणार्गिवदृद्वंद्ववंदनानंदितपुण्यपुंजायमानश्चीमद्रायराजगुर-मंडलाचार्यं महावादवादीश्वररायवादीपितामहसकलिद्वज्जनचक्रवीत श्रीमदभयसूरिसिद्धांतचक्र-वित्तचारचरणार्गिवरजोरंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटसारकर्णाटवृत्ति-जीवतत्वप्रदीपिकयोळ् कर्मकांडबंघोदयसत्वयुतस्थानप्ररूपणमहाधिकारं निरूपितमादुदु॥

नाम्नश्च बन्धादिषु द्वित्रिसंयोगाः प्ररूपिताः एव श्रुतवनवसतगुणगणसागरचंद्रेण सन्मितना ॥७८४॥ इत्याचार्यश्रीने मिचन्द्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवृत्ती जीवतत्त्वप्रदीपिकाख्यायां कर्मकांडे बन्धोदयसत्त्वस्थानप्ररूपणो नाम पंचमोऽधिकारः ॥५॥

इस प्रकार नामकर्मके बन्ध उदय सत्त्वस्थानोंमें द्विसंयोगी-त्रिसंयोगी भंग जैनागम-रूपीवनको विकसित करनेमें वसन्तऋतुके समान और गुणसमृहरूपी समुद्रके लिए चन्द्रके समान भगवान् महावीरने कहे हैं ॥७८४॥

इस प्रकार आचार्य श्री नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी मगवान् अर्हन्त देव परमेश्वरके सुन्दर चरणकमलोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु मण्डलाचार्य महावादी श्री अमयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमलोंकी भूलिसे शोमित ललाटवाले श्री केशववर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटवृत्ति जीवतस्व प्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोडरमलरचित सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामक माषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माषा टीकामें कर्मकाण्डके अन्तर्गत बन्ध-उदय सस्वस्थान प्ररूपणा नामक पाँचवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥५॥

१५

10

#### श्रास्रवाधिकारः ॥६॥

अनंतरं प्रत्ययाधिकारं पेळलुपक्रमिसि तदादियोळु निध्विष्टनिर्दे तत्परिसमाप्तिनिमित्तमागि स्वेष्टगुरुजननमस्कारमं माडिवपं :—

णिमयूण अभयणंदिं सुदसायरपारगिंदणंदिगुरुं। वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पच्चयं बोच्छं।।७८५।।

4

80

नत्वाभयनंदिपुर्नि श्रुतसागरपारगेंद्रनंदिगुरुं। वरवीरनंदिनाथं प्रकृतीनां प्रत्ययं वक्ष्यामि ॥ अभयनंदिमुनीइवरनुमं। श्रुतसागरपारगेंद्रणंदिगुरुडमं। वरवीरणंदिनाथनुमं नमस्करिसि। प्रकृतिगळ प्रत्ययमं पेळवर्षः॥

अनंतरं प्रकृतिगळ मूलोंत्तरप्रत्ययंगळ नामनिर्देशमं माडुत्तलुमवरभेवमुमं पेळवपर:— मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य आसवा होति । पण बारस पणुवीसं पण्णरसा होति तब्मेया ।।७८६।।

मिध्यात्वमविरमणं कषाययोगाइचास्रवा भवंति । पंच द्वादश पंचविंशति पंचदश भवंति तद्भेदाः ॥

मिथ्यात्वमुमविर मण मुं कषायमुं योग मुमें वितु ई नाल्कुं ज्ञानावरणावित्रकृतिगळ्गे आस्र-वंगळप्पुवु । आस्रवमें देने वोडे आस्रवंत्यागच्छंति ज्ञानावरणाविकम्मं रूपतां काम्मंणस्कंषा एभि-१५ रित्यास्रवा—एंबी निरुक्तिसिद्धंगळप्प मिथ्यात्वाविजीवपरिणामंगळ् ज्ञानावरणाविकम्मांगमकारणं-

अय प्रत्ययाधिकारमुपक्रममाणो निर्विष्नतत्परिसमाप्त्यर्थं स्वेष्टगुरूप्तमस्यति— अभयनन्दिमुनोदवरं श्रुतसागरपारगेन्द्रनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाथं च नत्वा प्रकृतीनां प्रत्ययं वहयामि ॥७८५॥

भिष्यात्वमविरमणं कषायो योगइचेति चत्वारो मूलप्रत्यया आस्रवा भवन्ति, आस्रवन्त्यागच्छन्ति

२० आगे प्रत्ययाधिकारको प्रारम्भ करते हुए उसकी निर्विष्न समाप्तिके लिए अपने इष्ट गुरुको नमस्कार करते हैं। प्रत्यय अर्थात् कर्मों के आनेमें कारण आस्त्रवके अधिकारको प्रारम्भ करते हैं—

अभयनिद् नामक मुनीश्वर, शास्त्ररूप समुद्रके पारगामी इन्द्रनिद् गुरु और उत्कृष्ट वीरनिद् स्वामीको नमस्कार करके कमप्रकृतियोंका कारण जो आस्रव है उसको २५ कहूँगा॥७८५॥

मिध्यात्व, अविरति, कृषाय, योग, ये चार मूळ प्रत्यय अर्थात् आस्रव हैं। क्योंकि

गळिवकास्रवंगळे दुं प्रत्ययंगळुमें दु मन्वत्थंनामंगळप्पुत्रु । तद्भेदाः अवरभेदंगळु यथाक्रमदिदं पंच द्वादशपंचिंवशितपंचदशप्रमितंगळप्पुत्र । संदृष्टि । मि ५ । स १२ । क २५ । यो १५ । कूडि ५७ ॥

अनंतरमी मूलप्रत्ययंगळ् नात्कुमं मिण्यादृष्टचादि गुणस्थानंगळोळ् संभवंगळं पेळदपरः—

# चदुपञ्चइगो बंधो पढमेऽणंतरितगे तिपञ्चइगो। मिस्सगबिदियं उवरिमदुगं च देसेक्कदेसम्म ॥७८७॥

चतुःप्रत्यिको बंधः प्रथमे अनंतरित्रके त्रिप्रत्यिकः । मिश्रकद्वितीयमुपरितनद्विकं च वेशेकदेशे ॥

प्रथमे मिथ्यादृष्टियोळु चतुःप्रत्यिकमप्प बंधमक्कुं। चतुःप्रत्यिकमं बुदं तं वोड चत्वारः प्रत्ययाद्मचतुःप्रत्ययास्ते संत्यिस्मिन्निति ठप्रत्यये चतुःप्रत्यिकः। मिथ्यात्वाऽविरमण कषाययोगमं ब नाल्कुं प्रत्ययंगळनुळ्ळ बंधमक्कुमं बुदत्यंमनंतरत्रये सासादनिमश्रासंयत्वगळे ब अनंतरगुणस्थान-त्रयदोळु त्रिःप्रत्यिको बंधः मिथ्यात्वभेदरितमाणि अविरमणकषाययोगमं ब त्रिप्रत्यिकबंधमक्कुं। देशैकदेशे देशसंयत्नोळु देशसंयतंगे देशैकदेशत्वमं तं वोड देशेन लेशेन एकमसंयमं दिशति परिहरतीति देशैकदेशस्त्रस्मिन्ने विद्यु ई निचिक्तिसिद्धमप्युदरिदमा देशसंयत्नोळु त्रिप्रत्यिकन

कर्मरूपतां कार्मणस्कन्धा एभिरिति कारणात् । तेषां भेदाः क्रमेण पंच द्वादश पंचिविशतिः पंचदश च भवन्ति । १५ मिलित्वोत्तरप्रत्यया अमी सप्तपंचाशत् ॥७८६॥ अथ मूलप्रत्ययान् गुणस्थानेष्वाह—

मूलप्रत्यया गुणस्थानेषु मिण्यादृष्टी बन्धरचतुष्प्रत्ययिकः। सासादनादित्रये मिण्यात्वं विना त्रिप्रत्ययिकः। देशेन लेशेन एकमसंयमं दिशति परिद्वरतीति देशैकदेशः देशसंयतः। तत्रापि त्रिप्रत्ययिकः। ते प्रत्यया

इनके द्वारा कार्मणस्कन्ध 'आस्रवन्ति' अर्थात् कर्मरूपताको प्राप्त होते हैं। इनके भेद क्रमसे पाँच, बारह, पच्चीस, पन्द्रह होते हैं। सब मिलकर सत्तावन उत्तर प्रत्यय होते हैं। १७८६॥

विशेषार्थ—एकान्त, विनय, संशय, विपरीत, अज्ञान ये पाँच मिध्यात्व हैं। पाँच इन्द्रियों और छठे मनके वशीभूत होना तथा पांच स्थावर और छठे त्रसकी दया नहीं करना बारह अविरत हैं। अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, कोध, मान, माया, लोभ ये सोलह कषाय तथा हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद ये नी नोकषाय इस प्रकार पच्चीस कषाय हैं। सत्य, असत्य, उभय, अनुभय रूप चार मनोयोग, सत्य असत्य, उभय अनुभयरूप चार वचनयोग, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र, कार्माण ये सात काय-योग, इस तरह पन्द्रह योग हैं। ये सब सत्तावन उत्तर प्रत्यय हैं ॥७८६॥

आगे मूल प्रत्ययोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं-

गुणस्थानों में मूलप्रत्यय इस प्रकार हैं — मिध्यादृष्टिमें बन्धके चारों प्रत्यय हैं। सासा- ३० इन आदि तीनमें मिध्यात्वके बिना तीन प्रत्यय हैं। देश अर्थात् लेशक्रपसे एक असंयमको जो 'दिशति' अर्थात् त्यागता है इसे 'देशकदेश' या देशसंयत कहते हैं। इसमें भी बन्धके

वंधमक्कुमा प्रत्ययंगळवाउवं दोडं मिश्रकद्वितीयमुपरितनिद्धकं च मिश्रं विरमणेन मिश्रकं मिश्रकं च । द्वितीयं चाविरमणं तन्मिश्रकद्वितीयं । विरतियोक्रक्षिदविरमणमुं कवायमुं योगमुमितु त्रिप्रत्ययंगळनुळळ बंधं देशसंयतनोळक्कुमें बुदस्थं ॥

उवरिन्ह्यंचये पुण दु पञ्चया जोगपञ्चओ तिण्हं। सामण्णपञ्चया खलु अद्रुण्णं होति कम्माणं ॥७८८॥

उपरितनपंचके पुनद्वी प्रत्ययौ योगप्रत्ययस्त्रयाणां । सामान्यप्रत्ययाः सत्वष्टानां भवंति कर्म्मणां ॥

देशसंयतिनंदं मेलणवेदुं गुणस्थानंगळोळु कषाययोगगर्लं बी द्वित्रत्ययंगळेयप्पुत्रु । मेलणुपः शांतकषायक्षीणकषायसयोगकेत्रलिगळें ब सूरुं गुणस्थानंगळोळु योगप्रत्ययमो देयक्कुमितो १० सामान्यचतुष्प्रत्यंगळें दुं कम्मंगळेयप्पुत्रु स्फुटमागि । संदृष्टि । मि ४ । सा ३ । मि ३ । अ ३ । दे ३ । प्र २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २ । अ २

अनंतरं गुणस्थानंगळोळुत्तरप्रत्ययंगळं गाथाद्वयदिंदं पेळदपरः --

पणवण्णा पण्णासा तिदालछादाल सत्ततीसा य । चदुवीसा बावीसा बावीसमपुच्वकरणोत्ति ॥७८९॥

१५ पंचपंचाशत् पंचाशत् त्रिचत्वारिशत् षट्चत्वारिशत् सप्तत्रिशत् चतुव्विशतिहानिशतिहानि विशतिरपूर्वकरणपर्यंतं ॥

> थूले सोलसपहुडी एगूणं जाव होदि दस ठाणं। सुहुमादिसु दस णवयं णवयं जोगिम्मि सत्तेव।।७९०॥

स्थूले षोडशप्रशृत्येकोनं यावद्भवति दशस्थानं । सूक्ष्मादिषु दशनवकं नवकं योगिनि २० सप्तेव ॥

विरमणेन मिश्रमविरमणं कषायो योगश्चेति ॥ १८७॥

पुनः उपरित्तनेषु पंचमु द्वी द्वी प्रत्ययी ती योगकषायी। उपशान्तकषायादिषु एको योगप्रत्ययः। इत्येवं खलु सामान्यप्रत्यया अष्टकर्मणां भवन्ति ॥७८८॥ अयोत्तरप्रत्ययान् गुणस्थानेषु गाथाद्वयेनाह्—

तीन ही कारण हैं। इतना विशेष है कि योग कषायके साथ अविरति विरतिसे मिली २५ हुई है। १७८७।।

ऊपरके पाँच गुणस्थानों में योग और कषाय दो ही प्रत्यय हैं। डपशान्त कषाय आदि तीनमें एक ही प्रत्यय योग है। इस प्रकार गुणस्थानों में आठ कमों के कारण सामान्य प्रत्यय हैं। 19८८।।

| मि. | सा. | मि. | अ. | दे. | प्र. | अ. | (अ. | अ.  | सू.   उ. | । क्षी. | स. अ |
|-----|-----|-----|----|-----|------|----|-----|-----|----------|---------|------|
| 8   | ३   | 1 3 | 3  | 1 3 | 12   | २  | २   | 1 2 | 1 २ । १  | 18      | 8 0  |

आगे उत्तर प्रत्ययोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं-

मिष्यादृष्टियोकाहारकद्विकं पोरगागि पंचपंचाशदुत्तरप्रत्ययंगळप् ५५ ववरोळ सासादनंगे मिध्यात्वपंचकमं कळेतु शेषपंचाशदुत्तरप्रथयंगळप् ५० ववरो छ मिश्रंगौदारिकमिश्रयोगमुमं वैकियिकमिश्रयोगमूमं काम्मंणकाययोगमुमनंतानुबंधिकषायचतुष्टयमुमनितु सप्तप्रत्ययंगळं कळेडु शेषत्रिचत्वारिशवुत्तर प्रत्ययंगळप् ४३ ववरोळ असंयतंगे औदारिकिमश्र वैक्रियिकिमश्रकार्र्मण-काययोगमं बी मूरुं प्रत्ययंगळं कूडुतं विरलु षट्चत्वारिशदुत्तरप्रत्ययंगळप्युवु । ४६ । अवरोळु देशसंयतंगे औदारिकमिश्र वैक्रियिकमिश्र वैक्रियि क्राययोग कार्म्मणकाययोग त्रसासंयममप्रत्या-ख्यानावरणकषायचतुष्किमितु नवप्रत्ययंगळं कळेंदु शेषसप्तिशिशदुत्तरप्रत्ययंगळप्पूव्। ३७॥ अवरोळ प्रमत्तसंयतंगे शेषासंयमैकादशंगळ प्रत्याख्यानावरणकषायचतुष्कमुर्मानतुं प्रत्ययंगळं कळदु शेष द्वाविशतिषत्ययंगळो छाहारकद्वयमं कृष्टिदोगं चतुन्विशतिप्रत्ययंगळ प्यु २४ ववरोळ् अप्रमत्तसंयतंगाहारकद्विकं कळे दु शेषद्वाविश्वति उत्तरप्रत्ययंगळणुव २२। अपूर्वंकरणंगम- १० वेयुत्तरप्रत्ययंगळ् द्वाविशतिगळपु २२ ववरोळ् स्यूलनोळ् षण्नोकषायंगळं कळद् शेष षोडशोत्तर-प्रत्ययंगळणु १६ ववरोळु नपुंसकबेदमं कळदोडातंगे पंचदशोत्तरप्रत्ययंगळणु १५ ववरोळ स्त्रीवेदमं कळेदोडातंगे चतुर्दंशोत्तर प्रत्ययंगळप्पु १४। वदरोळु पुंवेदमं कळेदोडातंगे त्रयोदशोत्तर-प्रत्ययंगळपु १३। ववरोळ, क्रोधकषायमं कळ दोडातंगे द्वादशोत्तरप्रत्ययंगळपु १२। ववरोळ मानकषायमं कळ दोडातंगेकादशोत्तर प्रत्ययंगळपु ११ ववरोळ मायाकषायमं कळ दोडातंगे १५ दशोत्तरप्रत्ययंगळपु १० ववरोळ सूक्ष्मसांपरायंगे बादरलोभमं कळ दु सूक्ष्मलोभमं कुडिदोर्ड दशोत्तरप्रत्ययंगळपु १०। ववरोळ्पशांतकषायंगे सूक्ष्मलोभमं कळ्दु नवोत्तरप्रत्ययंगळपु ९।

उत्तरप्रत्ययाः गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टावाहारकद्वयं नेति पंचपंचाशत् । सासादने मिथ्यात्वपंचकं नेति पंचाशत् । मिश्रे औदारिकमिश्रवैक्रियिकमिश्रकार्मणयोगानन्तानुबन्धिनो नेति त्रिचत्वारिशत् । असंयते मिश्रापनीतयोगत्रयमस्तीति षद्चत्वारिशत् । देशसंयते तत्त्रयवैक्रियिकयोगत्रसासंयमाप्रत्याख्यानचतुष्कं नेति २० सप्तित्रिशत् । प्रमत्ते शेषैकादशासंयमप्रत्याख्यानचतुष्कं नाहारकद्विकमस्तीति चतुर्विशतिः । अप्रमत्तादिद्वये तद्द्विकं नेति द्वाविशतिः । स्थूले षण्णोकषाया नेति षोडश । षंढवेदो नेति पंचदश । स्त्रीवेदो नेति चतुर्दश । पुंवेदो नेति त्रयोदश । क्रोधो नेति द्वादश । मानो नेत्येकादश । माया नेति दश । सूक्ष्मसाम्पराये बादरलोमो

गुणस्थानों में उत्तर प्रत्यय इस प्रकार हैं—मिश्यादृष्टिमें आहारक, आहारक मिश्र न होनेसे पचपन प्रत्यय हैं। सासादनमें पाँच मिश्यात्व न होनेसे पचास प्रत्यय हैं। मिश्रमें २५ औदारिक मिश्र, वैक्रियिक मिश्र, कार्मण योग, अनन्तानुबन्धी चतुष्क न होनेसे तैंतालीस प्रत्यय हैं। मिश्रमें घटाये तीन योगोंको मिलानेसे असंयतमें छियालीस प्रत्यय हैं। देश-संयतमें वे तीनों मिश्रयोग, वैक्रियिककाय योग, त्रसिंह्सा रूप अविरति और अप्रत्याख्यान कषाय चार न होनेसे सैंतीस प्रत्यय हैं। प्रमत्तमें शेष ग्यारह अविरति और प्रत्याख्याना-वरण चार न होनेसे तथा आहारकद्विकके होनेसे चौबीस प्रत्यय हैं। अप्रमत्त आदि दोमें २० आहारकद्विक न होनेसे बाईस प्रत्यय हैं। अनिष्टृत्तिकरणमें छह नोकषाय न होनेसे सोलह, नपुंसक वेद न होनेसे पन्द्रह, स्त्रीवेद न होनेसे चौदह, पुरुषवेद घटनेसे तेरह, संज्वलन क्रोध न रहनेसे बारह, मान न रहनेपर ग्यारह, माया न रहनेपर दस प्रत्यय हैं। सूक्ष्म साम्पराय-

ववरोळ क्षीणकषायंगेयुमा नबोत्तरप्रत्ययंगळप्युषु । सयोगिकेविक भट्टारकंगे सत्यानुभयमनी-वाग्योगंगळं नाल्कुं औदारिकयोगिद्धकमुं काम्मंणकाययोगमुमितु सप्तप्रत्ययंगळे यप्पुषु । ७ । अयोगिजिनस्व।मिगळोळ प्रत्ययं शून्यमक्कुं । संदृष्टि:—मि ५५ । सा ५० । मि ४३ । अ ४६ । वे ३७ । प्र २४ । अ २२ । अ २२ । अ १६ । १५ । १४ । १३ । १२ । ११ । १० । सू १० । उ ९ । ५ क्षी ९ । स ७ । अ ० ।। इंतु गुणस्थानवोळ पेळल्पट्ट प्रत्ययंगळगे प्रत्ययव्युच्छित्त प्रत्ययानुवयं-गळें ब भंगद्वयमुमना प्रत्ययंगळमुमं पेळविल्लगुपयोगिगाथाषद्कां केजवण्णंगळिंवं पेळल्पडुगुं ।

पण चदुसुण्णं णवयं पण्णारसं दोण्णि सुण्ण छक्कं च। एक्केक्कं दस जाव य एक्कं सुण्णं च चारि सग सुण्णं।। दोण्णि य सत्त य चोह्सऽणुदएवि येगारवी स तेत्तीसं। पणतीसदु सिगिदाळं सत्तेताळहु दाळ दुसु पण्णं।।

मि ५ मि प्रत्यय ब्युन्छिति । सा ४ वे १५ अ ९ प्र२ म अ ६ २४ २२ २२ 83 ३७ प्रत्ययोदय 40 86 44 २० 33 34 58 88 २ त्रत्ययानुबय

| Ī | १  | १  | 8  | 8  | बा १ | सू | उ० | क्षो ४ | स७ | अ० |
|---|----|----|----|----|------|----|----|--------|----|----|
| 4 | १५ | १४ | १३ | १२ | 88   | 80 | ९  | 9      | 9  | 0  |
| A | ४२ | ४३ | 88 | 84 | ४६   | 80 | 86 | 28     | 40 | 90 |

न सूक्ष्मलोभोऽस्तीति दश । उपशान्तक्षीणकषाययोः सोऽपि नेति नव । सयोगे सत्यानुभयमनोवागौदारिकद्विक-कार्मणयोगाः सप्त । अयोगे शून्यं ॥७८९॥७९०॥ अत्र म्युष्किल्यनुदयोपयोगिगाथाषद्कं केशववर्णिभिरुच्यते—

में बादर लोभ नहीं है, सूक्ष्मलोभ है अतः दस प्रत्यय हैं। उपशान्त कषाय, क्षीणकषायमें सूक्ष्मलोभ न रहनेसे नव प्रत्यय हैं। सयोगीमें सत्य और अनुभय मनोयोग, सत्य और अनुभय वचनयोग औदारिक, औदारिक मिश्र, कार्माण ये सात प्रत्यय हैं। अयोगीमें कोई प्रत्यय नहीं। १८८-७९०।।

आगे प्रत्ययोंकी ब्युच्छित्ति या अनुद्यको बतलानेवाली छह गाथाएँ कर्णाटक वृत्तिके रचिता केशववर्णीने अपनी टीकामें कही हैं उनका अर्थ इस प्रकार है—

|               | मि. | सा. | मि• | अ.    | दे. | ਸ਼. | अ. | अ.    | । सू. | नि. | 夏   | ति  | क र   | व    | सू  |
|---------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|------|-----|
| प्रत्यय व्यु. | 14  | 8   | 0   | 19    | १५  | २   | 10 | 18    | 18    | 1 8 | 18  | 818 | 1 18  | 14   | 18  |
| प्रत्ययोदय    | 144 | 140 | 183 | 188   | ३७  | 128 | २२ | 13    | राध्इ | 184 | 188 | १३। | १२।११ | 1/80 | 180 |
| प्रत्ययानुद्य | 12  | 9   | 188 | 3 188 | ।२० | 133 | ३५ | 1   3 | 4/88  | 183 | ४३  | 88  | ४५ ४१ | १४७  | 89  |

मिध्यादृष्टि आदि गुणस्थानों क्रमसे पांच चार जून्य नव पन्द्रह दो, जून्य छह, २० परचात् जहाँ दस आश्रव रहते हैं वहाँ तक एक एक, पुनः एक, जून्य चार सात जून्य, इतने आस्रवोंकी ब्युच्छित्ति होती है। उन गुणस्थानों अनुद्य अर्थात् आश्रवोंका अभाव क्रमसे दो, सात, चौदह, ग्यारह, बीस, तैंतीस, पैंतीस, पैंतीस, इकताछीस, सैंताछीस, अड़ताछीस, अड़ताछीस, पचासका होता है।

टिप्पणः-पूर्वोक्तपंचादि व्युच्छित्तप्रत्ययानां रेगानी नाम कथ्यते ।

20

१५

इंतु प्रत्ययंगळगे भंगत्रयमरियल्पडुगु । मिल्लि मिण्यादृष्ट्यादिगळोळावुवु ब्युच्छित्तप्रत्यः र्यंगळे दोडे गाथाचतुष्टयदिवं पेळल्पडुगुं :—

मिच्छे पण मिच्छतं पढमकसायं तु सासणे मिस्से।
सुण्णं अविरवसम्मे बिवियकसायं विगुञ्चदुगकम्मं।।
ओराळिमिस्सतसबह णवयं वेसिम्म अविरवेक्कारा।
तिवयकसायं पण्णर पमत्तविरविम्म हारदुगछेवो।।
सुण्णं पमादरिहवेऽपुग्वे छण्णोकसाय बोच्छेदो।
अणियद्दिम्म य कमसो एक्केक्कं वेदितय कसायितयं।।
सुहुमे सुहुमो ळोहो सुण्णं उवसंतगेसु खोणेसु।
अळियुभयवयणमणचउ जोगिम्मि य सुणह बोच्छािम।।
सच्चाणुभयं वयणं मणं च ओराळकायजोगं च।
ओराळिमिस्सकम्मं उवयारेणेव सब्भाओं।।

इंतुक्त प्रत्ययंगळगे विशेषकथनाधिकारंगलं निहॅशिसिवपरः —

अवरादीणं ठाणं ठाणपयारा पयारकूडा य । कूडच्चारणभंगा पंचिवहा होति इगिसमये ॥७९१॥

जघन्यादीनां स्थानं स्थानप्रकाराः प्रकारकूटाइच । कूटोच्चारणभंगाः पंचविधा भवंत्येक-स्मिन्समये ॥

ते के ?—

अथ विशेषं वक्तुमिषकारान्निर्दिशित-

मिध्यात्वमें पाँच मिध्यात्वकी व्युच्छित्ति होती है। अर्थात् ये पांच ऊपरके गुणस्थानोंमें नहीं रहते। सासादनमें प्रथम चार कषाय, मिश्रमें शून्य, अविरतमें दूसरी चार कषाय,
बैकियिकद्विक कार्माण औदारिक मिश्र त्रसिंहिंसा ये नौ, देशसंयतमें ग्यारह अविरति तीसरी
चार कषाय ये पन्द्रह, प्रमत्तविरतमें आहारकद्विक, अप्रमत्तमें शून्य, अपूर्वकरणमें छह
नोकषाय, अनिवृत्तिकरणमें क्रमसे एक-एक करके तीन वेद तीन कषाय, सूक्ष्म साम्परायमें
सूक्ष्म लोभ, उपशान्त कषायमें शून्य, क्षीणकषायमें असत्य और उभय मनोयोग तथा व्यवनयोगकी व्युच्छित्ति होती है। सयोगीमें सत्य अनुभय वचन तथा मन और औदारिक
औदारिक मिश्र कार्मीण ये सात योग उपचारसे हैं ॥७९०॥

आगे आस्रवॉका विशेष कथन करनेके लिए अधिकार कहते हैं— क-१४२

२०

२५

जघन्यमध्यमोत्कृष्टस्थानंगळुमा स्थानप्रकारंगळुमा स्थानगतप्रस्ययसंख्याहेतु कूटप्रकारंगळुं कूटो च्चारणविधानमुं भंगंगळुमे ब पंचप्रकारंगळु प्रत्ययंगळगे एककालदोळप्युचु ।। अनंतरमा पंचप्रकारंगळं क्रमविदं मिथ्यादृष्ट्यादिगुणस्थानंगळोळु गाथाषट्कंविदं पेळदपर ।

दस अद्वारस दसयं सत्तर णव सोलसं च दोण्हंपि। अद्य चोद्दस पणयं सत्तितये दुतिद्वगेगमेगमदो।।७९२॥

दशाष्टादश दश सप्तदश नव षोडश द्वयोरिष । अष्ट चतुर्द्श पंचसप्तत्रये द्वित्रिद्विकमेक-मेकमतः ॥

जघन्यमध्यमोत्कृष्टस्थानानि स्थानप्रकाराः कूटप्रकाराः कूटोच्चारणविधानभंगाव्चेति पंचप्रकाराः प्रत्ययानामेककाले भवन्ति ॥७९१॥ तान् प्रकारान् क्रमेण गायाषट्केनाह—

एकजीवस्यैकस्मिन् समये सम्भवत्प्रत्ययसम्हः स्थानं । तच्च गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टी जघन्यं दशकं मध्यमं एकैकाधिकं यावदुत्कृष्टमष्टादशकं । सासादने दशकं जघन्यं तथा मध्यममुत्कृष्टं सप्तदशकं । मिश्रे नवकं जघन्यं तथा मध्यममुत्कृष्टं षोडशकं । तथाऽसंयमेऽिष द्वयोरपीति वचनात् । देशसंयतेऽष्टकं जघन्यं तथा मध्यमं

एक कालमें प्रत्ययों के पाँच प्रकार होते हैं—जघन्य, मध्यम, चत्कृष्ट स्थान, स्थान प्रकार, कूट प्रकार और कूटोच्चारण विधान ॥७९१॥

उन प्रकारोंको क्रमसे छह गाथाओं के द्वारा कहते हैं-

एक जीवके एक समयमें होनेवाले प्रत्ययोंके समृहको स्थान कहते हैं। उन्हें गुण-स्थानोंमें कहते हैं—मिध्यादृष्टिमें जघन्य दसका, और उत्कृष्ट स्थान अठारहका है। दससे एक-एक अधिक उत्कृष्टसे पूर्व सब मध्यमस्थान हैं। इसका आशय यह है कि मिध्यादृष्टि-गुणस्थानमें एक जीवके एक कालमें सत्तावन प्रत्ययोंमें-से जघन्य दस होते हैं। मध्यम ग्यारहसे सतरह तक होते हैं, उत्कृष्ट अठारह होते हैं। इसी प्रकार आगे भी जानना। सासादनके जघन्य दस, मध्यम एक-एक अधिक उत्कृष्ट सतरह होते हैं। मिश्रमें जघन्य नव, मध्यम एक-एक अधिक उत्कृष्ट सोलह होते हैं। अविरतमें भी मिश्रकी तरह जघन्य नव और उत्कृष्ट सोलह होते हैं। देश संयतमें जघन्य आठ, मध्यम एक एक अधिक, उत्कृष्ट चौदह सप्तप्रत्ययस्थानत्रयमक्कुं प्रमत्त ५ । ६ । ७ ॥ अप्रमत्त ५ । ६ । ७ ॥ अपूर्वंकरणंगे ५ । ६ । ७ ॥ अनिवृत्तिकरणनोळु द्वित्रिद्विप्रत्ययस्थानमुं त्रिप्रत्ययस्थानमुक्कुं । अनिवृत्ति २ । ३ ॥ सूक्ष्म-साम्परायंगे द्विकं द्विप्रत्ययस्थानमक्कुं । सू २ ॥ उपञान्तकषायंगे एकं एकप्रत्ययस्थानमक्कुं । उपञान्तक १ ॥ क्षीणकषायंगे एकं एकप्रत्ययस्थानमक्कुं । क्षी १ ॥ सयोगकेविलगळ्गे अत एकमें दितेकप्रत्ययस्थानमक्कुं । स १ ॥ अयोगिकेविलगळगे प्रत्ययं शून्यमक्कुं । अ० ॥ इंतुं गुणस्थानदोळु जघन्याविस्थानंगळु पेळळपद्दुविववके स्थानव्यपदेशमें तादुवे दोडे कस्य जीवस्यैक्षित्रसम्भये सम्भवप्रत्ययसमूहः स्थानमें दितक्कुमनन्तरं स्थानप्रकारंगळं पेळदपर—

एक्कं च तिण्णि पंच य हेट्डवरीदो दु मिन्झिमे छक्कं। मिन्छे ठाणपयारा इगिदुगमिदरेसु तिण्णि देसोत्ति ॥७९३॥

एकश्च त्रयः पंच च अधउपरितस्तु मध्यमे षट्कं। मिध्यादृष्टौ स्थानप्रकारा एकद्विकमितरेषु १० त्रयो देशसंयतप्रयंतं।।

मिण्यादृष्टी मिण्यादृष्टियोळ् अथ उपरितः जघन्यं मोदलागि केळगणिवमुमुत्कृष्टं मोदलागि मेगणिवमुं स्थानप्रकाराः स्थानभेदंगळ् क्रमदिवमेक त्रिपंच प्रमितंगळप्पुवु । मध्यमे शेषमध्यमंगळो-ळेळळं षद् षद् स्थानभेदंगळप्पुवु—

तु मत्ते इतरसासादनादि देशसंयतपर्धंतमाद गुणस्थानंगळोळु स्थानप्रकाररंगळुमध १५ उपरितः जघन्यदत्तणिदमुमुत्कृष्टदत्तणिदमुमेकद्विकंगळुं मध्यमदोळु त्रिभेदंगळुमप्पुवु । संदृष्टि ॥

चतुर्दशकं उत्कृष्टं । प्रमत्तादित्रये प्रत्येकं पंचकसप्तकानि । अनिवृत्तिकरणे द्विकित्रके । सूक्ष्मसाम्पराये द्विकं । उपशान्तकषायादित्रये एककं । अयोगे शून्यं ॥७९२॥ अय स्थानप्रकारानाह—

मिथ्यादृष्टेः स्यानेष्वधस्तनानि दशकैकादशकद्वादशकानि त्रीणि उपरितनान्यष्टादशकसप्तदशकषोडशकानि त्रीणि च क्रमेण एकत्रिपंच भवन्ति । मध्यमानि त्रयोदशकचतुर्दशकपंचदशकानि षड् भवन्ति । सासादनादि-देशसंयतांतानां अधस्तनानि प्रथमद्वितोयानि उपरितनानि चरमद्विचरमाणि चैकद्विप्रकाराणि । मध्यमानि

हैं। प्रमत्त आदि तीनमें-से प्रत्येकमें जघन्य पाँच, मध्यम छह, उत्कृष्ट सात हैं। अनिवृत्ति-करणमें जघन्य दो। मध्यम नहीं है। उत्कृष्ट तीन है। सूक्ष्म साम्परायमें जघन्य आदि भेद बिना दोका एक ही स्थान है। उपशान्त कषाय आदिमें जघन्य आदि भेदके बिना एकका एक ही स्थान है। अयोगीमें शून्य है। ७९२॥

इन स्थानोंके प्रकार कहते हैं-

मिध्यादृष्टिमें कहे स्थानोंमें-से नीचेके दस, ग्यारह, बारह तीन स्थान, और ऊपरके अठारह, सतरह, सोछह, तीन स्थान, इनमें क्रमसे एक तीन पाँच प्रकार हैं। अर्थात् दस और अठारहके स्थान तो एक-एक प्रकारके ही हैं। ग्यारह और सतरहके स्थान तीन-तीन प्रकारके हैं। बारह और सोछहके स्थान पाँच-पाँच प्रकारके हैं। मध्यके तेरह, चौदह, पन्द्रहके स्थान ३० छह-छह प्रकारके हैं। सासादनसे देशसंयत पर्यन्त नीचेके पहला और दूसरा स्थान तथा ऊपरका अन्तका व अन्तसे नीचेका स्थान एक और दो प्रकारके हैं। अर्थात् पहला और

२५

| १०     | 88                         | 183     | १३                                                         | 1881                                                                         | १५ - १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६ । १७                                                                                                                     | 186                                                                                                                                         | सासा.                                                      | 109                           | 86   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                             |
|--------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 8      | 3                          | 14      | Ę                                                          | 4                                                                            | Ę   '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   3                                                                                                                      | 181                                                                                                                                         |                                                            | 18                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ →                           |
| 3      | १४                         | १५      | १६                                                         | १७                                                                           | मिश्र<br>  ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 20                                                                                                                       | 88                                                                                                                                          | १२                                                         | <br>                          | ४१५।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>१६</b> →                   |
| 3      | 3                          | 3       | 1 3                                                        | 18                                                                           | 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 3                                                                                                                        | 13                                                                                                                                          | 3                                                          | ३ ।                           | ३   २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                             |
| 191    | 80                         | 188     | १२।                                                        | १३ । १                                                                       | 8   84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1881                                                                                                                       | वेश सं                                                                                                                                      | 1619                                                       | 19014                         | १।१२।१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रह                          |
| 181    | ٦                          | 3       | 3                                                          | 3                                                                            | ३। २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                          |                                                                                                                                             | १।२                                                        | 3                             | ३   ३   २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 8                           |
| शेषप्र | मत्त स                     | वंयतावि | दंगळी                                                      | ळेल्ल मे                                                                     | कैकभेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मेय <b>क्</b> कुं                                                                                                          | 11                                                                                                                                          |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|        | १०<br>१<br>३  <br>१  <br>१ | 3<br>   | 3   28   24<br>3   3   3<br>  2   20   22  <br>  2   2   3 | 3   28   24   25<br>3   3   3   2<br>  2   20   22   22  <br>  2   2   3   3 | 3     28     24     26     29       3     3     3     3     4     2       1     2     1     2     1     2     1     2     1     2     1     2     1     2     1     2     1     2     1     2     1     2     1     2     1     2     1     2     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     1     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3 | ३   १४   १५   १६   १७   मिश्र<br>३   ३   ३   २   १   १<br>  ९   १०   ११   १२   १३   १४   १५<br>  १   २   ३   ३   ३   ३   २ | ३   १४   १५   १६   १७   मिश्र  <br>३   ३   ३   २   १   १   २<br>  ९   १०   ११   १२   १३   १४   १५   १६  <br>  १   २   ३   ३   ३   ३   २   १ | ३ १४ १५ १६ १७   मिश्र    <br>३   ३   ३   २   १   १   २   ३ | ३   १४   १५   १६   १७   मिश्र | १   ३   ५   ६   ६   ६   ५   ३   १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     1     1   1 | ३   १४   १५   १६   १७   मिश्र |

| ĺ | प्रस्त | 9 | Ę | 9 | अप्रमत्त | 4 | Ę | 19 | अपूर्वं  ५ ६ ७ अनि | 113 | 13  | स् | ∣उ  | शक्षी | 1  | सयो | 8  |
|---|--------|---|---|---|----------|---|---|----|--------------------|-----|-----|----|-----|-------|----|-----|----|
|   |        | 8 | 8 | 8 |          | 8 | 8 | 18 | 1818181            | 18  | 181 | 18 | 1 8 |       | 81 |     | 18 |

अनंतरं कूटप्रकारंगळं पेळवपरः ---

भयदुगरिहयं पढमं एक्कदरजुदं दुसिहयमिदि तिण्णि। सामण्णा तियकुडा मिच्छा अणहीणतिण्णि वि य ॥७९४॥

भयद्विकरिहतं प्रथमं एकतरयुतं द्विसहितिमिति त्रीणि । सामान्यानि त्रिक्टानि मिण्यादृष्टि-संबंघीनि अनंतानुबंधिहीन त्रीण्यपि च ॥

त्रित्रिप्रकाराणि । प्रमत्तादीनां सर्वस्थानान्येकैकप्रकाराणि ॥७९३॥ अथ कृटप्रकारानाह-

अन्तका स्थान तो एक-एक प्रकारका है तथा दूसरा और अन्तके-से लगता निचला स्थान दो-दो प्रकारका है। इनके मध्य जितने स्थान हैं वे सब तीन प्रकारके हैं। प्रमत्तादिके सब ही १० स्थान एक प्रकारके हैं।।७९३।।

भयजुगुप्साद्वयरिहतं प्रथमक्टमक्तुं। भयजुगुप्सान्यतरयुतं द्वितीयक्टमक्तुं। भयजुगुप्साद्वययुतं तृतीयक्टमक्कुंमितु सामान्यविदं मूलक्टंगळ मूरप्पुत्तु।। मिथ्यादृष्टिगनंतानुवंधिसहित
कूटंगळ मूरु मनंतानुवंधिरहितक्टंगळ मूरुमंतु षट्कूटंगळप्पुत्तु। सासादनंगं मिथ्यात्वपंचकरहित
सामान्यत्रिक्टंगळ अप्पुत्तु। मिश्रंगं मिथ्यात्वपंचकमुमनंतानुवंधियुं मिश्रयोगत्रयमुं रहितमागि
सामान्यमूलक्टंगळ मूरप्पुत्तु। असंयतंगे मिश्रनंते त्रिक्टंगळप्पुत्तावढं मिश्रयोगत्रयमुं संभित्तमुं।
देशसंयतंगं पंचिमध्यात्वमुमनंतानुवंध्यप्रत्याख्यानकषायद्वयमुं त्रसासंयममुं वैक्रियिककाययोगमुं
पोरगागि मिश्रयोगत्रयमुं पोरगागियुं त्रिक्टंगळप्पुत्तु। प्रमत्तसंयतंगे संज्वलनचतुष्टय वेदत्रय
दिकद्वय नवयोगंगळोळाहारद्वयमुं कूढि पन्नों द्योगयुत त्रिक्टंगळप्पुत्तु। अप्रमत्तकंगाहारकद्विकरहित प्रमत्तन त्रिक्टंगळयप्पुत्तु। अपूर्वकरणंगनुमप्रमत्तन त्रिक्टं गलेयप्पुत्तु। अप्रातिकरणंगे
भागे पर्यंतमक्कुं। सूक्ष्मसांपरायंगे सूक्ष्मलोभमुं नवयोगंगळ्मप्पुत्तु। अयोगियोळ्, योगं शून्यमक्कुं। संहिष्टः—

पंच मिध्यात्वानि षिढिद्रियाण्येकद्वित्रचतुष्पंचषट्कायवधान् चत्वारि क्रोधादिचतुष्काणि त्रीन्वेदान् हास्ययुग्मारितयुग्मे आहारकद्वयं विना त्रयोदशयोगांश्चोपर्युपरि तिर्यग्रचित्वा इदं भयजुगुप्सारिहतं प्रथमं, तदन्यतरयुतं द्वितीयं, तद्द्वययुतं तृतीयमिति सामान्यमूलकूटानि त्रीणि। अनन्तानुबन्ध्यूनानि च त्रीणि मिलित्वा १५ मिध्यादृष्टी षड् भवन्ति। सासादने तानि सामान्यकूटानि पंच मिध्यात्वोनानि। मिश्रे एतानि चतुरनन्तानुबन्धि-

कूटोंके आकार रचना करके सबसे नीचे पाँच मिध्यात्व एक-एक करके बराबर स्थापित करो; क्योंकि एक जीवके एक कालमें एक ही मिध्यात्व होता है। उनके ऊपर पाँच इन्द्रिय और एक मन इन छहमें-से एक जीवके एक कालमें एक ही की प्रवृत्ति होती है सो छह जगह एक-एक छिखो। उनके ऊपर छह कायकी हिंसामें-से एक जीव एक समयमें एक कायकी हिंसा करता है या दो-तीन, चार, पाँच, छहकायकी हिंसा करता है सो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह के अंक क्रमसे बराबरमें छिखना। उनके ऊपर सोलह कपायोंमें-से एक जीवके एक कालमें अनन्तानुबन्धी आदि चार क्रोधोंका या चार मानोंका या चार मायाका या चार लोभोंका उदय पाया जाता है सो इनको स्थापित करना। अर्थात् चार जगह चारके अंक लिखो। उनके ऊपर तीन वेदों में-से एक जीवके एक समय एक वेदका ही उदय होता है सो तीन जगह एक-एक लिखो। उनके ऊपर एक जीवके एक समयमें हास्य रित या शोक अरितका उदय होता है सो दो जगह दोके अंक लिखो। उनके ऊपर पन्द्रह योगोंमें-से आहारकद्विक मिध्यादृष्टिके नहीं होता अतः तेरह योगोंमें-से एक जीवके एक समयमें एक ही योग पाया जानेसे तेरह जगह एक-एक का अंक लिखना। इस प्रकारसे तीन कूट करो। उनमें से पहला कूट भय जुगुप्सासे रिहत है अतः ऊपर बिन्दी लिखो। दूसरा कूट भय जुगुप्सामें-से एक सहित है इससे ऊपर-ऊपर दो जगह एकका अंक लिखो। तीसरा कूट भय जुगुप्सा दोनोंसे सहित है अतः ऊपर दोका अंक एक जगह लिखो। क्योंकि किसी जीवके किसी कालमें भय जुगुप्सा दोनों नहीं होते, या दोनोंमें कोई एक होता है या दोनों ही होते हैं। यथा-

| मिण्यादृष्टि   |                 | 1                |                |
|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| यो १३।         | १३              | १३               | १३             |
| भज् ।०।        | 8               | 8                | २              |
| हा। राज रा     | २।२।            | शश               | २।२            |
| वे शशश         | शशश             | शशश              | शशाश           |
| क ४।४।४।४।     | <b>४।४।४।४।</b> | <b>४।</b> ४।४।४। | <b>४।४।४।४</b> |
| प्र शरावाशापा६ | शशाशाधा         | शरा३!४,५१६       | शशाहाराष्ट्र   |
| इं शशशशशशश     | शशशशश           | १।१।१।१।१        | १।१।१।१।१।१    |
| मि १।१।१।१।१।  | १।१।१।१।        | राशशश            | 8181818        |

| १०        | 20              | १०           | १०           |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|
| 0         | 8               | 8            | २            |
| २।२       | रार             | रार          | रार          |
| शशार      | १।१।१           | शशि          | १।१।१        |
| ३।३।३।३   | ३।३।३!३         | ३।३।३।३      | ३।३।३।३      |
| शशाशाशास  | शशादाश्वाक्षा   | शराशिक्षापाइ | शशाहाराष्ट्र |
| शशशशशश    | शशशशशश          | राशाशाशाश    | 21212121212  |
| १।१।१।१।१ | १1१1१1 <b>१</b> | १।१।१।१।     | शशशशास       |

| 1        | तासादन          |                | ,           | मिश्र        |             |             |
|----------|-----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Ì        | १३              | १३             | १३          | १०           | १०          | १०          |
|          | 0               | १              | २           | 0            | 8           | २           |
|          | २।२             | २।२            | २।२         | २।२          | रार         | રાર         |
| <b>4</b> | १।१।१           | १।१।१          | १।१।१       | 81818        | 21212       | शशि         |
|          | <b>४।४।</b> ४।४ | <b>४।४।४।४</b> | श्राप्राक्ष | वाइ।इ।इ      | ३।३।३।३     | ३।३।३।३     |
|          | शशाशाक्षा       | १।२,३।४।५।६    |             | शराशकाषाद    |             | शशाशाशाधा   |
|          | शशशशशशश         | शशशशशश         | शशशशशश      | १।१।१।१।१।१। | 21818181818 | १।१।१।१।१।१ |
| •        | 0               | 0              | 0           | 0            | 9           | 0           |

| मिथ्यादृष्टिके | अनन्तानुबन्धी | सहित | तीन कूट |
|----------------|---------------|------|---------|
|                |               |      |         |

|          |   |   |    |   | 0 |   |   |   |   |   |     | ۱ |    |   |   |   | 1 | ११ |   |   |   |   |   | ı  |    |   |   |   |   |   | ?   |   |   |          |   |   |   |
|----------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|-----|---|---|----------|---|---|---|
| यो.      | १ | ξ | ११ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 8 |   | ११ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | १  | 2  | ? | 2 | 8 | ? | Ş | 8   | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| हा. र.   | २ |   |    |   |   |   |   |   |   |   | •   | ł | ?  |   |   |   |   |    |   |   |   |   | • | 킧  | २  |   |   |   |   |   |     |   |   |          |   |   | २ |
| वे.      | १ |   |    |   | 8 |   |   |   |   |   | 8   |   | 8  |   |   |   |   | 8  |   |   |   |   |   | 2  | 8  |   |   |   |   |   | 8   |   |   |          |   |   | 8 |
| 奪.       | ४ |   |    |   | ४ |   |   | 1 | 3 |   | 1   | s | 8  |   |   |   | ( | 8  |   |   | ४ |   | , | ४  | 8  |   |   |   |   |   | Y   |   |   |          | 8 |   | 8 |
| षट्काय   | १ |   | २  |   | 3 |   | 8 | t | 4 |   | 8   |   | ₹. |   | 3 | } | • | ₹  | ş | } | 4 |   |   | દ્ | 8  |   |   | 7 |   |   | 707 | } | 1 | 8        | 4 |   | Ę |
| इन्द्रिय | १ |   | १  |   | 8 | ) | 8 | 1 | 2 |   | 1   |   | 8  |   | 8 | ) | , | *  | • | ? | 8 | ) |   | 8  | 8  |   |   | 8 |   |   | 8   | • | 1 | <b>R</b> | १ |   | 8 |
| मि.      |   | 8 | 8  |   |   | 8 |   | 1 | 2 |   | 1   |   | \$ |   |   | 8 |   |    | 8 |   | 1 | ? |   | 8  | \$ |   |   | 8 |   |   | 8   |   |   | 2        |   |   | 8 |

इस प्रकार तीन कूट किये। ये तीन तो मूल कूट हुए। अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेवाला मिथ्यादृष्टी हो जाता है तो उसके एक आवली पर्यन्त अनन्तानुबन्धीका उद्य नहीं होता। इससे तीन कूट अनन्तानुबन्धी रहित करना। उसमें चार जगह चार कषायों के ५ स्थानपर तीन-तीन लिखना। यह अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनवाला मिथ्यादृष्टी पर्याप्त ही

|              |                                             | वेशसंयत                                                |                                                                                                    |                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १३           | १३                                          | 9                                                      | 9                                                                                                  | 9                                                                                                                 |
| 8            | २                                           | 0                                                      | 0                                                                                                  | २                                                                                                                 |
| २।२          | शंर                                         | रार                                                    | २।२                                                                                                | रार                                                                                                               |
| 81818        | १।१।१                                       | शशि                                                    | 81818                                                                                              | 81818                                                                                                             |
| ३।३।३।३      | ३।३।३।३                                     | राशारार                                                | रार रार                                                                                            | रारारार                                                                                                           |
| शराहाक्षापाइ | शशाशाशाध                                    | शराशिक्षा                                              | शश्राशाक्ष                                                                                         | शशासारा                                                                                                           |
| शशशशशश       | 21212121212                                 | 21818181818                                            | शशशशशश                                                                                             | १।१।१।१।१।१                                                                                                       |
|              | १<br>२।२<br>१।१।१<br>३।३।३।३<br>१।२।३।४।५।६ | १ २<br>२।२<br>१।१।१<br>१।३।३<br>३।३।३।३<br>१।२।३।४।५।६ | १३ १३ ९<br>१ २ ०<br>२।२ २।२ २।२<br>१।१।१ १।१।१<br>३।३।३।३ ३।३।३।३ २।२।२।२<br>१।२।३।४।५।६ १।२।३।४।५ | १३ १३ ९<br>१ २ ० ०<br>२।२ २।२ २।२<br>१।१।१ १।१।१ १।१।१<br>३।३।३।३ ३।३।३।३ २।२।२।२ २।२।२।२।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१ |

| प्रमत्तसंय | त      |       | अप्रमत | संयत  | 1       | अपूर्वकर | ज       |         |
|------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|---------|---------|
| 1 88       | 28     | 88    | ९      | ९     | ९       | ९        | ९       | ९       |
| 0          | 8      | २     | •      | 8     | २       | 0        | १       | ર       |
| २।२        | २।२    | २।२   | २।२    | २।२   | २।२     | २।२      | २।२     | २।२     |
| १।१।१      | 81818  | 2:212 | शशिष   | 21212 | शशा     | शशा      | शशि     | १।१।१   |
| १।१।१।१    | शशाशाश | शशशश  | शशाशाश | शशाश  | 1181818 | १ १।१।१  | १।१।१।१ | 1191918 |

त्रिमिश्रयोगोनानि । असंयते एतानि सित्रिमिश्रयोगानि । देशसंयते एतानि चतुरप्रत्याख्यानत्रसासंयमवैक्रियिक-कायत्रिमिश्रयोगोनानि । प्रमत्ते एतान्येकादश संयमचतुःप्रत्याख्यानोनं वाहारकद्वययुतानि । अप्रमत्तादिद्वये एतान्याहारकद्वयोनानि । अनिवृत्तिकरणे तत्तद्भागादुपरि तत्तद्वेदकषायहास्यादिष्ट्कं विना कूटमेकैकमेव भयद्विकाभावात् । सूक्ष्मसाम्पराये तदेव बादरलोभोनं । उपशान्तकपायादिद्वये एतदेव सूक्ष्मलोभोनं । सयोगे

होता है इससे तेरहके स्थानपर दस ही योग लिखना। इस तरह मिध्यादृष्टिमें छह कूट होते हैं। सासादनके तीन कूटोंमें मिध्यात्वके स्थानपर शून्य लिखी।

मिश्रमें अनन्तानुबन्धी नहीं है अतः चार-चार कषायों के स्थानपर तीन-तीन ही लिखी। तथा तीन मिश्रयोग न होनेसे तेरहके स्थानपर दस योग लिखी। ऐसे तीन कूट करो। असंयतमें तीनों मिश्रयोग होते हैं अतः तेरह योग लिखकर तीन कूट करो। देशसंयतमें चार अप्रत्याख्यान कषाय नहीं है अतः चारके स्थान पर दो-दो कषाय लिखी। तथा त्रसहिंसा १० नहीं है इससे कायबधमें छह्का अंक नहीं लिखना। तथा तीन मिश्रयोग और वैकियिक योग नहीं होता इससे तेरहके स्थानमें नौ योग लिखना। ऐसे तीन कूट करना। प्रमत्तमें बारह अविरति नहीं हैं अतः इन्द्रिय और कायबधके स्थानमें शून्य लिखना। प्रत्याख्यान कषाय भी नहीं अतः एक ही कषाय लिखना। आहारकद्विकके होनेसे योग ग्यारह लिखना। ऐसे तीन कूट बनाना। अप्रमत्तमें आहारकद्विक नहीं अतः योग नौ ही लिखना। ऐसे तीन कूट करना। अपूर्वकरणमें भी ऐसे ही तीन कूट करना।

अनिवृत्तिकरणमें जिस-जिस भागमें वेद, कषाय और हास्यादि छहका अभाव हुआ हो उस-उस भागमें उस-उस जगह शून्य लिखना। और एक-एक ही कूट करना, क्योंकि यहां भय-जुगुष्साका अभाव है। सूक्ष्म साम्परायमें बादर लोभ नहीं है, सूक्ष्म लोभ है। अतः कषायोंके स्थानमें तीन जगह शून्य और एक जगह एकका अंक लिखना। इस तरह एक कूट करना। उपशान्त कषाय श्रीण कषायमें सूक्ष्म लोभ भी नहीं है। अतः कषायोंके स्थानपर

| 3 | अनिवृत्तिकरण |      |         | सूक्ष्म |    |    |   | वरसू | क्ष | उपद्यांत क्षीण |       |       |  |
|---|--------------|------|---------|---------|----|----|---|------|-----|----------------|-------|-------|--|
| ĺ | १।१।१        | 212  | 9       | 9       | ९  | ९  | 9 | 9    | ९   | ९              | y     | अयोगि |  |
|   |              | 1.07 | शिश्राश | शशाशा   | शश | शश | 8 | सू १ | 0   | 0              | सयोगि | 0     |  |

ई मिण्यादृष्ट्याविगुणस्थानंगळोळु पेळव क्टप्रकारंगळोळु मिण्यादृष्टियोळनंतानुबंधिरिहता पुनरक्तमूरं क्टंगळोळु मोदल भयदिकरिहतक्टवोळु दर्शकादशद्वादशत्रयोदश चतुर्द्शपंचवश-स्थानप्रकारंगळारण्युत्त । अवंतं दोड पंचिमण्यात्वंगळोळो दु मिण्यात्वमुमो दिद्वियासंयममो दु पृथ्वीकायिकवधासंयममुमनंतानुबंधिकोधभानमायालोभरिहत ततुस्त्रयंगळोळो दु कषायत्रयमुं वेद-त्रयदोळो दु वेदमुं हास्परितद्विकद्वयदोळो दु द्विकमुमनंतानुबंधिरिहतिमण्यादृष्टिपर्ध्याप्तकनेयप्पुदिदं दशप्याप्तयोगंगळोळो दु योगमुम्ति दशप्रत्ययस्थानप्रकारमो देयक्कुं ॥ मत्तमा क्टदोळ ओ दु-मिण्यात्वमो दिद्वियासंयममुं पृथ्वयप्कायिकद्वयवधासंयममुं कषायचतुस्त्रयंगळोळो दु त्रयमुं वेदत्रय-दोळो दु वेदनुं द्विकद्वयदोळो दु दिकमुं दशयोगंगळोळो दु योगमुं इंतेकादश प्रत्ययस्थानप्रकारमो देवकुं ।

#### १० एतदेवासत्योमयमनोवचसी विना । अयोगे शून्यं ।

अत्रानन्तानुबन्ध्यूनमिध्यादृष्टिप्रथमकूटे मिध्यात्वेऽप्येकं । इन्द्रियेध्वेकं पृथ्वीवधः अनन्तानुबन्धिमाबाच्चतुर्षुं कषायत्रिकेध्वेकं वेदेध्वेकः । द्विकृद्वये एकं पर्याप्तत्वादस्य दशपर्याप्तयोगेध्वेकः मिलित्वा दशकं स्यात् ।
अत्र पृथ्वीवधमपनीय पृथ्व्यादिचतुष्कवधे निक्षिप्ते एकादशकं । अत्र तमपनीय पृथ्व्यादित्रयवधे निक्षिप्ते
द्वादशकं । अत्र तमपनीय पृथ्व्यादिचतुष्कवधे निक्षिप्ते त्रयोदशकं । अत्र तमपनीय पृथ्व्यादिपंचवधे निक्षिप्ते
१५ चतुर्दशकं । अत्र तमपनीय पृथ्व्यादिषद्कवधे निक्षिते पंचदशकं । एतानि षट् । एवं तद्द्वितीयकूटे एकादशकादीनि षट् । तृतीयकूटे द्वादशकादीनि षट् । पुनः अनन्तानुबन्धिसहिततत्त्रयमकूटे एकादशकादीनि षट् ।
द्वितीयकूटे द्वादशकादीनि षट् । तृतीयकूटे त्रयोदशकादीनि पट् । एतेषु दशकमष्टादशकं चैकैकं एकादशकसमदशकानि त्रीणि त्रीणि । द्वादशकषोडशकानि पंच पंच । त्रयोदशकचतुर्दशकपंचदशकानि षट् षट् मिलित्वा
पट्त्रिशत् तथा सासादनेष्वप्यनयैव दिशा तत्स्थानानि स्थानप्रकारास्य ज्ञातक्याः । एतत्सवं मनसि घृत्वा
२० प्राक्तनसूत्रद्वयमुक्तमाचार्येः ।

[ एषु गुणस्थानकूटप्रकारेषु मिथ्यादृष्टावनंतानुबन्ध्यूनित्रकूटेषु भयद्विकोनकूटे दशकैकादशकद्वादशकत्रयोदशकचतुर्दशकपंचदशकस्थानानि भवन्ति । तद्यथा— एकं मिध्यात्वं एक इन्द्रियासंयमः एकः पृथ्वीकायिकबधासंयमः । अनन्तानुबन्ध्यूनकषायचतुस्त्रिकेष्वेकं । त्रिवेदेष्वेकः । हास्यरतिद्विकयोरेकं । अस्य मिध्यादृष्टेः
पर्याप्तरश्राद्शपर्याप्तयोगेष्वेकः इति दशकं स्यात् । पुनस्तस्मिन्नेव कूटे एकं मिध्यात्वमेक इन्द्रियासंयमः ।
२५ पृथ्व्यत्कायिकवधासंयमौ । कषायचतुस्त्रयेष्वेकं । त्रिवेदेष्वेकः । द्विद्वकयोरेकं । दशयोगेष्वेकः इत्येकादशकं ।
पुनस्तत्रीव मिध्यात्वेष्वेकं इन्द्रियेष्वेकं पृथ्व्यादित्रिवधासंयमाः । कषायचतुस्त्रयेष्वेकं । त्रिवेदेष्वेकः । द्विद्वकसर्वत्र शून्य लिखना । ऐसे एक-एक कूट बनाना । सयोगीमें असत्य और उभय मन वचन
नहीं हैं । अतः सात योग लिखकर एक ही कूट करना । अयोगीमें सर्वत्र शून्य ही है ।

इन क्टोंमें अनन्तानुबन्धी रहित मिध्यादृष्टीके पहले क्ट्में मिध्यात्वोंमें-से एक, इन्द्रियविषयोंमें-से एक, षट्कायकी हिंसामें-से एक, अनन्तानुबन्धी विना कोधादि चार कपायोंके त्रिकमें-से एक त्रिक, वेदोंमें-से एक, दो युगलोंमें-से एक युगल और पर्याप्त होनेसे दस योगोंमें-से एक योग, ये सब मिलकर दसका आस्नव है। इनमें एकके स्थानपर दो की

मत्तमा प्रयमकृदबोळे निष्यात्वंगळोळों दु इंद्रियंगळोळों दु पृष्ण्यप्तेजस्कायिकजीवत्रय-वधासंयमत्रयमुं कषायचतुस्त्रयदोळ् बों दुत्रयमुं वेदत्रयदोळों दु वेदमुं दिकद्वयदोळों दु दिकमुं दशयोगंगळोळों दु योगमुं इंतु द्वादशत्रत्ययस्थानप्रकारमों दक्कुं। मत्तमा प्रयमकृटदोळे निष्यात्वं-गळोळों दुर्मिद्वयंगळोळों दुं पृष्ण्यप्तेजोवायुकायिकजीववधासंयमचतुष्टयम्, चतुःकषायत्रयदोळों दु त्रयमुं वेदत्रयदोळों दु वेदमुं दिकद्वयदोळों दु दिकमुं दशयोगंगळोळों दुयोगमुम्तितु त्रयोदश-प्रत्ययस्थानप्रकारमों देयक्कुं। मत्तमा प्रथमकृटदोळे निष्यात्वंगळोळों दुर्मिद्वयंगळोळों दुं, पृथ्यप्रतेजोवायुवनस्यतिकायिकजीववधासंयमपंचकम्, चतुःकषायत्रयंगळोळों दु त्रयमुं, वेदत्रय-दोळों दु वेदम्, दिकद्वयदोळों दु दिकमुं, दशयोगंगळोळों दु योगमुमितु चतुदंशप्रत्ययंगळस्थान-प्रकारमों दक्कुं।

मत्तमा प्रथमकूटदोळ मिण्यात्वंगळोळो दु मिण्यात्वपुमिद्रियंगळोळिद्रियासंयमपुं, पुष्ठ्यप्रेजोवायुवनस्पितत्रसजीववधासंयमषट्कमुं, चतुःकषायत्रयदोळो दुकषायत्रयमुं, वेदत्रयंगळोळो दु
वेदमुं, द्विकद्वयदोळो दु द्विकमुं दशयोगंगळोळो दु योगमुमितु पंचदशप्रत्ययंगळ स्थानप्रकारमोदक्कुमिते सर्व्वगुणस्थानकूटंगळोळु स्थानप्रकारंगळ् साधिसल्पड्ववदु कारणविद्यमनंतानुबंधिरहित
मिण्यादृष्टिय द्वितीयकूटदोळमेकादशादिषोडशावसानमाद षट्स्थानप्रकारंगळप्पुत्र । आ तृतीयकूटदोळु द्वादशादिसप्रदशावसानमाद षट्स्थानप्रकारंगळप्पुत्रितनंतानुबंधिरहितमिण्यादृष्टियोळपुनदक्तकूटत्रयस्थानप्रकार संहष्टि : — | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
| ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |

योरेकं। दशयोगेष्वकः, इति द्वादशकं। पुनः मिष्यात्वेष्वेकं। इन्द्रियेष्वेकं। पृष्ण्यादिचतुर्वधासंयमाः। चतुःकषायत्रयेष्वेकं। त्रिवेदेष्वेकः। द्विद्विकयोरेकं। दशयोगेष्वेकः इति त्रयोदशकं। पुनः मिष्यात्वेष्वेकं। इन्द्रियेष्वेकं। पृष्ण्यादिपंचवधासंयमाः। चतुःकषायत्रयेष्वेकं। त्रिवेदेष्वेकः। द्विद्विकयोरेकं। दशयोगेष्वेकः। इति चतुर्दशकं। पुनः मिष्यात्वेष्वेकं। इन्द्रियेष्वेकं। पृष्ण्यादिषट्कायवधासंयमाः। चतुःकषायत्रयेष्वेकं इति । पंचदशकं। एवं द्वितीयकूटे एकादशकादिषोडशकातानि षट्। तृतीयकूटे द्वादशकादिसमदशकातानि षट्। संदृष्टिः—

| 80 | 15 | 18        | 13 | १४ | 184 |
|----|----|-----------|----|----|-----|
| 88 | 82 | <b>१३</b> | 18 | 84 | १६  |
| १२ | 83 | 18        | 24 | १६ | 20  |

हिंसा मिलानेसे ग्यारहका आस्रव होता है। दो के स्थानमें तीन कायकी हिंसा मिलानेसे बारहका आस्रव होता है। तीनके स्थानमें चार कायकी हिंसा मिलानेपर तेरहका आस्रव होता है। चारके स्थानमें पाँच कायकी हिंसा होनेपर चौदहका आस्रव होता है। पाँचके स्थानमें छह कायकी हिंसा होनेपर पन्द्रहका आस्रव है। इस तरह अनन्तानुबन्धी रहित प्रथम कूटमें दस आदि छह स्थान हुए। दूसरे कूटमें भय जुगुप्सामें-से एकके मिलानेसे ग्यारह आदि छह स्थान होते हैं। तीसरे कूटमें भयजुगुप्सा दोनोंके मिलनेसे बारह आदि

२५

स्थानप्रकारमों दु १० एकादशस्थानप्रकारंगळेर हु ११ द्वादशस्थानप्रकारंगळ मूरु १२ त्र व्यवहास्थानप्रकारंगळ मूरु १२ व्यवहास्थानप्रकारंगळ मूरु १४ पंचदशस्थानप्रकारंगळ मूरु १५ पंचदशस्थानप्रकारंगळ मूरु १५ पोचदशस्थानप्रकारंगळ मूरु १५ पोच त्र व्यवहास्थानप्रकारंगळ मूरु १५ पोच त्र व्यवहास्थानप्रकारंगळ वो दु १७ पिच त्र व्यवहास्थानप्रकारंगळ वो दु १७ पिच त्र व्यवहास्थानप्रकारंगळ वो दु १० पिच त्र व्यवहास्थानप्रकारंगळ पुत्र १८ ।। संहिष्ट :—

2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9

मत्तमिते मिण्यादृष्टियोळनंतानुबंधि-

५ युतापुनरक्तकूटत्रयदोळु प्रथमभयद्विरहितकूटदोळेकादशादिषद्स्थानंगळुं द्वितीयभयद्विकान्यतरयुतकूटदोळ् द्वादशादिषद्स्थानप्रकारंगळप्पुत्रु । आ भयद्विकयुततृतीयकूटदोळ् त्रयोदशादिषद्-

स्थानप्रकारंगळप्पुत्रु । संदृष्टिः -- | | | | | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १२ | १३ | १४ | १६ | १७ | १८ | १३ | १४ | १६ | १७ | १८ |

यिती मूर्च कूटंगळ पिवने दुस्थानप्रकारंगळं माडुत्तं विरलेकादशस्थानप्रकारमो देवक्कु ११ द्वादशस्थानप्रकारंगळरडु १२ त्रयोदशस्थाप्रकारंगळ, मूर्च ८३ चतुर्द्दशस्थानप्रकारं-१

१० गळ मूर १४ पंचदशस्थानप्रकारंगळ मूरु १५ बोडशस्थानप्रकारंगळ मूरु १६ सप्त-३

दशस्थानप्रकारंगळुमेरडु १७ अष्टादशस्थानप्रकारमो दु १८ समुच्चय । संदृष्टि:—

अत्र दशकस्य प्रकार एकः १० एकादशकस्य द्वौ ११ द्वादशकस्य त्रयः १२ त्रयोदशकस्य त्रयः १३ चतुर्दशकस्य १ २ ३ ३

त्रयः १४ पंचदशकस्य त्रयः १५ षोडशकस्य द्वौ १६ सप्तदशकस्यैकः १७ मिलित्वाऽष्टादश भवन्ति १८ । पुनः ३ २ १

मिथ्यादृष्टावनन्तानुबंधियुतित्रकूटेषु प्रथमे एकादशकादीनि षट् । द्वितीये द्वादशकादीनि षट् । तृतीये त्रयोदश-१५ कादीनि पट् । संदृष्टि :—

| 88         | <b>१</b> २ | १३ | 188 | 84 | * = |
|------------|------------|----|-----|----|-----|
| <b>१</b> २ | <b>?</b> ३ | १४ | 84  | १६ | 20  |
| १३         | 18         | 84 | १६  | 90 | 16  |

अत्रैकादशकस्य प्रकार एकः ११ द्वादशंकस्य द्वी १२ त्रयोदशकस्य त्रयः १३ चतुर्दशकस्य त्रयः १४ १ २ ३ ३

छह स्थान होते हैं। अनन्तानुबन्धी सहित तीन कूटोंमें एक अनन्तानुबन्धी कषाय बढ़ जाती है। इससे प्रथम कूटमें ग्यारह आदि छह स्थान हैं, दूसरे कूटमें बारह आदि छह स्थान हैं। तीसरे कूटमें तेरह आदि छह आस्रव स्थान हैं। इस तरह इन कूटोंमें दस और अठारहका २० आस्रव तो एक-एक ही प्रकार है क्योंकि दसका आस्रव तो अनन्तानुबन्धीरहित प्रथम कूटमें

| 188 | १२ | १३ | 188 | १५ | १६ | 20 | 16 |
|-----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 8   | २  | 3  | 1 3 | 3  | 3  | 2  | 8  |

मुन्नं पेळल्पट्ट अनंतानुबंधिरहितक्टत्रयद पिंदनं दु स्थानंगळ मनी पेळ्दनंतानुबंधियुतक्ट-त्रयद पिंदनं दुं स्थानप्रकारंगळ मं कूडुत्तं विरलु षट्त्रिं ज्ञातप्रत्ययस्थानप्रकारंगळ पुववनितक्कं संदृष्टि रचने :— १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ ई प्रकारिंदि

सासादनप्रथमक्टदोळु दशादिषद्स्थानप्रकारंगळप्पुत्रु । द्वितीयक्टदोळु एकादशादिषट्स्थानंगळ-प्युत्रु । तृतीयक्टदोळु द्वादशादिषट्स्थानप्रकारंगळप्पुवितष्टदशस्थानप्रकारंगळप्पुत्रु ।

१०|११|१२|१३|१४|१५ |११|१२|१३|१४|१५|१६ |१२|१३|१४|१५|१६|१७ इवं क्डिदोड सासादनंग

१० १ १ ३ ३ ३ ३ ३ १

मिश्रन त्रिक्टंगळोळ

कुडि मिश्रंग

९ १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ १ | २ | ३ | ३ | ३ | ३ | २ | १

असंयत सम्यग्दृष्टिगे

्राह्याहराहराहर्गहरू १०११हाहराहराहरू १११२|१३|१४|१५|१६

पंचदशकस्य त्रयः १५ षोडशकस्य त्रयः १६ सप्तदशकस्य द्वौ १७ अष्टादशकस्यैकः १८ एतेषु प्रागुक्ताष्टादशसु

मिलितेषु षट्तिशद्भवन्ति । तत्संदृष्टिः—

| Ì | 80 | 88 | <b>१</b> २ | <b>१</b> ३ | 88 | १५ | १६ | 20 | 16 |   |
|---|----|----|------------|------------|----|----|----|----|----|---|
|   | 8  | ₹  | 4          | Ę          | Ę  | Ę  | 4  | ş  | 2  | l |

एवं सासादनस्य प्रथमकूटे दशकादीनि षट् । द्वितीये एकादशकादीनि षट् । तृतीये द्वादशकादीनि षट् । १०

| १० | 1 2 2      | 12    | १३  | 188 | १५ |
|----|------------|-------|-----|-----|----|
| 88 | <b>१</b> २ | 1 2 3 | 188 | 84  | 86 |
| १२ | १३         | १४    | 24  | १६  | 20 |

मिलित्वाष्टादश

|   | 90 | <b>१ १</b> | १२ | १३ | १४ | १५  | <b>१</b> ६ | १७ |
|---|----|------------|----|----|----|-----|------------|----|
| l | 8  | २          | ₹  | व  | ₹  | 1 3 | २          | 8  |

ही है और अठारहका आस्रव अनन्तानुबन्धीसहित अन्तिम कूटमें ही है। इसी तरह न्यारह

कूडि असंयतसम्यग्दृष्टिगे संदृष्टि <u>१ १० ११ १२ १२ १२ १२ १२ १</u> देशसंयतन कूटत्रयदोळ

८ | ९ | १०|११|१२ ९ | १०|११|१२|१३ १०|११|१२|१३|१४

९ | १०| ११| १२ | कूडि देशसंयतंगे | ८| ९| १०| ११| १२| १३| १४ | प्रमत्त संयतंगे मूरु कूटंगळु,

प्रथमकूटदोळु पंचप्रत्ययस्थान मो देयक्कुं। द्वितीयकूटदोळु षट्प्रत्ययस्थान प्रकारमु मो देयक्कुं। तृतीयकूटदोळु सप्तप्रत्ययस्थानप्रकारमो देयक्कुं। अवक्षे संदृष्टि ५ अप्रमत्तंगमी प्रकारदिवं त्रिकू.

टंगळोळुमक्कुं ५ अपूर्व्यंकरणंगमिते त्रिक्टंगळोळमक्कुं ५ अनिवृत्तिकरणन सवेदभागयोळु ६ ७

५ कूटंगळु मूररोलं त्रिप्रत्ययस्थानप्रकारमो वेयक्कुं। अवेव भागेय कूट चतुष्टयवोळु द्विप्रत्ययस्थान-प्रकारमो वेयक्कुं। संवृष्टि ३।२ सूक्ष्मसाम्परायंगेककूटवोळु द्विप्रत्ययस्थानप्रकार मो वेयक्कुं २ १।१

|           | 5-6                |       |     |    |          |    |    |            |            |            |          |           |            |    |    |     |     |
|-----------|--------------------|-------|-----|----|----------|----|----|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|----|----|-----|-----|
|           | मिलित्बा—          | 9     | 1   | १० | 1        | 88 | 1  | १२         | 1          | <b>१</b> ३ | -        | 88        | 1          | 24 | 1  | ₹ € |     |
|           |                    | 8     | 1   | २  | 1        | ३  |    | 3          | -          | ३          |          | 3         | 1          | २  | 1  | १   |     |
|           | <b>अ</b> संयतस्य-  | _  -  | 9   | 1  | 10       | 1  | 11 | 1          | <b>१</b> २ | 1          | १३       | -         | 28         | 1  | १५ |     | १६। |
|           |                    | -     | \$  | Ì  | 3        | 1  | 3  | İ          | 3          | 工          | ₹        | 1         | 3          | Ì  | २  | Ī   | *   |
|           | देशसंय             | ास्य- | - - | 6  | <u> </u> | 9  | 1  | १०         | 1          | 88         | <b>T</b> | १२        | -          | १३ | -  |     |     |
|           |                    |       | -   | ٩_ |          | 80 | 1  | 15         | Ī          | 83         | 1        | <b>१३</b> | 1          | १४ |    |     |     |
|           |                    |       | ]_  | १० | 1        | 88 |    | <b>१</b> २ | 1          | <u> </u>   |          | 18        |            | १५ | _  |     |     |
| <b>१•</b> | प्रमत्तर्संयतस्य - | I ~   | 6   |    | 9        | T  | १० | 1          | ११         |            | १२       | 1         | <b>१</b> ३ | 1  | १४ | -   |     |
|           |                    |       | ?   |    | 7        |    | 3  | 1_         | 3          |            | 3        |           | 7          | 1_ | 8  | _   |     |

प्रथमकूटे पंचकमेकं द्वितीये षट्कं। तृतीये सप्तकमेव स्यात्। संदृष्टिः ५ तथाऽप्रमत्तापूर्वकरणयोरिप ५

0

और सतरहके आस्रव स्थान तीन-तीन प्रकार हैं। बारह-सोलहके पाँच-पाँच प्रकार हैं। तेरह, चौदह, पन्द्रहके छह-छह प्रकार हैं।

| १० | 88 | १२ | १३ | 188 | १५ | १६। | १७ | १८ |
|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|
| 8  | ३  | ५  | ६  | ६   | Ę  | q   | 3  | 8  |

अनंतरं कृटोच्चारण प्रकारमं पेळदपरः-

#### मिच्छत्ताणण्णदरं एककेणक्खेण एकककायादी। तत्तो कसायवेददुजुगलाणेक्कं च जोगाणं ॥७९५॥

मिथ्यात्वानामन्यतरत् एकेनाक्षेणैककायादयः । ततः कषायवेदद्वियुगलानामेकं च योगानां ॥
मिथ्यात्वपंचकदोळन्यतरमुमिद्वियषट्कदोडमेकाकायादिगळुमिल्लदं मेले कषायंगळोळों दु १०
जातिर्यं वेदंगळोळों दु वेदमुं द्वियुगळंगळोळों दुयुगळमुं चज्ञब्दिदं संभिवसुर्वेडयोळ् भयजुगुप्साद्वयदोळन्यतरमुमों देडयोळ् उभयमुंयोगंगळोळों दु मिदु कूटोच्चारण प्रकारमक्कुमदें तें दोडे
येकांतिमध्यादृष्टियोळं स्पर्शनेन्द्रियदोळं पृथ्वोकायदोळं क्रोधत्रयदोळं षंडवेददोळं षंडवेददोळं

अनिवृत्तिकरणस्य सत्रेदमागे त्रिक्टेषु त्रिकमेकं । अवेदमागं चतुःक्टेषु द्विकमेकं स्यात् ३ । २ सूक्ष्मसाम्पराय-१ । १

स्यैककूटे द्विकमेकं २ उपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगेष्वेकैकं योगप्रत्ययकमेव १ अयोगे प्रत्ययशून्यं इत्येतन्मनिस १५ १

कृत्वाचार्यो दस अट्टारस दसयं सत्तारेत्यादिना जघन्यमध्यमोत्कृष्टस्थानानि, एकं च तिण्णि पंचयेत्यादिस्थान-प्रकारान् भयदुगरहियमित्यादि कूटप्रकारांद्रचोक्तवान् । एवंविषः पाठभेदः, अभयषन्द्रनामांकितायां टीकायां]।।।७९४।। अथ क्टोच्चारणप्रकारमाह—

मिण्यात्वानामन्यतरत् षडिद्रियाणामेकेन सहैककायादि ततः कषायेष्वेका जातिः । वेदेष्वेकः । युगळद्वये एकं । चशब्दात्सम्भवस्थाने भयजुगुप्सयोरेकं, अन्यत्रोभयं च । योगेष्वेकः । इति कूटोच्चारणप्रकारः । २० तद्यथा—

सासादन आदिमें जो कूट कहे हैं उनमें भी इसी प्रकार विचार कर आस्रवोंके स्थान और उनके प्रकार जानना। ये सब मनमें रखकर आचार्यने पूर्वमें दो गाथाओं के द्वारा स्थान तथा स्थानोंके प्रकार कहे हैं।।७९४।।

आगे कुटोबारणके प्रकार कहते हैं-

मिध्यात्वों में-से कोई एक और छह इन्द्रियों में-से एक के साथ एक-दो कायादि, उनके परचात् कषायों में-से एक जाति, वेदों में-से एक तथा दो युगलों में-से एक, 'च' शब्दसे सम्भव स्थानमें भय जुगुप्सा में-से एक वा दोनों और योगों में-से एक। इस तरहसे कूटों के उच्चारण करनेका विधान है। वहीं कहते हैं—

विशेषार्थ-जीवकाण्डके गुणस्थान अधिकारमें विकथा आदिके अक्षसंचार आदि ३०

हास्यद्विकवोळं सत्यमनोयोगवोलमनंतानुवंरहित मिध्यादृष्टिय प्रथमकृटवोळि हंसपवाकाशमप्प अक्षविनिट्युच्चिरसुवुदु । एकांतिमध्यादृष्टिःस्पर्शनेन्द्रियवशंगतः पृथ्वीकायवधकः त्रिकोधी खंढवेबी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगवान् । मत्तमंत एकांतिमध्यादृष्टिःस्पर्शनेन्द्रियवशंगतोऽप्काय-वधकः त्रिकोधी खंडवेबी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगवान् । मत्तमते एकांतिमध्यादृष्टिः स्पर्शनेन्द्रियवशंगतः तेजस्कायिकवधकः त्रिकोधी खंडवेबी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगवान् । एकांत-मध्यादृष्टिः स्पर्शनेन्द्रियवशंगतो वायुकायिकवधकस्त्रिकोधी खंढवेबी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगवान् । एकांतिमध्यादृष्टिः स्पर्शनेन्द्रियवशंगतो वनस्पतिकायिकवधकस्त्रिकोधि खंढवेबी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगवान् । एकांतिमध्यादृष्टिः स्पर्शनेद्रियवशंगतः त्रसकायिकवधकस्त्रिकोधी खंढवेबी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगवान् । एकांतिमध्यादृष्टिः स्पर्शनेद्रियवशंगतः त्रसकायिकवधकस्त्रिकोधी खंढवेबी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगवान् । यौदितनंतानुविधिरहितिमध्यादृष्टिय प्रथमकृटबोळु पृथ्वीकायावित्रसकायिकपर्यंतं प्रत्येकं भेदाक्षसंचरणदोळुच्चारणषट्कमक्कुं प्राविचित्रविच्यावित्र। ११११ १ १११

मत्तमा कूटबोळ मुक्षिनंते एकांतिमध्यादृष्टिः स्पर्शनेद्रियवशगतः पृथ्वयप्कायिकवषकः त्रिक्रोधी खंढवेदी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगवान् । १ ॥ एकांतिमध्यादृष्टिःस्पर्शनेद्रियवशंगतः पृथ्वी-तेजस्कायिकद्वयवधकः त्रिक्रोधी खंढवेदी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगवान् । २ ॥ एकांतिमध्यादृष्टिः स्पर्शनेदिवयवशगतः पृथ्वीवायुकायिकद्वयवधकिक्षक्रोधी खंढवेदी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगवान् । ३ ॥ एकांतिमध्यादृष्टिः स्पर्शनेद्रियवशशंगतः पृथ्वीवनस्पतिकायिकद्वयवधकः त्रिक्रोधी खंढवेदी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगवान् । ३ ॥ एकांतिमध्यादृष्टिः स्पर्शनेद्रियवशशंगतः पृथ्वीवनस्पतिकायिकद्वयवधकः त्रिक्रोधी खंढवेदी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगवान् । ४ ॥ एकांतिमध्यादृष्टिः स्पर्शनेद्रियवशगतः पृथ्वीत्रसकायिक-

सनन्तानुबन्ध्यूनप्रयमकूटे एकान्तिमिध्यात्वे स्पर्धावेन्द्रियपृथ्वोकाये क्रोधत्रये षंढवेदे हास्यद्विके सत्यमनो-योगे चासे घृते एकान्तिमिध्यादृष्टिः स्वर्धानेन्द्रियवशगतः पृथ्वीकायवधकः त्रिक्रोधी षंढवेदी हास्यरितयुतः सत्यमनोयोगोत्येकः । अत्र पृथ्वोकायवधमुद्धृत्य पंचस्त्र हायादिवधेष्वेकैकस्मिन् मिलितेऽमो प्रत्येकभंगाः षट् । पंचदशसु पृथ्व्यादिद्विसंयोगबधेष्वेकैकस्मिन् मिलितेऽमी द्विसंयोगभंगाः पंचदश । विश्वतौ पृथ्व्यसेजस्कायत्रयादि-त्रिसंयोगबधेष्वेकैकिस्मिन्मिलितेऽमी त्रिसंयोगभंगा विश्वतिः । पंचदशसु पृथ्व्यसेजोवायुचतुष्कादिचतुःसंयोगवधेष्वे-

द्वारा जैसे प्रमादोंके भंग किये हैं; उसी प्रकार पाँच मिध्यात्व आदिके अक्षसंचार आदि द्वारा आस्त्रवके भंग होते हैं। वहीं कहते हैं—

अनन्तानुबन्धी रहित प्रथम कूटमें एकान्त मिध्यात्व, स्पर्शन इन्द्रिय, पृथ्वीकायकी २५ हिंसा, तीन प्रकारका क्रोध, नपुंसकवेद, हास्यरितका युगळ, सत्य मनोयोग (असत्यमनो-योग ?) में अक्ष रखनेपर एकान्त मिध्यादृष्टि, स्पर्शन इन्द्रियके वशीभूत, पृथ्वीकायका हिंसक, तीन प्रकारके क्रोधका धारक, नपुंसकवेदी, हास्यरितयुक्त, सत्यमनोयोगी जीवके आस्रवका एक भंग होता है। इस भंगमें पृथ्वीकायकी हिंसाके स्थानमें पाँच जलकाय आदिमेंसे एक-एक मिलानेपर प्रत्येक भंग छह होते हैं। पृथ्वी, जल या पृथ्वी, अग्नि आदि दो संयोगरूप पन्द्रह भेदोंमें-से एक-एकका हिंसक मिलानेपर द्विसंयोगी भंग पन्द्रह होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि या पृथ्वी, जल, पवन आदि तीनके संयोगरूप बीस भेदोंमें-से एक-एक हिंसक मिलानेपर त्रिसंयोगी भंग बीस होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, बायु या पृथ्वी, जल,

वधकः त्रिक्रोधो षंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान् । ५ ॥ एकांतमिष्यादृष्टिः स्पर्शनेंद्रिय-वशंगतोऽप्रेजस्कायिकद्वयक्ववधकः त्रिकोधी षंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान् । ६ ॥ एकांत-मिथ्याद् व्टिःस्पर्शनेद्रियवशंगतोब्वाबुकायिकद्वयवधकिक्कोधी वंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनो-योगवान् । ७ ॥ एकांतमिष्यादृष्टिः स्पर्शनेद्रियवशंगतोऽब्दनस्पति कायिकद्वयवधकिस्त्रकोषी षंढवेवी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान् । ८ ॥ एकांतिमध्यादृष्टिः स्पर्शनेद्रियवशंगतोऽपत्रस-4 कायिकद्वयवधकः त्रिक्रोधो षंढवेबीहास्यरतियृतः सत्यमनोयोगवान् । ९ ॥ एकांतमिष्यादृष्टिः स्पर्शनेद्रियवशंगतः तेजोवातकायिकद्वयवधकस्त्रिकोधी षंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान् । १०॥ एकांतमिण्याद्ष्टिः स्पर्गंनेद्वियवशंगतस्तेजोवनस्पतिकायिकद्वयवधकस्त्रिकोषी खंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान् । ११ ॥ एकांतमिण्यादृष्टिः स्पर्शनेद्रियवशंगतस्तेजस्त्रसकायिक-द्वयवधकस्त्रिक्रोघी बंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान् । १२ ॥ एकांतिमध्यादृष्टिः स्पर्शं- १० नेंद्रियवशंगतो वातवनस्पतिकायिकद्वयवधकस्त्रिक्कोधी षंडवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान्। १३ ॥ एकांतमिथ्यादृष्टिः स्पर्शनेद्वियदशंगतो वायुत्रसकायिकद्वयवधकस्त्रिकोषी षंढवेदो हास्य-रतियुतः सत्यमनोयोगवान् । १४ ॥ एकांतमिण्यादृष्टिः स्पर्शनेद्रियवशंगतो वनस्पतित्रसकायिक-द्वयवधकस्त्रिकोधी बंढवेदी हास्यरतियुतः सत्यमनोयोगवान् । १५ ॥ य दितु बङ्जीवनिकायद्वि-संयोगाक्षसंचारविधानदिवं जीववधासंयमभंगंगलोडनुच्चरण भेदंगळ पदिनय्दप्पूवु।। यितु षड्जीवनि- १५ कायदोळ द्विसंयोगंगळप्पुवु । प्राप्त ति वा वि व

कैकस्मिन्मिलितेऽमी चतुःसंयोगभंगाः पंबदश । षट्सु पंचसंयोगवधेऽवेकै कस्मिन्मिलितेऽमी पंचसंयोगभंगाः षट् । एकस्मिन् पट्संयोगबधे मिलिते षट्संयोगभंग एकः, मिलित्वा त्रिषष्टिः ।

पुनः तदेकान्तिमध्यात्वाक्षे द्वितीये विपरीतिमध्यात्वगतेऽपि त्रिषष्टिः । एवं पंचसु मिध्यात्वेषु गत्वादावागते स्वशंनेन्द्रियाक्षः रसनेन्द्रिये गच्छति । अयं च सर्वेन्द्रियेषु गत्वा मिध्यात्वाक्षयुतः आदावागच्छति २०

अग्नि, वनस्पित आदि चार संयोगरूप पन्द्रह भेदों में-से एक-एकका हिंसक मिलानेपर चतुः-संयोगी भंग पन्द्रह होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पित या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, त्रस आदि पाँचके संयोगरूप छह भंगों में-से एक-एकका हिंसक मिलानेपर पंचसंयोगी भंग छह होते हैं। तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पित, त्रस इन छहों के संयोगरूप एकका हिंसक मिलानेपर छह संयोगी भंग एक होता है। ये सब मिलकर तिरसठ भंग २५ होते हैं।

एकान्त मिध्यात्वरूप अक्षकी तरह दूसरे विपरीत मिध्यात्वरूप अक्षमें भी तिरसठ भंग होते हैं। इस तरह पाँचों मिध्यात्वोंके तीन सौ पन्द्रह भंग होते हैं। इन सबोंमें स्पर्शन इन्द्रियके वशीभूतके स्थानमें रसना इन्द्रियके वशीभूत रखनेपर भी उतने ही भंग होते हैं। इस तरह पाँचों इन्द्रियों और छठे मनके अठारह सौ नब्बे भंग होते हैं। इन सबोंमें तीन ३० प्रकार कोधके स्थानमें तीन प्रकारके मानको मिलानेपर भी उतने ही भंग होते हैं। इस तरह लोभपर्यन्त चार कषायोंके पचहत्तरसौ साठ भंग होते हैं। इन सबोंमें नपुंसकवेदके स्थानमें ई प्रकारिंदवं षड्जीवनिकायदोळु मसं त्रिसंयोगवधासंयमदोडने विकाल विघोच्चरणंगळु चतुःसंयोगवधासंयमदोडने पंचदशोच्चरण भेदंगळुं पंचसंयोगवधाऽसंयमदोडने षड्विधोच्चरणं-गळु षट्संयोगवधासंयमदोडनेकविधोच्चरणगुमक्कुं। संदृष्टि—प्र६। द्वि १५। त्रि २०। च १५। पं६। ष१॥

मारं भागिसिबोडवु प्रत्येक भंगंगळारप्पुत्रु । ६ । मत्तमा भाज्यराशियाहमं पंचसयोगमुमं गुणिसि १० हारमनवर केळिगिद्दों हुमने रहुमं गुणिसि भागिसिबोड लब्धं द्विसंघोग भंगंगळुं पदिनय्वप्पुत्रु— | ३० ४ | ३ | २ | १ | + मत्तमा मूवत्तुमं मुंदण नाल्कुमं गुणिसि केळगणरडुं मूरं हारंगळं गुणिसि २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ४ | १ | १ | ६ | ४ | ३ | ६ | १ | ३ | ६ | १ | ३ | ६ |

मत्तमा नूरिप्वत्तुमं मुंदण त्रिसंयोगिंदं गुणिसिदोडं मूनूरश्वत्तक्कुमदं केळगण आहं,नाल्कुं हारंगळं गुणिसि भागिसिद लब्धं चतुःसंयोगभंगंगळु पदिनव्दप्पुवु विकास मित्र मत्तं मूनूरश्वत्तं मुंदण

१५ द्विसंयोगिंदवं गुणिसिदोडेळु नूरिप्वत्तक्कु-। मवं केळगण इप्पत्त नाल्कुमय्दु हारंगळं गुणिसिदोडे नूरिप्पत्तप्वदिदं भागिसिद लब्धं पंचसंयोग भंगंगळ।रप्पृत्व उ२०११ मत्तमा येळुनूरिप्पत्तं मुंब-

णेकवर्धादवं गुणिसिदोडं राशि तावन्मात्रमे एळुनूरिप्पत्तक्कु-। मवं केळगण नूरिप्पत्तमारु हारं-गळं गुणिसिदोडदुवुमेळुनूरिप्पत्तककु मदरिवं भागिसिव लब्धं षट्संयोग भंगमो वेयक्कुं ७२० ७२०

तदा क्रोधत्रयाक्षः मानत्रये गच्छति । अयं च प्रायच्चरमलोभत्रयपर्यन्तं गत्वा इन्द्रियाक्षमिध्यात्वाक्षाम्यां सहादावागच्छित तदा षंद्रवेदाक्षः स्त्रीवेदे गच्छति । अयं च प्रायच्चरमपुंवेदपर्यन्तं गत्वा कपायाक्षेन्द्रियाक्ष[मध्यात्वाक्षः सहादावागच्छित तदा हास्यद्रयाक्षः अरितद्वये गच्छित । अयं च वेदाक्षकपायाक्षेन्द्रियाक्षमिध्यास्त्रीवेद मिलानेपर भी उतने ही भंग होते हैं । इस तरह तीनों वेदोंके बाईसहजार छह सौ
अस्सी भंग होते हैं । इन सब भेदोंमें हास्यरित युगलके स्थानमें शोकअरित मिलानेपर भी
उतने ही भंग होते हैं । तब दोनों युगलोंके पैतालीसहजार तीनसौसाठ भंग होते हैं । इस
कूटमें भयजुगुप्सा नहीं है । अतः इन सबमें सत्यमनोयोगके स्थानमें असत्यमनोयोग
विलानेपर भी उतने ही भंग होते हैं । ऐसा करनेसे अन्तिम वैक्रियकयोगपर्यन्त दस योगोंके चारलाख तिरपनहजार छहसी भंग होते हैं । मिथ्यात्वमें अनन्तानुबन्धीका अनुद्य
पर्याप्त दशामें ही होता है इससे औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र और कर्माणयोगका ग्रहण
नहीं किया है । अनन्तानुबन्धीरहित मिथ्यादृष्टि कूटमें इतने भंग होते हैं ।

मितिबों दुक्रममिरियल्पर्गुं। प्रद्। द्वि१५। त्रि२०। च१५। पंदाषश॥ यितु त्रिषष्टि प्रमितभंगंगळो देकांतमिण्यात्वस्पर्शनेद्वियक्तोधत्रयखंडवेवहास्यद्विकसःयमनोयोगमेविवरोळि-डल्पट्टक्षमो दक्कप्पुवल्लि प्रथमेकांतमिण्यात्वाक्षं द्वितीयविपरीतमिण्यात्वक संचरिसिदोडमित त्रिषष्टिप्रमितोच्चरणभेदंगळप्पुवितेल्ला मिण्यात्वंगळय्दरोळं संचरिसिदक्षं मोर्वीलगे बंदागळ् स्पर्शनेद्रियदोळिई द्वितीयाक्षं स्वस्थानद्वितीयरसने द्वियक्कक्षं संचरिसुगु-। मा परस्थानद्वितीयेद्रि-याक्षं तन्तेल्ला यिद्रियंगळोळं संचरिसि तानुं मिण्यात्वाक्षपुमेरडुं मोदलिंगे वरलोडं कोधत्रयदोळिहं परस्थानतृतीयाक्षं स्वस्थानमानत्रयक्कं संचरिसुगुमदुवं पूर्व्योक्तक्रमदि चरमलोभत्रयपर्यंतं संच-रिसि तानुमिद्रियमिण्यात्वाक्षद्वययुतमागि मोदल्गे वरलोडं षंडवेददोळिईं परस्थानचतुत्र्याक्षं स्त्रीवेदक्के संचरिसुगुमदुवुं पूर्व्वोक्तक्रमिंदं चरमपुंचद पर्यंतं योगि तानुं क्रोघेंद्रियमिण्यात्वाक्षत्रय-युतमागि मोदल्गे वरलोडं हास्यद्वयदोळिई परस्थानपंचमाक्षमरतिद्वयक्के संचरिसुगुमी रतिद्वय- १० बोळिई परस्थानपंचमाक्षं तानुं वेदक्रोधेंद्रियमिथ्यात्वाक्षचतुष्टययुतमागि मोदलो वरलोडनिद् भयद्वयरहितप्रथमकूटमप्पुदरिवं सत्यमनोयोगदोळिहं परस्थानषष्टाक्षं स्वस्थानदोळतन्त द्वितीय-भेदमप्प असत्यमनोयोगक्कं संचरिसुगुमी परस्थानषष्ट्योगाक्षं पूर्व्वोक्तक्रमदिदंतन्त चरमवैक्रि-यिक काययोग पर्यंतं संचरिसि निदोडागळा कळगणक्षंगळनितु तम्म तम्म चरम दोळिहींडागळा कूटोच्चरणं परिसमाप्तियक्कु-। मीयों दो दु परस्थानाक्षं संचरिपागळ पृथ्व्यादिगळ वधासंयम- १५ भेदंगळ त्रिषिटप्रमितंगळागुत्तं बर्पुंबें बिवरियल्पडुगु-। मितुळिद मिध्यादृष्टिय सर्वंकृटंगळोळं सासादनादिगुणस्थानंगळ कुटंगळोळं यथासंभवमुच्चरणविधानमितं यक्षसंचारविधानदिदमरियल्प-हुगु-। मनंतरं भंगानयनप्रकारमं पेळदपरः--

> अणरिंदसिंदकूडे बावत्तरिसय सयाण तेणउदी । सद्घी धुवा हु मिच्छे भयदुगसंजोगजा अधुवा ॥७९६॥

अनंतानुबंधितरहित सहितक्टे द्वासप्तिशतं शतानां त्रिवनितः । षष्टिध्रुवाः खलु निष्याः वृष्टौ भयद्विकसंयोगजा अध्रवाः ।।

त्वाक्षैस्सहाद।वागच्छित तदा भयद्वयोनकूटत्वात्सत्यमनोयोगाक्षः असत्यमनोयोगे गच्छित । अयं च प्राग्वच्वर-मवैक्रियिकयोगपर्यन्तं गच्छित तदा तदधस्तनाक्षाः सर्वे स्वचरमे स्युरिति तत्कूटोच्वरणं समासं । एवं शेष-मिथ्यादृष्टिकूटसासादनादिकूटेष्त्रपि ज्ञातव्यं ॥७९५॥ अय भंगानयनप्रकारमाह—

यहाँ अक्षके अपने अन्ततक पहुँचनेपर उस सहित सब पहले अक्ष आदि स्थानमें आ जाते हैं। और उत्तर अक्ष दूसरे स्थानपर आ जाता है। जैसे पांच मिध्यात्वका अक्ष जब अज्ञान मिध्यात्वतक पहुँचा तब मिध्यात्वका अक्ष एकान्त मिध्यात्वपर आ गया और उत्तर इन्द्रियअक्ष रसनारूप दूसरे स्थानको प्राप्त हुआ। ऐसा होते-होते सब अक्ष जब अन्त स्थान को प्राप्त होते हैं तब अक्ष संचार समाप्त होता है। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीर हित मिध्यादृष्टीके प्रथम कृटके उच्चारणका विधान हुआ। इसी प्रकार मिध्यादृष्टिके शेष कृट रेश्वारा सासादन आदिके कृटके उच्चारणका विधान जानना। । ७९५।।

आगे भंगोंका प्रमाण लानेका प्रकार कहते हैं—

3

20

अनंतानुबंधिरहित कूटवोळं सहितकूटदोळं यथासंख्यमागि द्वासप्तिशतमुं त्रिनवितशत-युतषिटप्रमितंगळुं मिध्यादृष्टियोळ् घ्रुवभंगंगळिवु गुण्यंगळप्पुवु । भयद्विकरहितसहितमेकतर-युतंगळे ब चतुःक्टगुणितपृथिव्यादिसंयोगजनितित्रिषिटभंगंगळवध्यवभंगगुणकारंगळपुवदं ते दोडे अनंतानुबंधिरहितप्रथमक्ट्रदोळ् मिण्यात्वपंचकमिद्रियषट्कं कषायित्रचतुष्टयं त्रिवेदद्विकद्वय ९ दशयोग ५।६।४।३।२।१०। मिवं परस्परं गुणिसिदोडेळु सासिरदिन्तूरु भंगंगळप्पुवु। ७२००॥ अनंतानुबंधिसहितक्टवोळ ५। ६। ४।३। २। १३। विवं परस्परं गुणिसिबोर्ड ओ भत्त-सासिरद मूनूरख्वत्तु भंगंगळप्पुचु ९३६०॥ ई एरडुं राशिगळं कूडिदोडे पदिनाख्सासिरदैनूरख्वत्तु ध्रवगुण्यभंगंगळु मिथ्यादृष्टिगळगण्युवु १६५६० ॥ इत्लि त्रेराशिकं माडल्पडुगु । मो दु ध्रवभंगका-ध्रवभंगंगळ् त्रिष्टिप्रमितंगळागलुमिनितु ध्रवभंगंगळगेनितद्यवभंगंगळप्युवें दिंतु त्रेराज्ञिकमं माडि १० प्र१। फ ६३। इ १६५६०। बंद लब्धमुमिनितक्कु १६५६०। ६३॥ मतमो दनंतानुबंधिरहित-सहितक्टद्विकिकिनितागुत्तं विरला द्विकचतुष्टयक्केनितु भंगंगळप्युवे दितिल्लियुमी त्रेराशिकदिदं नात्कुगुणाकारमक्कु । १६५६० । ६३ । ४ ॥ मिवं परस्परं गुणिसिबोर्ड मिध्यादृष्टियोळ् सब्बंप्रत्यय-भंगंगळप्पुत्र । अतुं नाल्वत्तों दु लक्षमुमेप्पत्तमूरु सासिरद नूरिप्पत्तप्पुत्रु । ४१७३१२० ।। सासादनंगे अनंतानुबंधिसहितक्टंगळेयप्युदरिवं प्रथमक्टदोळ् इंद्रियंगळार । कषायगुणकारंगळ् नाल्कु । वेदं-१५ गळु मूरु। द्विकद्वययोगंगळ पन्नेरडु ६।४।३।२।१२।इवं परस्परं गुणिसिदोडे सासिरदेळु नूरिप्पत्त टपुवु । १७२८ ॥ मत्तं सासादनंगं वैक्रियिकमिश्रकाययोगदोळ् षंडहेदमिल्लेकं दोडे

मिध्यादृष्टी ध्रुवभंगा अनन्तानुबन्ध्यूनकृटे सप्तसहस्रद्विशतो, तद्युतकृटे खलु षष्ट्यप्रनवसहस्रित्रिशतो । कायभंगवितिविध्यात्वादिसंख्यांकेषु परस्परं गुणितेषु तत्प्रमाणस्य सम्भवात् । उभये मिलित्वा षष्ट्यप्रपंचशत-षोडशसहस्री गुण्यं, एकैकं प्रतिभयद्विकजोभयकूटचतुष्कं कायभंगजित्रषष्टिश्वास्तीत्। नेन ६३ । ४ । अध्रुवगुण-कारेण गुणितं सर्वप्रत्यभंगा विश्वत्यग्रैकशतित्रसप्ततिसहस्रकेचत्वारिशल्लक्षाणि भवन्ति ४१७३१२० । सासादने प्रथमकृटे षडिद्रियचतुष्कषायजातित्रिवेदद्विकद्वादशयोगेषु परस्परं गुणितेष्वष्टाविशत्यग्रसप्तदशशतो, वैक्रियिक-

मिध्यात्त्र आदिकी संख्याको परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है वही भंगोंका प्रमाण है। अतः मिध्यादृष्टिमें अनन्तानुबन्धीरहित कूटोंमें पाँच मिध्यात्व, छह इन्द्रिय,
चार कपायत्रिक, तीन वेद, हास्य और शोकका दो युगल, दस योग ५×६×४×३×२×१०
को परस्पर गुणा करनेसे बहत्तर सौ होते हैं। अनन्तानुबन्धी सहित कूटमें पाँच मिध्यात्व,
छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, हास्य शोक दो युगल, तेरह योग ५×६×४×३×२×१३
को परस्परमें गुणा करनेसे तिरानवे सौ साठ होते हैं। दोनोंको मिलानेपर सोलह हजार
पाँच सौ साठ तो ध्रव गुण्य हुए। तथा एक भय जुगुप्सा रहित, एक भय सहित, एक
जुगुप्सा सहित एक भय जुगुप्सा सहित ये चार भंग होते हैं। तथा कायहिंसाके तेरसठ भंग
३० होते हैं। ये चार और तेरसठ अध्रव गुणकार हैं। अतः उक्त ध्रुव गुण्यको चार और तेरसठसे
गुणा करनेपर मिध्यादृष्टिमें सब प्रत्ययोंके भंग इक्तालीस लाख तिहत्तर हजार एक सौ
बीस हैं।

सासादनमें छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, दो युगल, बैक्रियिक मिश्र बिना बारह

अ। सासादनं नरकं बुगनप्युद्धितं पुंचेदमुं स्त्रीवेदमुं सासादनंगे देवगितयोळु घटिसुगुमप्युद्धितमा वैकियिकिमिश्रकाययोगदोळु सासादनंगे इं६। क ४। वे२। दि२। वे यो१। इवं परस्परं गुणिसिदोडे ध्रुवभंगंगळुतो भत्तारप्युवु । ९६॥ उभयमुं ध्रुवं १८२४॥ अध्रुवगुणकारंगळुं चतुर्गुणितित्रिष्ठित्यक्कु । १८२४। ६३। ४॥ मिवं परस्परं गुणिसिदोडे सासादनंगे सर्वभंगंगळु नाल्कुलक्षमुमय्वतो भत्तुसासिरदरुनूर नाल्वत्ते टप्पुवु । ४५९६४८॥ मिश्रंगे इं६। क४। वे३। दि२। यो१०॥ यिवं परस्परं गुणिसिदोडे ध्रुवभंगगुण्यंगळु सासिरद नानूरनाल्वत्तक्कुं। १४४० अध्रुवगुणकारंगळुं चतुर्गुणितित्रिष्ठित्रमितमक्कुं १४४०। ६३। ४॥ मिवं परस्परं गुणिसिदोडे मिश्रंगे सर्वभंगंगळु मूरलक्षमुमरवत्तरडु सासिरदे दुनूरे भत्तककुं। ३६२८८०।

असंयतंगे इं६। क ४। वे३। द्वि२। यो १०। यिवं परस्परं गुणिसिदोडे सासिरदनानूर नाल्वलकुं १४४०॥ मत्तमसंयतंगे वैकियिकमिश्वकाययोगकाम्मंणकाययोगद्वयदोळं स्त्रीवेदो- १०
दयं घटिसदप्पुदर्शिदं। इं६। क ४। वे२। द्वि२। यो२। यिवं परस्परं गुणिसिदोडे ध्रुवगुण्यंगळु नूरतो भत्तरडप्पुबु। १९२॥ मत्तमसंयतंगौदारिकमिश्वकाययोगदोळु पुंवेदोदयमो देयप्पुदर्शिदं। इं६। क ४। वे१। द्वि२। यो१। इवं परस्परं गुणिसिदोडे नाल्वले दु ध्रुवगुण्यंगळप्पुवी मूरुं राजिगळं कूडियध्रुवंगिळवं गुणिसिदोडे १६८०। ६३। ४ इवं परस्परं
गुणिसिदोडे असंयतन सर्व्वप्रत्ययभंगंगळं नाल्कुलक्षमुमिष्णत्तमूरु सासिरदमूनूरुवत्तु भंगंगळप्पुवु। १५

मिश्रे च इं ६ । क ४ । वे २ पंढोनं । द्वि २ । यो १ गुणिते षण्णवितः मिलित्वा चतुविंशत्यग्राष्टादशशती ध्रुवगुण्यं प्राक्तनाध्रुवगुणकारेण गुणितं सर्वभंगाश्चतुर्लक्षं काम्मष्टिसहस्रषड्शताष्ट्रचतारिशतो भवन्ति । मिश्रे इं ६ । क ४ । वे ३ । द्वि २ । यो १० गुणिते ध्रुवगुण्यं चत्वारिशदग्रचतुर्वशशती तेनाध्रुवकारेण गुणितास्त्रिन लक्षद्वाषष्टिसहस्राष्ट्रशताशीतयो भवन्ति । असंयते इ ६ । क ४ । वे ३ । द्वि २ । यो १० गुणिते चत्वारिशदग्रचतुर्वशशतो । वैक्रियकमिश्रकार्मणयोः स्त्री नेति इं ६ । क ४ । वे २ । द्वि २ । यो २ । गुणिते द्वानवत्य- २० ग्रशतं । औदारिकमिश्रे पुमानेवेति इं ६ । क ४ । वे १ । द्वि २ । यो १ । गुणितेऽष्टचत्वारिशत् । मिलित्वा ध्रुवगुण्यमशीत्यग्रषोडशशती । अध्रुवगुणकारगुणितः सर्वभंगाश्चतुर्लक्षत्रयोविशतिसहस्रत्रिशतपष्टयो भवन्ति ।

योग, इनको परस्परमें गुणा करनेपर सत्तरह सौ अट्टाईस होते हैं। वैकियिक मिश्रमें यहाँ नपुंसक वेद नहीं होता। अतः छह इन्द्रिय, चार कषाय, दो वेद, दो युगछ एक योगको परस्परमें गुणा करनेसे छियानवे हुए। दोनों मिछकर अट्टारह सौ चौबीस घ्रुव गुण्य हुआ। इसको २५ चार और त्रेसठ अध्रुव गुणकारसे गुणा करनेपर सब भंग चार छाख उनसठ हजार छह सौ अड़ताछीस होते हैं। मिश्र में छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, दो युगछ, दस योगको परस्पर गुणा करनेपर सीन छाख बासठ हजार आठ सौ अस्सी भंग होते हैं, असंयतमें छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, दो युगछ, पर्याप्त सम्बन्धी दस योगोंको परस्परमें गुणा करनेपर तीन छाख बासठ हजार आठ सौ अस्सी भंग होते हैं, असंयतमें छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, दो युगछ, पर्याप्त सम्बन्धी दस योगोंको परस्परमें गुणा ३० करनेपर चौदह सौ चाछीस हुए। तथा वैकियिक मिश्र और कार्माण योगमें यहाँ स्त्रीवेद नहीं होता। अतः छह इन्द्रिय, चार कषाय, दो वेद, दो युगछ, दो योगको गुणा करनेपर एक सौ बानबे हुए और औदारिक मिश्रमें एक पुरुषवेद ही है। अतः छह इन्द्रिय, चार कषाय, एक वेद, दो युगछ, एक योगको गुणा करनेपर अड़ताछीस हुए। इन तीनोंको जोड़नेपर घृव गुण्य

४२३३६०।। देशसंयतंगे वैक्रियिककाययोगमुमिल्लप्युद्धारंदं इं६। क ४। वे३। द्वि२। यो९।। इबं परस्परं गुणिसिदोई सासिरदिन्तूरतोंभत्तारप्युद्धिल्ल अध्युवगुणकारंगळं, त्रसवधासंयम-मिल्लप्युद्धारंदं प्राप्त । १ | २ | २ | १ | प्रत्येक भंगंगळेंदु। द्विसंयोगंगळ पत्तु। त्रिसंयोगंगळं, पत्तु। १ | २ | ३ | ४ | ५

चतुःमंघोगंगळुमैदु। पंचसंयोगमों दु। ५।१०।१०।५।१॥ यितु देशसंयतंगध्रवगुणका५ रंगळु चतुःक्टगुणितंगळेकित्रिशत्त्रिमितंगळप्पुत्तु।१६०७०४॥ प्रमत्ततंयतंगे क ४। वे ३। द्वि २।
यो ९। यित्रं परस्परं गुणिसिदोडिन्तूरपिदनारप्पुत्तु।२१६॥ मत्तमाहारकशरीरदोळु क ४।
वे १।दि २। यो २। इतं परस्परं गुणिसिदोडे पितनारप्पुत्तु।क्षिड ध्रृतंगळु २३२॥ अध्रुतंगळु चतुःक्टप्रकार नाल्किरितं गुणिसिदोडे २३२।४॥ सर्व्वप्रत्ययभंगंगळु प्रमत्तंगों भैनू रिप्पत्तं दे१० प्युत्तु।९२८॥ अप्रमत्तंगे क ४। वे ३।दि २। यो ९। इत परस्परं गुणिसि अध्रुत्वचतुष्किर्वं
गुणिसिदोडे २१६।४। एंदुनूरकवत्तनाल प्युत्तु। ८६४॥ अपूर्वं करणं क ४। वे ३।दि २।यो ९।
इतं परस्परं गुणिसियध्रुत्वचतुष्किदं गुणिसिदोडे २१६।४॥ एंदुनूरकवत्तनालकु भंगंगळप्पुत्तु।
८६४॥ अनित्रृत्तिकरणंगे सर्वेदभागयोळु क ४। वे ३।यो ९। इतं परस्परं गुणिसिदोडे पूर्यं दु
भंगंगळप्पुद्दु।१०८॥ मत्तमा भागयोळु क ४। वे २।यो ९। इतं परस्परं गुणिसिदोडे प्रत्ये दु

१५ देशसंयते वैक्रियकयोगो नेति इं ६ । क ४ । वे ३ । द्वि २ । यो ९ । गुणिते षण्णवत्यग्रद्वादशशती । अध्रुवगुण-कारेण त्रसकायवन्नो नेत्येकित्रशच्चतुष्कात्मकेन गुणितैकलक्षषष्टिसहस्रसप्तशतचत्वारो भवन्ति । प्रमत्ते क ४ । वे ३ । द्वि २ । यो ९ । गुणिते षोडशाग्रद्विशतां । आहारकशरीरे क ४ । वे १ । द्वि २ । यो २ । गुणिते षोडशा, मिलित्वा द्वात्रिशदग्रद्विशती । अध्रुवकूटचतुष्केण गुणिता सर्वभंगा अष्टाविशत्यग्रनवशती । अप्रमत्ते क ४ । वे ३ । द्वि २ । यो ९ । संगुण्याध्रुवचतुष्केण गुणितो चतुःषष्टचग्राष्टशती । अपूर्वकरणेऽपि तथा

२० सोलह सौ अस्सी होता है। इसको अध्रव गुण्य चार और तेरसठसे गुणा करनेपर सब भंग चार लाख तेईस हजार तीन सौ साठ होते हैं।

देशसंयतमें वैक्रियिक योग भी नहीं है। अतः छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, दो युगल, नो योगको परस्परमें गुणा करनेसे बारह सौ छियानवे हुए। यहाँ त्रसवध नहीं है अतः पाँच स्थावर बयकी अपेक्षा संयोगी भंग इकतीस तथा चार भय जुगुष्सा सम्बन्धी अधुव गुणकारोंसे उक्त ध्रुव गुण्यको गुणा करनेपर एक छाख साठ हजार सात सौ चार भंग होते हैं।

प्रमत्तमें चार कषाय, तीन वेद, दो युगल, नी योगको परस्परमें गुणा करनेपर दो सौ सोलह हुए। तथा आहारक योगमें चार कषाय, एक पुरुषवेद, दो युगल, दो योगको गुणा करनेपर सोलह मिलकर दो सौ बत्तीस हुए। इनको भय जुगुप्सा सम्बन्धी चार अध्रुव गुणकारोंसे गुणा करनेपर सब भंग नौ सी अठाईस हुए।

अप्रमत्तमें चार कषाय, तीन वेद, दो युगळ, नौ योगको परस्पर गुणा करनेपर दो सौ सोलह हुए। इसे अध्रुव गुणकार चारमें गुणा करनेपर आठसी चौसठ भंग हुए। अपूर्व- करणमें भी इसी प्रकार आठसी चौसठ होते हैं।

२०

७२। मत्तमवेदभागेयोळु क ४। यो ९। गुणिसिदोड मूवत्ता ६३। मत्तं क्रोधरहितभागेयोळु क ३। यो ९। गुणिसिदोड इप्पत्तेळप्पुव २७। मत्तं मानरहितभागेयोळु क २। यो ९। गुणिसिदोड ब्रोंभत्तप्पुवु। ९। इतिवृत्तिकरणनाद राज्ञिगळुं कूडिनूरप्पत्तप्पुवु। २७०॥ सूझ्मसांपरायंगे क १। यो ९। गुणिसिदोडोंभत्ते भंगंगळप्पुवु। ९॥ उपज्ञांतकषायंगे योगभेददोंभत्ते भंगंगळप्पुवु। ९॥ क्षीण-कषायंगं योगभेद दोंभत्ते भंगंगळप्पुवु। ९॥ सयोगकेविल भट्टारकंगं योगभेदिदं प्रत्ययभंगंगळे-ळेयप्पुवु। ७॥ अयोगिजिनस्वामियोळ प्रत्ययं ज्ञून्यमक्तुं॥

अनंतरमी भंगंगळनुच्चरिस तोरिवपरः :--

चउवीसद्वारसयं तालं चोइसयसीदिसोलसयं। छण्णउदी बारसयं बत्तीसं बिसद सोल बिसदं च ॥७९७॥

चतुर्विवशत्यष्टादशशतं चत्वारिशचतुर्द्श अशोति षे।डश । षण्नवतिद्वादशशतं द्वात्रिशत् द्विशतं षोडश द्विशतं च ॥

मिथ्यावृष्टियोळ मुंपेळ्दु पोदुदप्पुदरिदं सासादनादिगळोळू पेळ्दपर :-

सासादनंगे ध्रुवगुण्यंगळ् चतुब्विशत्युत्तराष्टादश शतमक्कुं। १८२४॥ मिश्रनोळ् चत्वारिश-दुत्तरचतुर्द्शशतमक्कुं। १४४०॥ असंयतनोळ् अशीत्युत्तर षोडशशतकमक्कुं। १६८०॥ देश- १५

तावंतः । अनिवृत्तिकरणे सवेदमागे क ४ । वे ३ । यो ९ । गुणिते ज्ञटोत्तरशतं । पुनस्तत्रैव क ४ । वे २ । यो ९ । गुणिते पट्तिशत् । अक्रोधमागे क ३ । यो ९ । गुणिते सप्तिशितः । अमानभागे क २ । यो ९ । गुणिते ज्ञटादश । अमायमागे क १ । यो ९ । गुणिते नव । मिलित्वा सप्तत्यप्रद्विशती । सूक्ष्मसाम्तराये क १ । यो ९ । गुणिते नव । उपशान्तकषाये योगभेदेन नव । स्रीणकषायेऽपि नव । स्योगे सप्त । अयोगे प्रत्ययशून्यं ॥७९६ ॥ उक्तभंगानाह—

ध्रवगुण्यमपूर्वकरणांतं क्रमशो मिथ्यादृष्टी प्रागुक्तं। सासादने चतुर्विशत्यग्राष्टादशशतो। मिश्रे

अनिवृत्तिकरणके सवेद भागमें चार कषाय, तीन वेद, नौ योगोंको परस्परमें गुणा करनेपर एक सौ आठ हुए। यहाँसे अध्रुव गुणकार नहीं है। उसी सवेद भागमें चार कषाय, दो वेद, नौ योगोंको गुणा करनेपर बहत्तर भंग होते हैं। अवेद भागमें चार कषाय और नौ योगोंको परस्परमें गुणा करनेपर छत्तीस भंग होते हैं। क्रोधरिहत भागमें तीन कषाय और नौ योगोंको गुणा करनेपर सत्ताईस भंग होते हैं। मान रहित भागमें दो कषाय और नौ योगोंको गुणा करनेपर अठारह होते हैं। माया रिहत भागमें एक कषाय और नौ योगोंको गुणा करनेपर को मेद होते हैं। सब मिछकर अनिवृत्तिकरणमें दो सौ सत्तर भंग होते हैं। सूक्ष्म साम्परायमें कषाय एक और नौ योगोंको गुणा करनेपर नौ भंग होते हैं। सप्तानत कषायमें केवछ नौ योग ही होनेसे नौ भंग हैं। क्षीणकषायमें भी नौ भंग हैं। सयोगीमें भी ३० योगोंसे ही सात भंग होते हैं। अयोगीमें कोई प्रत्यय नहीं होता।।७९६।।

डक भंगोंको कहते हैं— ध्रुवगुण्य अपूर्वकरण पर्यन्त क्रमसे मिध्यादृष्टीमें तो पूर्वोक्त है। सासादनमें अठारह संयतनोळु षण्नवस्युत्तरद्वादशशतमक्कुं। १२९६॥ प्रमत्तसंयतनोळु द्वात्रिशदुत्तरद्विशतमक्कुं। २३२ । अप्रमत्तनोल बोड्योत्तरद्विशतमक्कुं । २१६ ॥ अपूर्वंकरणाविगळोळ् पेळदपरः—

> सोलस बिसदं कमसो धुवगुणगारा अपुन्वकरणोत्ति। अद्धुवगुणिदे भंगा धुवभंगाणं ण मेदादो ॥७९८॥

षोडश द्विशतं क्रमशो ध्रुवगुणकारा अपूर्व्वकरणपर्यंतं । अध्रुवगुणिते भंगा ध्रुवभंगानां न

भेदात्॥

अपूर्विकरणनोळ् घ्रवगुण्यंगळ् षोडशोत्तरद्विशतमक्कुं २१६॥ यितो क्रमदिदं मिण्यादृष्ट्या-वियागियपूर्वंकरणप्रयातं ध्रुवगुष्यभंगंगळ्मध्रुवगुणकारंगळं व भेदंगळंटप्युवरिवं ध्रुवगुष्यंगळप्यु-विवं तम्म अध्यवगुणकारं गळिदं गुणिसुत्तं विरलु तंतम्म भंगंगळण्युविल्लि ध्रुवभंगानां ई १० पेळल्पट्ट घ्रुवभंगंगळिनतु मेकैकंगळप्पुर्वारवं न भेवात् बाध्रुवभंगंगळिगन्ना प्राणासंयमदंते द्विसं-योगादि भेदंगळिल्लपुदरिदं मिण्यात्वेद्वियादिगळ्गे संभविसुव भंगंगळनितु ध्रवभंगंगळेयपु वं बुदत्यं ॥

अनंतरमा प्राणासंयमगळ्गे प्रत्येकद्विसंयोगाविभेवंगळंटें विरा भेवंगळं साधिसुवुपायमाउ दें दोडे अक्षसंचारं ज्ञातात्थं मवल्ल विदों दु प्रकार्रींद प्रत्येक द्विसंधीगादिगळं साधिसुवृपायमं

१५ पेळदपर:-

₹•

छप्पंचादेयंतं रूउत्तरभाजिदे कमेण इदे। लद्धं मिच्छचउक्के देसे संजोगगुणगारा ॥७९९॥

षट्पंचाद्येकांतं रूपोत्तर भाजिते क्रमेण हते। लब्धं मिण्यादृष्टचादि चतुष्के देशसंयते संयोगगुणकाराः ॥

षट्पंचांकंगळादियागि एकांकावसानमागि स्थापिसिदुवं पूर्व्योक्तकमिदं एका छेकोत्तर-मागवर केळ्गे हारंगळं स्थापिसि भागिसुत्तिरलु प्रथमलब्धं प्रत्येकभंगप्रमाणमारप्युवु । ६ । मत्तं

चत्वारिशदशप्रचतुर्दशशती । असंयतेऽशीत्यप्रषोडशशती । देशसंयते षण्णवत्यप्रद्वादशशती । प्रमत्ते द्वात्रिशद-ग्रद्धिशती । अप्रमत्ते द्वात्रिशदग्रद्धिशती । अप्रमत्ते षोडशाग्रद्धिशती । अपूर्वकरणे षोडशाग्रद्धिशती । अमीषु गुण्येषु स्वस्वाध्य रगुणकारेण गुणितेषु तत्र भंगाः स्युः । उपरि केवलध्युवभंगाणामेव मेदासाध्यवगुणकारः द्विसंयोगादि-२५ जनितत्वाभावात् । ॥७९७॥७९८॥ प्रागुक्तप्रत्येकादिभंगसाधनेऽक्षसंचारो जातार्थः, इत्युपायान्तरमाह-

षडादीनेकपर्यंतानंकान् संस्थाप्य तदबोहारानेकादीनेकोत्तरान् संस्थाप्य-

सी चौबीस, मिश्रमें चौदह सौ चालीस, असंयतमें सोलह सौ अस्सी, देशसंयतमें बारह सौ छियानवे, प्रमत्तमें दो सौ बत्तीस, अप्रमत्तमें दो सौ सोस्ट्र, अपूर्वकरणमें दो सौ सोस्ट्र है। इन ध्रव गुण्योंको अपने-अपने अध्रव गुणकारसे गुणा करनेपर अपने-अपने भंग होते हैं। ३० जपरके गुणस्थानों में केवल ध्रव भंग ही हैं; क्यों कि उनमें भय जुगुण्या और अविरिवका अभाव है अतः अध्रुव गुणकार नहीं होते ॥ ५५७-७९८॥

पूर्वोक्त प्रत्येक द्विसंयोगी आदि भंगोंके साधनेमें अक्षसंचार कहा। अब उनके साधने-के छिये अन्य उपाय कहते हैं-

वद् पंचांकंगळं गुणितिव भाज्यमनेकदिकमं गुणिसिवं करिवं भागिसुत्तं विरला वंद लब्धं पदिनेषु दिसंयोगंगळ भंगंगळप्पुवितु पूर्व्योक्तक्रमिवदं मुंदे भाज्य भागहारांकंगळं गुणिति गुणिति भागिसुत्तं विरलु जिसंयोग चतुःसंयोग पंचांयोगचट्संयोग भंगंगळ ध्रवगुणकारंगळप्यवदिदं मिण्यादृष्ट्याविचतुर्गुणस्थानंगळो छं देशसंयत नोळं गुणिसुतं विरलु सर्व्यं प्रत्ययभंगंगळं तम्मिल्ल यप्पुत्रु । संदृष्टि : —

ध्रुव १६५६०। अध्रुव ६३।४। भंगं ४१७३१२०॥ सासावनंगे ध्रु १८२४। अध्रुव ६३। ४॥ भंगंगळ ४५९६४८॥ मिश्रंगे ध्रुव १४४०। अध्रुव ६३।४। भंगंगळ ३६२८०॥ असंयतंगे ध्रुव १६८०। अध्रु ६३।४। भंगंगळ ४२३३६०॥ देशसंयतंगे ध्रुव १२९६। अध्रु ३१।४। भंगं १६०७०४॥ प्रमत्तसंयतंगे ध्रुव २३२। अध्रु ४। भंगंगळ ९२८॥ अप्रमत्तंगे ध्रुव २१६।

| 1 | Ę | 4 | 8 | ; 3 | २ | १ |  |  |
|---|---|---|---|-----|---|---|--|--|
|   | 8 | 7 | ₹ | 8   | 4 | Ę |  |  |

अत्र प्रथमहारेण स्वांशे भक्ते लब्धं प्रस्थेकभंगाः षट् । पुनः परस्यराहत्ष्वट्पं वांशेऽन्योन्याहतैकद्विहारेण १० भक्ते लब्धं द्विसंयोगभंगाः पंचदश । पुनः परस्पराहत्ततिहित्रशच्वतुरंशे तथाकृतद्विहारेण भक्ते लब्धं त्रिसंयोगा विशतिः । पुनः तथाकृतिविशत्यिकशतत्र्यंशे तथाकृतषट्चतुहरिण भक्ते लब्धं चतुःसंयोगाः पंचदश । पुनः

यहाँ प्रथम अंश छहको हार एकका भाग देनेपर छह आये। सो प्रत्येक भंग छह हैं।
फिर प्रथम छहसे अगछे पाँचको गुणा करनेपर तीस अंश हुए, इसको एकसे अगछे दोको
गुणा करनेपर दो हारसे भाग दिया पन्द्रह आये। इतने द्विसंयोगी भंग हुए। पुनः तीससे
आगेके चारको गुणा करनेपर एक सौ बीस अंश हुए। इनको पूर्व दो से आगे के तीनसे गुणा
करनेपर हुए छह हारसे भाग देनेपर बीस आये। इतने त्रिसंयोग भंग हैं। पुनः पूर्व एक सौ २५
बीससे अगछे तीनको गुणा करनेपर तीन सौ साठ अंश हुए। उन्हें पूर्व छहसे अगछे चारसे
गुणा करनेपर हुए हार चौंबीसका भाग देनेपर पन्द्रह आये। इतने चतुःसंयोगी भंग हैं। पुनः
तीन सौ साठसे आगेके दो को गुणा करनेपर सात सौ बीस अंश हुए। उनको पूर्व चौबीससे
आगेके पाँचसे गुणा करनेपर हुए हार एक सौ बीससे भाग देनेपर छह आये। इतने पंचसंयोगी भंग हैं। पुनः सात सौ बीससे आगेके एकको गुणा करनेपर सात सौ बीस अंश हुए।

बधु ४। मंगंगळु ८६४॥ बद्र्ष्यंकरणंगे घ्रु २९६। बघ्रु ४। मंगंगळु ८६४॥ अनिबृत्तिकरणंगे १०८। ७२। ३६। २७। १८। ९। कूडि २७०॥ सूक्ष्मसांपरायंगे मंगंगळु ९॥ उपशान्त कषायंगे मंगंगळु ९। क्षीणकषायंगे मंगंगळु ९॥ सयोगिकेविक भट्टारकंगे मंगंगळु ७॥ अयोगिकेविक-स्वामियोळु प्रत्ययं शून्यमक्कुं॥

अनंतरमी प्रत्ययोवयकार्यंभूतजीवपरिणामंगळ् ज्ञानावरणादिकम्मंगळ्गे बंधकारणंगळं बु तत्प्रतिपस्यत्थंमागि पेळवपरः—

तवाकृतपष्टयिकित्रिशतद्वयंशे तथाकृतचतुविंशितपंचहारेण भवते लब्धं पंचसंयोगाः षट्। पुनः तथाकृतविंशत्यिकिसप्तश्चतिंशांशे तथाकृतविंशत्यिकिशतषट्वारेण भवते लब्धं षट्संयोग एकः, मिलित्वा त्रिषिष्टः।
प्रत्येकं मिथ्यादृष्टचादिचतुष्के संयोगगुणकारा भवन्ति। तथा पंचादीनेकपर्यंतानंकान् संस्थाप्य तदश्रोहारानेकारे॰ दीनेकोत्तरान् संस्थाप्य प्राप्त स्थाप्य प्राप्त स्थाप्य स्थाप्य लब्धं प्रत्येकभंगाः पंच।

द्विसंयोगा दश । त्रिसंयोगा दश । चतुःसंयोगाः पंच । पंचसंयोग एकः, मिलित्वैकित्रिशहेशसंयते संयोगगुणकारः स्यात् ॥७९९॥ अय प्रत्ययोदयकायजीवपरिणामानां ज्ञानावरणादिबंधकारणत्वे प्रतिपत्तिमाह—

खनको पूर्व एक सौ बीससे आगेके छहको गुणा करनेपर हुए हार सात सौ बीसका भाग देनेपर एक आया। छह संयोगी भाग एक हुआ। इस तरह सब मिलकर त्रेसठ भंग हुए।

देशसंयतमें त्रसवध न होनेसे पाँचकी ही हिसा है। जो कमसे पाँचसे एक पर्यन्त लिखो। उनके नीचे एकसे पाँच पर्यन्त हार छिखो यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकारसे पाँचको एक का भाग देनेपर पाँच आये। सो इतने प्रत्येक भंग हैं। आगे पाँचसे चारको पर दस आये। इतने द्विसंयोगी हुए। पुनः बीससे गुणित तीन अंशको दो से गुणित तीन हारका भाग देनेपर दस आये। इतने त्रिसंयोगी भंग हुए। पुनः साठसे गुणित तो हारका भाग देनेपर दस आये। इतने त्रिसंयोगी भंग हुए। पुनः साठसे गुणित तो बीससे गुणित चार हारका भाग देनेपर पाँच आये। इतने चतुःसंयोगी हुए। पुनः एक सौ बीससे गुणित पक अंशको चौबीससे गुणित पाँच भागहारका भाग देनेपर एक आया। एक पंचसंयोगी भंग हुआ। ये सब मिळकर देशसंयतमें कायवधके इकतीम भेर होते हैं। ये कायवध सम्बन्धी अध्रुव गुणकार हैं सो छह कायकी हिंसामें पृथ्वी अप् तेज वायु वनस्पति त्रसमेंसे एक एक की हिंसा करनेसे प्रत्येक भेद छह हुए। पुनः पृथ्वी अप्की, पृथ्वी तेजकी, पृथ्वी वायुकी, पृथ्वी वनस्पतिकी, पृथ्वी तेजकी, अप त्रसकी, तेज वायुकी, तेज वनस्पतिकी, तेज त्रसकी, वायु वनस्पतिकी, वायु वनस्पतिकी, वायु त्रसकी हिंसाके भेदसे द्विसंयोगी पन्द्रह हुए। इसी प्रकार आगे भी जानना।।७९९।।

अागे प्रत्ययोंके उदयके कार्य जो जीवके परिणाम हैं उन्हें झानावरण आदिके बन्धका कार्ण बतलाते हैं—

### पिंडणीगमंतराये उवचादे तप्पदोसणिण्हचने । आवरणदुगं भूयो पंधदि अञ्चासनाए वि ॥८००॥

प्रत्यनीकेंद्रतराये उपघाते तत्त्रवोषे निह्नवे । आवरणद्वयं भूयो बघ्नात्यत्यासावनेदि ।।
श्रृतश्रृतघराविष्वविनयवृत्तिः प्रत्यनीकं प्रतिकृष्ठतेत्यत्यः । ज्ञानव्यवच्छेवकरणमंतरायः ।
प्रश्नत्त्रज्ञानवृष्ठणमुषघातः । मनसा वृष्ठणं वा उपघातः । अध्येतृषु क्षुद्रबाधाकरणं वा उपघातः ।
तत्त्वज्ञानेषु हर्षाभावः प्रद्रेषः । तत्त्वज्ञानस्य मोक्षसाधनस्य कीत्तंने कृते कस्यिववनिभव्याहरतोतः ।
तत्त्वज्ञानेषु हर्षाभावः प्रद्रेषः । तत्त्वज्ञानस्य मोक्षसाधनस्य कीत्तंने कृते कस्यिववनिभव्याहरतोतः ।
येशुन्यपरिणासः प्रदोषः । कुतविचत्कारणाज्जानम्निप नास्ति न वेद्योति व्यपलपनं निह्नवः ।
अप्रसिद्धगुरूनपलप्य प्रसिद्धगुरुकथनं वा निह्नवः ॥ कायवाग्म्यामननुमननमासादनं । कायेन वाद्या च परप्रकाश्यज्ञानस्य वज्जंनमासावनं । इंतु प्रत्यनीकांतरायोपघात तत्प्रदोषिनह्नवात्यासादनंगळोळ्
जीवं ज्ञानदर्शनावरणद्वयमं कट्टुगुं । प्रचुरवृत्तियिवं स्थित्यनुभागंगळं कट्टुगुमं बुदत्यं । मीप्रत्यनीकांतरायादिगळ् ज्ञानदर्शनावरणद्वयकं युगपद्बंषकारणंगळप्युवेकं दोडा ज्ञानदर्शनावरणद्वयं युगपद्बंषकारणंगळप्युवेकं दोडा ज्ञानदर्शनावरणद्वयं युगपद्बंषकारणंगळप्युवेकं वोडा ज्ञानदर्शनावरणद्वयं युगपद्बंषकारणंगळप्युवेकं वोडा ज्ञानदर्शनावरणद्वयं युगपद्वंषकारणंगळप्युवेकं वोडा ज्ञानविषयंगळादोई

श्रुततद्वरादिषु—अविनयवृत्तिः प्रत्यनीकं प्रतिकूलतेत्यर्थः । ज्ञानिबच्छेदकरणमन्तरायः । मनसा वाचा वा प्रशस्तज्ञानदूषणमध्येतृषु क्षुद्रबाधाकरणं वा उपघातः । तत्प्रदोषः तत्त्वज्ञाने हर्षाभावः । तस्य मोक्षसाधनस्य कीर्तने कृते कस्यचिदनभिव्याहारतोऽतःपैणुन्यं वा प्रदेषः । कृतिविचत्कारणात् जामन्नपि नास्ति न वेदमीति व्यपलपनमप्रसिद्धगुरूत्रपलुप्य प्रसिद्धगुरूक्यनं वा निह्नवः । कायबाक्यामननुमननं कायेन वाचा वा परप्रकाश्य- ज्ञानस्य वर्जनं वेत्यासादना । एतेषु षद्मु सत्सु जीवो ज्ञानदर्शनावरणद्वयं भूयो बघ्नाति—प्रवृत्वत्या स्थित्य- नुभागी बघ्नातीत्यर्थः । ते च षद्भि तद्द्यस्य मृगपद्वंधकारणानि तु तथा बन्धात् । अथवा विषयभेदादात्वव-

शास्त्र और शास्त्रके घारक आदिके विषयमें अविनयरूप प्रवृत्ति करना, उनके प्रत्यनीक अर्थात् प्रतिकूछ होना । ज्ञानमें विच्छेद करना अन्तराय है। मनसे अथवा वचनसे प्रशस्त कानमें दूषण लगाना या पढ़नेवालोंमें छोटी-मोटो वाघा करना उपघात है। तत्त्वज्ञानके प्रति हर्ष प्रकट न करना अथवा मोक्षके साधनभूत तत्त्वज्ञानका उपदेश होनेपर किसीका मुखसे कुछ न कहकर अन्तरंगमें दुष्ट भाव होना प्रदोष है। किसी कारणसे जानते हुए भी मैं नहीं जानता ऐसा कहना अथवा अपने अप्रसिद्ध गुरुका नाम छिपाकर प्रसिद्ध व्यक्तिको अपना गुरु बतलाना निह्नव है। काय और वचनके द्वारा सम्यग्ज्ञानकी अनुमोदना न करना अथवा २५ काय और वचनसे दूसरेके द्वारा प्रकाशित ज्ञानका तिरस्कार करना आसादन है। इन छह कार्योंके करनेपर जीव ज्ञानावरण और दर्शनावरणका बहुत वन्ध करता है अर्थात् उनमें स्थित और अनुभाग अधिक बाँचता है।

इसका आशय यह है कि ज्ञानावरण-दर्शनावरणका बन्ध तो संसारी जीवके सदा होता है। उक्त कार्बों के करनेपर स्थिति अनुभाग विशेष पढ़ता है। यही बात आगेके सम्बन्ध-में भी जानना। उक्त छहों एक साथ ज्ञानावरण-दर्शनावरण दोनोंके बन्धके कारण हैं। ३० अथवा विषय भेदसे आसवमें भेद है। ज्ञानके विषयमें उक्त छह बार्ते करनेसे ज्ञानावरणका ज्ञानावरणीयवंधकारणंगळणुवु । दर्शनिषयंगळादोहे दर्शनावरणीयवंधकारणंगळणुवु ॥ भूदाणुकंपवदजोगजुज्जिदो खंतिदाणगुरुमन्ते । वंधदि भूयो सादं विवरीयो बंधदे इदरं ॥८०१॥

भूतानुकंपाद्यतयोगयुक्तः क्षांतिदानगुरुभक्तः । बध्नाति भूयः सातं विपरोतो बध्नातीतरत् ॥ तासु तासु गतिषु कर्भोदयवशाद्भवंतीति भूतानि प्राणिन इत्यर्थः तेष्वनुकंपनमनुकंपा भूतानुकंपा । द्वतान्यहिसादीनि योगः समाधिः सम्यक्प्रणिधानमित्यर्थः । भूतानुकंपा च द्वतानि च योगश्च भूतानुकंपाद्वतयोगास्तैय्युंक्तः ये दितु भूतानुकंपनद्वतयोगंगळे दिवरोळकू दिदनुं क्रोधादि- निवृत्तिलक्षणक्षांतिचतु व्विवानमुमे विवनुळळनुं पंचगुरुभक्तिसंपन्ननुमप्प जीवं सातवेदनीयप्रकृतिगे भागमं माळकुं । विपरीतं भूतानुकंपारहितनुं द्वतमिल्लदनुं चित्तसमाधानरहितनुं क्षांतिदानशून्यनुं १० पंचगुरुभक्तिरहितनुं वसातवेदनीयवंधप्रकृतिगे तीदानुभागमं कट्टुगुं ।

अरहंतसिद्धचेदियतवसुदगुरुधम्मसंघपिडणीगो । बंधदि दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेण ॥८०२॥

अहंत्सिद्धचैत्यतपोगुरुश्रुतधरमंसंघप्रत्यनीकः । बघ्नाति दर्शनमोहमनंतसंसारो येन ॥ येन—आउदो दु दर्शनमोहनीयमिध्यात्वकरमोदयकारणदिदमहेत्सिद्धचैत्यतपोगुरुश्रुतधरमं १५ संघप्रतिकूलनप्य अनंतसंसारिजीवनु दर्शनमोहनीयकर्ममं कट्टुगुं॥

भेदः ज्ञानविषयत्वेन ज्ञानावरणस्य दर्शनविषयस्वेन दर्गनावरणस्येति ॥८००॥

ं गतौ गतौ कमेंदियवशाद्भवन्तीति भूताः प्राणिनः तेष्वनुकम्पा । व्रतानि हिंसादिविरितः । योगः समाधिः सम्यक्प्रणिबानिमत्यर्थः तैर्युक्तः । क्रोबादिनिवृत्तिस्रक्षणक्षांत्या चतुर्विषदानेन पंचगुरुभक्तया च सम्पन्नः स जीवः सातं तीव्रानुभागं भूयो बद्दनाति । तिद्वपरीतस्तादृगसातं बद्दनाति ।।८०१।।

२० योऽर्हत्सिद्धचैत्यतपोगुरुश्रुतवर्मसंबप्रतिकूलः स तद्र्शनमोहनीयं बद्दनाति येनोदयागतेन जीवोऽनन्त-संसारी स्यात् ॥८०२॥

प्रचुर बन्ध होता है और दर्शनावरणके सम्बन्धमें करनेसे दर्शनावरणका प्रचुर बन्ध होता है।।८००।।

कर्मोदयवश नाना गतियों में जो होते हैं उन्हें भूत या प्राणी कहते हैं। उनमें द्याभाव, २५ हिंसादिके त्यागरूप व्रत तथा योग अर्थात् समाधि सम्यक् एकाप्रता इनसे जो युक्त होता है तथा क्रोधादिकी निवृत्तिरूप क्षमा, चार प्रकारके दान और पंचपरमेष्ठीकी भिक्तसे सम्पन्न होता है वह जीव सातावेदनीयको तीव्र अनुभागके साथ बांधता है। इसके विपरीत आचरण वाला असातावेदनीयको तीव्र अनुभागके साथ बांधता है।।८०१।।

जो न्यक्ति अरहन्त, सिद्ध, जिन प्रतिमा, तप, निर्मन्थ गुरु, श्रुत, धर्म, संघके प्रतिकूछ ३० होता है, उनको झूठा दोष लगाता है वह जीव दर्शन मोहनीयका बन्ध करता है। उसके उदयसे जीवके संसारका अन्त नहीं होता ॥८०२॥

#### तिब्बकसायो बहुमोहपरिणदो रागदोससंसत्तो । बंधदि चरित्तमोहं दुविहंपि चरित्तगुणबादी ॥८०३॥

तीव्रकषायो बहुमोहपरिणतो रागद्वेषसंसक्तः । बध्नाति चरित्रमोहं द्विविधमपि चरित्र-गुणधाती ॥

कषाय नोकषायंगळ तीस्रोदयमनुळ्ळनुं बहुमोहप्रिणतनुं रागद्वेषसंसक्तनुं चारित्रगुणमं किडिसुवशीलमनुळ्ळ जीवं कषायनोकषाय भेवदिवं द्विविधमप्प चारित्रमोहनीयकर्ममं कट्दुगुं॥

मिच्छो हु महारंभो णिस्सीलो तिब्बलोहसंजुत्तो । णिरयाउवं णिबद्धइ पावमई रुद्दपरिणामो ॥८०४॥

मिथ्यावृष्टिः खलु महारंभो निःशोलस्तीव्रलोभसंयुक्तः । नरकायुर्मिबण्नाति पापमती रौव्र-परिणामः ॥

बह्वारंभमनुळलनुं निःशोलनुं तोव्रलोभयुक्तनुं मिण्यादृष्टियप्प जीवं रौद्रपरिणाममनुळळनुं पापकारणवृद्धिगळनुं स्फुटमागि नरकायुष्यमं कट्टुगुं ॥

> उम्मग्गदेसगो मग्गणासगो गूढहियय माइम्लो । सठसीलो य ससम्लो तिरियाउं बंधदे जीवो ॥८०५॥

उन्मार्गादेशको मार्ग्यनाशको गूढहृदय मायावी । शठशीलक्च सशल्यस्तिर्यगायुर्व्हालत १५ जीवः ॥

उन्मार्गोपदेशकतुं सन्मार्ग्यनाशकतुं गूढह्दयमायावियुं शठशीलतुं सशल्यतुमप्प जीवं तिर्घागायुष्यमं कट्दुगुं॥

यः तीत्रकषायनोकषायोदययुतः बहुमोहपरिणतः रागद्वेषसंसक्तः चारित्रगुणविनाशनशोलः स जीवः कषायनोकषायभेदं द्विविधमपि चारित्रमोहनीयं बघ्नाति ॥८०३॥ ः

यः खलु मिथ्यादृष्टिः बह्वारम्भः निश्शोलः तीव्रलोभसंयुक्तः रौद्रपरिणामः स जीवो नरकायु-र्बष्नाति ॥८०४॥

यः उन्मार्गोपदेशका 'सन्मार्गनाशकः गूढहृदयो मायावी शठशीलः सशस्यः स जीवस्तिर्यगायु-र्बघ्नाति ॥८०५॥

जिसके तीत्र कषाय और नोकषायका उदय है, बहुत मोह युक्त है राग द्वेषसे घिरा २५ है, चारित्र गुणको नष्ट करनेका जिसका स्वभाव है वह जीव कषाय नोकषायके भेदसे दो रूप चारित्र मोहका बन्ध करता है।।८०३॥

जो जीव मिथ्यादृष्टी है, बहुत आरम्भवाला है, शील रहित है, तीव लोभी है, रौद्र परिणामी है, जिसकी बुद्धि पाप कार्यमें रहती है वह जीव नरकायुको बांधता है।।८०४।।

जो विपरीत मार्गका उपदेशक है, सन्मागका नाशक है, गूढ़ हृद्य है, मायाचारी है, ३० स्वभावसे दुष्ट है, मिध्यात्व आदि शल्योंसे युक्त है वह तियंच आयुको बाँधता है।।८०५।।

# पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सीस्त्रसंजमिवहीणो। मिज्झमगुणेहि जुत्तो मणुवाउं बंधदे जीवो १।८०६॥

प्रकृत्या तनुकवायो दानरितः शोलसंयमविहीनः । मध्यमगुणैर्य्युक्तो मनुष्यायुर्ब्यद्नाति जीवः ।।

प्यभाविदमंदकषायोदयनुं दानदोळु प्रोतिमेनुळळनुं शीलंगळिवं संयमिदं विहीननुं मध्यमगुणंगळिदं कूडिदनुमप्प जीवनुं मनुष्यायुष्यमं कट्टुगुं।

> अणुवदमहव्वदेहि य बालतवाकामणिज्जराये य । देवाउवं णिबद्धइ सम्माइट्ठी य जो जीवो ॥८०७॥

अणुवतमहावर्तेश्च बालतपोऽकामनिर्जरया च । देवायुब्बंध्नाति सम्यादृष्टिश्च यो जीवः ॥

रे॰ यो जीवः सम्यग्वृष्टिमिण्यादृष्टिश्च आवनोर्ध्यनुं सम्यग्वृष्टिजीवनुं मिध्यादृष्टिजीवनुं आ जीवं अणुव्रतंगिळवमुं महाव्रतंगिळवमुं वेवायुष्यमं कट्दुणुं । मिण्यादृष्टिगं तणुव्रतमहाव्रतंगळं वोडं वृष्यिविद्युपचारमणुव्रतमहाव्रतंगळका । सम्यग्दृष्टिजीवं केवलं सम्यक्विविद्युमनुपचाराणुव्रतमहा- व्रतंगिळवमुं वेवायुष्यमं कट्दुगुः। व्रध्यभाविकिगिमिध्यादृष्टिजीवनज्ञानतपञ्चरणविवमकामनिज्जेरे- यिदमं वेवायुष्यमं कट्दुगुः।

मणवयणकायवक्को मायिन्हो गारवेहि पहिनद्धो । असुइं बंधदि णामं तप्पिङ्क्किवेहि सुइणामं ॥८०८॥

मनोवचनकायवक्रो मायावी गारवैः प्रतिबद्धः । अशुभं बध्नाति नाम तंत्प्रतिपक्षैः शुभनाम ॥

यः स्वभावेन मन्दकषायोदयः द्वानप्रीतिः श्लोकैः संयमेन च विहीनः मध्यमगुणैर्युक्तः स जीवो मनुष्यायुर्बेघ्नाति ॥८०६॥

२० यः सम्यादृष्टिजीवः स केवलं सम्यक्त्वेन साक्षादणुत्रतैर्महात्रतैर्वा देवायुर्बघ्नाति । यो प्रिच्यादृष्टिजीवः स उपचाराणुत्रतमहात्रतैर्बालतपसा बकामनिर्जरया च देवायुर्बघ्नाति ॥८०७॥

यः मनोवचनकार्यैर्वकः मायावी गारवत्रयप्रतिबद्धः स जीवो नरकतिर्यग्गत्याद्यशुभं नामकर्मं बध्नाति ।

जो जीव स्वभावसे ही मन्द कषायवाला है, दान देनेका प्रेमी है, शील और संयमसे रहित है, मध्यम गुणोंसे युक्त है वह मनुष्यायुका बन्ध करता है।।८०६॥

२५ जो जीव सम्यग्दृष्टी है वह केवछ सम्यक्त्वसे अथवा अणुत्रत महात्रतोंके द्वारा देवायुका बन्ध करता है। जो मिध्यादृष्टी होता है वह उपचार रूप अणुत्रत महात्रतोंसे तथा बाहत्त्वप और अकामनिर्जरासे देवायुका बन्ध करता है।।८०७।।

ं जिसका मन, वचन, काव, कुटिछ है, जो मावाचारी है, तीन प्रकारके गारवसे बँधा

मनोवचनकार्यगळ वक्रमनुळळनुं माय्यनुळळनुं गारवत्रयप्रतिबद्धनुमप्प जीवं नरकित्य्यंग्-गत्याद्यद्यभनामकम्मंगळं कट्टुगुं । तत्प्रतिपक्षंगळिवं ऋजुमनोवचनकार्यगळिवमुं निम्मीयत्वविवम् गारवत्रयरिहतत्विविद्युं शुभनामकम्मंमं कट्टुगुं जीवं ।

अरहंतादिसु भत्तो सुत्तरुची पढणुमाणगुणपेही । बंधदि उच्चागोदं विवरीयो बंधदे इदरं ॥८०९॥

अहंदाविषु भक्तः सूत्रविः पाठानुमानगुणप्रेक्षी । बघ्नात्यु च्चैग्गांत्रं विपरीतो बघ्नातीतरत् ॥ अहंदाविगळोळ् भक्तियनुळळनुं गणघरप्रोक्ताद्यागम सूत्रंगळोळ् श्रद्धानमुळळनुं अध्यय- नात्थंविचारविनयादिगुणविध्यपुमण्य जीवनुच्चैग्गांत्रकम्मंमं कट्टुगुं । विपरीतः अहंदाविगळोळ् भक्तिरहितमं आगमसूत्रंगळोळ् श्रद्धानमिल्लदनुं अध्ययनात्थंविचारविनयादिगुणविविज्ञतनुमण्य जीवं नीचैग्गोंत्रमं कट्टुगुं ।

पाणवधादीसु रदो जिणपूजामोक्खमग्गविग्घयरो । अज्जेइ अंतरायं ण लहइ जं इच्छियं जेण ॥८१०॥

प्राणवधादिषु रतः जिनपूजामोद्यामागंविष्नकरोऽज्जंयत्यंतरायं न लभते यदीप्तितं येन ।।
येन जाउवो दंतरायकम्मोंक्यदिवं यदीन्तितात्थं न लभते जाउवो दु तन्नीप्तितात्थंम
पडेयलरियनंतप्पंतरायकम्मेंमं प्राणवधादिषु रतः द्वित्रिचतुरिद्वियाः प्राणाः गुळे जिगुळे मोदलाद १५
द्वीद्वियंगळुमं पेनुं कूरेयुं तगुणे मिरुपेयुं मोदलाद त्रीद्वियंगळुं नोणं नोंजु मोदलाद चतुरिद्वियजीवंगळुमं तां कोलुव कोलेगळोळं परक्को लुव कोलेगळोळं प्रोतियनुळळनुं जिनपूजेगळं मोक्षमाग्गंमप्प रत्नत्रयंगळ प्राप्तिगे तनगं परागं विष्नकारियुमप्प जीवनंतरायकम्मंमनुपारिजसुग्ं।

तत्प्रतिपक्षपरिणामैहि शुभं नामकर्म बच्नाति ॥८०८॥

यः अर्हदादिषु भक्तः गणघराषुक्तागमेषु श्रद्धाष्ययनार्थविचारविनयादिगुणदर्शी स जीवः उच्चैगीत्रं २० बध्नाति । तिद्विपरीतो नीचैगीत्रं बध्नाति ॥८०९॥

यः द्वित्रिचतुरिद्रियवधेषु स्वपरकृतेषु प्रीतः । जिनपूजायां रत्नत्रयप्राप्तेश्च स्वान्ययोबिध्नकरः स जीवस्तदन्तरायकमर्जियति येनोदयागतेन यदोप्सितं तन्न रूमते ॥८१०॥

है वह नरकगित तियंचगित आदि अशुम नामकर्मको बांधता है। और इनसे विपरीत अर्थात् जो कपट रहित है, गारव रहित है वह शुभ नामकर्मको बांधता है।।८०८।।

जो अरहन्त आदिमें भक्ति रखता है, गणधर आदिके द्वारा कहे शास्त्रोंमें श्रद्धावान् है, उनके अध्ययनके छिए विचार विनय आदि गुणोंमें अनुरागी है वह उच्चगोत्रका बन्ध करता है। उससे विपरीत नीच गोत्रका बन्ध करता है।।८०९।।

जो जीव अपने द्वारा अथवा दूसरेके द्वारा किये गये दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, जीवोंकी हिंसासे प्रेम करता है, जिनपूजा रत्नत्रयकी प्राप्तिमें अपने लिए भी दूसरोंके लिए ३० भी बाधा डालता है। वह जीव अन्तराय कर्मका बन्ध करता है जिसके उदयसे जीव इिल्डित वस्तुको प्राप्त नहीं कर सकता ॥८१०॥

इंतु भगवदहंत्परमेश्वर चारचरणार्शवदद्वंद्वचंदनानंदितपुण्यपुंजायमानश्रीमद्रायराजगुरु मंडलाचार्य्यमहावाद वादीश्वररायवादीपितामह सकलविद्वज्जनचक्कवित्वश्रीमदभयसूरिसिद्धांतचक्क-वित्तचारचरणारविंदरजोरंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्णविरिचतमप्प गोम्मटसारकर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिक्योळ् कम्मंकांडप्रत्ययमहाश्विकारं निगदितमादुदु ।।

> इत्याचार्यभीनेमिचन्द्रविरचितार्यां गोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवृत्तौ कर्मकाण्डे प्रत्यचप्रक्रपणी नाम चच्छोऽभिकारः ॥ ६॥

इस प्रकार आचार्य श्री नेमिचन्द्र विरचित गोम्मदसार अपर नाम पंचसंग्रहकी मगवान् अर्हन्त देव परमेश्वरके सुन्दर चरणकमळोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजग्रुरु मण्डलाचार्य महावादी श्री अमयनन्दी सिद्धान्तचक्रवर्तीके चरणकमळोंकी भूकिसे शोमित छलाटवाळे श्री केशववणींके द्वारा रचित गोम्मदसार कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतदीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोडरमळरचित सम्यग्जानचन्द्रिका नामक माषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माषा टीकामें कर्मकाण्डके अन्तर्गत प्रस्थयप्ररूपणा नामक छठा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥६॥

## ऋथ भावचूलिकाधिकारः ॥७॥

अनंतरं भावचूळिकयं पेळलुपक्रमिसि तदादियोळु निव्विध्नपरिसमाप्तियं बयसि तन्निष्ट-विशिष्टदेवतानमस्कारमं माडिवपं :---

> गोम्मटजिणिदचंदं पणिमय गोम्मटप्यत्थसंजुत्तं । गोम्मटसंगइविसयं भावगयं चूलियं बोच्छं ॥८११॥

गोम्मटजिने द्वचंद्रं प्रणम्य गोम्मटपदात्यं संयुक्तं । गोम्मटसंग्रहविषयं भावगतां चूळिकां वक्ष्यामि ॥

4

20

१५

गोम्मटिजनेंद्रचंद्रनं नमस्कारमं माडि समीचोनपदार्त्यंसंयुक्तमप्प गोम्मटसंग्रहविषयमप्प भावगतच्चिक्रेयं पेळद्पं :—

> जेहि दु लिक्खज्जंते उवसमआदीसु जणिदभावेहिं। जीवा ते गुणसण्णा णिव्दिष्टा सम्बद्रिसीहिं। ८१२॥

यैस्तु लक्ष्यंते उपश्चमाविषु जनितभावैज्जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्दृष्टाः सर्व्वविश्वभिः ॥

यैः आवुवु केलवु उपक्रमादिषु जनितभावैः प्रतिपक्षकम्मीपशमादिगळोळ् जनितभावं-गळिदं जीवाः जीवंगळ् लक्ष्यंते लक्षिसल्पडुवुव्, ते आ उपशमादिगळोळ् जनितभागंगळ् गुणसंज्ञाः गुणंगळे ब संज्ञेयनुळळ्वे दु सर्व्वविधिक्षिज्ञिद्षिष्टाः सर्व्वविधिक्षेत्रद्धे पेळल्पट्दुव् ।

अय भावचूलिकामुपक्रममाणो निविध्नपरिसमाप्त्यर्थं स्वेष्टविशिष्टदेवतां नमस्यति-

गोम्मटजिनेन्द्रचन्द्रं नमस्कृत्य समीचीनपदार्थंसंयुक्तां गोम्मटसंग्रहविषयां भावगतचूलिकां वक्ष्ये ॥८११॥

यैः प्रतिपक्षकर्मोपशमादिषु सत्सु संजनितभावैजीवाः लक्ष्यन्ते ते भावाः गुणसंज्ञाः सर्वदर्शिभि-निदिष्टाः ॥८१२॥

भावचू लिकाको प्रारम्भ करते हुए उसकी निर्विष्न समाप्तिके लिए अपने इष्ट देवता- २० को नमस्कार करते हैं—

गोम्मटजिनेन्द्र अर्थात् महावीरस्वामी अथवा नेमिनाथके प्रतिबिम्बरूपी चन्द्रमाको नमस्कार करके समीचीन पद और अर्थसे युक्त अथवा समीचीन पदार्थीके वर्णनसे युक्त भावचूलिकाको जो गोम्मटसारके अन्तर्गत है, कहूँगा ॥८११॥

जिन अपने प्रतिपक्षी कमें के उपशम आदिके होनेपर उत्पन्न हुए भावोंसे जीव पहचाने जाते हैं, उन भावोंको सर्वज्ञ देवने गुणनामसे कहा है ॥८१२॥

१५

वा मूलभावंगळ नामनिहेंशमं माडिवपर :--

उवसमखइयो मिस्सो ओदइयो पारिणामियो माओ । मेदा दुगु णव तत्तो दुगुणिगिवीसं तियं कमसो ॥८१३॥

औपशमिकः क्षायिको मिश्रः औदयिकः पारिणामिको भावो । भेदा द्वयं नव ततो द्विगुण ५ एकविशतिस्त्रयः क्रमशः ॥

जोपनिकमुं क्षायिकमुं मिश्रमुमौदयिकमुं पारिणानिकमुमें दु भावंगळु पंचप्रकारंगळप्यु-विवर भेदंगळु द्वयमुं नवमुं नवद्विगृणमुमेकविन्नतियुं त्रयमुमप्पृत्रु । क्रमविदं जोपनिक २। क्षायिक ९। मिश्र १८। जोदयिक २१। पारिणामिक ३।।

कम्मुवसमिम उवसममाओ खीणिम खिययमावी दु । उदओ जीवस्स गुणो खओवसिमओ हवे भाओ ।।८१४॥

कर्म्मोपशमे उपशमभावः क्षये क्षायिको भावः तु । उदयो जीवस्य गुणः क्षयोपशमिको भवेद्भावः ॥

प्रतिपक्षकम्मोपशमिवसौपशमिकभावमक्कुं। प्रतिपक्षकम्मौनरवशेषक्षयविंदं क्षायिक-भावमक्कुं। तु मत्ते प्रतिपक्षकम्मोदयमुं जीवगुणमुमेरदुं मिश्रमाणि क्षायोपशमिकभावमक्कुं॥

कम्मुद्यजकम्मिगुणो ओद्इयो तत्थ होदि मावो दु। कारणिरवेक्खमवो समावियो होदि परिणामो ॥८१५॥

कर्मोवयजनितसंसारिजोवगुण औदयिकस्तस्मिन्भवति भावस्तु । कारणनिरपेक्षभवः स्वाभाविको भवति पारिणामिकः ॥

कम्मीवयजनितसंसारिजीवेगुणं अल्लि पृष्टिदुदु जीवियकभावमें बुदक्कु-। मृपशमक्षयक्षयोगः

तत्र मूलभावा औपशमिकः क्षायिकः मिश्रः बौदयिकः पारिणामिकश्चेति पंच । ततः पश्चात्तेषां भेदाः विकास क्षेत्रा क्षेत्रा हो नवाष्टादशैकविशतिस्त्रयो भवन्ति ॥८१३॥

प्रतिपक्षकर्मोपशमे सत्यौपशमिकमावः स्यात् । तिन्नरवशेषक्षये क्षायिकभावः स्यात् । तु—पुनः तदुदयो कीवगुणश्चेति द्वयं मिश्रं क्षायोपशमिकभावः स्यात् ॥८१४॥

कर्मोदयजनितसंसारिजीवगुण उदयः, तत्र भव बौदयिकभावः स्यात् । उपशमक्षयक्षयोपशमोदयनिर-

मूलभाव पाँच हैं—औपशमिक, क्षाधिक, मिश्र, खौदिषक, वारिणामिक । उनके भेद

प्रतिपक्षी कर्मका उपशम होनेपर औपशमिकभाव होता है। अतिपक्षी कर्मका पूर्ण रूपसे क्षय होनेपर क्षायिकभाव होता है। तथा प्रतिपक्षी कर्मका उदय भी रहे और जीवका गुण भी प्रकट रहे इस तरह दोनोंके मिश्र रूप होनेपर खायोपशमिकभाव होता है।।८१४।।

कर्मके चद्यसे चलन्न संसारी जीवके गुणको चद्य कहते हैं। उससे होनेवाला

३० \_\_\_\_\_ १. म<sup>े</sup>गुणं सौद<sup>े</sup>।

#### शमोवयनिरपेक्षबोळादुदु पारिणामिकभावमें बुदक्कुं।

उवसमभावो उवसमसम्मं चरणं च तारिसं खियओ। खायियणाणं दंसण सम्मं चरित्तं च दाणादी ॥८१६॥

चपशमभाव उपशमसम्यक्त्वं चरणं चतादृशं क्षायिकः। क्षायिकज्ञानं वर्शनं सम्यक्त्वं चरित्रं च दानादयः ॥

आ पंचभावंगळोळु मोवलुपशमभावमदु उपशमसम्यक्त्वमुमुपशमचारित्रमें वितु द्विविध-मक्कुमंत क्षायिकभावमुं क्षायिकज्ञानं क्षायिकदर्शनं क्षायिकसम्यक्त्वं क्षायिकचारित्रं क्षायिक-दानादिपंचकम्मितु नवविधमक्कुं।

> खाओवसियभावो चउणाण तिदंसणं तिअण्णाणं। दाणादिपंच वेदग-सरागचारित्त-दसंजमं।।८१७॥

क्षायोपशिमकभावश्चतुर्ज्ञानित्रदर्शनत्र्यज्ञानं । दानादिपंचवेदक सरागच।रित्रदेशसंयमं ।। क्षायोपशिमकभावं मितश्रुताविधमनःपर्ययमं ब चतुर्ज्ञानंगळं चक्षुरचक्षुरविधगळे ब त्रिदर्शनंगळं कुमितकुश्रुतविभंगमं ब त्र्यज्ञानंगळं दानलाभभोगोपभोगवीर्यमं ब दानादिपंचकमं वेदकसम्यक्त्वमं सरागचारित्रमं देशसंयममुमेंदितष्टादशभेदमक्कुं।

ओदियया पुण भावा गदिलिंगकसाय तह य मिच्छत्तं। लेस्सासिद्धासंजम अण्णाणं होति इगिवीसं ॥८१८॥

औदयिकाः पुनबर्भावाः गतिलिंगकषायास्तथा मिश्यात्वं । लेक्याऽसिद्धासंयमाज्ञानं भवंत्येक-विज्ञतिः ॥

पेक्षायां भवः पारिणामिकभावः स्यात् ॥८१५॥ उक्तोत्तरभेदसंस्याविषयभावान् व्यनिक-

उपशमभावाः - उपशमसम्यक्त्वं उपशमकारित्रं चेति हेवा, सायिकमावाः सायिकं ज्ञानं दर्शनं २० सम्यक्त्वं चारित्रं तादृक्दानादयव्वेति नवधा ॥८१६॥

क्षायोपशमिकभावाः—मतिश्रुताविषमनःपर्ययज्ञानानि, चक्षुरचक्षुरविषदर्शनानि, कुमतिकुश्रुतविभंग-ज्ञानानि, दानलाभभोगोपभोगवीर्याणि, वेदकसम्य स्त्वं, सरागचारित्रं देशसंयमश्चेत्यष्टादश्चा ॥८१७॥

औद्यिकभाव है। उपराम, क्षय, क्षयोपराम और उदयकी अपेक्षाके अभावमें होनेवाला भाव पारिणामिक है।।८१५॥

आगे उत्तर भेदोंकी संख्याके विषयभूत भावोंको कहते हैं — औप तिकभाव उपशम-सम्यक्तव और उपशमचारित्रके भेदसे दो प्रकार है। क्षायिकभाव क्षायिकज्ञान दर्शन सम्यक्तव, चारित्र, दान, लाभ, भोग-उपभोग वीर्यके भेदसे नौ प्रकार हैं।।८१६॥

क्षायोपशमिकभाव मतिश्रुत अवधि मनःपर्यय ये चार ज्ञान, चक्षु अचक्ष अवधि ये तीन दर्शन, कुमति कुश्रुत विभंग ये तीन अज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, वेदक ३० सम्यक्त्व, सरागचारित्र और देशसंयमके भेदसे अठारह प्रकार है।।८१७।

**47-184** 

20

4

24

• •

२५

औदयिकभावंगळु गतिचतुष्कमं हिगन्नितययमं कसायचतुष्टयमं तथा मिण्यात्वमं हेरयाषट्कमुमसिद्धत्वमुमसंयममुमझानमुमे दितेकविशतिप्रमितंगळणुवु ॥

जीवत्तं भव्वत्तमभव्यत्तादी भवंति परिणामा । इदि मृलुत्तरमावा भंगवियप्पे बहुं जाणे ॥८१९॥

५ जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वादयो भवंति परिणामाः । इति मूलोत्तरभावा भंगविकल्पे बहून् जानीहि ॥

जीवत्वम् भव्यत्वमुमभव्यत्वमुमेबिउ मोदलादउ पारिणामिकंगळप्पुवितु मूलभावंगळ-य्दक्कमुत्तरभावंगळु त्रिपंचाशत्प्रमितंगळप्पुवंदिरयल्पडुगुं।

मूलभावंगळगमुत्तरभावंगळगं संदृष्टि:—औपशमिक २। क्षायिक ९। क्षायोपक्षिक १० १८। औदयिक २१। पारिणामिक ३। इउ भंगविकल्पदोळु बहुविकल्पंगळप्पुवें दु नोनरि भव्य।

> ओघादेसे संभवमावं मृलुत्तरं ठवेद्ण । पत्तेये अविरुद्धे परसगजोगेवि भंगा हु ॥८२०॥

बोघे बादेसे संभवभावं मूलोक्तरं स्थापियत्वा । प्रत्येकेऽविरुद्धे पैरसुगयोगेपि भंगाः खलु ॥ बोघे गुणस्थानदोळं बादेशे मार्गणास्थानदोळं संभवभावं संभविसुव भावमं मूलोक्तरं १५ मलभावमनुक्तरभावेमं स्थापियत्वा स्थापिसि प्रत्येकेऽविरुद्धे बा स्थापिसिद मूलोक्तरभावदोळ्

औदियकभावाः पुनः चतुर्गतित्रिळिगचतुःकषायाः, तथा च मिष्यात्वं पड्लेश्या असिद्धासंयमाज्ञानानि इत्येकविंशतिर्भवन्ति ॥८१८॥

जीवत्वं भव्यत्वं अभव्यत्वादयस्य पारिणामिकभावा भवन्ति । इत्येवं मूलभावाः पंच उत्तरभावास्त्र-पंचाशत् भंगविकत्वा बहव इति जानीहि ॥८१९॥

गुणस्थाने मार्गणास्थाने च सम्भवतो मूलमावानुत्तरमावांश्च संस्थाप्याक्षसंचारक्रमेण प्रत्येके

औदयिकभाव चार गति, तीन वेद, चार कषाय, एक मिण्यात्व, छह लेश्या, असिद्ध, असंयम, अज्ञानके भेदसे इक्कीस हैं ॥८१८॥

विशेषार्थ—सामान्यकर्मके उद्यक्त सिद्ध पदका अभाव असिद्धत्व है। चारित्रमोहके सर्वघाती स्पर्द्धकोंके उद्यसे चारित्रका अभाव असंयम है। झानावरणके उद्यसे जो झान २५ प्रकट नहीं वह अझान है। मिध्यादृष्टि छद्धास्थके जितना झान प्रकट होता है वह अयोपशम रूप अझान है जिसे मिध्याझान कहते हैं। और जितना झान प्रकट नहीं है सब जीवोंके वह अझान औद्यिक है।।८१८।।

जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व आदि पारिणामिक भाव होते हैं। इस प्रकार मूलभाव पाँच हैं उत्तरभाव तरेपन हैं इनके भंग विकल्प बहुत हैं।।८१९।।

३० विशेषार्थ—जीवस्व तो द्रव्य स्वभाव है हो। भव्यत्व अभव्यत्व भी किसी कर्मके निमित्तसे नहीं होते, अनादि हैं। अतः इन्हें पारिणामिक कहा है।

२०

१. म<sup>°</sup>परस्वयो ।

अविरुद्धपरसंयोगे स्वसंयोगे च भंगा भवन्ति स्फुटं। तत्र गुणस्थानेषु यथा मिथ्यादृष्ट्यादित्रये मूलभावाः

ओघ अर्थात् गुणस्थान और आदेश अर्थात् मार्गणास्थानमें होनेवाळे मूलभावों और उत्तरभावोंको स्थापित करके जैसे जीवकाण्डके गुणस्थान अधिकारमें प्रमादोंके कथनमें अक्ष-संचारका विधान कहा है वैसे ही यहाँ अक्षसंचार विधानके द्वारा भावोंके बदलनेसे प्रत्येक भंग तथा विरोध रहित परसंयोगी स्वसंयोगी भंग होते हैं। जहाँ जुदे-जुदे भाव कहे जाते हैं वहाँ प्रत्येक भंग होते हैं। और जहाँ अन्य-अन्य भावके संयोग रूप भंग होते हैं उन्हें परसंयोगी कहते हैं। जैसे जहाँ औदियकके किसी भेदके साथ औपशमिक आदिका कोई भेद पाया जाता है वहाँ परसंयोगी भंग कहाता है। और जहाँ अपने भावके भेदोंका संयोग रूप भंग होता है वहाँ स्वसंयोगी कहा जाता है। आर जहाँ अपने भावके भेदोंका संयोग रूप भंग होता है वहाँ स्वसंयोगी कहा जाता है। आर जहाँ अपने भावके भेदोंका संयोग

मुलभाव मिध्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानों में औदियक क्षायोपशमिक पारिणामिक तीन होते हैं। असंयत आदि आठमें पाँचों भाव होते हैं। क्षीणकषायमें औपशमिक बिना चार हैं। सयोगी अयोगीमें औदियक पारिणामिक झायिक तीन हैं। सिद्धोंमें झायिक पारिणामिक दो हैं। अब उत्तरभाव कहते हैं—

मिध्यादृष्टिमें औदयिक के इक्कीस, खायोपशिमिक के तीन अज्ञान दो दर्शन पाँच लिंध ये दस, और पारिणामिक तीन ये चौंतीस भाव हैं। सासादनमें मिध्यात्व बिना औदयिक के बीस, खायोपशिमिक के तीन अज्ञान दो दर्शन पाँच लिंध ये दस, पारिणामिक जीवत्व भव्यत्व दो ये बत्तीस भाव हैं। मिश्रमें मिध्यात्व बिना औदयिक के बीस, खायोपशिमिक के मिश्र रूप तीन ज्ञान, तीन दर्शन, पाँच लिंध ये ग्यारह, पारिणामिक दो जीवत्व भव्यत्व ये तेंतीस भाव हैं। असंयतमें मिध्यात्व बिना औदयिक के बीस, खायोपशिमक के तीन ज्ञान तीन दर्शन पाँच लिंध, सम्यक्त्व ये बारह, औपशिमिक सम्यक्त्व खायिक सम्यक्त्व, दो पारिणामिक ये लिंस भाव हैं। देशसंयतमें औदयिक के मनुष्य तिर्यंच दो गति चार कषाय तीन लिंग तीन लेश्या असिद्धत्व अज्ञान ये चौदह, खायोपशिमक तीन ज्ञान तीन दर्शन पाँच लिंध सम्यक्त्व देशचारित्र ये तेरह, औपशिमिक सम्यक्त्व, खायिक सम्यक्त्व, दो पारिणामिक ये इकतीस भाव हैं। इनमें तिर्यंचगित और देशचारित्र घटाकर मनःपर्यज्ञान सरागचारित्र मिलानेपर प्रमत्त अप्रमत्तमें इकतीस-इकतीस भाव होते हैं। इनमें पीत पद्म लेश्या, खायोपशिमक सम्यक्त्व चारित्र घटाकर औपशिमिक चारित्र खायिक चारित्र मिलानेपर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरणमें उनतीस-उनतीस भाव हैं। इनमें लोभ बना तीन कषाय और तीन लिंग घटानेपर सूक्ष्म साम्परायमें तेंतीस भाव हैं। इनमें लोभ कषाय क्षायिक

१. स यक्कु ।

एंवितु मूरु भंगमक्कुं ३। त्रिसंयोगमो वे भंगमक्कु। १॥ मिंतु परसंयोग भंगमेळेयप्पुचु।७॥ स्वसंयोगं मिश्चवं ळ मिश्चमुं बौवयिकवोळोवयिकमुं पारिणामिकवोळ पारिणामिकमुमिंतु स्वसंयोगंगळ् मूरप्पुचु।३॥ इंतु मूलभावंगळव्वरोळ मिश्यावृष्टिगुणस्थानदोळ संभविसुव मूरुं मूलभावंगळगे परसंयोग स्वसंयोगभंगंगळ पत्तप्पुचु। मिश्या मू भा-३। भं १०। सासावनंगयुमितेयप्पुचु। सासा। भू भा ३। भं १०। मिश्रंगयुमितेयक्कुं। मिश्च मू भा ३। भं १०। बसंयताविचतुर्ग्गणस्थानवोळ् मूलभावंगळव्दं संभविसुगुं। औष। क्षा। मि। औषा। इल्लि प्रत्येकभंगंगळ अव्वप्पुचु।५॥

क्षायोवशिमकौदयिकपारिणामिकास्त्रयस्त्रयः । तत्र परसंयोगे प्रत्येकभंगास्त्रयस्त्रयः । द्विसंयोगास्त्रयः । त्रिसंयोगे एकः । स्वसंयोगे मिश्रे मिश्रः । बौदयिके बौदयिकः । पारिणामिके पारिणामिकः इति त्रयः मिलित्वा दश । असंगतादिचतुष्के मूलभावाः पंच पंच । तत्र प्रत्येकभंगाः पंच । द्विसंयोगा नवैव औपशमिकक्षायिकयोर-

१० चारित्र घटानेपर उपशान्त कषायमें इक्कीस भाव हैं। इनमें औपशमिक सम्यक्तव चारित्र घटाकर खायिक चारित्र मिलानेपर खीण कषायमें बीस भाव हैं। सयोगीमें मनुष्यगति शुक्ललेश्या असिद्धत्व ये तीन औदियक, आयिक नी, दो पारिणामिक ये चौदह भाव हैं। इनमेंसे शुक्ललेश्या घटानेपर अयोगीमें तेरह भाव हैं। सम्यक्तव ज्ञान दर्शन वीर्य ये चार खायिक और जीवत्व पारिणामिक ये पाँच भाव सिद्धोंमें हैं।

ये नाना जीव और नाना काल अपेक्षा जानना। आगे एक जीवके एक कालमें जितने भाव सम्भव हैं वह कहते हैं—

मिध्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानों में मूळ भाव तीन होते हैं। परसंयोग में प्रत्येक भंग तीन औदियक मिश्र पारिणामिक होते हैं। द्विसंयोगी भंग तीन हैं—औदियक मिश्र, औदियक पारिणामिक, मिश्र पारिणामिक। तीनोंका संयोगरूप त्रिसंयोगी भंग एक औदियक मिश्र पारिणामिक। स्वसंयोगी भंग तीन—औदियक में औदियक, मिश्रमें मिश्र, पारिणामिक पारिणामिक। इस प्रकार सब दस हुए।

विशेषार्थ —प्रत्येक द्विसंयोगी त्रिसंयोगी आदि भंग लानेकी विधि जैसे आस्रवाधिकार-में कहा था वैसे ही जानना। विवक्षित संख्याके प्रमाणरूप अंकसे लगाकर एक-एक हीन संख्या लिखो। वे तो अंश हुए। उनके नीचे एकसे लगाकर एक-एक अधिक अंक लिखो। उन्हें हार जानना। उनमें पहले अंशसे आगेके अंशको और पहले हारसे आगेके हारको गुणा करके अंशके प्रमाणमें हारके प्रमाणसे माग देनेपर क्रमसे प्रत्येक द्विसंयोगी आदि भंगों-का प्रमाण आता है। सो मिध्यादृष्टि आदि तीनमें मूलभाव तीन हैं। सो तीनसे लेकर एक-एक हीन अंक लिखो-तीन दो एक। उनके नीचे एक दो तीन लिखो। पहले तीनको एकका

**12|2** | **2|2** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |

भाग देनेसे तीन आये। सो तीन प्रत्येक भंग हुए। तीनको दोसे गुणा करके उसे एकसे गुणित
दे दोका भाग देनेपर तीन आये। तीन द्विसंयोगी भंग जानना। फिर छहको एकसे गुणा करके
उसमें दो गुणित तीनका भाग देनेपर एक आया। सो एक त्रिसंयोगी भंग हुआ। इसी प्रकार
मूलभावों और उत्तरभावोंमें प्रत्येक द्विसंयोगी त्रिसंयोगी भंगोंकी विधि जानना।

द्विसंयोगंगळो भत्तेयपुर्व तं दोड बा नाल्कुं गुणस्थानदोळु उपशमक्षायिकंगळ द्विसंयोगं विरुद्ध-मप्पुदि ना भंगंकुंदिदोडो भत्ते भंगंगळप्पुवप्पुदिंदं, त्रिसंयोगभंगंगळुमंत्रयुपशमक्षायिकयुत-त्रिसंयोगमं बिट्दु शेष सप्तभंगमप्पुत्रु । ७ ॥ अतुःसंयोगभंगगळरडेयप्पुर्व ते दोडुपशमयुतमागियो दु उ का मि औ पा क्षायिक भावदोडनो दक्कुं । उ क्षा | मि औ पा इंतरडु ॥ २ | + | + | + | + |

पंचसंयोगभंग मीनाल्कुं गुणस्थानवोळ् संभविसके दोडे कारणं द्विसंयोगित्रसंयोगवोळ् पेळदुदेयक्कुं। ५ ई परसंयोगभंगंगळ्गे संदृष्टि प्र५। द्वि ९। त्रि ७। च २। स्वसंयोगभंगं मिश्रवोळ्मौदियकदोळं पारिणामिकदोळं पूरे भंगमक्कु-३। मिता नाल्कुं गुणस्थानंगळोळ् प्रत्येकं पूलभावंगळप्दुं परस्व-संयोगभंगंगळुमिष्पत्तारष्पुद्व। असं पू भा ५। भं२६। देशसंयतंगं पू।भा ५। भं २६। प्रमत्तसं पू। भा५। भंग २६। अप्रमत्त पू। भा५। भंग २६। अप्रमत्त पू। भा५। भंग २६। उपश्मश्रेणियोळ् पूलभावंगळ्यदुं संभविसुवविल्ल परसंयोग भंगं प्रत्येकं संयोगभंगंगळप्दु ५। द्विसंयोगभंगंगळ् पत्तुं १०। त्रिसंयोगभंगंगळ् १०। १० चतुःसंयोगभंगमय्दु ५। पंचसंयोगभंगमो दु १। स्वसंयोगभंगं क्षायिकवोळ् क्षायिकभंगमं बिट्दु शेष नाल्कु ४ भंगमक्कु। यिंतु आ नाल्कु गुणस्थानंगळोळ् प्रत्येकं पूलभावभंगमय्दुं। ५। परस्व-संयोगभंगंगळ् पूवत्तय्वपुद्व ३५। संदृष्टि—अपूर्वं पू भा५। भंग ३५। अनिवृत्तिकरणंगं पू

संयोगात् । त्रिसंयोगाः सप्त । चतुःसंयोगा जीपशमिककायिकाम्यां द्वौ । पंचसंयोगो नास्ति । स्वसंयोगाः मिश्रोदियकपारिणामिकास्त्रयः । एवं परस्वसंयोगाः षड्विशतिः । उपशमकचतुष्के मूलभावाः पंच पंच । तत्र १५ परसंयोगे प्रत्येकभंगाः पंच । द्विसंयोगा दश । त्रिसंयोगा दश । चतुःसंयोगाः पंच । पंचसंयोग एकः ।

असंयतादि चार गुणस्थानों में मूलभाव पांच-पाँच होते हैं। पूर्वोक्त विधानसे प्रत्येक भंग तो पाँच ही हुए। द्विसंयोगी दस होते हैं। िकन्तु यहाँ औपशमिक क्षायिकका संयोगरूप एक भंग नहीं है। अतः नौ हैं। त्रिसंयोगी भंग दस होते हैं। िकन्तु यहाँ औपशमिक क्षायिक और एक औद्यिक वा क्षायोपशमिक वा पारिणामिकमें के कोई एक इन तीनके संयोग रूप २० तीन भंग न होने से सात ही हैं। चतुःसंयोगी पाँच होते हैं िकन्तु उनमें से औपशमिक क्षायिक और दो औद्यिक क्षायोपशमिक अथवा क्षायोपशमिक पारिणामिक अथवा औद्यिक पारिणामिकमें से इनके संयोग रूप तीन भंग यहाँ नहीं होते। अतः दो ही हैं। यहाँ उपशम और क्षायिकका मिलन न होने से पंचसंयोगी भंग नहीं होता। स्वसंयोगी भंग तीन हैं— मिश्रमें मिश्र, औद्यिकमें औद्यिक, पारिणामिकमें पारिणामिक। यहाँ उपशम सम्यक्त्वमें २५ उपशमचारित्र और क्षायिक सम्यक्त्वमें क्षायिकचारित्र सम्भव न होने से औपशमिकमें अपशमिकमें क्षायिक और क्षायिक सम्यक्त्वमें क्षायिकचारित्र सम्भव न होने से औपशमिकमें क्षायिक और क्षायिक से सायिक ये दो भंग नहीं कहे। सब मिलकर छन्वीस भंग हुए।

उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानों में पाँच-पाँच मूलभाव हैं। उनमें परसंयोगी में प्रत्येक भंग पाँच, द्विसंयोगी दस, त्रिसंयोगी दस, चतुःसंयोगी पाँच और पंचसंयोगी एक भंग होता है। यहाँ क्षायिक सम्यक्त्वके होते उपशमचारित्र होता है अतः उपशम और क्षायिक- ३० का संयोग जानना। स्वसंयोगीमें क्षायिकमें क्षायिक सम्भव नहीं है; क्योंकि यहाँ क्षायिक सम्यक्त्वके साथ अन्य क्षायिकभाव नहीं होता। अतः चार ही भंग होते हैं। सब पैंतीस भंग हुए। भा ५ । भंग ३५ । सुक्ष्मसांपरायं मू भा ५ । भंग ३५ । उपज्ञांतकषायं गे मू भा ५ । भंग ३५ । क्षपकश्रेणियो जु नाल्कुं गुणस्थानबों जु संभिबसुव भावंगळु क्षायिकमुं मिश्रमुमौबियिकमुं पारिणामिकमुमितु नाल्कप्पुवु । क्षा । मि । ब्रौ । पा । इल्लि परसंयोगभंगंगळु प्रत्येकभंगंगळु नाल्कपपुवु । ४ । द्विलंयोगभंगंगळाइ । ६ । त्रिसंयोगभंगंगळु नाल्कपपुवु । ४ । चतुःसंयोगभंगं भो वियक्कुं । १ । स्वसंयोगभंगंगळुं नाल्कपपुवु । ४ । कूडियपूर्व्यंकरणनोळुं मूलभा ४ । भंग १९ । अनिवृत्तिकरणनोळुं मू भा ४ । भं १९ । स्वसंयोगभंगं १ । म्हिस्ससंपरायनोळुं मू भा ४ । भं १९ । क्षीणकषायनोळुं मू भा ४ । भं १९ । स्योगकेविल भट्टारकनोळमयोगकेविलभट्टारकनोळं मूलभावंगळु क्षा । ब्रौ । पा । इल्लि प्रत्येक भंग ३ । द्विसंयोगभंग ३ । त्रिसंयोगभंग १ । स्वसंयोगभंग ३ । कूडि स्योगिरंगं मू भा ३ । भंग १० । ब्रियोगिरंगं मू भा ३ । भंग १० । सिद्धपरमेष्टियोळुं मूलभावंगळुं १० क्षा । पा । इल्लि प्रत्येक भंग २ । द्विसंयोगभंगं स्वसंयोगभंग २ कूडि सिद्धपरमेष्टियोळुं मू भा २ । भंग ५ ।।

अनंतर्रामतु गुणस्थानदोळु मूलभावसंस्ययुमं स्वपरसंयोग भंगसंस्ययुमं पेळदपर ।— मिच्छतिये तिचउक्के दोसु वि सिद्धेवि मूलभावा हु । तिगपणपणगं चउरो तिग दोण्णि य संभवा होति ॥८२१॥

१५ मिथ्यादृष्टित्रये त्रिचतुष्के द्वयोरिप सिद्धेप मूलभावाः खलु । त्रिकपंचपंचवतुस्त्रिकद्वयं च संभवा भवंति ॥

स्वसंयोगाः क्षायिकं क्षायिकं विना चत्वारः । एवं परस्वसंयोगाः पंचित्रशत् । क्षपकचतुष्के क्षायिकिमिश्रौदियक-पारिणामिका मूलभावाश्वत्वारश्चत्वारः । तत्र परसंयोगे प्रत्येकमंगाश्चत्वारः । द्विसंयोगाः षट् । त्रिसंयोगा-श्चत्वारः । चतुःसंयोग एकः । स्वसंयोगाश्चत्वारः । भिलित्वैकाश्चिविश्वतिः । सयोगायोगयोर्मूलभावास्त्रयस्त्रयः । २० तत्र प्रत्येकभंगास्त्रयः । द्विसंयोगास्त्रयः । त्रिसंयोग एकः । स्वसंयोगास्त्रयः मिलित्वा दश । सिद्धे मूलभावौ द्वौ । तत्र प्रत्येकभंगौ द्वौ । द्विसंयोग एकः स्वसंयोगौ द्वौ । मिलित्वा पंच ॥८२०॥ उक्तमूलभावसंख्यां स्वपरसंयोगसंख्यां चाह—

क्षपकश्रेणीके चार गुणस्थानों साथिक, मिश्र, औदयिक, पारिणामिक, चार ही भाव होते हैं। परसंयोग में प्रत्येक भंग चार, द्विसंयोगी छह, त्रिसंयोगी चार, चतुःसंयोगी एक २५ भंग है। स्वसंयोगी चार होते हैं। सब मिलकर डन्नीस हुए।

सयोगी-अयोगीमें क्षायिक, औदयिक, पारिणामिक ये मूळ तीन भाव हैं। उनमें प्रत्येक भंग तीन, द्विसंयोगी तीन और त्रिसंयोगी एक और स्वसंयोगी तीन मिळकर दस भंग होते हैं।

सिद्धोंमें मूलभाव दो हैं—क्षायिक, पारिणामिक। इनमें प्रत्येक भंग दो, द्विसंयोगी ३० एक, स्वसंयोगी दो सब पाँच हुए ॥८२०॥

उक्त मूलभावोंकी संख्या और स्वपरसंयोगी भंगोंकी संख्या कहते हैं—

१. म<sup>°</sup>भंगमुं ।

मिध्यादृष्टित्रये मिध्यादृष्टिसासादनिमधरगळें ब मूर्च गुणस्थानंगळोळु प्रत्येकं मिश्रसौदयिक-पारिणामिकमें ब मूर्च भावंगळु संभवंगळु बसंयतदेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरमुपश्चमकापूर्व्वानिवृत्तिः स्थमसांपरायोपशांतकवायरगळुं क्षपकापूर्व्वंकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायक्षीणकवायरगळुमें ब मूर्रेडय नात्करोळं सयोगकेविलभट्टारकं अयोगकेविलभट्टारकरगळं व रडेडयोळं सिद्धपरमेष्टियोळं क्रमिंदवं मूलसंभवभावंगळु त्रिकमुं पंच पंच चतुःत्रिद्धिप्रमितंगळु मुंपळ्दुवेयवकुं। निध्यादृष्टि-त्रयदोळु मि। औ। पा। असंयतचतुष्ट्यदोळु उ। क्षा। मि। ओ। पा। उपशमचतुष्कदोळु उ। क्षा। मि। ओ। पा। उपशमचतुष्कदोळु उ। क्षा। मि। ओ। पा। क्षपकचतुष्कदोळु क्षा। मि। औ। पा। सयोगायोगरोळु क्षा। ओ। पा। सिद्धरोळ क्षा। पा।

तत्थेव मूलभंगा दस छव्वीसं कमेण पणतीसं। उगवीसं दस पणगं ठाणं पडि उत्तरं बोच्छं ॥८२२॥

तत्रैव मूलभंगा दश षड्विंशति क्रमेण पंचित्रशत्। एकान्निविशतिः दश पंचकं स्थानं प्रत्युत्तरं वक्ष्यामि ॥

तत्रैव तिमध्यादृष्टित्रितयाबिस्थानकंगळोळ मूलभंगा मूलभावंगळ परस्परसंयोगभंगंगळ मुंपेळदंत मिध्यादृष्टियाबिगुणस्थानित्रतयबोळ प्रत्येकं का पत्तुं। असंयताबिगुणस्थानचतुष्टयबोळ प्रत्येकं परस्परसंयोगजनितंगळ षड्विशतिः षड्विशतिगळपुवु। उपशमकचतुष्टयबोळ प्रत्येकं १६ परस्परसंयोगभंगंगळ पंचित्रशत् । पंचित्रशत्प्रमितंगळपुवु। क्षपकचतुष्टयबोळ प्रत्येकं एकान्न-विशतिप्रमितंगळपुवु। सयोगायोगकेविलहयबोळ प्रत्येकं परस्वसंयोगभंगगळ का। काप्रमितंगळपुवु। सिद्धपरमेष्टियोळ परस्वसंयोगभंगंगळ पंच पंचप्रमितंगळपुवु।

स्थानं प्रतिगुणस्थानमं कुरुत्तु भंगंगळनुत्तरं उत्तरभावंगळोळु पेळवपरं :-

मिष्यादृष्ट्यादित्रये असंयताद्युवशमकापूर्वकरणादित्रिचतुब्केषु सयोगद्वये सिद्धे च क्रमेण मूलसम्भव- २० भावास्त्रयः पंच पंच चत्वारस्त्रय द्वी मवन्ति ॥८२१॥

तथैवोक्त.षट्स्यलेषु क्रमेण मूलभंगाः दश षड्त्रिशतिः पंचित्रशत् एकान्नविशतिः दश पंच भवन्ति।।८२२॥ अथ गुणस्थानं प्रति उत्तरभावान् वक्ष्ये—

मिध्यादृष्टि आदि तीनमें, असंयत आदि चारमें, उपशमश्रेणीके चारमें, क्षपकश्रेणीके चारमें, सयोगी आदि दोमें, सिद्धोंमें क्रमसे मूलभाव तीन, पाँच, पाँच, चार, तीन, २५ दो हैं॥८२१॥

उक्त छह स्थानों में कमसे मूल भंग दस, छब्बीस, पैंतीस, उनतीस, दस, पाँच

आगे गुणस्थानोंमें उत्तरभावोंको कहेंगे-

१. म<sup>°</sup>गलु पंच।

### उत्तरभंगा दुविहा ठाणगया पदगयात्ति पढमम्मि । सगजोगेण य भंगाणयणं णत्थित्ति णिहिट्टं ॥८२३॥

उत्तरभंगा द्विविघाः स्थानगताः पदगताः इति प्रथमे स्वकयोगेन च भंगानयनं नास्तीति निहिष्टं ॥

उत्तरभंगंगळ् द्विविधंगळणुवें तें दोडे स्थानगतंगळें बुं पवगतंगळ्में दितिल्ल प्रथमबोळ् युगपत्संभवीभावसमूहविबमाबुदों बुस्थानदोळ् स्थानांतराभावमप्पुविदिमिल्ल पेर्ग पेळवंते स्यसंयोगिदवं भंगानयनिमल्लें बु पेळल्पट्दुबु ।

> मिन्छदुगे मिस्सितिये पमत्तसत्ते य मिस्सठाणाणि । तिगदुगचउरो एक्कं ठाणं सन्वत्थ ओदह्यं ॥८२४॥

मिण्यादृष्टिद्वये मिश्रत्रये प्रमत्तसप्तके च मिश्रस्थानानि । त्रिक द्विक चत्वारि एकं स्थानं सम्बेत्रौदियकं ॥

मिध्यादृष्टिसासादननं बी एरडुं गुणस्थानंगळीळं मिश्रासंयतदेशसंयतनं बी मूहं गुणस्थान-दोळं प्रमत्ताप्रमत्तापूर्धंकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायोपशांतकवायक्षीणकवायरें बी येळुं गुण-स्थानदोळं मिश्रस्थानानि क्षायोपशमिकभावंगळ् पदिनं टरोळं येकसमयदोळ् युगपत्संभविसुव-भावंगळ समूहमं स्थानमं बुवा स्थानं यथाक्रमिंददं बा द्वि त्रि सप्तगुणस्थानंगळोळ् त्रिस्थानंगळुं-चतुःस्थानंगळ्मप्पुवु। मि ३। सा ३। मि २। ब २। दे २। प्र४। ब ४। ब ४। ब ४। स्थ ४। उ ४। क्षी ४।। सम्बंश्र मिध्यादृष्टियावियागि अयोगिगुणस्थानपर्यंतं पदिनात्कुं गुणस्थानंगळोळ् प्रत्येकमेकस्थानमौदयिकदोळक्कुं। ओदयक। मि १। सा १। मि १। ब १। दे १। प्र१। ब १। ब १। ब १। स्व१। उ १। क्षी १। स १। ब १॥

२० वत्तरभंगा दिविधाः स्थानगताः पदगताश्चेति । तत्र प्रथमे युगपत्सम्मविभावसमूहरूपे स्थाने स्थानान्तरं नेति स्वसंयोगेन भंगानयनं नास्तीति निर्दिष्टं ॥८२३॥

क्षायोपणमिकमावस्थानानि मिथ्यादृष्ट्यादिद्वये त्रीणि । मिश्रादित्रये द्वे । प्रमत्तादिसप्तके चत्वारि । (अग्रे त्रिषु जून्यं ।) औदयिकभावस्थानं चतुर्दशगुणस्थानेष्येकमेव ॥८२४॥

इत्तरभावोंके भंगके दो प्रकार हैं—स्थानगत और पदगत। एक जीवके एक समयमें तितने भाव पाये जाते हैं उनके समूहका नाम स्थान है। उनकी अपेक्षासे हुए भंगोंको स्थानगत कहते हैं। एक जीवके एक कालमें जो भाव पाये जाते हैं उनकी एक जातिका अथवा जुदे-जुदेका नाम पद है। उसकी अपेक्षा किये गये भंग पदगत कहे जाते हैं। एक जीवके एक कालमें एक स्थानमें अन्य कोई स्थान सम्भव न होनेसे स्थानगत भंगोंमें स्व-संयोगी भंग नहीं होते, ऐसा कहा है।।८२३।।

मिध्यादृष्टि आदि दोमें, मिश्रादि तीनमें, प्रमत्तादि सातमें क्रमसे क्षायोपशमिकभावके स्थान तीन, दो, चार जानने । औदयिकभावका स्थान चौदह गुणस्थानोंमें एक-एक ही है ॥८२४॥

३०

#### तंस्थावरणजभावा पणछस्सत्तेव दाणपंचेव । अयदचउक्के वेदगसम्मं देसम्मि देसजयं ॥८२५॥

तत्रावरणजभावाः पंच षट्सप्तैव दानपंचैव । असंयतचतुष्के वेदकसम्यक्तं देशसंयते वेशसंयमं ॥

मुं पेळव क्षायोपशमिक भावंगळ हा ४। व ३। व ३। व ३। व १। स रा १। देश १। ५ यिती पदिने दुं भावंगळोळ युगैपदेकसमयसं भविगळा । तत्र आ मिथ्यादृष्टिद्वय मिश्रत्रयप्रमत्तसम-कदोळ क्रमिंदं मिण्यादृष्टिसासादनरुगळोळ, अज्ञानित्रतयमुं चक्षुद्दंशंनमचक्षुद्दंशंनमं ब आवरणज-भावंगलुपंचप्रमितंगळप्पृवु । मि ५ । सा ५ ।। मिश्रत्रयदोळ् मतिश्रुतावधित्रयमुं चक्षुरचक्षुरवधि-दर्शनत्रयमुमितावरणजभावंगळारप्युवु । मि ६ । अ ६ । दे ६ । प्रमत्तसप्तकदोळ् मत्यादिचतुर्ज्ञानं-गळं दर्शनित्रतयमुमितावरणजभावंगळेळपुवु । प्र७। अ७। अ७। अ७। स् ७। उ७। क्षी ७। दानपंचैव इल्लि मिथ्यादृष्ट्यादियागि क्षीणकषायगुणस्थानपर्यंतं दानादिपंचकमुमप्युवप्यु-दरिंदं कूडिकोळ्तं विरलु मि १०। सा १०। मि ११। मि १। अ ११। दे ११। प्र १२। अ १२। अ १२। अ १२। सू १२। उ १२। सी १२। असंयतचतुष्के वेदकसम्यक्तवं देशसंयते देश-संयममं वितु पेळल्पट्ट्वप्पुदरिदं वेदकसम्यक्त्वमनसंयताविनालकुं गुणस्थानंगळोळ कुडिको बुदु । देशचारित्रमं देशसंयतनोळ कुडिको बुरु ॥ मत्तं :--

#### रागजमं तु पमत्ते इदरे मिच्छादिजेहुठाणाणि । वेभंगेण विहीणं चक्खुविहीणं च मिच्छदुगे ॥८२६॥

रागयमस्तु प्रमत्ते इतरस्मिन् मिण्यादृष्टचादिज्येष्ठस्थानानि । विभंगेन विहीनं चक्षु-विवहोनं च मिथ्याद्ष्टिद्वये ॥

सरागचारित्रमं प्रमतसंयतनोळमप्रमत्तसंयतनोळं कृडिकोळुत्तं विरलु मिध्याद्ब्टिगुण- २० स्थानंगळोळेल्लं क्षायोपद्यमिकभावंगळोळोकसभयदोन् युगपत्संभविसुव ज्येष्ठस्थानमेल्ला गुणस्थानं-

तत्र स्थानत्रये क्षायोपशमिकेष्वावरणजभावा मिष्यादृष्ट्यादिद्वये व्यज्ञानाद्यद्विदर्शनान । मिश्रत्रये आद्यत्रिज्ञानित्रदर्शनानि । प्रमत्तसप्तके तानि च मनःपर्ययरच । क्षीणकषायान्तं दानादयः पंच । असंयतादि-चतुष्के वेदकसम्यक्तवं । देशसंयते देशसंयमः ॥८२५॥

तु-पुनः प्रमत्ते अप्रमत्ते च सरागचारित्रं तेन क्षायोपशमिकभावज्येष्ठस्थानानि विष्यादृष्ट्यादिष्टिन- २५

उक्त तीनमें क्षायोपशमिकके ज्ञानावरण-दर्शनावरणके निमित्तसे होनेवाले मिध्यादृष्टि और सासादनमें तीन अज्ञान दो दर्शन ये पाँच हैं। मिश्रादि तीनमें आदिके तीन ज्ञान तीन दर्शन हैं। प्रमत्तादि सातमें मनःपर्यय सहित चार ज्ञान तीन दर्शन हैं। दानादि पाँच भाव मिध्यादृष्टिसे क्षीणकषायपर्यन्त हैं। वेदकसम्यक्त्व असंयत आदि चारमें देशसंयम देशसंयत गुणस्थानमें है ॥८२५॥

क्रसरागचारित्र प्रमत्त-अप्रमत्तमें है। इनको यथासम्भव मिलानेपर मिध्याङ्गृष्टिसे क्षीण-

१. गुजस्थानमं कुरुत् ।

गळोळमक्कुं। मि १०। सा १०। मि ११। व १२। वे १३। प्र १४। व १४। व १२। व १२। सू १२। उ १२। को १२।

ई उपेष्ठस्थानंगळोळु मिथ्यादृष्टिद्वयदोळु विभंगविहीनमागळु नवस्थानमक्कुमिल्ल चक्षुर्द्शनविहीनमागलुमष्ट भावस्थानमुमक्कुं। मत्तं:—

अवधिदुगेण विद्दीणं मिस्सतिये द्दोहि अण्णठाणं तु । मणणाणेणविधदुगेणुभयेणुणं तदो अण्णे । ८२७॥

अविधिद्वयेन विहीनं मिश्चत्रये भवत्यन्यस्थानं तु । मनःपर्ययज्ञानेनाविधिद्वयेनोभयेनोनं ततोऽन्यस्मिन् ॥

मिश्रत्रये मिश्रासंयतदेशसंयतरगळुत्कृष्टस्थानदोळविधिद्वकं होनमागुत्तं विरलु क्रमदिवं १॰ मिश्रनोळो भत्तुं। असंयतनोळु पत्तु। देशसंयतनोळु पन्नो दुमप्पुवु। तु मत्ते अन्यस्थानं अन्येषां प्रमत्तादीनां स्थानं प्रमत्तादिगळुत्कृष्टस्थानं मनःपर्व्ययज्ञानेनोनं मनःपर्व्ययज्ञानदिवमूनमागलु प्रमत्ताप्रमत्तरगळोळु पिदमूरु पित्मूरुस्थानंगळप्पुवु। अपूर्ध्वानिवृत्तिसूक्ष्मसांपरायोपशांतकषाय-क्षीणकषायरुगळ ज्येष्ठस्थानदोळु मनःपर्व्ययमं कळदोडं पनो दु भावस्थानं प्रत्येकमक्कु। मत्तं मनःपर्य्य सहितमागियविधिद्वकहोनमादोडा प्रमत्ताप्रमत्तरगळोळु पन्नेरडरस्थानमुं शेषरुगळोळु

१५ दशभावस्थानमक्कुं।

मानि—मि १०। सा १०। मि ११। अ १२। दे १३। प्र १४। अ १४। अ १२। अ १२। सू १२। स १२। सु १२। स १२। सो १२। पुनरिप मिथ्यादृष्टिद्वये तज्ज्येष्ठं विभंगेन हीनं तदा नवकं स्यात्। पुनरिप चक्षुर्दर्भनेन हीनं तदाष्टकं स्यात्।।८२६।।

मिश्रत्रये स्वस्वोत्कृष्टं अविधिद्धिकेन विहीनं तदा मिश्रे नवकं । असंयते दशकं । देशसंयते एकादशकं २० स्यात् । प्रमत्ताद्युत्कृष्टं मनःपर्ययेनाविधिद्धिकेन तदुभयेन च पृथग्विहीनं तदा प्रमत्तद्वये त्रयोदशकद्वादशकैकादशकं,

कषायपर्यन्त क्रमसे क्षायोपशमिकके चत्कृष्ट स्थान दस, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, चौदह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बारह, बा

मिध्यादृष्टी और सासादनमें तीन अझान, दो दर्शन, पाँच दानादि इस प्रकार दस-दसका उत्कृष्ट स्थान होता है। मिश्रमें तीन झान, तीन दर्शन, पाँच दानादि ऐसे ग्यारहका २५ उत्कृष्ट स्थान है। असंयतमें वेदकसम्यक्त्व सहित बारहका है। देशसंयतमें देशसंयम सहित तेरहका है। प्रमत्त-अप्रमत्तमें देशसंयमके बिना सरागसंयम मनःपर्यय सहित चौदहका है। अपूर्वकरणसे क्षीणकषायपर्यन्त चार झान, तीन दर्शन, पाँच दानादि इस तरह बारह-बारह-का इत्कृष्ट स्थान है।

मिध्यादृष्टि आदि दोमें एक तो दसका चत्कृष्ट स्थान, एक विभंगरहित नौका स्थान, एक चक्षुदर्शन रहित आठका स्थान इस प्रकार तीन-तीन स्थान हैं।।८२६।।

मिश्रादि तीनमें एक अपना-अपना उत्कृष्ट स्थान तथा अवधिज्ञान दर्शन रहित मिश्रमें नौका, असंयतमें दसका, देश संयतमें ग्यारहका, इस तरह दो-दो स्थान हैं। प्रमत्तादि सातमें एक-एक अपना उत्कृष्ट स्थान तथा एक-एक मनःपययरहित, एक-एक अवधिज्ञान दर्शनरहित मत्तं उभयोनं मनःपर्ध्याविषद्वयमुमंतु भावत्रयं होनमागलु प्रमत्ताप्रमत्तरोळु पन्नोंबर-स्थानमुं शेषकगळोळु नवभावस्थानमुमक्कुं। संकृष्टिः—क्षायोपश्चमिकभावस्थानंगंळु नि १०। ९।८। सा १०।९।८। मि ११।९। स १२।१०। दे १३।११।प्र १४।१३।१२।११। स १४।१३।१२।११। स्व १४।१३।१२।११। स्व १४।११।१०।९। स्व १२।११।१०।९। स्व १२।११।१०।९। ततोऽन्यस्मिन् इल्लिबं मेलौबियक-भावबोळु पेळवपकः—

मुं पेळवीवियकभावंगळ्ग ४। लि ३। क ४। मि १। ले६। असि १। असं १। असा १। यिती एकिविद्यतिभावंगळोळ् ओं दु समयबोळ् ओं दु जीवक्के युगपत्संभविसुवीवियक भावंगळ्ज मिण्यादृष्टियोळ्ज गतिचतुष्ट्यदोळों दु गतियुं १ वेदत्रयदोळों दु वेदमुं १ कषायचतुष्ट्यदो ळों दु कषायमुं १। मिण्यात्वमुं १। षडलेश्यंगळोळों दु लेश्ययुं १। असिद्धत्वमुं १। असंयममुं १। अज्ञानमु १। मितष्टभावंगळ् मिण्यादृष्टिगळप्पुवु। ८॥

सासादनंगे मिण्यात्वं पोरगागि सप्तभावस्थानमक्कुं। ७॥ मिश्रंगेयुमंते सप्तभावस्थानमक्कुं। ७॥ बसंयतंगेयुमंते सप्तभावस्थानमक्कुं। ७॥ बेझसंयतंगे असंयतमं पोरगागि बद्भावस्थानमक्कुं। ६॥ अप्रमत्तनोळमंते बद्भावस्थानमक्कुं। ६॥ अप्रमत्तनोळमंते बद्भावस्थानमक्कुं। ६॥ अप्रमत्तनोळमंते बद्भावस्थानमक्कुं। ६॥ अपितृत्तिकरणंगे सवेदभागेयोळ, बद्भावस्थानमक्कुं। ६॥ अपेतृत्तिकरणंगे सवेदभागेयोळ, बद्भावस्थानमक्कुं। ५॥ अपेतृत्तिकरणंगे सवेदभागेयोळ, क्ष्मावस्थानमक्कुं। ५॥ स्थावस्थानमक्कुं। ५॥ स्थावस्थानमक्कुं। ५॥ उपद्यातकषायंगे कषायरिहतमागि बतुवभीवस्थानमक्कुं। ४॥ क्षीणकषायंगमंते बतुवभीवस्थानमक्कुं। ४॥ सयोगकेविलभट्टारकंगे अज्ञानरिहतमागि त्रिभावस्थानमक्कुं। ३॥ अयोगिकेविलभट्टारकंगे लेड्यारिहतमागि द्विभावस्थानमक्कुं २। मदुवुं मनुष्यगितिभावमुमसिद्धत्वमुमेरडे यें बुदस्थं॥

अपूर्वंकरणादिपंचके एकादशकदशकनवकं स्यात्। औदियकभावेष्वेकिविशतौ मिध्यादृष्टी एकजीवस्यैकसमये चतुर्गतित्रिवेदे चतुःकषायषट्लेश्यास्वेकैकः, मिध्यात्वं असिद्धत्वं असंयमः अज्ञानं चेत्यष्टौ। सासादनादित्रये मिध्यात्वं विना सप्त। देशसंयतः द्यानिवृत्तिकरणसवेदमागे असंयमं विना षद्। अवेदभागे सूक्ष्मसाम्पराये च लिंगं विना पंच। उपशान्तक्षीणकृषाययोः कषायं विना चत्वारः। सयोगे अज्ञानं विना त्रयः। अयोगे केश्यां

और एक-एक अवधिकान अवधिदर्शन मनःपर्यय रहित स्थान होनेसे प्रमत्त अप्रमत्तमें तेरह बारह, ग्यारहके अपूर्वकरणादि पांचमें ग्यारह, दस, नौके तीन स्थान और होते हैं, इस तरह चार-चार स्थान होते हैं।

औदयिकके इक्कीस भावों में 'एक जीवके एक समयमें मिध्यादृष्टिमें चार गति, तीन वेद, चार कषाय, छह लेश्याओं में एक-एक तथा मिध्यात्व, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व ये आठ भाव होते हैं। सासादन आदि तीनमें मिध्यात्वके बिना सात भाव होते हैं। देशसंयत-से अनिवृत्तिकरणके सवेद भाग पर्यन्त असंयमको छोड़ छह-छह भाव होते हैं। अवेद भाग और सूक्ष्म साम्परायमें वेद बिना पाँच भाव होते हैं। उपशान्तकषाय श्लीणकषायमें कषाय

अनंतरमी औदियकभावस्थानक भगंगळ मिण्यादृष्ट्यादिगुणस्थानंगळोळ पेळदपरः— हिंगकसाया लेख्सा संगुणिदा चदुगदीसु अविरुद्धा । बारस बावत्तरियं तित्तियमेत्तं च अडदालं ॥८२८॥

लिग्कषायाः देलेश्याः संगुणिताः चतुर्गातिष्वविषद्धाः । द्वावशद्वासप्ततिस्तावन्मात्रश्चाष्ट-५ चत्त्रारिशत् ॥

चतुरगैतिषु नरकाविचतुरगितगळोळु जावरद्धाः अविरुद्धगळप्प लिंगकषायलेदगेगळु संगुणिताः परस्परं गुणिसल्पट्दुवु । नरकाविगतिगळोळु क्रमविदं द्वादद्य द्वासप्ति तावन्मात्राष्टा- दिल्वारिजलप्रमितभंगंगळपुवु । अवं तं वोडं नरकगितयोळिवरद्धमप्प ळिंगकषायलेदगेगळु षंडवेद- मो वुं चतुःकषायंगळ्मछुभलेदयात्रितयंगळ्चपुवु । लिंग १ । कषाय ४ । ले ३ । यिवं परस्परं गुणिसिदोडं पन्ने रहु भंगंगळपुवु । १२ । तिर्ध्यगितियोळिवरद्धमाणि त्रिलिंगंगळुं चतुःकषायंगळुं षड्लेद्धगळुमप्पुवु । लि ३ । क ४ । ले ६ । इवं परस्परं गुणिसिदोडं द्वासप्तिभंगंगळपुवु ७२ । मनुष्यगितयोळ् अविरुद्धमाणि लि ३ । क ४ । ले ६ । यिवं परस्परं गुणिसिदोडं द्वासप्ति भंगंगळपुवु । ७२ । वेवगितयोळ् अविरुद्धमाणि लि २ । क ४ । ले ६ । यिवं परस्परं गुणिसिदोडं द्वासप्रति भंगंगळपुवु । ७२ । वेवगितयोळ् अविरुद्धमाणि लि २ । क ४ । ले ६ । यिव्लि भवनत्रयापर्थापरं कुरुत्त अशुभलेद्या- त्रयमित्रवेदणुं । इवं परस्परं गुणिसिदोडं द्वासप्तिभंगंगळपुवु । ४८ । यो नाल्कुं गितगळ पृथ् भंगंगळुं कृदि प्रत्येकं मिथ्यादृष्टियोळं सासादननोळ् अपपुवु । मि २०४ । सा २०४ । यो भंगंगळ पृथ्वेपळ् कृदि प्रत्येकं मिथ्यादृष्टियोळं सासादननोळ् अविरुद्धमाणि नपुंसकवेदमुं चतुःकषायंगळु- मशुभलेदयात्रयमुमप्पुवु । लि १ । क ४ । ले ३ । इवं परस्परं गुणिसिदोडं द्वादशभंगंगळपुवु । १२ । तिर्थंगातियोळ् योग्यमप्प लि ३ । क ४ । ले ६ । यिवं परस्परं गुणिसिदोडं द्वादशमंगंगळपुवु । १२ । तिर्थंगातियोळ् योग्यमप्प लि ३ । क ४ । ले ६ । यिवं परस्परं गुणिसिदोडं द्वादशमंगंगळपुवु ।

विना ही, तो हि मनुष्यगत्यसिद्धत्वे ॥८२७॥ अथौदियवस्थानभंगान् गुणस्थानेष्वाह-

चतुर्गतिष्वविषद्धाः लिगकवायलेश्याः । तत्र नरकगती वंढवेदचतुःकवायश्यशुभलेश्याः, तिर्यग्वनुष्य-गत्योस्त्रिलिगचतुःकवायवद्षेरुयाः, देवगती स्त्रीपुंलिगचतुष्कवायित्रशुभलेश्याः भवनत्रयापर्याप्ते त्र्यशुभलेश्याः अपि सर्वत्र गुणिताः क्रमण द्वांदश द्वासंतिः द्वांसप्ततिरष्टचत्वारिशद्भवन्ति । मिलिस्त्रा २०४, मिथ्यादृष्टी

बिना चार होते हैं । सयोगीमें जिल्लान बिना तीन होते हैं। अयोगीमें छेरया बिना मनुष्यगति और असिद्धत्व ये दो होते हैं। स्थान

आगे औदयिक स्थानोंके भंगोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं -

चारों गतियों में अविरुद्ध लिंग कषाय छैर्याको परस्परमें गुणा करें। सो नरकगतिमें तो नपुंसक देद, चार कषाय, तीन अंशुभ छेर्याओं को परस्परमें गुणा करनेसे बारह होते हैं। तियंच और मनुष्यगतिमें तीन देद, चार कषाष, छह छेर्याओं को परस्परमें गुणा करनेसे बहत्तर-बहत्तर होते हैं। देवगतिमें स्नी-पुरुष दो लिंग, चार कषाय, तीन शुभ छेर्याको और भवनित्रकमें अपर्याप्त दक्षमें तीन अंशुभ छेर्या भी होती हैं अतः छह छेर्याको परस्परमें गुणा करनेप करनेपर अङ्तालीस होते हैं। सब मिछकर दो सी चार हुए। सो इतना तो मिध्यादृष्टि और तासादनमें गुण्य होता है। १८२८॥

विशेषार्थ-- जिसको मुणकारके गुणा करते हैं उसे गुण्य कहते हैं। आगे इन्हें गुण-

७२। मनुष्यगतियोळ् लि ३। क ४। ले ६। इवं परस्परं गुणिसिवोडं द्वासप्ति भंगंगळप्युचु ।७२॥ वेवगतियोळ् पेळदपरः।:—

णवरि विसेसं जाणे सुरमिस्से अविरदे य सुहलेस्सा । चउवीस तत्थ भंगा असहायपरक्कमुहिट्टा ॥८२९॥

नवीनविशेषं जानीहि सुरमिश्रेऽविरते च शुभलेश्याश्चतुर्विशातिस्तत्र भंगा असहायपरा-क्रमोद्दिष्टाः ॥

देवगतियोळ मिश्रंगमसंयतंगं नविवशेषमुंटदा उदं दोई शुभलेश्यात्रयमेयक्कुमें तं दोई भवनत्रयापर्ध्याप्रकरोळल्लदेल्लियुमशुभलेश्याऽतंभवमपुदिद अंते पेळल्पट्टुदु। 'भवणितया पुण्णगे असुहा'
ये दितु। अदु कारणमागि देवगतिय मिश्रासंयतरोळु चतुविशतिभगंगळप्पुदु। लि २। क ४।
ले ३। लब्धभंगंगळु २४। चतुविशातिप्रसितंगळपुवे दु श्रोवोरवर्द्धमान स्वामियिदं पेळल्पट्टुदु। १० अंतु मिश्रंगे गुण्यभंगंगळु नूरे भत्तु १८०। असंयतंगं गुण्यभंगंगळु १८०। देशसंयतंगे तिर्ध्यंगमुष्यगतिगळोळु प्रत्येक लि ३। क ४। ले ३। इवं गुणिसिदोडे देशसंयतंगे तिर्ध्यंगतियोळु ३६।
मनुष्यगतियोलु ३६। कूडि भंगंगळु द्वासप्ततिप्रमितंगळप्पुदु। ७२। प्रमत्तसंयतंगे मनुष्यगतियोळे लि ३। क ४। ले ३। यिवनडरे गुणिसिदोडे गुण्यक्पभंगंगळु मुक्ताह। ३६। अप्रमत्तसंयतन
मनुष्यगतियोळु लि ३। क ४। ले ३। यिवं संगुणं माहिदोडे मूक्ताह भंगंगळप्पुदु ३६। अपूष्वं- १५
करणन मनुष्यगतियोळु लि ३। क ४। ले १। ह्यं संगुणिसिदोडे पन्नेरडु गुण्यक्पभंगंगळप्पुदु।
१२। अनिवृत्तिकरणन मनुष्यगतियोळु सवेदभागयोलु लि ३। क ४। ले १। इवं संगुणिसिदोडे

सासादने व गुण्यं स्वाप्यं ॥८२८॥

मिश्रे असंयते च प्रान्तसरकग्ती द्वाद्य । तिर्धामनुष्यगत्योद्वांसप्तिद्वसिप्तिः । देवगती शुभनेश्यात्रय-मेवित नवीनं विशेषं जानीहि, भवनत्रयापयाप्तस्यात्रासम्भवात्तेन भंगा स्त्रीपृंछिगचतुष्कषायत्रिशुभनेश्याकृता-श्वतुविंशतिः श्रीवर्धमानस्वामिना निर्दिष्टाः मिछित्वाशीत्यग्रशतं । देशसंयते छि ३ क ४ छे ३ गुणिते ३६ । मिछित्वा तिर्यग्मनुष्यगत्योद्वसिप्ततिः । प्रमत्तादिद्वये मनुष्यगती छि ३ क ४ छे ३ गुणिते पद्त्रिशत् । अपूर्व-करणे सवेशनिवृत्तकरणे च छि ३ क ४ छे १ गुणिते द्वादश । अवेदमागे मनुष्यगती चतुष्यश्रावश्वन्छहेश्या-

कारसे गुणा करेंगे इससे इन्हें गुण्य कहा है। अक्षसंचारके द्वारा भावोंके बदलनेसे जितने भंग होते हैं उतने ही परस्परमें गुणा करनेसे होते हैं।

मिश्र और असंयतमें पूर्ववत् नरकगितमें बारह, तियंच और मनुष्यगितमें बहत्तर-बहत्तर भंग होते हैं। किन्तु देवगितमें यहां तीन शुभ छेश्या हैं, भवनित्रक्का अपर्याप्तपना इन गुणस्थानों में सम्भव नहीं है अत्रास्त्रीवेद पुरुषवेद चार कषाय तीन शुभछेश्याको परस्पर-में गुणाकरने से देवगितमें चौबीस ही मंग होते हैं। ऐसा वर्षमान स्वामीने कहा। ये सब मिलकर एक सौ अस्सी हुए।

देशसंयतमें तीन लिंग, चार कषाय, तीन शुभलेश्याको परस्पर गुणा करनेसे तियंच और मनुष्यगतिमें छत्तीस-छत्तीस होते हैं मिलकर बहत्तर हुए। प्रमत्त-अप्रमृत्तमें मनुष्यगितमें तीन लिंग, चार कषाय, तीन शुभलेश्याको गुणा करनेसे छत्तीस हुए। अपूर्वकरण और सबेद गुण्यरूपभंगंगळु पन्नेरहप्पुतु १२। मत्तमा गुणस्थानदोळवेदभागयोळु वेदशून्यं मनुष्यगितयोळु कलायचतुष्टयमक्कुं। गुक्ललेश्ययो देयक्कुं। म मित १। क ४। ले शु १। ळब्धं नाल्केयक्कुं ४। भानक्षायभागेयोळु मनुष्यगितकषायत्रय शुक्ललेश्ययो दु १। मनुगित १। क ३। शुले १। लब्धभंग ३। मायाभागेयोळु मनुष्यगित १। क २। शुले १। गुणिसिदोड लब्धगुण्यभंगं २। लोभकषायभागेयोळु मनुष्यगित १। क लो १। शुले १। गुणिसिदोड मंगं १।। सूक्ष्मसांपरायंगे मनुष्यगित १। क सू लो १। शुले १। गुणिसिदोड ळब्धभंगं १। उपशांतकषायंगे मनुष्यगितयो दु १। क शून्यं। शुले । गुणिसिदोड लब्धभंगं १। शुले १। गुणिसिदोड लब्धभंगं १। शुले १। गुणिसिदोड लब्धभंगं १। गुणिसिदोड लब्धभंगं १। गुणिसिदोड लब्धभं १। गुणिसिदोड लब्धभंगं १। योगकेवळिभट्टारकंगे मनुष्यगित १। शुले १। गुणिसिदोड लब्धभंगं १। योगकेवळिभट्टारकंगे मनुष्यगित १। शुले १। गुणिसिदोड लब्धभंगं मनुष्यगित १।।

## चक्खूण मिच्छसासणसम्मा तेरिच्छगा इवंति सदा। चारिकसायतिलेस्साणन्मासे तत्थ मंगा हु॥८३०॥

चक्षुरूनिम्ध्यादृष्टिसासानसम्यग्दृष्टितिय्यंचौ भवतः । सदा चतुःकषायित्रलेश्यानामम्यासे तत्र भंगाः खलु ॥ चक्षुर्वशंनरिहतिमध्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिगळे बीव्वं रं सव्वदा तिग्यंचरुगळ्य-प्परदु कारणिददमा जीवंगळोळु षंडवेदमुं चतुष्कषायंगळुमशुभलेश्यात्रयंगळ परस्पराम्यासिदं द्वादशभंगंगळ्यप्पुतु । १२ । संदृष्टि—चक्षूरिहतिमध्यादृष्टिगे भंगंगळु गुण्यरूपंगळु १२ । सासादनंगे भंगं १२ ।

कृताश्वत्वारः । मानभागे मनुष्यगितकपायत्रयैकलेश्याकृतास्त्रयः । मायाभागे मनुष्यगित १ क २ शुभले १ गुणिते हो । लोभभागे मनुष्य १ क १ लो शु ले १ गुणिते एकः । सूक्ष्मसाम्पराये मनुष्यगित १ क—सू, लो १ शु ले १ गुणिते १ उपशान्तकषायादित्रये मनुष्यगितः १ क शून्यं, शु ले १ गुणिते एकैकः । अयोग मनुष्यगितिरिति १ ॥८२९॥

चक्षुर्दर्शनरहितमिध्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यः सदा तियंच एव स्युस्तेन तत्र भंगाः षंढवेदचतुःकषाय-त्र्यशुभलेश्यानां गुणने द्वादश द्वादश सल् ॥८३०॥

अनिवृत्तिकरणमें मनुष्यगितमें तीन लिंग, चार कषाय, एक शुक्ललेश्याके गुणन करनेसे बारह् हुए। अवेद अनिवृत्तिकरणमें मनुष्यगितमें चार कषाय और शुक्ललेश्यासे चार हुए। अनिवृत्तिकरणके मान भागमें मनुष्यगित तीन कषाय शुक्ललेश्याके तीन हुए। मायाभागमें मनुष्यगित दो कषाय शुक्ललेश्याके दो हुए। लोभभागमें मनुष्यगित बादर लोभ शुक्ल लेश्यासे एक हुआ। सूक्ष्म साम्परायमें मनुष्यगित सूक्ष्म लोभ शुक्ललेश्याका एक ही हुआ। हपशान्त कषायादि तीनमें कषाय नहीं है अतः मनुष्यगित शुक्ललेश्याका एक ही हुआ। अयोगीमें मनुष्यगित रूप एक हुआ। इस प्रकार जो ये भंग हुए इन्हें गुण्यक्षमें स्थापित करें।।८२९।।

चक्षुदर्शन रहित मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टि सदा तियंच ही होते हैं। अतः डनमें तियंचगितमें ही नपुंसक वेद, चार कषाय, तीन अशुभ छेश्याको परस्परमें गुणा करनेसे बारह-बारह मंग होते हैं।।८३०।।

१५

२०

80

### खाइय अविरदसम्मे चउ सोल बिहतरी य बारं च। तहेसो मणुसेव य छत्तीसा तब्भवा भंगा ॥८३१॥

क्षायिकाविरतसम्यग्दृष्टौ चत्वारः षोडश द्वासप्ततिश्च द्वादश च। तहेशसंयतो मनुष्य एव च षट्त्रिशत्तःद्भवा भंगाः ॥

क्षायिकसम्यग्दृष्टिनरकगतियसंयतनोळ् षंडिलगम्ं चतुष्कषायंगळं कपोतलेश्ययुमक्कुं। लि १। क ४। ले १। लब्धभंगंगळ् नात्कु ४। तिच्धंगातिय क्षायिकासंयतसम्यग्द्दिरो पुंवेदलिंगमुं कषायचतुष्टयमुं लेक्याचतुष्टयमुमक्कुमं ते दोडे "भोगा पुण्णगसम्मे काउस्स जह-णिययं हवे णियमा" ये दित् शुभलेश्यात्रयमुं कपोतलेश्ययुमंतु नाल्कप्पवे बुदर्थं। लिंग १ पुं। क ४। ले ४। इवं गुणिसुत्तं विरलु भंगंगळ षोडशप्रमितंगळप्पृतु । १६। मनुष्यगतियोळ क्षायिकसम्यग्द्ष्ट्यसंयतंगे लिगत्रितयमुं चतुःकषायंगळं षड्लेश्यगळुमप्पुवु। लिग ३। क ४। १० ले ६। यिवं गुणं माडिदोडे द्वासप्तति भंगंगळप्युवु । ७२॥ देवगतियोळ् क्षायिकासंयत सम्यग्-द्ष्टिग पुंवेदलिंगमुं चतुष्कषायमुं शुभलेक्यात्रयमुमक्कुं। लि १। क ४। ले ३। इवं गुणिसिदोड लब्धभंगंगळ् द्वादशप्रमितंगळप्पुवु । १२ ॥ यितु चतुगांतिय क्षायिकसम्यग्दृष्टचसंयतंगे गुण्यरूप-भंगंगळु कुडि तूर नाल्कप्पुवु। १०४॥ तद्देशसंयतः क्षायिकसम्यग्दृष्टिदेशसंयतं मनुष्य एव मनुष्यनेयक्कु । मप्पुर्दारद लिंग ३ । क ४ । लेक्यात्रयमुं शुभंगळेयक्कुं । लेंक्य ३ । इवं संगुणं १५ माडुितरलु क्षायिक देशसंयतंगे षट्त्रिशत्त्रद्वभंगाः मूवतारप्पुवु । भंगंगळ ३६ ॥ इंतुक्त-गुणस्थानंगळोळु भंगसंदृष्टि—मिण्या २०४। चक्षूरहितमिण्यादृष्टियोळु १२। सासादनंगे २०४। चक्ष्रहितंगे १२। मिश्रंगे १८०। असंयतंगे १८०। क्षायिकसम्यग्दृष्टिगे १०४। देशसंयतंगे ७२। क्षायिकसम्यग्द्षिटदेशसंयतंगे ३६। प्रमत्तसंयतंगे ३६। अप्रमत्तसंयतंगे ३६। अप्रुव्वंकरणंगे १२। अनिवृत्तिकरणंगे १२। ४। ३।२।१। सू१। उ१। क्षी१। स१। अ१॥ २०

अनंतरं पारिणामिकभावस्थानमं पेळदपर:-

क्षायिकसम्यग्दृष्ट्यसंयते नारके षंढिलगं कषायचतुष्कं कपोतलेश्येति भंगाश्चत्वारः । तिरिश्च पुंलिगं कषायचतुष्कं लेश्याचतुष्किमिति षोडश । मनुष्ये लिगत्रयं कषायचतुष्कं लेश्याषद्किमिति द्वासप्ततिः । देवे पुलिगं कषायचतुष्कं शुभलेश्यात्रयमिति द्वादश मिलित्वा चतुरप्रशतं । क्षायिकसम्यग्दृष्टिदेशसंयतः मनुष्य एवेति तत्र लि ३ क ४ शु ले ३ तद्भवभंगाः पदिनशत् ॥८३१॥

क्षायिक सम्यादृष्टि असंयतमें नारकीके नपुंसक वेद चार कषाय कपोत लेश्यासे चार भंग होते हैं। तियंचमें पुरुषवेद, चार कषाय, चार लेश्यासे सोलह भंग होते हैं। मनुष्यमें तीन वेद, चार कषाय, छह लेश्यामें बहत्तर भंग होते हैं। देवगतिमें पुरुषवेद चार कषाय, तीन शुभलेश्यासे बारह भंग होते हैं। इस प्रकार मिलकर एक सौ चार भंग हुए। तथा क्षायिक सम्यादृष्टि देशसंयत मनुष्य ही होता है वहाँ तीन वेद, चार कषाय, तीन शुभलेश्यासे ३० छत्तीस भंग हुए।।८३१॥

### परिणामो दुडाणो मिच्छे सेसैसु एककठाणो दुः। सम्मे अण्णं सम्मं चारित्ते णत्थिः चारित्तं।।८३२॥

परिणामो द्विस्थानो मिथ्यादृष्टौ शेषेष्वेकस्थानं तु । सम्यक्तवेऽत्यत्सम्यक्तवं चारित्रे नास्ति

पारिणामिकभावं द्विस्थानमनुळळुवणुदवेतं दोडे जीवत्वभव्यत्वमं दुं जीवत्वाभव्यत्व-मंदितरहुं स्थानंगळं निष्यादृष्टियोळणुवु। शेषगुणस्थानंगळोळं गुणस्थानातीतरप्प सिद्धपर-मेष्टिगळोळं जीवभव्यत्वमं बुदों वे स्थानमक्कुं। संदुष्टि मि २। सा १। मि १। अ १। दे १। प्र १। अ १। अ १। अ १। स्र १। उ १। क्षी १। स १। अ १। सि १।।

अनंतरं गुणस्थानंगळोळ संभवभावंगळ प्रत्येकद्विसंयोगादिभंगंगळं साधिसुवल्लि १० सम्यक्त्वमों दुळ्ळेडेयोळ चारित्रांतरिमल्लं - बुदनवधरिसुउदु॥। मत्तमा भंगंगळंतप्पलि विशेषमं पेळदपरः—

मिन्छदुगयदचउक्के अहुद्वाणेण खह्यठाणेण । जुदपरजोगजभंगा पुध आणिय मेलिदन्वा हु ॥८३३॥

मिण्यादृष्टिद्वयासंयतचतुष्केऽष्टस्थानेन क्षायिकस्थानेन । युतपरयोगजभंगाः पृथगानीय १५ मेलियतव्याः खलु ॥

मिण्यादृष्टियोळ सासावननोळ चक्षूरहिताष्टस्यानदोडन कृडिव परसंयोगजनित भंगंगळ वि वेर तंदु बळिक राशियोळ कूडिको बुदु । असंयतावि चतुग्गुंणस्थानंगळोळ क्षायिकसम्यवत्व-स्थानदोडन कूडिव परसंयोगजनितभंगंगळ बेरे तंदु तंतंम राशिय भंगंगळोळ कूडिकोळ-ल्पडुबुबु-॥

२० पारिणामिकभावो मिध्यादृष्टी जीवत्वभव्यत्वं जीवत्वाभव्यत्वमिति द्विस्थानः । शेषगुणस्यानेषु सिद्धे च जीवत्वभव्यत्वमित्येकस्थान एव । अग्रे गुणस्यानेषु प्रत्येकद्विसंयोगादीन् वक्तुमाह—सम्यक्त्वयुतस्थाने सम्यक्त्वांतरं चारित्रयुतस्थाने चारित्रांतरं च नास्ति ॥८३२॥ पुनः—

मिच्यादृष्ट्यादिद्वये चक्षुरूनाष्ट्रस्यानयुतान् असंयत।दिचतुष्के क्षायिकसम्यक्त्वस्यानयुतांदव परसंयोगज-

मिध्यादृष्टिमें पारिणामिक भावके दो स्थान हैं—जीवत्व भन्यत्व और जीवत्व अभन्यत्व। शेष गुणस्थानोंमें और सिद्धोंमें जीवत्व भन्यत्व रूप एक ही स्थान है। आगे गुण-स्थानोंमें प्रत्येक द्विसंयोगी आदि भेद कहनेके छिए कहते हैं —सम्यक्त्व सहित स्थानमें अन्य सम्यक्त्व नहीं होता। चारित्र सहित स्थानमें अन्य चारित्र नहीं होता। अर्थात् जहाँ उपशम सम्यक्त्व होता है वहाँ वेदक या क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता।।८३२॥

मिध्यादृष्टि सासादनमें चक्कदशैन रहित क्षायोपशमिकके आठके स्थानमें जो औद-३० यिकके भंग कहें हैं जन संहित तथा असंयत आदि चारमें क्षायिक सम्यक्तक स्थानमें जो औद्धिकंके भंग कहे हैं ' उन सहित परसंयोगी' भंगीकी 'पृथक-पृथक निकालकर अपनी-अपनी राशिमें मिलावें ॥८३३॥ वनंतरं तंतम्म गुणस्थानदोळ संभवभावस्थानंगळोळक्षसंचारविंदं प्रत्येकद्विसंयोगावि-भंगंगळं साधिसि तंवा भंगंगळ् गुण्यभंगंगळ्गे गुणकारंगळ क्षेपंगळुमप्पुर्वे दु पेळदपरः —

#### उदयेणक्खे चिंदि गुणगारा एव होति सन्वत्थ । अवसेसभावठाणेणक्खे संचारिदे खेवा ॥८३४॥

उदयेनाक्षे चिळते गुणकारा एव भवंति सर्वत्र । अवशेषभावस्थानेनाऽक्षे संचारिते क्षेपाः ।। १ वौदयिकभावस्थानदोडनक्षं संचिलसल्पडुत्तिरला भंगंगळिनतुं सर्वत्र प्रत्येकद्विसंयोगित्र-संयोगादिगळिनतुं गुणकारभंगंगळपुवु । अवद्येकस्थानमं बिट्दु अवशेषभावस्थानंगळोडनक्ष संचारमागुत्तं विरला प्रत्येकद्विसंयोगादि भंगंगळिनतुं राशिगे क्षेपकंगळपुवु । अवद्येतं दोडे मिण्या-दृष्टियोळ चतुर्गतिय लिंग कषायलेश्या संजिततगुण्यमावंगळगे पूर्व्वोक्तवतुरुत्तरद्विशतभंगंगळगे २०४। इवक्के गुणकारंगळ क्षेपंगळ मेतं दोडे मिण्यादृष्टिगे मिश्रभावस्थानंगळ पत्नुमो भत्नुवु १० मित्रु द्विस्थानंगळ औदियकभावदोळष्टस्थानमो वु पारिणामिकभावस्थानमरडुमप्पुविवं स्थापिसि मि को पा यिल्लि औदियकभावस्थानदोळिट्ट प्रत्येकभंगाक्षं गुणकारमक्तुं । शेष

भंगान् पूर्यगानीय स्वस्वराशौ निक्षिपेत् ॥८३३॥ उक्तगुण्यानां गुणकारक्षेपावृद्भावयति—

गुणस्थानं प्रति प्रागुक्तमिश्रौदियकपारिणामिकभावस्थानानि भंगोत्पादनक्रमेण संस्थाप्य तत्र औदियक-भावस्थानेनाक्षे चलिते सर्वत्र ये भंगास्ते गुणकारा एव स्युः। शेषभावस्थानैरक्षे संचारिते तु क्षेपाः स्युः। १५ तद्यथा—

मिथ्यादृष्टी तत्स्थानानीत्यं संस्थाप्य

मि | औ | पा १० | ८ | भ ९ | ० | अ अत्राष्ट्रकस्य प्रत्येकभंगो गुणकारः शेषा-

उक्त गुण्योंके गुणकार और क्षेप कहते हैं-

गुणस्थानों में पूर्व में कहे मिश्र औदियक और पारिणामिक भावके स्थानोंको अक्ष संचार विधानके द्वारा भंग उत्पन्न करनेके लिए क्रमसे स्थापित करो। उनमें औदियकभावके स्थान द्वारा अक्षका संचार करके जो भंग होते हैं उन्हें गुणकार जानो। और शेष भावोंके स्थानों में अक्ष संचार द्वारा जो भंग हों उन्हें क्षेपक जानो।

विशेषार्थ—भावोंके जो स्थान कहे हैं उनको यथासम्भव जुदा-जुदा कहना प्रत्येक भंग हैं। उनमें औद्यिकके स्थान रूप प्रत्येक भंगको तो गुणकार जानना। शेष भावोंके स्थान रूप प्रत्येक भंगोंको क्षेप रूप जानना। जहाँ दो, तीन आदि भाव स्थानोंका संयोग किया जाये वहाँ दो संयोगी, तीन संयोगी आदि भंग होते हैं। उनमें भी जहाँ औद्यिक भावके संयोग सहित दो संयोगी आदि भंग होते हैं उन्हें गुणकार रूप जानो। और जिनमें औदिषक भावका संयोग न होकर अन्य भावोंके संयोगसे दो संयोगी आदि भंग हों उन्हें क्षेपक रूप जानो। जिससे गुणा किया जाता है उसे गुणकार कहते हैं और जिनको मिलाया जाता है उन्हें क्षेपक कहते हैं। सो पहले जो गुण्य कहे थे उनको कहते हैं।

मिश्रभावस्थानंगळोळेरडुं पारिणामिकभावस्थानंगळोळेरडुमंतु प्रत्येकभंगंगळु नाल्कुं क्षेपंगळ-ळप्पुचु। प्रगु १। क्षे ४। द्विसंयोगभंगंगळ्मंते बौदियकभावस्थानदोळिट्टक्षदोडने मिश्रभाव-स्थानंगळरडं पारिणामिकभावस्थानंगळरड्मांतु द्विसंयोग भंगंगळ् नाल्कुं गुणकारंगळप्युवु शेषस्थानं-गळ दिसंयोगभंगंगळ निश्रभावदशस्यानवोळिट्टक्षदोडन पारिणामिकभावस्थानंगळोळेरडुं मत्तं **े मिश्रभावनवस्थानदो**ळिट्टकं पारिणामिकभावस्थानंगळेरडरोळेरडु नाल्कप्युवु । द्वि गु ४ । क्षे ४ । त्रिसंयोगदो छमंते मिश्रभावदशस्थानदो छं औदयिकभावाष्टस्थानदो छं पारिणानिकभाव जीवभव्यत्वदोळिमती मूरे इयोळिट्टक्षमों दु भंगमक्कु-। मा जीवभव्यत्वदोळि-हंक्षं जीवाभव्यत्वक संचरिसिवोडिल्लयों दु भंगं दितीयमक्कुं। मत्तं मिश्रभावदशस्यानदोळिहंक्षं नवस्थानक संचरिसिदोडदरोडनयुमौदियकाष्टस्थानदोळं पारिणामिकजीव भव्यत्वदोळ् त्रिसंयोग-१० तृतीयभंगमक्कु मा जीवभव्यत्वदोळिद्दंक्षं जीवाभव्यत्वक संचरिसदोड त्रिसंयोगचतुत्वंभंगमक्कु-मितु त्रिसंयोगगुणकारभंगंगळ् नाल्कप्पुवु । त्रिसंयोगक्षेवंगळ् संभविसवितु निष्यादृष्टियोळ् गुणकारभंगंगळो भत्त क्षेपंगळ टप्पृवु । गुण्य २०४ । गु ९ । क्षे ८ । लब्धभंगंगळ १८४४ । मत्तं पा इल्लि प्रत्येकभंगक्षेपमो देयक्कुमेक वोड औदियक-चक्षरून मिण्यादृष्टिगे औ | मि भ अ २

पारिणामिककंगळ प्रत्येक भंगंगळं पुनचक्तंगळप्पुवु । अदुकारणमागि । मत्तं द्विसंयोगगुणकार

रवाभव्यत्वयोदी द्वी क्षेपाः । दिसंयोगेऽष्टकेन दशकनवकयोदी भव्यत्वाभव्यत्वयोदी च गुणकाराः नवकदणकाम्यां भव्य-त्वाभव्यत्वयोदी द्वी क्षेपाः । त्रिसंयोगे दशकेनाष्टकेनाष्टके भव्यत्वाभव्यत्वाम्यां द्वी नवकेन च द्वी गुणकाराः । क्षेपो नास्ति मिलित्वा प्रागुक्तचतुरग्रदिशत्याः गुणकारा नव क्षेपा अष्टो । वक्षुरूने तु तत्स्थानानीमानि—

मिध्यादृष्टिमें मिश्रके दस और नवके दो स्थान, औद्यिकका आठका एक स्थान और पारिणामिकके जीवत्व सहित भन्य-अभन्य रूप दो स्थान इस तरह पाँच स्थान हैं। तथा रिण प्रत्येक मंग पाँच हैं उनमें-से औद्यिकका आठ स्थान रूप एक प्रत्येक मंग तो गुणकार है। शेष दो मिश्रके और दो पारिणामिकके ये चार भंग क्षेप रूप हैं। तथा दो संयोगी भंगोंमें औद्यिकके आठके स्थान सहित मिश्रके दस और नौके स्थान रूप दो मंग और पारिणामिकके के दो मंग ये चार भंग तो गुणकार रूप हैं। मिश्रका दसके स्थान सहित पारिणामिकके भन्य-अभन्य रूप दो स्थानोंके दो मंग तथा मिश्रका नौके स्थान सहित उसी पारिणामिकके रो स्थानोंके संयोग रूप दो मंग ये चार क्षेप रूप हैं। त्रिसंयोगीमें औद्यिकका आठका स्थान और मिश्रका दसके स्थान सहित पारिणामिकके दो स्थानोंके दो भंग तथा औद्यिकका आठका स्थान और मिश्रका नौका स्थान सहित पारिणामिकके दो स्थानोंके दो भंग तथा औद्यिकका आठका स्थान और मिश्रका नौका स्थान सहित पारिणामिकके दो स्थानोंके दो भंग तथा औद्यिकका आठका स्थान और मिश्रका नौका स्थान सहित पारिणामिकके दो स्थानोंके दो भंग, ये चार भंग गुणकार रूप हुए। यहाँ औद्यिकके संयोगके बिना त्रिसंयोगी भंग नहीं बनता इससे त्रिसंयोगीमें क्षेप नहीं है। ये सब मिलकर नौ गुणकार और आठ क्षेप हुए। पूर्वमें श्रोदियक भावोंके भंगोंको लेकर मिध्यादृष्टि में दो सो चार गुण्य कहा था। उसको गुणकार नौसे गुणा करनेपर अठारह सौ छत्तीस हुए। उसमें आठ क्षेप मिलानेपर अठारह सौ चौवालीस भंग हुए। चश्रुदर्शन रहित मिध्यादृष्टि में मिश्रका आठ रूप स्थान, औद्यिकका

भंगमों वेयक्कुं। शेषित्वसंयोगगुणकारभंगंगळ पुनक्कतंगळ । मत्तं द्विसंयोग क्षेपंगळ मिश्रभावाध्ट-स्थानदोडनं पारिणामिकभावस्थानद्वयदोळ रडप्पुत्रु । द्वि गु १ । क्षे २ । त्रिसंयोगगुणकार भंगमेरडे-यक्कुं। त्रि गु १ । कूडि चक्षुरून मिश्यादृष्टियगुण्य पूर्व्वोक्तद्वादशभंगगळ्गे गुणकारभंगंगळमूर्वं क्षेपंगळमूरप्पुत्रु । गुण्य भंग १२ । गु ३ । क्षे ३ । लब्धभंगंगळ ३९ । उभयमिश्यादृष्टिय सर्वं भंगंगळ सासिरदं दु नूरं भत्तमूरप्पुत्रु । १८८३ ॥ सासादनंगे मि औ पा इल्लि प्र गु १ ।

| मि | 31 | 1 | पा  | अत्र | मिश्राष्ट्रस्वेव | प्रत्येकभंगो | ग्राह्यः । | शेषाणां | पुनरकत्वात्। | स | च | क्षेपः । |
|----|----|---|-----|------|------------------|--------------|------------|---------|--------------|---|---|----------|
| 6  | 10 |   | भ   |      |                  |              |            |         |              |   |   |          |
|    |    |   | श्र |      |                  |              |            |         |              |   |   |          |

द्विसंयोगेऽपि तथात्वाद् गुणकारः एकः । मिश्राष्टकस्य भन्यत्वाभन्यत्वाभ्यां द्वौ क्षेतौ । त्रिसंयोगे गुणकारादेव द्वौ । मिलित्वा प्रागुक्तद्वादशानां गुणकारास्त्रयः । क्षेपास्त्रयः । भंगा एकासचत्वारिशत् । उभये मिलित्वा मिथ्यादृष्टौ सर्वभंगा त्र्यशीत्यग्राष्टादशशतानि ।

आठ रूप स्थान और पारिणामिकके दो स्थान ये चार स्थान हैं। यहाँ प्रत्येक भंग चार हैं। १० डनमें-से एक मिश्रका आठ स्थान रूप प्रत्येक भंग प्रहण करना, क्योंकि अन्य तीन प्रत्येक भंग पुनरक्त हैं—चक्षुदर्शन सहित मिध्यादृष्टिमें कहे पूर्व भंगोंके समान है। अतः एकका ही प्रहण किया। सो क्षेप रूप है। दो संयोगीमें मिश्रका आठका स्थान और औदयिकका आठका स्थान इन दोनोंके संयोग रूप एक भंग गुणकार है। यहाँ औदयिकके स्थान और भन्य-अभन्य रूप पारिणामिकके दो स्थानोंके संयोगसे जो दो-दो संयोगी भंग होते हैं वे १५ पुनरक्त हैं अतः उनका प्रहण नहीं किया। मिश्रका आठका स्थान और भन्य-अभन्य रूप पारिणामिकके संयोगसे जो दो-दो संयोगी भंग होते हैं वे क्षेपरूप हैं। त्रिसंयोगीमें मिश्रका आठका स्थान, औदयिकका आठका स्थान, औदयिकका आठका स्थान, और पारिणामिकके भन्य-अभन्यरूप दो स्थानोंके संयोगसे जो दो भंग होते हैं वे गुणकार रूप हैं। इस तरह चक्षु दर्शन रहित मिध्यादृष्टीके जो पहले बारह गुण्य कहा था उसका तीन गुणकार और तीन क्षेप हुए। २० गुण्यको गुणकारसे गुणा करके क्षेप मिलानेसे उनतालीस भंग हुए। इस प्रकार चक्षु दर्शन सहित और रिहत मिध्यादृष्टिके सब भंग मिलकर अठारह सौ तिरासी होते हैं।

विशेषार्थ—प्रत्येक गुणस्थानमें जितने भावोंके स्थान पाये जाते हैं उतने तो प्रत्येक भंग जानना। औदियकके स्थान गुणकार जानना। अन्य भावोंके स्थान क्षेत्रहप जानना। दो तीन आदि भावोंके संयोगसे होनेवाले भावोंको दो संयोगी त्रिसंयोगी जानना। उनमें भी २५ औदियक भाव जीर अन्य किसी भावके संयोगसे जो दो संयोगी आदि भंग हों उन्हें गुणकार हप जानना। औदियक भाव बिना अन्य भावोंके संयोगसे जो दो संयोगी आदि भंग हों उन्हें क्षेपहप जानना। पहले कहे भंगोंके समान जो पीछे भंग हों उन्हें पुनरक जानकर उनको प्रहण नहीं करना। ऐसा करनेपर जो गुणकार हों उन्हें जोड़कर पूर्वमें कहे गुण्यसे उनका गुणा करके जो प्रमाण हो उसमें क्षेपको मिलाकर जितना प्रमाण हो उतने ३० भंग जानना।

क्षे ३। द्वि गु ३। क्षे २। त्रि गु २॥ अंतु सासादनंगे गुण्यभंगंगळ २०४। गु ६। क्षे ५। लब्ध भंगंगळ १२२९। मत्तं चक्षुरूनसासादनंगे | मि | औ | पा | प्रक्षे १। द्वि गु १। क्षे १ त्रि गु १।

अंतु गुण्य १२। गुर क्षे २। लब्ध भंगंगळ, २६। उभयसासादन भंगंगळ, १२५५। मिश्रंगे मि औपा ८। ७। भ ८। ७। भ

प्रगु१। क्षे ३। द्विगु३। क्षे २। त्रिगु२। अंतु मिश्रंगे पूर्विक्त गुण्य भंगंगळु १८०। गु६। ५ क्षे ५। लब्धभंगंगळु १०८५। असंयतंगे जिमि औ पा प्रगु१। क्षे ४। द्विगु४। १ १२ ७ | भ

सासादने— मि | ओ | पा | अत्र प्र गु १ को ३, द्वि गु ३ को २, त्रि गु २, मिलित्वा गुण्यं | १० | ७ | भ | ९ |

२०४। गु६ को ५ भंगाः १२२९। पुनश्चक्ष्र्र्ङने मि | को | पा | अत्र प्रक्षे १ द्विगु १ क्षे १ त्रिगु ८ | प्रिम

१ मिलित्वा गुण्यं १२ । गु २ क्षे २ भंगा २६ उभये १२५५ ।

मिश्रे | पा | प्रगु१ क्षे ३। द्विगु ३ क्षे २। त्रिगु २ मिलित्वा गुण्यं १८० गु६ ११ | ७ | भ | ९ |

१० से ५ भंगाः १०८५।

सासादनमें मिश्रके दस और नौके दो स्थान; औदियकका सातका एक स्थान, पारिणामिकका भन्यरूप एक स्थान, ऐसे चार स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगोंमें एक गुणकार तीन क्षेप हैं। दो संयोगीमें गुणकार तीन क्षेप दो, तीन संयोगीमें गुणकार दो। सब मिलकर गुणकार छह और क्षेप पाँच हुए। गुण्य दो सौ चारसे गुणा करनेपर बारह सौ उनतीस भंग हुए। चक्षुदर्शन रहित सासादनमें मिश्रका आठका स्थान, औदियकका सातका स्थान, पारिणामिकका एक भन्यका स्थान ये तीन स्थान हैं। प्रत्येक भंगमें एक क्षेप है। शेष पुनककत हैं। दो संयोगीमें गुणकार एक क्षेप एक, त्रिसंयोगीमें गुणकार एक मिलकर दो गुणकार हुए दो क्षेप हुए। गुण्य पूर्वोक्त बारहमें गुणा करनेसे सब भंग छन्जीस हुए। दोनों मिलानेपर सासादनमें सब भंग बारह सौ पचपन होते हैं। मिश्र गुणस्थानमें मिश्रके ग्यारह और नौके को, औदियकका सातका एक और पारिणामिकका एक भन्य ऐसे चार स्थान हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक, क्षेप तीन, दो संयोगीमें गुणकार तीन क्षेप दो, तीन संयोगीमें दो गुणकार, सब मिलकर छह गुणकार और पाँच क्षेप हुए। पूर्वोक्त गुण्य एक सौ अस्सोको छहसे गुणा करके, पाँच जोड़नेपर सर्व भंग एक हजार पचासी होते हैं।

क्षे ५ । त्रि गु ५ । क्षे २ । च गु २ । अंतु असंयतंगे गुण्य पूर्वीक्तमंग १८० । गु १२ । क्षे ११ । लब्ध मंग २१७१ । क्षायिक सम्यग्द्दिरो | क्षा | क्षि | जी | पा | इत्लि प्रत्येकगुणकारं पुनरुक्त । १ | १२ | ७ | भ | | १० | |

मक्कुं। प्र । क्षे १ । द्वि गु १ । शेषमांगंगळ पुनरक्तंगळु । द्वि । क्षे ३ । त्रि गु ३ । क्षे २ । क्ष् गु २ । अंतु क्षायिकासंयतंगे पूर्व्वोक्तगुण्यंगळु १०४ । गु ६ । क्षे ६ । स्रव्यमांगंगळु ६३० । उभ-यासंयतमांगंगळु २८०१ ॥ इल्लि उपशम सम्यक्तवदोडनेयुं क्षायिकसम्यक्तवदोडनेयुं मिश्रभावस्था-गदोळिई वेदकसम्यक्तवं पोरगागि विवक्षितमें दु निक्चैसुबुदु ॥ देशसंयतंगे | उ | मि । औपा

वहाळिई वेदकसम्यक्तवं पोरगागि विवक्षितमं दु निश्चैसुबुदु ॥ देशसंयतंगे | उ | मि |औ|पा| | १ | १३ | ६ | भ|

इल्लि प्रगु १। क्षे ४। द्वि गु ४। क्षे ५। त्रि गु ५। क्षे २। च गु २। कूडि देशसंयतंगे गुण्य-भंगंगळु पूर्व्वोक्तंगळु ७२। गु १२। क्षे ११। लब्धभंगंगळु ८७५। क्षायिकसम्यग्दृष्टि देशसंयतंगे

२ मिलित्वा गुण्यं १८० गु १२ क्षे ११ भंगाः २१७१।

क्षा पिकसम्यग्दृष्टी— क्षा | मि | बो | पा | अत्र प्रत्येकगुणकारः पुनरुक्तः । प्रक्षे १ । द्विगु | १ | १२ | ७ | भ | | १० |

१ शेषाः पुनहक्ताः । द्वि क्षे ३ । त्रिगु ३ क्षे २ । चगु २ मिलित्वा गुण्यं १०४ । गु ६ । क्षे ६ भंगाः ६३० । उभये भंगाः २८०१ । अत्रोपशमक्षायिकसम्यक्त्वाम्यां मिश्रभावस्थानं वेदकं विना विवक्षितं ।

असंयतमें औपशमिकका उपशम सम्यक्त्व रूप एक, मिश्रके बारह और दस ये दो, औद्यिकका सात रूप एक तथा पारिणामिकका मन्यत्वरूप एक ऐसे पांच स्थान हैं। वहाँ १५ प्रत्येक मंगमें गुणकार एक क्षेप चार, दो संयोगीमें गुणकार चार क्षेप पांच, तीन संयोगीमें गुणकार पांच क्षेप दो, चार संयोगीमें गुणकार दो। सब मिलकर गुणकार बारह और क्षेप ग्यारह हुए। पूर्वोक्त गुण्य एक सौ अस्सीको बारहसे गुणा करके ग्यारह जोड़नेपर सब मंग इक्कीस सौ इकहत्तर होते हैं। क्षायिक सम्यक्ष्ट्रीके क्षायिकका क्षायिक सम्यक्त्व रूप एक, मिश्रके बारह और दस ये दो, औदयिकका सात रूप एक, पारिणामिक का भन्यत्व एक इस २० प्रकार पांच स्थान हैं। वहां प्रत्येक मंगमें एक क्षेप, दो संयोगीमें गुणकार एक क्षेप तीन, तीन संयोगीमें गुणकार तीन क्षेप दो, चार संयोगीमें गुणकार दो हैं। शेष गुणकार और क्षेप पुनरुक्त होते हैं। सब मिलकर गुणकार छह और क्षेप छह हुए। पूर्वोक्त गुण्य एक सौ चारको छहसे गुणा करके छह जोड़नेपर सब मंग छह सौ तीस होते हैं। दोनोंको मिलानेपर असंयतमें सब मंग अठाईस सौ एक होते हैं। यहाँ उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक २५ सम्यक्त्वके साथ मिश्र भाव स्थान वेदक सम्यक्त्वके बिना विवक्षित हैं।

क्षा | मि | औ | पा | इल्लि प्रत्येकगुणकारं पुनरक्तमक्कुं । क्षे १ । द्वि गु १ । शेषद्विसंयोग-| १ | १३ | ६ | भ | ११ |

गुणकारंगळु पुनरक्तंगळु। द्वि क्षे ३। त्रि गु ३। शेषगुणकार भंगंगळु पुनरक्तंगळु। त्रि क्षे २। च गु २। कूडि क्षायिकदेशसंयतंगे गुण्यंगळु ३६। गु ६। क्षे ६। लब्ध भंगंगळु २२२। उभय-भंगंगळु देशसंयतंगे १०९७। प्रमत्तसंयतंगे उ क्षा मि औ प यिल्लि प्र गु १।

५ क्षे ७। द्विगु ७। क्षे १४। त्रिगु १४। क्षे ८। चगु ८। कूडि गुष्यभंगंगळु ३६। गु ३०।

देशसंयते— उ | मि | औ | पा | अत्र प्रगु १ क्षे ४ । द्विगु ४ क्षे ५ । त्रिगु ५ क्षे २ । १ | १३ | ६ | भ | | ११ |

चगु २ मिलित्वा गुण्यं ७२ गु १२ क्षे ११ भंगाः ८७५।

क्षायि कसम्यक्त्वे सा | मि | क्षो | प | अत्र प्रत्येव गुणकारः पुनरुक्तः । क्षे १ । द्विगु १ | १३ | ६ | म | | ११ |

शेषद्विसंयोगगुणकाराः पुनक्क्ताः । द्वि क्षे ३ । त्रिगु ३ शेषगुणकाराः पुनक्क्ताः । त्रि क्षे २ । चगु २ मिलित्वा १० गुग्यं ३६ गु ६ क्षे ६ भंगाः २२२ । उभयभंगाः १०९७ ।

देश संयतमें औपशमिक भावका उपशम सम्यक्त रूप एक, मिश्रके तेरह और ग्यारह-के दो, औदयिकका छहका एक तथा पारिणामिकका भव्यत्वरूप एक, ऐसे पाँच स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप चार, दो संयोगीमें गुणकार चार, क्षेप पाँच, तीन संयोगीमें गुणकार पाँच क्षेप दो, चार संयोगीमें गुणकार दो। सब मिलकर गुणकार बारह १५ और क्षेप ग्यारह हुए। पूर्वोक्त गुण्य बहत्तरको बारहसे गुणा करके ग्यारह जोड़नेपर सब भंग आठ सौ पचहत्तर होते हैं।

क्षायिक सम्यक्त्वमें उपशमके स्थानमें क्षायिक सम्यक्त्व रूप क्षायिकका स्थान कहना। शेष पूर्ववत् है। वहां प्रत्येक भंगमें क्षेप एक, दो संयोगीमें गुणकार एक क्षेप तीन, तीन संयोगीमें गुणकार तीन क्षेप दो, चार संयोगीमें गुणकार दो। शेष गुणकार और क्षेप २० पुनठक्त हैं। सब मिलकर गुणकार छह और क्षेप छह हुए। पूर्वोक्त गुण्य छत्तीससे गुणा करनेपर सब भंग दो सी बाईस होते हैं। दोनोंको मिलाकर देशसंयतमें सब भंग एकहजार सत्तानवे होते हैं। क्षे २९। लब्ध भंगंगळु ११०९। अप्रमत्तसंयतंगे उक्षा मि जीपा इल्लि प्रगु १। क्षे ७। १। १४ ६ भ । ११ १४ ६ भ । ११ ११ ११ ११ ११ । क्षे ७।

द्वि गु ७। क्षे १४। त्रि गु १४। क्षे ८। चतु गु ८। कूडि अप्रमत्तंगे गुण्यभंगमूवतारु ३६। गु ३०। क्षे २९। लब्धभंगंगळु ११०९। अपूर्व्वकरणंगे क्षपकंगे क्षा | क्षि | पा | २ | १२ | भ

यित्लि प्रगु १। क्षे ६। द्विगु ६। क्षे ९। त्रिगु ९। क्षे ४। च गु ४। कूडि क्षपकापूर्वं करणंगे गुण्य १२। गु २०। क्षे १९। लब्धभंगंगळु २५९। अनिवृत्तिकरणक्षपकंगं सवेदभागेयोळु

८। चगु ८। मिलित्वा गुण्यं ३६ गु ३० क्षे २९ भंगाः ११०९।

| अप्रमत्ते— | उ | क्षा | मि   | वी | 1 | पा | अत्र | ' प्रगु | <b>?</b> ? | क्षे ७ | 1 1 | द्विगु ७ | क्षे | 188 | त्रिगु | १४ |
|------------|---|------|------|----|---|----|------|---------|------------|--------|-----|----------|------|-----|--------|----|
|            | 8 | 8    | 188  | Ę  |   | भ  |      | _       |            |        |     | -        |      |     |        |    |
|            |   | ,    | १३   |    |   |    | . 1  |         |            |        |     |          |      |     |        |    |
|            |   |      | 1 22 |    |   |    |      |         |            |        |     |          |      |     |        |    |
|            |   |      | 99   |    |   |    |      |         |            |        |     |          |      |     |        |    |
|            |   |      | 100  |    |   |    |      |         |            |        |     |          |      |     |        |    |

क्षे ८। चगु ८। मिलित्वा गुण्यं ३६। गु ३० क्षे २९ भंगाः ११०९।

प्रमत्तमें औपशमिकका उपशम सम्यक्त रूप एक, क्षायिकका झायिक सम्यक्त रूप एक, मिश्रके चौदह, तेरह, बारह, ग्यारहके चार, औदयिकका छह रूप एक, पारिणामिकका भव्यत्व एक, ऐसे आठ स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप सात, दो संयोगीमें गुणाकार सात क्षेप चौदह, तीन संयोगीमें गुणाकार चौदह क्षेप आठ, चार संयोगीमें गुणाकार आठ। सब मिलकर गुणकार तीस और क्षेप उनतीस हुए। पूर्वोक्त गुण्य छत्तीससे गुणा करनेपर सब भंग ग्यारह सो नो होते हैं।

अप्रमत्तमें प्रमत्तको तरह स्थान आठ, गुणकार तीस और क्षेप उनतीस होनेसे सब भंग ग्यारह सौ नौ होते हैं। गु १२। गु २०। क्षे १९। लब्धभंगंगलोळु २५९। अवेदभागेयोळु-

| क्षा | मि<br>90 | अरे | वा       |
|------|----------|-----|----------|
| 1    | 58       |     | <b>H</b> |
|      | 80       |     |          |
|      | 2        |     |          |

इत्लि गुण्यं ४। गु २०। क्षे १९। लब्धभंगंगळु ९९। क्षोधरिहतभागेयोळु गुण्य ३। गु २०। क्षे १९। ळब्धभंगंगळु ७९। मानरिहतभागेयोळु गुण्य २। गु २०। क्षे १९। ळब्धभंगंगलु ५९। मायारिहतभागेयोळु गु १। गु २०। क्षे १९। लब्धभंगंगळु ३९। सूक्ष्मसांपरायंग गुण्यभंग १। गु २०। क्षे १९। लब्धभंगंगळु ३९। सयोग्ये १०। क्षे १९। लब्धभंगंगळु ३९। सयोग्ये विल्ल प्र गु १। क्षे २। द्वि २। क्षे १। त्रिसंगु १। कूडि गुण्य १। विल्ल प्र गु १। क्षे २। द्वि २। क्षे १। त्रिसंगु १। कूडि गुण्य १। २। विल्ल प्र गु १। क्षे २। द्वि २। क्षे १। त्रिसंगु १। कूडि गुण्य १।

| क्षपकेष्वपूर्वकरणे— | क्षा | 1 | मि | 1 | नो | 1 | पा | अत्र | प्रगु | 8 | क्षे | Ę | ŧ | द्विगु | Ę | क्षे | 9 | 1 | त्रिगु | ९ क्षे |
|---------------------|------|---|----|---|----|---|----|------|-------|---|------|---|---|--------|---|------|---|---|--------|--------|
| ĺ                   | 2    | 1 | १२ | 1 | É  | ١ | भ  | 1    |       |   |      |   |   |        |   |      |   |   |        |        |
|                     |      | T | ११ | ] |    |   |    |      |       |   |      |   |   |        |   |      |   |   |        |        |
|                     |      | 1 | १० |   |    |   |    |      |       |   |      |   |   |        |   |      |   |   |        |        |
|                     |      | Ī | 9  |   |    |   |    |      |       |   |      |   |   |        |   |      |   |   |        |        |

४। चगु ४ मिलित्वा गुण्यं १२। गु २० क्षे १९ लब्धभंगाः २५९। अवेदमागे — अनिवृत्तिकरणे सर्वेदभागे गुण्यं १२ गु २० क्षे १९ भंगाः २५९। अवेदमागे —

| क्षा            | 1 | मि | 1 | भो | 1 | पा | अत्र | गुण्यं | Y | गु | २० | क्षे | १९ भंगाः | ९९ । | अक्रोघभावे | गुण्यं ३ |
|-----------------|---|----|---|----|---|----|------|--------|---|----|----|------|----------|------|------------|----------|
| 7               | 1 | 12 | T | 4  | T | भ  |      | •      |   | Ū  |    |      |          |      |            | •        |
| B 27- Sub-man a | Ī | ११ | J |    |   |    | -    |        |   |    |    |      |          |      |            |          |
|                 |   | १० |   |    |   |    |      |        |   |    |    |      |          |      |            |          |
|                 | - | 9  | - |    |   |    |      |        |   |    |    |      |          |      |            |          |
|                 | 1 | •  |   |    |   |    |      |        |   |    |    |      |          |      |            |          |

१० क्षपकश्रेणीमें अपूर्वकरण गुणस्थानमें स्नायिकका सम्यक्तव चारित्ररूप एक स्थान, मिश्रके बारह, ग्यारह, दस, नौ ये चार स्थान, औदयिकका छहका एक स्थान, और पारिणामिकका भव्यत्वरूप एक स्थान, इस प्रकार सात स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप छह, दो संयोगीमें गुणकार छह क्षेप नौ, तीन संयोगीमें गुणकार नौ क्षेप चार, चार संयोगीमें गुणकार चार। सब मिछकर गुणकार बीस और क्षेप उन्नीस हुए। १५ पूर्वोक्त गुण्य बारहसे गुणा करनेपर सब भंग दो सौ उनसठ होते हैं।

अनिवृत्तिकरणमें वेद सहित भागमें अपूर्वकरणकी तरह चार भावोंके सात स्थान हैं। तथा गुणकार बीस, क्षेप उन्नीम हैं। पूर्वीक गुण्य बारह हैं। अतः दो सौ उनसठ भंग होते हैं। वेद रहित भागमें भी उसी प्रकार चार भावोंके सात स्थान हैं। इतना विशेष है कि यहाँ औदियकका पाँचका स्थान होता है। अपूर्वकरणकी तरह ही गुणकार बीस और क्षेप रिक उद्यास होते हैं। किन्तु गुण्य चार होनेसे भंग निन्यान होते हैं। क्रोध रहित भागमें भी

१०

24

गु ४। क्षे ३। लब्बभंगंगळु ७। जबोगिभट्टारकंगेयुमित प्र गु १। क्षे २। द्वि गु २। क्षे १। त्रि गु १ कूडि गुण्य १। गु ४। क्षे ३। लब्बभंगंगळु ७। सिद्ध परमेष्टिगे क्षा पा इल्लि प्र क्षे २। २ जो

द्विसंयोगक्षे १। कूडि भंगंगळु ३। उपशमकापूर्वंकरणंगे

| उ । क्षा | मि<br>१२ | औ | पा<br>भ | इल्लि | Ħ |
|----------|----------|---|---------|-------|---|
|          | 88       |   |         |       |   |
|          | 80       |   |         |       |   |
|          | ९        |   |         |       |   |

गु २० क्षे १९ भंगाः ७९ । अमानभागे गुण्यं २ गु २० क्षे १९ भंगाः ५९ । अमायभागे गुण्यं १ गु २० क्षे १९ भंगाः ३९ ।

सूक्ष्मसाम्पराये गुण्यं १ गु २० क्षे १९ भंगाः ३९ । क्षीणकषाये गुण्यं १ गु २० क्षे १९ भंगाः ३९ । सयोगे— ह्या | क्षो | पा | अत्र प्रगु १ क्षे २ । द्विगु २ क्षे १ । त्रिगु १ । मिलित्वा गुण्यं १ | १ | ३ | भ

गु ४ क्षे ३ भंगाः ७।

अयोगे— <u>क्षा | ओ | पा |</u> अत्र प्रगु १ क्षे २ । द्विगु २ क्षे १ । त्रिगु १ मिलिस्वा गुण्यं १ १ | २ | म

गु४क्षे ३ भंगाः ७।

सिद्धे | सा | पा | अत्र प्रक्षे २ द्विक्षे १ मिलित्वा भंगाः ३।

वेदरिहत भागकी तरह जानना। अतः गुणकार बीस और क्षेप उन्नीस हैं। किन्तु गुण्य तीन होनेसे उन्यासी भंग होते हैं। मानरिहत भागमें भी उसी प्रकार गुणकार बीस और क्षेप उन्नीस होते हैं। किन्तु गुण्य दो होनेसे भंग उनसठ होते हैं। मायारिहत भागमें भी गुणकार बीस और क्षेप उन्नीस होते हैं। किन्तु गुण्य एक होनेसे भंग उनतालीस होते हैं।

सूक्ष्मसाम्परायमें भी उसी प्रकार गुणकार बीस और क्षेप उन्नीस हैं तथा गुण्य एक होनेसे उनतालीस भंग होते हैं।

क्षीणकषायमें भी उसी प्रकार गुणकार बीस, क्षेप उन्नीस और गुण्य एक होनेसे भंग उनतालीस होते हैं। सयोगीमें शायिकका एक, औदयिकका तीनरूप एक और पारिणामिक एक, इस प्रकार तीन स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप दो, दो संयोगीमें २० गुणकार दो क्षेप एक, तीन सयोगीमें गुणकार एक। सब मिलकर गुणकार चार क्षेप तीन और एक गुण्य होनेसे सात भंग होते हैं। अयोगीमें क्षायिकका एक, औदयिकका दो रूप एक तथा पारिणामिक एक, इस प्रकार तीन स्थान हैं। उनमें सयोगीको तरह गुणकार चार क्षेप तीन और गुण्य एक होनेसे सात भंग होते हैं।

सिद्धों में क्षायिकका एक, पारिणामिकका जीवत्वरूप एक इस तरह दो स्थान हैं। २५ वहाँ प्रत्येक भंगमें क्षेप दो, दो संयोगीमें क्षेप एक मिलकर तीन भंग होते हैं।

क~१४९

गु १। क्षे ७। द्वि गु ७। क्षे १५। त्रि गु १५। क्षे १३। चतु गु १३। क्षे ४। पंच गु ४। कूछ गुण्य १२। गु ४०। क्षे ३९। लब्धभंगंगळु ५१९। अनिवृत्तिय अवेदभागेयोळु गुण्यंगळु ४। गु ४०। क्षे ३९। लब्धभंगंगळु ५१९। अनिवृत्तिय अवेदभागेयोळु गुण्यंगळु ४। गु ४०। क्षे ३९। लब्धभंगंगळु १९९। क्षोधरिहतभागेयोळु गुण्य ३। गु ४०। क्षे ३९। लब्धभंगंगळु १९९। मायारहितभागेयोळ गुण्य १। गु ४०। क्षे ३९। लब्धभंगंगळु ७९। सूक्ष्मसांपरायोपज्ञमकंगे गुण्य १। गु ४०। क्षे ३९। लब्धभंगंगळ ७९। सूक्ष्मसांपरायोपज्ञमकंगे गुण्य १। गु ४०। क्षे ३९। लब्धभंगंगळ ७९। गु ४०। क्षे ३९। लब्धभंगंगळ ७९। गु ४०। क्षे ३९।

| उपशमकेष्वपूर्वकरणे— | उ | क्षा | मि    | अो | 1          | वा । | अत्र प्रगु १ व | ते ७ | द्विगु ७ क्षे | १५। |
|---------------------|---|------|-------|----|------------|------|----------------|------|---------------|-----|
|                     | २ | 1 8  | 1 82  | ६  | 1          | भ    |                |      |               |     |
| •                   |   |      | ११    | 1  | ownin/ was |      |                |      |               |     |
|                     |   |      | 20    | -1 |            |      |                |      |               |     |
|                     |   |      | 9     | -  |            |      |                |      |               |     |
|                     |   |      | , , , | _1 |            |      |                |      |               |     |

१० त्रिगु १५ क्षे १३। चगु १३ क्षे ४। पंगु ४। मिलिस्वा गुण्यं १२ गु ४० क्षे ३९ मंगाः ५१९।

अनिवृत्ति करणे सवेदभागे गुण्यं १२ गु४० क्षे ३९ भंगाः ५१९ । अवेदभागे गुण्यं ४ गु४० क्षे ३९ भंगाः १९९ । अकोधभागे गुण्यं ३ गु४० क्षे ३९ भंगाः १५९ । अमानभागे गुण्यं २ गु४० क्षे ३९ भंगाः ११९ । अमानभागे गुण्यं २ गु४० क्षे ३९ भंगाः ११९ । अमायभागे गुण्यं १ गु४० क्षे ३९ भंगाः ७९ ।

सूक्ष्मसाम्पराये गुण्यं १ गु ४९ क्षे ३९ भंगाः ७९ । उपज्ञान्तकषाये गुण्यं १ गु ४० क्षे ३९ भंगाः १५ ७९ ॥८३४॥ उक्तगुण्यादीनुच्चरति—

हपशमश्रेणीमें अपूर्वकरणसे छेकर हपशान्तकषायपर्यन्त हपशमका सम्यक्त्व चारित्र क्ष्य एक स्थान है, मिश्रके बारह, ग्यारह, दस, नौके चार स्थान हैं, औद्यिकका अपूर्वकरण और वेदसहित अनिवृत्तिकरणमें छहका तथा ऊपर हपशान्तकषायपर्यन्त पाँचका एक स्थान हैं, पारिणामिकका भन्यत्वरूप एक स्थान हैं। ऐसे आठ-आठ स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक, क्षेप सात, दो संयोगीमें गुणकार सात, क्षेप पन्द्रह, तीन संयोगीमें गुणकार पन्द्रह क्षेप वेरह, चार संयोगीमें गुणकार तेरह क्षेप चार, पाँच संयोगीमें गुणकार चार। सब मिलकर गुणकार चालीस और क्षेप उनतालीस हुए। तथा अपूर्वकरणमें गुण्य बारह होनेसे भंग पाँचसी उन्नीस होते हैं। अनिवृत्तिकरणके सबेद भागमें भी गुण्य बारह होनेसे भंग पाँचसी उन्नीस होते हैं। वेदरहित भागमें गुण्य चार होनेसे भंग एक सौ निन्यानवे होते हैं। कोधरहित भागमें गुण्य तीन होनेसे भंग एक सौ उनसठ होते हैं। मानरहित भागमें गुण्य दो होनेसे भंग एक सौ उन्नासी होते हैं। सूक्ष्मसाम्परायमें भी उन्नासी होते हैं। हपशान्त कषायमें भी भंग उन्नासी होते हैं। दिश्थ।

आगे उन गुण्य आदिको कहते हैं-

#### दुसु दुसु देसे दोसु वि चउरुत्तरदुसदमसीदिसहिदसदं । बावत्तरि छत्तीसा बारमपुन्वे गुणिज्जपमा ॥८३५॥

द्वयोद्वयोर्देशसंयतेद्वयोरिप चतुरुत्तरिद्वशतमशीतिसहितशतं । द्वासप्तिः षट्त्रिंशत् द्वावशा-पूर्वे गुण्यप्रमा ॥

बार चउतिदुगमेक्कं थूले तो इगि हवे अजोगिति।
पुण बार बार सुण्णं चउसद छत्तीस देसोति।।८३६॥

द्वादश चतुस्त्रद्वचेकं स्थूले तत एकं भवेदयोगि पर्यंतं । पुनर्द्वादश द्वादश शून्यं चतुरत्तरशतं षट्त्रिशहेशसंयतपर्यंतं ॥

यो दितौदियकभावगुणस्थानभंगंगळु द्वयोः मिध्यादृष्टिसासादनकाळोळु प्रत्येकं चतुकत्तरिद्वशतमक्कुं । मत्तं द्वयोः मिश्रासंयतकगळोळु प्रत्येकमशोतिसिहतशतमक्कुं । देशसंयते
देशसंयतनोळु द्वासप्तितगुण्यभंगंगळपुत्रु । द्वयोरिप प्रमत्ताप्रमत्तसंयतकगळोळु प्रत्येकं गुण्यभंगंगळु षट्त्रिशतप्रमितंगळपुत्रु । अपूर्व्वं अपूर्व्वंकरणनोळु गुण्यप्रमा गुण्यसंख्ये द्वादश पर्सरडप्पुत्रु । स्थूले अनिवृत्तिकरणनोळु क्रमविवं भाग भागगळोळु द्वादश चतुः त्रि द्वि एकगुण्यभंगंगळपुत्रु । ततः मेलयोगिगुणस्थानपर्यंतं प्रत्येकमेकगुण्यमेयक्कुं । पुनः मत्ते मिध्यादृष्टिसासादनमिश्रासंयत देशसंयतपर्यंतमिल्लि क्रमविदं गुण्यभंगंगळ द्वादश द्वादश शून्यं चतुकत्तरशतं षट्त्रिशरसंख्येगळपुत्रु ।। अनंतरमा गुणस्थानंगळोळु गुणकारक्षेपंगळं कंठोक्तं माडि संख्येयं पेळवपर ।

वामे दुसु दुसु तिसु खीणे दोसुवि कमेण गुणगारा। णवछन्बारस तीसं वीसं वीसं चउक्कं च ॥८३७॥

वामे द्वयोर्द्वयोर्द्वयोस्त्रिषु क्षीणकषाये द्वयोरिप क्रमेण गुणकाराः। नवषड्द्वावश त्रिशत् विश्वतिन्विशतिश्चतुष्कं च ॥

बौदियकस्य गुण्यभंगा मिथ्यावृष्टचादिद्वये चतुरग्रद्विशती। मिश्रादिद्वयेऽशीत्यग्रशतं। देशसंयते द्वासप्ततिः। प्रमत्तादिद्वये षट्त्रिंशत्। अपूर्वकरणे द्वादश। अनिवृत्तिकरणभागभागेषु द्वादश चत्वारः त्रयः द्वी एकः। तत उपर्या अयोगातमेकैकः। पुनरा देशसंयतांतं द्वादश द्वादश शून्यं चतुरग्रशतं षट्त्रिशत्।।८३५-८३६।।

औदियकके गुण्यरूप भंग मिध्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानों में-से प्रत्येकमें दो सी चार २५ हैं। मिश्र आदि दोमें-से प्रत्येकमें एक सी अस्सी हैं। देशसंयतमें बहत्तर हैं। प्रमत्त आदि दोमें छत्तीस हैं। अपूर्वकरणमें बारह हैं। अनिवृत्तिकरणके भागों में क्रमसे बारह, चार, तीन, दो, एक हैं। उससे ऊपर अयोगीपर्यन्त एक-एक हैं। पुनः मिध्यादृष्टिसे देश संयत पर्यन्त चक्षुदर्शन रहित और क्षायिक सन्यक्तकी अपेक्षा क्रमसे बारह-बारह, शून्य, एक सी चार और छत्तीस गुण्यरूप भंग हैं। ८३५-८३६॥

वामे मि। मिथ्याद्दृष्टियोळ गुणकारा नवगुणकारंगळो भत्तप्रवृ । द्वयोः सासादनमिश्ररगळोळ प्रत्येकं गुणकारंगळ षट् आरप्पुवृ । द्वयोः गुणकारा द्वावश असंयतदेशसंयतरुगळोळु
द्वावशगुणकारंगळप्पुवृ । द्वयोः प्रमत्ताप्रमत्तरुगळोळ गुणकारभंगंगळ त्रिशत् प्रत्येकं मूवत्तप्पुवृ ।
त्रिषु अपूर्व्वकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायरुगळोळ विश्वतिः प्रत्येकं विश्वतिगळप्पुवृ । क्षीणकषाये श्रीणकषायनोळ गुणकारंगळ विश्वतिः विश्वतिगळप्पुवृ । द्वयोरि सयोगायोगिगुणस्थानंगळोळ गुणकारंगळ प्रत्येकं चतुष्कं च नाल्कप्पुव् ।

### पुणरिव देसोत्ति गुणो तिदुणभछन्छक्कयं पुणो खेवा। पुन्वपदेसडपंचयमेगारमुगतीसमुगुवीसं ॥८३८॥

पुनरिप देशसंयतपर्यंतं गुणास्त्रिद्धिनभः षट्षट्ककं पुनः क्षेपाः पूर्व्वपदेष्वष्ठ पंचक एकादशंरै॰ कान्निश्रश्चिकान्निविश्वतिः ॥

पुनरिष मत्तं गुणकारंगळ मिण्यादृष्टघादि देशसंयतपर्यंतं त्रि द्वि नभः षट्षट्कंगळप्युव । पुनः क्षेपाः मत्ते क्षेपंगळ पूर्व्ववेषेषु पूर्व्वात्तवामे दुसु दुसु इत्यादिस्थानकंगळोळ कर्मादद मिण्यादृष्टि-योळेंदुं सासादनिष्ठरगळोळेदप्युव । असंयतदेशसंयतरुगळोळ प्रत्येकं पन्नोंदप्युव । प्रमत्ता-प्रमत्तरुगळोळ प्रत्येकमेकान्नित्रशत्रप्रमतंगळप्युव । अपूर्वानिवृत्तिसूक्ष्मसांपरायरुगळोळ एकान्न-१५ विश्वतियप्युव । क्षीणकषायादिगळोळ क्षेपमं पेळदपर :—

#### उगुवीसितयं तत्तो तिदुणमछच्छक्कयं च देसोत्ति । चउसुवसमगेसु गुणा तालं रूऊणया खेवा ।।८३९।।

एकान्नविंशतिः त्रयं ततस्त्रिद्धिनभःषद् षट्कं च । देशसंयतपर्यंतं चतुर्षूपशमकेषु गुणाः चत्वारिशद्भूपोनकाः क्षेपाः ॥

२० तद्गुणकाराः क्रमेण मिथ्यादृष्टी नव सासादन।दिद्वये षद् । असंयतादिद्वये द्वादश । प्रमत्तादिद्वये विश्वत् । अपूर्वादित्रये क्षीणकषाये च विश्वतिः । सयोगायोगयोश्चत्वारः ।।८३७।।

पुनरप्यादेशसंयतांतं क्रमेण त्रयः द्वौ नमः षट् षट् । पुनः क्षेत्राः पूर्वोक्तरदेषु मिध्यादृष्टौ । सालादन-मिश्रयोः पंच । असंयतादिद्वये एकादशः। प्रमत्तादिद्वये एकान्नत्रिशत् । अपूर्वकरणादित्रये एकान्नविशतिः ॥८३८॥

उन गुण्योंके गुणकार क्रमसे मिध्यादृष्टिमें नी, सासादन आदि दोमें छह, असंयत २५ आदि दोमें बारह, प्रमत्त आदि दोमें तीस, अपूर्वकरण आदि तीनमें तथा श्लीण कषायमें बीस, सयोगी और अयोगीमें चार हैं ॥८३७॥

पुनः चक्षुरर्शन रहित और क्षायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा देशसंयत पर्यन्त गुणकार क्रमसे तीन, दो, शून्य, छह, छह जानना। पुनः गुण्यको गुणकारसे गुणा करके जो प्रमाण आवे उसमें मिलाये जानेवाले क्षेप पूर्वोक्त स्थानों में-से मिथ्यादृष्टिमें आठ, साप्तादन और १० मिश्रमें पांच, असंयत आदि दोमें ग्यारह, प्रमत्त आदि दोमें उनतीस और अपूर्वकरण आदि तीनमें उन्नीस हैं।।८३८।।

क्षीणकषायनोळ एकान्नविश्वतिक्षेपंगळप्पुतु । सयोगायोगिकेवलिगळोळ त्रयः क्षेपंगळ मूर मूरप्पुतु । ततः मते मिध्यादृष्टचादिदेशसंयतपर्यंतं क्रमदिवं क्षेपंगळ त्रि द्वि नभः षट् षट्कं-गळपुतु । नाल्कुमुपशमकगुणस्थानंगळोळ गुणकारंगळ प्रत्येकं चत्वारिशस्प्रमितंगळ एकोन-चत्वारिशस्क्षेपंगळपुतु ।

अनंतरमुक्तगुण्यगुणकारंगळं गुणि सिक्षेपंगळं कूडिको ड मिण्यादृष्टचादि गुणस्थानंगळोळ ५ भावस्थानभंगसमुच्वयसंख्येयं पेळदपर ।

मिच्छादिठाणभंगा अद्वारसया इवंति तेसीदा । बारसया पणुवण्णा सहस्ससिहया हु पणसीदा ॥ ८४०॥

मिध्यादृष्टचाविस्थानभंगाः अष्टावजञ्जतं च भवंति त्र्यज्ञीतिः। द्वावज्ञज्ञतं पंचपंचाज्ञत् सहस्रसहिताः खलु पंचाजीतिः।।

मिध्यादृष्टियोञ् उत्तरस्थानभंगंगळ् सासिरदे दु नूरेण्भत्तमूरप्पुवु । १८८३ । सासावनंगे सासिरदिन्नूरय्वत्तय्वपुवु । १२५५ । मिश्रंगे सासिरदेण्भत्तय्वपुवु । १०८५ ।

असंयतादिगळोळु पेळदपरः --

रूविहयडवीससया सगणउदा दससया णवेणहिया। एककारसया दोण्हं खबगेसु जहाकमं बोच्छं ॥८४१॥

रूपाधिकाष्टाविशतिशतानि सप्तनवतिर्दृशशतं नवभिरधिकमेकादशशतं द्वयोः क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्यामि ॥

असंयतसम्यग्दृष्टियोळु येरडु सासिर्व दुनूरो दु स्थानभंगंगळप्पुत्रु । २८०१ ॥ देशसंयतंगे सासिरद तो भत्तेळु स्थानभंगंगळप्पुत्रु । १०९७ ॥ द्वयोः प्रमत्ताप्रमत्तसंयतरुगळोळ् प्रत्येकं सासि-रदनूरो भत्तु स्थानभंगंगळप्पुत्रु । प्र ११०९ । अप्र ११०९ ।

क्षीणकषाये एकान्नविश्वतिः । सयोगायोगयोः त्रयः । पुनः आ देशसयतान्तं पुनस्त्रयः द्वौ नभ षट् षट् चतुर्षूपशामकेषु प्रत्येकं गुणकाराः चत्वारिशत् । क्षेता एकोनचत्वारिशत् ॥८३९॥

प्रागुक्तगुण्यगुणकारान् गुणयित्वा क्षेपेषु निक्षितेषु उत्तरभावस्थानभंगा मिध्यादृष्टी त्र्यशीत्यग्राष्टा-दशकतानि । सासादने पंचपंचाशदग्रद्वादशकातानि । मिश्रे पंचाशीत्यग्रदशक्षतानि ॥८४०॥

असंयते एकाग्राष्टार्विशतिशतानि । देशसंयते सप्तनबत्यग्रदशशतानि । प्रमत्तादिद्वये नवाग्रैकादशशतानि । २५

क्षीण कषायमें उन्नीस, स्योगी अयोगीमें तीन हैं। पुनः चक्षुदशनरिहत और क्षायिक सम्यक्तको अपेक्षा देशसंयत पर्यन्त तीन, दो, शून्य, छह, छह क्षेप हैं। उपशम श्रेणीके चार गुणस्थानों में-से प्रत्येकमें गुणकार चालीस तथा क्षेप उनतालीस हैं।।८३९॥

पूर्वोक्त गुण्योंको गुणकारोंसे गुणा करके उनमें क्षेप मिलानेपर उत्तर भावोंके स्थानोंके भंग मिध्यादृष्टीमें अठारह सौ तिरासी, सासादनमें बारह सौ पचपन तथा मिश्रमें एक हजार ३० पच्चासी होते हैं।।८४०॥

असंयतमें अठाईस सौ एक, देश संयतमें दस सौ सत्तानने, प्रमत्त आदि दो में ग्यारह

२०

g o

१५

स्रपकरोळु यथाक्रमिंदं पेळदपेमें हु पेळदपरः— पुच्ये पंचणियट्टी सुहुमे खीणे दहाण छन्वीसा। तत्तियमेत्ता दस अड छच्चदुचदु चदुय एगूणं ॥८४२॥

पूब्वं पंचानिवृत्तिषु सूक्ष्मे क्षीणकषाये दशानां षड्विंशतिः। तावन्मात्रं दशाष्ट्रषत्चतुश्चतु-

पूर्वे द्वितीयानिवृत्तिकरणापेक्षीयदं पूर्व्यमप्पपूर्वंकरणगुणस्यानदोळु क्षपकापूर्व्यकारणनोळु दशानां षड्विशतिः इन्तूरस्वत् एकोंनं वो दु गुंदुगुं। २५९ ॥ पंचानिवृत्तिषु अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोळु क्षपकानिवृत्तिकरणपंचभागंगळोळु प्रथमभागानिवृत्तिकरणनोळु तावन्मात्रमेकोनं दशषड्विशतियोळो दुगुंदिदनितयक्कुं। २५९ ॥ द्वितीयभागानिवृत्तिकरणक्षपकनोळु दशदशैकोंनं दशप्रमिताष्टकः दोळो दुगुंदुगुं। ९९ ॥ तृतीयभागानिवृत्तिक्षपकनोळु दशप्टैकोनं दशप्रमिताष्टकः दोळो दुगुंदुगुं। ७९ ॥ चतुत्थंभागानिवृत्तिकरणक्षपकनोळ् दशषडेकोनं दशप्रमितषट्कंगळोळो दुगुंदुग्ं। ५९ ॥ पंचनभागानिवृत्तिकरणक्षपकनोळ् दशचतुरेकोनं दशप्रमितचतुष्कदोळो दुगुंदुगुं। ३९ ॥ सूक्ष्मसांपरायक्षपकनोळ् दशचतुरेकोनं दशप्रमितचतुष्कदोळो दुगुंदुगुं। ३९ ॥ सूक्ष्मसांपरायक्षपकनोळ् दशचतुरेकोनं दशप्रमितचतुष्कदोळो दश्चंदुगुं। ३९ ॥ सूक्ष्मसांपरायक्षपकनोळ् दशचतुरेकोनं दशप्रमितचतुष्कमो दश्चंगुंदुगुं। ३९ ॥

उवसामगेसु दुगुणं रूबहियं होदि सत्त जोगिम्मि । सत्तेव अजोगिम्मि य सिद्धे तिण्णेव भंगा हु ॥८४३॥

उपद्यमकेषु द्विगुणं रूपाधिकं भवति सप्तयोगिनि। सप्तैवायोगिनि च सिद्धे त्रीण्येवं भंगाः खलु ॥

उपज्ञमकापूर्व्वकरणादि नाल्कुं गुणस्थानंगळोळु क्षपकापूर्व्वादिचतुरगुंणस्थानदोळु पेळ्द २० भंगंगळं द्विगुणिसि लब्धदोळेकरूपं कूडिदोडुपज्ञमकरुगळु नाल्वरगं स्थानभंगंगळप्पुचु। अल्लि अपूर्व्वकरणोपज्ञमकंगे अपूर्व्वकरणक्षपकन भंग २५९। मिव द्विगुणिसि २५९। २ लब्बदोळेकरूपं

क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्ये ॥८४१॥

अपूर्वकरणे अनिवृत्तिकरणपंचभागेषु सूक्ष्मसाम्पराये क्षीणकषाये चेत्यष्टतु क्षपकेषु भंगाः क्रमेण दशगुणा षड्विंशितिरेकोना ६५९ । पुनश्च तावन्तः २५९ । दशगुणा दशैकोनाः ९९ । दशगुणा षष्टावेकोनाः ७९ । २५ दशगुणा षडेकोनाः ५९ । दशगुणाश्चत्वार एकोनाः ३९ दशगुणाश्चत्वार एकोनाः ३९ दशगुणाश्चत्वार एकोनाः ३९ भवन्ति ॥८४२॥

उपशामकेषु चतुर्ष खलु तदेव क्षपकचतुष्कोक्तं भंगप्रमाणं द्विगुणं रूपाधिकं स्यात् । सयोगे सप्त । सौ नौ होते हैं। क्षपक श्रेणीमें क्रमसे कहते हैं।।८४१।।

अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरणके पाँच माग, सूक्ष्म साम्पराय, और क्षीण कषाय इन आठ ३० क्षपकोंमें मंग क्रमसे दो सौ उनसठ, दो सौ उनसठ, निन्यानवे, उन्यासी, उनसठ, उनतालीस, उनतालीस उनतालीस होते हैं ॥८४२॥

उपशम श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें, क्षपक श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें जितने भंग कहे हैं

क्षिबोडे ५१९। इउ अपूर्वंकरणोपश्चमकंगे भंगंगळप्यु । अहंगे अनिवृत्तिकरणोपश्चमकंगे ५१९। १९९। १९९। ७९।। सूक्ष्मसांपरायोपश्चमकंगे भंगंगळप्पत्तोभत्तु ७९। उपशान्तकषायंगे भंगंगळप्पत्तांभत्तु ७९। सप्त्रेवायोगिनि सयोगकेवलिभट्टारकंगे भंगंगळ ७। सप्तेवायोगिनि च अयोगकेवलियोळ स्थानभंग ७। सिद्धे सिद्धरोळ त्रीण्येव भंगाः खलु मूरे भंगंगळप्पुत्रु । इंतुक्तगुण्यंगळगं गूणकारंगळगं क्षेपंगळगं मिण्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि सर्विगुणस्थानंगळोळ पृथकपृथयूपिंदं समुच्चयं संदृष्टि वृत्तिकारिनं तोरल्पड्रुगुं :—

| 0       | मि   | च. रहि | सासा. | च. रहि | मिध   | असं  | क्षाइ | वेश | क्षाइ |
|---------|------|--------|-------|--------|-------|------|-------|-----|-------|
| गुण्य   | 1208 | १२     | 1208  | १२     | 1860  | 1860 | 1808  | ७२  | 36    |
| गुणकारा | 1 9  | 3      | 1 8 1 | २      | E     | 1 82 | 1 8   | 183 | Ę     |
| क्षेप   | 16   | 3      | 1 4   | २      | 4     | 188  | 1 8   | 188 | =     |
| भंग     | 186  | ८३     | 1821  | 99     | 18064 | 1760 | 18    | 180 | 99    |

| प्रम | अप्रम | अपूर्व | उपश  | अनिवृ | 1    | अपकंगे |    |    |
|------|-------|--------|------|-------|------|--------|----|----|
| ३६   | ३६    | १२     | १२   | 1 82  | 8    | 3      | २  | 8  |
| ३०   | 30    | २०     | 80   | २०    | 1 20 | २०     | २० | २० |
| २९   | २९    | १९     | ३९   | 189   | १९   | १९     | १९ | १९ |
| ११०९ | ११०९  | २५९    | 1489 | 1 249 | ९९   | ७९     | 49 | 39 |

|          | अवि | नवृत्तिकर | णोपशमकं | पे    |     | स् | क्ष | 13  | ाप. | क्षी | सयो | अयो | सिद्ध |
|----------|-----|-----------|---------|-------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| _        | १२  | 8         | 1 3     | 1 2   | 18  | १  | *   | 1   | 8   | 1 8  | 1 8 | 1 8 | 10    |
| <b>—</b> | 80  | 80        | 80      | 80    | 180 | २० | 80  | 13  | 80  | 1 20 | 1 8 | 8   | 0     |
|          | ३९  | 30        | 39      | ३९    | 139 | १९ | ३९  | 1 3 | 39, | 188  | 3   | 1 3 | 13    |
|          | 499 | १९९       | 1849    | । ११९ | ७९  | ३९ | ७९  | 1   | ૭९  | ३९   | 1 9 | 9   | 3     |

यितुत्तरभावस्थानगतभंगंगळं पेळवनंतरं पदगतभंगंगळं पेळदपरः --

दुविहा पुण पदमंगा जादिगपदसन्वपदभवात्ति हवे। जातिपदखियगिमस्से पिंडेव य होदि सगजोगो।।८४४॥

द्विवधाः पुनः पवभंगा जातिगपदसर्ग्यपदभवा इति भवेत्। जातिपदक्षायिकमिश्रे पिडे एव च भवति स्वसंयोगः ॥

अयोगेऽपि सप्त । सिद्धे त्रय एव ॥८४३॥

उनके दूनेसे एक अधिक मंग होते हैं। सयोगीमें सात, अयोगीमें सात और सिद्धोंमें तीन ही मंग होते हैं। |८४३।।

पुनः मत्ते प्रवभंगाः प्रवभंगंगळ द्विषयाः द्विषिषंगळक्तुं । एतेवोड जातिप्रवभंगंगळ बुं सम्बंप्रवभवभंगंगळ्में दितिहल जातिप्रवंगळप्प क्षायिकभाववोळं मिश्रभाववोळं पिडप्रवभावंगळोळ स्वसंयोगो भवति स्वसंयोगमक्कुं ।।

अयदुवसमगचउक्के एक्कं दो उत्तसमस्स जातिपदो । खइयपदं तत्थेक्कं खवगे जिणसिद्धगेसु दुपणचद् ॥८४५॥

असंयतोपशमक चतुष्के एकं द्वे उपशमस्य जातिपदानि । क्षायिकपदं तत्रेकं क्षपके जिन-सिद्धेषु द्विपंचचत्वारि ॥

असंयतादिचतुष्कदिलयुमुप्शमकचतुष्कदोळु मुप्शमद जातिपदंगळु क्रमिदंदं असंयत चतुष्कदोळुपशशमसम्यक्त्वजातिपदमेकमक्त्र-। मुप्शमकरोळुपशमसम्यक्त्वमुमुपशमचारित्रमु-१० में बरडं जातिपदंगळक्कुं। तत्र आ अ संयतादिचतुष्कदोळ मुपसमक चतुष्कदोळं क्षायिक जाति-पदमों दे क्षायिकसम्यक्त्वमक्कुं। क्षपकचतुष्कदोळं सयोगायोगिजिनरोळं सिद्धरोळं यथाक्रमिदंदं क्षायिकजातिपदमरहं अर्घुं नाल्कुमण्युवु।।

पुनः अनन्तरं पदभंगा उच्यन्ते ते च जातिपदभंगाः सर्वपदभंगाश्चेति द्विविधाः । तत्र जातिपदरूप-क्षायिकभाविभिश्रभाविष्डपदभावेषु स्वसंयोगो भवति ॥८४४॥

उपशमस्य जातिपदान्यसंयतादिचतुष्के उपशमसम्यक्त्वमित्येकं । उपशमचतुष्के उपशमसम्यक्त्वकारित्रे दे । क्षायिकजातिपदानि तदुभयचतुष्के क्षायिकसम्यक्त्वं । क्षायकचतुष्के द्वे । सयोगायोगयोः पंच । सिद्धे चत्वारि ॥८४५॥

इस प्रकार स्थान भंगको कहकर पदभंग कहते हैं—पद भंगके दो भेद हैं—जातिपद भंग और सर्वपद भंग। जहाँ एक जातिका प्रहण करके जो भंग किये जाते हैं उन्हें जातिपद भंग कहते हैं। जैसे मिश्र भावमें ज्ञानके चार भेद होते हुए भी एक ज्ञान जातिका प्रहण करना। और जो जुरे-जुरे सब भावोंको प्रहण करके भंग किये जायें उन्हें सर्वपद भंग जानना। उनमें जातिपद रूप क्षायिकभाव और मिश्रभावमें पिण्डपद रूप जो भाव हैं उनमें स्वसंयोगी भंग भी होते हैं। जैसे क्षायिक भावमें लिण्डपके पाँच भेद हैं अतः लिब्ध पिण्डपदरूप है। मिश्रभावमें ज्ञान अज्ञान दर्जन लिब्ध पिण्डपदरूप हैं। सो इनमें जहां एक भेद होते अन्य भेद भी पाया जाता है जैसे दान होते लाभ पाया जाता है वहाँ स्वसंयोगी भी भंग होते हैं। १८४४।

औपरामिक भावका जातिपद असंयत आदि चारमें सम्यक्तवरूप एक ही है। उपराम श्रेणीके चार गुणस्थानों में सम्यक्तव और चारित्र दो जातिपद हैं। क्षायिक भावके जातिपद असंयत आदि चारमें क्षायिक सम्यक्तव रूप एक है। क्षपक श्रेणीके चार गुणस्थानों में सम्यक्तव और चारित्र दो जातिपद हैं। सयोग और अयोगी में सम्यक्तव, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लिब्ध ये पाँच हैं। सिद्धों में चारित्रके बिना चार हैं। ८४५॥

## मिच्छतिए मिस्सपदा तिण्णि य अयदिम होति चत्तारि । देशितये पंचपदा तत्तो खीणोत्ति तिण्णि पदा ॥८४६॥

मिण्यावृष्टित्रये मिश्रपवानि त्रीणि च असंयते भवंति चत्वारि । देशसंयतत्रये पंचपवानि ततः क्षीणकषायपर्यंतं त्रीणि पवानि ॥

मिष्यादृष्टिसासादनिमधारगळोळ प्रत्येकं मिश्रपदंगळ मूरमूरप्युवु । असंयतसम्यग्दृष्टियोळ नाल्कु मिश्रपदंगळप्पुवु । देशसंयतादि त्रयदोळ पंच पंच मिश्र पदंगळप्पुवु । अल्लिद मेले क्षीण-कषायपर्यंतं प्रत्येकं मूरुं मूरु मिश्रपदंगळप्पुवु ॥

मिच्छे अट्ड्रयपदा तो तिसु सत्तेव तो सवेदोत्ति । छस्सुहुमोत्ति य पणगं खीणोत्ति जिणेसु चदुतिदुगं ॥८४७॥

मिण्यादृष्टावष्टोदयपदानि ततस्त्रिषु सप्तैव ततः सवेदपर्यंतं षट् सूक्ष्मसांपरायपर्यंतं १० पंचकं क्षीणकषाय पर्यंतं जिनयोशचतुस्त्रिद्वयं ॥

मिथ्यादृष्टियोळौदियिकपदंगळें टप्पुबु । सासादनादित्रयदोळु प्रत्येकं सप्तपदंगळप्पुबु । मेळे देशसंयतादि सवेदानिदृत्तिपर्यंतं प्रत्येकं षट्पदंगळप्पुबु । सूक्ष्मसांपरायपर्यंतं पंचपंचपदंग-ळप्पुबु । क्षोणकषायपर्यंतं सयोगरोळमयोगरोळं क्रमदिवं नाल्कुं मूरुमेरडुमप्पुबु ।।

मिच्छे परिणामपदा दोणि य सेसेसु होदि एक्कं तु । जातिपदं पडि बोच्छं मिच्छादिसु भंगपिंडं तु ॥८४८॥

मिथ्यादृष्टौ परिणामपदे हे च शेषेषु भवत्येकं तु । जातिपदं प्रति वक्ष्यामि मिथ्यादृष्टचा-दिषु भंगपिडं तु ॥

मिश्रपदानि मिथ्यादृष्ट्यादित्रये त्रीणि । असंयते चत्वारि । देशसंयतादित्रये पंच । तत उपरि क्षीणकषायान्तं त्रीणि ॥८४६॥

अौदयिकपदानि मिथ्यादृष्टावष्टी। सासादनादित्रये सप्त । उपरि सबेदानिवृत्त्यन्तं षद् । सूक्ष्मसाम्परायान्तं पंच । क्षीणकषायान्तं चत्वारि । सयोगे त्रीणि । अयोगे द्वे ॥८४७॥

मिश्रभावके जातिपद मिध्यादृष्टि और सासादनमें अझान, दर्शन, लिंध ये तीन हैं। और मिश्र गुणस्थानमें झान, दर्शन, लिंध ये तीन हैं। असंयतमें झान, दर्शन, लिंध, सम्यक्त्व ये चार हैं। देशसंयत आदि तीनमें झान, दर्शन, लिंध, सम्यक्त्व इन चारोंके साथ देशसंयतमें देशसंयम और प्रमत्त अप्रमत्तमें सरागसंयम होनेसे पाँच हैं। उससे ऊपर क्षीणकषायपर्यन्त झान, दर्शन, लिंध तीन जातिपद हैं। ८४६॥

औदयिकभावके जातिपद मिध्यादृष्टिमें आठ हैं—गति, कषाय, लिंग, लेश्या, मिध्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। सासादन आदिमें मिध्यात्वके बिना सात हैं। ऊपर अनिवृत्तिकरणके सवेद भागपर्यन्त असंयमके बिना छह हैं। इससे ऊपर सूक्ष्मसाम्परायपर्यन्त वेदके बिना पाँच हैं। इससे ऊपर क्षीणकषायपर्यन्त कषायके बिना चार हैं। सयोगीमें अज्ञानके बिना तीन हैं तथा अयोगीमें लेश्या बिना दो हैं।।८४%।

क-१५०

मिण्यादृष्टियोळु परिणामपढंगळरडप्युषु । तु मत्ते शेषगुणस्थानदोळं गुणस्थानातीत सिद्धपरमेष्ठिगळोळ मेकपवमेयक्क्रं । संदृष्टि :—

| 0    | मि | सा | मिध | 3  | वि | । प्र | अप्र | । अयु र | 3 | क्ष | अनि | <b>E</b> | । स | क्ष | उ  | क्षी | स  | अ  | सि |
|------|----|----|-----|----|----|-------|------|---------|---|-----|-----|----------|-----|-----|----|------|----|----|----|
| उप   | 0  | 0  | 0   | 18 | 18 | 18    | 18   | 1 3     | T | 0   | २   | 0        | 12  | 12  | 12 | 0    | 0  |    | 0  |
| भाषि | 0  | 10 | 0   | 18 | 18 | 18    | 18   | 18      | T | २   | 8   | २        | 18  | 0   | 18 | २    | 4  | 4  | 8  |
| मिध  | 3  | 3  | 3   | 8  | 4  | 4     | 4    | 3       | Ī | 3   | 3   | ३        | 3   | 13  | 13 | 3    | 0  | 0  | 0  |
| भीव  | 6  | 9  | -   |    |    |       | Ę    |         | T | Ę   | 8   | 8        | 4   | 9   | 8  | 8    | 13 | 12 | 0  |
| पारि | 12 | 18 | 8   | 18 | 18 | 18    | 8    | 1 8     | Ť | 8   | 8   | ?        | 8   | 18  | 8  | 8    | 18 | 18 | 18 |

तु मत्ते अनंतरं जातिपदं प्रति निष्यादृष्ट्यादि गुणस्थानंगळीळ भंगपिडमं पेळदपनें दु पेळदपन दंतें दोडे—

| उपशम    | क्षाइक भावंगळ्        | क्षायोपशमिक भावंगळ्               | 1_       |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|----------|
| सं   चा | सं   चा   णा   दं   छ | ५। णा४। अ३। व३। ल५। वे१। चा१। वे१ | <b>→</b> |

|   | वौदयिक भावंगळु । पारिणामिक |                |                |                 |  |  |  |
|---|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| + | ग ४   क ४   लि३            | मि १   अ १   अ | १   अ १   ले ६ | । भ१   अ१। जी १ |  |  |  |

इंतु जातिपदंगळु उपशमदोळेरडु २ । क्षायिकजातिपदंगळु ५ । क्षायोपशमिक जातिपदंगळ् ७ । बौदायिक जातिपदंगळु ८ । पारिणामिक जाति । दंगळु मूरु ३ । ई सामान्यपदंगळोळु मिथ्या-

परिणामपदानि मिण्यादृष्टी हो । तु- पुनः शेषगुणस्थानेषु सिद्धे चैकैकं स्यात् । तु पुनः-अनन्तरं आतिपदं प्रति गुणस्थानेषु भंगपिष्टं बक्ष्ये तद्यवा-

जातिपदेषु द्वप्रशमकपंचक्षायिकसप्तकायोपशमिकाष्ट्रीदियकत्रिपारिणामिकेषु

मिथ्यादृष्टी

१० पारिणामिकभावके जातिपद मिध्यादृष्टिमें भन्य-अभन्यहर दो हैं। शेष गुणस्थानोंमें भन्यहर एक ही है। सिद्धोंमें जीवत्वहर एक ही है।

आगे जातिपदकी अपेक्षा गुणस्थानों में भंगोंका समुदाय कहते हैं — जातिपद दो औपरामिकके, पाँच क्षायिकके, सात क्षायोपरामिकके, आठ औदियकके और तीन पारिणामिकके हैं। उनमें-से औदियकके जितने जातिपद होते हैं उतने तो गुण्य जानना। १५ उनके गुणकार और क्षेप कहने छिए प्रत्येक भंगादि करने में मिश्रादिके जितने जातिपद हों उतने भेद प्रहण करना। किन्तु औदियकका जातिपदका समूहरूप एक ही भेद प्रहण करना। ऐसा करके प्रत्येक भंगमें औदियकका भेद तो गुणकार रूप जानना तथा अन्य भावोंके भेद क्षेपरूप जानना। तथा दो संयोगी आदि भंगों में औदियकका भेद और अन्य भावोंके भेद सहित जो भंग हों उन्हें गुणकार जानना। तथा औदियक विना अन्य

| ₹. | उपशमभा     | क्षायिकभाव      | क्षायोग्शमिकभाव       |                   |  |  |  |
|----|------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|
|    | संचा   सं। |                 | णा ४। अ३। द३          | । स्पावेश चाशादेश |  |  |  |
|    | ~          | क्षीदयिकभाव     |                       | पारिणामिकभाव      |  |  |  |
| 1  | ग४। क४। वि | ल ३। मि १। ब १। | <b>ध १। ब १</b> ले ६। | भ१। व१। जो १      |  |  |  |

वृष्टि <u>मिश्र | औ | पारि</u> यिल्लि औदयिक भावंगळे दु जातिपवंगळ गुण्यंगळप्पुतु । अ | दं | ल | ८ | भ | अ

गुण्य ८। प्र१। क्षे ५। द्वि गु ५। क्षे ६। त्रि गु ६। स्वसंयोगक्षेपंगळु ३। इल्लि स्वसंयोगमें तें -बोर्ड जातिपदत्विंदं अज्ञानदोळं दर्शनदोळं लिब्बाळोळं संभविसुगुमें दिराउदु कूडि मिण्यादृष्टिगें गुण्य ८। गु १२। क्षे १४। ई गुण्यगुणकारंगळं गुणिसि क्षेपंगळं कूडिद लब्धभंगंगळु ११०। सासादनंगे मिश्र | बौदद्द | पारि | इल्लि गुण्यंगळु ७। प्र गु १ क्षे ४। द्वि गु

४। क्षे ३। त्रि सं गु ३। स्व सं क्षे ३ कूडि सासादनंगे गुण्य ७। गु ८। क्षे १०। लब्ध भंग ६६। मिश्रंगे

मिश्र | बी | पारि | बोदियकान्यष्टी गुण्यं ८। प्रगु १ क्षे ५। द्विगु ५ क्षे ६। त्रिगु ६। व्यादं। ला | ८ | भावा

स्वसंयोगक्षेपाः कुज्ञानान्तरं दर्शने दर्शनान्तरं लब्धी लब्ध्यन्तरमिति त्रयः ३। मिलित्वा गुण्यं ८ गु १२ क्षे १४ गुण्यगुणकारान् संगुण्य क्षेपेषु निक्षित्तेषु लब्धभंगाः ११०।

सासादने मिश्र श्री पार गुण्यं ७ प्रगु १ क्षे ४। द्विगु ४ क्षे ३। त्रिगु ३ स्वसंक्षे ३ १० अ। दं। ल। ७ भ

मिलित्वा गुण्यं ७ । गु ८ क्षेप १० भंगाः ६६ ।

भावोंके संयोगसे जो दो संयोगी आदि भंग हों उन्हें क्षेपरूप जानना। तथा क्षायिक या मिश्रके एक जातिपदके भेदमें उसीके अन्य भेद जहाँ सम्भव हों वहाँ स्वसंयोगी भंग होते हैं उन्हें क्षेपरूप जानना। इस प्रकार गुण्यको गुणकारसे गुणा करके क्षेपको जोड़नेपर जितने हों, उतने भंग जानना।

सो मिध्यादृष्टिमें मिश्रके अज्ञान, दर्शन, लिब्ध ये तीन, औदियकके आठ और पारिणामिकके भन्य-अभन्यरूप दो जातिपद हैं। उनमें-से औदियकके आठ तो गुण्य जानना। प्रत्येक भंगमें औदियकका आठका समूहरूप एक तो गुणकार जानना, और तीन मिश्रके, दो पारिणामिकके ये पाँच क्षेप जानना। दो संयोगीमें औदियकके आठका समूहरूप एकका योग लिये तीन मिश्रके और दो पारिणामिकके ये पाँच तो गुणकार जानना। तथा तीन मिश्रके संयोग सिहत दो पारिणामिकके भेदरूप छह दोसंयोगी क्षेप जानना। तीन संयोगी-में औदियकके आठका समूहरूप एक और अभन्य पारिणामिकके इन दोनोंके साथ तीन मिश्रको मिछानेसे हुए छह भंग गुणकाररूप जानना। स्वसंयोगीमें एक अज्ञान होते दूसरा अज्ञान पाया जाता है जैसे कुमतिके साथ कुश्रुत आदि होते हैं। इसी तरह एक दर्शन होते अन्य दर्शन पाये जाते हैं। जैसे चछुदर्शन होते अन्य दर्शन होते हैं। इसी तरह एक लिब्ध होते अन्य हर्शन होती है जैसे दान होते लाभादि होते हैं। ये तीन भंग क्षेप जानना। सब मिछकर गुण्य आठ, गुणकार बारह, क्षेप चौदह होते हैं। गुण्यको गुणकारसे गुणा करके क्षेपको जोड़नेपर एक सी दस भंग होते हैं।

इसी प्रकार सासादनमें मिश्रभावके अज्ञान, दर्शन, लिब्ध ये तीन, औदियकके सात, पारिणामिकका भव्यस्वरूप एक जातिपद है। उसमें गुण्य सात हैं। तथा प्रत्येक भंगमें गुणकार एक, क्षेप चार हैं। दो संयोगी भंगमें गुणकार चार क्षेप तीन हैं। तीन संयोगीमें

| मिश्र ।    | अविधि | पारिणा | इल्लि | गुण्य ७। | प्रगु १। | क्षेष्ठ। | द्वि गु४। | क्षे ३। |
|------------|-------|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| णा   द   ल | 9     | भ      |       |          |          |          |           |         |

त्रि गुरे। स्वसं क्षे रे। कूडि गुण्य ७। गु८। क्षे १०। लब्ध भंग ६६॥ असंयति । जिप्ता | क्षायि | मिश्र | औ | पारि | इंस्लि गुण्य ७। प्र गु १। क्षे ७। द्वि सं १। सं १ | ण | व | अ | छ | ७ | भ १

गु ७ । क्षे १२ । त्रि गु १२ । क्षे ६ । चतु गु ६ । स्वसंक्षे ३ । कूडि असंयतंगे गुण्य ७ । गु २६ । ४ क्षे २८ । लब्धभंगंगळु असंयतंगे २१० ॥ देशसंयतंगे | ज क्षा | मि | | जो | पा | सं | सं | णा | द | ल | वे | चा | ६ | भ

यिल्लिगुण्यंगळु६। प्रगु१। क्षे८। द्विगु८। क्षे१५। त्रिगु१५। क्षे८। च गु८। स्वसं

मिश्रं | सिश्रं | सी | पारि गुण्यं ७ प्रगु १ क्षे ४। द्विगु ४ क्षे ३। त्रिगु ३ स्वसंक्षे ३ | णा। दं। छ | ७ | भ

मिलित्वा गुण्यं ७ गु ८ । क्षे १० भंगाः ६६ ।

असंयते बं | उप | क्षा | मिश्र | औ | पा गृण्यं ७ प्रगृ १ क्षे ७ । द्विगु ७ क्षे सं १ | सं १ | सं १ | णा । दं । ल । । ७ | भ

१० १२। त्रिगु १२ क्षे ६ चगु ६ स्वसंक्षे ३ मिलित्वा गुण्यं ७ गु २६ क्षे २८ भंगाः २१०।

देशसंयतादित्रये प्रत्येकं उप क्षा | मिश्र | श्री | पा गुण्यं ६ प्रगु १ क्षे | सं | सं | णा। दं। छ। वेचा। | ६ | भ

गुणकार तीन है। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिळकर गुण्य सात, गुणकार आठ और क्षेप दस होनेसे भंग छियासठ हैं।

मिश्र गुणस्थानमें मिश्रभावके ज्ञान, दर्शन, लिब्ध ये तीन, औद्यिकके सात, पारि'प णामिकके भव्यत्वरूप एक जातिपद है। यहाँ गुण्य सात हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप चार, दो संयोगी भंगमें गुणकार चार क्षेप तीन, तीन संयोगीमें गुणकार तीन, स्वसंयोगीमें क्षेप तीन। सब मिलकर गुण्य सात, गुणकार आठ, क्षेप दस होनेसे भंग छियासठ होते हैं।

असंयतमें औपशमिकका एक सम्यक्त्व, क्षायिकका एक सम्यक्त्व, मिश्रके तीन झान दर्शन छिं । औद्यिकके सात, पारिणामिकका भन्यत्वरूप एक जातिपद है। वहां गुण्य सात रें। प्रत्येक मंगमें गुणकार एक, क्षेप सात, दो संयोगीमें गुणकार सात क्षेप बारह, तीन संयोगीमें गुणकार बारह, क्षेप छह, चार संयोगीमें गुणकार छह। पाँच संयोगीका अभाव है क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व और उपशम सम्यक्त्वका संयोग नहीं होता। स्वसंयोगीमें क्षेप वीन। सब मिछकर गुण्य सात, गुणकार छन्बीस और क्षेप अठाईस होनेसे भंग दो सौ दस होते हैं।

२५ देशसंयत आदि तीनमें औपशमिकका एक सम्यक्तव, क्षायिकका एक सम्यक्तव, मिश्रके चार—ज्ञान दर्शन लिब्ध वेदक चारित्र, औदयिकके छह, पारिणामिक एक भन्यत्व जातिपद है। यहां गुण्य छह हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप आठ हैं। दो संयोगीमें

को ३। कूडि देशसंयतंगे गुण्य ६। गु ३२। क्षे ३४। लब्ध भंग २२६॥ प्रमत्तसंयतंगेयु मिते गुण्य ६। गु ३२। क्षे ३४। लब्ध भंग २२६॥ अप्रमत्तसंयतंगेयुमिते गुण्य ६। गु ३२। क्षे ३४। लब्ध भंग २२६॥ अपूर्व्यंकरणोपशमकंगे उपहा | क्षाय | मिश्र | बोदइ | पारि सचा | सं १ | णा | वं | ल | | ६ | | भ १

यिल्ल उपनमकापूर्व्वकरणंगे गुण्य ६। प्रगृ १। क्षे ७। द्वि गु ७। क्षे १६। त्रि गु १६। क्षे १३। ख गु १३। क्षे ३। पं गृ ३। स्व सं क्षे ३। कूडि अपूर्व्वकरणंगे गुण्य ६। गु ४०। क्षे ४२। लब्ध भंग २८२। सवेदानिवृत्तिकरणोपन्नमकंगेयुमिते गुण्य ६। गु ४०। क्षी ४२। लब्ध भंग २८२॥ अवेदानिवृत्तिकरणोपन्नमकंगे उपन क्षियि। मिश्र विवेद पारि इल्लि अवेदानिवृत्तिगे सचि। सं १ | णा | दे | छ | ५। भ

गुण्य ५। प्र गु १। क्षे ७। द्वि गु ७। क्षे २६। त्रिग् १६। क्षे १३। च गु १३। क्षे ३। पं गु ३। स्वसं क्षे ३। कूडि गुण्य ५। गु ४०। क्षे ४२। लब्धभंग २४२। इत्लि अनिवृत्तिकरणंगे कषायः

८ द्विगु ८ क्षे १५ । त्रिगु १५ क्षे ८ चगु ८ स्वसंक्षे ३ मिलित्वा गुण्यं ६ गु ३२ क्षे ३४ भंगाः २२६ । उपश्चमकेष्वपूर्वसर्वेदानिवृत्तिकरणयोः उपश्च क्षा | मिश्र | जो | पा | मृण्यं ६ । सं । चा | सं १ | णा । दं । ल | ६ | म

प्रगृ १ क्षे ७ द्विगु ७ क्षे १६ त्रिगु १६ क्षे १३ चगु १३ क्षे ३ पंगु ३ स्वसंक्षे ३ मिलित्वा गुण्यं ६ गु ४० क्षे ४२ भंगाः २८२।

स्वेदभागसूक्ष्मसाम्पराययोः उपश | क्षा | मिश्र | को | पा | गुण्यं ५ प्रगु १ क्षे सं। चा । सं १ | णा । दं। छ | ५ | म

गुणकार आठ, क्षेप पन्द्रह हैं। तीन संयोगीमें गुणकार पन्द्रह क्षेप आठ हैं। चार संयोगीमें १५ गुणकार आठ हैं। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिलकर गुण्य छह, गुणकार बत्तीस, क्षेप चौंतीस होनेसे भंग दो सौ छन्बीस हैं।

उपशम श्रेणीमें अपूर्वकरण और वेद सहित अनिवृत्तिकरणमें औपशमिकके दो— सम्यक्त और चारित्र, क्षायिकका एक सम्यक्त, मिश्रके तीन ज्ञान दर्शन लिख, औदियकके छह और पारिणामिकका एक भन्यत्व ये जातिपद हैं। यहाँ गुण्य छह हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक, क्षेप सात हैं। दो संयोगीमें गुणकार सात क्षेप सोलह हैं। तीन संयोगीमें गुणकार सोलह क्षेप तेरह हैं। चार संयोगीमें गुणकार तेरह क्षेप तीन हैं। पाँच औपशमिक संयोगीमें गुणकार तीन हैं। यहाँ क्षायिक सम्यक्तके साथ चारित्र होनेसे पाँच संयोगी भी होता है। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिलकर गुण्य छह, गुणकार चालीस और क्षेप बयालीस होनेसे भंग दो सी बयासी होते हैं।

वेद रहित अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायमें औपश्मिक दो सम्यक्त्व और बारित्र, क्षायिक एक सम्यक्त्व, मिश्र तीन ज्ञान दर्शन लिध, औदियक पाँच, पारिणामिक एक भन्यत्व ये जातिपद हैं। गुण्य पाँच हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप सात हैं। दो संयोगीमें गुणकार सात क्षेप सोलह हैं। चीन संयोगीमें गुणकार सोलह क्षेप तेरह हैं। चार

रहितभागे संभविसदेके बोड कषाय जातियदं विवक्षिसल्पट्टुवप्पुदरिवं सूक्ष्मसांपरायोपशमकंगेयु-मिते गुण्य ५ । गु ४० । क्षे ४२ । लब्धभंग २४२ ॥ उपनांतकषायंगे-

| उपज  | क्षायि | मिध | سيبير سانا |   | ओवड् | पारि |
|------|--------|-----|------------|---|------|------|
| संचा | सं१    | णा  | वं         | ल | 181  | भ१   |

विल्लि गुण्य ४। प्रगुर । क्षे ७।

हिगु७। क्षे १६। त्रिगु १६। क्षे १३। चतुगु १३। क्षे ३। पंगु ३। स्व सं क्षे ३। कूडि ५ उपशांतकषायं गुण्य ४। गु ४०। क्षे ४२। लब्धभंगंगळ २०२॥ क्षपकापूर्व्यकरणंगे यिल्लि अपूर्विकरणक्षपकंगे गुण्य ६। प्रगु १। मिश्र भाव । औव पारि

सं चा

क्षे ६। द्विगु६। क्षे ११। त्रिगु११। क्षे ६। चगु६। स्व संक्षे ३। कूडिअपूर्वंकरणक्षपकंगे गुण्य ६। गु २४। क्षे २६। स्रब्धभंगंगळु १७०। क्षपकानिवृत्तिकरणसवेदभागेयोळुमिते गुण्य ६। गु २४। क्षे २६। लब्ब भंग १७०। वेदरहित मागयोलं क्षायि मिश्र भावंग औ पा गुण्य ५।

१० ७ द्विगु ७ क्षे १६ त्रिगु १६ क्षे १३ चगु १३ क्षे ३ प गु ३ स्वसंक्षे ३ मिलित्वा गुण्यं ५ गु ४० क्षे ४२ भंगाः २४२ । नात्राक्षायभागः कषायजातिपदस्य विवक्षितत्वात् ।

गुण्यं ४ । प्रगु १ क्षे ७ उपशान्तकषाये-मिश्र उपश णा। दं। ल 4 2 |

ब्रिगु ७ क्षे १६ त्रिगु १६ क्षे १३ चगु १३ क्षे ३ पंगु ३ स्वसंक्षे ३ मिलिस्वा ग्ण्यं ४ ग्४० क्षे ४२ भंगाः २०२।

24

क्षपकेष्वपूर्वसबेदानिवृत्तिकरणयोः

पारि | गुण्यं ६। प्रगु १ क्षे मिश्रभाव । ओ क्षायि सं। चा | णा। दं। ल |

६ द्विगु ६ क्षे ११ त्रिगु ११ क्षे ६ चगु ६ स्वसंक्षे ३ मिलित्वा गुण्यं ६ गु २४ क्षं २६ लब्बभंगाः १७०।

संयोगीमें गुणकार तेरह क्षेप तीन हैं। पाँच संयोगीमें गुणकार तीन हैं। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिछकर गुण्य पाँच, गुणकार चालीस, क्षेप बयालीस होनेसे भंग दो सौ बयालीस हैं। यहां कषायका जातिपद एक लिया है इससे कषायरिहत भागोंके भेद नहीं किये हैं। २० डपशान्त कषायमें भी सूक्ष्म साम्परायकी तरह जातिपद हैं विशेष इतना है कि औदियकके जातिपद चार हैं। अतः गुण्य चार होनेसे तथा गुणकार और क्षेप पूर्ववत् होनेसे भंग दो सौ दो होते हैं।

क्षपकश्रेणीमें अपूर्वकरण और वेद सहित अनिवृत्तिकरणमें क्षायिक दो सम्यक्त्व और चारित्र, मिश्र तीन कान दर्शन लिब्ध, औद्यिक लह और पारिणामिक एक भव्यत्व से २५ जातिपद हैं। यहाँ गुण्य छह हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक, क्षेप छह, दो संयोगीमें गुणकार छह क्षेप ग्यारह हैं। तीन संयोगीमें गुणकार ग्यारह क्षेप छह हैं। चार संयोगीमें गुणकार छह ह। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिलकर गृण्य छह, गुणकार चौबीस और क्षेप छन्बीस होनेसे भंग एक सौ सत्तर होते हैं।

प्रगु १। क्षे ६। द्विगु ६। क्षे ११। त्रिगु ११। क्षे ६। च गु ६। स्व सं क्षे ३। क्रूडि गुण्य ५। गु २४। क्षे २६। लब्ध भंग १४६। इत्लियुं क्षपकश्रेणियोळ् अनिवृत्तिकरणक्षपकंगे कषायरहित भागे संभविसद्व एकेंबोर्ड जातिपदिविवक्षेयप्पुर्वीरदं। सूक्ष्मसांपराय क्षपकंगेयुमिते गुण्य ५। गु २४। क्षे २६। लब्ध भंग १४६। इत्लिख्युं क्षपक श्रेणियोळ् अनिवृत्तिकरणक्षपंगे कषायरहित भागे संभविसद्व। क्षीणकषायंगे कषायपदरहितमप्पुर्वीरदं क्षिय मिश्र भाव श्रीदिय। पारि सं चित्र । जादं। छ। ४ । भ १

यित्लि गण्य ४। प्रगुरे। क्षेद्र। द्विगुद्द। क्षेरेर। त्रिगुरेर। क्षेद्र। चगद्द। स्वसंक्षे ३। कूडि गुण्य ४। गुरेर। क्षेर्द्द। लब्ध भंग १२२॥

सयोगकेवलिभट्टारकंगे क्षायिक भावंगळ विद पारि इल्लि गुण्य ३। प्र गु १। क्षे ६।

द्वि गु६। क्षे ५। त्रि गु५। स्वसंयोगक्षेवं लब्धिगळोळों दु१ कूडि गुण्य ३। गु१२। क्षे १२। लब्ध भंग ४८॥ अयोगिकेवलिभट्टारकंगे क्षायिकभावं जो | वा | इल्लि गुण्य २। १ जा | दं | सं | जा | ला | २। भ

स । चा | णा । दं। ल | ५ | भ १

द्विगु ६ क्षे ११ त्रिगु ११ क्षे ६ चगु ६ स्वसंक्षे ३ मिल्लिखा गुणां ५ गु २४ क्षे २६ भंगाः १४६ । नात्राप्य-

क्षीणकषाये कषायपदं नेति क्षायि | मिश्रमाव | सी | पा गुण्यं ४ । प्रगु १ क्षे ६ द्विगु स । चा | णा । दं । ल | ४ | भ १

६ क्षे ११ त्रिगु ११ क्षे ६ चगु ६ स्वसंक्षे ३ मिलित्वा गुण्यं ४ गु २४ क्षे २६ भंगाः १२२ ।

सयोगे शायिकभाव | अहे | पा गुण्यं रे प्रगुरे। क्षेट्रे। द्विगु ६ क्षेट्रे। त्रिगु ५। त्रिगु ५। त्रिगु ५। त्रिगु ५।

स्बसंयोगक्षेपो लब्बिब्वेकः मिलिर्गा गुण्यं ३ गु १२ क्षे १२ भंगाः ४८ ।

वेदरहित अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म साम्परायमें भी जातिपद अपूर्वकरणकी तरह है। विशेष इतना है कि औद्यक्ति पाँच जातिपद होनेसे गुण्य पाँच हैं तथा गुणकार चौबीस और क्षेप छन्त्रीस हैं। अतः भंग एक सौ छियालीस हैं। क्षीण- २० कषायमें भी जातिपद इसी प्रकार है। किन्तु औद्यिकके चार जातिपद होनेसे गुण्य चार हैं। गुणकार चौबीस और क्षेप छन्त्रीस हैं। अतः भंग एक सौ बाईस हैं। सयोगीमें क्षायिकके पाँच झान दर्शन सम्यक्त्व चारित्र लिख, औद्यिकके तीन और पारिणामिकका एक जातिपद है। यहाँ गुण्य तीन हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप छह हैं। दो संयोगीमें गुणकार छह क्षेप पाँच हैं। तीन संयोगीमें गुणकार पाँच हैं। स्वसंयोगीमें किसी एक क्षायिक २५ लिखके साथ अन्य क्षायिक लिख पायी जानेसे क्षेप एक है। सब मिलकर गुण्य तीन, गणकार बारह और क्षेप बारह होनेसे भंग अङ्गतालीस हैं।

प्रगु १। क्षे ६। द्विगु ६। क्षे ५। त्रिगु ५। स्वसंक्षे १। कूडि गुण्य २। गुण १२। क्षे १२। लब्धभंग ३६। सिद्धपरमेष्ठिंगे क्षायिक भा इंग्लि प्रक्षे ५। द्विक्षे ४। कूडि भंगंगळु संणा | द | ल | जी

९ ॥ यितुक्त गुण्य गुणकारक्षेपमंगमिवर संख्येयं पेळवपरः —

अहुगुणिज्जा वामे तिसु सग छच्चउसु छक्क पणगं च। थूले सुहुमे पणगं दुसु चड तियदुगुमदो सुण्णं ॥८४९॥

अष्टौ गुण्यं वामे त्रिषु सप्त षट्चतुर्षु षट्कपंचकं च । स्थूले सूक्ष्मे पंचकं द्वयोश्चत्वारि त्रयं द्वयमतः शून्यं ॥

यितु गुण्यंगळ् मिण्यादृष्टियोळे दुं सासादनमिश्रसंयतरुगळोळळ्ं देशसंयत प्रमत्तसंयत अप्रमत्तसंयत क्षपकोपशमकापूर्वकः

| 0      | मिण्या | सासा | मिश्र | ) असं | वेश  | 1 | प्रम | अत्रम | अपूक्ष | उपश |
|--------|--------|------|-------|-------|------|---|------|-------|--------|-----|
| गुण्य  | 16     | 9    | 9     | 1 9   | ٤    | 1 | Ę    | 1 &   | =      | 1 8 |
| गुणका  | १२     | 1 6  | 16    | २६    | 1 32 | T | 32   | 32    | 128    | 80  |
| क्षेपग | 188    | 80   | 180   | 126   | 1 38 | Ī | 38   | 38    | 36     | ४२  |
| भंग    | 1880   | ६६   | ६६    | २१०   | 122६ | 1 | २२६  | २२६   | 800    | २८२ |

|   | अनिक्ष | अनि उ | सूक्ष । सू उ।उप क  स्रीण |      |     |      | । सयो | वयो | सिद्ध |
|---|--------|-------|--------------------------|------|-----|------|-------|-----|-------|
|   | ६१५    | ६।५   | 4                        | 1 4  | 8   | 1 8  | 1 3   | 2   | 0     |
| + | २४     | 80    | 78                       | 180  | 180 | 1 38 | 142   | १२  | 0     |
|   | २६     | ४२    | २६                       | 183  | 183 | 1 २६ | १२    | १२  | 9     |
|   | 800    | २८२   | १४६                      | 1285 | २०२ | ११२२ | 186   | ३६  | ٩,    |
| į | १४६    | 188   |                          | 1    | 1   |      | 1     |     |       |

अयोगे सायकभाव | औ | पा गुण्यं २ प्रगु १ क्षे ६ द्विगु ६ क्षे ५ त्रिगु ५ स्वसंक्षे पा । दं। स। चा। ल | २ | म

१ मिलित्वा गुण्यं २ गु १२ क्ष १२ भंगाः ३६।

सिद्धे <u>क्षायिक पा</u> प्रक्षे ५ । द्विक्षे ४ । मिलित्वा भंगाः ९ ॥८४८॥ उक्तगुण्यादि-सं। पा। दं। ल । जी

संख्या आह—

70

24

अयोगीमें भी जातिपद सयोगीकी तरह हैं। किन्तु औदयिकके दो ही जातिपद होनेसे गण्य दो हैं। और गुणकार बारह तथा क्षेप बारह होनेसे भंग छत्तीस हैं।

सिद्धों में क्षायिक के चार—सम्यक्तव, ज्ञान, दर्शन और तीर्थरूप लिब्ध तथा पारि-णामिकका एक जीवत्व जातिपद हैं। प्रत्येक भंगमें क्षेप पाँच हैं। दो संयोगी में क्षेप चार हैं। सब मिलकर नौ भंग होते हैं। १८४८।।

आगे गुण्य आदिकी संख्या कहते हैं-

रणरगळोळ गुग्यंगळारारप्युषु । अनिवृत्तिकरणश्चयकोपञ्चयकरणळोळ प्रत्रेकमारमध्युं गुण्यं-गळप्युषु । सूक्ष्मसांपरायक्षपकोपञ्चमकरुगळोळ प्रत्येकं पंचकं गुण्यमक्कुं । उपञांतकषायश्चीण-कषायरुगळोळ प्रत्येकं नाल्कु नाल्कु गुण्यंगळप्युषु । सयोगरोळ मूरुगुण्यंगळप्युषु । अयोगिग-ळोळ रडु गुण्यंगळप्युषु । मेले सिद्धरोळ जून्यमक्कुं ॥

बारद्वद्व छन्बीसं तिसु तिसु बत्तीसयं च चउवीसं। तो तालं चउवीसं गुणगारा बार बार णमं ॥८५०॥

हादजाष्टाष्टषट्विंशतयः त्रिषु त्रिषु द्वात्रिंशच्च चतुन्विशतिः ततश्वत्वारिशत् चतुन्विशतिः गुणकाराः द्वावशद्वावशनभः ॥

गुणकारंगळुं मिध्यादृष्टियोळपन्तरहुं सासादनिमश्रक्षगळोळं टं दुं असंयतनोळिष्पत्तारं देशसंयताविगुणस्थानत्रयदोळ् प्रत्येकं मूबत्तरहुगळुं अपूर्व्वकरणादिक्षपकत्रयदोळु प्रत्येकं रै चतुर्विकातिगळुं अल्लिद मेळ उपगमकचतुष्टयदोळु प्रत्येकं नाल्वत्तुगळुं क्षीणकषायनोळु चतुर्विवशतियुं सयोगरोळु पन्नेरहुमयोगिगळोळु पन्नेरहु सिद्धरोळु शून्यमक्कुं।।

वामे चउदस दुसु दस अडवीसं तिमु हवंति चोत्तीसं। तिसु छव्वीस दुदालं खेवा छव्वीस बार बारणवं ॥८५१॥

वामे चतुर्द्श द्वयोद्श अष्टाविशतिः त्रिषु भवंति चतुस्त्रिशत् । त्रिषु षड्विशतिद्विचरवा- १५ रिशत् क्षेपाः षड्विशतिद्वविश द्वादशनव ॥

गुण्यानि मिथ्यादृष्टावष्टो । सासादनादित्रये सप्त । देशसंयतादित्रये क्षपकोपशमकापूर्वकरणयोश्च षट् । तदनिवृत्तिकरणयोः षट्पंच । सूक्ष्मसाम्पराययोः पंच । उपशान्तक्षीणकषाययोश्चत्वारि । सयोगे त्रीणि । अयोगे हे । सिद्धे शून्यं ॥८४९॥

गुणकारा मिथ्यादृष्टी द्वादश । सासादनादिद्वये अष्टावष्टी । असंयते षड्विशतिः । देशसंयतादित्रये २० द्वात्रिशत् । क्षाकापूर्वकरणादित्रये चतुर्विशतिः । तत उश्शमकचतुष्के चत्वारिशत् । क्षीणकषाये चतुर्विशतिः । सयोगायोगयोद्विदश । सिद्धे शून्यं ॥८५०॥

मिध्यादृष्टिमें आठ, सासादन आदि तीनमें सात, देशसंयत आदि तीनमें और क्षपक व उपशमक अपूर्वकरणमें छह, अनिवृत्तिकरणमें छह और पाँच, सूक्ष्मसाम्परायमें पाँच, उपशान्तकषाय और क्षीणकषायमें चार, सयोगीमें तीन और अयोगीमें दो गुण्यका प्रमाण २५ है। सिद्धोंमें गुण्य नहीं है। ।८४९।।

सिध्यादृष्टिमें बारह, सासादन आदि दोमें आठ-आठ, असंयतमें हब्बीस, देशसंयत आदि तीनमें बाईस, क्षपक अपूर्वकरण आदि तीनमें चौबीस, उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानों-में चालीस-चालीस, क्षीणकषायमें चौबीस, सयोगी और अयोगीमें बारह गुणकार हैं। सिद्धोंमें गुणकार नहीं हैं।।८५०।।

क्षेपंगळ मिण्यादृष्टियोळ पितनाल्कु । सासावनिमधरगळोळ प्रत्येकं पसुं असंयतनोळ अष्टाविज्ञति देशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरगळोळ प्रत्येकं मृवत्तनाल्कु । अपूर्वकरणादि क्षपकत्रयदोळ प्रत्येकं षड्विज्ञतियुं उपशमकचतुष्टयदोळ प्रत्येकं नाल्वत्तरडुगळ क्षीणकषायनोळ षड्विज्ञतियुं सयोगरोळ द्वादशमुमयोगिगळोळ द्वादशमुं सिद्धरोळ नवंगळ मप्पृष्ठु ॥

एक्कारं दसगुणियं दुसु छावड्डि दसाहियं विसयं। तिसु छन्वीसं विसयं वेदुवसामोत्ति दुसयवासीदी ॥८५२॥

एकादशवशगुणिताः द्वयो षट्षिष्ट द्वाशिकं द्विशतं । त्रिषु धड्विशतिद्विशतं वेदकोपशमक-पर्यंतं द्विशतद्वधशीतिः ॥

मिथ्यादृष्टियोळु नूरपत्तु भंगंगळप्पुत्तु । सासादननोळं मिश्रनोळं प्रत्येकमरुवत्तारुगळप्पुत्तु । १० असंयतनोळु दशाधिकद्विशतभंगंगळप्पुत्तु । देशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरुगळोळु प्रत्येकं इन्तूरिप्पत्तारु-गळप्पुत्तु । उपशमकापूर्विकरण सवेदानिवृत्तिकरणरोळु प्रत्येकं यिन्तूरेश्भत्तरङप्पुत्तु ।।

> बादालं बिण्णिसया तत्तो सुहुमोत्ति दुसय दोसिह्यं। उन्संतिम्म य भंगा खनगेसु जहाकमं बीच्छं।।८५३॥

द्विचत्वारिंशदृद्विशतं ततः सूक्ष्मपर्ध्यंतं द्विशतं द्विशतसहितं उपशांते च भंगाः क्षपकेषु

ततः आ सवेदानिवृत्तियुपशमकिनंदं मेले अवेदानिवृत्तियुपशमकनोळं सूक्ष्मसांपरायोप-शमकनोळं प्रत्येकं द्विचत्वारिशद्विशतभंगंगळप्पुवु। उपशांतकषायनोळ्, द्वचुत्तरिद्वशत भंगंग-ळप्पुचु। क्षपकरोळ्, यथाक्रमिंदं पेळदपेवं दु पेळदपं :—

क्षेपा मिष्यादृष्टी चतुर्दश । सासादनिमश्रयोर्दश । असंयतेऽष्टाविशतिः । देशसंयतादित्रये चतुस्त्रिशत् । २० क्षपकापूर्वकरणादित्रये षड्विशतिः उपशमकचतुष्के द्वाचत्वारिशत् । क्षीणकषाये षड्विशतिः । सयोगायोग-योद्वीदश । सिद्धे नव भवन्ति ॥८५१॥

भंगा मिण्यादृष्टी दशाग्रशतं । सासादनिमश्रयोः षट्षष्टिः । असंयते दशाग्रद्विशतो । देशसंयतादित्रये षड्विंशत्यग्रद्विशती । उपशमकापूर्वसवेदानिवृत्ति हरणयोद्वर्घशीत्यग्रद्विशती ॥८५२॥

तत उपर्युपशमकावेदानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्पराययोः द्विचत्वारिशदग्रद्विशती । उपशांतकषाये

२५ मिथ्यादृष्टिमें चौदह, सासादन और मिश्रमें दस, असंयतमें अट्ठाईस, देशसंयत आदि तीनमें चौतीस, क्षपकश्रेणीके अपूर्वकरण आदि तीनमें छब्बीस, उपशमश्रेणीके चार गुण-स्थानोंमें बयालीस, क्षीणकषायमें छब्बीस, सयोगी और अयोगीमें बारह तथा सिद्धोंमें नौ क्षेप होते हैं ॥८५१॥

अब भंगोंकी संख्या कहते हैं—मिध्यादृष्टिमें एक सौ दस, सासादन और मिश्रमें ३० छियासठ, असंयतमें दो सौ दस, देशसंयत आदि तीनमें दो सौ छन्बीस, उपशमक अपूर्व-करण और वेदसहित अनिवृत्तिकरणमें दो सौ बयासी भंग होते हैं।।८५२।।

उससे ऊपर उपशमक वेदरहित अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायमें दो सौ

# सत्तरसं दसगुणिदं वेदित्ति सयाहियं तु छादालं। सुहुमोत्ति खीणमोहे बाबीससयं हवे भंगा ॥८५४॥

सप्तदश दशगुणिताः सवेदानिवृत्तिपर्धंतं शताधिकं तु षट्चत्वारिशत् स्ध्मसोपराय-पर्धंतं क्षीणमोहे द्वाविशतिशतं भवेद्भंगाः ॥

अपूर्विकरणक्षपकनोळं सवेदानिवृत्तिकरणक्षपक नोळं प्रत्येकं नूरेष्पत्तु भंगंगळणुवु। अवेदानिवृत्तियोळं सूक्ष्मसांपरायक्षपकनोळं प्रत्येकं नूरनात्वतारु भंगंगळण्युवु। क्षीणकषायनोळ् नूरिष्पत्तेरडु भंगंगळण्युवु।।

अडदालं छत्तीसं जिणेसु सिद्धेसु होति णव भंगा। एत्तो सन्वपदं पिंड मिन्छादिसु सुणुह बोन्छामि ॥८५५॥

अष्टचत्वारिंशत् षट्त्रिंशत् जिनयोः सिद्धेषु भवंति नवभंगाः । इतः सर्व्यंपदं प्रति मिण्या- १० दृष्टचाविषु शृणुत वक्ष्यामि ॥

सयोगजिनरोळष्टाचत्वारिशव्भंगंगळपुवु । अयोगिजिनरोळु षट्त्रिशव् भंगंगळपुवु । सिद्धपरमेष्टिगळोळु नवभंगंगळपुवु । इल्लिबं मेले सर्व्वपदंगळं कुरुत् मिण्यादृष्ट्याबि गुणस्था-नंगळोळु पेळवपं केळि भव्यदगळिरा ॥

अनंतरं सर्व्वपदंगळं पेळवल्लि पिडपदंगळोळेकैकपदंगळेकसमयदोळु संभविसुवर्वे दु १५ पेळवपरः—

> भव्तिदराणण्णदरं गदीण लिंगाण कोहपहुडीणं । इगिसमये लेस्साणं सम्मत्ताणं च णियमेण ॥८५६॥

भग्येतरयोरन्यतरत्ववं गतीनां लिगानां क्रोधप्रभृतीनां एकसमये लेश्यानां सम्यक्तवानां च

द्रचग्रद्विशती । क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्ये ॥८५३॥

अपूर्वसवेदानिवृत्तिकरणयोः सप्तत्यग्रशतं । अवेदानिवृत्तिसूक्ष्मसाम्पराययोः षट्चत्वारिशदग्रशतं । क्षीणकषाये द्वाविशत्यग्रशतं ॥८५४॥

सयोगेऽष्टचत्वारिशत्, अयोगे षट्त्रिशत्, सिद्धे नव भवति । इतः उपरि सर्वपदान्याश्रित्य मिथ्या-दृष्ट्यादिषु वक्ष्ये श्रुणुत ॥८५५॥

बयालीस, उपशान्तकषायमें दो सौ दो भंग होते हैं। आगे क्षपकमें क्रमानुसार कहते हैं।।८५३॥

अपूर्वकरण और सवेद अनिवृत्तिकरणमें एक सौ सत्तर, वेदरहित अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायमें एक सौ छियाछीस, क्षीणकषायमें एक सौ बाईस भंग हैं।।८५४॥

सयोगीमें अड़तालीस, अयोगीमें लक्तीस और सिद्धोंमें नौ भंग होते हैं। यहाँसे आगे ३० ६६ का आश्रय लेकर मिध्यादृष्टी आदिमें भंग कहता हूँ तुम सुनो ॥८५५॥

१५

सर्विवरभंगंगळंतव्विल पिडवरंगळुं प्रत्येकवरंगळुमें दित्तरनपुववेकसमयदोळु भव्या भव्यद्विकदोळग्यतरत्यवनुमंते गतिगळोळों बुं लिगंगळों बों बुं क्रोधादिकखायंगळोळों बों बुं लेश्या-षट्कदोळों दों बुं सम्यक्त्वंगळोळों दों बुं मिण्यादृष्टघादि चतुर्द्शगुणस्थानंगळोळु यथायोग्यंगळागि नियमदिवं युगपत्संभविसुववु ॥

अनंतरं मिध्यादृष्टियोळु प्रत्येकपदंगळं संभवंगळं पेळदपरः— पत्तेयपदा मिच्छे पण्णरसा पंच चेव उवजोगा। दाणादी ओद्यिये चत्तारि य जीवभावो य ॥८५७॥

प्रत्येकपदानि मिथ्यादृष्टी पंचदश पंच चैश्रोपयोगाः। दानादयः औदयिके चत्वारि च जीवभावश्च ॥

१० मिण्यादृष्टियोञ्जु पंचदश प्रमितंगळु प्रत्येकपवंगळप्यवगाउवे वोडे कुमिति कुश्रुतिविभंगमें बन्ध-ज्ञानंगळुं चक्षुरचक्षुद्दंशनद्वयमुमें वो युपयोगपंचकमुं वानलाभभोगोपभोग वीर्ध्यंगळें बो बानावि-पंचकमुं निष्यादशंनमुमज्ञानमुमसंयम मुमिसद्धत्वमुमें बौदियकभावदोळु नाल्कुं जीवत्वमुमें वितु प्रत्येकपदंगळु पविनय्दप्युवु । १५ ॥

> विंडपदा पंचेव य भव्विदरदुगं गदी य लिंगं च । कोहादी लेस्सावि य इदि वीसपदा हु उड्ढेण ॥८५८॥

पिडपदानि पंचैव भध्येतरिंदकं गतिश्च लिंगं च। क्रोधादयो लेश्या अपि च इति विश्वति-पदानि खलूर्ध्वेन ॥

तानि तु सर्वपदानि पिंडप्रत्येकभेदाद्दिविधानि । तत्र पिंडपदेषु एकसमये भव्याभव्ययोः गतिषु लिगेषु क्रोधादिषु छेश्यासु सम्यक्त्वेषु चैकैकमेव गुणस्थानेषु यथायोग्यं नियमेन युगपत् सम्भवति ॥८५६॥

२० युगपत्संभवानि प्रत्येकपदानि मिथ्यादृष्टी पंचदशैव। तानि कानि? त्र्यज्ञानाद्यद्विदर्शनान्येवं पंचोपयोगा दानादयः पंच औदयिके मिथ्यात्वाज्ञानासंयमासिद्धत्वानि चत्वारि जीवत्वं चेति ॥८५७॥

वे सर्वपद दो प्रकारके हैं—पिण्डपद और प्रत्येकपद। जिस भाव समूहमें-से एक समयमें एक जीवके एक-एक ही होता है सब नहीं होते उस भाव समूहको पिण्डपद कहते हैं। जैसे चारों गितयोंमें-से एक जीवके एक कालमें एक गित ही होती है, चारों नहीं होती। २५ अतः गित पिण्डपद है। और जो भाव एक जीवके एक कालमें एक साथ भी होते हैं उनको प्रत्येकपद कहते हैं। सो भन्य, अभन्य, गित, लिंग, क्रोधादि चार, लेश्या और सम्यक्तव ये पिण्डपद हैं। क्योंकि इनमें-से एक समयमें एक जीवके गुणस्थानोंमें यथायोग्य एक-एक ही नियमसे युगपद होता है।।८५६॥

एक साथ सम्भव प्रत्येकपद मिध्यादृष्टिमें पन्द्रह होते हैं, वे इस प्रकार हैं—तीन १० अज्ञान, दो दर्शन, ये पाँच उपयोग, दान आदि पाँच लिब्धयाँ, औदयिकमें-से मिध्यात्व, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व ये चार और जीवत्व पारिणामिक ॥८५०॥ यिल्ल युगपत्संभविगळं प्रत्येकपदंगळें बुदु सहानवस्थायिगळं पिडपदंगळें बुदु । अल्लि पूर्वोक्त पंचदश प्रत्येकपदंगळिंदं मेले मेले भव्याभव्यद्विकमुं गतियुं लिगमुं क्रोधादियुं लेश्येगळु में बी विशति पदंगळु मिथ्यादृष्टियोळु मेले मेलेयप्पुवु ॥

पत्तेयाणं उवरिं भव्विदरदुगस्स होदि गदिलिंगे। कोहादिलेस्ससम्मत्ताणं रयणा तिरिच्छेण ॥८५९॥

प्रत्येकानामुपरि भव्येतरद्विकस्य भवति गतिर्शिगक्कोषाविलेक्या सम्यक्त्वानां रचना तिर्प्यग्रूपेण ॥

प्रत्येकपदंगळ पिवनय्वर मेले तिय्यं पूर्वादं भव्याभव्यद्वयमक्कुं। गतिलिंगक्रोधावि कथाय-लेक्या सम्यक्तवंगळगे रचनेगळ् तिय्यं पूर्वादिसेयक्कुं। संवृष्टि मिण्यादृष्टिग—

|                                |      |    |    |       |   |    |     |    |      | _          |    |
|--------------------------------|------|----|----|-------|---|----|-----|----|------|------------|----|
| कु   कु   वि   च   अ   दा   ला | भो उ | वी | मि | अ   अ | अ | जो | भ   | न  | ह्यो | क्रो       |    |
|                                |      |    |    |       |   | 1  | अ । | ति | 9 1  | मा         |    |
|                                |      |    |    |       |   |    | 1   | म  | न    | म।या<br>छो | क  |
|                                |      |    |    |       |   |    |     | वे | i    | छो         | पो |
|                                |      |    |    |       |   |    |     |    | •    |            | q  |
|                                |      |    |    |       |   |    |     |    |      |            | যু |
|                                |      |    |    |       |   |    |     |    |      | ,          | 3  |

तदुपरि पिंड वितानि पंचीव । तानि तु भव्येतग्द्वयं गतिः लिगं क्रोधादिः लेश्या चेति । इत्येतानि <sup>१०</sup> विश्वतिपदानि खलु भिष्यादृष्टावृद्ध्वं रूपेण स्थाप्यानि ॥८५८॥

सर्वत्र प्रत्येकपदानामुपरिस्थितानां भन्याभन्ययोः गतीनां लिगानां क्रोधादिकषायाणां छैश्यानां सम्यक्त्वानां च रचना तिर्यपूर्पण कार्या भवन्ति ॥८५९॥

उन पन्द्रह प्रत्येक पदोंके ऊपर मिध्यादृष्टिमें पिण्डपद पाँच ही हैं, भन्य-अभन्य दोनों, गति, लिंग, क्रोधादि और टेश्या। ये बीस पद मिध्यादृष्टिमें ऊपर-ऊपर स्थापित करो।।८५८॥ १५

सर्वत्र प्रत्येक पदोंके ऊपर स्थापित भव्य, अभव्य, गति, लिंग, क्रोधादि कषाय, लेश्या और सम्यक्तवकी रचना तियंग् रूपसे बराबरमें करना चाहिए॥८५९॥

विशेषार्थ—नीचे तो प्रत्येक पद ऊपर छिखना चाहिए। उनके ऊपर मूळ पिण्डपद ऊपर-ऊपर छिखना चाहिए।

कु। कु। वि। च। अ। दा। ला। भो। उ। वी। मि। अ। अ। अ। जी।

 भ | न | स्त्री| क्रो | क्र

 अ | ति | पु. | मा | नी

 म | न. | मा | क

 दे | ० | छो | ते

 य | गु.

२०

### एक्कादी दुगुणकमा एक्केक्कं रुंधियूण हेट्ठिम्म । पदसंजोगे भंगा गच्छं पिंड होंति उवरुवरिं ॥८६०॥

एकादयो द्विगुणक्रमादेकैकमवलंब्याऽघः पदसंयोगे भंगाः गच्छं प्रति भवंत्युपर्युपरि।। एकमादियागि द्विगुणद्विगुण क्रमदिदमेकैकपदंगळमवलंबिसियधस्तनपदसंयोगदोळ् गच्छं प्रति मेले ५ मेले भंगंगळप्रुचु। अदंतें दोडे कुमितज्ञानमों दु यिल्लि प्रत्येकभंगमों देयक्कुं १।।

कुश्रुतबोळ प्रत्येकभंगमों दुं १। तबघस्तन कुमितज्ञानबोडने संयोगमागुत्तं विरल् द्विसंयोगभंग १ कूगि भंगमरडु २। विभंगज्ञानबोळ प्रत्येक भंगमों दु १। तबघस्तन कुश्रुताविगळो-डने द्विसंयोगभंगमरडु । २। त्रिसंयोगभंगमों दु । १। कूडि भंगंगळ नात्कु ४। चक्षुर्वज्ञांनबोळ प्रत्येकभंगमों दु । १। तबघस्तनविभंगज्ञानाविगळोडने द्विसंयोगभंगंगळ मूरु ३। त्रिसंयोगभंगंगळ १० मूरु ३। चतुःसंयोगमों दु १ कूडि भंगमें दु ८। अचक्षुर्द्शंनबोळ प्रत्येकभंगमों दु १। तदघस्तनचक्षुर्द्शंनाविगलोडने द्विसंयोगभंगंगळ नात्कु ४। त्रिसंयोगभंगंगळारु ६। चतुःसंयोगभंगंगळ नात्कु । ४। पंचसंयोग भंगमों दु १। कूडि भंगंगळ पदिनारु १६। दानलिखयोळ

एकमादि क्रत्वा द्विगुणद्विगुणक्रमाः एकैकपदमवलंब्याघस्तनपदसंयोगे गच्छं प्रत्युपर्युपरि भंगा भवन्ति । तद्यथा—

१५ कुमतौ प्रत्येकभंग एकः । कुश्रुतै प्रत्येकभंग एकः । तदघस्तनेन संयोगे दिसंयोगेऽण्येकः मिलित्वा दौ । विभंगे प्रत्येकभंग एकः । तदघस्तनकुश्रुतादिना दिसंयोगौ दौ । त्रिसंयोग एकः, मिलित्वा चत्वारः । चक्षुर्दर्शने प्रत्येकभंग एकः । तदघस्तनविभंगादिना दिसंयोगास्त्रयः । त्रिसंयोगास्त्रयः । चतुःसंयोग एकः । मिलित्वाष्टौ । अचक्षुर्दर्शने प्रत्येकभंग एकः । तदघस्तनचक्षुरादिना दिसंयोगारचत्वारः । त्रिसंयोगाः षट् । चतुःसंयोगारचत्वारः

एकसे लगाकर क्रमसे दूने-दूने एक-एक पदका अवलम्ब लेकर नीचे-नीचेके पदोंके २० संयोगसे जितनेवाँ पद हो उसके ऊपर-ऊपर भंग होते हैं। वही कहते हैं—

मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें प्रत्येक पद सबमें नीचे कुमितिज्ञानका स्थापन किया। उसका प्रत्येक भंग एक ही है। उसके ऊपर कुश्रुत स्थापित किया। उसका प्रत्येक भंग एक और उसके नीचे स्थापित कुमितिके संयोगसे दो संयोगी भंग एक। इस प्रकार दो भंग हुए। उसके ऊपर विभंगको स्थापित किया। उसका प्रत्येक भंग एक और उसके नीचे स्थापित कुश्रुत और उसके तीचे स्थापित किया। उसका प्रत्येक भंग एक और उसके नीचे स्थापित किया। उसके ऊपर चक्षुदर्शन। उसका प्रत्येक भंग एक और उसके नीचे स्थापित विभंग कुश्रुत कुमितिके संयोगसे दो संयोगी भंग तीन। और चक्षु कुमित कुश्रुत अथवा चक्षु कुमित विभंग या चक्षु कुश्रुत विभंगके संयोगसे तीन संयोगी भंग तीन। चारोंके संयोगसे चार संयोगी भंग एक। ऐसे आठ हुए। उसके ऊपर अचक्षुदर्शन। उसमें प्रत्येक भंग एक। उसके नीचे चक्षुदर्शन, विभंग, कुश्रुत, कुमितिका संयोग कमसे होनेपर दो संयोगी भंग चार। तथा अचक्षु चक्षु कुमिति, या अचक्षु चक्षु कुश्रुत, या अचक्षु चक्षु विभंग या अचक्षु कुमित कुश्रुत, या अचक्षु चक्षु कुमित विभंग या अचक्षु कुमित कुश्रुत, या अचक्षु चक्षु किमंग या अचक्षु कुमित कुश्रुत, या अचक्षु चक्षु कुमित विभंग या अचक्षु चक्षु कुमित विभंग या अचक्षु चक्षु कुमित विभंग या अचक्षु चक्षु कुमित विभंग या अचक्षु चक्षु कुमित विभंग या अचक्षु चक्षु कुमित विभंग या अचक्षु चक्षु चक्ष चक्ष चक्षु चक्षु चक्षु चक्ष चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्ष्य चक्षु चक्षु चक्षु चक्ष्य चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु

प्रत्येकभंगमों हु १। तदधस्तन चक्षुईं श्रांनादिगळोडने द्विसंयोगभंगंगळव्दू ५। त्रिसंयोगंगळ पत्तु १०। चतुःसंथोगंगळु पत्तु १०। पंचसंयोगंगळघ्दु ५। षट्संयोगमों दु १। कूडि भंगंगळ ३२। थितु पबंपदं प्रति द्विगुणद्विगुण भंगंगळागुलं पोगि प्रत्येकपदंगळ पदिनैदनय जीवपददोळ प्रत्येक भंगमों दु १। पंचवशसंयोग भंगमुमों दु १। द्विसंयोगंगळं चतुईशसंयोगंगळं प्रत्येकं पदिनाल्कु १४।१४। त्रिसंयोगमांगळं त्रयोदशसंयोगभंगंगळं प्रत्येकं द्विरूपोनगच्छेय एकबार संकलन-मात्रंगळपुषु । लब्ध ९१ । ९१ । चतुसँयोगमांगंगळं द्वादश संयोग मांगंगळं त्रिरूपोनगच्छेय द्विकवारसंकलन मात्रंगळप्पुवु। लब्ब ३६४।३६४। पंचसंयोग भंगंगळं एकादशसंयोगभंगंगळ् प्रत्येकं चतुरूपोन-३।२।१ गच्छेय त्रिवार संकलनमात्रंगळप्पुवृ लब्ध १००१। १००१। १शश्चाश्चाश्क

षट्संयोभंगंगळ'

पंचसंयोग एकः । मिलित्वा षोडश । दानलब्धी प्रत्येकभंग एकः । तदधस्तनाचक्ष्रादिना द्विसंयोगाः पंच । त्रिसंयोगा दश । चतुःसंयोगा दश । पंचसंयोगाः पंच । षट्संयोग एकः । मिलित्वा द्वात्रिशत् । एवं प्रतिपदं द्विगुणा भूत्वा पंचदशे जीवपदे प्रत्येकभंगः पंचदशसंयोगश्चैकः । द्विसंयोगाश्चतुर्दशसंयोगाश्च चतुर्दश । त्रिसंयोगाः त्रयोदशसंयोगावच द्विरूपोनगच्छस्यैकवारसंकलनमात्राः १३ । १४ । लब्धं ९१ । ९१ । चतुस्संयोगा

द्वादशसंयोगास्य त्रिरूपोनगच्छस्य द्विकवारसंकलनमात्राः १२ । १३ । १४ । लब्धं ३६४ । ३६४ । १५

कुश्रुत विभंग, या अचश्रु कुमति कुश्रुत विभंगके संयोगसे चार संयोगी भंग चार। तथा अचक्ष चक्ष विभंग कुश्रुत कुमति इन पाँचोंके संयोगसे पंचसंयोगी भंग एक। ये मिलकर सोलह हुए। इसी प्रकार उसके ऊपर दान लब्धि रखो। उसका प्रत्येक भंग एक। और उसके नीचे चक्षुदर्शन आदि हैं। उनके संयोगसे दो संयोगी भंग पाँच। तीन संयोगी दस, चार संयोगी दस, पाँच संयोगी पाँच, छह संयोगी एक मिलकर बत्तीस हुए। इसी प्रकार ऊपर-ऊपर एक-एक पदको रखकर उनके भंग दूने-दूने होते हैं। उनमें प्रत्येक संयोगी भंग तो एक होता है। और दो संयोगी आदि भंग नीचेके भावोंके संयोगके बदलनेसे जितने-जितने हों हतने-हतने जानना। सो लाभ लिह्यमें चौंसठ, भोग लिह्यमें एक सौ अट्टाईस, हपभोगमें दो सी छप्पन, वीर्यमें पाँच सी बारह, मिध्यात्वमें एक हजार चौबीस, अज्ञानमें दो हजार अहतालीस, असंयममें चार हजार छियानवे। असिद्धत्वमें इक्यासी सौ बानवे, जीवत्वमें सोलह हजार तीन सी चौरासी भंग होते हैं। पन्द्रहवें जीवपदमें इतने भंग कैसे होते हैं यह स्पष्ट करते हैं-

प्रत्येक भंग एक। दो संयोगी और चौदह संयोगी चौदह-चौदह। तीन संयोगी और तेरह संयोगी भंग दो हीन गच्छ प्रमाणका एक बार जोड़ मात्र हैं। गच्छका प्रमाण पन्द्रह है। दो कम करनेसे तेरह रहे। एकसे तेरह तकका जोड़ इक्यानवे होता है सो इक्यानवे इक्यानबे भंग हैं। इसी तरह चार संयोगी और बारह संयोगी भंग तीन हीन गच्छका दो बार जोड़-मात्र हैं। सो तीन सौ चौंसठ तीन सौ चौंसठ मंग होते हैं। पाँच संयोगी और ग्यारह संयोगी भंग पार हीन गच्छका तीन बार जोड़मात्र होनेसे एक हजार एक, एक

संयोगभंगंगळ पंत्र रूपोनगच्छेय चतुर्वार संकलन मात्रंगळप्युषु

स्टब्धं २००२। २००२। सप्तसंयोग भंगंगळ नवसंयोग भंगंगळ बड्रूपोनगच्छेय पंचवार संकलन मात्रंगळप्ट्रव् । लक्षं ३००३ ।३००३ । अष्टसंयोग भंगंगळ सप्तरूपोन ९ १० ११ १२ १३ १४। ६ । ५ । ४ । ३ । २ । १

गच्छेय षड्वारसंकलनमात्रंगळप्पृव

८ ९ १० ११।१२।१३।१४ ७।६।४।४।३।२।१

लब्ब ३४३२। कुडि प्रत्येक

५ पदंगळोळ पिवनय्दनेय जीवभावदोळ पिदनार सासिरद मूनूरेणभत्तनात्कु भंगंगलपुषु १६३८४।

पंचसंयोगा एक।दशसंयोगादव चतूरूपोनगच्छस्य त्रिकवारसंकलनमात्राः ११। १२। १३। १४ लब्धं

१००१। १००१। षट्संयोगा दशसंयोगाश्च पंचरूपोनगच्छस्य चतुर्वारसंकलनमात्राः १०। ११। १२।

१३। १४ लब्धं २००२। २००२। सप्तसंयोगा नवसंयोगाहव षड्रूपोनगच्छस्य पंचवारसंकलनमात्राः-7 1 8

९। १०। ११। १२। १३। १४ लब्धं ३००३। ३००३। अष्टसंयोगाः सप्तरूपोनगच्छस्य पड्वारसंकलन-

१. मात्राः ८। ९। १०। ११। १२। १३। १४ लब्धं ३४३२। मिलित्वा तत्र षोडशसहस्रतिशतचतुरशोति-0181418131718

हजार एक हैं। छह संयोगी और दस संयोगी भंग पाँच हीन गच्छका चार बार जोड़मात्र होनेसे दो हजार दो, दो हजार दो हैं। सात संयोगी और नौ संयोगी भंग छह हीन गच्छका पाँच बार जोड़मात्र हैं अतः तीन हजार तीन, तीन हजार तीन हैं। आठ संयोगी भंग सात हीन गच्छका छह बार जोड़मात्र हैं अतः चौतीस सौ बत्तीस हैं। ये सब मिलकर पन्द्रहवें जीवपदके सोलह हजार तीन सी चौरासी भंग होते हैं। यह पण्णद्वीका चौथा

भाग है क्योंकि पैंसठ हजार पाँच सौ छत्तीसको पण्णद्री कहते हैं।

विशेषार्थ-यहाँ जीवपद पन्द्रहवाँ होनेसे गच्छका प्रमाण पन्द्रह है। दो हीन गच्छ-का एक बार जोड़ करनेके छिए पूर्वोक्त सूत्रके अनुसार तेरह, चौदहको परस्परमें गुणा करे। फिर दो और एकको परस्परमें गुणा करके उसका भाग देनेपर इक्यानवे होते हैं। तीन हीन गच्छका दो बार जोड़ करनेके लिए बारह, तेरह, चौदहको परस्परमें गुणा करके, फिर तीन, दो, एकको परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर तीन सौ चौंसठ होते हैं। चार हीन गच्छका तीन बार जोड़ करनेके लिए ग्यारह, बारह, तेरह, चौदहको परस्परमें गुणा करके और उसमें चार, तीन, दो, एकको परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर एक हजार एक होते हैं। पाँच बार गच्छका चार बार जोड़नेके छिए इस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदहको २५ परस्परमें गुणा करके उसमें पाँच, चार, तीन, दो, एकको परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर दो हजार दो होते हैं। छह हीन गच्छका पाँच बार जोड़ करनेके लिए नी, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदहको परस्परमें गुणा करके उसमें छह, पाँच, चार, तीन, दो, एक-को परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर तीन हजार तीन होते हैं। सात हीन गच्छका

इदु पण्णत्तिय चतुत्यीशमक्कुं ६५ = १ संदृष्टि :--

जी १। १४। ९१। ३६४। १००१। २००२|३००३|३४३२|३००३|२००२|१००१|३६४|९१|१४|१ ०
१५
वा१। ५। १०। १०। ५। १।३२।
अ१। ४। ६। ४१। १६।
च१।३।३।१।८।
वि१।२।१।४।
कु१।१।२।

इल्लि गुपयोगीयप्य संकलनसूत्रमं पेळदपर-

इहुपदे रूऊणे दुगसंवग्गम्मि होदि इहधणं । असरिच्छाणंतधणं दुगुणेगूणे सगीयसन्त्रधणं ॥८६१॥

इन्टपदे रूपोने द्विकसंवर्गे भवतीन्द्रधनं । असवृशानामंतधनं द्विगुणैकोने स्वकीयसर्वधनं ।। १ इिल्ल यिष्टपदं विवक्षितपदं जीवभावं पित्रपदनियद्यविद्या पदसंक्ययोळो दुरूपं कुंदिसि १५-१ । शिषमं पित्रालकं १४ । विरक्षिस प्रतिरूपं द्विकमिनत् संवर्गं माडल्पडुत्तिरल् बंद लब्धिमिष्टधनं पित्रारुसासिरद मूनूरेण्भत्तनाल्पप्युद्ध । १६३८४ । पण्णिट्ठिय चतुत्र्यांशमक्कुमे बुदत्र्यंमा अस-दृशानामंतनं ई प्रत्येकपदंगळोळपुट्टिद अवसानधनमना पण्णिट्ठिय चतुत्र्यांशमं अंतधणं गुणगुणियं आदिविहोणं रूऊण्तरभजियमे दितु द्विगुणिसियो दु रूपं कळयुत्तं विरल् स्वकीयेष्टस्थानदोळ् १० सम्बद्धनमक्कुं संदृष्टि | इप १ १ ऋण १ इदनपदित्तिसदोई संदृष्टि | इप = १ ऋण १

भंगाः १६३८४ । इदं पंण्णद्विनतुर्थांशः ६५ = १ ।।८६०।। अधोत्तरत्रयभंगसंकलनसूत्रमाह —

रष्टादं विविध्यतभावः जीवत्वं तदा पंचदशसु रूपे ऊने १५। शै १४ मात्रद्विकसंवर्गे कृते रष्टवनं स्यात् छह बार जोड़ लानेके लिए आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदहको परस्परमें गुणा करके उसमें सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकको परस्परमें गुणा करके उससे भाग देने- १५ पर चौतीस सौ बत्तीस होते हैं ॥८६०॥

आगे भंगोंको मिलानेके लिए सूत्र कहते हैं— विविधान पटकी संख्या जिन्नी हो इसमें एक

विवक्षित पदकी संख्या जितनी हो उसमें एक घटानेपर जितना रहे उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर विवक्षितपदके भंगोंके प्रमाणरूप इष्ट धन होता है। जैसे जीवपदकी संख्या पन्द्रह है। उसमें एक घटानेपर चौदह रहे। सो चौदह जगह दोके अंक २०

अनंतरमिल्ल मत्तों दु प्रकारदिवमा प्रत्येकद्विसंयोगित्रसंयोगिवगळं साथिसुवुपायं तोरल्प-बुगुमवं तं बोड आ प्रथमकुमितज्ञानदोळ प्रत्येक भंगमो वेयक्कुं। १। कुश्रृतभावदोळ कुमितज्ञान-बोळे तंते प्रत्येकभंगमो देयक्कुं । १ । कुमितज्ञानप्रत्येकसंयोगसंख्येयदु कुश्रुतज्ञानदोळ्दिसंयोग-संख्येयक्कुं १। अंतु कुश्रुतवोळु भंगंगळरडू २। विभंगवोळु कुश्रुतवोळे तंते प्रत्येक भंगमों दु १। ५ तदघस्तनकुश्रुतद प्रत्येकभंगंमं द्विसंयोगभंगंमुमं कूडिदोडे द्विसंयोगभंगमेरडु २। अधस्तनद्विसंयोग-मो देयुपरितन त्रिसंयोगप्रमाणमक्कं । १। कृष्टि विभंगदोळ भंगंगळ नाल्कु ४। अक्षुदंशंनदोळ तदघस्तनप्रत्येकसंयोगप्रमाणमे प्रत्येक भंगमो देयक्कुं। १। आ विभंगज्ञान प्रत्येक भंगमुमं द्विसंयोग-मुमं कूडिदोडे दिसंयोगभंगंगळु मूरु ३। विभंगद्विसंयोगमुमं त्रिसंयोगमुमं कूडिदोडे त्रिसंयोग-प्रमाणमक्कु-३। मी भंगत्रिसंयोगप्रमाणमे चतुःसंयोगप्रमाणमक्कुं १। कृष्टि चक्षुद्वर्शनदोळ् १० भंगमें दु ८। अचक्षुर्द्शंनदोळु तदघस्तन प्रत्येकभंगमों देयक्कुं। १। अहंगे चक्षुर्द्शंन प्रत्येक भंगमुमं द्विसंयोगभंगमुमं कूडिदोडे द्विसंयोगभंगंगळ नाल्कप्युवु । ४ । मलमा चक्षुद्दंशंनद्विसंयोगमुमं त्रिसंयोगमुमं कूडिदोड त्रिसंयोगभंगंगळारप्पुबु। ६। आ त्रिसंयोगमुमं चतुःसंयोगमुमं कूडिदोड चतुःसंयोगभंगंगळ् नात्कप्युवु । ४ । आ चतुःसंयोगप्रमाणमे पंचसंयोगमक्तुं । १ ॥ कूडियचक्षु-हंशंनदोळ भंगंगळ पविनार १६। दानलब्धियोळ अधस्तन प्रत्येकभंग प्रमाणमे प्रत्येकभंगप्रमाण-१५ मो देयक्कुं। १। आ प्रत्येकभंगमुमं द्विसंयोगभंगमुमं कुडिदोडुपरितनदानलिश्य द्विसंयोगप्रमाण-मक्कं । ५ । आ अधस्तनद्विसंयोगमुमं त्रिसंयोगमुमं कूडिदोडे त्रिसंयोगभंगंगळ पत्तप्युवु । १० । अधस्तनत्रिसंयोगमुमं चतुःसंयोगमुमं कृडिबोर्ड चतुःसंयोगभंगंगळ पत्तपुवु। १०। आ चतुः-संयोगमं पंचसंयोगमं कृ दिवोडं पंचसंयोगभंगंगळयणुवु । १ । पंचसंयोगप्रमाणमे षट्संयोगमो वे-यक्कं। १। कृडि दानलिषयोळु भंगंगळु मूवत्तरडप्युवु। ३२। लाभपददोळु प्रत्येकभंगमों दु १। २० अधस्तन प्रत्येकभंगमं द्विसंयोगभंगमुमं कृष्टिबोडे द्विसंयोगभंगंगलारप्युव ६। अधस्तन द्विसंयोगमुमं त्रिसंयोगमुमं कूडिबोड्परितनत्रिसंयोगमक्कुमप्पुदर्रिदं त्रिसंयोगभंगंगळ् पदिनय्दप्युवु । १५ । अधस्तनित्रसंयोगमुमं चतुःसंयोगमुमं कृडिदोडुपरितन चतुःसंयोगत्रमाणमप्युदरिदं चतुःसंयोग-

१६३८४। इदमेव प्रत्येकपदानामन्त्रघनं द्वाम्यां संगुण्यैकरूपेऽपनीते स्वेष्टस्थाने सर्वधनं स्यात् ६५ = १।२।

॰ ४।

रखकर परस्परमें गुणा करनेपर सोछह हजार तीन सी चौरासी होते हैं। इतने ही जीवपदके २५ भंग हैं। इस इष्टधनको दूना करके इसमें-से एक घटानेपर जो प्रमाण रहे उतना प्रथमपदसे छेकर विविध्यतपद्पर्यन्त सब पदोंके भंगोंका जोड़क्षप सर्वधन होता है। जैसे विविध्यत जीव-पद पन्द्रहका इष्टधन पण्णहीका चौथा भाग है। उसको दूना करके उसमें-से एक घटानेपर प्रथमपदसे छेकर पन्द्रहवें पदपर्यन्त सब पदोंके भंगोंके जोड़का प्रमाण होता है। तथा जो जीवपदमें इष्टधन कहा उसका दूना आधा पण्णही प्रमाण होता है उतने भन्यभावके भंग हैं और उतने ही अभन्यभावके भंग हैं। दोनोंके मिळकर पण्णही प्रमाण भंग होते हैं। उनको दूना करनेपर एक गतिके भंग होते हैं। सो नरक, तिर्थंच, मनुष्य, देवगितके इतने-इतने भंग

80

ळिप्पत्त । २० । अधस्तनचतुःसंयोगमुमं पंचसंयोगमुमं क्षिबोड्रपरितन पंचसंयोगमक्कुमप्पुर्विरं पंचसंयोगंगळु पविनय्दु । १५ । अधस्तनपंचसंयोगचट्संयोगमुमं क्षिबोड्रपरितन बट्संयोगंगळार । ६ । अधस्तनषट्संयोगमेयुपरितन सप्तसंयोगप्रमाणमप्पुर्विरंदमो वेयक्कुं । १ । इंतु लाभपदबोळु क्षिड भंगंगळु चतुःविष्टप्रमितंगळप्पुचु । ६४ । संदृष्टि :

लाभ। १। ६। १५। २०। १५। ६। १। कूडि ६४। दान। १। ५। १०। १०। ५। १। कूडि ३२। अच०। १। ४। ६। ४। १। कूडि १६। चक्षु। १। ३। ३। १। कूडि ८। विभं। १। २। १। कूडि ४। कुअ। १। १। कूडि २। कुम। १। कूडि १।

इंतु भोगोपभोगाविगळोळु तंतम्मधस्तन प्रत्येकभंगमे उपरितन प्रत्येकमुं अधस्तनप्रत्येकदिसंयोगंगळुपरितनद्विसंयोगमुं अधस्तनद्विसंयोगित्रसंयोगंगळुपरितन त्रिसंयोगंगळु अधस्तनत्रिसंयोग चतुःसंयोगंगळुपरितन चतुःसंयोगंगळुं अधस्तनचतुःसंयोगंगळुं पंचसंयोगंगळु मुपरितन
पंचसंयोगंगळुं अधस्तनपंचसंयोगंगळुं धट्संयोगंगळुपरितनघट्संयोगंगळुं अधस्तनघट्संयोगंगळुं १५
सप्रसंयोगंगळुपरितन सप्रसंयोगंगळागुत्तं पोपुर्वेक्षवरं पिवन्यतन्य जीवपवमक्कुमस्रवरमस्लिबंमेले
पिडभावंगळोळुभंगं पेळल्पहुगुमवंतं बोडे—

अधस्तन प्रत्येकभाव परंगळोळु हिगुणसंकलनधनमनिर्द ६५ = १ बेरो दे डेयळु मुंदे स्थापिसि श्री क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत

पण्णद्रीप्रमाण भंग होते हैं। तथा एक लिंगके भंग पण्णद्वीसे चौगुने होते हैं। उनको दूना

करनेपर एक कषायके भंग होते हैं। उनको नरकगितमें एक छिंग सहित चार कषाय होनेसे १०

ळागळु नाल्कुं गतिगळगंनितप्त्रे दु नाल्किर्दं गुणिसिबोडे लब्धिमिबी राजियं ६५ = १।२।४ लब्ध ६५ = १।८ नरकगितयोळु खंडवेदमो दु १। तिर्ध्यंगितियोळु लिगत्रयमक्कुं १ ३। मनुष्यगितियोळं लिगत्रयमक्कुं ३। वेवगितयोळु लिगद्धयमक्कुं २। मंतु लिगं नवप्रमितंगळप्पुवु । ९। अल्लियों दु नरकगितय भंगंगल निवं ६५ = १।२। दिगुणिसिबोडो दु नरकगितय लिगदोळिनितु भंगंगळप्पुव । ५ ६५ = १।२।२। ओ दु लिगिक्किनितु भंगंगळागुत्तं विरला नविलिगंगळगेनितु भंगंगळप्पुवें दु क्षोंभत्तिर्दं गुणिसिबोडिनितप्पुवु । ६५ = १।२।२। १। ० व्हां ६५ = १।२६। मत्तमो व लिगद भंगंगळनिवं ६५ = १।२।२। दिगुणिसिबोडों कषाय भंगंगळप्पुव ६५ = १।२।२।२।। चितागृत्तं विरल् नरकगितयोलो दु लिगक्कें नाल्कु कषायंगळु ४ तिर्ध्यंगितियमूरु लिगंगळगे पन्ने रहुं कषायंगळु १२। सनुष्यगितय मूर्छ लिगंगळगे पन्ने रहुं कषायंगळु १२। देवगितय लिगद्धयक्कष्ट । मनुष्यगितय मूर्छ लिगंगळगे पन्ने रहुं कषायंगळु भूवत्तारप्पुवो दु कषायिक्किनितु हुं । संदृष्टि । नाति। मावे | कूडि कषायंगळु भूवत्तारप्पुवो दु कषायिक्किनितु

भंगंगळागळु। ६५ = १।२।२।२। मूवत्तारक्केनितु भंगंगळपुर्वं बु मूवत्तारिदं गुणिसुत्तं विरलु ६५ = १।२।२।३६। लब्धभंगंगळु ६५ = २८८॥ मत्तमा ओं बु कषाय भंगंगळं ६५ = १।२।२।२। । द्विगुणिसिबोडो बु लेक्या भंगंगळपुर्वु। ६५ = १।२।२।२।२।२। अंतागृत्तं विरलु नरकगितय नाल्कु कषायंगळगे प्रत्येकमञ्जभलेक्याश्रयमागृत्तं विरलु द्वावक्षलेक्ये-१५ गळप्रवृ । १२। तिर्ध्यंगितय पत्रेरडुं कषायंगळगे प्रत्येकमाराद लेक्येगळागलु द्वासप्ति लेक्येगळप्रवृ ७२। मनुष्यगितियोळमिनते लेक्येगळप्रवृ ७२। वेवगितियोलें दु कषायंगळगे प्रत्येकमाराद लेक्येगळागळु नाल्वत्तं दु लेक्येगळप्रवृ । ४८। संदृष्टि—नरकगित १। लिंग १। कषाय ४। लेक्ये ३। तिर्धंगिति १। लिंग ३। कथा थ । ले ६। मनुष्यगित १। लिंग ३। कषाय ४। ले ६। वेवगित १। लिंग २। कथा थ ।

२० पुनः नरकादिगतीनामेकत्रित्रित्रिक्षिनैविभिर्गुणितं लिंगानां ६५ = १ । २ । २ । ९ लब्धं ६५ = १ । ३६ । पुनस्तदेकलिंगधनं ६५ = १ । २ । २ । द्वगुणितमेककषायस्य ६५ = १ । २ । २ । २ । एकैकलिंगस्य चरवारश्चरवारः कषाया इति षट्त्रिशता गुणितं कषायाणां ६५ = १ । २ । २ । २ । ३६ लब्धं ६५ = १ । २ ८ पुनस्तदेककषायधनं ६५ = १ । २ । २ । २ । द्वगुणितमेकलेश्यायाः ६५ = १ । २ । २ । २ । २ । २ । पुनः नरकादिगतिषु लिंगाश्रयत्वाच्चतुद्धदिशद्वादशाष्टकषायैः सह त्रिषड्लेश्याकृतचतुरग्रद्विशस्या गुणितं लेश्यानां

२५ चारसे गुणा करो, तिर्यंचगितमें तीन लिंग सिहत चार कषाय होनेसे बारहसे गुणा करो, मनुष्यगितमें भी तीन लिंग सिहत चार कषाय होनेसे बारहसे गुणा करो। देवगितमें दो लिंग सिहत चार कषाय होनेसे आठसे गुणा करो। सो मिलकर छत्तीस हुए। उससे पण्णही-से आठ गुणे भंगोंको गुणा करनेपर दो सौ अट्ठासी पण्णद्वीप्रमाण भंग होते हैं।

एक कषायके भंग आठ पण्णहीप्रमाण होते हैं। उनसे दूने एक छेश्याके भंग होते हैं।

३० उनको नरकगितमें एक छिंग चार कषाय सिहत तीन छेश्या होनेसे बारहसे गुणा करो।

तिर्यचमें तीन छिंग चार कषाय सिहत छह छेश्या होनेसे बहत्तरसे गुणा करो। मनुष्यमें भी

तीन छिंग चार कषाय सिहत छह छेश्या होनेसे बहत्तरसे गुणा करो। देवगितमें दो छिंग

दे ४८। कृष्डि २०४। ओं दु लेक्योगिनितु भंगंगळागुत्तं विरलु ६५ = १।२।२।२।२।२। इनूर-नाल्कु लेक्येगळगेनितु भंगंगळप्पृष्ठं दिन्तूर नाल्करिदं गुणिसिदोडिनितु भंगंगळप्पृषु। ६५ = १।२।२।२।२।२०४। लब्ध ३२६४। यितु पिंड भंगंगळ हिर=१ ३२६४ लेक्या

६५=१ ३२६४ लेड्या ६५=१ २८८ कवाय ६५=१ ३६ लिंग ६५=१ ८ गति ६५=१ १ भव्याभव्य

कूडि सर्व्वमुं विड भंगगळ ६५ = १। ३५९७॥ इवरोळ अधस्तन प्रत्येक भंगगळ सर्व्वधनमनिवं ६५ = १ कृडुवागळ दिकविदं समच्छेदमं माडिदोडे संदृष्टि ६५ = ७१९४ इद-रोला एकरूवं कूडि-२

दोडे मिण्यादृष्टिय सर्विपद भंगंगळिनितप्य । संदृष्टि ६५ = ७१९५ इल्लि मिण्यादृष्टिय सन्विपद

भंगंगळोळ पिडभावपदंगळ तात्पर्यात्यं पेळल्पडुगुरावं ते दोडं कुमतिभावपदं मोदलगोंडु जीवभाव-पदपर्यंतं द्विगुणद्विगुणक्रमदिदं नडेव प्रत्येकपदिद्वगुण संकल्पनधनिमद् ६५ = १ मेले पिडभाव-२

पदंगळप्पुविल्ल भव्यभावपददोळ अधस्तन जीवभावपद भंगंगलं नोडलु द्विगुणमप्पुद रंब मिनितु भंगंगळप्पुवु। ६५ = १।२ अपवित्तितिमदु ६५ = १ अभव्यभावदोळिमिनिते भंगंगळप्पुवु ६५ = १ १० ४

वुभयमुं कूडि ६५ = १। उपरितन नरकगित भाव बोळु अधस्तनभव्यभावंगळं नोडळुं हिगुणमप्पुदरिव मिनितप्पुव । ६५ = २ अपवित्ततिमिद । ६५ = १। नारकत्वदोळमभव्यत्वमुंटप्पु-

दरिदमदक्कमुमनिते भंगंगळप्पुव । ६५=१ । वृभयमुं नरकगितिगिनितु भंगंगळप्पुव । ६५=१ । रा अों दु गितिगिनितु भंगंगळागुत्तं विरलु नाल्कुं गितिगळगे चतुग्गुंणितमप्पुव । १५

६५ = १।२।२।२।२।२०४ लब्धं ६५ = ३२६४। सर्वे पिडपदभंगाः---

| <b>६५ = १</b> | ३२६४ | । लेह्या    |
|---------------|------|-------------|
| ६५ = १        | 1266 | कषाय        |
| <b>६५ = १</b> | ३६   | <b>लिंग</b> |
| ६५ = १        | 6    | गति         |
| ६५ = १        | 1 8  | भव्याभव्य   |

मिलिस्वामी ६५ = १। ३५९७। **अत्राधस्तनप्रत्येकपदसर्वभंगेषु ६५ = १** मिलितेषु मिण्यादृष्टी

चार कपाय सहित छह छैश्या होनेसे अड़तालीससे गुणा करो सो सब मिलकर दो सौ चार हुए। दो सौ चारसे सोलह पण्णहीको गुणा करनेपर बत्तीस सौ चौसठ पण्णहीप्रमाण भंग होते हैं। सब मिलकर पिण्ड पदोंके भंग १+८+१६+२८८+३२६४=३५९७ पैंतीस सौ सत्तानचे पण्णहीप्रमाण होते हैं। नीचेके प्रत्येक पदोंके भंग एक कम पण्णहीसे आधे कहे थे। २०

६५ = १ । २ । ४ ॥ गुणितलब्धमिदु । ६५ = ८ । तदुपरितनषंडभावपददोळ् अधस्तन नरकगति भावपदभंगंगळं नोडलु द्विगुणमप्युवरिवमिनितु भंगंगळप्युव । ६९ = १ । २ । नारकषंडभावदोळम-भव्यत्वमृंद्रप्युदरिदमदक्कामिनिते भंगंगळप्युव । ६५ = १।२। वुभयम् कृष्टि नारकषंडभावदोळु भंगंगळिनितप्पुबु । ६५ = १२ । २ । इंतागुत्तं विरलु ओं दु षंडभाविकनितागलु नविलिगंगळगेनितु ५ भंगंगळप्युववें दु नवगुणितमागुत्तं विरलु लिंगभावपदभंगंगळुमिनितप्युवु । ६५ = १ । २।२ । ९ । गुणितलब्धमिदु ६५ = ३६। तदुपरितनकोषकषायभावपवदोळु तदघस्तन भव्याभव्यनारकषंडलिंग-नोडलुं द्विगुणमप्पूर्वरिवमिनितु भंगंगळप्पुत्र । ६५ = २ । २ । २ ।। लब्धभंग ६५ = ८ । इंतागुत्तं विरली वु नारकभन्याभन्यषंडक्रोधभाववोळिनितु भंगंगळागुत्तं विरलु न ४। ति १२। म १२। दे ८। कृषि चतुर्गतिय षट्त्रिशतकषायंगळगीनतु भंगंगळप्त्रवें दु षट्त्रिशद्गृणितमागुत्तं विरलिनितु भंगंगळप्पुबु। ६५ = ८।३६। लब्धकषायसर्व्यंभंगंगळुमिनितप्पुबु।६५ = २८८। तदुपरितन कृष्णलेश्या भावबोळ तदघस्तन भग्याभव्य नारकषंडकोषभावपदभंग संख्येयं नोडलं द्विगुणमप्युदरिदमिनितप्युवु । ६५=२ । २। २। २। इंतागृतं विरलु ओं दु लेश्येगिनितु भंगंगलागुत्तं विरलु न १२। ति ७२। म ७२। वे ४८। कूडि चतुग्गंतिय इन्त्र नाल्कु लेश्येगळ्गे नितु भंगंगळपुर्व विन्तूर नाल्करिवं गुणिसिरोडिनितु भंगंगळपुर्व । ६५ = १६ । २०४ ॥ लब्धं कुडि ६५ = ३५९७। १५ लेक्याभावभंगंगळ ६५-३२६४। सम्बंसंदृष्टि

६९ = | ३२६४ | लेक्या ६५ = | २८८ | कषाय ६९ = | २६ | लिग ६५ = | ८ | गांत ६५ = | १ | भव्याभ

इवरोळु प्रत्येकपद भंगंगळिनवं ६५=१ समच्छेदमं माडि कूडिदोडे मिध्यादृष्टिय सब्वंपद भंगंगळिनितप्पुतु । ६५=७१९५ वें बुदु तारपर्य्यात्थं । अथवा कुमितज्ञानभवं मोदल्गों हु पदि-२ नय्दुं प्रत्येकभावपदंगळुमं मेलण भन्याभन्यादि पंचपिड भावंगळुमनंतु विद्यति पदंगळं क्रमिदिदं

द्विगुणद्विगुणमागि स्थापिसि पिडशेषंगळुमं स्थापिसिदोड इदु कु १ कु २ । वि ४ । च ८ ।

२० सर्वपदभंगा भवन्ति ६५ = ७१९५ । सासादने. मिध्यास्वाभव्यत्वे नेति प्रत्येकपदानि पंचदश । पिडपदानि २

बत्वारि, प्राग्वदानीतैवां भंगसंदृष्टिः — कु १। कु २। वि४। च ८। अ १६। दा ३२। ला ६४। भो

सनको मिलानेपर मिध्यादृष्टिके सब पदभंग पण्णहीको सात हजार एक सौ पंचानबेके आधे-से गुणा करके उसमें एक घटानेपर जो प्रमाण रहे उतने जानना। इसकी संदृष्टि नीचे दी जाती है। पण्णहीका चिह्न ६५=ऐसा जानना।

अ १६। वा ३२। ला ६४। भो १२८। उ २५६। वो ११२। मि १०२४। अ २०४८। अ ४०९६। अ ८१९२। जो १६३८४।—

भव्य| ६५=२|गति नरक| ६५=१ |लिंग वंड|६५=२ |कषाय क्रो |६५=२।२|लेश्या कृष्ण| ६५=२।२।२। अभ |६५=३ | शेषगति | ६५=७ |शेषलिंग |६५=३४|शेष कषाय|६५=२८४|शेष लेश्या | ६५=३२५६

१२८। च २५६। वो ५१२। ब १०२४। ब २०४८। ब ४०९६। जो ८१९२। म १६३८४।

| नरक—िंग १   | तियंच लिं.३ क       | मनुष्य छिंग ३ | देव हिंग २  | भंग      |
|-------------|---------------------|---------------|-------------|----------|
| क ४, ले. ३  | ले. ६               | क. ४, हे. ६   | क. ४, ले. ६ | ६५=३२६४  |
| भंग ६५ = १६ | भंग ६५=१६           | भंग ६५=१६     | भंग ६५= १६  |          |
| नरक लिंग १  | तियंच लिं. ३        | मनुष्य छि. ३  | देव लिं. २  | भंग      |
| क. ४        | क ४                 | क. ४          | क. ४        | ६५ = २८८ |
| भंग ६५=८    | भंग ६५=८            | भंग ६५ = ८    | भंग ६५ = ८  |          |
| नरक लिंग १  | तियेंच लिं. ३       | मनुष्य लि.३   | देव छिं. २  | भंग      |
| भंग ६५=४    | भंग ६५=४            | भंग ६५ = ४    | भंग ६५=४    | ६५=३६    |
| नरक गति     | तियँच               | मनुष्य        | देव भंग     | भंग      |
| ६५=२        | भंग ६५=२            | भंग ६५=२      | ६५=२        | ६५=८     |
|             | भव्यत्व भंग<br>६५=२ | अभन्य<br>६५=२ | ६५= भंग     |          |

| जीव १६३८४<br>अ. ८१९२<br>अ. २०१६<br>मि. १०२४ | स. १५६<br>मो. १२८<br>छा. ६४ |  | क्ष क्ष च<br>कम ° % |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|
|---------------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|

१. इतः पुरस्सरं—तद्भंगसंकलनिर्दः—इष्टे पंचदशे मन्यपदे १५ रूपेणोने १४ शेषमात्रद्विकसंवर्गे पण्णद्वचाश्चतुर्थाशः ६५ = १ इष्टघनं भवति । इदं प्रत्येकपदांत्यधनं ६५ = १ द्विगुणितं रूपोनं

६५ = १।२। ऋ। १ स्वेष्टवनं स्यात् ६५ = १ ऋ १ एषां राशीनां संदृष्टिः—

| प्रत्येकवनं | ६५ 🖚          | <b>१</b><br>२ |
|-------------|---------------|---------------|
| गतिषनं      | <b>६५</b> = ' | २             |
| लिंगधनं     | ६५ =          | 9             |
| कषायधनं     | ६५ =          | ७२            |
| केश्याधनं   | ६५ =          | ८१६           |

श्रीमदभय वन्द्रनामां कितायामयं वाठोऽधिवः

यित्लिप्पत्तनेय लेक्याभावमंत धनमिदु ६५ = ८। अंतधणं गुणगुणिय में दितु संकलनमं तं वोडिदु ६५ = १६। इवरोळु अभव्यादि क्षेषमांगंगळं कूडिदोडिदु ६५ = ७१६३।। ई राशियोळु पूर्वानीतसंकलितधनव पदिनारनेरडिरढं समच्छेदमं माडिदोडिदु ६५ = ३२ इदं कूडिदोडे मिथ्या-

हिष्य सर्व्यवभागंगळु मिनितप्पुत्रु। ६५ = ७१९५ = । इल्लिबं मेले सासावनंगे सर्व्यपदमांगंगळु तरल्पडुगुमदंते वोडे सासावनंगे मिण्यादृष्टिगे पेळ्दंते मांगंगळप्पुवादोडं विशेषमुंटदाउदं दोडे सासादनंगे मिण्यात्वमुमभव्यत्वमुमिल्ल । प्रत्येकभावपदंगळु पितनैदप्पुत्रु । पिंडभावंगळ पदंगळं नाल्केयप्पुवदंते दोडा प्रत्येकभावंगळं पिडभावपदंगळगं संदृष्टिरचने तोरल्पडुगुमदंते दोडे कु १ । कु २ । वि ४ । च ८ । अ १६ । वा ३२ । ला ६४ । भो १२८ । उ प २५६ । वी ५१२ । अ १०२४ । अ २०४८ । अ ४०१६ । जी ८१९२ । भ १६३८४ ।

| = 2          |
|--------------|
| <b>!</b> = ? |
| = 3          |
| = ७२         |
|              |

नरक लिंग १ कथा ४ लेश्ये ३। ६५ = २। २

तिर्धांग लिं ३ कथाय ४ लेश्ये ३। ६५ = २। २

मनुष्य लिं ३। कथा ४। लेश्ये ६। ६५ = २। २

देवगति लिं २। कथा ४ लेश्ये ६। ६५ = २। २

कूडि ६५ = २। २। २०४। लब्ध ६५ = ८१६

| नरकगति     | ६५   | =          | 200    | लिंग <b>नरक</b> | 8 | 1 44 | =     | 8  | कषाय। नरक १ लि १ क ४। ६५ = २      |
|------------|------|------------|--------|-----------------|---|------|-------|----|-----------------------------------|
| तिर्थग्गति | ६५   | =          | 2 .0   | लिंग । तिर्य    | 3 | । ६५ | =     | 8  | कषाय । तिर्यं १ लि ३ क ४ । ६५ = २ |
| मनुष्यगति  | ५६   | <b>E</b>   | , ev 0 | लिंग । मनुष्य   | 3 | । ६५ | =     | 8  | कषाय । मनुष्य १ लि ३ क ४ । ६५ = २ |
| देवगति     | ६५   | =          | 0 00   | लिंग । देवगति   | 2 | । ६५ | D3    | 8  | कषाय। देवगति १ लिं २ क ४ । ६५ = २ |
| मिलित्वा   | ६५ = | = <b>१</b> | 8      | मिलित्वा ६५     | = | 81   | ९ हिं | ठग | मिलित्वा कषाय६५=२।३६।लब्ब ६५=७२   |

र॰ जैसे मिथ्यादृष्टिमें भंग और रचनाका विधान किया उसी प्रकार सासादन आदिमें भी यथासम्भव जानना। सासादनमें मिथ्यात्व नामक प्रत्येकपद नहीं है। तथा भव्य-अभव्य पिण्डपद कहा था। किन्तु सासादनमें अभव्यत्वका अभाव होनेसे भव्यत्वको भी प्रत्येकपदमें छे छेना। इस तरह प्रत्येकपद पन्द्रह और पिण्डपद चार रहे। पूर्वोक्त प्रकार

इल्लि प्रत्येकपवंगळ मंगसंकलनमं तें वोड इट्टपवे रूजणे इष्टपवं पितनैवनय भव्यत्वपवं १५। रूपोनमावोड । १४। बुगसंवग्गम्मि आ रूपोनपवमं विरिक्तिस द्विकसंवर्गं माडुत्तिरलु पण्णद्वियचतुत्थांशमक्कुं ६५ = १ होइ इट्टघणं अवल्लिय इष्टघनमक्कुं। असरिच्छाणंतवणं आ ४ असदृश पवंगळ प्रत्येकपवंगळ अवसानधनं ६५ = १ बुगुणेगूणे द्विगुणिसि रूपं कळे वोडिबु

६५ = १। २। ऋ १। सगिट्ठधणं स्वकेष्टधनमक्तुं। ६५ = १। भ १। ई राशिगळ्गे संकलना

निमित्तवागि संदृष्टि

| प्रत्येक धन ६५ = रे १ |
|-----------------------|
| गतिगळ ६५ = २          |
| लिंग धन ६५ = ९        |
| कषाय धन ६९ = ७२       |
| लेश्या धन ६५ = ८१६    |

क्डि सर्वमुं ६५ = १७९९ । ऋ १ ॥

नरकलिंग १ क ४ । ले ३ । ६५ = २ । २ तिर्थ्य । लिंग ३ क ४ । ले ६ । ६५=२ । २ मनुष्य । लिंग ३ क ४ । ले ६ । ६५=२ । २ देवगति । लिंग २ क ४ । ले ६ । ६५=२ । २ मिलित्वा कथाय ६५ = २ । २ । २०४ । लब्ब ६५ = ८१६

कुमति १, कुश्रुत २, विभंग ४, चक्षु ८, अचक्षु १६, दान ३२, लाभ ६४, भोग १२८, उपभोग २५६, वीय ५१२, अज्ञान १०२४, असंयम २०४८, असिद्धत्व ४०९६, जीवत्व ८१९२, भव्यत्व १६३२४ इस प्रकार इनके दूने-दूने भंग होते हैं।

इस प्रकार भन्यत्वके भंग पण्णद्वीके चतुर्थ भाग हुए। उनको दूना करनेपर आधी १० पण्णद्वी प्रमाण एक गतिके भंग होते हैं। उनको चौगुना करनेपर चारों गतिके भंग दो पण्णद्वी प्रमाण होते हैं। एक गतिके भंग दूना करनेपर एक पण्णद्वी प्रमाण भंग एक लिंगके होते हैं। उनहें नरकगतिमें एकसे, तिर्यंचमें तीनसे, मनुष्यमें तीनसे और देवगतिमें दो लिंगोंसे गुणा करनेपर सब मिलकर नो पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते हैं। एक लिंगके भंगसे दूने एक कषायके भंग पण्णट्ठीसे दूने होते हैं। उनको नरकमें एक वेदसहित चार कषायसे, तियंचमें तीन १५ वेदसहित चार कषायसे, मनुष्यमें भी तीन वेदसहित चार कषायसे, देवगतिमें दो वेदसहित चार कषायसे गुणा करनेपर सब मिलकर पण्णट्ठीसे दूनेको छत्तीससे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने भंग होते हैं। एक कषायके भंगोंसे दूने एक लेश्यासे भंग चार पण्णट्ठी प्रमाण होते हैं। उनको नरकगतिमें एक लिंग चार कषाय तीन लेश्यासे, तियंचमें तीन वेद चार कषाय छह लेश्यासे, मनुष्यमें भी तीन वेद चार कषाय छह लेश्यासे और देवमें दो वेद २०

अनंतरं मिध्रगुणस्थानबोळ सर्व्यवसंगंगळ तरल्पडुगुमदे ते बोर्ड मिश्रनोळ मित्रिता विधिन्नानंगळ निश्रंगळप्पृत् । सक्षुरस्रक्षुरविधिमध्यदर्शनंगळ वानलाभभोगोपभोगवीर्ध्यभावंगळ निन्नानमसंयममिसद्धत्वमुं जीवत्वमुं भव्यत्वमुमे दितु पिदनारुं प्रत्येकपदंगळप्पृत् । मेले पिडपदंगळ गितिलिंगकषायलेक्येगळ नाल्कु पदंगळप्पृवंतिप्पत्त पदंगळ दिगुणभंगक्रमंगळप्पृत् । संदृष्टि भिश्रंगे म १ । श्रु २ । मिश्रावधि ४ । सक्षु ८ । असक्षु १६ । अव ३२ । दा ६४ । ला १२८ । भो २५६ । उ ५१२ । वो १०२४ । अ २०४८ । अ ४०९६ । अ ८१९२ । जो १६३८४ । भ ६५=१ ।

नरक गति ६५ = नरक गित लिंग । १।६५ = २ नरक गित लिंग । १।क ४।६५=२।२। तिर्ध्यगिति ६५ = तिर्ध्यगिति लिंग । ३।६५ = २ तिर्ध्यगिति लिंग । ३।क ४।६५=२।२। मनुष्यगित ६५ = मनुष्यगिति लिंग । ३।६५ = २ मनुष्यगिति लिंग । ३।क ४।६५=२।२। देवगित ६५ = देवगित लिंग । २।६५ = २ देवगित लिंग । २।क ४।६५ = २।२। कृडि ६५ = ४ कृडि लिंग । ९।६५ = २ कृडि ६५ = २।२।३६।

मिलित्वा सर्वपदचनं ६५ = १७९९ऋ १।

मिश्रे मिश्रमितश्रुताविश्वानदर्शनानि दानादयः पंचाज्ञानासंयमासिद्धत्वजीवत्वभव्यत्वानि प्रत्येक-पदानि गतिलिंगकषायलेश्याः पिंडपदानि । एषां भंगसंदृष्टिः म १ । श्रु २ । अ । ४ च ८ । अच १६ । १० झ ३२ । दा ६४ । ला १२८ । भो २५६ । उ ५१२ । बी १०२४ । अ २०४८ । अ ४०९६ । अ ८१९२ । जी १६३८४ । भ ६५ = १ ।

चार कषाय छह छेश्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर ४×२०४=८१६ आठ सौ सोलह पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पद और पिण्डपदों के मिलकर सासादनमें पण्णट्ठीको सत्रहसे निन्यानबेके आधेमें गुणा करके उसमें एक घटानेपर सबंपद भंग १५ होते हैं।

मिश्रगुणस्थानमें प्रत्येकपद मिश्ररूप मिति १, श्रुत २, अवधि ४, चक्षु ८, अचक्षु १६, अवधिदर्शन ३२, दान ६४, लाम १२८, भोग २५६, उपभोग ६१२, वीर्थ १०२४, अज्ञान २०४८, असंयम ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, जीवत्व १६३८४ और भन्यत्व ३२७६८ इस प्रकार दूने-दूने भंग होते हैं। पिण्डपद गित, लिंग, कषाय, लेश्या हैं। सो भन्यत्व के भंग पण्णट्ठीसे २० आधे होते हैं। उनको दूना करनेपर एक गितके भंग होते हैं। अतः नरक तिर्यंच मनुष्य

१. इतोऽग्रे अत्र प्रत्येकपदसंकलनवनिमदं ६५ = १ ऋ १ एषां राशीनां संकलनार्थं संदृष्टिः—

| प्रत्येकथनं | ६५ | == | 8    |
|-------------|----|----|------|
| गतिधनं      | ६५ | =  | 8    |
| लिंगधनं     | ६५ | =  | १८   |
| कषायधनं     | ६५ | =  | 888  |
| लेश्याधनं   | ६५ | =  | 8880 |

इयान् पाठोऽधिक:।

```
नरकगति लिंग । १। क ४ ले ३। ६५ = २। २। २ तिर्थागति लिंग । ३। क ४ ले ६। ६५ = २। २। २ मनुष्यगति लिंग । ३। क ४ ले ६। ६५ = २। २। २ देवगति लिंग । २। क ४ ले ३। ६५ = २। २। २ कूडि ६५ = ८। १८०
```

इत्लि प्रत्येकपदसंकलनधनं तरत्पडुगुमदंतं दोडे इहुपदे रूजणे इष्टपदं पितारनिय भव्यत्वमक्कुं १६। रूपोनमादोडे १५। दुगसंवरगम्हिआ रूपोनपदमं विरिक्तिस रूपं प्रति द्विक-मिन्तु संवरगं माडिदोडे लब्धं पण्णिह्यद्धंमक्कु। ६५ = १। अदु होति अंतधणं अंतधनमक्कुं। असरिच्छानंतधणं आ असदृशपदंगळ प्रत्येक पदंगळ अवसानधनमं दुगुणेगूणे द्विगुणिसि एकरूपं कळेयुत्तिरलु सगिहुधणं स्वकेष्टधनमक्कुं। ६५ = १। २ ऋ १। अपर्वतितं। ६५ = १। ऋ १।

ई राशिगळगे संकलन निमित्तमागि संदृष्टि:—

। कुडि मिश्रंगे सर्विपद

प्रत्येक धन ६५ = १
गति धन ६५ = ४
लिंग धन ६५ = १८
कषाय धन ६५ = १४४
लेक्या धन ६५ = १४४०

भांगाळ ६५ = १६०७॥

| नरकगति ।    | ६५ = १ | नरकलिंग १।६५ = २      | नरकलिंग १। क ४। ६५ = २। २      |
|-------------|--------|-----------------------|--------------------------------|
| तिर्यगिति । | ६५ = १ | तिर्य्यलिंग ३। ६५ = २ | तिर्व्यालिंग ३। क ४। ६५ = २। २ |
| मनुष्यगति । | ६५ = १ | मनुष्यलिग३। ६५ = २    | मनुष्यलिंग ३।क ४।६५ = २।२  -   |
| देवगति ।    | ६५ = १ | देवगलिंग २। ६५ = २    | देवगलिंग २। क ४। ६५ = २। २     |
| मिलित्वा ।  | ६५ = ४ | मिलित्वा ६५ = २। ९    | मिलित्वा ६५ = २।२।३६           |

नरक लिंग १। क ४। छ ३। ६५ = २। २। २

तिट र्थ लिंग ३। क ४। छ ६। ६५ = २। २। २

मनुष्य लिंग ३। क ४। छ ६। ६५ = २। २। २

देवग लिंग २। क ४। छ ३। ६५ = २। २। २

मिलिस्वा ६५ = ८। १८०

देवगितके मिलकर चार पण्णही भंग होते हैं। एक गतिके भंगसे दूने एक लिंगके भंग होते हैं। उनको नरकमें एक, तिर्यंचमें तीन, मनुष्यमें तीन, देवमें दो लिंगोंसे गुणा करनेपर सब मिलकर अठारह पण्णही प्रमाण भंग होते हैं। एक लिंगके भंगोंसे दूने एक कषायके भंग चार १० पण्णही प्रमाण होते हैं। उनको नरकमें एक वेद सहित चार कषायसे, तिर्यंचमें तीन वेद सहित चार कषायसे, मनुष्यमें तीन वेद सहित चार कषायसे और देवगितमें दो वेद सहित चार कषायसे गुणा करनेपर सब मिलकर ४×३६ = १४४ एक सौ चौवालीस पण्णही प्रमाण

अनंतरमसंयतंगे सर्विपदभंगंगळ पेळल्पडुगुमदते दोडे असंयतंगे प्रत्येकपदंगळ मतिश्रुता-विधिचक्षुरचक्षुरविधदर्शनदानादिपंचकमज्ञानासंयमासिद्धत्वजीवत्वभव्यत्वमे दिवु सदृशपदंगळप्पुनु । गतिलिंगकषायलेश्यासम्यक्त्वमे ब पंचपदंगळ सदृशपदंगळप्पुषंतु एकविंशति पदंगळ द्विगुणद्विगुण क्रमंगळप्युव । संदृष्टिः—मति १। अ २ । अ ४। च ८। अ १६। अ ३२। ५ बा६४। ला १२८। मो २५६। उ ५१२। वी १०२४। अ २०४८। अ ४०९६। अ ८१९२।

जो ६५ = १। भ ६५ = १॥

|   | मनुष्यगति | ६५ =   | मनुष्य लिंग | ३। ६५ = २<br>३। ६५ = २ | नरक लिंग १। क ४। ६५ = २।२<br>तिर्यो लिंग ३। क ४। ६५ = २।२<br>मनुष्य लिंग ३। क ४। ६५ = २।२ |
|---|-----------|--------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | देवगति    | ६५ =   | देव लिंग    | २। ६५=२                | देव लिंग। २। क ४। ६५ = २।२                                                                |
| ļ | कूडि      | ६५ = ४ | कूडि        | ६५ = २।९               | कूडि ६५ = ४। ३६                                                                           |

|   | नरक लिंग २। क ४। ले ३। ६५ -८<br>तिरि लिंग ३। क ४। ले ६। ६५ =८  | सम्यक्त्व उपश = ६५<br>वेदक ६५ | १ = १६   १८०<br>१ = १६   १८० |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 4 | मनुलिंग २। क ४। ले ६। ६५ = ८<br>देव लिंग। २। क ४। ले २। ६५ = ८ | क्षायि=नर्राल १। क ४। ले।     |                              |
|   | क्डि ६५ = ८।१८०                                                |                               | ६ । ६५ = १६<br>३ । ६५ = १६   |

मिलित्वा सर्वंघनं ६५ = १६०७।

असंयते प्रत्येकपदान्युक्तान्येव षोडश, पिडपदानि सम्यव्तवेन समं पंच । संदृष्टिः--म १ । श्रु २ । बा ४। च ८। अ १६। बा ३२। दा ६४। ला १२८। भी २५६। उ ५१२। वी १०२४। बा २०४८।

१० भंग होते हैं। एक कषायके भंगोंसे दूने एक छेइयाके भंग आठ पण्णद्वी प्रमाण होते हैं। उनको नरकमें एक वेद चार कषाय सहित तीन छिश्यासे, तिर्यंचमें तीन वेद चार कषाय सहित छह छेश्यासे, मनुष्यमें भी तीन वेद चार कषाय सिहत छह छेश्यासे, देवमें दो वेद चार कषाय सहित छह लेश्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर ८×१८० = १४४० चौदह सौ चालीस पण्णही प्रमाण भंग होते हैं। इस प्रकार मिश्रमें प्रत्येकपद और पिण्डपद मिलकर पण्णद्रीको १५ सोलहसे सातसे गुणा करके उसमें-से एक घटानेपर जो प्रमाण हो उतने सर्वपद भंग होते हैं।

असंयतमें प्रत्येक पद सोलह—मति १, श्रुत २, अवधि ४, चक्षु ८, अचक्षु १६, अवधि ३२, दान ६४, लाभ १२८, भोग २५६, उपमोग ५१२, वीर्य १०२४, अज्ञान २०४८, असंयम ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, जीवत्व १६३८४, भन्यत्व ३२७६८ हैं। उनमें दूने-दूने भंग होते हैं। पिण्डपद चार पूर्वोक्त और एक सम्यक्त ये पाँच हैं। भव्यत्वमें आधी पण्णद्री २० प्रमाण भंग हुए। उनसे दूने एक पण्णट्टी प्रमाण एक गतिके भंग होते हैं। प्रत्येक गतिके मिलानेपर चार पण्णद्वी प्रमाण भंग होते हैं। एक गतिके भंगोंसे दूने एक लिंगके भंग दो पण्णद्वी हुए। उन्हें नरकमें एक लिंग, तियंचमें तीन लिंग, मनुष्यमें तीन लिंग, देवमें दो लिंग-से गुणा करनेपर सब मिलकर अठारह पण्णट्टी हुए। एक लिंगके भंगोंसे दूने एक कषायके

कृष्टि क्षायिक ६५ = १६ । १०४ ।। इतिल असदृ जपदसंकलनं पेळत्प हुगुं । इटुपदे रूउणे इच्टं विवक्षितं पदं पितारनेय भव्यत्वपदमक्कु । १६ । रूपोनमादो डिदु १५ । इदं दुव संवग्गिम विरित्ति रूपं प्रति द्विकमिनित्तु संवर्गवं माडिव लब्बमदु पण्णिट्टिय अर्द्धपदमक्कुमदु ६५ = १ । हो इ २ इटुघणं इच्टंघनमक्कुमा असरिच्छाणं तथणं आ असदृ जपदंगळ अंतधनमं दुगुणेगूणे द्विगुणिसि रूपोनमं माडिवोडे ६५ = १ । ऋ १ । सिगटुघणं स्वकेष्टंघनमक्कुं । ६५ = १ । ऋ १ । ई राशिगळगे संदृष्टि

| प्रत्येक धन | ६५=  | १                 |
|-------------|------|-------------------|
| गतिधन       | ६५ = | 8                 |
| लिगधन       | E4 = | 1 46              |
| कषाय धन     | ६५ = | १४४               |
| लेश्या धन   | ६५=  | १४४०              |
| उप=वेद=घ    |      | The second second |
| क्षायि घन   |      |                   |

कुडि असंग्रतंगे सर्विपदभंग ६५ = ७३६७। ऋ १ क्षा =

अ ४०९६। अ ८१९२। जी ६५ = १ म ६५ = १। प

|           |                |           | -          |                            |   |
|-----------|----------------|-----------|------------|----------------------------|---|
| नर = गति  | ६५ = १         | नर = लिंग | १   ६५ = २ | नर=लि १। क ४। ६५ = २। २    |   |
|           |                | तिरि = लि |            | तिरि=लि ३। क४। ६५ = २।२    |   |
| मनुष्यगति | <b>E</b> 4 = 8 | मनु = लि  | ३।६५=२     | मनु=िल ३। क४। ६५=२।२       | - |
| देवगति    | ६५ = १         | दव = लि   | २   ६५ = २ | देव = लि २। क ४। ६५ = २। २ |   |
| मिलित्वा  | <b>६५=४</b>    | मिलिस्वा  | ६५।२।९     | फिलित्वा ६५ = ४।३६         |   |

भंग चार पण्णही प्रमाण होते हैं। उनको नरकमें एक लिंग सहित चार कषायसे, तिर्यंचमें तीन लिंग सहित चार कषायसे, मनुष्यमें तीन लिंग सहित चार कषायसे, देवमें दो लिंग सहित चार कषायसे गुणा करनेपर सब मिलकर ४×३६ = १४४ एक सौ चौवालीस पण्णही भंग होते हैं। कषायके भंगसे दूने ढंइयाके भंग आठ पण्णही प्रमाण होते हैं। उनको नरकमें एक लिंग चार कषाय सहित तीन अशुभ छेइयासे, तिर्यंचमें तीन लिंग चार कषाय सहित छह छेइयासे, देवमें दो लिंग चार

१. संदुष्टेरग्रे अत्रासदृशपदसंकलनिमदं ६५ = १ ऋ १। एषां राशीनां संदृष्टिः—

प्रत्यक घनं ६५ = १
गतिष नं ६५ = ४
लिंगधनं ६५ = १८
क षाय घनं ६५ = १४४
लेश्याधनं ६५ = १४४०
उप = वेदघनं ६५ = ५६६४
सायिक घनं ६५ = १६६४

इयान् पाठोऽधिकः।

६५ = १६६४। देशसंयतंगं सर्वंपदभंगं तरल्पहुगुमदं तं दोड — देशसंयतंगं असदृशपदंगळु मतिश्रुतावधिज्ञानचक्षुरचक्षुरविधदर्शनदानाविपंचकमज्ञानदेशसंयममिसद्धत्वमं जीवत्वभव्यत्वमं विवु
पाविनार पदंगळपुवु। सदृशपदंगळु गतिलिंगकषायलेश्यासम्यक्त्वभेददिदमप्दप्पुवंतु एकविशितपदंगळ् द्विगुणद्विगुणक्रमिदिदं भंगंगळप्पुवु। संदृष्टि। म १। श्रु २। अ ४। च ८। अ १६। अ ३२।
५ दा ६४। लाभ १२८। भोग २५६। उप ५१२। वी १०२४। अ २०४८। दे ४०९६। अ ८१९२।
जी १६३८४ भ ६५ = १।।—

| 1 | नर = लि १ व   | ४ ले। ३। ६५ = ८   | सम्यक्तव उपश       | ६५ = १६ । १८०   |
|---|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|   | तिर्यं = लि ३ | क ४। ले ६। ६५ = ८ | वेदक ६५ = १६। १    | 60              |
|   | मनु = लि ३ व  | ४। ले ६। ६५ = ८   | क्षानर=लि १ क ४    | ले। १। ६५ = १६  |
|   | देव = लि २ व  | ४। छ ३। ६५=८      | तिरि=िल १ क ४      | ले ४। ६५ = १६   |
|   | मिलित्वा      | ६५ = ८। १८०       | मनु = लि ३।क ४     | । ले ६। ६५ = १६ |
| 2 |               |                   | देव = लि १। क ४    | । छ ३। ६५ = १६  |
|   |               |                   | मिलिस्वा क्षायिक । |                 |

मिलित्वा सर्वधनं ६५ = ७३६७ ऋ १ । क्षायिक ६५ = १६६४।

देशसंयते पदानि तान्येवैकविंशतिः (?) किन्तु असंयमस्थाने देशसंयमः, न देवनरकगती । संदृष्टिः—म १। श्रु २। अ४। च८। अ१६। अ३२। दा६४। ला१२८। भो२५६। उ५१२। वी१०२४।

१० कषाय सिहत तीन शुभलेश्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर ८×१८०=चौदह सौ चालीस पण्णट्ठी भंग होते हैं। एक लेश्याके भंगोंसे दूने एक सम्यक्त्वके भंग सोलह पण्णट्ठी होते हैं। उनको नरकमें एक लिंग चार कषाय तीन लेश्यासे, तियंचमें तीन लिंग चार कषाय छह लेश्यासे, मनुष्यमें भी तीन लिंग, चार कषाय छह लेश्यासे और देवमें दो लिंग चार कषाय तीन लेश्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर १६×१८०=२८८० अट्ठाईस सौ अस्सी पण्णट्ठी प्रमाण भंग उपशम सम्यक्त्वके, इतने ही भंग वेदक सम्यक्त्वके होते हैं। क्षायिक सम्यक्त्वक का कथन भिन्न है। सो एक लेश्याके भंगोंसे दूने सोलह पण्णट्ठी प्रमाण भंग क्षायिक सम्यक्त्वके हैं। इनको नरकमें एक लिंग चार कषाय एक लेश्यासे, तियंचमें एक लिंग चार कषाय चार लेश्यासे, मनुष्यमें तीन लिंग चार कषाय छह लेश्यासे, देवमें एक लिंग चार कषाय तीन लेश्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर १६×१०४=१६६४ सोलह सौ चौंसठ पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते हैं। इस प्रकार असंयतमें प्रत्येक पद और पिण्डपदोंके भंगोंको जोड़नेपर पण्णट्ठीको तिहत्तर सौ अड़सठसे गुणा करके उसमें एक घटानेपर सर्वपद भंग होते हैं।

देशसंयतमें असंयमके स्थानपर देशसंयम रखना। तथा देवगित और नरकगित नहीं होतीं। सो प्रत्येक पद सोलह—मित १, श्रुत २, अविधि ४, चक्षु ८, अचिश्व १६, अविधि ३२, २५ दान ६४, लाम १२८, भोग २५६, उपभोग ५१२, वीर्य १०२४, अज्ञान २०४८, देशसंयम ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, जीवत्व १६३८४, भव्यत्व ३२७६८ हैं। भंग दूने-दूने होते हैं। भव्यत्वके भंग आधी पण्णद्वी प्रमाण हैं। इनसे दूने एक पण्णद्वी प्रमाण भंग एक गतिके हैं।

```
तिरि = गिति । ६५ = | तिरि लि ३ । ६५ = २ । २ । ६५ = २ । २ । ६५ = २ । ६५ = २ । मनु लि ३ । क ४ । ६५ = २ । २ । ३ । कुडि ६५ = २ । ६ । कूडि ६५ = २ । २४ | २४ |
```

```
तिरि = लि ३। क ४। ले ३।६५ = २।२।२ उपश ६५ = १६। ७२ मनु लि ३। क ४। ले ३।६५ = २।२।२ वेदक ६५ = १६। ७२ कृडि ६९ = ८। ७२ साय=मनु=लि ३। क ४। ले ३।६५=१६।३६ कृडि ६५ = १६।१४४। क्षा ६५ = ५७६
```

# इंती प्रत्येकगतिलिंगकषायलेश्यासम्यक्त्वभंगराशिगळगं संदृष्टि:—

| प्रत्येकधन | ६५=  | 8          |
|------------|------|------------|
| गतिधन      | ६५=  | २          |
| लिंगधन     | ६५ = | १२         |
| कषायधन     | ६५ = | <b>०</b> ६ |
| लेक्याधन   | ६५ = | ५७६        |
| सम्यक्तवधन | ६५=  | २३०४       |
| क्षायि घन  | ६५ = | ५७६        |

यितु कूडि देशसंयतंगे सर्विपदभंगंगळ ६५ = २९९१। ऋ १।

ष २०४८। दे ४०९६। अ ८१९२। जी १६३८४। म ६५ = १° २

| 1 |                 |                   | ति लि ३ क ४। ६५=२।२।     |
|---|-----------------|-------------------|--------------------------|
|   |                 |                   | मनु लि ३ क ४।६५ = २।२ →  |
|   | मिलित्वा ६५ = २ | मिलित्वा ६५ = २।६ | मिलित्वा ६५ = २ । २ । २४ |

हनको तिर्यंच और मनुष्यगितसे गुणा करनेपर दो पण्णट्टी भंग हुए। एक गितसे दूने एक छिंगके भंग दो पण्णट्टी प्रमाण होते हैं। हनको तिर्यंचगितमें तीन छिंग और मनुष्यगितमें तीन छिंगसे गुणा करनेपर बारह पण्णट्टी भंग होते हैं। एक छिंगके भंगोंसे दूने एक कषायके भंग चार पण्णट्टी होते हैं। हनको तिर्यंचगितमें तीन छिंग सिहत चार कषाय और मनुष्यगितमें तीन छिंग सिहत चार कषाय और मनुष्यगितमें तीन छिंग सिहत चार कषायसे गुणा करनेपर मिलाकर ४×२४=९६ छियान वे पण्णट्टी भंग होते हैं। एक कषायके भंगोंसे दूने एक छेश्याके भंग आठ पण्णट्टी होते हैं। हनको तिर्यंचमें तीन छिंग चार कषाय तीन छेश्या और मनुष्यमें तीन छिंग चार कषाय

१. संदृष्टेरग्रे-प्रत्येकपिडपदभंगराशीनां संदृष्टिः-

प्रस्पेकचनं ६५ = १ गतिधनं ६५ = २ लिंगधनं ६५ = १२ कषायघनं ६५ = ९६ लेक्या ६५ = ५७६ सम्य ६५ = २९९१ क्षायि ६५ = ५७६ ला ६५५७६।। प्रमत्तसंयतंगे सर्व्यवसभां पेळल्पडुगुं। प्रमतंगे प्रत्येकपदंगळु मितज्ञानादि मनुष्य-गतिपय्यंतं पदिनं दुं पदंगळप्पुत्रु। सदृष्ठापदंगळु लिंगकषायलेक्यासम्यक्त्वभेदिदं नाल्कप्पुतंतु द्वाविज्ञातिपदंगळु द्विगुणद्विगुणक्रमदिदमप्पुत्रु। संदृष्टि—म १। श्रु २। अ४। म८। च१६। अ३२। अ६४। द्वा १२८। ला २५६। भो ५१२। उ१०२४। वी २०४८। अ४०९६। अ८१९२। सकलसंय १६३८४। जो ६५=१। भ६५ = मगति ६५ = २। पिडपदं:

तिलि ३। क ४। छे ३। ६५ = २। २। | उ ६५ = १६।७२

म लि ३। क ४। छे ३। ६५ = २। २। २ | वे ६५ = १६।७२

मिलित्वा। ६५ = ८। ७२ | शा मनुलि३। क४। छे३। ६५ = १६। ३६

| मिलित्वा। उ। वे । ६५ = १६। १४४
| शा ३५ = ५७६

मिलित्वा सर्वपद्यनं ६५ = २९९१ ऋ १ । क्षा ६५ = ५७६ ।

प्रमत्ते प्रत्येकपदानि मनुष्यगत्यंतान्यष्टादश सदृशपदानि लिंगकषायलेक्यासम्यक्त्वानि संदृष्टिः—म १। श्रु २। अ ४। म ८। च १६। अ ३२। अ ६४। दा १२८। ला २५६। भो ५१२। उ १०२४। वी २०४८। अ ४०९६। अ ८१९२। सकलसंयम १६३८४। जी—६५=१ भ ६५=१। म गति २

१० सिंहत तीन छेर्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर ८×७२ = ५७६ पाँच सी छिहत्तर पण्णही भंग हुए। एक छेर्याके भंगसे दूने एक सम्यक्त्वके भंग सोलह पण्णही होते हैं। उनको तियंचमें तीन लिंग चार कषाय छह छेर्या और मनुष्यमें तीन लिंग चार कषाय छह छेर्या से गुणा करनेपर १६×७२=११५२ ग्यारह सी बावन पण्णही भंग होते हैं। इतने भंग उपशम सम्यक्त्वके और इतने ही वेदक सम्यक्त्वके जानना। झायिक सम्यक्त्वमें मनुष्यगतिमें १५ तीन लिंग चार कषाय तीन छेर्यासे सोलह पण्णहीको गुणा करनेपर १६×३६ = ५७६ पाँच सी छिहत्तर पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते हैं। इस प्रकार देशसंयतमें सब मिलकर उनतीस सी इक्यानवे गुणित पण्णट्ठीमें एक कम और झायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा पाँच सी छिहत्तर पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते हैं।

प्रमत्तमें मनःपर्ययज्ञान प्रत्येकपद बढ़ जाता है। तथा देशसंयम की जगह सरागर॰ संयम हो जाता है। तथा दूसरी गित न होनेसे मनुष्यगित भी प्रत्येकपद हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येकपद अठारह हुए—मित १, श्रुत २, अविधि ४, मनःपर्यय ८, चक्षु १६, अचक्षु ३२, अविधि ६४, दान १२८, लाभ २५६, भोग ५१२, चपभोग १०२४, वीर्य २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, सकलसंयम १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भव्यत्व पण्णट्ठी ६५= मनुष्य गित दो पण्णट्ठी, इस तरह दूने-दूने भंग होते हैं। पिण्डपद चार हैं—लिंग, कषाय, लेइया, २५ सम्यक्त्व। अन्तिम प्रत्येक पद मनुष्यगितके भंग दो पण्णट्ठी प्रभाण हैं। उनसे दूने एक लिंगके भंग चार पण्णट्ठी हुए। एक लिंगके भंगोंसे दूने एक कषायके भंग आठ पण्णट्ठी होते हैं। उनको तीन वेद सिहत चार कषायसे गुणा करनेपर छियानवे पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते हैं। एक कषायके भंगोंसे दूने एक लेखायके भंगा सीलह पण्णट्ठी होते हैं। उनको तीन लिंग चार कषाय सिहत तीन लेक्यासे

```
मनु लिंग ३।६५ = २।२ | मनु लिंग ३। क ४। ६५ = २।२।२ | > 
क्षि लब्ध । ६५ = १२ | क्षि लब्ध | ६५ = ९६
```

मनु लिंग ३। क ४। ले ३। ६५ = २।२। २। २ सम्यक्त्व ३। ले ३६। ६५ = ३२ कृडि लब्ध लेश्या धन ६५ = ५७६ गुणित लब्ध ६५ = ३४५६

ई राशिगळगं संदृष्टि:

| प्रत्येकधन  | ६५ =        | 8    |
|-------------|-------------|------|
| लिंग बन     | ६५=         | १२   |
| कषाय धन     | ६५ =        | ९६   |
| लेइया धन    | <b>६५</b> = | ५७६  |
| सम्यक्त्वघन | ६५ =        | ३४५६ |

यितु प्रमत्तसंयतन सर्व्यंपदभंग ६५ =

२

४१४४। अप्रमत्तंगमिते ६५ = ४१४४॥

६५=२ऋ१। ¹

म लि ३।६५ = २।२ | म। लि ३। क४। ६५ = २।२।२ मिलित्वालब्ध। ६५ = १२ | मिलित्वा लब्ध ६५ = ९६

> म। लि ३। क ४। ले ३। ६५ = २।२।२।२ | सम्य ३। ले ३६। ६५ = ३२ मिलित्वा लब्बलेश्याधनं ६५ = ५७६ | गुणितलब्ब ६५ = ३४५६

मिलित्वा सर्वपदघनं ६५ = ४१४४ ऋ १ । तथा अप्रमत्तेऽपि ६५ = ४१४४ ऋ १ ।

गुणा करनेपर १६ × ३६ = ५७६ पाँच सौ छिहत्तर पण्णट्ठी भंग होते हैं। एक छेश्याके भंगोंसे दूने भंग एक सम्यक्त्वके बत्तीस पण्णट्ठी होते हैं। उनको तीन वेद चार कषाय तीन छेश्या सहित तीन सम्यक्त्वसे गुणा करनेपर ३२ × १०८ = ३४५६ चौंतीस सौ छप्पन पण्णट्ठी भंग होते हैं। सब मिछकर प्रमत्तमें एक कम इकताछीस सौ चौवाछीस पण्णट्ठी प्रमाण सर्वपद भंग होते हैं।

अप्रमत्तमें भी प्रमत्तकी तरह ही एक कम इकतालीस सौ चौवालीस पण्णट्ठी भंग होते हैं।

१. इतः परं-एवां राशीनां संदृष्टिः-

प्रत्येकधनं ६५ = ४ लिंगधनं ६५ = १२ कषायधनं ६५ = ९६ लेक्याधनं ६५ = ५७६ सम्यक्तवधनं ६५ = ३४५६

इयान् पाठोऽधिकः।

24

अनंतरमुपशमापूर्वंकरणंगं पेळल्पहुगुं।:— उपशमकापूर्वंकरणंग असहशपदंगळु शुक्ललेश्याप्रयंतं एकान्नविशितपदंगळप्पुतु। सदृशपदंगळु लिंगकषायसम्यक्त्वभेदिदं पदित्रतयमक्कुं मंतु द्वाविशितपदंगळुं द्विगुणिक्वमिदं नहेवतु। संदृष्टि:—म १। श्रु २। ब ४। म ८।
च १६। अ ३२। अ ६४। दा १२८। ला २५६ भो ५१२। उ १०२४। वी २०४८। अ ४०९६।
प ८१२२। सं १६३८४। जी ६५ = १। भ ६५ = १। म गित ६५ = २। क शुक्ललेश्या ६५=२२।

| मनुष्यगति लिंग ३। ६५ = ८<br>लब्ध ६५ = २४ | मनुष्यगति लिंग ३। क<br>लब्ध ६५ = १९ | ४ <b>६५</b> =<br>२ <b>६</b> ५ = | = १६<br>= १९२ |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| उप=क्षा = २६५ = ३२१२                     | यिल्ली प्रत्येक संकलन               | ६५ =                            | 6             |
| उप=क्षा = २६५ = ३२१२<br>लब्ध ६५ = ७६८    | लिंग घन                             | ६५ =                            | 28            |
|                                          | कषाय धन                             | ६५ =                            | १९२           |
|                                          | सम्यवत्व धन                         | ६५ =                            | ७६८           |

उपशमकेष्वपूर्वकरण असदृशपदानि शुक्ललेश्यांतान्येकान्नविशितः। सदृशपदानि लिंगकषाय-सम्यक्त्वानि। संदृष्टिः—म १ । श्रु २ । अ ४ । म ८ । च १६ । अ ३२ । अ ६४ । दा १२८ । ला २५६ । मो ५१२ । च १०२४ । वी २०४८ । अ ४०९६ । अ ८१९२ । सं १६३८४ । जी ६५ = १ भ ६५ = १

म गित ६५ = २। शू ले ६५ = २। २।

| मनुष्यगतिलिंग ३।६५ = ८<br>लब्ध ६५ = २४        | मनुलिंग ३। क ४। ६५ = १६<br>लब्ध ६५ = १९२ | उप = क्षायिक २-६५ = ३२।१२<br>लब्ध ६५ = ७६८ |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| अत्र प्रत्येकसंकलनं ६५ = ८<br>लिंगघनं ६५ = २४ |                                          |                                            |
| कषायधनं ६५ = १९२<br>सम्यक्तवधनं ६५ = ७६८      |                                          |                                            |

रिं उपशमश्रेणीमें अपूर्वकरणमें अन्य लेश्या न होनेसे शुक्ल लेश्या भी प्रत्येक पद है। वहाँ मित रे, श्रुत रे, अवधि ४, मनःपर्यय ८, चक्षु १६, अचक्षु ३२, अवधि ६४, दान १२८, लाम २५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, बीर्य २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, अोपशमिक चारित्र १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भव्यत्व पण्णट्ठी ६५=, मनुष्यगति दो पण्णट्ठी शुक्ललेश्या चार पण्णट्ठी, ये प्रत्येक पद हैं उनके दूने-दूने भंग हैं। पिण्डपद लिंग, कषाय, १५ सम्यक्त्व तीन हैं। अन्तिम प्रत्येक पद शुक्ललेश्याके भंग चार पण्णट्ठी प्रमाण होते हैं। उनसे दूने एक लिंगके पद आठ पण्णट्ठी होते हैं। उनको तीन लिंगसे गुणा करनेपर चौबीस पण्णट्ठी भंग होते हैं। एक लिंगके भंगसे दूने एक कषायके भंग सोलह पण्णट्ठी होते हैं। उनको तीन लिंग सिहत चार कषायसे गुणा करनेपर १६ × १२=१९२ एक सौ बानवे पण्णट्ठी भंग होते हैं। एक कषायके भंगसे दूने एक सम्यक्त्वके भंग बत्तीस पण्णट्ठी होते हैं। उनको तीन लिंग चार कषाय सिहत दो सम्यक्त्वसे गुणा करनेपर ३२ × २४ = ७६८ सात सौ अङ्सठ पण्णट्ठी भंग होते हैं। सब मिलकर अपूर्वकरणमें नौ सौ बानवे पण्णट्ठीमें-से एक

₹•

यित्पन्नमापूर्वंकरणन सर्वंपद भंग ६५=९९२॥ ऋ १। इहिंगे सर्वेवानिवृत्तिकरणंगं भंगंगळपुत्रु। ६५=९९२। ऋ १। कषायानिवृत्तिकरणंगं म १। श्रु २। अ ४। म ८। च १६। अ ३२। अ ६४। वा १२८। ला २५६। भो ५१२। च १०२४। वो २०४८। अ ४०९६। अ ८१९२। सं १६३८४। जो ६५=१। भ ६५=मनु = गित ६५=२। शुक्ललेश्या ६५=२।२।

| मनुलिंग ३। व      | उ ४।६५ = ८ | उपशम ६५ = १६    | ।४   इल्लि प्रत्येक | पद संकलन धन ६५=८ ऋ ३ |
|-------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------------|
|                   |            | क्षायिक ६५ = १६ |                     | ६५ = ३२              |
| यिल्लि प्रत्येक प | द धन ६५=१६ | लब्ध ६५ = १६।१  | २८। सम्यक्तव        | ६५ = १२८             |
| सम्यक्तव धन       | ६५ = ३२    |                 |                     | ·                    |

यितु कूडि कषायानिवृत्तिकरणन सर्व्यवसंग ६५ = १६८ ॥ सूक्ष्मसांपरायोपशमकंगे सर्वं-पवभंगंगळ् पेळल्पड्गुमल्लि प्रत्येक पदंगळु इप्पत्तु । सम्यक्त्यमों वे सदृशपदमक्कुमंतु एकविशति-

मिलित्वा सर्वपदभंगाः—६५ = ९९२ ऋ १। तथा सवेदावृत्तिकरणस्यापि ६५ = ९९२ ऋ १। कषायिनवृत्तिकरणस्य म १ श्रु २। अ ४। म ८। च १६। अ ३२। अ ६४। दा १२८। ला २५६। भो ५१२। उ १०२४। वो २०४८। अ ४०९६। अ ८१९२। सं १६३८४। जी ६५ = १। भ ६५ = १। २

मनुष्यगति ६५ = २ । जुक्ललेश्या ६५ = २ । २ ।

म—िलंग । क ४। ६५ = ८ | उप—६५ = १६। ४ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। ऋ १ | अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। अत्र प्रत्येक संकलन घनं = ८। अत्र प्रत्येक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक संवयेक

मिलित्वा सर्वपदभंगाः ६५ = १६८।

सूक्ष्मसाम्परायस्य प्रत्येकपदानि विश्वतिः सदृशपदं सम्यक्तवं। संदृष्टिः — म १। श्रु २। अ ४। म ८।

कम भंग प्रत्येकपद और पिण्डपदके होते हैं। वेदसहित अनिवृत्तिकरणमें भी अपूर्वकरणकी तरह एक कम नौ सौ बानबे पण्णट्ठी भंग होते हैं।

वेदरिहत अनिष्टृत्तिकरणमें प्रत्येकपद मित १, भृत २, अविधि ४, मनःपर्येय ८, चक्षु १६, १५ अचक्षु ३२, अविधि ६४, दान १२८, लाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, वीर्य २०४८, अझान ४०२६, असिद्धत्व ८१९२, औपश्मिकचारित्र १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भन्यत्व एक पण्णट्ठी, मनुष्यगित दो पण्णट्ठी, शुक्ळलेश्या चार पण्णट्ठी हैं इस प्रकार भंग दूने-दूने हैं। पिण्डपदोंमें-से शुक्ललेश्याके चार पण्णट्ठी प्रमाण भंगोंसे दूने एक कषायके भंग आठ पण्णट्ठी हैं। उनको चार कषायसे गुणा करनेपर बत्तीस पण्णट्ठी प्रमाण भंग हुए। एक २० कषायके भंगोंसे दूने सम्यक्तवके भंग सोलह पण्णट्ठी होते हैं। उनको चार कषाय सहित दो सम्यक्तवोंसे गुणा करनेपर १६×८=१२८ एक सी अठाईस पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते हैं इस प्रकार प्रत्येकपद और पिण्डपदके भंग एक कम एक सी अङ्गस्ठ पण्णट्ठीमें होते हैं। सूक्ष्मसाम्परायमें प्रत्येक पद मित १, श्रुत २, अविधि ४, मनःपर्यय ८, चक्षु १६, अचक्ष्य

पवंगळ् द्विगुणि द्विगुणि क्रमंगळप्पुचु । संदृष्टिः — म १ । श्रु २ । अ ४ । म ८ । च १६ । अ ३२ । अ ६४ । बा १२८ । ला २५६ । भो ५१२ । उ १०२४ । वो २०४८ । अ ४०९६ । अ ८१९२ । सं १६३-८४ । जो ६५-१ । भ ६५-१ । मनु गति ६५ - २ । शुक्ललेड्ये ६५ - २ । २ । सूलो ६५ - २ । २ । २ :

सम्यक्तव उपराम = ६५ = १६ क्रिड सूक्ष्मसांपरायोपशमकंगे सर्व्धवदभंगंगळु इनित-क्षायिक ६५ = ४६

५ व्युव ६५ = ४८। ऋ १॥

उपशांतकषायंगे प्रस्येकपदंगळे काञ्चिंशितप्रिमितंगळप्पुत्तु । सम्यक्त्वपदमो दे पिडपद— मक्कुमंतु विश्वति पदंगळ द्विगुणद्विगुणक्रमंगळप्रुत्तु । अदक्के संदृष्टि:—म १ । श्रु २ । अ ४ । म ८ । च १६ । अ ३२ । अ ६४ । वा १२८ । ला २५६ । भो ५१२ । उ १०२४ । वी २०४८ । ४०९६ । अ ८१९२ । संय १६३८४ । जो ६५ = १ । भ ६५ = १ । म गति ६५ = २ । शुक्ललेड्ये २

१० ६५ = ४। सम्यक्त्व २। ६५ = ८। यितुपशांतकषायंगे प्रत्येक पव धन ६५ = ८ कूडि सब्वं-

भ १६। अ ३२। अ ६४। दा १२८। ला २५६। भो ५१२। उ १०२४। वी २०४८। अ ४०९६। अ ८१९२। सं १६३८४। जी ६५ = १ भ ६५—मनुष्यगति ६५ = २। शुक्लिक्या ६५ = २।२। २

सूक्मलोभ ६५=२।२।२।

सम्यक्तव उपराम ६५ = १६ | प्रत्येकचनं ६५ = १६ | सम्यवस्वधनं ६५ = ३२

मिलित्वा सर्वेपदचनं ६५ = ४८ ऋ १।

१५ उपहान्तकषाये प्रत्येकपदान्येकान्निविश्वतिः । सम्यक्त्वमेव पिंडपदं । संदृष्टिः — म १ । श्रु २ । अ ४ । म ८ । च १६ । अ ३२ । अ ६४ । दा १२८ । ला २५६ । भो ५१२ । उ १०२४ । वी २०४८ । अ ४०९६ । अ ८१९२ । सं १६३८४ । जी ६५ = १ । भ ६५ — १ । म ग ६५ = २ शु ले ६५ = ४ । सम्यक्त्व २ । ६५ = ८ ।

३२, अवधि ६४, दान १२८, लाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, वीर्य २०४८, अज्ञान
२० ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, औपशमिकचारित्र १६३८४, जीबत्व ३२७६८, भन्यत्व ६५ =
पण्णट्ठी, मनुष्य दो पण्णट्ठी, शुक्ललेश्या चार पण्णट्ठी, सूक्ष्मलोभ आठ पण्णट्ठी हैं, इस
तरह भंग दूने-दूने होते हैं। पिण्डपदमें सम्यक्तवके भंग सूक्ष्मलोभके आठ पण्णट्ठीसे दूने होते
हैं। उनको उपशम और झायिक सम्यक्तवसे गुणा करनेपर बसीस पण्णट्ठी प्रमाण भंग हुए।
प्रत्येक पद और पिण्डपदके मिलकर अङ्गालीस पण्णट्ठीमें एक कम सर्वपद भंग होते हैं।

प्रशान्तकषायमें प्रत्येक पद मति १, श्रुत २, अवधि ४, मनःपर्यय ८, चक्षु १६, अचक्षु ३२, अवधि ६४, दान १२८, लाभ २५६, भोग ५१२, हपभोग १०२४, वीर्य २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, औपशमिकचारित्र १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भन्यत्व एक पण्णही, मनुष्यगति दो पण्णद्ठी, शुक्ललेश्या चार पण्णद्ठी होते हैं। इस प्रकार भंग दूने-दूने होते

पदभंगमुपशांतकषायंगितितप्तृ । ६५ = २४ ।। क्षपकापूर्व्वातिवृत्तिगळ्गे प्रत्येकपदंगळ क्षायिक-सम्यक्तवपर्यंतिमिष्पत्तु लिंगकषायंगळ रहुं पिडपदंगळपुवंतु द्वाविशतिपदंगळ द्विगुणित्रिगुण क्रमंगळप्तृत्वु । संदृष्टि :—म १ । श्रु २ । ब ४ । म ८ । ६ १६ । ब ३२ । ब ६४ । दा १२८ । ला २५६ । भो ५१२ । उ १०२४ । वो २०४८ । ब ४०९६ । ब ८१९२ । सं १६३८४ । जो ६५ = १ । २

भ ६५ = १। म गति ६५ = २। शुक्ललेश्य ६५ = ४। क्षायिकसम्यक्त्व ६५ = ८।

| लिंग ३ | ६५ = १६ | लिंग ३ | । कषाय ४। ६५ = ३२ | यिल्लि प्रत्येक ध | ान ६५ = १६ |
|--------|---------|--------|-------------------|-------------------|------------|
| लब्ध   | ६५ = ४८ | लब्ध   | ६५ = ३८४          | लिंग धन           | ६५ = ४८    |
|        |         |        |                   | कषाय धन           | ६५ = ३८४   |

प्रत्येकपदधनं ६५ = ८ सम्यक्त्वधनं ६५ = १६

निलित्वा सर्वपदघनं ६५ = ४८ ऋ १।

क्षावेष्वपूर्वकरणे प्रत्येकपदानि क्षायिकसम्यक्त्शंतानि विश्वतिः । लिंगकषायौ पिंडपदे । संदृष्टिः—
म १ । श्रु २ । अ ४ । म ८ । च १६ । अ ३२ । अ ६४ । दा १२८ । ला २५६ । भो ५१२ । उ १०२४ ।
वी २०४८ । अ ४०९६ । अ ८१९२ । सं १६३८४ । जी ६५ = १ भ ६५ = १ । म ग २५ = २ । शुक्ल

के ६५ = ४ । क्षा-सम्य-६५ = ८ ।

लिंग ३ । ६५ = १६ | लिंग ३ कवाय ४ । ६५ = २३ | प्रत्येक घर्न ६५ = १६ | लिंग घर्न ६५ = १८ | लिंग घर्न ६५ = १८४ | कवाय घर्न ६५ = ३८४

मिलिस्वा सर्वपद्यनं ६५ = ४४८ । ऋ १ । तथा सवेदानिवृत्तिकरणेऽपि-६५ = ४४८ । ऋ १ ।

हैं। पिण्डपदमें शुक्ल छेश्याके चार पण्णट्ठी प्रमाण भंगोंसे दूने एक सम्यक्त के भंग हैं इतने ही उपशमसम्यक्त के और इतने ही आयिक सम्यक्त के मिलकर सोलह पण्णट्ठी होते हैं। प्रत्येक पद और पिण्डपद मिलकर चौबीस पण्ण ट्ठीमें एक कम सर्वपद भंग होते हैं।

क्षपकश्रेणीमें अपूर्वकरणमें प्रत्येकपद और उनके भंग मित १, श्रुत २, अविध ४, मनः- १५ पर्यय ८, चक्षु १६, अचक्षु ३२, अविध ६४, दान १२८, लाम २५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, वीर्य २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, क्षायिकचारित्र १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भव्यत्व एक पण्णद्ठी, मनुष्यगित दो पण्णद्ठी, शुक्छलेश्या चार पण्णही, क्षायिक-सम्यक्त्व आठ पण्णद्ठी हैं। क्षायिक सम्यक्त्वके भंग आठ पण्णद्ठीसे दूने एक लिंगके भंग हैं। उनको तीन लिंगोंसे गुणा करनेपर अङ्तालीस पण्णद्ठी भंग हुए। एक लिंगके भंगोंसे दूने २० एक कषायके भंग बत्तीस पण्णद्ठी हैं। उनको तीन वेदसहित चार कषायोंसे गुणा करनेपर ३२×१२ = ३८४ तीन सो चौरासी पण्णद्ठी भंग हुए। सो प्रत्येकपद और पिण्डपदके मिलक्षर चार सो अङ्तालीस पण्णद्ठीमें एक कम सर्वपद भंग होते हैं। इसी प्रकार वेदसहित अनिवृत्तिकरणमें भी चार सो अङ्तालीस पण्णद्ठीमें एक कम सर्वपद भंग होते हैं।

कृष्डि क्षपकापूर्व्वकरणंगे सर्विपदभंग ६५ = ४४८॥ सवेदानिवृत्तिकरणंगमुमिनिते सर्विपद-भंगंगळप्पुचु । ६५ = ४४८ ।। कषायानिवृत्तिक्षपकंगे प्रत्येकपदंगळ सायिकसम्यक्त्वपरयंत विश्वतिपदंगळप्पुवु। कषाय पदमो दे सदृशपदमक्कुमितु एकविशति पदंगळ्व द्विगुणद्विगुणक्रमंगळप्पुवु। वा पवंगळगे संदृष्टिरचने इदु। म १। शु २। व ४। म ८। च १६। व ३२। व ६४। वा १२८। ५ ला २५६। मो ५१२। उ १०२४। वी २०४८। अ ४०९६। अ ८१९२। सं १६३८४। जी ६५ = १। भ ६५ = १। मनु = गति = ६५ = २। शुक्ललेश्ये ६५ = २।२। क्षायिक सम्य६५ = ८। कृष्टि कषायानिवृत्ति सञ्यंपद-

कषाय ४। ६५ = १६। इल्लि प्रत्येक धन ६५ = १६। ऋ १ ६५ = ६४। कषाय धन

भंगंगळिनितप्युवु । ६५ = ८० । ऋ १ ॥

सूक्ष्मसांपरायक्षपकंगे सर्व्यपदभंगं तरत्पडुगुमित्ल असद्श पदंगळ सूक्ष्मसांपरायपप्यंत मिप्पत्तों दुपदंगळपुवु। संदृष्टिः — म १। श्रु२। अ४। म८। च १६। अ३२। अ६४। १० दा १२८। ला २५६। भो ५१२। उ १०२४। वी २०४८। अ ४०९६। अ ८१९२। सू सं १६३८४।

कवायानिवृत्तिकरणे प्रत्येकपदानि क्षायिकसम्यवत्त्रांतानि विश्वतिः । कवायाः सदृशपदं संदृष्टिः-म १। श्रु २। अ ४। म ८। च १६। अ ३२। अ ६४। दा १२८। ला २५६। भो ५१२। उ १०२४। बी २०४८। अ ४०९६। अ ८१९२। सं १६३८४। जी ६५ = १ भ ६५ = १ म-ग ६५ = २। शु-ले ६५ =४ । सा-स ६५ = ८ ।

कषाय ४। ६५ = १६

१५

मिलित्वा सर्वपदघनं ६५ = ८०। ऋ १।

सूक्ष्मसाम्पराये असदृशपदान्येव सूक्ष्मलोभांतान्येकविंशतिः । संदृष्टिः म १ । श्रु २ । अ ४ । म ८ । **ष १६। अ ३२। अ६४। दा १**२८। ला २५६। मो ५१२। उ १०२४। वो २०४८। अ ४०९६।

वेदरहित अनिवृत्तिकरणमें प्रत्येक पद और उनके भंग इस प्रकार हैं—मति १, श्रुत २, अवधि ४, मनःपर्यय ८, चक्षु १६, अचक्षु ३२, अवधि ६४, दान १२८, लामा २५६, भोग ५१२, २० डपभोग १०२४, त्रीर्य २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, क्षायिक संयम १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भन्यत्व एक पण्णट्ठी, मनुष्यगति दो पण्णट्ठी, शुक्छछेश्या चार पण्णट्ठी, क्षायिकसम्यक्तव आठ पण्णट्ठी। पिण्डपद्में क्षायिकसम्यक्तवके आठ पण्णट्ठी भंगोंसे दूने एक कषायके भंग होते हैं। उनको चार कषायोंसे गुणा करनेपर चौंसठ पण्णट्ठी होते हैं। प्रत्येक पद और पिण्डपदके मिलकर सर्वपद भंग अस्सी पण्णट्ठीमें एक कम होते हैं।

आगे सूक्ष्म साम्पराय आदिमें प्रत्येक पद ही हैं, पिण्डपद नहीं हैं। सूक्ष्म साम्परायमें २५ मति १, श्रुत २, अवधि ४, मनःपर्यय ८, चक्षु १६, अचक्षु ३२, अवधि ६४, दान १२८, लाम

१. म सूक्ष्मलोभप०।

जो ६५=१। भ ६५=१। म गित=६५=२। जुक्लले ६५=४। क्षा=सम्य ६५=८।

सूक्ष्मलोभ ६५=१६। इट्टपढे क्रजणे इत्याद्यानीतसंकलनधनं सूक्ष्मसांपरायक्षपकन सर्व्यव

भंगंगळिनितप्पुतु।६५=३२ ऋ १॥क्षीणकषायंगे सर्व्वयद भंगंगळ पेळल्पडुगुमल्लि प्रत्येकपदंगळ विकाति प्रमितंगळ दिगुणक्रमदिनप्पुतु।संदृष्टि:—म १।श्रु२। अ४। म८। च १६। अ३२।

अ६४। दा १२८। ला २५६। भो ५१२। च १०२४। वी २०४८। अ४०९६। अ८१९२।

संय १६३८४। जी ६५=१। भ ६५=१। म गित ६५=२। जुक्लले ६५=२।२। क्षायिक-

सम्यक्तव ६५ = ८। अंतवणं गुणगुणियमित्याद्यानीतसंकलनधनमिदु ६५ = १६। ऋ १।।

सयोगकेविलभट्टारकंगे असदृज्ञपदंगळे पिंदनालकप्पुत् । संदृष्टि :—केवलज्ञान १ । केवल-वर्जन २ । क्षायिकसम्यक्त्व ४ । यथाख्यातचारित्र ८ । क्षा बान १६ । क्षा लाभ ३२ । क्षा भो ६४ । क्षा उपभोग १२८ । अनंतवीयं २५६ । असिद्धत्व ५१२ । जीवत्व १०२४ । भव्यत्व २०४८ । १० मनुष्यगति ४०९६ । जुक्ललेक्ये ८१९२ । अंतधणं गुणगुणियं इत्याद्यानीतलब्धं सयोगकेविल

ब ८१९२। सू सं १६३८४। जी ६५=१ म ६५=१म-ग ६५=२ शु-ले ६५=४। सा—सं ६५=८।

सूलो ६५ = १६ । भंगाः ६५ = ३२ । ऋ १ ।

क्षीणकषाये प्रत्येकपदान्येव विंशतिः । संदृष्टिः म १ । श्रु २ । अ ४ । म ८ । च १६ । अ ३२ । अ ६४ । दा १२८ । ला २५६ । मो ५१२ । उ ४०२४ । वी २०४८ । अ ४०९६ । अ ८१९२ । १५ म १६३८४ । जी ६५ = १ म ६५ = १ म-ग ६५ = २ । श्रु-ले ६५ = ४ । क्षा-सं ६५ = ८ । अन्तवणं

गुणगुणियमित्याद्यानीतभंगाः ६५ = १६ ऋ १।

सयोगे असदृशपदान्येव चतुर्दश । संदृष्टिः—के-ज्ञा १ के-द २ । सा-स ४ । य-चा ८ । सा-दा १६ । सा-ला ३२ । सा भो ६४ । सा उ १२८ । अनन्तवी २५६ । असिद्धत्व ५१२ । जी १०२४ । भ २०४८ ।

२५६, भोग ५१२, उपभोग १०२४, वीर्य २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, संयम २० १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भव्यत्व एक पण्णट्ठी, मनुष्यगित दो पण्णट्ठी, शुक्ललेश्या चार पण्णट्ठी, क्षायिकसम्यक्त्व आठ पण्णट्ठी, सूक्ष्मलोभ सोल्ह पण्णट्ठी प्रत्येक पद और भंग हैं। सब भंग बत्तीस पण्णट्ठीमें एक कम होते हैं।

क्षीणकषायमें बीस प्रत्येक पद और भंग इस प्रकार हैं—मित १, श्रुत २, अविधि ४, मनःप्रयय ८, चक्षु १६, अचक्षु ३२, अविध ६४, दान १२८, लाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग २५ १०२४, वीर्य २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, संयम १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भन्यत्व एक पण्णट्ठी, मनुष्यगति दो पण्णट्ठी, शुक्ललेश्या चार पण्णट्ठी, क्षायिकसम्यक्त्व आठ पण्णट्ठी। ये सब भंग मिलकर सोलह पण्णट्ठीमें एक कम होते हैं। सयोगीमें प्रत्येक पद और उनके भंग इस प्रकार हैं—केवलज्ञान १, केवलदर्शन २, क्षायिकसम्यक्त्व ४,

भट्टारकंगे सर्विपवभंगिमिनितप्पुतु । २५६ । ६४ । ऋ १ गुणितलक्ष्यमितु १६३८४ । अयोगिकेवलि-भट्टारकंगे असहश्चपदंगळे पित्रमूरप्पुतु । अवक्ष संदृष्टि :—केवलक्षान १ । केवलदर्शन २ । क्षायिकसम्यक्त्व ४ । यथाख्यातचारित्र ८ । क्षा दा १६ । क्षा ला ३२ । क्षा भो ६४ । क्षा उपभोग १२८ । क्षा वो २५६ । असिद्धत्व २५६ ।२ । जीवत्व २५६ ।२ ।२ । भव्यत्व २५६ ।२ ।२ ।२ । मनुष्यगित २५६ । १६ । अंतधणं गुणगुणियमित्याद्यानीतसंकलितधन मयोगिभट्टारकंगे सर्व्यपद भंगप्रमाणमितु २५६ । ३२ । ऋ १ । सिद्धपरमेष्टिगळगे केवलज्ञान १ । केवलदर्शन २ । क्षायिकसम्यक्त्व नाल्कु ४ । अनंनवीय्यं ८ । जीवत्व १६ । अंतुसिद्धपरमेष्टिगळगे असदृश पदंगळय्दप्तुतु । तत्संकलितधन मूवतो दु मंगंगळप्तुतु ३१ ॥

इंतुक्त मिथ्यादृष्टचाविगुणस्थानंगळोळु पिडपदंगळु तिर्ध्यंपूर्पाददं रिचियसल्पडुवुवु । अल्लि १० असंयत देशसंयतचगळ क्षायिकसम्यक्त्वमं बिट्दु अन्यत्र संभवं कुरुत्तु गुणस्थानंगळोळु क्षायिक-सम्यक्त्वमं यं पेळदपर । :—

म-ग ४०९६ । शु-ले ८१९२ । भंगाः २५६ । ६४ । ऋ १ गुणिते १६३८४ ।

अयोगे असदृशपदान्येव त्रयोदश । संदृष्टिः—के-ज्ञा १ । के-द २ । क्षा-स ४ । य-चा ८ । क्षा-दा १६ । क्षा ला ३२ । क्षा भो ६४ । क्षा-व १२८ । क्षा-वी २५६ । असि २५६ । २ । जी २५६ । २ । २ ।

१५ भ २५६।२।२।२।म-म २५६।१६। भंगाः २५६।३२।ऋ१।४०९६×२=८१९२।

सिद्धे के - जा १। के -दा २। क्षा-स ४। ब-वी ८। जी १६। इत्यसदृशपदानि पंच, मंगा एकत्रिशत्।।८६१।।

यथाख्यातसंयम ८, झायिकदान १६, लाभ ३२, भोग ६४, खपभोग १२८, वीर्य २५६, असिद्धत्व ५१२, जीवत्व १०२४, भन्यत्व २०४८, मनुष्यगति ४०९६, शुक्ललेश्या ८१९२। सब मिलकर २५६×६४=दो सौ छप्पनसे चौंसठ गुणेमें एक कम भंग होते हैं।

२० अयोगीमें केवलकान १, केवलदर्शन २, क्षाधिकसम्यक्त्व ४, यथाख्यात संयम ८, दान १६, लाभ २२, भोग ६४, उपभोग १२८, वीर्य २५६, असिद्धत्व ५१२, जीवत्व १०२४ भव्यत्व २०४८, मनुष्यगति ४०९६, प्रत्येक पद और भंग हैं। सब मिलकर २५६×३२ दो सी छप्पनसे बत्तीस गुनेमें एक कम भंग होते हैं।

सिद्धों में केवलझान १, केवलदर्शन २, क्षायिकसम्यक्तव ४, अनन्तवीर्य ८, जीवत्व २५ १६ प्रत्येक पद है। भंग सब मिलकर इकतीस हैं।

प्रत्येक पदको असदश पद भी कहते हैं क्योंकि इनका प्रतिपक्षी नहीं होता। पिण्डपद-को सदश पद भी कहते हैं। उनका समान प्रतिपक्षी होता है।।८६१।।

आगे उक्त कथनको गाथा द्वारा कहते हैं-

२५

# तेरिच्छा हु सरिच्छा अविरददेसाण खिययसम्मत्तं। मोत्तृण संभवं पिंड खियगस्स वि आणए भंगे।।८६२॥

तिर्यंक्षलु संदृज्ञा अविरतवेज्ञद्वतानां क्षायिकसम्यक्त्वं मुक्त्वा संभवं प्रति क्षायिकस्यापि आनयेद्गंगान् । पिडभावंगळं तिर्यंपूर्वादं रचियिसुवुदु । अल्लि असंयत वेजसंयतरुगळ क्षायिक-सम्यक्त्वकं बेर गंगंगळ तरल्पडुवुवप्पुर्वारदमदं विद्दु संभवगुणस्थानवोळु क्षायिक सम्यक्त्वकं भंगंगळंतप्पुवु ।

उड्ढतिरिच्छपदाणं संव्वसमासेण होदि सव्वधणं । सव्वपदाणं भंगे मिच्छादिगुणेस् णियमेण ॥८६३॥

ऊर्ध्वतिर्ध्यं वपदानां सर्व्वसमासेन भवति सर्व्यनं। सर्व्यवनां भंगे मिण्याविगुणेषु

सर्विपदभंगानयनविधानदोळ् मिण्यादृष्टचादि गुणस्थानंगळोळ् ऊर्ध्वपदंगळ धनमुमं तिर्घ्यंवपदंगळ धनमुमं तंदु तद्धनंगळ सर्ध्वसमासदिदं तत्तद्गुणस्थानद सर्व्वधननियमदिदवकु ॥

अनंतरमुक्तगुणस्थानंगळ प्रत्येकपदसंख्येयं पेळदपरः--

मिच्छादीणं दुति दुसु अपुन्वअणियद्धिखवगसमगेसु । सुदुमुवसमगे संते सेसे पत्तेयपदसंखा ॥८६४॥

मिण्यादृष्टचादीनां द्वित्रिद्वयोः अपूर्व्वानिवृत्तिक्षपकोपशमकेषु । सूक्ष्मोपशमके शांते शेषे प्रत्येकपद संख्या वक्ष्यंते ॥

गुणस्थानोक्तपिडभावान् खलु तिर्यमूपेण रचयित्वा तत्रासंयतदेशसंयतयोः क्षायिकसम्यक्तवं पृथक्कथनात्त्यवत्वा तत्संभवगुणस्थानान्याश्चित्य क्षायिकसम्यक्तवस्यापि भंगानानयेत् ॥८६२॥

सर्वेपदभंगानयने मिध्यादृष्ट्यादिगुणस्थानेषु अर्ध्वपदघनं तिर्यमपदघनं चानीय तयोः समासेन २० तत्तद्गुणस्थानस्य सर्वेघनं भवति नियमेन ॥८६३॥

गुणस्थानों में कहे पिण्डपदरूप भावों को तियं क् रूपसे बराबर में रचकर गुणस्थानों के आश्रयसे यथासम्भव भंग लाना चाहिए। उनमें-से असंयत और देशसंयत में क्षायिक-सम्यक्तवका कथन पृथक् होने से उसे छोड़ देना चाहिए। तथा क्षायिकसम्यक्तव में सम्भव गुणस्थानों को लेकर क्षायिकसम्यक्तव में भावलगरे भंग लाना चाहिए।।८६२।।

सर्वपदोंके भंग छानेके छिए मिण्यादृष्टि आदि गुणस्थानों में, जिनकी ऊर्धक्ष रचना है ऐसे प्रत्येकपदोंका भंगरूप धन तथा जिनकी तिर्यक्रूप रचना है ऐसे पिण्डपदोंका भंगरूप धन छाकर उन दोनोंको मिछाकर उस-उस गुणस्थानमें सर्वपदोंका भंगरूप सर्वधन नियमसे होता है ॥८६३॥

क-१५५

₹•

१. दब्बस० मु०।

मिथ्यादृष्टिसासादनगुणस्थानद्वयदोळं मिश्रासंयतदेशसंयतगुणस्थानत्रयदोळं प्रमत्ता-प्रमत्तगुणस्थानद्वयदोळं अपूर्व्यानिवृत्तिक्षपकोपशमकदगळोळं सूक्ष्मसांपरायोपशमकनोळं उपशांत-कषायनोळं शेषसूक्ष्मसांपरायक्षपकक्षीणकषायादिगळोळं प्रत्येकपदंगळ संख्येयं मुंदण सूर्त्रदिदं पेळदपरः—

# पण्णर सोलद्वारस वीसुगुवीसं च वीससुगुवीसं । इगिवीस वीस चोइस तेरस पणगं जहाकमसो ।।८६५।।

पंचदश षोडशाष्ट्रदश विशस्येकान्नविशितश्च विश्वतिरेकान्नविशितश्च । एकविशितिव्वश-तिश्चतुर्दश त्रयोदश पंचकं यथाक्रमशः ॥

मिन्यादृष्टियोळं सासादननोळं प्रत्येकपदंगळु पदिनैदुं पदिनय्दुमप्पुत्रु । मिश्रासंयत देश-१० संयतकाळोळ प्रत्येकं पदिनाव पदिनाव प्रत्येक पदंगळप्पुत्रु । प्रमत्ताप्रमत्तसंयतरोळ प्रत्येकं पदिने दुं पदिने दुं प्रत्येकपदंगळप्पुत्रु । अपूर्व्यंकरणानिवृत्तिकरण क्षपकोपशमकवगळोळ विश्वातयुमेकान्त-विश्वातयुं प्रत्येकं प्रत्येकपदंगळप्पुत्रु । सूक्ष्मसांपरायोपशमकनोळ प्रत्येकपदंगळिष्पत्तप्पुत्रु । उपशांत-कषायनोळ एकान्नविश्वाति प्रत्येकपदंगळप्पुत्रु । शेषसूक्ष्मसांपरायक्षपकनोळ प्रत्येकपदंगळकविश-तियुं क्षीणकषायनोळ विश्वातियुं सयोगिकेविलगळोळ पदिनात्कुं अयोगिकेविलगळोळ पदिमूचं १५ सिद्धपरमेष्ठिगळोळ पंचकमुं क्रमविद्यमितु प्रत्येकपदंगळप्पुत्रु । संदृष्टिः—मि १५ । सा १५ । मि १६ । अ १६ । दे १६ । प्र १८ । अ १८ । अ = क्ष २० । उप १९ । अनि क्ष २० । उप १९ । सू उप २० । स्वप २१ । उपशांत कषाय १९ । क्षी २० । स १४ । अ १३ । सि ५ ॥

अनंतरं पूर्व्वोक्तिमध्यादृष्ट्याविगुणस्थानंगळोळु क्षोणकषायपर्यंतमाद पन्नेरडुं गुणस्था-नंगळोळु सर्व्वपदभंगंगळगे गुण्य पण्णद्ठिप्रमितमं दु पेळदपर ।

२० तानि प्रत्येकपदानि क्रमेण मिथ्यादृष्ट्यादिद्वये प्रत्येकं पंचदश । मिश्रादित्रये षोडश । प्रमत्तादिद्वयेऽष्टादश । अभयश्रेण्यपूर्वकरणादिद्वये विश्वतिरेकाञ्चविश्वतिः उपशमकसूक्ष्मसाम्पराये विश्वतिः । उपशान्तकषाये एकाञ्च-विश्वतिः । क्षपकसूक्ष्मसाम्पराये एकविश्वतिः क्षोणकषाये विश्वतिः । सयोगे चतुर्दश । अयोगे त्रयोदश । सिद्धे पंच ॥८६४-८६५॥

वे प्रत्येकपद कमसे मिध्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानों में-से प्रत्येकमें पन्द्रह होते हैं।

प् मिश्र आदि तीनमें सोलह-सोलह, प्रमत्त आदि दोमें अठारह, दोनों श्रेणियों के अपूर्वकरण आदि दो गुणस्थानमें बीस और उन्नीस, उपशम सूक्ष्मसाम्परायमें बीस, उपशान्तकषायमें उन्नीस, क्षपक सूक्ष्मसाम्परायमें इन्नीस, क्षीणकषायमें बीस, सयोगोमें चौदह, अयोगीमें तेरह और सिद्धों में पाँच होते हैं।।८६४-८६५।।

१. म सूत्रदोलु।

24

# मिच्छाइट्ठिप्पहुडिं खोणकसाओत्ति सव्वपदभंगा। पण्णटिंठ च सहस्सा पंचसया होति छत्तीसा ॥८६६॥

मिण्यादृष्टिप्रभृति क्षीणकषायपर्यंतं सर्वंपरभंगाः। पंचषष्टिसहस्राणि पंचशतानि भवंति षट्त्रिशत्॥

मिण्यादृष्टिगुणस्थानं मोदल्गों हु क्षीणकषायगुणस्थानपर्यंतं सर्व्यवभगंगळुं पंचषिट-सहस्रंगळुं पंचरातंगळुं षट्त्रिशत्प्रमितं गुण्यराशियक्कुं । ६५५३६ ॥

अनंतरमा गुण्यभंगंगळगे गुणकारभंगंगळं मिण्यादृष्टियादियागि श्लीणकवायपय्यंतं क्रम-विदं पेळदपरः—

> तग्गुणगारा कमसो पणणउदेयत्तरीसयाण दलं। ऊणट्ठारसयाणं दलं तु सत्तिहियसोलसयं।।८६७।।

तद्गुणकाराः क्रमशः पंचनवतिरेकसप्ततिशतानां बलं ऊनाष्टादशशतानां दलं तु सप्ताधिक-षोडशशतं ॥

मिध्यादृष्टियोळु गुण्यभूत पण्णिट्ठिंग गुणकारंगळु एळु सासिरद नूर तो भत्तव्दु गळ इं-मक्कुं। सासादनंग गुण्यभूत पण्णिट्ठिंग गुणकारभंगंगळं रूपोनाष्टादश्वतंगळईमक्कुं।। मिश्रंगे तु मत्ते पण्णिट्ठिंग गुणकारंगळु सासिरदरुनूरेळपुष्टु ॥

तेवत्तरिं सयाइं सत्तावट्ठीय अविरदे सम्मे । सोलस चेव सयाइं चउसट्ठी खइयसम्मस्स ।।८६८।।

त्रिसप्तिज्ञतानि सप्तषष्टिञ्चाविरतसम्यग्दृष्टी षोड्य चैव शतानि चतुःषिटः क्षायिक-सम्यक्तवस्य ॥

असंयतसम्यग्दृष्टियोळु एळु सासिरद मूनूरच्वत्तेळु गुणकारंगळु क्षायिकसम्यक्त्वदोळु २०

िष्यादृष्ट्यादिक्षीणकषायांतसर्वंपदभंगा उच्यन्ते । तत्र पंचषष्टिसहस्राणि पंचशतानि षट्तिशच्य गुण्यं भवति ॥८६६॥

तस्य गुण्यस्य गुणकाराः क्रमेण मिथ्यादृष्टी सप्तसहस्र कञ्चतपंचनवत्यद्धं, तु-पुनः सासादने रूपोनाष्टा-दशक्षतार्धं। मिश्रे सप्ताम्रषोडशकातानि ॥८६७॥

असंयतसम्यग्दृष्टी सप्तषष्ट्यविकत्रिशताग्रसप्तसहस्रो । तत्क्षायिकसम्यक्त्वे चतुःषष्ट्यग्रषोड- २५

मिथ्यादृष्टिसे छेकर क्षीणकषायपर्यन्त सर्वपदोंके भंग कहते हैं। इनमें पेंसठ हजार पाँच सी छत्तीस गुण्य हैं। इसे ही पण्णट्ठी कहते हैं।।८६६॥

आगे इस गुण्यके गुणकार कहते हैं-

उक्त गुण्यके गुणकार क्रमसे मिथ्यादृष्टिमें इकहत्तर सी पंचानबेका आधा प्रमाण है। सासादनमें एक कम अठारह सीका आधा प्रमाण है। मिश्रमें सोलह सी सात है।।८६७।। असंयतसम्यग्दृष्टीमें तिहत्तर सी सङ्सठ है। क्षायिकसम्यक्त्वमें गुणकार सोलह सी

सासिरदब्तूरबवत्तनाल्कु गुणकारंगळ् गुण्यभूतपण्णिद्ठगळप्पुवु । जणत्तीससयाई एक्काणउदी य देसविरदम्मि । छावत्तरि पंचसया खिययणरे णित्थि तिरियम्मि ॥८६९॥

एकोर्नात्रशच्छतानि एक नवतिश्च देशविरते। षट्सप्तति पंचशतानि क्षायिकनरे नास्ति । तिरिश्च ॥

देशसंयतन गुण्यभूतपण्णिद्ठमें शृणकारंगळ येरडु सासिरदों भैतूर तो भत्तों वण्पुत्र । श्वायिकसम्यग्दृष्टिमनुष्यनोळ वा गुण्यक गुणकारंगळेतूरेप्पत्तारप्पुत्र । नास्ति तिरिहव तिर्यंच- क्षायिकसम्यग्दृष्टि देशसंयतिरल्लपुदिरदमा तिर्यंचरोळ गुण्यगुणकार मिल्ल ॥

इगिदालं च सयाई चउदालं च य पमत्त इदरे य। पुन्तुवसमगे वेदाणियद्विभागे सहस्समट्ट्रणं ॥८७०॥

एकचरवारिशच्छतानि चतुरचरवारिशस्य च प्रमत्ते इतरस्मिश्च अपूर्व्योपशमके वेदानिवृत्ति-भागे सहस्रमष्टोनं ॥

प्रमत्तसंयतरोळु गुण्यभूतपण्णिंद्ठमं गुणकारंगळु नात्कु सासिरदनूर नात्वत नात्कप्तुवु। अप्रमत्तसंयतनोळमंतं आ गुण्यक्कं गुणकारंगळु मनिते यप्तुवु। अपूर्व्वकरणोपशमकंगे गुण्यभूत-१५ पण्णिंद्ठमे गुणकारंगळु वो भैनूर तो भत्तरडप्तुवु। वेदानिवृत्तिभागेयोळुपशमकंगे गुण्यभूतपण्ण-द्ठिमे गुणकारंगळु मो भैनूरतो भत्तरडप्तुवु।।

> अडसट्ठी एक्कसयं कसायमागिम सुहुमगे संते । अडदालं चडवीसं खवगेसु जहाकमं बोच्छं ।।८७१॥

अष्टषष्टिरेकञतं कषायभागे सूक्ष्मसांपराये उपशांतकषाये अष्टचत्वारिंशत् चतुष्विशतिः

### २० क्षपकेषु यथाक्रमं वस्यामि ॥

शशतानि ॥८६८॥

देशसंयते एकनवत्यग्रनवशतदिसहस्रो । तत्कायिकसम्यग्दृष्टिमनुष्ये षट्सप्तत्यग्रपंचशतानि । तिरिष्य क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्देशसंयतो नेति गुण्यगुणकारौ न स्तः ॥८६९॥

प्रमत्ते अप्रमत्ते च चतुश्चत्वारिशदग्रैकशतचतुःसहस्री । उपशमकेष्वपूर्वकरणे सवेदानिवृत्तिकरणे च २५ द्वानवस्यग्रनवशती ॥८७०॥

#### चौंसठ है ॥८६८॥

देश संयतमें गुणकार दो हजार नौ सी इक्यान हैं। यहाँ क्षायिक सम्यग्दृष्टी मनुष्य-में गुणकार पाँच सौ छिहत्तर है। तिर्यंचगितमें देशसंयत क्षायिकसम्यग्दृष्टी नहीं होता। इसिंछए वहाँ गुण्य-गुणकार दोनों नहीं हैं।।८६९।।

१० प्रमत्त और अप्रमत्तमें इकतालीस सौ चौवालीस है। उपशमश्रेणीके अपूर्वकरण और सबेद अनिष्टत्तिकरणमें गुणकार आठ कम एक हजार है।।८७०॥

२०

उपशमकषायानिवृत्तिभागेयोळु गुण्यभूतपण्णिट्ठगे गुणकारंगळु नूरस्वत्तं टप्पुव् । स्वभाषापरायोपशमकंगे गुण्यभूतपण्णिट्ठगे गुणकारंगळु नात्वत्तं टप्पुव् । उपशांतकषायंगे गुण्यभूत-पण्णिट्ठगे गुणकारंगळिप्पतनात्कप्पुव् ।। क्षपकरगळोळु यथाक्रमिंदं गुण्यगुणकारंगळं पेळवें :—

अडदालं चारिसया अपुव्वअणियद्विवेदमागे य । सीदी कसायभागे तत्तो बत्तीस सोलं तु ॥८७२॥

अष्टचत्वारिशच्चतुःशतानि अपूर्वानिवृत्तिभागवेदयोश्च अशीतिः कषायभागे ततो द्वात्रिशत् षोडश तु ॥

अपूर्वंकरण क्षपकनोळु गुण्यभूतपण्णिहुंगे गुणकारंगळु नानूर नाल्वलें टप्पुवु। क्षपका-निवृत्तिवेदभागेयिल्लयुं गुण्यभूतपण्णिहुंगे गुणकारंगळु नानूर नाल्वलें टप्पुवु। क्षपककषायानिवृत्ति भागेयोळु गुण्यभूतपण्णिहुंगे गुणकारंगलेण्भल्लपुवु। ततः मेळ सूक्ष्मसांपरायक्षपकंगे गुण्यभूत- १० पण्णिहुंगे गुणकारंगळणभल्लपुवु। ततः मेळ सूक्ष्मसांपरायक्षपकंगे गुण्यभूतपण्णिहुंगे गुणकारंगळु द्वात्रिशत्प्रमितंगळपुवु। क्षीणकषायंगे गुण्यभूतपण्णिहुंगे गुणकारंगळु पदिनारप्पुवु।।

> जोगिम्मि अजोगिम्मि य वेसदछप्पणयाण गुणगारा। चउसट्ठी बत्तीसा गुणगुणिदेक्कूणया सन्वे ॥८७३॥

योगिन्ययोगिनि च द्विशतषट्पंचाशतां गुणकाराः। चतुःषष्टि द्वात्रिशत् गुणगुणितै- १५ कोनाः सर्वे ॥

सयोगकेविलिभट्टारकनोळु गुण्यं बेसदछप्पण्णनक्कुं। गुणकांरंगळरवत्तनालकप्पुवु। अयोगि-केविलिभट्टारकनोळु बेसदछप्पण्णगुण्यक्कं गुणकारंगळु मूवत्तेरडप्पुवु। यिवल्लमुं द्विगुणगुणकार-

कषायानिवृत्तिभागेष्वष्टषष्टचप्रशतं । सूक्ष्मसांपरायेऽष्टचत्व।रिशत् । उत्शान्तकषाये चतुर्विशतिः । क्षत्रकेषु यथाक्रमं बक्ष्यामि ॥८७१॥

अपूर्वकरणेऽनिवृत्तिसवेदभागे चाष्टाचत्वारिशदग्रचतुःशती । कषाटनागेऽशीतिः । तत उपरि सूक्ष्म-साम्पराये द्वात्रिशत् । क्षीणकषाये तु षोडश ॥८७२॥

सयोगे वेसदछप्पण्णस्स गुणकाराः चतुःषष्टिः । अयोगे द्वात्रिशत् । तत्तद्गुणकारेण गुण्ये गुणिते

वेदरिहत किन्तु कषायसिहत अनिवृत्तिकरणमें गुणकार एक सौ अड़सठ है। सूक्ष्म-साम्परायमें अड़तालीस है। उपशान्तकषायमें चौबीस है। अब क्रमसे क्षपकश्रेणीमें २५ कहेंगे॥८७१॥

अपूर्वकरण और वेदसहित अनिवृत्तिकरणमें गुणकार चार सौ अड़तालीस है। अनि-वृत्तिकरणके वेदरहित कषायसहित भागमें गुणकार अस्सी है। उससे ऊपर सूक्ष्मसाम्परायमें बत्तीस है। क्षीणकषायमें सोल्ड है।।८७२॥

सयोगी और अयोगीमें दो सी छप्पन गुण्य हैं और गुणकार सयोगीमें चौंसठ तथा रे॰ अयोगीमें बत्तीस है। अपने-अपने गुणकारसे गुण्यको गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे, उसमें-

गुणितंगळागि रूपोनगळं बरियल्पडुगुं ॥ सिद्धेसु सुद्धभंगा एक्कतीसा हवंति णियमेण । सञ्वपदं पिंड भंगा असहायपरक्कमुहिट्ठा ॥८७४॥

सिद्धेषु शुद्धभंगा एकत्रिवाद्भवंति नियमेन । सर्व्यवं प्रति भंगाः असहायपराक्रमोहिष्टाः ॥
सिद्धपरमेष्ठिगळोळु शुद्धभंगंगळु गुण्यगुणकारभेदिमिल्लवं मूबत्तो देयप्पुत्तु नियमविवं ।
यितु सिर्व्यवं प्रतिभंगंगळु असहायपराक्रमोहिष्टंगळु पेळल्पट्दुत्तु ॥ यितु सर्व्यवं प्रति अध्वंतिय्यंवपद गुण्यगुणकारंगळ्गो गुणस्थानदोळु संदृष्टिः — मिथ्या० अध्वं १५ । तिय्यं ५ ।
गुण्य ६५ । गुण ७१९५ । ऋ १ ॥ सासा । ऊ १५ । ति ४ । गुण्य ६५ । गुण १७९९ । ऋ १ ।
सिक्ष ऊ १६ । ति ४ । ति ४ । गुण्य ६५ – गुण १६०७ । ऋ १ ॥ असं० ऊ १६ । ति ५ । गुण्य ६५ – गुण २९९१ – ऋ १ । क्षासं गुण्य ६५ । गुण १६६४ ॥ देश च १६ । ति ५ । गुण्य ६५ – गुण-२९९१ – ऋ १ क्षा गुण्य ६५ । गुण ५७६ । प्रम ऊ १८ । ति ४ । गुण्य ६५ – गुण ४१४४ ।
ऋ १ । अप्र ऊ=पद १८ । ति पद ४ । गुण्य ६५ । गुण ४१४४ । ऋ १ । अपूत्वं उप । ऊ १९ । ति ३ ।
गुण्य ६५ । गुण ९९२ । ऋ १ ॥ अनिवृत्तिकरणोपशमक ऊ १९ । ति ३ । गु ६५ । गु ९९२ ।
ऋ १ ॥ कषायानिवृत्युपशम ऊ १९ । ति ३ । गुण्य ६५ । गु १६५ ॥ सूक्ष्मसांपरायोपशमकंगे

१५ समुत्रसराशयः सर्वे एकैशोनाः कर्तव्याः ॥८७३॥

सिद्धेषु शुद्धाः गुण्यगुणकारभेदरहिता भंगा नियमेनैकत्रिशद्भवन्ति इत्यसहायपराक्रमेण सर्वपदं प्रति भंगा उद्दिष्टाः ।

[१ एवं सर्वपदं प्रति कर्ष्वितिविध्वयमुण्यमुणकाराणां गुणस्थाने संदृष्टिः—मिथ्या-कर्ष्व १५ । तियं ५ । गुण्य ६५ = । गुण ७१९५ । ऋ १ । सासा क १५ । ति ४ । गुण्य ६५ = । गुण ७१९५ । ऋ १ । सिक्ष क १६ । ति ४ । गुण्य ६५ = । गुण १६०७ ऋ १ । क्षसं क १६ । ति ५ । गुण्य ६५ = । गुण ७३६७ । ऋ १ । सा-क्षसं-मुण्य ६५ = । गुण १६६४ । ऋ १ । देश क १६ । ति ५ । गुण्य ६५ = गुण २९९१ । ऋ १ । सा गुण्य ६५ = । गुण ५७६ । ऋ १ । प्रमत्त क १८ । ति ४ गुण्य ६५ = गुण ४१४४ । ऋ १ । क्षप्र क-पद १८ । ति-पद ४ । गुण्य ६५ = । गुण ४१४४ । ऋ १ । कप्रूवं उप-क १९ । ति ३ । गुण्य ६५ = । गुण ९९२ । ऋ १ । कपायानिवृत्युपशम ९९२ । ऋ १ । कनिवृत्तिकरणोपशम क १९ । ति ३ । गुण्य ६५ = । गुण १९२ । ऋ १ । कपायानिवृत्युपशम

२५ से सर्वत्र एक-एक घटा देना। ऐसा करनेसे सर्वपद भंगोंका प्रमाण आता है।।८७३॥ सिद्धोंमें गुण्य-गुणकार दोनों न होनेसे शुद्ध भंग नियमसे इकतीस होते हैं। इस प्रकार असहाय पराक्रमी भगवान महाबीरने सर्वपदोंके भंग कहे हैं।।८७४॥

क २०। ति १। गुण्य ६५। गुण ४८। ऋहर ॥ उगज्ञा. क १९। ति १। गुण्य ६५। गुण २४। ऋहर । अपूक्ष क २०। ति २। गु६५। गुण ४४८। ऋहर ॥

सवेदनिवृत्ति क्षप ऊ २०। ति २। गुण्य ६५। गुण ४४८। ऋ १।। कषायानिवृत्ति क्षउ २०। ति १। गुण्य ६५। गुण ८० ऋ १। सूक्ष्मसांपरायक्षपक ऊ २१। गुण्य ६५। गुण ३२। ऋ १। क्षीण उ २०। गुण्य ६५। गुण १६। ऋ १।। सबोग ऊ १४। गुण्य २५६। गुण ६४। ऋ १।। त्रायोग ऊ १३। गुण्य २५६। गुण्य २५६। गु ३२। ऋ १।। सिद्धपरमेष्ठि ऊ ५। शुद्धभंग ३१।।

आदेसेवि य एवं संभवमावेहि ठाणभंगाणि । पद्भंगाणि य कमसो अन्वामोहेण आणेन्जो ॥८७५॥

आदेशेऽपि चैवं संभवभावैः स्थानभंगाः। पवभंगाश्च क्रमशोऽव्यामोहेनानेतव्याः ॥
मार्गाणस्थानदोळिमते संभवभावंगिळदं स्थानभंगंगळुं! पवभंगंगळुं क्रमिदवमध्यामोहिंदवं १०
तरल्पडुवुबु ॥ अनंतरमेकांतमतभेवंगळं पेळवपरु ।:—

असिदिसदं किरियाणं अक्किरियाणं च आहु चुलसीदी। सत्तर्रुणणाणीणं वेणिययाणं तु बत्तीसं।।८७६॥

अशीतिशतं क्रियाणामक्रियाणां चाहुश्चतुरशीति सप्तषष्टिमज्ञानिनां वैनियकानां तु द्वाचिशत् ॥

क १९। ति २। गुण्य ६५ =। गुण १६८। ऋ १। सूक्ष्मसाम्परायोपशमकस्य क २०। ति १। गु ६५ =।
गुण ४८। ऋ १। उपशान्त क १९। ति १। गुण्य ६५ =। गुण २४। ऋ १। खपूर्व-क्षा क २०। ति २।
गु ६५ =। गु ४४८। ऋ १। सवेदानिवृत्तिक्षपक क २०। ति २। गुण्य ६५ =। गु ४४८। ऋ १।
कषायानिवृत्तिक्षपक क २०। ति १। गुण्य ६५ =। गु ८०। सूक्ष्मसाम्परायक्षप-क २१। गुण्य ६५ =।
गुण ३२। ऋ १। क्षीण क २०। गुण्य ६५। गु १६। ऋ १। सयोग क १४ गुण्य २५६। गुण ६४। २०
ऋ १। अयोगि स १३। गुण्य २५६ गुण ३२। ऋ १। सिक्षपरमेष्ठि क ५। शुक्रभंग ३१। अधिकः पाठः।]
॥८७४॥

मार्गणास्यानेऽप्येवं सम्भवद्भभविरव्यामोहेन स्थानभंगाः पदभंगाद्य क्रमश आनेत्र्याः ॥८७५॥ अर्थैकान्तमतभेदानाह—

जैसे गुणस्थानोंमें कहे ऐसे ही मार्गणास्थानमें भी यथासम्भव होनेवाले भावोंके द्वारा २५ स्थानभंग और पदभंग क्रमसे मोह रहित होकर सावधानतापूर्वक जानना चाहिए।।८७५॥ आगे एकान्त मतोंके भेद कहते हैं—

२०

क्रियावादंगळशीतिशतमुमक्रियावादंगळु चतुरशीतियुं अज्ञानवादंगळु सप्तषष्टिपमितमुं वैनेकवादंगळु द्वात्रिशस्त्रिमतंगळप्युवंदु गणघरादिदिब्यज्ञानिगळु पेळवरिल क्रियावादंगळ नूरंभत्तर मूलभंगंगळं पेळदपर ।:—

अत्थि सदो परदोवि य णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था । कालीसरप्पणियदिसहावेहि य तेहि भंगा हु ॥८७७॥

अस्ति स्वतःपरतोषि च नित्यानित्यत्वेन च नवात्र्याः । कालेश्वरात्मनियतिस्वभावेस्तै-वर्भगाः खलु ॥

इत्लि अस्तित्वदमेले स्वतःपरतः नित्यत्वेनानित्यत्वेन एंदी नाल्कु तिर्धंग्रूगदिदं बरेयल्प-डुवुवु । अवरमेळे जीवाजीव पुण्यपाप बास्रवसंवरनिर्जराबंघमोक्षमं बो नवपदात्थंगळ् तिर्धंग्रूपिदं १० रचियसल्पडुवुवु । अवर मेले काल ईश्वर बात्म नियति स्वभावमें दिवरदुं तिर्धंग्रूपिदं रचियि

सल्पडुबुबु। इंतु रिचसल्पडुत्तिरलुः काल। ईश्व। आत्म। निय। स्वभा५। जी। अ। पु। पा। आ। सं। नि। बं। मो। ९। स्वतः। परतः। नित्यत्वेन। अनित्यत्वेन ४। अस्ति १।

बळिक्कमक्षसंचारिवंदं नूरेण्भत्तु भंगंगळुक्चिरसल्पड्ववदं ते वोर्ड—स्वतः सन् जीवः काले नास्ति क्रियते परतो जीवः काले नास्ति क्रियते। (परतो जीवः काले नास्ति क्रियते।) नित्यत्वेन जीवः काले नास्ति क्रियते। अनित्यत्वेन जीवः काले नास्ति क्रियते। (अनित्यत्वेन जीवः काले-

१५ क्रियावादानामशीतिशतमाहुः, अक्रियावादानां चतुरशीति, अज्ञानवादानां सप्तषष्टि, वैनियकवादानां तु द्वात्रिशं ॥८७६॥ तत्र क्रियावादानां मूलभंगानाह—

प्रथमतः अस्तिपदं लिखेत् । तस्योपरि स्वतः परतः नित्यत्वेन अनित्यत्वेन इति चत्वारि पदानि लिखेत् । तेषामुपरि जीवः अजीवः पृण्यं पापं आस्रवः संवरः निर्जरा बंधः इति नव पदानि लिखेत् । तदुपरि काल ईश्वर आत्मा नियतिः स्वभाव इति पंच पदानि लिखेत् । तैः खल्वक्षसं वारक्रमेण भंगा उच्यन्ते तद्यवा— स्वतः सन् जीवः कालेनास्ति क्रियते । परतो जीवः कालेनास्ति क्रियते । नित्यत्वेन जीवः कालेनास्ति

क्रियावादियोंके एक सौ अस्सी, अक्रियावादियोंके चौरासी, अक्रानवादियोंके सङ्सठ और वैनयिकोंके बत्तीस भेद हैं ॥८७६॥

क्रियावादियोंके मूलभंग कहते हैं-

प्रथम तो 'अस्ति' पद लिखो। उसके ऊपर स्वतः, परतः, नित्य रूपसे, अनित्य रूपसे, २५ ये चार पद लिखो। उसके ऊपर जीव-अजीव, पुण्य-पाप, अभ्वव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष, ये नौ पद लिखो। उनके ऊपर काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, स्वभाव ये पाँच पद लिखो। उनको लेकर अक्षसंचार क्रमके द्वारा जैसे जीवकाण्डके गुणस्थान अधिकारमें प्रमादों के भंगोंका कथन किया था उसी प्रकार भंग कहते हैं—

स्वतः होते हुए जीव कालके द्वारा अस्ति किया जाता है। परतः जीव कालके द्वारा ३० अस्ति किया जाता है। नित्य होते हुए जीव कालके द्वारा अस्ति किया जाता है। अनित्य

20

नास्ति क्रियते ) एंबिंतु जीवबोडने नाल्कु भंगंगळप्पुत्रु । बळिक्कं । पहमक्की अंतगदो आदिगद्दे संकमेदि बिदियक्को । दोण्जिदि गंतूणंतं आदिगदे संकमेदि तिदयक्को ॥ एंदितु अस्तित्वांकमो दं मेलण स्वतादिगळु नाल्किरिदं गुणिसि मत्तमदं पदार्त्थनवकिषदं गुणिसि मत्तमदं कालादिपंचकिदं गुणिसुत्तिरलु । १ । ४ । ९ । ५ । लब्धं क्रियावादंगळ नूरेण्भत्तु भेदंगळप्पुत्रु । १८० ॥ इल्लिः—

अत्थि सदो परदो वि य णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था । एसि अत्था सुगमा कालादीणं तु बोच्छामि ॥८७८॥

अस्ति स्वतः परतोपि च नित्यानित्यत्वेन च नवार्त्याः। एषामर्थाः सुगमाः कालादीनां तु वक्ष्यामि ॥

अस्ति स्वतः परतोपि च नित्यानित्यत्वेन नवात्र्यां एवितिवर अत्र्यंगळु सुगमंगळणुवु । तु मत्ते कालादिगळर्त्थमं क्रमदिवं पेळवमवरोळु कालवादमं बुवे ते वोडे पेळवपर ।:—

कालो सन्वं जणयदि कालो सन्वं विणस्सदे भूदं। जागित हि सुत्तेसु वि ण सक्कदे वं चिदुं कालो ॥८७९॥

कालः सर्वं जनयति कालः सर्वं विनाशयति भूतं । जागत्ति खलु सुप्तेष्वपि न शक्यते वंचितुं कालः ॥

कालमे सर्व्वमं पुट्टिसुगुं। कालमे सर्व्वमं भूतमं किडिसुगुं। निद्रेगेय्वरोळं कालमेश्वसिक्कुं।

क्रियते । अनित्यत्वेन जीवः कालेनास्ति क्रियते । तथा बजीवादिपदार्थं प्रति चत्वारद्वत्वारो भूत्वा कालेनैकेन सह षट्त्रिशत् । एवमीव्वरादिपदैरपि षट्त्रिशत् षट्त्रिशद् भूत्वाऽशीत्यग्रशतं क्रियावादभंगाः स्युः ॥८७७॥

अस्ति स्वतः परतः नित्यत्वेनानित्यत्वेन नव पदार्थाश्चेत्येषां चतुर्दशानामर्थाः सुगमाः । तु-पुनः कालवादादीनामर्थं क्रमेण वक्ष्यामि ॥८७८॥

काल एव सर्वं जनयति । काल एव सर्वं विनाशयति । निदितेष्विप काल एव स्फुटं जागति । कालो २०

होते हुए जीव कालके द्वारा अस्ति किया जाता है। तथा जीवके स्थानपर अजीव आदि पदार्थों को छेकर प्रत्येकके चार-चार भंग होनेसे कालके साथ छत्तीस भंग होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर आदि पदों को छेकर भी छत्तीस-छत्तीस भंग होते हैं। ऐसे पाँच पदों के एक सौ अस्सी भंग कियावादके होते हैं।।८७७।।

अस्ति, स्वतः, परतः, नित्यरूपसे, अनित्यरूपसे और नौ पदार्थ, इन चौदहका अर्थ तो सुगम है। आगे काल आदिका अर्थ क्रमसे कहते हैं।

विशेषार्थ—'अस्ति'का अर्थ 'है'। क्रियावादी वस्तुको अस्तिरूपसे अस्तिरूप मानकर क्रियाका विस्तार करता है। वह वस्तुको स्वरूपसे अस्ति मानता है। पररूपसे भी अस्ति मानता है। नित्य होते हुए अस्ति मानता है। अनित्य अर्थात् झणिक मानकर अस्तिरूप मानता है। इस प्रकार जीव आदि नौ पदार्थोंको मानता है और मानकर क्रियावादकी स्थापना करता है कि क्रियासे ही मोझ होता है।।८७८।।

काल ही सबको उत्पन्न करता है और काल ही सबको नष्ट करता है। प्राणियोंके क-१५६

स्कुटमागि ॥ कालमें तुं वंश्विसल्पडबुं एंदितु नुडिवभिप्रायं कालवादमवर्तुं ॥ ईश्वरवादमं पेळदपरः -अण्णाणी हु अणीसो अप्पा तस्स य सुहं च दुक्खं च । सग्गं णिरयं गमणं सञ्चं इसरकयं होदि ॥८८०॥

अज्ञानी खलु अनीशः आत्मा तस्य च सुखं च दुखं च। स्वर्गं नरकं गमनं सर्व्यं ईश्वरकृतं भवति ॥

आत्मतज्ञानियुमनाथनुं स्फुटमागि वा बात्मंगे सुखमुं दुःखमुं स्वर्गमुं नरकमुं गमनमुमा-गमनादिगळ् सर्व्यमुमीदवरकृतमक्कुमें बिवीदवरवादमें बुदक्कुं ।। आत्मवादमं प्रेळवपर । :—

एक्को चेव महप्पा पुरिसो देवो य सन्ववावी य । सन्वंगणिगृहोवि य सचेयणो णिग्गुणो परमो ॥८८१॥

एक एव महात्मा पुरुषो देवश्च सर्वव्यापी च सर्व्वागिनगूढोपि च सचेतनो निर्गाणः परमः॥ यितं विभिन्नायमात्मवादमक्षुं । सुगमं ॥ नियतिवादमं पेळदपर । :—

> जम् जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्तु तदा । तेण तहा तस्स हवे इदि वादो णियदिवादो दु ।।८८२।।

यत्तु यदा येन यथा यस्य च नियमेन भवति तत्तु तदा । तेन तथा तस्य भवेदिति वादो १५ नियतिवादस्तु ॥

आउवो वु मत्ते आगळोम्मे आउवो विरिव्या उदो वु प्रकारविवमावनोव्वंगे नियमविवमक्कु-मदु मत्ते आगळदिरदमा प्रकारविवमातंगक्कुमें दिते बुदु नियतिबादमें बुदक्कुं।

स्वभाववादमं पेळदपरः :--

वंचितुं न शक्यत एवेति कालवादार्थः ॥८७९॥

२० बात्मा अज्ञानी अनाथश्च स्फुटं। तस्यात्मनः सुखदुःखस्यग्नरकगमनागमनादि सर्वमीश्वरकृतिमिति ईश्वरवादार्थः।।८८०।।

एक एव महात्मा पुरुषो देवः सर्वव्यापो सर्वागिनिगूढः सचेतनो निर्गुणः परमश्चेत्यात्मवादार्थः ॥८८१॥ यत्तु यदा येन यथा यस्य नियमेन भवति वत्तु तदा तेन तथा तस्यैव भवेदिति नियतिवादार्थः ॥८८२॥

सोनेपर भी काल जामत् रहता है। कालको कोई नहीं ठग सकता, उसे घोखा देना सम्भव २६ नहीं है। यह कालवादका अर्थ है।।८७९।।

आत्मा अज्ञानी है, असमर्थ है—कुछ करनेमें समर्थ नहीं है। उसका सुख, दुःख, स्वर्ग या नरकमें जाना सन्न ईश्वरके अधीन है। ऐसा ईश्वरवादका अर्थ है।।८८०।।

एक ही महान् आत्मा है। वही पुरुष है, देव है, सर्वन्यापी है, सर्वांगसे गुप्त है, चेतना सहित है, निगुण है, सर्वोत्कृष्ट है ऐसा मानना आत्मवाद है।।८८१॥

३० जो, जब जिस द्वारा जैसे जिसका नियमसे होनेवाला है, वह उसी कालमें, उसीके द्वारा, उसी रूपसे नियमसे उसका होता है, ऐसा मानना नियतिवाद है।।८८२॥

to

24

## को करइ कंटयाणं तिक्खत्तं मियविहंगमादीणं। विविहत्तं तु सहाओ इदि सञ्वंपि य सहाओ त्ति ॥८८३॥

कः करोति कंटकानां तीक्ष्णत्वं मृगविहंगमादीनां विविधत्वं तु स्वभाव इति सर्व्धमिप ध स्वभाव इति ॥

कंटकंगळ्गे तीक्ष्णत्वं मृगविहंगंगळ विविधत्वमुमनावं माळकुं। मित दुःस्वभावमं दिते सर्वमुं स्वभावमं दे बुदु स्वभाववादमे वुदक्कुं।

इंतु क्रियावादंगळु नूरेणभत्तुं पेळल्पट्टुवनंतरं चतुरजीतिप्रमितक्रियावादंगळ मूलभंगमं पेळदपरः—

णित्थ सदो परदोवि य सत्तपयत्था य पुण्णपाऊणा। कालादियादिभंगा सत्तरि चदुपंतिसंजादा ॥८८४॥

नास्ति स्वतः परतोपि च सप्तपदार्त्थाश्चा पुण्यपापोनाः । कालादिका अपि भंगाः सप्ततिश्चतुः पंक्तिसंजाताः ॥

नास्तित्वव मेले स्वतः परतः एंदिवं स्थापिसि मेले मत्ते पुण्यपापोनंगळं सप्तपदात्थंगळं स्थापिसि मेले काल ईश्वर आत्म नियति स्वभावपंचकमं स्थापिसि इंतु चतुःपंक्तिगळोळस्रसंचार-संजातभंगंगळेण्यत्तप्पुत्र । इवक्के संदृष्टि :— का। ई। आ। नि। स्व ५

जी। अ। आ। सं। नि। बं। मो ७ स्वतः परतः २ | नास्ति १ |

स्वतो जीवः काले नास्ति क्रियते इत्यादि १।२।७।५। लब्धभंगंगळु सप्ततिप्रमितंगळप्पुवु।

को नाम कंटकादीनां तीक्ष्णत्वं मृगविहंगमादीनां च विविधत्वं करोतीति प्रश्ने स्वभाव एवेति सर्वं स्वभाववादार्थः ॥८८३॥ इति क्रियावादा उत्ताः । अथाक्रियावादानां मूलभंगानाह—

नास्ति । तस्योपरि स्वतः परतक्ष । तदुपरि पृण्यपायोनपदार्थाः सप्त । तदुपरि कालादिकाः पंचेति २० चतसूषु पंक्तिषु प्राग्वत्संजाता भंगाः स्वतो जीवः कालेन नास्ति क्रियते इत्यादयः सप्ततिः ॥८८४॥

काँटे आदिको तीक्षण किसने बनाया ? मृग, पशु-पक्षी नाना प्रकारके किसने बनाये। ऐसा पूछनेपर उत्तर देता है—स्वभावसे ही ऐसा है। उसमें अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा मानना स्वभाववाद है।।८८३॥

इस प्रकार क्रियावादी मत कहे। अब अक्रियावादके मूलभंग कहते हैं।

पहले नास्ति पद लिखो। उसके ऊपर स्वतः और परतः लिखो। उसके ऊपर पुण्य और पापको छोड़ शेष सात पदार्थ लिखो। उसके ऊपर काल आदि पांच लिखो। इस प्रकार चार पंक्ति करके पूर्ववत् अक्ष संचार द्वारा भंग होते हैं। जैसे जीव स्वतः कालसे नहीं किया जाता। परतः जीव कालसे नहीं किया जाता। इसी प्रकार जीवके स्थानमें अजीवादि कहनेसे चौदह भंग कालसे होते हैं। इसी तरह ईश्वर आदि पाँचोंकी अपेक्षा चौदह भेद होनेसे ३० सत्तर भंग होते हैं। १८८४।।

## णित्थ य सत्त पदत्था णियदीदो कालदो तिपंतिभवा । चोतुदस इदि णित्थित्ते अक्किरियाणं च चुलसीदी ॥८८५॥

नास्ति च सप्तपदार्त्थाः नियतितः कालतिस्त्रपंक्तिभवाः । चतुर्दंश इति नास्तित्वे अक्रियाणां

चतुरज्ञीतिः ॥

नास्तित्वमं सप्तपदात्थंगळं नियतिकालंगळं मेले मेले त्रिपंक्तियं माडि स्थापिसि

नियति । काल २ । जीवो नियतितो नास्ति क्रियते इत्याद्यक्षसंचारसंजनिता
जी। अ। आ। बं। नि। वं। मी ७ |
नास्ति १ |

क्रियावादंगळु पितनाल्कुं । ११७। २ । क्रिड सर्व्वमुमक्रियावादंगळु चतुरशीति प्रमितंगळपुवु । ८४ ॥ अनंतरमज्ञानवाद भेदंगळं पेळदपर :—

को जाणइ णवभावे सत्तमसत्तं दयं अवच्चमिदि । अवयणजुदसत्ततयं इदि भंगा होति तेसही ।।८८६॥

१० को जानीते नव भावान् सत्वमसत्वं द्वयमवक्तव्यमिति । अवचनयुतसत्वत्रयमिति भंगा भवंति त्रिष्टिः ॥

जीवाजीवपुण्यपापास्रवसंवरितज्जंराबंघमोक्षंगळं अस्ति । नास्ति । अस्ति नास्ति । अव-क्तव्यं । अस्त्यवक्तव्यं । नास्त्यवक्तव्यं । अस्तिनास्त्यवक्तव्यमं विवनारिवरं दु नुडिव वादंगळु ९ । ७ । लब्ध भंग ६३ अप्युचु । जीवोऽस्तीति को जानीते । जीवो नास्तीति को जानीते । जीवोऽस्ति १५ नास्तीति को जानीते । जीवोऽवक्तव्य इति को जानीते । जीवोऽस्त्यवक्तव्य इति को जानीते ।

नास्तित्वं सप्तपदार्थान् नियतिकालौ चोपर्युपरिपंक्तीः कृत्वा जीवो नियतितो नास्ति क्रियते इत्याद-यश्चतुर्दंश स्युः । इत्येवमिक्रयावादाश्चतुरक्षीतिः ॥८८५॥ अज्ञानवादस्य भेदानाह—

जीवादिनवपदार्थेष्वेकैकस्य अस्त्यादिसप्तभंगेष्वेकैकेन जीवोऽस्तीति को जानाति ? जीवो नास्तीति को

पहले नास्ति पद लिखो। उसके ऊपर सात पदार्थ लिखो। उसके ऊपर नियति, काल २० ये दो लिखो। जीव नियतिसे नहीं है, जीव कालसे नहीं है। जीवकी जगह अजीवादि रखनेसे चीदह भेद होते हैं। इस तरह सब चौरासी भेद होते हैं।

विशेषार्थ — अक्रियावादियों में दो मत जान पड़ते हैं। एक जो काल आदि पाँचोंसे जीवादिको नास्तिरूप कहते हैं। और दूसरे जो केवल काल और नियतिसे नास्तिरूप कहते हैं। अर दूसरे जो केवल काल और नियतिसे नास्तिरूप कहते हैं।।८८५।।

अज्ञानवादके भेद कहते हैं-

२५

जीव और नौ पदार्थों में से एक-एकके अस्ति आदि सात भंगों में से एक-एकसे जीव है, ऐसा कीन जानता है। अर्थात् जीव है ऐसा कीन जानता है ? जीव नहीं है ऐसा कीन जानता है। जीव है भी और नहीं भी है ऐसा कीन जानता है। जीव अवक्तव्य है ऐसा कीन जानता है ? जीव अस्ति अवक्तव्य है ऐसा कीन जानता है। जीव नास्ति अवक्तव्य है

जीवो नास्त्यवक्तव्य इति को जानीते। जीवो अस्ति नास्ति अवक्तव्य इति को जानीते। एँदितेकजीवंगेळ भंगमागलु नवपदात्यँगळगमरुवत्तमूरु भंगंगळणुर्वे बुदर्श्यं। मत्तं:—

को जाणइ सत्तचऊ भावं सुद्धं खु दोण्णिपंतिभवा। चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्दी।।८८७॥

को जानीते सत्वचतुर्कावं शुद्धं खलु द्विपंक्तिभवाश्चत्वारो भवंत्येवमज्ञानिनां तु सप्तषाब्दः ॥ शुद्धभावमं पदात्थंमनों दु पंक्तियागिरिसि मेले अस्ति । नास्ति । अस्ति नास्ति । अवक्तव्यं-

गळं तिर्घंग्रूपदिंदं स्थापिसि:---

अस्थि । नास्थि । अस्थि नास्थि अवक्तव्य । ४ शुद्ध पदात्थं १

द्विपंक्ति भवंगळ शुद्धपदार्त्थोस्तीति को जानीते। पदार्थो नास्तीति को जानीते। पदार्त्थोस्ति नास्तीति को जानीते। पदार्त्थोवक्तव्य इति को जानीते एंदितु नाल्कु भंगंगळप्पुत्रु। उभयमुमरु-वत्तेळुमज्ञानंगळ वादंगळप्पुत्रु। ६७।।

अनंतरं द्वात्रिशद्वेनियक्तवादंगळ मूलभंगंगळं पेळदपरः--

मणवयणकायदाणगविणवो सुरणिवइणाणिजदिबुड्हे। बाले मादुपिदुम्मि य कायच्वो चेदि अट्ठचऊ ॥८८८॥

मनोवचनकायदानगं विनयः सुरनुपतिज्ञानियतिवृद्धेषु । बाले मातरि पितरि च कर्त्तव्यश्चे-त्यष्टचत्वारः ॥

जानाति ? इत्याद्यान्त्रापे कृते त्रिषष्टिभवंति ॥८८६॥ पुनः-

शुद्धपदार्था इति लिखित्वा तदुपरि अस्ति, नास्ति, अस्तिनास्ति, अवक्तव्यः इति चतुष्कं लिखित्वा एतत्पंक्तिद्वयसम्भवाः खलु भंगाः शुद्धपदार्थोऽस्तीति को जानीते ? इत्यादयश्चत्वारो भवन्ति । एवं मिलित्वा अज्ञानवादाः सप्तषष्टिः ॥८८७॥ वैनयिकवादानां मूलभंगानाह्-

ऐसा कौन जानता है ? जीव अस्ति नास्ति अवक्तव्य है ऐसा कौन जानता है। इसी प्रकार जीवकी जगह अजीवादि रखनेसे तिरसठ भेद होते हैं।।८८६॥

पहले शुद्ध पदार्थ लिखो। उसके ऊपर अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, अवक्तव्य चार लिखो। इन दोनों पंक्तियोंके मेलसे चार भंग होते हैं। यथा शुद्ध पदार्थ है ऐसा कीन जानता है आदि। ये मिलकर अज्ञानवादके सब्सठ भंग होते हैं।

विशेषार्थ—अज्ञानवादी अज्ञानको ही पुरस्कृत करते हैं। ज्ञानके विषयभूत नौ पदार्थ हैं और उपायभूत सात तस्व हैं। उनके निषेधरूप तिरसठ भंग होते हैं। तथा ज्ञानका विषय शुद्ध पदार्थ है और मौलिक भंग चार होनेसे उनके निषेधरूप चार भंग होते हैं। शेष तीन भंग अवक्तव्यके साथ आध तीन भंगोंके मेलसे बनते हैं। इसलिए उन्हें छोड़ दिया है। शुद्ध द्रव्यमें उनका उपयोग सम्भव नहीं होता। इस तरह अड़सठ भंग होते हैं।।८८९।।

देव नृपति ज्ञानि यतिबृद्ध बाल मातृपितृगळें बी एंटु स्थानदोळु मनोविनय वचनविनय कायविनयवानविनयंगळु कर्तंब्यंगळें विंतु द्वात्रिश्च नियकवाद भेदंगळपुषु । ३२ ॥ देवे मनोवचन-कायवानविनयः कर्तंब्यः एविंतु देवनोळु नाल्कु विनयमागलु देवाविगळें टरोळं मूवत्तर भंगंगळ पुर्व बुदत्थं ॥

सच्छंदिदिहिहि वियप्पियाणि तेसिहिजुत्ताणि सयाणि तिण्णि। पासंडिणं वाउसकारणाणि अण्णाणिचित्ताणि हरंति ताणि ॥८८९॥

स्वच्छंददृष्टिभिविकाल्पितानि त्रिषष्टियुक्तानि शतानि त्रीणि । पाषंडिनां व्याकुलकारणानि । अज्ञानि चित्तानि हरंति तानि ॥

स्वच्छंदवृष्टिगळिंदं विकल्पिसल्पट्ट मूनूरस्वत्तमूरं पाषंडिगळ व्याकुलकारणवचनंगळु । अज्ञानिगळ चित्तंगळं मिण्यात्वकम्मोंदर्याददं बेळमाडुववु ॥ मत्तं:—

आलस्सङ्ढो णिरुत्थाहो फलं किंचिण्ण भुंजदे । थणं खीरादिपाणं वा पउरुसेण विणा ण हि ॥८९०॥

आलस्याढ्यो निरुत्साहः फलं किंचिन्न भुंक्ते। स्तन क्षीरादि पानवत् पौरुषेण विना न हि।। एंदितु पौरुषवादमक्कुं।

देव-नृपति-ज्ञानि-यति-वृद्ध-बाल-मात्-पितृष्वष्टमु मनोवचनकायदानविनयाव्यस्वारः कर्तव्याव्यति द्वात्रिशद्वैनयिकवादाः स्युः ॥८८८॥

स्वच्छन्ददृष्टिभिविकल्पितानि त्रिषष्टियुतित्रशतानि पाखंडिनां व्याकुलकारणवचनानि तान्यज्ञानिचित्तानि हरंति मिध्यात्वोदयात् ॥८८९॥ पुनः—

आलस्याढ्यो निरुत्साहः फलं किचिन्न भुंक्ते स्तनक्षीरादिपानवत् पौरुषेण विना न हीति पौरुषवादः ॥८९०॥

वैनयिकवादके मूल भंग कहते हैं—

देव, राजा, झानी, यति, वृद्ध, बालक, माता-पिताकी मन, वचन, काय और दान-सम्मानसे विनय करना चाहिए। इस तरह आठ प्रकारके व्यक्तियोंकी चार प्रकारसे विनय करनेसे बत्तीस भेद होते हैं।

विशेषार्थ—सब देवों और सब धर्मोंको समान मानकर सबकी समान विनय करना वैनयिकवाद है। उक्त आठ व्यक्तियोंमें प्रायः सभी गर्भित हो जाते हैं। विनयवादमें विवेकको स्थान नहीं है।।८८८।।

इस प्रकार स्वच्छन्द दृष्टिवालोंके द्वारा किल्पत तीन सौ तिरसठ मतोंके वचन जीवों-में न्याकुलता पैदा करनेमें कारण हैं। मिध्यात्वसे प्रस्त अज्ञानीजन उन वचनोंको सुनकर मुग्ध हो जाते हैं॥८८९॥

अन्य भी एकान्तवादोंको कहते हैं—

जो आलस्यसे भरपूर है, जिसे कुछ भी करनेका उत्साह नहीं है वह कुछ भी फल भोगनेमें नहीं है। बिना पौरुषके माताके स्तनसे दूध भी नहीं पिया जा सकता है। अतः पौरुषसे ही कार्य सिद्धि होती है। यह पौरुषबाद है।।८९०।।

80

१५

द्हवमेव परं मण्णे घिष्यउरुसमण्णत्थयं।
एसो सालसमुत्तं गो कण्णो हण्णइ संगरे।।८९१।।
देवमेव परं मन्ये घिक्योरवमनत्थंकं। एव सालसमुत्तंगः कण्णों हन्यते संगरे।।
एवितु देववादमक्कं।

संजोगमेवेत्ति वदंति तण्णा णेवेककचक्केण रही पयादि । अंधो य पंगू य वणप्पविद्वा ते संपज्जत्ता णयरं पविद्वा ।।८९२॥

संयोगमेवेति वदंति तज्ज्ञा नैवैकचक्रेण रथः प्रयाति । अंधरच पंगुश्च वनं प्रविष्टौ तौ संप्रयुक्तौ नगरं प्रविष्टौ ॥

एंदितु संयोगवाद मक्कुं ॥

सइउद्विया पसिद्धी दुव्वारा मेलिदेहि वि सुरेहिं। मज्झिमपंडविखत्ता माला पंचसुवि खित्तेव ॥८९३॥

सक्नुत्यता प्रसिद्धिर्दुर्व्यारा मिलितैरिप सुरैः । मध्यमपांडविक्षप्ता माला पंचस्विप क्षिप्तेव ।। य दितिदुलोकवादमक्कुं ।। कि बहुना ।

जाविदया वयणबहा ताविदया चैव होति णयवादा । जाविदया णयवादा ताविदया चेव होति परसमया ।।८९४।। यावंतो वचनमार्गा स्तावंत एव नयवादाः । यावंतो नयवादास्तावंत एव परसमयाः ॥

दैवमेव परं मन्ये धिक् पौरुषमनर्थंकं एष सालसमुतुंगः कर्णो हन्यते संगरे इति दैववादः ॥८९१॥ संयोगमेवेति वदंति तण्का नैवैकचक्रेण रथः प्रयाति । अम्बरच पंगुरुच वनं प्रविष्टी तौ संप्रयुक्ती नगरं प्रविष्टाविति संयोगवादः ॥८९२॥

सक्नदुत्थिता प्रसिद्धिर्दुवरिंग मिलितैरिंग सुरैः, मध्यमपांडविक्षसा माला पंचस्वित क्षित्तैयेति लोकवादः कि बहुना ॥८९३॥

यावन्तो वचनमार्गास्तावन्तो एव भवन्ति नयवादाः यावन्तो नयवादास्तावन्त एव भवन्ति परसमयाः ॥८९४॥ अद्य परसमयिवचनानामसत्यत्वे कारणमाह—

में दैव-भाग्यको सर्वोत्कृष्ट मानता हूँ। पौरुष निरर्थक है उसे धिकार हो। देखो; सालगृक्षकी तरह ऊँचा कर्ण महाभारतके युद्धमें मारा गया। यह दैववाद है।।८९१॥

दैव और पौरुषको जाननेवाले उन दोनोंके संयोगको हो मानते हैं। क्योंकि एक २५ पहियेसे रथ नहीं चलता। उदाहरण है—एक अन्धा और एक लँगड़ा वनमें फँस गये। अचानक दोनोंका वहाँ मिलाप हुआ और अन्धेके ऊपर लँगड़ा पुरुष बैठ गया और इस तरह दोनों नगरमें आ गये। यह संयोगवाद है।।८९२।।

एक बार जो बात लोकमें फैल जाती है उसे सब देव भी मिलकर मिटा नहीं सकते। जैसे द्रौपदीने अर्जुनके गलेमें वरमाला हाली थी। किन्तु लोकमें प्रसिद्ध हो गया कि पाँचों पाण्डवोंके गलेमें माला डाली है। अर्थात् लोकवाद भी एक मिथ्यावाद है।।८९३॥

जितने वचनके मार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं। और जितने नयवाद हैं उतने पर समय हैं।।८९४॥

अनंतरं परसमयिगळ वचनंगळ असत्यक्त कारणमं पेळदपरः—
परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होइ सन्वहा वयणा ।
जङ्गाणं पुण वयणं सम्मं खु कहंचिवयणादो ॥८९५॥

परसमयानां वचनं मिण्या खलु भवति सर्व्वथा वचनात्। जैनानां पुनव्वंचनं सम्यव्खलु ५ कथंचिद्वचनतः॥

परसमयानां वचनं निश्या खलु भवति सर्वथा बचनात् । जैनानां पुनर्वचनं सम्यक् खलु कथंचिद्ध-चनात् ॥८९५॥

पर समय अर्थात् अन्य दर्शनोंका वचन मिथ्या है क्योंकि वे वस्तुको सर्वथा एकरूप ही मानते हैं। किन्तु जैनोंका वचन सत्य है; क्योंकि वे वस्तुको कथंचित् उस रूप कहते १० हैं।।८९५।।

विशेषार्थ-जैनमतके अनुसार वस्तु अनेकान्तात्मक है। उसमें परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनेक धर्म रहते हैं। एक ही वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। एक भी है अनेक भी है। भावरूप भी है और अभावरूप भी है। स्वरूपसे भावरूप है और पररूपसे अभावरूप है। जैसे घट घटरूपसे सत् है और पटरूपसे असत् है। यदि ऐसा न माना जाये और घटको केवल सत् ही माना जाये तो जैसे घट-घट रूपसे सत् है वैसे ही पटरूपसे भी सत् हो जायेगा, क्योंकि आप उसे सर्वथा सत् मानते हैं। सर्वथाका मतलब है सब रूपसे या सब प्रकारसे। अतः जो वस्तुको सर्वथा सत् कहते हैं उनका कथन मिध्या है। प्रत्येक वस्तुका वस्तुत्व दो बातोंपर निर्भर है-स्वरूपका प्रहण और पररूपका त्याग। स्वरूपका प्रहण भावरूप है और पररूपका त्याग अभावरूप है। अतः वस्तु भावाभावात्मक है। इस-२० लिए जैनदर्शन वस्तुको कथंचित् सत् और कथंचित् असत् कहता है। कथंचित्का मतलब है किसी अपेक्षासे, सर्वथा नहीं। इमी प्रकार वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्यक्रपसे नित्य है और पर्यायरूपसे अनित्य है। अतः किसीको सर्वथा नित्य और किसीको सर्वथा अनित्य कहना भी मिध्या है। वस्तुके इन अनेक धर्मों में-से एक धर्मको प्रहण करनेका नाम नय है। नय सम्यक् भी होते हैं और मिध्या भी। यदि एक धर्मको प्रहण करके बस्तुको इस एक धर्मरूप ही सर्वथा कहा जाता है तो वह मिध्या है। और यदि एक दुष्टिसे ही उसे उस रूप कहा जाता है तो वह सम्यक् है। इसिछए वस्तुको कथन करनेके जितने मार्ग हैं वे सब नयवाद हैं। और एक-एक नयको ही यथार्थ मानकर उसीका आग्रह करना एकान्तवाद है। प्रत्येक एकान्तवाद परसमय है-मिध्यामत है। और सब एकान्तोंको सापेक्षरूपे स्वीकार करना अनेकान्तवाद है। वही जैनमत है। अतः जैनदर्शन समस्त एकान्तवादी दर्शनीका ३० सापेक्ष समन्वयरूप हैं ॥८९५॥

10 100

इंतु भगववर्हत्परमेश्वर बारुबरणार्विवद्वंद्व वंदनानंदित पुण्यपुंजायमान श्रीमद्रायराजगृरु-मंडलाचार्य्यमहावादवादीश्वररायवादिपितामहसकलिद्वज्जनचक्रवित श्रीमदभयसूरि चारुवरणार-विंद रजोरंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटसारकण्निटवृत्तिजीवतत्वप्रदोपिक-योळु कम्मंकांडभावचूळि हामहाधिकारं व्याकृतमादुदु ।।

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवृत्तौ जीवतत्त्वप्रदीपिकाख्यायां कर्मकांडे भावचूलिका नाम सप्तमोऽधिकारः ।

4

80

इस प्रकार आचार्य श्रो नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंप्रहकी मगवान् अर्हन्त देव परमेश्वरके सुन्दर चरणकमकोंकी बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु मण्डकाचार्य महावादी श्रो अमयनन्दी सिद्धान्तचक्रवर्तीके चरणकमकोंकी धूकिसे शोमित कळाटवाळे श्री केशववणींके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोडरमळरचित सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामक माषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माषा टीकामें कर्मकाण्डके अन्तर्गत भावचूळिका नामक सातवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥ ॥

#### ॥ छंद-कन्दपद्य ॥

24

देसेवळिगैय्यदे माण्बुवे बिसटं बरिवेदु मिद्रियंगळ् नररं ॥ असुगतिगे पोगव दुग्यंसनदिनोंदोंदरियमसुभून्निवहम् ॥१॥ बसदागि वसेगे वनकरि बिसिलोळ् बंधनदिनिप्पं दुःस्थितियदु । दुग्यंसन स्पर्शनमोंदरिमसुभृदगणमेदुविषयदि बदंपुदे ?॥२॥ रसनविषयातिलंपट विसारभं बडिशगरण नेत्राश्रुगळि । गसणिगोळ् तिप्पंदं कळ्बेसनिग । भक्ष्यदिनुपस्थितं दुःस्थितियम् ॥३॥

२०

पंचेन्द्रिय विषयवासनाएँ मानवको अपनी इच्छानुसार नचाकर दिग् भ्रमित कर देती हैं। संसारके सभी जीवराशि इन पाँचों में से एक-एक इन्द्रियवासनाके दुर्व्यसनोंमें फँसकर अनेक भव-भवान्तरोंमें उत्पन्न होकर दुःख अनुभव करते हैं तो पाँचों इन्द्रिय वासनाओंकी बात ही क्या बतावें।।१॥

24

मदोन्मत्त जंगली हाथी घूपमें खड़ा है। चारों ओरसे दावाग्निके स्पर्शसे बन्धनमें फँसकर दारुण दुःखका अनुभव करता है। इस प्रकार एक स्पर्शनेन्द्रिय वासनामें फँसकर वह इतनी दुःस्थितिको प्राप्त करता है तो पाँचों इन्द्रियोंके वशीभूत होकर ये जीवराशि सुखसे जीवित रह सकता है क्या ?।।२।।

मछुवा डोरी की एक ओर सूई और माँस का दुकड़ा बांधकर पानीमें डाल देता है। ३० रसनेन्द्रिय लालसासे आयी हुई मछली उसमें फँमकर आंसू बहाती है। और छटपटाती है। है। क्यान मानवः! देखो, खानेकी अभिलाषासे प्राप्त दुःस्थितिको। तुम्हारी भी यही दुःस्थिति होगी।।३।।

भरबोंद्रिय विषयक्षुरवणिसि निमग्ननागे बौःस्थित्यमवम्। सरकर किरणमे पेळगुं दुरक्षशिक्षा क्षमावलंम्बन दक्षा।। ४ ॥ बोद्रिद्रियद पोंडप्पि बंदोलिंव पाय्व शलभनिवहक्कावा-।। वंदद दौः स्थित्यमदं मंदिर मंदिरद दीपनिवहमे पेळगुम् ॥५॥ 'स रि ग म प घ नि गळोळु नगसरित्समं परियुतिप्वदीविद्रयदिम् ॥ शरहतियि वौःस्थित्यमनरण्य पक्कणगणं समंतदे पेळगुम् ॥६। कोले-पुसि-कळवु सतीजननिळोलनतिकांक्षि जिनवचन रुचिरहितम् ॥ तोळल्वंते जगत्त्रयदोलु तोळल्गुं पंचाक्षनायकं मनमनिशम् ॥७॥ विषयमशेषं विषयिगे विषदि वं विषममें वोडिनितरिनेना ।। विषयमनुरवने जिनवाग्विषयं तानागदंदु विषयि दुरात्मम् ॥८॥ गोम्मटसारव बृत्तियवोम्मेयुमिद्रियचयक्के सुविषयमागलु ॥ घम्मनतीं द्विय-सौख्यव नेम्प्रगेयं बुधर्गे माळपूदों वच्चरियं ?।।९।।

अब देखो, नासेन्द्रिय ( घ्राणेन्द्रिय ) विषय वासनाके परिणामको-एक नासेन्द्रियकी विषय वासनाकी ओर आकृष्ट होकर और उसमें तल्लीन रहकर प्राणी दुःस्थितिको प्राप्त १५ करता है (यहाँ उदाहरण नहीं दिया गया है) इस दुष्ट इन्द्रिय वासनासे क्षमाशील समर्थ व्यक्ति ही शिक्षा पा सकता है यह बात सूर्य किरणकी तरह स्पष्ट है, सत्य है ॥४॥

अब नेत्रेन्द्रियकी वासना—प्रत्येक मन्दिरोंमें देदीप्यमान दीपमालाएँ जगमगाती हैं। **उ**नपर नेत्रेन्द्रिय चपलतामें फँसे अनेकों शलभों (कीड़े-मकोड़ों) के समृह मुग्ध होकर आ गिरते हैं और प्राणार्पणकी दुःस्थितिको प्राप्त कर छेते हैं। नेत्रेन्द्रिय बासनाके परिणामोंको वे २० दीपमालाएँ ही साक्षी दे रही हैं।।५॥

'स रि ग म प ध नि' नामक सप्त स्वरोंके लयबद्ध तालके अनुसार पर्वतोंसे नीचे कलकल करती निदयां बहती हैं। उस नादको अनुकरण करनेवाले व्याधोंके धनुषकी सिंजिनीके झंकारसे मुग्ध होकर शिकारी जीव उसके बाणाघातसे प्राणार्पणकी दुःस्थितिको प्राप्त कर छेते हैं। इन तमाशाओंका वर्णन उन अरण्यवासी शिकारीपुरके व्याधवंधुओंके २५ मुखसे ही सुनें तो ठीक रहेगा ॥६॥

हिंसा, असत्य, चोरी, खीव्यामोह और अत्याशाके वशीभृत मानव श्रीजिनेश्वरके बताये पंचाणुत्रतों पर रुचि रखता नहीं है और जीवनमें अनेकों दु:ख भोगता है। इसी प्रकार तीनों लोकमें स्पर्शन, रसन, ब्राण, चक्षु और श्रोत्रेन्द्रिय वासनामें फँसा यह मानव-मन सदा काल-भवभवान्तरमें दुःखोंका अनुभव करता रहता है।।।।।

पंचेन्द्रियोंकी विषयवासनाएँ, इन विषयोंपर असक्त लम्पट व्यक्तिको कालकूट विषसे भी अत्यन्त विषमतर हैं। ऐसा कहनेपर भी जो भगवान् जिनेश्वरके बताये मार्गपर चलने-को उद्युक्त नहीं होता अर्थात् इन विषयवासनाओं को त्यागनेको तैयार नहीं होता तो इसके बराबर लम्पट और दुरात्मा और कीन होगा ? ॥८॥

इस गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) की (केशवण्णकी रची) कर्नाटक भाषाकी वृत्तिको जो ३५ अपने पाँचों इन्द्रियोंके लिए अत्यन्त श्रेष्ठ वस्तु बना लेता है यानी एक बार मन-वचन-काय-से इसका स्वाध्याय कर छेता है ऐसे विद्वान् भव्योंको अतीन्द्रिय सुख-मुक्तिकी प्राप्ति हो, इसमें आइचर्य क्या है। अर्थात् उन्हें मोक्ष प्राप्ति सुलभ है।।९।।

4

10

30

## अथ त्रिकरणचूलिकाधिकारः ॥८॥

## णमह गुणरयणभूसण सिद्धंतामियमहद्धिभवभावं । वरवीरणंदिचंदं णिम्मलगुणमिंदणंदिगुरुं।।८९६॥

नमत गुणरत्नभूषण सिद्धांतामृतमहान्धिभवभावं । वरवीरणंदिचंद्रं निम्मंलगुणमिद्रनंदिगुरुं ॥ सुगमं ॥

4

इगिवीसमोहखवणुवसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहिं। पढमं अधापवत्तं करणं तु करेदि अपमत्तो।।८९७।।

एकविशतिमोहक्षपणोपशमननिमित्तानि त्रिकरणानि तत्र । प्रथममधःप्रवृत्तकरणं तु करोत्यप्रमत्तः ॥

अनंतानुबंधिरहित द्वावशकषाय नवनोकषायमें बेकविश्वतिमोहनीयकम्मंक्षपणोपशमननिमित्तं- १० गळधःप्रवृत्तापूर्व्वकरणानिवृत्तिभेददिवं त्रिकरणंगळप्युववरोळु प्रथममधःप्रवृत्तकरणमनप्रमत्त- संयतं माळशुमातं सातिशयाप्रमत्तने बोनक्कुं।

जम्हा उवरिमभावा हेट्सिमभावेहि सरिसगा होति।
तम्हा पढमं करणं अधापवत्तोत्ति णिहिह्नं।।८९८।।

यस्मादुपरिमभावा अधस्तनभावैः सवृशा भवंति । तस्मात्प्रथमं करणमधःप्रवृत्तमिति १५ निद्दिष्टं ॥

नमत गुणरत्नभूषण सिद्धान्तामृतमहाब्धिभवमावं वरवोरनिन्दचन्द्रं निर्मलगुणमिद्रनिन्दगुरं ॥८९६॥ अनन्तानुबन्धिभ्योऽन्यैकविंशतिचारित्रमोहनीयानां क्षपणाया उपशमस्य च कारणानि त्रीण्यधः-प्रवृत्तापूर्वानिवृत्तिकरणानि तेषु प्रथममध्यप्रवृत्तकरणं तु साविशयाप्रमत्त एव करोति ॥८९७॥

गुणरूपी रत्नके आभूषणोंसे शोभित हे चामुण्डराय ! सिद्धान्तरूपी अमृतके महासमुद्र- २० से प्रकट होनेवाळे आचाय वीरनन्दिरूपी चन्द्रमाको तथा निमल गुणोंसे शोभित आचार्य इन्द्रनन्दि गुरुको नमस्कार करो।।८९६।।

विशेषार्थ — आचार्य नेमिचन्द्रने चामुण्डरायके लिए गोम्मटसारकी रचना की थी। वीरनिद और इन्द्रनिद उनके गुरु थे। इस प्रकरणमें अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण इन तीन करणोंका कथन है जो जीवकाण्डके प्रारम्भमें आ चुका है। यहाँ आचार्य उनको २५ लेकर एक पृथक् अधिकार द्वारा कथन करते हैं। जो नात यहाँ स्पष्ट न हो उसे जीव-काण्डसे जानना चाहिए।।८९६॥

अनन्तानुबन्धी चारके बिना चारित्रमोहकी इक्कीस प्रकृतियोंकी क्षपणा और उपशमनामें कारण तीन प्रकारके परिणाम हैं। उन्हें अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-करण कहते हैं। उनमें-से प्रथम अधःप्रवृत्तकरणको अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती करता है ॥८९७॥

आउदो दु कारणविवमुपरितनसमयभावंगळुमधस्तनभावंगळोडने समानंगळण्युववु कारण-विव प्रथमकरणमधःप्रवृत्तमे वितन्वत्र्यंनामं पेळल्पट्टुवु ।

> अंतोग्रुहुत्तमेत्तो तक्कालो होदि तत्थ परिणामा । लोगाणमसंखपमा उवरुवरिं सरिसवड्ढिगया ॥८९९॥

अंतम्मुंहूर्तमात्रस्तत्कालों भवेत्तत्र परिणामाः । लोकानामसंख्यप्रमा उपय्युंपरि सदृशवृद्धि गताः ॥

आ अधःप्रवृत्तकरणकालमंतर्म्भुहूर्त्तमात्रमक्कुमा कालदोळु संभविसुव विशुद्धिकषाय परि-णामंगळुमसंख्यातलोकप्रमितंगळप्पुवित्ल प्रथमसमयानंतर द्वितीयसमयं मोदल्गों डु मेले मेले सदृशप्रचययुतंगळप्पुवु । अदेंते दोडे आ प्रथमादिसमयंगळोळु संभविसुव परिणामसंख्यानयन-१० विधानमनंकसंहिष्टियिंदं पेळदपर :—

बावत्तरितिसहस्सा सोतसचउचारि एक्कयं चेव। धण अद्धाणविसेसे तियसंखा होइ संखेज्जे ॥९००॥

द्वासप्तित्रिसहस्राणि षोडश चतुश्चत्वारि एककं चैव। धनमध्वानिवशेषे त्रिकसंख्या भवति संख्येये।।

अधःप्रवृत्तकरणसर्व्वपरिणामंगळं घनमं बुदा धनमंकसंदृष्टियोळु द्वासप्तत्युत्तरित्रसहस्रं-गळप्पुचु। ३०७२ ॥ अध्वानमं बुदेरडु तेरनक्कुमिल्ल अधःप्रवृत्तकरणकालमूघ्वौध्वानमक्कुमदक्के षोडशांकसंदृष्टियक्कुं। ऊ १६ । अनुकृष्टध्वानं तिर्घंगध्वानमक्कुमदरिल संदृष्टि नाल्कुरूप-

यस्मात्कारणादुपरितनसमयभावा अधस्तनसमयभावैः सह समाना भवन्ति तस्मात्कारणात्तत्त्रयमं अधःप्रवृत्तमिति निर्दिष्टं ॥८९८॥

२० तस्याधः प्रवृत्तकरणस्य कालों ऽतर्मृहूर्तमात्रो भवति । तत्र काले सम्भवन्तो विशुद्धिकषायपरिणामाः असंस्थातलोकमात्राः सन्ति । ते च तत्प्रथमसमयमादि कृत्वा उपर्युपरि सर्वत्र सदृशप्रवयवृद्धधा वर्धते ॥८९९। तत्र तावदंकसंदृष्ट्या धनं द्वासप्तत्यग्रत्रिसहस्री ३०७२ । ऊष्विध्वानः षोडशांकः १६ । तिर्यगब्वानश्च-

क्योंकि इस अधःप्रवृत्तकरणमें ऊपरके समय सम्बन्धी भाव नीचेके समय सम्बन्धी भावोंके समान होते हैं। अर्थात् जैसे किसी जीवके दूसरे-तीसरे आदि समयोंमें जैसा भाव २५ होता है वैसा ही भाव किसी जीवके पहले समयमें ही होता है। इससे इस पहले करणको अधःप्रवृत्त कहते हैं।।८९८॥

उस अधः प्रवृत्तकरणका काल अन्तर्मुहूर्त मात्र होता है। उस कालमें होनेवाले विशुद्धतारूप कषायपरिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हैं। वे परिणाम प्रथम समयसे लगाकर ऊपर-ऊपर सर्वत्र समान चयष्टुद्धिसे बढ़ते हुए होते हैं। अर्थात् पहले समयके परिणामोंसे दूसरे समयके परिणामोंमें जितनी बृद्धि होती है, दूसरे समयके परिणामोंसे तीसरे समयके परिणामोंमें भी उतनी ही बृद्धि होती है। इस प्रकार अन्तिम समय पर्यन्त बृद्धि होती जाती है।। १९।।

उन्हें प्रथम अंकसंदृष्टिसे दर्शाते हैं। सर्वधन तीन हजार बहत्तर है। ऊर्ध्वरूप गच्छका

गळक्कुं । ४ । विशेषमे बुदु प्रचयमक्कुमा प्रचयं ऊर्ध्वप्रचयमे दुं तिर्ध्वप्रचयमे दु मेर हु भेदमक्कु-मल्लि अर्ध्वविशेषदोळु संदृष्टि नाल्कु रूपुगळप्पुवु । ४ ॥ तिर्ध्वपिवशेष दोळेकरूपं संदृष्टियक्कूं । १ । प्रचयमं साधिमुबल्लि त्रिसंख्ये संख्यातक्के संदृष्टियक्कुं । ३१ ॥ यितागुत्तं विरलु:—

> आदिधणादो सन्वं पचयधणं संखभागपरिमाणं । करणे अधापवत्ते होदि त्ति जिणेहि णिहिट्ठं॥९०१॥

आदिघनात्सर्वं प्रचयधनं संख्यभागपरिमाणं । करणे अधःप्रवृत्ते भवेदिति जिनैप्निहिष्टं ॥ यिह्लियधःप्रवृत्तकरणदोळु आदिधनमें दं प्रचयधनमें दु धनिमत्तेरनक्कुमह्लि आदिधनमं

नोडलु सब्व प्रचयधनं सप्तविंशतिपंचभागमप्युदरिदं संख्यातैकभागप्रमाणमक्कु

एंदितु जिनिर्दि पेळल्पट्दुदु। अदे ते दोडे इल्लि प्रचय धनमंतप्पल्लि मुन्नं प्रचयप्रमाणमरि-यल्पडुगुमप्पुवरि पदकविसंखेण भाजिदे पचयमेदितिल्लि पदमें बुदधः प्रवृक्तकरणकालप्रमाणमक्तुम-दक्के पदिनारे दु संदृष्टियप्पुदरिदमदर कृतियनिदं १६। १६। पूर्व्योक्त त्रिकसंख्यासंख्यातिद्

तुरंकः ४। ऊर्घ्वं विशेषोऽपि चतुरंकः ४। तिर्यग्विशोषो रूपं १। प्रवयसाधनसंख्यातस्व्येकः ३।।९००।। अधःप्रवृत्तकरणे सर्वं प्रचयधनं आदिधनतः संख्यातैकभागमात्रं स्यात् २५९२ तद्यया-पद १६।

२७

प्रमाण सोलह । तिर्यग्रूप गच्छ चार । ऊर्ध्वरूप विशेष चार । तिर्यग्रूप विशेष एक । चयके साधनके लिए संयातका चिह्न तीन है ॥९००॥

विशेषार्थ—करणके सब समय सम्बन्धी परिणामोंकी संख्या सर्वधन तीन हजार बहत्तर है। करणके कालमें जितने समय हों, उनकी रचना ऊपर-ऊपर होती है अतः उसके समयोंके प्रमाणको ऊर्ध्व गच्छ कहा है। एक समयवर्ती किसी जीवके कितने परिणाम होते हैं, किसीके कितने होते हैं। इस प्रकार एक समयमें जितने खण्ड हों उनकी रचना बराबरमें करना। अतः उन खण्डोंका जो प्रमाण हो उसे अनुकृष्टिका तिर्यग् गच्छ कहते हैं। प्रति समय जितने परिणाम कमसे बढ़ते हैं उनको ऊर्ध्वरूप अनुकृष्टिको विशेष या चय कहते हैं। आगे चयका प्रमाण जाननेके लिए संख्यातसे भाग दिया जायेगा इससे अंक संदृष्टिमें संख्यातका चिह्न तीनका अंक रखा है। तीनसे संख्यात जानना।।९००।।

अधःप्रवृत्तकरणमें सर्व चयधन आदिधनके संख्यातवें भाग है। सब समयों के चयके जोड़का जो प्रमाण होता है उसे चयधन कहते हैं। और जितना-जितना चय बढ़ता है उसको छोड़कर सब समयों के आदिधनको जोड़नेपर जो प्रमाण हो उसे आदिधन कहते हैं। करण सूत्रके अनुसार पदकी कृति और संख्यातसे सर्वधनमें भाग देनेपर ऊर्ध्वचयका प्रमाण होता है। पद अर्थात् सोलहके कृति अर्थात् वर्ग दो सी छप्पन और संख्यातका चिह्न तीनका भाग सर्वधन तीन हजार बहत्तरमें देनेपर चार पाये। यही ऊर्ध्वचयका प्रमाण जानना। तथा

गुणिसि १६। १६। ३। उभयधनमं ३०७२। भागिसुत्तं विरलु ३०७२ बंद लब्धं नाल्क-१६।१६।३

प्पुत्रु ४। तदूर्घ्वंप्रचयमेंबुदक्कुं। व्येकपद १६। १। अर्द्धं १५। व्यव्यय १५।४। गुणो गच्छ २ २ १५।४।१६ उत्तर घनमेंदिदधःप्रवृत्तकरणदोळुत्तरघनमेंबुदक्कु।४८०॥ मी प्रचयघनमं सर्व्य-

धनदोळु कळेदोडे शेषमिदादिधनमक्कु २५९२। मिदर संस्थातैकभागं सर्व्वप्रचयधनप्रमाण । ५ मक्कुमेंबुदु तात्पर्यात्थे २५९२।५ अपर्वत्तितमिदु ९६।५।गुणित लब्धमिदु ४८०। अदे ते दोडे २७

प्र ४८०। फ श १। इ २५९२। लब्धशलाके २७ मत्तं प्र श २७ फ २५९२। इ १। लब्ध-धन—९६। ५। गुणितलब्ध ४८०। ई प्रचयधनमादि धनद संख्यातैकभागमेंदु जिनरिंदं पेळल्-पट्दुदु। एके दोडादिधनद सप्तविशतिपंचभागमप्पुदरिंदं।

> उभयधणे सम्मिलिदे पदकदिगुणसंखरूवहदपचयं। सन्वधणं तं तम्हा पदकदिसंखेण माजिदे पचयं।।९०२॥

उभयधने सम्मिलिते पदकृतिगुणसंख्यरूपहतप्रचयः। सर्व्यधनं तत् तस्मात्पदकृतिसंख्येन भाजिते प्रचयः स्यात् ॥

बादिषनस्य सप्तविशतिपंचभागमात्रत्वात् ॥९०१॥

एक कम पदके आघेको चयसे और पदसे गुणा करनेपर चयधन होता है। सो एक कम पद पन्द्रहके आघे सादे सातको चयसे गुणा करनेपर तीस हुए। उसे पद सोलहसे गुणा करनेपर चार सो अस्सी चयधन या उत्तरधनका प्रमाण होता है। इसको तीन हजार बहत्तरमें घटानेपर पचीस सो बानवे रहे, यही आदिधन है। तथा प्रमाण राशि ४८०, फलराशि एक शलाका, इच्छाराशि पच्चीस सो बानवे। फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणसे भाग देनेपर सत्ताईसका पाँचवाँ भागमात्र शलाका हुई। तथा प्रमाण राशि सत्ताईस शलाकाका पाँचवाँ भाग, फलराशि पच्चीस सो बानवे, इच्छा एक शलाका। फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर चार सो अस्सी पाये। ऐसे त्रेराशिक करके सर्वधन तीन हजार बहत्तरको सत्ताईसके पाँचवें भागसे भाग देनेपर चयधन चार सो अस्सी होता है। अतः चयधन या उत्तरधन आदिधनके संख्यातवें भाग कहा है। १००१॥

आविधनमनुत्तरधनमुमं कूडुत्तं विरलवर प्रमाणमेनितककुमेंते वोडे पवकुतिगुणितसंख्यरूप-विवं १६।१६।३।हतप्रचयप्रमाणमक्कुम ।४।२५६।३। बु सर्म्बंघनं द्विसप्तत्युत्तरत्रिसहस्र-प्रमितमक्कुमेंबुवर्त्यमबु कारणमागि पदकृति।२५६।संख्ये न।३।भाजिते। ३०७२। प्रचयः २५६।३

लब्धं प्रचयप्रमाणमेंदु पेळल्पट्दुदु । ४ ।

चयधणहोणं दव्वं पदमजिदे होदि आदिपरिमाणं। आदिम्मि चये उड्हे पिडसमयधणं तु भावाणं॥ १०३॥

चयधनहीनं द्रव्यं पदभाजिते भवत्याविपरिमाणं । आवौ चये वृद्धे प्रतिसमयधनं तु भावानां ॥ चयधन ४८०। रहित द्रव्य सर्व्यंधनं ३०७२। आविधनं शेषमदं २५९२। पदभजिदे अध्वानिवदं भागिसुत्तिरळ् २५९२ आविधनं भवेत् आदि धनमक्षु १६२। मादौ ई आविधनद

मेले मेले प्रतिसमयं चयं पेक्चुंत्तविरलू तु मरो प्रतिसमय घनं स्याद् भावानां एंदितु अधः प्रवृत्त १० करणप्रथमसमयं मोदलो इ चरमसमयपप्यंतमाद विशुद्धपरिणामंगळ प्रतिसमयघनमक्कुं। १६२। १६६। १७०। १७४। १७८। १८२। १८६। १९०। १९४। १९८। २०२। २०६। २१०। २१४। २१८। २२२॥

आद्युत्तरधने सम्मिलिते पदकृतिगुणितसंख्यका १६।१६।३। हतप्रचयप्रमाणं ४।२५६।३। भवति तत्सर्वधनं तस्मात्कारणात् पदकृति २५६। संख्येन ३ भाजिते ३०७२ प्रचयः स्यादित्युक्तं ॥९०२॥ १५ २५६।३

तत्सर्वधनं ३०७२ चयधनेन ४८० हीनं कृत्वा २५९२ पदेन भक्तं सत् २५९२ आदेः प्रथमसमयधनस्य १६

परिमाणं स्यात् १६२ । तस्योपर्येकैकस्मिन् चये ४ वृद्धे सित तु-पुनः अधःप्रवृत्तकरणस्य विशुद्धपरिणामानां प्रतिसमयधनं समागच्छति । १६२ । १६६ । १७० । १७४ । १७८ । १८२ । १८६ । १९० । १९४ । १९८ । १८२ । १८६ । १९० । १९४ । १९८ । २०२ । २०६ । २१० । २१४ । २१८ । २२२ ।।९०३।।

आदिषन और उत्तरधनको मिलानेपर सर्वधन होता है। वह सर्वधन पद या गच्छके २० वर्गको संख्यातसे और चयसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना है। सो गच्छ सोलहके वर्ग दो सो छप्पनको संख्यात तीनसे गुणा करनेपर सात सो अड़सठ होता है और उसे चारसे गुणा करनेपर तीन हजार बहत्तर होता है। इतना ही आदिधन और उत्तरधनको मिलानेपर होता है। अतः पदके वर्ग और संख्यातका भाग सर्वधनमें देनेपर चयका कहा है। १००२॥

सर्वधन तीन हजार बहत्तरमें चयधन चार सी अस्सी घटानेपर पच्चीस सी बानवे २५ रहते हैं। इसको गच्छ सोछहका भाग देनेपर एक सी बासठ आते हैं। यही प्रथम समय सम्बन्धी बिशुद्ध परिणामोंका प्रमाण है। उसमें एक चय चार मिलानेपर एक सी छियासठ दूसरे समय सम्बन्धी परिणाम होते हैं। इस प्रकार ऊपर-ऊपर रचना करके एक-एक चय बढ़ाते- बढ़ाते अधःप्रवृत्तकरणके परिणामोंका प्रमाण आता है। यथा—१६२। १६६। १७०। १७४। ३० १७८। १८२। १८६। १९०। १९४। १९८। २०२। २०६। २१०। २१४। २१८। २२२।। ८०३।।

## पचयधणस्साणयणे पचयप्पमवं तु पचयमेत हवे। रूऊण पदं तु पदं सञ्बत्थ वि होइ णियमेण॥९०४॥

प्रचयधनस्यानयने प्रचयः प्रभवस्तु प्रचय एव भवेत् । रूपोनपदंतु पदं सध्वैत्रापि भवति नियमेन ।।

प्रचयधनमंतप्पत्लि घेल्लेडियोळं प्रचयमुं प्रभवमुं प्रच हु यमेयकेंं। तु मरो रूपोनपदमे ४।४।४ ४।४ ४।उ

पदमक्कुं नियमिदं । आ ४ । उ ४ । ग १५ । एकें दोडे प्रयमस्य हानिवर्श नास्ति वृद्धिवर्श नास्ति यें दु प्रथमदोळ् प्रचयमिल्लप्पुदिरं ॥ पदमेगेण विहीणं दुभाजिदं उत्तरेण संगुणिदं । पभवजुदं पदगुणिदं पदगणिदं होइ सब्वत्थ ॥ एंदु । पद १५ मेगेण विहीणं १४ दुभाजिदं १४ । उत्तरेण २ संगुणिदं १४ । ४ । पभवजुदं २४८ । कूडि ३२ । पदगुणिदं ३२ । १५ । पदगूणिदं होइ सब्वत्थ

१० एंदु लब्धं नानूरे भत्तक्कुं। ४८०॥

#### अनंतरमनुकृष्टि प्रथमखंडप्रमाणमं पेळदपरः—

प्रचयवनस्यानयने सर्वत्रापि प्रचयप्रभवी तु प्रचय एव स्यात् । गच्छस्तु प्रथमे प्रचयाभावाद्वयोनतत्प-दमेव स्यान्नियमेन । आ ४ । च ४ । ग १५ । पद १५ । मेगेणविहीणं १४ दुमाजिदं १४ उत्तरेण संगुणिदं २

१४। ४। पभवजुदं ३२ पदगुणिदं ३२। १५ पदगुणिदं होदि सञ्वत्येति लब्धमशीत्यग्रचतुःशत।नि ४८०

१५ ।।९०४।। अयानुकृष्टिप्रथमखंडप्रमाणमाह-

# पहिसमयधणेवि पदं पचयं पमवं च होइ तेरिच्छे । अणुकड्डिपदं सन्बद्धाणस्स य संखमागो दु ॥२०५॥

प्रतिसमयघने पि पदं प्रचयं प्रभवश्च भवति तिरिश्च। अनुकृष्टिपदं सर्व्वाध्वानस्य च संख्यभागस्तु ॥

प्रतिसमयधनदोळं पवमुं प्रचयमुं प्रभवमुं तिर्घ्यंपूपदोळक्कु माद्युत्तरगच्छेगळक्कुमें बुदत्थं।
तु मरो आ तिर्घ्यगनुकृष्टि गच्छे सर्घ्वाध्वानद संख्यातेकभागमक्कु। मदक्के संदृष्टि |१६| नाल्कु

रूपु लब्धमक्कुं । ४॥ इंतनुकृष्टिपदं ज्ञातमागुत्तं विरलु:--

अणुकड्डिपदेण हिदे पचये पचयो दु होइ तैरिच्छे । पचयधणूणं दव्वं सगपदभजिदं हवे आदी ॥२०६॥

अनुकृष्टिपदेन हुते प्रचये प्रचयस्तु भवेत्तिरिंच। प्रचयधनोनं द्रव्यं स्वकपदभक्तं भवेदादिः।। अध्वंचयमननुकृष्टिपदिंदं भागिसुत्तं विरलु अनुकृष्टिप्रचयमक्कु ४ मी प्रचयमं मुिन्ननंते ४

व्येकपद ४ द्वं ४ व्नचयमं माहि ३ । १ मत्तदर्रितं गुणो गच्छ ३ । १ । ४ । उत्तरघनमिदु ६ । चय-घनमक्कुमंतु चयधनमागुत्तं विरलु चयधनहीनं द्रव्यं १६२ । दोषमिदु १५६ । यिदं पदभजिदे १५६ ।

अपि पुनः अनुकृष्टेः प्रतिसमयघनानयने तद्गच्छचयादयः तिर्यगेव स्युः । तत्र गच्छः सर्वाच्यानस्य संख्यातैकभागोकसंदृष्ट्या १६ चतुरंकः ४ ॥९०५॥

बनुकृष्टिपदेनोर्घ्वचये भक्ते तत्प्रचयः स्यात् ४ ततः व्येकपदा ४ र्द्ध ४ ब्नचयः ३ । १ गुणो गच्छ ४ २ २

अनुकृष्टिका प्रतिसमय धन लानेके लिए अनुकृष्टिका गच्छ आदि सब तिर्यक् रूप ही है। अर्थात् पहले समय सम्बन्धी परिणाम जहाँ लिखे हैं उसीके बराबरमें पहले समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके खण्डोंके परिणाम लिखना चाहिए। इसी प्रकार सब समयोंकी तिर्यक् रचना करना चाहिए। उनमेंसे अनुकृष्टिका गच्छ ऊर्ध्वगच्छके संख्यातवें भाग है। अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा ऊर्ध्व गच्छ सोलह है। उसमें संख्यातके चिह्न चारसे भाग देनेपर अनुकृष्टिका गच्छ चार होता है। १०५।।

अनुकृष्टिके गच्छका भाग ऊर्ध्व चयमें देनेपर जो प्रमाण हो उसे अनुकृष्टिका चय जानना। सो अनुकृष्टिके गच्छ चारका भाग ऊर्ध्वचय चारमें देनेपर एक आया। वहीं अनुकृष्टिका चय है। तथा करणसूत्रके अनुसार एक कम गच्छ तीनका आधा डेढ़को चय एकसे गुणा करनेपर भी डेढ़ रहा। उसे गच्छसे गुणा करनेपर छह हुए। यह अनुकृष्टिमें चयधन जानना। सो प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम एक सौ बासठ है। यही प्रथम समय-सम्बन्धी अनुकृष्टिका सर्वधन है। उसमें चयधन छह घटानेपर एक सौ छप्पन रहे। उसमें

होवि आवि परिमाणा में बु लब्बमावि मूवत्तों भत्तक्कुं। ३९॥ इंतनुकृष्टियोळावियरियल्पडित्तरलु:—

आदिम्मि कमे वड्ढिद अणुकिङ्किस्स य चयं तु तेरिच्छे। इदि उड्ढितिरियरयणा अधायवत्तिम्म करणिम्म ॥९०७॥

आदौ क्रमेण वर्द्धतेऽनुकृष्टेश्च चयस्तु तिरिध्चि । इत्यूष्वैतिर्ध्यंग्रचनाऽधाप्रवृत्ते करणे ।। तवनुकृष्ट्यादिष्यदं मेले द्वितीयादिखंडंगळोळ क्रमदिदं तिर्ध्यंगनुकृष्टिचयं पेच्चुंगुमित्ष्यं-तिर्थ्यंग्रचनाद्वयमधाप्रवृत्तकरणपरिणामदोळक्कु । संदृष्टि :—

| १६२ | १६६ | 800 | १७४ | 208 | १८२ | १८६ | १९० | १९४ | १९८ | २०२ | २०६ | २१० | २१४ | २१८          | २२२ |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|--|
| ३९  | ४०  | ४१  | ४२  | ४३  | ४४  | ४५  | ४६  | ४७  | 28  | ४९  | 40  | 48  | 42  | 43           | 48  |  |
| 80  | ४१  | ४२  | ४३  | RR  | ४५  | ४६  | ४७  | 86  | ४९  | 40  | 48  | 42  | 43  | ૈ <b>५</b> ૪ | 44  |  |
| 88  | ४२  | ४३  | ४४  | ४५  | ४६  | 80  | 86  | ४९  | 40  | 48  | 49  | 43  | 48  | 44           | 4 ६ |  |
| ४२  | 83  | ४४  | 84  | ४६  | 80  | 86  | ४९  | 40  | 48  | 42  | 43  | 48  | 44  | ५६           | 49  |  |

|    | - 1      | अंकसंदृष्टि द्रव्य ३०७२ | अत्थ संदृष्टि द्रव्य 😑 a                     |
|----|----------|-------------------------|----------------------------------------------|
|    |          | परिणामाध्यान १६         | अध्यान २।१११।                                |
| १५ |          | अनुकृष्ट्यच्यान ४       | अनुकृष्टि २।११।                              |
|    | <b>«</b> | परिणाम विशेष ४          | परिणाम विशेष ≅ a । २ । १ १ १ । २ । १ १ १ । १ |
|    |          | अनुकृष्टि विशेष १       | अनुकृष्टि विशेष ०११११।२१११।                  |
|    |          | संख्यात रूप १           | संख्यात १                                    |

३। १। ४ इति चयघनेन ६ द्रव्यं १६२ हीनं कृत्वा १५६। पदेन भक्ते १५६ तदादि भवति ३९॥९०६॥

२० तदादेरपरि द्वितीयादिखंडेषु क्रमेण तियंगनुकृष्टिचयो वर्घते इत्येवमूर्घ्वतिर्यग्रचनाद्वयमधःप्रवृत्तपरिणामे स्यात्।

अनुकृष्टि गच्छ चारसे भाग देनेपर उनतालीस आये। यही प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिका प्रथम खण्ड है।।९०६।।

उस प्रथम खण्डसे दूसरे आदि खण्डोंमें क्रमसे तिर्यंक् रूपसे अनुकृष्टिका एक-एक २५ चय बढ़ानेपर उनतालीस, चालीस, इकतालीस, बयालीस प्रमाण होता है। इसी प्रकार दूसरे समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके खण्डोंमें चालीस, इकतालीस, बयालीस, तेंतालीस प्रमाण होता है। यहाँ दूसरे समयसम्बन्धी और प्रथम समयसम्बन्धी चालीस, इकतालीस और बयालीस-में समानता हुई। इसी प्रकार तीसरे आदि समयोंमें अनुकृष्टि रचना करके नीचेके समय-सम्बन्धी परिणामोंमें समानता जानना चाहिए। इस तरह अधःकरणमें ऊर्ध्वरूप और तिर्यग् ३० रूप रचना जानना। जैसा ऊपर संदृष्टिमें बताया गया है।

```
कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोपिका
                                                             1240
     अर्त्थसंदृष्टियोळषःप्रवृत्तकरणपरिणाम रचनाविशेषं तोरल्पड्गुमदें तें दोडे सर्व्यद्रव्यमिदु ।
ॐa इदं पदकदिसंखेण भाजिदे पचयमें दिद् प्रचयमक्कूं
                                                             ठयेकप-
                                         299929919
दार्ब्रघ्नचयगुणोगच्छ उत्तरधनमेंदितिदु चयधनमक्कु। ≡०२१११ -१।२१११ मिवनप-
                                       २ 9 9 9 1 २ 9 9 9 1 9 1 २
र्वात्तसिवोडे ≅a २१११—१
                               ई उत्तरधनमं चयधणहीणं बच्चं कळेबुळिव शेषिमवु
           २१११।१।२
æa २ १ १ १ । २ इदं पवभिजवे होवि आदि परिमाण में विदु प्रथमसमयादि धनमक्कुं
 29991912
0 9 9 9 1 7 9 9 9 1 9
२ १११।१।२१११।२
                           घन.....३ ॣ___
बोडे द्वितीयसमयघनिमिततक्कुं ≡०२१११।२ प्रतिसमय प्रथमधनदोळ्
     अर्थसंदृष्टी तु सर्वद्रव्यमिदं 🗃 व । पदकदिसंखेण भाजिदे पचयं 🕿 व । १
                                                 २ ७ ५ ५ । २ ५ ५ १ । १
```

व्येकपदार्धं वनवयगुणो गचछ उत्तरधनं = a 1 2 9 9 9-8 1 2 9 9 9 अपवतितं 299129991912

🛥 a २ ९ ९ १-१ अनेन हीणं दव्वं— 😅 a । २ १ १ १ । १ । २ पदभिनदे होदि आदिपरिमाणं २ १ १ १ । १ २ 2 4 4 4 1 9 1 3

अत्रैकचये = a । १ निक्षिप्ते द्वितीयसमयधनं— २ **९ ९** १।२ ९ १ १ १। १। २ २१५१।२५१५।१

इस प्रकार अंकोंके द्वारा दृष्टान्त रूप कथन किया है। इसी प्रकार अर्थसंदृष्टि रूपमें जानना। जो इस प्रकार है-अधःप्रवृत्तकरणके सब परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। यह सर्वधन जानना। अधःप्रवृत्तकरणका काल अन्तर्मुहूर्त है उसके समयोंका प्रमाण गच्छ जानना । गच्छके वर्गको संख्यातसे गुणा करके उसका भाग सर्वधनमें देनेपर जो प्रमाण आवे उसे ऊर्ध्वचय जानना। एक कम गच्छके आवेको चयसे गुणा करके फिर गच्छसे गुणा करनेपर चयधन आता है। उसको सर्वधनमें घटानेपर जो शेष रहे उसमें गच्छका भाग देनेपर जो प्रमाण आये वह प्रथम समयसम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण है। उसमें एक चय

५ रूपुगळं घनद नाल्कुं रूपुगळोळगरडु घनरूपुगळं सरिगळेदु द्विगुणपदमात्रंगळं कूडिबोर्डरडु घन-

रूपुगळु सहितमागिदु तच्चरमानुकृष्टिखंडधनमक्कुं ≡ २२११११२ मत्तमा २११११२१११२११२

ऋणरूपद्वयं धनरूपद्वयेन समानमिति दत्त्वा वृद्धे प्रथमानुकृष्टिचरमखण्डधनं स्यात् ।

ः a।२१११।२ २१११।२१११।२११।२

पुनः तत्त्रयमसमय।नुकृष्टित्रथमखण्डधने एकानुकृष्टिचये द्वाम्यां समच्छेदेन 🖴 a । २

२ १ १ १ । २ १ १ । २

१० वृद्धे द्वितीयसमयानुकृष्टिप्रथमलण्डषनं स्यात् व्याव । २ १ १ १ १ १ । २ प

29991299919129912

अत्र रूपोनानुकृष्टिपदमात्रानुकृष्टिचये द्वाम्यां समच्छेदेन 🗃 a। २ १ १ १ —१। २

२**१११।२१११।२११।** 

ऋणरूपं सगुणाकारं गृहीत्वा घनचतुष्कस्य रूपद्रयं समानमिति दत्त्वा शेषे द्विगुणपदमात्रे निक्षिप्ते रूपद्रयसहितं

भूत्वा तच्चरमानुकृष्टिखण्डघनं स्यात् = a।२१११।१।२ २१११।२११।२

अन्तिम खण्डका प्रमाण होता है। उस प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डके प्रमाणमें अनुकृष्टिका एक चय मिलानेपर दूसरे समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डका प्रमाण होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि खण्डोंमें एक-एक चय मिलाते-मिलाते एक कम अनुकृष्टिके गण्छ प्रमाण चय मिलानेपर दूसरे समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके अन्तिम

प्रथमसमयानुकृष्टि प्रथमखंडधनदोळु द्विरूपोनोध्वंपदमात्रानुकृष्टिचयंगळं द्विकदिवं समच्छेदमं माडिदी राशियं ≅ ३२११—२।२ कूडिदोडधःप्रवृत्तकरणद्विचरमसमयानु-२१११।२१११२

कृष्टि प्रथमखंडधनमक्कुं। ﷺ ३२।२११११।२ यो राशियोळ रूपोनानु-२१११।२११११२

२९११।२९११।१।२१५।२

वृद्धे द्विचरमसमयानुकृष्टिप्रथमखण्डवनं स्यात् व्यात् व्यात् २१११।२।२।२।२११।२११।२

अत्र रूपोनानुकृष्टिपदमात्रानुकृष्टिचये समच्छेदेन ≅ a।२११-१।२ २१११।२११।२११।२

खण्डका प्रमाण होता है। तथा प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डके प्रमाणमें दो कम उध्वर्गच्छ प्रमाण अनुकृष्टिके चय मिलानेपर दिचरम समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके १५ प्रथम खण्डका प्रमाण होता है। उसके दितीयादि खण्डोंमें एक-एक चय मिलाते हुए एक कम अनुकृष्टिके गच्छ प्रमाण चय मिलानेपर उसके अन्तिम खण्डका प्रमाण होता है। दिचरम समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डके प्रमाणमें एक अनुकृष्टि चय मिलानेपर

खंडधनमक्कुं। ≅ ०२११११२ मी धनदोळ रूपोनानुकृष्टिपदमात्रानु-२१११।२१११।२ चयंगळं द्विकदिंदं समच्छेदमं माडि ≊०२११—१।२ दी राशियं कूडि २१११।२१११।२११।२

**43331433313143314** 

दोडिदु चरमसमयानुकृष्टि चरमखंडधनप्रमाणमक्कुं ॐ ०२१११।२।२ २१११।२११।२११।२

यितत्थंसंदृष्टियोळाद्यंतद्विसमयद्विसमयंगळ ऊर्ध्वतिय्यंग्रचना संदृष्टि :-

|   | 0 0                     | 0                       | 0                        |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 4 | ≡वरववर्गावार ऋर्        | 35 a ₹ 9 9 9 9 1 ₹      | ≡वरशश व शार ऋ र          |
|   | २ १ १ १ । २१११ । १।२    | २ १११ । २ १११ । २ १ । २ | २१११ । २१११।१ । २ ११ । २ |
|   | 0 0                     | 0 0                     | 00                       |
|   | ≅a२१११ रा२ ऋ ३          | 華 8 9 9 9 1 7 死 7       | क्ट व २११ वि शिर ऋ ४     |
|   | २१११।२ १११। १।२         | २ १११ । २ ११११ । २ ११ २ | २१११ । २११११ । २ ।११। २  |
|   | _0                      | 0                       | 0 0                      |
|   | ≅ a २ १११ १।२ घन ३      | च्चa २ १ १ १ १ घन ४     | ≡०२११ १ १।२ धन २         |
|   | २१११ । २ १११ । १ । २    | २ १११ । २ ११११ । २ ११ २ | २ १११ । २ ११११ २ १ १ २   |
|   | -0                      | ~ · ·                   | ~ ° °                    |
|   | ≡व २ १११ १।२ धन १       | ≊a२११ १ १।२घन २         | = वर्श्व १ शर            |
|   | २ १११ । २ १ १ १ । १ । २ | २१११।२१११।१। २ ११। २    | २१११।२१११ । २११ । २      |

वृद्धे चरमसमयानुकृष्टिप्रथमखण्डधनं स्यात् ः अञ्च २१११।१।२ २१११।२११।२

१० अत्र रूपोनानुकृष्टिपदमात्रानुकृष्टिचये समच्छेदेन— ≡ । २ १ १ —१। २

2991299919129912

वृद्धे चरमसमयानुकृष्टिचरमखण्डधनं स्यात् व 🗃 । २ १ १ १ । १ । २ १ १ १ । २ १ १ १ । २ १ १ १ । २ १ १ । २ १ १ । २

अन्त समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डका प्रमाण होता है। उसके द्वितीयादि खण्डोंमें एक-एक चय मिलाते-मिलाते एक कम अनुकृष्टिके गच्छ प्रमाण चय मिलानेपर अधःप्रवृत्त-करणके अन्त समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके अन्तिम खण्डका प्रमाण होता है।

१५ १. अत्रोपकारिणी रचना जीवकाण्डे ४९ तमगायायां दृष्टव्या ।

### कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोपिका

| 4 | एक जीव | एक जीव | नाना जीव नाना जी |       | । अति २ १   |  |
|---|--------|--------|------------------|-------|-------------|--|
|   | ए। का  | नाना   | ए। का            | ना का | अपू २११     |  |
|   | 8      | २१११   | १०८              | ≅a    | अधः<br>२१११ |  |

अनंतरमधःप्रवृत्तकरणर अनाभिप्रायं पेळल्प हुगुं। अवं ते वोडं अप्रमत्तसंयतनुपमश्रेण्यारोहणनिमित्तमाणियुं मेणु क्षपकश्रेण्यारोहणिनिमित्तमाणियुमयःप्रवृत्तकरणमं माळ्कुमा करणकाल मुं
अंतम्मुंह्तं प्रमाणमक्कुमादोडमिनवृत्तिकरणकाल मनिदं। २१। नोडल पूर्व्यकरणकाल मितु। २११।
संख्यात गुणितमक्कु-। मदं नोडलधःप्रवृत्तकरणकालं संख्यात गुणितमक्कु-। २१११। मा काल दोळु
संभिवसुव संज्यल नदेश घातिस्पर्धक को घादिक षायि विश्व दिवस्यानंगळ्य मसंख्यात लोक मार्त्रगळप्युववं संज्यल नको धादिक षायंगळ सम्बंघातिस्पर्धक कषायसंक्षेशस्यानंगळं नोडल संख्यातिक
भागमात्रंगळप्युवु। आ संज्यल नसम्बंधाति स्पर्धको दयस्यानंगळणनंता नुबंध्यप्रत्याख्या नप्रत्याख्यानको घादिक षायंगळो डनल्ल दुद्यमिल्ल प्युद्धिनी यप्रमत्तसंयतनो ळुद्यमिल्ल –। मधःप्रवृत्तकरण

अप्रमत्तसंयतः उपशमश्रीण क्षपकश्रीण वाल्ढमप्रःप्रवृत्तकरणं करोति । तस्य कालोंऽतमुंहूर्तोऽप्यनिवृत्तिकरणकालात्संख्यातगुणापूर्वकरणकालात्संख्यातगुणः २ १ १ १ तत्र संज्वलनदेशघातिस्पर्धकिवशृद्धिपरिणामस्थानानि शेषकथायसहचरिततत्सर्वधातिस्पर्धकसंक्लेशस्थानेम्योऽसंख्यातैकभागमात्राण्यप्यंख्यातलोकमात्राणि ।
तत्राप्यनुकृष्टिजघन्यखण्डस्य जघन्यविशुद्धिपरिणामस्थानं जिनदृष्टोऽष्टांकः । ततस्तदुत्कृष्टमनंतगुणं । कृतः ?
तस्योपर्यनंतभागवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राण्यतीत्य सकृदसंख्यातभागवृद्धिस्थानं । इमान्यपि
तथा तावंत्यतीत्य पुनरेकवारमार्वाततस्य चरमेऽसंख्यातभागवृद्धिस्थाने संख्यातभागवृद्धिस्थानं । इमान्यपि तथा
तावंत्यतीत्य पुनरेकवारमार्वाततस्य चरमे संख्यातभागवृद्धिस्थाने संख्यातगुणवृद्धिस्थानं । इमान्यपि तथा
तावंत्यतीत्य पुनरेकवारमार्वाततस्य चरमे संख्यातगुणवृद्धिस्थाने असंख्यातगुणवृद्धिस्थानं । इमान्यपि तथा
तावंत्यतीत्य पुनरेकवारमार्वाततस्य चरमेऽसंख्यातगुणवृद्धिस्थाने असंख्यातगुणवृद्धिस्थानं । इमान्यपि तथा
तावंत्यतीत्य पुनरेकवारमार्वाततस्य चरमेऽसंख्यातगुणवृद्धिस्थानेअनंतगुणवृद्धिस्थानानि । मिलित्वेमानि रूपाधिकसूच्यंगुलासंख्यातस्य घनगुणितवर्गमात्राण्येकं षड्वृद्धिस्थानं एतानि तत्रासंख्यातलोकाः सन्तीति कारणात् ।
ततस्यद्वतियोखण्डस्य जघन्यविशुद्धिस्थानं चानन्तगुणमनन्तगुणं ज्ञातव्यं। तत्प्रयमखण्डस्य प्रयमखण्डचरमखण्डस्य चरमखण्डं च विनोपरितनखण्डपरिणामाः अघस्तनखण्डपरिणामैः सह् यथासम्भवं सदृशा इत्ययं
करणोऽधःप्रवृत्तसंज्ञः स्यात् ।।

[ अप्रमत्तसंयतः उपशमश्रेण्यारोहणनिमित्तं वा क्षानकश्रेण्यारोहणनिमित्तमघःप्रवृत्तकरणं करोति । तस्य कालोंऽतर्मृहूर्तोऽप्यनिवृत्तिकरणकालतः २ १ संख्यातगुणा रूर्वंकरणकालात् २ १ १ संख्यातगुणः २ १ १ १ तत्र सम्भविसंज्वलनदेशवातिस्पर्धककोषादिकषायविद्युद्धिपरिणामस्यानान्यसंख्यातलोकमात्राणि । तानि च संज्वलनक्षोषादिकषायसर्वंघातिस्पर्धककषायसंक्लेशस्थानेम्योऽसंख्यातैकभागमात्राणि । तत्संज्वलनसर्वधाति-

तथा अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती उपशमश्रेणी अथवा क्षपकश्रेणी चढ़नेके लिए भी अधःप्रवृत्तकरण करता है। उसका भी काल अन्तर्मुहूर्त मात्र है। फिर भी अनिवृत्तिकरणके कालसे संख्यातगुणा काल अपूर्वकरणका है और उससे भी संख्यातगुणा काल अधःप्रवृत्तकरण-

प्रथमसमयप्रथमानुकृष्टिखंडजघन्यविशुद्धिपरिणामस्थानं जिनदृष्टमष्टांकमक्कु-। मदं नोडलु तद्त्कृष्टिवशुद्धिस्थानमनंतगुणमक्कू मेकं दोडा खंड जघन्याष्टांकस्थानदमेल भागवृद्धिस्थानंगळ सूच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्रंगळ नडेवु कोर्म असंख्यातभागवृद्धिस्थान-मक्कुमदर मेले मुन्तिनंते अनंतभागवृद्धिस्थानंगळ सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रस्थानंगळ नडेंद् मत्तोममे यसंख्यातभागवृद्धिस्थानमक्कु-। मितनंतभागवृद्धिस्थानंगळ् सूच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्रं-५ गळ् नडदोम्म यसंख्यातेकभागवृद्धिस्थानंगळागुत्तं विरलु मा असंख्यातभागवृद्धिस्थानंगळ सूच्यंगुला संख्यातैकभागमात्रवृद्धिस्थानंगळपुवंतागुत्तं विरलु मत्तमनंतभागवृद्धिस्थानंगळ सूच्यंगुलासंख्या-तैकभागमात्रंगळ् नडवोम्मे संख्यातभागवृद्धिस्थानमक्कु-। मदर मेले मुन्निनंतेयनंतभागवृद्धि-स्थानंगळागि योम्मो मे यसंख्यातभागवृद्धिस्थानंगळागुत्तमुमः असंख्यातभागवृद्धिस्थानंगळुं सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रंगळागि मुंदनंतभागवृद्धिस्थानंगळ् सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रंगळ् १० नडद मत्तमोम्मे संख्यातभागवृद्धिस्थानमक्कुमो प्रकारदिवमो संख्यातभागवृद्धिस्थानंगळं सूच्यंगु-लासंख्यातैकभागमात्रंगळागुत्तं विरलु मुंदे मत्तमनंतभागादिवृद्धिस्थानंगळु सूच्यंगुलासंख्यातैक-भागमात्रंगळ् नडनडदोम्मे संख्यातगुणवृद्धिस्थानमक्कु-। मितु मुन्निनंते अनंगभागवृद्धिस्थानंगळुं असंख्यातेकभागवृद्धिस्थानंगळुं संख्यातेकभागवृद्धिस्थानंगळु मार्वात्तिस यार्वात्तिस योम्मो मे संख्यातगुणवृद्धिस्थानंगळागुत्तमा संख्यातगुणवृद्धिस्थानंगळ सुच्यंगुलासंख्यातैकभागवृद्धिस्थानंग-१५ ळप्पुव् ।

स्पर्धकोदयस्थानानामनंतानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानक्रोधादिकषायैरेबोदयादत्राप्रमत्ते उदयो नास्ति । अधःप्रवृत्तकरणप्रयमसमयप्रथमानुकृष्टिखण्डस्य जघन्यविशुद्धिपरिणामस्थानं जिनदृष्टोऽष्टांकः । तत्तस्तदुत्कृष्टमनन्तगुणं ।
कृतः ? तस्योग्यंनन्तभागवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राण्यतीत्य सकृदसंख्यातभागवृद्धिस्थानं ।
तस्योपरि पूर्ववदनन्तभागवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राणि गत्वा पुनरेकवारमसंख्यातभागवृद्धिस्थानानि
सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राणि गत्वैकवारं संख्यातभागवृद्धिस्थानं स्यात् तस्योपरि पूर्ववदनन्तभागवृद्धिः
सहचरितासंख्यातभागवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राणि । तदग्रेऽनन्तभागवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राणि । तदग्रेऽनन्तभागवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राणि गत्वा पुनरेकवारं संख्यातभागवृद्धिस्थानं । एवं संख्यातभागवृद्धिस्थानानिः सूच्यंगुलासंख्यान्तैकभागमात्राणि नीत्वाग्रे पुनरनन्तभागादिवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्याने

२५ का है। उसमें जो संज्वलन कषायके देशवातिस्पर्धकों के उद्यह्मप विशुद्धिपरिणामों के स्थान हैं वे अन्य प्रत्याख्यानादि कषायों के साथ उद्यमें आनेवाले संज्वलन कषायके सर्वघाती स्पद्धवों के उद्यह्मप संक्लेश स्थानों के असंख्यात वे भाग हैं फिर भी वे असंख्यात लोकप्रमाण हैं। वहाँ भी अनुकृष्टिका जघन्य पहले खण्डका जघन्य विशुद्धिपरिणाम स्थान सर्वज्ञके द्वारा देखे गये अष्टांक प्रमाण अनन्त गुण वृद्धिको लिये हुए है। अर्थात् पूर्व परिणामके अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाणसे अनन्तगुणे अविभाग प्रतिच्छेदों के ह्म परिणामों का प्रमाण अनन्त हैं। सो जैसे-जैसे निर्मलता होती है वैसे-वैसे विशुद्धताके अविभाग प्रतिच्छेद

मुंदेयुमंते अनंतभागादिवृद्धिस्थानंगळ, सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रंगळ, नडदु ओम्में असंख्यातगुणवृद्धिस्थानमक् मो असंख्यातगुणवृद्धिस्थानंगळ, मुन्निनंते अनंतभागवृद्धि असंख्यानगणवृद्धि संख्यातगणवृद्धि संख्यातगणवृद्धि स्थानंगळ, क्रमदिव सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्र-स्थानंगळावित्तियावित्तियोम्बोंम्में असंख्यातगुणवृद्धिस्थानमागुत्तल, मो यसंख्यातगुणवृद्धिस्थानंगळ, सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रवृद्धिस्थानंगळागृत्तं विरल् मुंदे मत्तमनंतभागादिवृद्धिस्थानंगळ, सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रवृद्धिस्थानंगळ, सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रगळ, नडनडदु ओम्में अनंतगुणवृद्धिस्थानमम्कु मितों दुष्ठिष्ट्यानंगळ, ख्याधिकसूच्यंगुलासंख्यातैकभागद्यनमुं वर्गमुंगुणिसिदिनतष्युचु—१—१—१—१— अंकसंदृष्टि:— ८ १

2- 2- 2- 2- 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

| - |            |            |            |    |   |
|---|------------|------------|------------|----|---|
| 6 | <b>१</b>   |            |            |    |   |
| Ę | <u>5</u> — | מ          |            |    |   |
| * | 8-         | \$—        | ſ          |    |   |
| 1 | <b>१</b> — | <b>8</b> — | <b>8</b> — |    |   |
| 8 | <b>१</b> — | 3-         | ه م        | 8- |   |
| 3 | 2          | 2          | २          | २  | २ |

गुणवृद्धिस्थानं । एवं पूर्ववदनन्तभागवृद्धिस्थानाति असंख्यातैकभागवृद्धिस्थःनानि संख्यातैकभागवृद्धिस्थानानि चापवत्यीपवत्यैकैकवारं संख्यातगुणवृद्धिस्थानं भूत्वा-भूत्वा संख्यातगुणवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राणि गत्वा एकवारमसंख्यातगुण-वृद्धिस्थानं स्यात् । एतानि पूर्ववदनन्तभागवृद्धधांस्थातभागवृद्धिसंख्यातभागवृद्धिसंख्यातभागवृद्धिसंख्यातभागवृद्धिसंख्यातगुणवृद्धिस्थानानि क्रमेण सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राण्यपवत्यीपवत्यीपवत्यीकैकवारमसंख्यातगुणवृद्धिस्थानं इतोमान्यपि सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राणि गत्वा एकवारमनंत-भागमात्राणि नीत्वा अग्रे पुनरनन्तभागादिवृद्धिस्थानानि सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्राणि गत्वा एकवारमनंत-गुणवृद्धिस्थानं । एवमेकषड्वृद्धिस्थानानि ख्पाधिकस्च्यंगुलासंख्यातैकभागस्य घनवर्गगुणितमात्राणि भवन्ति । १५

बढ़ते हैं। इससे यहाँ अनन्त गुणापन सम्भव होता है। उस पहले खण्डके जघन्यसे उसका ही उत्कृष्ट अनन्तगुणा है। क्योंकि उस जघन्यके ऊपर सूच्यंगुलके असंख्यात भाग प्रमाण अनन्त भागवृद्धिरूप स्थान होनेपर एक बार असंख्यात भागवृद्धि स्थान होता है। इसी प्रकार सूच्यंगुलके असंख्यात भागवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूचवत् करनेपर अन्तिम असंख्यात भागवृद्धिके स्थानपर संख्यात भागवृद्धि होती है। इसी प्रकार २० सूच्यंगुलके असंख्यात भागवृद्धिके स्थानपर संख्यात भागवृद्धि होती है। इसी प्रकार उतने करनेपर अन्तमें संख्यात भागवृद्धिके स्थानपर संख्यात गुणवृद्धि होती है। इसी प्रकार उतने ही संख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूर्ववत् करनेपर अन्तमें संख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूर्ववत् करनेपर अन्तमें संख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूर्ववत् करनेपर अन्तमें संख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूर्ववत् करनेपर अन्तमें असंख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूर्ववत् करनेपर अन्तमें असंख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूर्ववत् करनेपर अन्तमें असंख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूर्ववत् करनेपर अन्तमें असंख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक बार पूर्ववत् करनेपर अन्तमें असंख्यात गुणवृद्धि स्थानपर अनन्त गुणवृद्धि २५ होती है।

सर्व्यमेलने एवं भवति-१ १ १ १ इंतागुत्तं विरलु इंतप्य षट्स्थानंगळा प्रथमसम्बप्रथ-२ २ २ २ २

मानुकृष्टि खंडदोळ असंख्यातलोकमात्रं गळप्पुवप्पुदिस्मनंतगुणित्वं सिद्धमक्कु मदं नोडलु तत्प्रथम्ममयद्वितीयानुकृष्टिखंडजघन्यवृद्धिस्थानमण्टांकमप्पुदिस्मनंतगुणमक्कुमेके दोड छट्ठाणाणं आदी अहुंकं होदि चिरममुख्यंकमें दितेल्ला प्रथमसमयसमस्तानुकृष्टिखंडगळजघन्यंगळण्टांकंगळप्पुत्र । पत्र्यं- उत्कृष्टमुख्यंकंगळयप्पुर्वांततु स्वजघन्यमं नोडलु स्वोत्कृष्टस्थानंगळ्मनंतगुणंगळप्पुत्र । पूर्वं- खंडोत्कृष्ट मुख्यं कमदं नोडलु त्तरखंडजघन्यस्थानमनंतगुणभे ब व्याप्ति एल्लेडयोळमिरयलपडुगुं । इत्लि प्रथमसमयानुकृष्टि प्रथमखंड सर्वंस्थानंगळ्मसदृशंगळ् । द्वितीयसमयप्रथमखंडं मोदल्गों डु दिस्तियसमयप्रथमखंडं मोदल्गों डु दिस्तियसमयप्रथमखंडं मोदल्गों डु दिस्तियसमयप्रथमखंडं मोदल्गों डु दिस्तियसमयप्रथमखंडं समस्त- स्थानंगळोडने समानंगळप्पुत्र । इतु निव्वंगंणकांडकपप्यंतमुपरितनोपरितनखंडविशुद्धिस्थानंगळ-

| 8 | <b>१</b><br>२             |
|---|---------------------------|
| Ę | <del>?</del> <del>?</del> |
| 4 | २ २ २                     |
| * | र्श र र                   |
| 7 | र र र र र                 |
|   | सर्वसम्मेलने एवं          |
| 2 | र १ १ १                   |

- १० इतीदृशपट्स्थानानि तत्प्रथमसमयानुकृष्टिखण्डे असंख्यातलोकमात्राणि संतीत्यनन्तगुणत्वं सिद्धं।
  ततस्तत्प्रथमसमयितीयानुकृष्टिखण्डजघन्यवृद्धिस्थानं अष्टांकत्वादनन्तगुणं। कृतः? छट्टाणाणं आदीः अट्टंकं
  होदि चरममुव्वंकमिति स्वजघन्यात्स्वोत्कृष्टस्थानमनन्तगुणं पूर्वंखण्डोत्कृष्टादुत्तरखण्डजघन्यस्थानमनन्तगुणमिति
  व्याप्तिसद्भावात्। अत्र प्रथमसमयानुकृष्टिप्रथमखण्डसर्वस्थानानि द्वितीयसमयप्रथममादि कृत्वा दिचरमखण्डपर्यंतसर्वस्थानानि प्रथमसमयदितीयखण्डमादि कृत्वा चरमखण्डपर्यंतसमस्तस्थानैः सह समानि एवं निर्वर्गणकाण्डक-
- १५ इस प्रकार एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागके घनसे उसीके वर्गको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने प्रमाण वृद्धियों के होनेपर एक षट्स्थान पतित वृद्धिरूप स्थान होता है। जीवकाण्डके ज्ञानमार्गणाधिकारमें पर्यायसमास श्रुतज्ञानके वर्णनमें षट्स्थान वृद्धिका जैसा कथन किया है वैसा ही यहाँ भी जानना। ये षट्स्थान उन कषाय स्थानोंमें असंख्यात लोकप्रमाण होते हैं इससे जघन्यसे उत्कृष्टको असंख्यात गुणा कहा है।
- २० प्रथम खण्डके उत्कृष्टसे दूसरे खण्डका जघन्य अनन्तगुणा है क्योंकि षट्वृद्धिस्थानमें अनन्तगुण वृद्धि—जिसका चिह्न आठका अंक है, पीछे ही पीछे होती है तब दूसरे खण्डका जघन्य स्थान होता है। उससे उसीका उत्कृष्ट अनन्तगुणा है। इस प्रकार सब खण्डोंमें अपने-अपने जघन्यसे अपना-अपना उत्कृष्ट अनन्तगुणा है। और इस इत्कृष्टसे इससे

धस्तनाधस्तनखंडस्थानंगळोडने यथासंभवमागि समानंगळप्युवप्युवरिनितु अधःप्रवृत्तपरिणामस्था-नंगळप्युवरिंदमी करणक्कधःप्रवृत्तकरणमें ब पेसरन्वर्थमक्कुं। इंतु ॥

> अंतोग्रहुत्तकालं गमियूण अधापवत्तकरणं तं । पडिसमयं सुज्झंतो अपुन्वकरणं समल्लियइ ॥९०८॥

अंतर्भृहूर्त्तकालं नोत्वातदधः प्रवृतकरणकालं तं । प्रतिसमयं शुध्यन्नपूर्वकरणं समाश्रयति ।। तदधः प्रवृत्तकरणकालावसानमागियंतर्म्भृहूर्त्तकालमधः प्रवृत्तकरणकालमं प्रतिसमयमनंत-गुणविशुद्धिवृद्धियदं पेर्च्युत्तं कळिदु सःतिशयाप्रमत्तनपूर्व्वकरणगुणस्थानमं पोद्दुंगु । मा परिणाम-वोळु धनाध्वानपरिणामविशेषसंख्यातरूपुगळंकसंदृष्टियं पेळदपर ।:—

छण्णउदिचउसहस्सा अहु य सोलसधणं तदद्वाणं । परिणामविसेसो वि य चउ संखापुच्वकरणम्मि ॥९०९॥

नाल्कु सासिरव तोंभत्तारु ४०९६ धनमुं अध्वानमंदु ८। परिणामविशेषं पविनारु १६। संख्यातरूपुगळु नाल्कु । ४। मपूर्व्वकरणपरिणामवोळप्युवु ॥

पर्यंतमुपरितनोपरितनसण्डविशुद्धिस्थानानि अधस्तनाधस्तनस्थानैर्यथासम्भवसमानानीत्यधःप्रवृत्तत्वादस्याधः-प्रवृत्तकरणमित्यन्वर्थनाम । पाठोऽयं कथंचिद्धिशेषमादधानः अभयचन्द्रीयटोकायां । ] ॥९०७॥

तमघःप्रवृत्तकरणमन्तमुहूर्तकालं प्रतिसमयमनन्तगुणविशुद्धिवृद्धचा वर्धमानः सातिशयाप्रमत्तो नीत्राऽ १५ पूर्वकरणं समाश्रयति ॥९०८॥

तत्रापूर्वकरणेंऽक्रसंदृष्टिश्रनं षण्णवत्यग्रचतुःसहस्रा । अघ्वानोऽष्टी । परिणामविद्योषः षोडश । संख्यात-रूपाणि चत्वारि ॥९०९॥

अनन्तर स्थानका जघन्य अनन्तगुणा है। यहाँ प्रथम समयके प्रथम खण्ड और अन्तिम समयके अन्तिम खण्डको छोड़ सब ऊपरके खण्ड सम्बन्धी परिणाम और नांचेके खण्ड २० सम्बन्धी परिणाम परस्परमें यथासम्भव समानता रखते हैं। इसीसे इसे अधःप्रवृत्तकरण कहते हैं।।९०७।।

प्रति समय अनन्तगुण विशुद्धिसे बढ़ता हुआ सातिशय अप्रमत्त उस अधःप्रवृत्तकरण-के अन्तर्मुहूर्त कालको बिताकर अपूर्वकरणको करता है।।९०८।।

उस अपूर्वकरणमें अंक संदृष्टिके रूपमें सर्वधन चार हजार छियान है। कालका २५ प्रमाण आठ है। परिणाम विशेष सोलह हैं। और संख्यातका प्रमाण चार है। आशय यह है कि अपूर्वकरणके सब स्थानों के प्रमाण तो सर्वधन है जो चार हजार छियान हें। अपूर्व-करणके कालके समयों का प्रमाण आठ है। प्रति समय जितनी बृद्धि हो वह परिणाम विशेष सोलह है। इसीका नाम चय है। चय लाने के लिए संख्यातका प्रमाण चार है। १००९।।

१. ण<sup>°</sup>संदिट्टी सु.।

### अंतोग्रहुत्तमेत्ते पहिसमयमसंखलोगपरिणामा । कमउद्दापुन्वगुणे अणुकड्डी णित्थ णियमेण ॥९१०॥

अंतम्मुंहूर्त्तमात्रे प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणामाः । क्रमवृद्धा अपूर्व्वगुणे अनुकृष्टिर्ह्मास्ति नियमेन ॥

- पद्मिक्षं करणगुणस्थानदोळु अंतम्मृहूर्त्तं कालमम् १ २ १ १ । मा कालदोळु प्रतिसमयमसंख्यात-लोकमात्रपरिणामंकळप्पुवादोडं प्रथमसमयं मोदलों डु द्वितीयादिसमयं छोळेल्लं चरमसमयपर्यंतं सदृशचयदिं पेर्च्युववीयपूर्वं करणपरिणामंगळोळनुकृष्टि यं ब भेदिमिल्लेकं दोडुपरितन परिणाम-स्थानंगळुमघस्तनसमयपरिणामंगळोडनोरसंगळल्ल वप्पुदिर्दं। इल्लि धनमिदु ४०९६। इदं पदकदिसंखेण भाजिदे पचयमें दितु हिर्दे इदर लब्धं प्रचयं १६ । ब्येकपदाई धनचयगुणोगच्छ
- २० उत्तरधनमें दितु है। १६। ८ लब्धमुत्तरधनिष्ठ । ४४८। इस्नु खयधनहोनं द्रव्यं पदभजिते २ भवत्यादिप्रमाणणमें दितु चयधनरहितद्रव्यमिदु ३६४८। यिदं पददि भागिसिदोडादिप्रमाणमक्कुं स्टूट लब्धमादिधनिषदु । ४५६ ॥ आदिम्मि चये उड्ढे पडिसमयधणंतु भावाणमें दितु प्रति-

समय धनमक्कुं

|     | _    |
|-----|------|
| ५६८ |      |
| ५५२ |      |
| ५३६ |      |
| 420 | <br> |
| 408 |      |
| 866 |      |
| ४७२ |      |
| ४५६ |      |
|     | •    |

अर्त्थसंदृष्टियिदु:-

| ≡a≡a २११ व २ ऋ १<br>२१११ २ १२ |
|-------------------------------|
| 0                             |
| <br>=a=a २१११२<br>२१११।२११    |

तस्यापूर्वकरणस्य कालेंऽतर्मृहूर्त २ १ १ मात्रे प्रतिसमयं परिणामा असंख्यातलोकमात्रा अत्र प्रथम-१५ समयाच्वरमसमयपर्यं तं सदृशचयवृद्धाः सन्ति । तेषु चानुकृष्टिरचना नास्ति । उपरितनपरिणामानामधस्तन-परिणामैरसादृश्यात् ।

उस अपूर्वकरणका काल अन्तर्मुहूर्त मात्र है। उसमें प्रति समय असंख्यात लोक परिणाम होते हैं। वे प्रथम समयसे लेकर अन्त समय पर्यन्त समान चयको लिये हुए बढ़ते जाते हैं। यहाँ अनुकृष्ट रचना नहीं है, क्योंकि उपर समयके परिणामोंकी नीचेके समयोंके एिणामोंके साथ समानता नहीं पायी जाती है। किसी जीवका प्रथम समयमें उत्कृष्ट परिणाम हो और किसीका दूसरे समयमें जघन्य परिणाम हो, फिर भी उसके उससे अधिकता ही पायी जाती है।

पदकितसंखेण भाजिते पचयमं विदु प्रचयमकः । अव≡व व्येकपदार्द्धध्नचयगुणो-२११।२११।१

गच्छउत्तरधनमं दिदुत्तरधनमक्कुं २११ - १। ऋ० ॐ०११ अपर्वतितोत्तरधनमिदु २११।२११।२

≅a च २ १ १ - १ चयघणहोणं दव्वं पदभिति होदि आदिपरिमाणमें दिदु प्रथमसमयधन-२ १ १ । १ । २

मक्कुं ऋव≡व २१११२ चरमसमय धनमनितक्कुमें वोडादिधनदोन्नु रूपोनगच्छमात्र-२११।१२११।२

| ५६८ | तद्धनं ४०९६। पदकदिसंखेण भाजिदै पचयं ४०९६। लब्धं १६। व्येकपदार्घं व्नवयगुणो |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ५५२ | 61618                                                                      |
| ५३६ | ्राच्छ उत्तरघनं ८। १६। ८ लब्घं ४४८। चयघणहीणं दव्वं पदमजिदे होदि आदि-       |
| ५२० | न गुरुष्ठ उत्तरवन् ८। १६। ८ लब्ब ४४८। चयवणहाण दण्य पदमाजय हादि जादि-       |
| 408 | परिमाणं ३६४८ । लब्धं ४५६ आदिम्मि चये उड्ढे पडिसमयघणं तु भावाणमिति ।        |
| 866 | परिमाण २५६८ । लब्ब ६५५ जाप्यान्त यय ठेड्ड पाडतनययण तु नापाणानात ।          |
| ४७२ | अर्थसंदृष्टी घनं 🎟 a 😑 व पदकदिसंखेण भाजिदे पचयं 🛎 a 😑 a                    |
| ४५६ | २११।२११।                                                                   |

व्येकपदार्घघ्नचयगुणो गच्छ उत्तरधनं २११ ऋ a ≡ a | २११ अपवितितं ≡ a ≡ a २११—१
· २११।२१२ २११।२

चयघणहीणं दग्वं पदभजिदे होदि त्रादिपरिमाणं — 🗃 a 🎟 a २११।२।२

जिन जीवोंको अपूर्वकरण करे पहला समय है उन अनेक जीवोंके परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं। परन्तु जिनको अपूर्वकरण करे द्वितीयादि समय हुए हैं उनके परिणामोंमें कभी भी समानता नहीं होती। इसी प्रकार जिनको अपूर्वकरण करे द्वितीयादि समय हुआ है उनके परस्परमें समानता भी होती है और असमानता भी होती है, किन्तु ऊपरके तथा नीचेके समयवालोंके साथ परिणामोंकी असमानता ही होती है। र इसीसे इसका नाम अपूर्वकरण है। प्रति समय अपूर्व-अपूर्व—जो पहले नहीं हुए ऐसे परिणाम होते हैं।

वहाँ सर्वधन चार हजार छियानवे हैं। तथा करण सूत्रके अनुसार पद या गच्छ आठका वर्ग चौंसठ तथा संख्यातका चिह्न चारसे सर्वधनमें भाग देनेपर चयका प्रमाण सोलह आता है। और दूसरे सूत्रके अनुसार एक कम गच्छके आधे साढ़े तीनको चय सोलह-से गुणा करके गच्छ आठसे गुणा करनेपर चार सौ अड़तालीस होते हैं। यही चयधन है। तथा तीसरे सूत्रके अनुसार चयधन चार सौ अड़तालीसको सर्वधन चार हजार छियानवेमें-से घटानेपर छत्तीस सौ अड़तालीस रहे। उसमें गच्छ आठसे भाग देनेपर चार सौ छप्पन

चर्यगळं ≡a≡a २११ द्विकविंदं समच्छेदमं माडि ≅a≡a।२११-१।२क्डिदोडे २११।१२।११ २१११।२१

चरमसमय धनिमदु ः क्वा २१११। २ ऋ १ ई अपूर्विकरणचनाभित्रायं पेळल्पडुगुम-२१११। २११। २

वंतं वोड अधःप्रवृत्तकरणपरिणाम धनमं नोडलु च०। अपूर्व्वकरणपरिणामधनमसंख्यातलोकगुणमक्कु च० च० मी परिणामंगळोळपूर्व्वकरणप्रथमसमयाविशुद्धिपरिणामंगळसंख्यातलोकमात्रं५ गळप्पुववं नोडलु द्वितीयादिसमयविशुद्धिपरिणामंगळ मसंख्यातलोकमात्रंगळेयप्पुवादोढं प्रतिसमयं
चयाधिकंगळप्पुविल्ल अपूर्व्वकरणप्रथमसमयज्ञधन्यविशुद्धिपरिणामस्थानमधःप्रवृत्तकरणचरमसमयचरमानुकृष्टिखंडसर्व्वोत्कृष्टिविशुद्धिपरिणामस्यानमं नोडलनंतगुणविशुद्धिपरिणामस्थानमक्कुमा जधन्यविशुद्धिस्थानमं नोडलुं तत्प्रथमसमयसर्व्वोत्कृष्टापूर्व्वकरण विशुद्धिस्थानमनंतगुणमक्कुमेकं दोडल्लियसंख्यातलोकमात्रषट्स्थानंगळप्पुवप्पुदिरदमा प्रथमसमय सर्वोत्कृष्टिविशुद्धिपरि१० णामस्थानमं नोडलुं दितीयसमयापूर्व्वकरणसर्व्वजधन्यित्रशुद्धिस्थानमनंतगुणमक्कु । मा जधन्यमं
नोडलुं द्वितीयसमयसर्व्वोत्कृष्टिविशुद्धिस्थानमनंतगुणमक्कुमेकं दोडा दितीयसमयजधन्यस्थानं

अत्र रूपोनगच्छमात्रचयेषु ः a ः a र १ १ १ २ ११ । २ ११ । २ ११

द्वाम्यां समच्छेदेन ऋ a ः a २११—१।२ २११।१।२११।२

वृद्धेषु चरमसमयधनं स्यात् अ a = a २ ९ १ १ २ । ऋ १ । अत्रायमर्थः — अपूर्वंकरणधनमधःप्रवृत्तकरण-२०१ । ९ । २०१ । २

घनादसंख्यातलोकगुणं 330 तत्र प्रथमसमयपरिणामाः असंख्यातलोकमात्राः । तेम्यो द्वितीयादिसमयेषु १५ तदालापा अपि प्रतिसमयं चयाधिकाः सन्ति । तत्प्रथमसमयजन्यविशुद्धिपरिणामोऽधःप्रवृत्तकरणचरमखण्डोत्कृष्ट-विशुद्धिपरिणामादनंतगुणः । ततस्तदुत्कृष्टोऽनन्तगुणः कृतः ? तत्राप्यसंख्यातलोकमात्रषट्स्यानसम्भवात् । ततो

पाये। यही प्रथम समयसम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण है। तथा चतुर्थ सूत्रके अनुसार आदिके प्रमाणमें एक-एक चयका प्रमाण सोलह-सोलह क्रमसे मिलानेपर आगेके समयोंमें परिणामोंका प्रमाण होता है। जैसे प्रथम समयमें चार सौ छप्पन है। उनमें एक चय रे मिलानेपर दूसरे समयमें चार सौ बहत्तर होते हैं। उनमें एक चय मिलानेपर तीसरे समयमें चार अट्ठासी होते हैं। इसी प्रकार अन्त समयपर्यन्त जानना। यह तो दृष्टान्त मात्र है।

यथार्थमें अधःप्रवृत्तकरणके परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं। उनको असंख्यात लोकसे गुणा करनेपर अपूर्वकरणका सर्वधन होता है। अपूर्वकरणके कालके समयोंका प्रमाण गच्छ है। गच्छके वर्गको संख्यातसे गुणा करके उसका भाग सर्वधनमें देनेपर चयका प्रमाण २५ होता है। एक कम गच्छके आधेको चयसे गुणा करके फिर गच्छको गुणा करनेपर चयधनका प्रमाण होता है। चयधनको सर्वधनमें-से घटाकर शेषको गच्छका भाग देनेपर प्रथम समयके

मोवल्गो इसंस्थातलोकमात्रवट्स्थानंगळ नडबु पृष्टिवप्पृवरिंद । मितु अधस्तनपृथ्वं पृथ्वंसमयोत्कृष्ट-विशुद्धिस्थानमं नोडलुपरितनोपरितनसमयसर्व्यं जधन्यविशुद्धिस्थानमनंतगुणमक्कं। स्वजधन्यमं नोडलु स्वोत्कृष्टमनंतगुणमक्कु । मीयपूर्वकरणप्रतिसमयविशुद्धिस्थानंगळीळुपरितनोपरितन-समयविशुद्धिस्थानंगळघस्तनाधस्तनविशुद्धिपरिणामस्थानंगळोडनों दुं करणमपूर्व्यंकरणमें व पेसरनुळळुवावुदु । अवुकारणदिवमपूर्व्यंकरणपरिणामंगळगनुकृष्टि विशेष-मिल्लेंद्र पेळल्पट्दुवपूर्धंकरणकाल प्रथमसमयं मोदल्गोंद्र खरमसमयपर्यंतमेकजीवापेक्षीय प्रति-समयमनंतगुण विशुद्धिस्थानंगळप्पुवु । नानाजीवापेक्षेपिदं त्रिकालगोचरंगळप्प विशुद्धिस्थानंगळु मेणनंतभागासंख्यातभागसंख्यातभागसंख्यातगुणासंख्यातगुणानंतगुणविश्वद्धिस्थानंग-लप्युवें बुदपूर्वंकरणरचनाभिप्रायमक्तु । मनंतरमनिवृत्तिकरणपरिणामस्वरूपमं पेळदपर ।:-

> एक्किम्म कालसमये संठाणादीहि जह णिवट्टंति। ण णिवद्वंति तहंवि य परिणामेहिं मिही जे हु ॥ ९११॥

एकस्मिन्कालसमये संस्थानाविभिय्यंथा निवत्तंते । न निवत्तंते तथैव च परिणामैम्मिथो ये खलु॥

द्वितीयसमयजवन्यविश् द्विपरिणामोऽनन्तगुणः । ततस्तदुत्कृष्टोऽनन्तगुणः एवमाचरमसमयं उपरितनसमयपरिणामा अधस्तनसमयपरिणामैः सदृशा न ततोऽयमपूर्वकरण इत्याख्यायते ॥९१०॥ अथानि- १५ वृत्तिकरणस्वरूपमाह-

परिणामोंका प्रमाण होता है। द्वितीयादि समयोंमें परिणामोंका प्रमाण लानेके लिए एक-एक चय मिलाना चाहिए। इस प्रकार एक कम गच्छ प्रमाण चय मिलानेपर अन्त समय सम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण होता है।

ऊपर टीकामें जो संदृष्टि दी है उसका अर्थ इस प्रकार है-

अपूर्वकरणका सर्वधन अधःप्रवृत्तकरणके सर्वधनसे असंख्यात लोक गुणा है। उसमें प्रथम समयसम्बन्धी परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। उससे द्वितीयादि समयोंमें भी असंख्यात छोक प्रमाण ही परिणाम है। तथापि एक-एक चय बढ़ते-बढ़ते हुए हैं। प्रथम समयसम्बन्धी जघन्य विशुद्धि परिणाम अधःप्रवृत्तकरणके अन्तसमयके अन्तिम अनुकृष्टि खण्डके विश् द्वि परिणामसे अनन्तगुणे हैं। इससे प्रथम समयसम्बन्धी उत्कृष्ट विश् द्वि परिणाम अनन्तगुणा है। क्योंकि अपूर्वकरणमें भी असंख्यात छोक प्रमाण षट्स्थान होते हैं। उससे दूसरे समय सम्बन्धी जघन्य विशुद्धि परिणाम अनन्तगुणा है। इसी प्रकार अन्तिम समय पर्यन्त जानना। यहाँ ऊपरके समयों में होनेवाले परिणाम नीचेके समयमें होनेवाले परिणामोंके समान कभी भी नहीं होते इसीसे इसका नाम अपूर्वकरण है। १९१०।।

आगे अनिवृत्तिकरणका स्वरूप कहते हैं-क-१६०

30

२०

ये खलु जीवाः आउवु केलवु जीवंगळु स्फुटमागि विवक्षितैकसमयदोळु संस्थानवण्नंवयो-वेषभाषादिगीळवमें तु ओरोब्वंरोळु विसदृशरप्परंते परिणामंगीळवं मिथः परस्परं विसदृश-रप्परत्तु विद्युद्धिपरिणामंगीळवं विवक्षितैकसमयदोळषःप्रवृत्तापूर्व्वकरणंगळोळु विसदृशिवशुद्धिः युक्तरं तोळरंतयनिवृत्तिकरणरोळिल्लं बुद्धस्यं । न विद्यते निवृत्तिः परिणामभेदो एषु करणेषु परिणामेषु तेऽनिवृत्तयः । अनिवृत्तयः करणाः परिणामा एषां तेऽनिवृत्तिकरणाः । एदितनिवृत्ति-करणरं व पसरन्वत्थंमक्कं । ई यत्थंमने स्फुटीकरिसदपरः—

> होति अणियद्विणो ते पिडसमयं जिस्स एक्कपरिणामा । विमलयरझाणहुदवहसिहाहिणिद्देड्ढ कम्मवणा ॥९१२॥

भवेयुरिनवृत्तयस्ते प्रतिसमयं यस्मिन्नेकपरिणामाः । विमलतरध्यानहुतवहशिखाभिन्निर्द्ग्ध-१० कम्मवनाः ॥

यस्मिन्निवृत्तिकरणे प्रतिसमयमेकपरिणामाः । विमलतरघ्यानहुतवहशिखाभिन्निद्ग्धः कम्मंवनास्तेनिवृत्तयो भवेयुः ॥ सुगमं ।

अनिवृत्तकरणपरिणामाध्वानक्कंकसंदृष्टि नाल्कु ४ । अर्त्थसंदृष्टियंतम्मुंहूतं २ १ १

ईयनिवृत्तिकरणरचनाभित्रायं पेळल्पडुगुमवे ते दोडे: —अपूर्विकरणकालमंतम्मुंहूर्त्तमवं कळिदु १५ अनिवृत्तिकरणपरिणाममं पोद्दि तत्कालप्रथमसमयं मोदल्गों डु चरमसमयपर्यंतं प्रतिसमयमनंत-गुणविशुद्धिवृद्धिपरिणामयुतरप्परादोडं विवक्षितसमयदोळे निवर जोवंगळिहो डमनिवर्गं वर्गादि-

ये जीवा अनिवृत्तिकरणकालस्य विवक्षितैकसमये संस्थानवर्णवयोवेषभाषादिभिर्मियो यथा निवर्तन्ते भिद्यन्ते तथा परिणामैः खल्वधःप्रवृत्तापूर्वकरणवन्न निवर्तन्ते ॥९११॥ अमुमेवार्थं स्फुटोकरोति—

यस्मिन्करणे प्रतिसमयमेकैकपरिणामास्ते विमलतरध्यानहृतविह्निशिखाभिनिर्दग्धकर्मवना अनिवृत्तवो

रु० जो जीव अनिष्टत्तिकरण कालके विवक्षित एक समयमें परस्परमें शरीरके आकार, रूप, वय, वेष, भाषा आदिसे भिन्न-भिन्न होते हैं अर्थात् किसी जीवका आकार आदि किसी प्रकारका होता है किसी जीवका किसी प्रकारका होता है, उनमें समानता नहीं होती। उस प्रकार अधःकरण अपूर्वकरणकी तरह उनमें परिणामोंका भेद नहीं होता अर्थात् जिनको अनिष्टत्तिकरणमें आये पहला समय है उन सब त्रिकालवर्ती अनन्त जीवोंके परिणाम समान ही होते हैं, अन्य-अन्य रूप नहीं होते, इसी तरह द्वितीयादि समयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें भी समानता पायी जाती है।।९११।।

इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं-

जिस करणमें प्रतिसमय जीवोंके एक-एक ही परिणाम होता है और वह परिणाम

भेदमुळ्ळोडमेकप्रकारविशुद्धिपरिणामयुतरप्परेकं बोडनिवृत्तिकरणसमयवित्तगळ्गे परिणामांतरं संभविसर्वं बुदु तात्पर्यं ॥

इंतु भगववर्हत्परमेश्वर चारुवरणार्शिवदृद्धद्वंदनानंदित पुण्यपुंजायमानश्रीमद्रायराजगुरु-मंडलाचार्यंमहावादवादीश्वररायवादिपितामहसकलिवद्वज्जनचक्रवित्त श्रीमदभयसूरिचारुचरणा-रविंदरजोरंजितललाटपट्टश्रीमत्केशवण्णविरचितमप्य गोम्मटसारकर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिर्क-योळ कम्मंकांड त्रिकरणचूलिकामहाधिकारं व्याख्यातमादुदु ॥

> उरियोळ् शैत्यमनुग्रनोळिवनयमं वृद्वृत्तनोळसत्यमं बुरहंकारनोळिज्ययं जरठनोळ्दक्षत्वमं पंदियो-। ळघुरघोरत्वमनाहंतागमसुधासंतुप्तनोळ्योषमं घोरेगट्टोडुपयोगशून्यने वलं पेळगुं बुधं पेळगुमे।।

भवन्ति । तस्याघ्यानींऽकसंदृष्ट्या चतुरंकः । अर्थसंदृष्ट्यांतर्मुहूर्तः ॥९१२॥

इत्याचार्यश्रोनेभिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवितिविरिक्तायां गोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवृती जीवतत्त्वप्रदीपिकारूयायां कर्मकाण्डे त्रिकरणचूलिकानाम सष्टमोऽधिकारः ॥८॥

अतिशय निर्मल ध्यानरूप आगकी शिखाके द्वारा कर्मरूपी वनको जला देनेवाले होते हैं उन्हें अनियृत्ति कहते हैं। उसका काल अंकसंदृष्टिसे चार है और अर्थ रूपसे अन्तर्मृहूत है।।९१२।। १५

इस प्रकार आचार्य श्री नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी मगवान् अहंन्त देव परमेश्वरके सुन्दर चरणकमलोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु मण्डलाचार्य महावादी श्री अमयसूरि सिद्धान्तचक्रवर्तीके चरणकमलोंकी धूलिसे शोमित ल्लाटवाले श्री केशववर्णी-के द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिकाकी श्रनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोडरमल रचित सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामक भाषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माषा टीकामें त्रिकरणच्लिका नामक आठवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥८॥

### सिद्धे विसुद्धनिलये पणट्ठकम्मे विणट्ठसंसारे । पणमिय सिरसा वोच्छं कम्मट्ठिद्रयणसब्भावं ॥९१३॥

सिद्धान्त्रुद्धातमप्रदेशान् प्रणष्टकर्मणो विनष्टसंसारान् । प्रणम्य शिरसा वक्ष्यामि कर्म-स्थितिरचनासद्भावं ॥

प्रणष्टचात्यचातिकम्मेरं विनष्टसंसाररं शुद्धात्मप्रदेशरमप्प सिद्धपरमेष्ठिगळगं तले एरक-विदं नमस्कारमं माडि कम्मंस्थितिरचनासद्भावमं पेळवेमें विताचार्यं प्रतिज्ञेयं माडि पेळवर ।

> कम्मसरूवेणागयद्व्यं ण य एदि उदयरूवेण । रूवेणुदीरणस्स य आबाहा जाव ताव हवे ॥९१४॥

कर्मास्वरूपेणागतद्रव्यं न चैत्युवयरूपेण । रूपेणोदीरणायादचाबाधा यावत्तावद्भवेत् ॥

१० कम्मस्वरूपविदं परिणमिसिद काम्मणद्रव्यमुदयरूपविदमुदोरणारूपविदमुमेन्नेवरं परिणम-नमन्यदन्नेवरमदक्का कालमाबाधे यें दु पेळल्पट्दुदु । इल्लि उदयापेक्षेयिनाबाधेयं पेळदपरः—

> उदयं पिंड सत्तण्हं आबाहा कोडकोडिउवहीणं। वाससयं तप्वडिमागेण य सेसिट्टिदीणं च ॥९१५॥

उदयं प्रति सप्तानामाबाधा कोटोकोटचुदधीनां। वर्षशतं तत्प्रतिभागेन च शेषस्थितीनां च॥

१५ प्रणष्ट्रघात्यचातिकर्मणः विनष्टसंसारान् शुद्धात्मप्रदेशान् सिद्धपरमेष्ठिनः शिरसा प्रणम्य कर्मस्थितिरचना-सद्भावं वक्ष्ये ॥९१३॥

कर्मस्वरूपेण परिणतकार्मणद्रव्यं यावदुदयरूपेण उदीरणारूपेण वा नैति न परिणमित क्षावदावाधे-त्युच्यते ॥९१४॥

जिनके घाती और अघाती कर्म पूर्ण रूपसे नष्ट हो गये हैं अतएव जिन्होंने संसारको २० विशेषरूपसे नष्ट कर दिया है, तथा विशुद्ध आत्मप्रदेश ही जिनका वासस्थान है उन सिद्ध परमेष्ठीको मस्तकसे नमस्कार करके कर्मस्थिति रचनाके सद्भावको कहते हैं।

विशेषार्थ—कर्मों की स्थितिमें प्रतिसमय निषेकों में कितना-कितना कार्माण द्रव्य पाया जाता है ऐसी रचनाके अस्तित्वका कथन करते हैं। यह कथन पहछे भी जीवकाण्डके योग-मार्गणाधिकारमें तथा कर्मकाण्ड बन्ध उदय सत्त्व अधिकारमें कहा है।।९१३।।

२५ कर्मरूपसे परिणमा कार्माण द्रव्य जबतक उदयरूपसे या उदीरणारूपसे परिणमन नहीं करता तबतक उस कालको आवाधाकाल कहते हैं।।९१४॥

२५

अायुर्ध्वीज्जतसप्तमूल प्रकृतिगळ स्थित कोटीकोटिसासरोपमंगळगे शतवर्षमाबाध्यक्कुमंतागुत्तं विरलु तत्प्रतिभागिवंवं शेषस्थितिगळगेयुमाबाधाप्रमाणमित्यल्पहुगु-। मवंतेवोडों दु कोटीकोटिसागरोपमिस्थितिगे उदयमं कुरुत्ताबाधं वर्षशतप्रमितमागुत्तिरलु ज्ञानदर्शनावरणवेदनी-यांतरायंगळ मूवत्तुं कोटीकोटिसागरोपमंगळगेनिताबाध्यक्कुमं दिंतु त्र राशिकं माडल्पडुत्तिरला कोटीकोटिसागरापमंगळ प्रतिभागमप्पुत्र । भागहारंगळप्पुवं बुदत्यं । प्र = सा को २।फ। आ = वर्ष १००। इ=सा ३०।को २। लब्धमाबाधं मूरु सासिर वर्षगळप्पुत्र । ३०००। ई प्रकारिवंवं मोहनीयवेष्पत्तु कोटीकोटिसागरोपमंगळाबाधं सप्तसहस्रवर्षगळप्पुत्र । व ७०००। नामगोत्रंगळिष्प त्रुकोटीकोटिसागरोपमंगळाबाधं यरडु सासिरवर्षगळप्पुत्र । व २०००। मत्तमाबाधाविशेषमं पेळवप्र :—

### अंतो कोडाकोडिट्ठिदिस्स अंतोमुहुत्तमानाहा । संखेजजगुणविहीणं सन्वजहण्णिट्ठिदिस्स हवे ॥९१६॥

अंतःकोटोकोटिस्थितरंतम्भुँहूतं आबाधा। संख्येयगुणिवहीना सर्व्वज्ञधन्यस्थितेव्भवेत्।। अंतःकोटोकोटिसागरोपमस्थितिगे आबाधयंतम्भुँहूत्तं प्रमितमक्कु-। मंतागुत्तं विरल् सर्वः जधन्यस्थितियुं संख्यातगुणहोनांतःकोटोकोटिसागरोपमंगळप् वदक्काबाधेयुं संख्यातगुणहोनां-तम्भुँहूर्त्तमक्कुमदंतं वोडे-ओं दु वर्षक्के दिनंगळ् मूनूरखत् ३६०। ओं दु दिनक्के मूवत् मुहूर्तं- १५ गळ्। २०। नूष वर्षगळगे पत्त्लक्षम् मेणभत्तुसासिर मृहूर्त्तंगळप्पृत् । १०८००००।। इन्तु त्रैराशिकं

क्षायुषः पृथावक्ष्यवीति सममूलप्रकृतीनामुदयं प्रत्याबाधा कोटिकोट्यिब्बिस्थितवर्षशतं स्यात् । शेष-स्थितीनामपि तत्त्रतिभागेन ज्ञातच्या । तद्यथा—एककोटीकोट्यब्बीनां वर्षशतमाबाधा तदा द्वयावरणवेदनीयां-तरायाणां त्रिशत्कोटीकोट्यब्बीनां कियतीति रूब्बा त्रिसहस्रवर्षाणि व २०००। एवं मोहनीयस्य सप्ततिकोटी-कोट्यब्बीनां सप्तसहस्रवर्षाणि व ७०००। नामगोत्रयोविंशतिकोटीकोट्यब्बीनां द्विसहस्रवर्षाणि व २००० २०।।९१५॥ पुनविशेषमाह—

सागरोपमानां कोटेरिवकायाः कोटाकोटेर्हीनायाः स्थितेरतःकोटाकोटित्वादेककांडकायाम ७४०७४०७

आयुकर्मका कथन अलगसे करेंगे। अतः सात मूलकर्मोंकी आबाधा उदयकी अपेक्षा एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिमें सी वर्ष है। शेष स्थितियोंकी भी आबाधा इसी प्रतिभागके अनुसार जानना। जो इस प्रकार है—

एक कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी आबाधा सौ वर्ष है तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय अन्तरायकी तीस कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी कितनी आबाधा होगी? यहाँ प्रमाणराशि एक कोड़ाकोड़ी सागर, फलराशि सौ वर्ष, इच्छाराशि तीस कोड़ाकोड़ी सागर। फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर तीन हजार वर्षकी आबाधा होती है। इसी प्रकार मोहनीयकी सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी सात हजार वर्ष आबाधा होती है। ३० नाम और गोत्रकी बीस कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी दो हजार वर्ष आबाधा होती है। १०

कुछ विशेष कहते हैं—
एक कोटिसे ऊपर और कोड़ाकोड़ीसे नीचेको अन्तःकोटाकोटी कहते हैं। अन्तःकोटा-

माडल्पडुगु । प्र मुं १०८०००० । फ = स्थि सा को २ । इ मु १ । लब्धमेकमुहूर्ताबाधेगे स्थिति एककांडकायामन्यून पत्तु कोटिसागरोपमंगळप्पुवु । सा ९२५९२५९२ । १६ ऊनकांडकायामिमवु । २७

७४०७४०७ भा ११ कूडि पत्तु कोटि सागरोपमम बुदत्यं । ई स्थितिगाबाघेयुमुत्कृष्टांतम्मुंहूर्त्तमु-

१० कोटि कोटि ९२५९२५९२ १६ आबाधे मु २१ ४

अनंतरमायुष्यकम्मंस्थितिगाबाधेयं पेळदपरः ---

पुन्ताणं कोटितिभागादासंखेपअद्धओत्ति हवे। आउस्स य आबाहा ण ट्ठिदिपडिमागमाउस्स ॥९१७॥

पूर्वाणां कोंटि त्रिभागादोसंक्षेपादा पर्यंतं भवेदायुषदचाबाधा न स्थितिप्रतिभाग-

१५ मायुषः ॥

भा ११ न्यूनदशकोटेः सा ९२५९२५९२ १६ आबाधा उत्कृष्टांतर्मुहूर्तः २ १ ततः संख्यातगुणहीनायाः २७ २७

सर्वजघन्यस्थितेः बसंख्यातेन सा ९२५९२५९२ १६ गुणहोना स्थात् २ श ॥९१६॥ आयुष आह—

कोटी सागरकी स्थितिकी आबाधा अन्तर्मुहूर्त मात्र होती है। एक काण्डकका प्रमाण चौहत्तर लाख सात हजार चार सी सात तथा ग्यारहका सत्ताईसवाँ भाग ७४०७४०७१ है है। इसको २० दस कोड़ाकोड़ी सागरमें-से घटानेपर नी कोटि पच्चीस लाख बान के हजार पाँच सी बान के और सोलहका सत्ताईसवाँ भाग रहा। इतनी स्थितिकी आबाधा उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। उससे संख्यातगुणी हीन जघन्य स्थितिकी आबाधा उससे संख्यातगुणी हीन है अर्थात् उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्वके संख्यातवें भाग है।।९१६।।

आयुकी आवाधा कहते हैं—

30

आयुषश्च आयुष्य कर्मक्यं पूर्वकोटिवर्षं त्रिभागं मोदल्गों दु आ संक्षेपाद्धे पर्यंतं समयोत-क्रमविनेतितु विकल्पंगळप्युविततु विकल्पाबाधेगळप्युव । आयुषः आयुष्यकम्मंक्के स्थितिप्रतिभाग-मिल्लमनुपातत्र राशिकं माडल्पड दें बुदार्थमें तें दोडे पूर्व्यं कोटिवर्षायुष्यक पूर्व्यं कोटिवर्षत्रिभाग-मुत्कृष्टाबाधेयागलु त्रियल्योपमाद्यायुष्यंगळगेनिताबाधेयक्क्रमं बृदु मोदलाद प्रतिभागमायुष्य कम्मैदोळिल्लें बुदर्यं । असंक्षेपाद्धयें बुदें तें दोडे न विद्यते अस्मादन्यः संक्षेपोऽसंक्षेपः । स चासावद्धा चाऽसंक्षेपाद्धा एवितावलिय असंख्यातैकभागं सर्वजघन्याबाधेयायुष्कम्मंदोळक्कु मिल्लिवं किरिवि-ल्लें बुदस्थं ॥

अनंतरमुदीरणेयं कुरुत्तु आबाध्यं पेळदपरः ---

आवलियं आबाहा उदीरणमासेज्ज सत्तकम्माणं। परभविय आउगस्स य उदीरणा णित्थ णियमेण ॥९१८॥

आविलका आबाषोवीरणामाश्रित्य सप्तकम्मंणां। परभवायुषक्चोदीरणा नास्ति नियमेन ॥ उदीरणयं कुरुत् आयुर्व्वजांसप्तकममंगळ्गेल्लमेकावलिमात्रमाबाघेयक्कु । परभवायुष्यक्के यिल्लेक दोड्दोरणयुदयप्रकृतिगळगल्लिबल्लप्युदिरदमी परभवायुष्यमें बुदु नियमदिवमुदीरण बध्यमानायुष्यमप्पुदरिदं भुज्यमानायुष्यक्कुदीरणयुं तिर्धंगमनुष्यायुष्यंगळगल्लदिल्ललियुमीप-

आयुष्कर्मणः आबाधा पूर्वकोटिवर्षत्रिभागादा असंक्षेपाद्धांताः एकैकसमयोनाः सर्वे विकल्पा भवन्ति, १५ न खलु स्थितिप्रतिभागमाश्रित्यायुषः साध्याः, पूर्वकोटिवर्षस्य तत्तिभाग आबाधा तदा त्रिपल्यस्य कियती-त्यादिना तदसिद्धेः । न विद्यतेऽस्मात्पर बायुराबाधायां संक्षेपः बसंक्षेपः स चासावद्धाः चासंक्षेपाद्धाः ॥९१७॥ अथोदीरणां प्रत्याह-

उदीरणामाश्रित्यायुर्वी जतसप्तकर्मणामाबाधा बावलिमात्री स्यात् । परभवायुषो नियमेनोधीरणा नास्ति

आयुकर्मकी आबाधा एक कोटि पूर्व वर्षके तीसरे भागसे लगाकर आसंक्षेपाद्धापर्यन्त २० एक-एक समय हीन सब भेद छिये हुए हैं। आयुकी आबाधा स्थितिके प्रतिभागके अनुसार साध्य नहीं है। एक पूर्वकोटि वर्षकी आबाधा उसका त्रिभाग है तो तीन पल्यकी स्थितिकी आबाधा कितनी होगी। इस प्रकारसे स्थितिके प्रतिभागसे आयुकी आबाधाका प्रमाण सिद्ध नहीं होता; क्योंकि जितनी मुज्यमान आयु शेष रहनेपर परभवकी आयु बँधती है उतनी ही उसकी आबाधाका प्रमाण होता है। सो कमभूमिमें आयुका त्रिभाग शेष रहनेपर, मोगभूमि- २५ में नौ मास और देव नारकीमें छह मास आयु शेष रहनेपर परभवकी आयुके बन्धकी योग्यता होती है। अतः उत्कृष्ट आवाधा पूर्वकोटि वषका त्रिभाग है। जिससे आयुकी आवाधाका संक्षेप —हीनपना नहीं पाया जाता ऐसे अद्वा अर्थात् कालको 'आसंक्षेपाद्वा' कहते हैं। सो जघन्य आवाधा आसंक्षेपाद्धा प्रमाण होती है। यह एदयकी अपेक्षा आवाधा कही। बँधनेके बाद यदि चद्य हो तो इतना काल बीतनेपर ही होगा ॥९१७॥

आगे उदीरणाकी अपेक्षा कहते हैं-

खदीरणाकी अपेक्षा आयु बिना सात कर्मोंकी आबाधा आवली मात्र है। बँधनेके बाद यदि उदीरणा हो तो आवलीकाल बीतनेपर हो जाती है। किन्तु परभवकी बाँधी हुई

24

पाविकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषोनपवर्त्यायुषः । देवनारकभुज्यमानायुष्यदोळं तिर्यंग्मनुष्य-रुगळ असंख्यातवर्षायुष्यदोळं संख्यातवर्षायुष्यरप्प कर्म्मभूमिय भोगभूमिकालद तिर्यंग्मनुष्यरा-युष्यंगळोळं चरमोत्तमदेहरुगळप्प तीर्त्यंकरुगळ् गणघरदेवरुगळ भुज्यमानायुष्यदोळमुदीरणं संभविसदु ।

> आबाहूणियकम्मिट्ठदी णिसेगो दु सत्तकम्माणं । आउस्स णिसेगो पुण सगिट्ठदी होदि णियमेण ॥९१९॥

बाबाधोनितकर्म्मस्यितिन्तिषेकस्तु सप्तकर्मगां। आयुषो निषेकः पुनः स्वस्थिति वर्भ-विभियमेन ॥

आयुष्कममैविजिततंगळप ज्ञानावरणादिसप्तकम्मैगळ तंतम्मुत्कृष्टिस्थितिगळोळगे तंतम्मुर• त्कृष्टाबाधास्थितियं कळेदु शेषस्थितियनितुं निषेकस्थितियककुं |  $\triangle$  नि | अहंगे जधन्यस्थितियोळं जधन्याबाधेयं कळेदु शेषस्थितियितितुं निषेकस्थितियककुं |  $\triangle$  नि | मायुष्यकम्मंदोळं तत्तु मत्तेन्तं वोड आयुष्यकम्मंस्थिति येनितितं निषेकस्थितियककुं नियमदिदेकं वोडायुष्यकम्मंवाबाधे भुज्यमानायुष्यस्थितियल्लप्युवरिदं ।

अंतागुत्तं विरलु:--

आबाहं बोलावि य पढमणिसेगम्मि देइ बहुगं तु। तत्तो विसेसहीणं बिदियस्सादिमणिसेओत्ति ॥९२०॥

आबाधामतिक्रम्य च प्रथमनिषेके ददाति बहुकं तु । ततो विशेषहीनं द्वितीयस्याद्यनिषेक-पर्यंतं ॥

उदयागतस्यैवीपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुम्योऽन्यत्र तत्सम्भवात् ॥९१८॥

२० वायुर्वजितसप्तकर्मणामुत्कृष्टादिस्थितौ तत्तदाबाधायामपनीतायां शेषस्थितिनिषेकः स्यात् 🛆 न

आयुःकर्मणो निषेकः पुनः यावती स्वकीया सर्वस्थितिस्तावानेव स्यान्नियमेन तदाबाधायाः पूर्वभवायुष्यंव गतत्वात् ॥९१९॥

आयुकी बदीरणा इस भवमें नहीं होती यह नियम है। बदयमें आयी हुई भुज्यमान आयुकी ही बदीरणा होती है वह भी देव, नारकी, चरम शरीरी और असंख्यात वर्षकी आयुवाले २५ मनुष्यों और तिर्यंचोंको छोड़कर ही होती है। क्योंकि ये सब पूरी आयु भोगकर ही मरते हैं। इनकी अकालमृत्यु नहीं होती ॥९१८॥

आयुको छोड़ शेष सात कर्मों की उत्कृष्ट आदि स्थितिमें आबाधाकाछ घटानेपर जो शेष रहे उस कालके समयोंका जितना प्रमाण हो उतने ही निषेक सात कर्मों के होते हैं। किन्तु आयुकर्मकी जितनी स्थिति हो उसके समयोंका जो प्रमाण हो उतना ही निषेकोंका प्रमाण ३० होता है। क्योंकि आयुक्मकी आबाधा पूर्वभक्की आयुके साथ ही बीत जाती है।।९१९।।

20

20

ज्ञानावरणाविकम्मंगळ आबाधास्थितियनितक्रमिति प्रथमगुणहानिप्रथमितेषेक्षोळु व्रथ्यमं बहुकमं कुडुगुमिल्छदं मेलेकैकविशेषहोनक्रमिदं व्रथ्यमं द्वितीयगुणहानिप्रथमितेषेकप्रयातं कुडुगुमी व्रथ्यनिक्षेपदोळु व्रथ्यहानियं पेळदपरः—

बिदिये विदियणिसेये हाणी पुन्विन्लहाणिश्रद्धं तु । एवं गुणहाणि पिंड हाणी अद्बद्धयं होदि ॥ ९२१॥

द्वितीयायां द्वितीयनिषेकहानिः पूर्व्वहान्यद्धं तु । एवं गुणहानि प्रति हानिरद्धांद्धं स्यात् ।। द्वितीयगुणहानिद्वितीयनिषेक्षे क्षेत्रे हानियेनितककुमें बोर्ड पूर्व्वहान्यद्धंनककुं । यितु गुणहानि गुणहानि प्रति हानियद्धांद्धंमक्कु ।

मनंतरमा द्रव्यतिक्षेपबोळु द्रव्याविगळ नामितहेंशमं माडिवपर :-

दन्बद्विदिगुणहाणोणद्धाणं दलसङाणिसेयछिदी । अण्णोण्णगुणसङावि य जाणेज्जो सन्बिदिरयणे ॥९२२॥

द्रव्यस्थितिगुणहान्योरघ्वानं दलशलाकानिषेकच्छेदोन्योन्यगुणशलाका अपि च ज्ञातच्याः सर्व्यस्थितिरचनायां ॥

सर्वेकम्मंगळ स्थितिरचनेयोळ द्रव्यमं स्थित्यायाममुं गुणहान्यायाममुं दलजलाकेगळें बुबु नानागुणहानिजलाकेगळप्युववुं । निषेकच्छेदमें बुदु दोगुणहानियप्युददुवुं अन्योन्यगुणजलाकेगळें बबु १५ अन्योन्याम्यस्तराज्ञियक्कुमदुवुं । यिंतारुं राज्ञिगळ् ज्ञातव्यंगळप्युवु ।

ज्ञानावरणादिकमंगामाबाधामतीत्य प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेके द्रव्यं बहुकं ददाति तत उपरि द्वितीयगुणहानिप्रथमनिषेकपर्यंतमेकैकचयहीनं ददाति ॥९२०॥

ततो दितीयगुणहानिदितीयनिषेके हानिः पूर्वहानेश्वं स्यात् । एवमुपर्यपि गुणहानि गुणहानि प्रति हानिरधीर्धं स्यात् ॥९२१॥

सर्वकर्मस्थितिरचनायां द्रव्यं स्थित्यायामः गुणहान्यायामः दलशलाकाः—नानागुणहानिः निषेकच्छेरः-दोगुणहानिः अन्योन्याभ्यस्तरचेति षड्राशयो ज्ञातव्याः ॥९२२॥

ज्ञानावरण आदि कर्मों की स्थितिमें से आबाधाकाल बीतने के बाद प्रथम गुणहानि सम्बन्धी प्रथम निषेकमें बहुत द्रव्य दिया जाता है उससे ऊपर द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक पर्यन्त एक-एक चय घटता हुआ द्रव्य दिया जाता है ॥९२०॥

दूसरी गुणहानिके दूसरे निषेक्रमें उसीके पहले निषेक्रमें जितनी हानि हुई थी उससे आधी हानि होती है। इस तरह पहली गुणहानिमें जो प्रत्येक निषेक्रमें हानिरूप चयका प्रमाण था उससे दूसरी गुणहानिमें हानिरूप चयका प्रमाण आधा होता है। इसी प्रकार ऊपर भी प्रत्येक गुणहानिमें हानिरूप चयका प्रमाण आधा-आधा होता है। १२१॥

सब कर्मों की स्थिति रचनामें छह राशि ज्ञातव्य हैं — द्रव्य, स्थिति आयाम, गुणहानि ३० आयाम, दल शलाका अर्थात् नाना गुणहानि, निषेकच्छेर अर्थात् दो गुणहानि और अन्योन्याभ्यस्त राशि।

विशेषार्थ-कर्महरप परिणमे पुद्गल परमाणुओंके प्रमाणको द्रव्यराशि कहते हैं।

अल्ल ब्रव्यादिगळगंकसंदृष्टियं पेळदपरः— तेवटिंठ च सयाइं अडदाला अट्ठ छक्क सोलसयं।

चउसिंह च विजाणे दन्वादीणं च संदिट्ठी ॥९२३॥

त्रिविष्टि च ज्ञतानामष्टचत्वारिशवष्टौ बद्कं षोडशचतुःविष्टि चापि जानीहि द्रव्यादीनां ५ च संदृष्टि ।

त्रिशतोत्तर षट्सहस्रंगळ् नात्वते दुमे दुमारं पदिनारमस्वत्तनात्कुं क्रमदिवं द्रव्यादिगळिगे संदृष्टियप्पुवे दु नीनिर शिष्या ? ये दिताचार्यानदं संबोधिसत्पष्टं।

|                |            |            |                   | नाना गुणहा ६            |                         |          |
|----------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| अर्त्थसंदृष्टि | द्रव्य स a | स्थिति प १ | गुण=प १<br>छेब छे | नाना गुणहा =<br>छे व छे | दोगुणहा प श२<br>छे व छे | <b>→</b> |

अन्योन्याम्यस्त ६४ अन्योन्याम्यस्त प व

वनंतरमर्थंसंदृष्टिय द्रव्याविगळ प्रमाणमं पेळदपरः— दच्वं समयपबद्धं उत्तपमाणं तु होदि तस्सेव । जीवसहत्थणकालो ठिदि अद्धासंखपन्लमिदा ॥९२४॥

द्रध्यं समयप्रबद्धः उक्तप्रमाणस्तु भवेत् तस्यैव जीवसहावस्थानकालस्थित्यद्धाः संख्यपत्य-मिता ॥

तत्रांकसंदृष्टी द्रव्यं त्रिषष्टिशतानि जानीहि स्थितिमष्टवत्वारिशतं गुगहानिमष्टी नानागुणहानि षट् दोगुणहानि षोडश अन्योन्याम्यस्तं चतुःषष्टि ॥९२३॥

- १५ कमोंकी स्थितिके समयोंके प्रमाणको स्थिति आयाम कहते हैं। जिसमें दूना-दूना घटता हुआ द्र्य दिया जाये वह गुणहानि है। उस एक गुणहानिके समयोंका प्रमाण गुणहानि आयाम है। सब स्थितियोंमें जितनी गुणहानियां हों उनका प्रमाण नाना गुणहानि है। गुणहानि आयामके प्रमाणके दूनेको दो गुणहानि कहते हैं। नाना गुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वह अन्योन्याभ्यस्त राशि है। १९२२।।
- २॰ अंकसंदृष्टिके रूपमें द्रव्य तिरसठ सी, स्थिति अङ्तालीस, गुणहानि आयाम आठ, नानागुणहानि छह, दो गुणहानि सोलह और अन्योन्याभ्यस्तराशि चौंसठ जानना ॥९२३॥

द्रव्यमें बुदु समयप्रबद्धमक्कुमद्वुं द्रव्यविभंजनदोळ्कप्रमाणमनुळळदक्कुमा द्रव्यक्के जीव-नोडने सहावस्थानकालं स्थित्यद्धे यें द् पेळल्पट्टुबद्वुं संख्यातपल्यमितमक्कुं।

> मिच्छे वग्गसलायप्पहुडिं पन्लस्स पढममूलोत्ति । वग्गहदी चरिमो त्रच्छिदिसंकलिदं चउत्थो य ॥९२५॥

निष्यात्वक्रमंणि वर्गशालाका प्रभृति पल्यस्य प्रयममूलपर्ग्यतां। वर्गहितिश्चरमस्तच्छेदः संकलितं चतुत्र्यां च ॥

इत्लि द्रव्यस्थितिगुणहानि वोगुणहानि यें ब नात्कर संदृष्टिगळु सप्तकम्मंगळ्गे साधारण-मक्कुं। नानागुणहानिशलाकगळुमन्योन्याम्यस्तराशियुं साधारणंगळल्तवु कारणमाणि तद्विशेष-कथनवोळु निष्यात्वकम्मंणि एवितु पेळल्पद्दुद् । निष्यात्वकम्मंदोळु अन्योन्याम्यस्तराशियुं नानागुणहानिशलाकगळुमेनितेनितप्पुवं वोडे चरमराशियप्य अन्योन्याम्यस्तराशिप्रमाणं पेळल्प-डुगुमदें तें वोडे:—दिरूपवग्गंधारे यं पत्यप्रयंतं स्थापिसि अवर केळगे तत्तद्वाशिगळ अर्द्धंच्छेवंगळं स्थापिसि अवर केळगे तत्तद्वग्गंशलाकगळं स्थापिसि संदृष्टि:—

| 3 | 2 2 | 8 | १६ | २५६ | <u>څ۴</u> = | ४२ = | १८ = | 000 | व  | वव       | छे | छे छे | 000 | मू ३            | मू २       | मू १ | P |
|---|-----|---|----|-----|-------------|------|------|-----|----|----------|----|-------|-----|-----------------|------------|------|---|
| 8 |     | 2 | 8  | 6   | १६          | ३२   | ६४   | 000 | छे | छे २     | व  | व२    | 000 | <b>छ</b><br>२२२ | छे<br>  २२ | के   | छ |
| C | 1   | 2 | २  | ą   | 8           | ų    | Ę    | 000 | व  | <b>a</b> | छे | छि    | 000 | व३              | व२         | व १  | व |

अर्थसंदृष्टी तु द्रव्यं प्रागुक्तप्रमाणः समयप्रबद्धः स्यात् । स्थित्यद्धाः संख्यातपत्यानि सा व जीवेन सह समयप्रबद्धस्यावस्थानकालः ॥९२४॥

द्रव्यस्थितिगुणहानिदोगुणहानिसंदृष्टयः सप्तकर्मणां साधारणाः नानागुणहान्यन्योन्याभ्यस्तराशी १५ चासाधारणौ तेन तयोविशेषं वक्तुमिच्छे इत्युक्तवान् । तत्र द्विरूपवर्गधारायाः परुयवर्गशलाकादिपरुयपर्यंतराशीन्

और अर्थसंदृष्टि अर्थात् यथार्थ कथनके रूपमें द्रव्य तो पूर्वोक्त प्रमाण समयप्रबद्ध है। अर्थात् एक समयमें जितने परमाणु वँधते हैं उनका कथन पहले प्रदेशवन्धाधिकारमें कर आये हैं। उनका प्रमाण द्रव्य है। वँधा हुआ समयप्रबद्ध जितने समय तक जीवके साथ अवस्थित रहता है वह स्थितिआयाम है। सो स्थितिआयाम संख्यातपत्य प्रमाण है। उसके २० समयोंका प्रमाण स्थितिराशि है। १२४॥

द्रव्य, स्थिति, गुणहानि आयाम, दो गुणहानि, इनकी संदृष्टि तो सातों कर्मों के समान है। यहाँ यद्यपि द्रव्य और स्थिति हीनाधिक है तथापि सामान्यसे द्रव्य समयप्रबद्ध प्रमाण और स्थिति संख्यात पत्य प्रमाण है। किन्तु नानागुणहानि और अन्योन्याभ्यस्त राशि समान नहीं है। इससे इनके सम्बन्धमें विशेष कथन करना चाहते हैं—प्रथम ही मिध्यात्व २५ नामक कर्मको छेकर कहते हैं जिसकी स्थिति सत्तर को हाकोड़ी सागर है।

बिलकं तां स्थापिसिय मूरं राशिगळ पंक्तिगळोळु प्रथमित स्थापेयोळु पुट्टिय पत्य-यगंशलाकाराशि मोवलों दु पत्यप्रथमपूलपर्ध्यंतिमिद्देयगंराशिगळ संवर्गेविदं पुट्टिय राशि पल्यमं पल्यवर्गेशलाकाराशियिदं भागिसिवितिक पु पि मितु चरमप्य अन्योन्याम्यस्तराशिप्रमाणमक भें दु व पेळल्पट्टुदु । चरमत्यमिवक ताबुदं बोडेमुं पेळ्य निर्देशिविधियोळु पेळव प्रध्यादिगळोळ्षष्ठचरम-राशियप्युद्धितं । मत्तमा पल्यबर्गा वर्गेशलाकाराशिगद्धं च्छेदंगळु पल्यवर्गेशलाकार्द्धं च्छंदराशि-प्रमाणंगळप्युत्व । व छ । मेलेद्विगुणद्विगुणक्रमिवदं पोगि प्रथममूलराशिगद्धं च्छेदंगळु पल्यच्छेदार्द्धं प्रमितं-गळप्युत्व छ द्वयर संकलनधनं अंतधणं छ गुणगुणियं छ २ आदिविहीणं छ व छ रूक्जार रभिजय

तदर्धन्छेदान् तद्वर्गशलाकार्य संस्थाप्य पंक्तित्रयं कृत्वा, तत्र वर्गशलाकादिपल्यप्रथममूलपर्यंतराशीनां संवर्गः परुयवर्गशलाकाभक्तपरुयमात्रः चरमः अन्योन्याभ्यस्तराशिः स्यात् । तदर्धन्छेदराशीनामंत्रघणं छे गुणगुणियं छे २

१० दिरूप वर्गधाराके पर्विका वर्गश्लाकासे लेकर प्रत्यके प्रथम वर्गमूल पर्यन्त स्थानीको, उनके अर्द्धच्छेदोंको और उनकी ही वर्गश्लाकाओंको स्थापन करके तीन पंक्ति करो।
प्रथम पंक्तिमें तो पर्विका वर्गश्लाका प्रमाण नीचे लिखो। उसके ऊपर उसका वर्ग लिखो।
इस प्रकार क्रमसे प्रथम मूलपर्यन्त वर्गस्थान लिखो। दूसरी पंक्तिमें पर्विका वर्गशलाकाके
अद्धच्छेदोंसे लगाकर दूने-दूने पर्विक प्रथम वर्गमूलके अर्द्धच्छेद पर्यन्त लिखो। तीसरी पंक्ति१५ में प्रविका वर्गशलाकाकी शलाकासे लगाकर एक-एक बढ़ाते हुए प्रविक्त प्रथम मूलकी वर्गशलाकाका भाग प्रविक्त लिखो। प्रथम पंक्तिकी राशिको प्रस्परमें गुणा करनेपर प्रविक्त वर्गशलाकाका भाग प्रविक्त को प्रमाण आवे उतना होता है। वही अन्तिम छठी अन्योन्याभ्यस्त
राशिका प्रमाण जानना। दूसरी पंक्तिको जोड़नेपर प्रविक्ती वर्गशलाकाके अर्द्धच्छेदोंके
प्रमाणको प्रविक्त अर्द्धच्छेदोंके प्रमाणमें-से घटानेपर जो रहे उतना होता है। वह कैसे होता
२० है यही कहते हैं—

द्विरूप वर्गधारामें अर्द्ध च्छेद प्रत्येक स्थानके दूने-दूने कहे थे। उन्हें 'अर्द्धन्तधणं गुणगुणियं आदि विहीणं रूजगुत्तरपद्भजियं' सूत्रके अनुसार जोड़िए। गुणकार करते हुए अन्तमें
जो प्रमाण हो उसको जितनेका गुणकार हो उससे गुणा करें। उसमें-से पहले जितना प्रमाण
हो उसे घटावें। जो प्रमाण हो उसमें एक हीन गुणकारका भाग दें। ऐसा करनेपर जो प्रमाण
२५ हो वही गुणकाररूप सब स्थानोंका जोड़ जानना। सो यहाँ अन्तमें पल्यके अर्द्ध च्छेदोंसे
आघे पल्यके प्रथम मूलके अर्द्ध च्छेद हैं। उनको यहाँ गुणकार दोसे गुणा करनेपर पल्यके
अर्द्ध च्छेदोंका प्रमाण होता है। उसमें-से पल्यकी वर्गशलाकाके अर्द्ध च्छेद राशिका जो प्रमाण है उतना
होता है। गुणकार दोमें-से एक घटानेपर एक रहा। उससे भाग देनेपर उतने ही रहे। सो
३० यहाँ चतुर्थ राशि नानागुणहानिका प्रमाण जानना। इस कथनको अंकसंदृष्टिसे स्पष्ट
करते हैं।

कल्पना करें कि पल्यका प्रमाण पण्णही ६५५३६ है। उसकी वर्गशलाका चार, उसका वर्ग सोल्ड और उसका वर्ग पण्णहोका प्रथम वर्गमूल दो सी छप्पन, इन तीनोंको प्रथम

१५

एंदुतंद संकलित धनमिदु । चतुर्था च चतुर्थंमप्य नानागुणहानिशलाकाराशियक्कु । मी राशिंगे दलशलाके यें पेसरक्षुमेके दोडा अन्योन्याम्यस्तराशिय दळवारंगळपुदिंदं नानागुणहानिशलाके गळगे दलशलाके गळें द पेळल्पट्दुवु । अदकारणमागि :—

## वग्गसलागेणविहदपल्लं अण्णोण्णगुणिदरासी हु । णाणागुणहाणिसला वग्गसलच्छेदणूणपल्लिखदी ॥९२६॥

वर्गेशलाकयाऽपहृतपत्यमन्योन्याम्यस्तराशिः खलु नानागुणहानिशलाकावर्गशलाकाच्छेद-नोनपत्यच्छेदाः ॥

पत्यवर्गाञ्चलकेगिलं भागिसत्पट्ट पत्यमन्योन्याम्यस्तराज्ञि स्फुटमागियक्कुमण्युवरिवमा राज्ञिय वलवारंगळण्युवरिवं नानागुणहानिज्ञलाकोगळुं पत्यवर्गाञ्चलाकाराज्ञिचछेवनोनपत्यच्छेव प्रमिर् तंगळण्युवं दु अन्वयव्यितरेकमुखदिवं समित्यसत्पट्टुवु ॥ अंनंतरंगुणहान्यायामप्रमाणमं पेळदपरः— १०

> सन्वसलायाणं जिंद पयदिणसेये लहेन्ज एक्कस्स । किं होर्दित्त णिसेये सलाहिदे होइ गुणहाणी ॥९२७॥

सर्व्वं ज्ञालाकानां यदि प्रकृतनिषेकान् लभेत एकस्य कि भवेदिति निषेकान् ज्ञालाकाभिह्ते भवेद्गुणहानिः ॥

२ बादिविहीणं छे-व-छे इति संकलनं चतुर्थी नानागुणहानिशलाकाराशिः स्यात् ॥९२५॥

वल्यवर्गशलाकाभक्तपल्यमन्योन्याम्यस्तराशिः स्यात् । नानग्गुणहानिशलाकाराशिः खलु पल्यवर्ग-

शलाकानामर्घच्छेदैन्य्नवल्यच्छेदमात्रः ॥९२६॥ अथ गुणहान्यायामप्रमाणमाह—

पंक्तिमें लिखो। इन तीनोंके अर्द्धच्छेद — चारके दो, सोलहके चार और दो सौ छप्पनके आठ, इन तीनोंको दूसरी पंक्तिमें लिखो। इन तीनोंकी वर्गशलाका — चारकी एक, सोलहकी दो, दो सौ छप्पनकी तीन, ये तीनों तीसरी पंक्तिमें लिखो। प्रथम पंक्तिके चार, सोलह, दो २० सौ छप्पनको परस्परमें गुणा करनेपर सोलह हजार तीन सौ चौरासी होते हैं। तथा पण्णट्टीमें चारका भाग देनेपर भी इतने ही होते हैं। दूसरी पंक्तिके दो, चार, आठको 'अन्तधणं गुणगुणियं' इत्यादि सूत्रके अनुसार जोड़नेपर अन्तधन आठको गुणकार दोसे गुणा करनेपर सोलह हुए। उसमें आदि दो घटानेपर चौदह रहे। एक हीन गुणकार एकका भाग देनेपर भी चौदह ही रहे। यही तीनोंका जोड़ है। तथा पण्णद्वीके अर्द्धच्छेद सोलहमें-से पण्णट्टीकी २५ वर्गशलाका चारके अर्द्धच्छेद दो घटानेपर भी चौदह ही होते हैं। तीसरी पंक्तिका यहाँ प्रयोजन नहीं है।

इस प्रकार सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिवाले मिध्यात्व कर्मकी अन्योन्याभ्यस्त राशि और नानागुणहानि कही। अन्य कर्मोंकी आगे कहेंगे ॥९२५॥

इस प्रकार पत्यकी वर्गशलाकाका भाग पत्यमें देनेपर जो प्रमाण होता है उतना ३० अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण जानना। तथा पत्यकी वर्गशलाकाके अर्द्धच्छेदोंको पत्यके अर्द्धच्छेदोंको प्रमाण रहे उतना नानागुणहानिका प्रमाण जानना।।९२६॥

आगे गुणहानि आयामका प्रमाण कहते हैं-

24

\$0

सर्वनानागुणहानिश्वालाकेगळगे एत्तलानुं प्रकृति सर्व्वस्थितिनिषेकंगळं पडेगुमप्पोडोदुं गुणहानिशलाकेगेनितु निषेकंगळपुट्टं दु त्रेराशिकमंमाडि निषेकान् सर्व्वस्थितिनिषेकंगळं शलाके गिळदं भागिसुत्तं विरलु प्र । छे व छे । फ । प १ । इ । श १ । लब्धं गुणहान्यायामक्कूं । प १ ॥ छे व छे

अनंतरं बोगुणहानित्रमाणनुमनदर प्रयोजनमुमं वेळदवर ।:— दोगुणहाणिपमाणं णिसेयहारो दु होइ तेण हिदे । इट्ठे पढमणिसेये विसेसमागच्छदे तत्थ ॥९२८॥

द्विगुणहानिप्रमाणं निषेकहारस्तु भवेत्तेन हृते । इष्टान्प्रथमनिषेकान्विशेषमागच्छिति तत्र ।।
तु मत्ते गुणहानियं द्विगुणिसिदोई तत्प्रमाणं निषेकहारमक्कुमा निषेकहारिवदिमष्टगुणहानिप्रथमनिषेकमं भागिसिदोडा गुणहानियोळ् विशेषप्रमाणमक्कुमितु द्रव्यस्थितिगुणहानि नाना१० गुणहानि निषेकहार अन्योन्याम्यस्तराशिगळेंदो षड्राशिगळ प्रमाणं ज्ञापितमागुत्तं विरलु:—

सर्वनानागुणहानिशलाकानां यदि प्रकृतसर्वस्थितिनिषेका लम्यन्ते तदा एकगुणहानिशलाकायाः कि स्यादिति त्रैराशिकेन निषेके नानागुणहानिशलाकाभक्ते प्र छे—त्र—छे। फ-प १। इ श १ लब्धं गुणहान्यायामः स्यात् प १।।९२७।। अथ दोगुणहानिप्रमाणं तस्प्रयोजनं चाह—

हो व हो

तु पुनः द्विगुणितं तद्गुणहानिप्रमाणं निषेकहारः स्थात् । तेन हारेण इष्टगुणहानिप्रथमनिषेके मक्ते १५ तद्गुणहानी विशेषप्रमाणं स्यात् ॥९२८॥ एवं द्रव्यादीनां प्रमाणं ज्ञापियत्वोत्तरकृत्यमाह—

सर्व नानागुणहानि शलाकाओं के यदि स्थितिके सब निषेक होते हैं तो एक गुणहानि शलाकां के कितने निषेक होंगे ? ऐसा त्रैराशिक करे। प्रमाण राशि नानागुणहानि शलाकां प्रमाण है। सो यहाँ पल्यकी वर्गशलाकां अर्द्ध च्छेदोंसे हीन पल्यके अर्द्ध च्छेद प्रमाण है। तथा फलराशि सब स्थितिके निषेक है। सो यहाँ संख्यात पल्य प्रमाण है। और इच्छाराशि एक शलाकां है। सो फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो प्रमाण हो उतना ही गुणहानि आयामका प्रमाण जानना। जैसे अंकसंदृष्टिमें प्रमाण राशि नानागुणहानि छह, फलराशि स्थिति अङ्गालीस, इच्छाराशि एक गुणहानि। सो फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर गुणहानि आयामका प्रमाण आठ होता है। एक गुणहानिमें आठ निषेक पाये जाते हैं॥९२७॥

आगे गुणहानिका प्रमाण और उसका प्रयोजन कहते हैं-

गुणहानि आयामके प्रमाणको दुगुना करनेपर दो गुणहानि होती है। इसीका नाम निषेकहार है। इस दो गुणहानि प्रमाण भागहारका भाग विवक्षित गुणहानिके प्रथम निषेकमें देनेपर जो प्रमाण आवे वही उस गुणहानिमें विशेषका प्रमाण होता है। इसे ही चय कहते हैं।।९२८।।

इस प्रकार द्रव्यादिका प्रमाण बतलाकर आगेका कार्य कहते हैं-

₹•

२०

## रूऊणण्णोण्णब्भवहिददव्यं तु चरिमगुणदव्यं । होदि तदो दुगुणकमो आदिमगुणहाणिदव्वोत्ति ॥९२९॥

रूपोनान्योन्याम्यस्तापहृतद्रव्यं तु चरमगुणहानिद्रव्यं । भवेत्ततो द्विगुणक्रमः आद्यगुणहानि-द्रव्यपर्यंतं ॥

विवक्षितिमध्यात्व कर्मसमयप्रबद्धव्यमं ६३००। रूपोनान्योन्याम्यस्तराशियदं भागिसुत्तं विरलु ६३०० बंद लब्ध नानागुणहानिगळोळुचरमगुणहानिद्रव्यप्रमाणमक्कु १००।

बलिक्क केळगे केळगे प्रथमगुणहानि पर्यंतं द्विगुणद्विगुणक्रममक्कु

हानिगळ द्रव्यं ज्ञातमागुतं विरलु ।:-

रूजणद्वाणद्वेणूणेण णिसेयभागहारेण । हद्गुणहाणिबिभजिदे सगसगदन्वे विसेसा हु ।।९३०।।

रूपोनाध्वानार्द्धेनोनेन निषेकभागहारेण । हतगुणहानिविभक्ते स्वस्वद्रव्ये विशेषाः खलु ॥

विवक्षितमिष्यात्वकर्मसमयप्रबद्धद्रव्यं ६३०० रूपोनान्योन्याम्यस्तराशिना भक्तं ६३०० नानागुणहानिषु

चरमगुणहानिद्रव्यप्रमाणं स्यात् १००। ततः पश्चात् अधोधः प्रथमगुणहानिपर्यन्तं द्विगुणक्रमं स्यात्

| 800 | 8  |
|-----|----|
| 800 | 2  |
| १०० | 8  |
| 200 | 6  |
| 900 | १६ |
| 800 | 32 |

१०० | ३२ | ।।९२९।। एवं नानागुणहानिव्रव्येषु ज्ञातेषु किंकर्तव्यमित्यत आह —

एक हीन अन्योन्याभ्यस्त राशिका भाग सर्वद्रव्यको देनेपर जो प्रमाण आवे वही १५ अन्तिम गुणहानिका द्रव्य जानना। इससे दूना-दूना द्रव्य प्रथम गुणहानि पर्यन्त होता है। जैसे अंकसंदृष्टिमें मिध्यात्वका सर्व द्रव्य तिरसठ सी है। उसको एक हीन अन्योन्याभ्यस्त राशि तिरसठका भाग देनेपर सौ पाये। यह अन्तकी गुणहानिका सर्वद्रव्य जानना। इससे पाँचवीं आदि गुणहानिमें दूना-दूना द्रव्य प्रथम गुणहानि पर्यन्त होता है। यथा-१००। २००।४००।८००।१६००।३२०० ।।९२९।।

इस प्रकार नानागुणहानियोंका द्रव्य जाननेपर क्या करना, यह कहते हैं-

वा तंतम्म गुणहानिद्रव्यमं रूपोनाध्वानार्द्धांवरमूननिषेकभागहारविवं गुणिसल्पट्ट गुणहानि-यिदं भागिसुत्तं विरलु तंतम्म गुणहानिद्रव्यवोळु चयद्रव्यं स्फुटमागप्पुववं ते वोडे प्रथमगुणहानि-द्रव्यमिवं। ३२००। रूपोनाध्वानार्द्धोनिनषेकभागहारगुणहानियिवं भागिसुत्तं विरलु ३२०० ८।१६।८

लब्धप्रथमगुणहानिविशेषप्रमाणिमनितक्कुं। ३२। द्वितीयगुणहानिद्रव्यमनिवं १६०० मुिक्तनंते रूपो-५ नाध्वानार्द्धोनिनिषेत भागहारगुणगुणहानिधिवं भागिसुत्तं विरलु १६०० लब्धं द्वितीयगुण-८। १६। ८

हानिद्रव्यदोळुविशेषप्रमाणनितक्कु । १६ । मितु स्वस्वगुणहानिद्रव्यमं रूपोनाध्वानार्द्धोननिषेक-भागहारगुणगुणहानियिदं भागिसुत्तं विरलु स्वस्वगुणहानिद्रव्यदोळु विशेषप्रमाणं बक्कुं। सदृष्टि १ इतु स्वस्वगुणहानिविशेषप्रमाणं ज्ञातव्यमागुत्तं विरलु:—

तत्तद्गुणहानिद्रव्ये ३२००। १६००। ८००। ४००। २००। १००। रूपोनगुणहान्यर्धेनोननिषेक-भागहारेण गुणितगुणहान्या भक्ते सित तत्तद्गुणहानिषयाः स्युः—

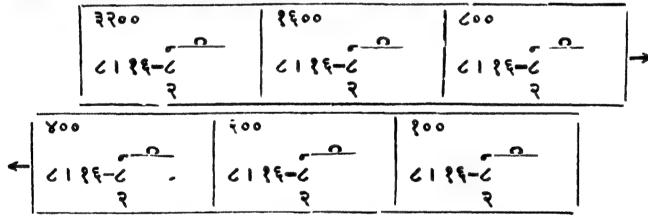

३२।१६।८।४।२।१॥९३०॥

एक हीन गुणहानि आयामके प्रमाणके आवेको निषेक भागहारक्ष्य दो गुणहानिमें-से घटानेपर जो शेष रहे उससे गुणहानि आयामको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो, उसका भाग विविक्षित गुणहानिके द्रव्यमें देनेपर जो आवे वही इस गुणहानिमें विशेष या चयका प्रमाण होता है। जैसे अंकसंदृष्टिमें गुणहानि आयामका प्रमाण आठ है। उसमें एक घटानेपर सात रहे। उसका आधा साढ़े तीनको निषेक भागहार सोछहमें घटानेपर साढ़े बारह रहे। उससे गुणहानि आयाम आठको गुणा करनेपर सी हुए। उसका भाग प्रथम गुणहानिके द्रव्य बत्तीस सीमें देनेपर बत्तीस पाये। यही प्रथम गुणहानिमें चयका प्रमाण होता है। दूसरी गुणहानिका द्रव्य सोछह सो है। उसमें भाग देनेपर सोछह पाये। यही द्वितीय गुणहानिमें चय है। इसी प्रकार तृतीय आदि गुणहानिके द्रव्य आठ सो, चार सो, दो सो, एक सीमें भाग देनेपर आठ, चार, दो, एक पाये। ये ही उन गुणहानियोंमें चयका प्रमाण है। १९३०।।

## पचयस्स य संकलणं सगसगगुणहाणिदव्वमज्झिम्म । अवणिय गुणहाणिहिदे आदिपमाणं तु सव्वत्थ ॥९३१॥

प्रस्यस्य च संकलितं स्वस्वगुणहानिद्रव्यमध्येऽपनीय गुणहानिद्वते वाविप्रमाणं तु सर्वत्र ॥ चयव संकलित घनमं तंतन्म गुणहानियोळु तंतु स्वस्वगुणहानिद्रव्यवोळु कळे दु शेषघनमं गुणहानियिवं भागिसुत्तं विरलु तंतम्म गुणहानिप्रथमनिषेक प्रमाणमधिकसंकलनरूपविनक्षुमवं तं - ५ वोडे प्रथमगुणहानिद्वव्यचयधनमिदु ८३२।८ लब्धचयघनमिदु।८९६। इदं प्रथमगुणहानिद्वव्यव्यवनमिदु २३२।८ लब्धचयघनमिदु।८९६। इदं प्रथमगुणहानिद्वव्यव्यव्यवनिद्व ३२००। कळेतुळिव शेषमं २३०४। गुणहानियिवं भागिसिदोडे अधिकसंकलनक्षमविद्यमाविनिषेकप्रमाणमिनितक्ष २८८। मिदरमेले स्वविशेषंगळु क्योनगच्छमात्रंगलु पेट्यं पोगिन्तिच्यस्तवोळु क्योनगच्छमात्रचयंगळ ३२।८ पेव्चदुविनितक्षु ५१२। मी प्रथमगुणहानिगे संदृष्टि २८८। ३२०। ३५२। ३८४। ४१६। ४४८। ४८०। ५१२॥ द्वितोयगुणहानिचयघनमिदु १००८। १६८ ८ गुणिसिव लब्धमिदं ४४८। द्वितोयगुणहानिद्वव्यमिदरोळु १६००। कळेव शेषमिदं। २१५२। गुणहानियिवं भागिसिवोड ११५२ धिकसंकलनक्ष्यविद्यमाविनिषेकप्रमाण १४४। मिदर

प्रथमानषकप्रमाणमाधकसकलनरूपण स्यात् । तत्र प्रथमगुणहाना चयचनामद ८ । ३२ । ८ । लब्ध ८९६ ।

तत्सर्वद्रव्ये ३२०० । अपनीय शेषं २३०४ गुणहान्या भक्तमादिनिषेकप्रमाणं स्यात् २८८ अस्योपर्येकैकस्व- १५ विशेषवृद्धौ संदृष्टिः— २८८ । ३२० । ३५२ । ३८४ । ४१६ । ४४८ । ४८० । ५१२ । तथा द्वितीयगुणहानि

विवक्षित गुणहानिके सर्वचय धनका प्रमाण निकालकर उसे अपनी-अपनी गुणहानिके सर्वद्रव्यमें-से घटानेपर जो प्रमाण शेष रहे, उसमें गुणहानि आयामका भाग देनेपर अपनी-अपनी गुणहानिके प्रथम निषेकका प्रमाण होता है। उसमें एक-एक चय बढ़ानेपर दितीयादि निषेकोंका प्रमाण होता है। जैसे अंकसंदृष्टि रूपसे—प्रथम गुणहानिका चयधन— २० एक हीन गच्छ आठका आधा साढ़े तीनको चय बत्तीससे गुणा करनेपर एक सौ बारह हुए। उन्हें गच्छ आठसे गुणा करनेपर आठ सो छियानवे हुए। यही चयधन है। इसको सर्वद्रव्य बत्तीस सौमें-से घटानेपर शेष तेईस सौ चार रहे। उसमें गुणहानि आठसे भाग देनेपर दो सौ अट्ठासी पाये। यही आदि निषेकका प्रमाण है। उसमें एक-एक चय बत्तीस-वत्तीस बढ़ाने-पर दितीयादि निषेकोंका प्रमाण होता है। इसी प्रकार दितीयादि गुणहानिमें चयका प्रमाण अधा-आधा होनेसे चयधन भी आधा-आधा है। इसी तरह उनका सर्वद्रव्य भी आधा-आधा है। उसमें घटानेपर जो शेष रहे उसमें गुणहानि आयामसे भाग देनेपर अपना-अपना आदि निषेक आता है। उसमें अपना-अपना एक चय मिळानेपर अन्य निषेक होते हैं।

मेले चयाधिकक्रमिंदिं द्वितीयगुणहानिचरमपर्धंतं पोकु। संदृष्टिः—१४४। १६०। १७६। १९२। २०८। २२४। २४०। २५६। यितु तृतीयादिगुणहानिगळोळमी क्रमिंदिं तरस्पडुत्तिरलु तृतीय-गुणहानियोळ ७२। ८०। ८८। ९६। १०४। ११२। १२०। १२८॥ चतुत्थं ३६। ४०। ४४। ४८। ५२। ५६। ६०। ६४॥ पंचम १८। २०। २२। २४। २६। २८। ३०। ३२॥ षष्ठ ९। ५०। ११। १२। १२। १३। १४। १५। १६॥ इंतु पेळल्पट्ट स्थितिरचनांक संदृष्टि | ० ९ वितु

१४४। १६०। १७६। १९२। २०८। २२४। २४०। २५६। तृतीयगुणहानि ७२। ८०। ८८। ९६। १०४। ११२। १२०। १२८। चतुर्थगुणहानि ३६। ४०। ४४। ४८। ५२। ५६। ६०। ६४। पंचगुणहानि १८। २०। २२। २४। २६। २८। ३०। ३२। षष्ठगुणहानि ९। १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। उक्तस्थितिरचनांकसंदृष्टिः—



#### १० अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा निषेकोंका यन्त्र इस प्रकार है -

|      | प्रथम गु.   | द्वितीय गु. | च. गु. | चतु. गु. | पंचम गु. | षष्ठ गु. |
|------|-------------|-------------|--------|----------|----------|----------|
|      | २८८         | <b>888</b>  | ৩২     | ३६       | १८       | 8        |
|      | ३२०         | १६०         | 60     | 80       | २०       | १०       |
|      | ३५२         | १७६         | 22     | 88       | २२       | ११       |
|      | ३८४         | १९२         | ९६     | 86       | २४       | १२       |
|      | ४१६         | २०८         | १०४    | ५२       | २६       | १३       |
|      | 886         | २२४         | ११२    | ५६       | 26       | 88       |
|      | 860         | २४०         | १२०    | ६०       | ३०       | १५       |
|      | <b>५</b> १२ | २५६         | १२८    | ६४       | ३२       | १६       |
| जोड़ | ३२००        | १६००        | 600    | 800      | २००      | 200      |

विशेषार्थ—यहाँ दो सी अट्ठासीको प्रथम निषेक इस दृष्टिसे कहा है कि उसके ऊपर ही चयकी वृद्धि होकर आगेके निषेक बनते हैं। किन्तु यथार्थमें यह अन्तिम निषेक है। प्रथम निषेक पाँच सी बारह है। इसी प्रकार आगेकी गुणहानियों में भी जानना। निषेक रचना पाँच सी बारह से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर एक-एक चय घाढ होती जाती है। अतः १५ अन्तिम गुणहानिका अन्तिम निषेक नौ जानना।

पेळल्पट्ट स्थितिनिषेकरचनाभिप्रायं पेळल्पडुगुमवं ते दोडे मिध्यात्वाविरमणकषाययोगवंधकारणं-विवक्षितेकसमयदोळायुर्व्वाज्जतज्ञानावरणाविसप्तविषकम्मं रूपसमय **मिण्यादृष्टिजीवं** गळिवं प्रबद्धमं सर्व्वात्मप्रवेशंगळिवमाहरिसुगुमा समयप्रबद्धोत्कृष्टद्रव्यमिव। स छे। नपर्वात्तिसबुवनिव। स । नेळ कम्मंगळगे भागिसिवोडों वु मोहनीयकम्मंद्रव्यमिवं स । वेशघातिसर्व्यंघातिगळगनंतिंवं खंडिसिबोडेकभागं सर्व्याति संबंधद्रव्यमिवं स a १ मिण्यात्व षोडशकषायंगळें ब सप्तदशप्रकृति-गळगे भागिसिबोडों दु मिण्यात्वकम्मंद्रव्यमिनितक्कु मी समयप्रबद्धद्रव्यमदक्का स1al१ वंधसमयदोळेककषायबंधाष्यवसायस्थानोदयविशेषदिदं स्थितियं सप्रतिकोटिकोटिसागरोपममं कट्दुगुमा स्थितिगे स्थित्यनुसारविंदं नानागुणहानिश्चलाकेगळु पत्यवर्गशलाकार्द्धच्छेदराशिरहित-पल्यार्द्धच्छेदराशिप्रमितंगळपु छे व छे वो नानागुणहानिशलाकेगळं विरिळिसि रूपं प्रति द्विकमनित्तु विगितसंवगा माड्न विरलु लब्धं पत्यमं पत्यवगाँशलाकाराशियदं भागिसिदनितक्कु प मंतंबोडे:-

### विरिक्षित्रसीदो पुण जेलियमेत्ताणि होण्डवाणि। तेसि अण्णोण्णह्वी हारो उप्पण्णरासिस्स ॥

अत्रायमर्थः — किश्चिद्विविक्षिते समये मिथ्यात्वाविरमणं कषाययोगैरायुविना सप्तक्रमणामुत्कृष्टसमयप्रबद्धं सर्वातमप्रदेशैराहरित तदिदं स छे अपवर्त्यं सप्तिभर्भक्तं मोहनीयस्य स ठ पुनरनन्तेन भक्तं सर्वधातिनः स ठ १ १५ ठ थ १ ख पुनः मिथ्यात्वषोडशकषायैर्भक्तं मिथ्यात्वस्य स ठ १ पुनः सप्तिकोटीकोटिसागरोपमस्वस्थितेः पल्यवर्ग- १ ख ११

उक्त कथन तो समझानेके लिए हैं। अर्थरूपमें कहते हैं यही यथार्थ है—कोई जीव किसी एक विविध्यत समयमें मिध्यात्व अविरित कषाय योगके द्वारा आयुके बिना सात कमों के उत्कृष्ट समयप्रबद्धको प्रहण करता है। वह उत्कृष्ट समयप्रबद्ध जघन्य समयप्रबद्धसे पल्यके अर्द्ध उन्नें असंख्यात वें भाग गुणा है। अपवर्तन करनेपर जघन्य समयप्रबद्धसे असंख्यात गुणा है। इस उत्कृष्ट समयप्रबद्धके परमाणुओं के प्रमाणरूप द्रव्यको सातसे भाग देनेपर मोहनीयका द्रव्य आता है। उसमें अनन्तसे भाग देनेपर मोहनीयका सर्वघाती द्रव्य होता है। इसमें एक मिध्यात्व और सोछह कषाय इन सत्रहसे भाग देनेपर मिध्यात्वका द्रव्य होता है। यही सर्वद्रव्यका प्रमाण जानना। इस मिध्यात्वकी स्थिति सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरके जितने समय हों उतनी स्थिति जानना। पत्त्यकी वर्गश्राकाको अर्द्ध च्छेदोंसे हीन पल्यके अर्द्ध च्छेदोंका जितना प्रमाण उतनी नानागुणहानि है। नानागुणहानि प्रमाण दोके

१. इल्लि प्रथमयें दु घने अंत्यमें बुदु चरम यें दु घने प्रथम यें बुदु येकें दौडे अंतधणं गुणगुणियमें ब गाथाभि प्रायदिदं।

एंबितु सिद्धमक्कुमप्पुर्विरदमी पत्यवग्गंशलाकाराशिभक्तपत्यमुं मिण्यात्वकम्मंस्थिति-निषेकरचनाविषयदोळन्योन्याम्यस्तराशियं दु पेळल्पट्दुदीयन्योन्याम्यस्तराशियोळेकरूपं कुंबिसि मिण्यात्वकम्मंसमयप्रबद्धद्रव्यमं भागिसिदोडं चरमगुणहानि संबंधिद्रव्यमक्कु स । ० । १ - - - १ । ख । ११ । अ

द्वितीयादिगळघस्तनाषस्तनगुणहानिगळ द्रव्यंगळ् प्रथमगुणहानिद्रव्यपर्यंतं द्विगुणेद्विगुणक्रमंगळप्पुचु।

९ संदृष्टि:— स्व ११ क्या विष्या क्ष्यां मुणहानि ब्रथ्यंगळनंत्रघणं गुणगुणियं आविषि-

१। खा ११। अ। २ प्रथम

होणं रूजणुत्तरभिजयमं वितु संकलिसिबोड मूलद्रव्यप्रमाणमेयक्कुमं बुवत्यं मिल्ल प्रथमगुणहानि-

| <b>चरम स a १</b> | 0             |
|------------------|---------------|
| 9                | ल ११ म        |
| स व २            |               |
|                  | -             |
| १ स ११ अ         |               |
|                  | •             |
|                  | 9             |
|                  | •             |
| स ३ अ            |               |
|                  | -             |
| १ स ११।२         | । २। <b>अ</b> |
| प्रथम स व व      |               |
|                  | _0_           |
| 9 61             | १९ व २        |
| 4 4              |               |

अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है। उसका प्रमाण पल्यकी १० वगशलाकासे भक्त पर्य है। अन्योन्याभ्यस्त राशिमें-से एक घटाकर उसका भाग सर्वद्रव्यमें देनेपर जो प्रमाण हो वही अन्तिम गुणहानिका द्रव्य होता है। उससे आदिकी गुणहानि पर्यन्त

१. स कममप्पुत्

द्रस्यमं स व अ

पूर्वोक्तक्रमिंदं ''रूजणद्वाणद्वेणूणेण णिसेवभागहारेण । हदगुण-

१। ख २। ११। ब हाणि विभिन्न से स्वाप्त के विशेषद्वव्यंगळने हाणि विभिन्न से सम्बाप्त के विशेषद्वव्यंगळने संदृष्टि तोरल्पड्रुगुं। रूऊणदाण गु अद्धेण गु ऊणेण णिसेयभागहारेण गु ३ हदगुणहाणि गु

गु ३ भजिदे सगसग दव्यविसेसा हु।

| चरम गुणहानि     | सवर                  |
|-----------------|----------------------|
| विशेष           | १। ख। ११ अगुगुर      |
| विचरमगुणहानि    | स व २                |
| विशेष           | १। ख। ११ अगुगु३      |
| 0               | 0                    |
| 0               | o                    |
| •               | 0                    |
| द्वितीय गुणहानि | स व । अ              |
| विशेष           | शिख ११। २२ छ गु गुरे |
| प्रथम गुणहानि   | स व अ                |
| विशेष           | १। खा११ अ। २। गुगु ३ |

ये' दितु प्रथमगुणहानि मोदलो'डु चरमगुणहानिपर्यंतिमवु विशेषप्रमाणंगळप्वविद्योळु प्रथमगुणहानि विशेषधनमं पूर्व्वोक्तक्रमदिदं "पत्रयस्स य संकलणं सगसगगुणहाणिद्ववमज्झिम । अवणिय गुणहाणिहिदे आदि पमाणं तु सन्वत्थ" एंदितु प्रथमादि गणहानिप्रचयधनंगळं साधिसिदोडितिप्युंवु । संदृष्टि:—

द्रव्य दूना-दूना जानना। 'रूऊणद्धाण द्वेणूणेण' इत्यादि सूत्रके अनुसार एक हीन गुणहानि आयाम प्रमाण गच्छके आधेको दो गुणहानिमें घटानेपर जो प्रमाण रहा उसको गुणहानि आयामसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उसका भाग विवक्षित गुणहानिके द्रव्यमें देनेपर जो

#### गो० कर्मकाण्डे

| सबर               | गु      |
|-------------------|---------|
| १। ख११। अगुगु     | गु ३    |
| स व २             | गु      |
| १ ख ११ अ गुग्     | गु ३    |
| 0                 |         |
| 0                 |         |
| स्व।अ             | गु      |
| १। ख ११ छ। २।२ गु | गुव     |
| स ३ अ             | गु      |
| १। खा ११ अ। २।    | गुगु ३२ |

| चरम स a १<br>१ स ११ म गुगु३<br>२        |
|-----------------------------------------|
| द्विरम स a २ १ स्व ११ अ गुगु ३          |
| •                                       |
| द्वितीय स a अ  १ स १९। स २। २। गुगु ३ २ |
| प्रथम स a ब<br>१ ख ११ अ २ गुगु ३<br>२   |

| स a। १ गुगु<br>१ ख ११ अ गु। गु३<br>२ |
|--------------------------------------|
| स                                    |
| <b>१ स ११ अ</b> गुगु३<br>            |
| •                                    |
| सठबगु गु                             |
| <b>१ स ११ अ</b> २ । २ । गु ३ । २ २   |
| स व अ गु गु                          |
| १ स्व ११ व्या २। गुगु ३। २<br>२      |

प्रमाण आवे उतना-उतना अपनी-अपनी गुणहानिमें चयका प्रमाण होता है।

ई चयधनंगळं तंतम्म गुणहानिद्रध्यंगळोळु कळंदु शेषमं गुणहानियिवं भागिसुत्तं विरलु तंतम्म गुणहानिगळ आदिनिषेकमधिकसंकलनक्रमिंददमप्युववर तंतम्म केळगे केलगे द्विचरमावि निषेकं मोदल्गों दु तंतम्म गुणहानि प्रथमनिषेकपर्यंतं तंतम्म गुणहानि संबंधि येकैकचयदिनिषक-मागुत्तं पोपुवल्लि प्रक्रियाविशेषं तोरल्पडुगुमं तं दोडे प्रथमगुणहानिद्रध्यमिदरोळु स a अ

१। एवं ११ व २

चयधनमं कळ्यत्वे डिस्थापिसिदी स व ख गुगु चयधनदोळिई भाज्यभागहारंगळं १। ख। ११। बा २। गुगु

लेसागि निरीक्षिसि गुणहानियं गुणहानियनपर्वात्तिस कळवोडिंदु स a अ गु इल्लि १। ख ११ अ २ गु ३। २

हारभूतरूपाधिकत्रिगुणगुणहानिगे हारमागिई द्विकमं हारस्य हारो गुणकोंशराशेः येदितंशराशिगे गुणकारमप्पुदरिदमा द्विकमं रूपोनगुणहानिगे हारमागिई द्विकदोडनपर्वत्तिसिदोडितिनर्कुः --

भो चयधनदगुणहानिय मेलग ऋगरूपं ऋणस्य ऋणं राशेद्धं नं भवति स । अ गु

१ ख १ १ अ २ । गु ३

चनमनिवं स a अ गु प्रथमगुणहानिव्रव्यवोळु कळ यत्वेडि समच्छेवमं १ स १ १ अ २ गु ३

एतानि स्वस्वगुणहानिद्रव्येभ्यो गृहीत्वा शेषेषु गुणहान्या भक्तेषु स्वस्वगुणहानीनाम।दिनिषेका अधिकसंकलन-क्रमेण स्युः । ते चाधोधः स्वस्वप्रथमनिषेकपर्यतं स्वस्वैकैकचयाधिकाः स्युः । तद्यया—

प्रथमगुणहानिद्रव्यं स्व। अ उपर्यं चो रूपाधिकतिगुणहान्या संगुष्य स्व। अ गु ३

१ स ११ अ २ १ स ११ अ २ गु ३

तथा 'न्येकपदार्द्ध' इत्यादि सूत्रके अनुसार एक हीन गुणहानि आयाम प्रमाण गच्छके १५ आधेको अपने-अपने चयसे गुणा करके फिर गच्छसे गुणा करनेपर जो-जो प्रमाण हो उतना- उतना अपनी-अपनी गुणहानिमें चयधन होता है। चयधनको अपनी-अपनी गुणहानिके द्रव्य-

स्पाधिक त्रिगुणहानि येवं केळगेयुं मेर्गयुं गुणिसि माडिवी प्रथमगुणहानिद्रव्यवोळु भाज्यराज्ञीभूतत्रिगुणहानियोळिई धिकरूपं तेगेवु पूर्वं स्थापिसिव ऋण स a अ गु ३

ऋणमप्पेकरूपदोळ समच्छेदमुंटप्पुद १ स ११ अ २ गुँ ३ रिदं धन धनयोरैक्यमें दु कूडि स्थापि-सिदोडिदु स a अ २ यिल्लिय गुणकारभूतद्विकमं हारभूतरूपाधिकत्रिगुणगुणहानिगे

१। ख११ अ२ गुर

५ हारमं माडि स्थापिसिरिसि स व अ १ बळिक्का समच्छेदमं माडिद प्रथम-

१ ख ११ अ २ गु३

गुणहानिद्रव्यदोळु स व अ गु ३ चयधनमनिवं स व अ गु १ १ ख १ १ अ २ गु ३ १ ख १ १ अ २ गु ३ कळेदोडे शेषप्रथमगुणहानिद्रव्यमिदु स व अ गु २ ई द्रव्यद गुणहानिगे १ ख । ११ अ २ गु ३

अंशस्थिताधिकरूपं पृथक्कृत्य-स । अ १ चयधन स । अ गुगु स्थांशहारगुणहानी
१ स ११ अ २ गु३ १ स ११ अ २ गुगु ३। २

अपवर्त्य स a अ गु हाररूपाधिकत्रिगुणगुणहानेहरिद्धिकं गुणहारिद्धकेनापवर्त्य १ स ११ अ २ गु३।२

में-से घटानेपर जो शेष रहे उसमें गुणहानि आयामका भाग देनेपर जो-जो प्रमाण हो वह-वह अपनी-अपनी गुणहानिके अन्तिम निषेकका द्रव्य होता है। उसमें अपना-अपना एक-एक चय मिलानेपर अन्य निषेकोंका प्रमाण होता है। अन्तिम निषेकमें एक हीन गुणहानि गुणकारमागिई द्विकमं केळगे हारमागिई रूपाधिकत्रिगुणगुणहानिगे हारमं माडिरिसिदोडितिक्कु स व अ गु मी धनराशियोळ मुन्नं बेरे स्थापिसिरिसिद धनरूरिनदं १ ख ११ । अ २ गु ३

स व अ अंशराशिंगे गुणकारभूतगुणहानियोळ समच्छेश्मुंटप्युदिरंदं कूडि-

विडितिक्कुं। स व अ गु मी चयधनरिहतप्रथमगुणहानिद्रव्यमं गुणहाणिहिदे

आदिवमाणं तु सब्बत्य एंदितु गुणहानियिदं भागिसुत्तं विरुष्ठ लब्धराशिधिक द्विकसंकलनक्रमदिदं ५
प्रथमगुणहानि प्रथमस्थिति २८८ निषेकद्रव्यमक्कु स व अ गु मिदर
१ ख ११ अ । २ गु ३ गु

कळगे कळगे चयाधिकक्रमदिव पोगि प्रथमगुणहानिचर ५१२ मस्थितिनिषेकदोळ रूपोन-

स a अ १ तच्चयधनशेषेण स a अ गु १ १ ख १९ अ २ गु ३ २

ऊनियत्वा स व अ गु २ गुणहानेर्गुणकारिद्धकं हाररूपाधिकत्रिगुणगुणहानेहीरं कृत्वा १ स ११ अ २ गु ३

स a अ गु १ ख ११ अ २ गु३ २

स ठ अ गुँ भक्तं अधिकसंकलक्रमेण प्रथम २८८ निषेकः स ठ अ गुँ १ ख ११ २ गु३ २

प्रमाण चय मिलानेपर आदि निषेकका प्रमाण दो गुणहानिसे चयको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना है। इस प्रकार अन्तिम निषेकको आदिमें स्थापित करके क्रमसे चय बढ़ाता क-१६३ गुणहानिमात्र प्रथमगुणहानिसंबंधि चयंगळिनितितं स a अ गु कूडिबोडे १ स १ १ अ २ गु गु ३ २ दो गुणहानिमात्रचयंगळण्यु स a अ ग २ मून्नं त्रिकोणरचना धनसंकित

दो गुणहानिमात्रचयंगळपुवु स a अ गु २ मुन्नं त्रिकोणरचना धनसंकलित १। स ११। अ २ गु ३ गु

बोर्ळीमतं होनसंकलितक्रमिवदं पेळल्पट्टुददे ते बोडे अद्धाणेण सव्वधणे खंडिदे मिज्झिमधणमाग-च्छिदि एंदितु प्रथमगुणहानिसर्वधनमं गुणहानिधिदं खंडिसिदोडे मध्यमधनमक्कु । मा मध्यमधनमं

५ स a अ तं रूडण अद्धार्ण गु अद्धेण गु ऊणेण णिसेयभागहारेण। ई रूपोन गुण-बर। गु

हात्यद्धं होनमप्पवोगुणहानियिं गु ३ मिज्ञमघणमवहिरिदे पचयं मध्यमधनमं भागिसुत्तं विरल् प्रचयमक्कु स ०। अ भी प्रचयमं दोगुणहानियिदं गुणिसि-अ २। गु गु ३

दोडादिस्थितिनिषेकं हीनसंकलनक्रमदिदमक्कुं स । य । गु २ मेले द्वितीय-अ । २ । गु । गु ३

अधः चयाधिकक्रमेण चरमो ५१२ रूपोनगुणहानिमात्रचया— स a अ गु १ स ११ अ २ गु ३ गु २

तश्रा—प्रथमगणहानिष्यने गुणहान्या भक्ते मध्यष्यनं स a स तच्य रूपोनांध्याना गुर्द्धेन गुनिषेक-द्राप्त स्थानांध्यानां गुर्द्धेन गुनिषेक-स्थानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्यानांध्याना

हुआ कथन किया है। किन्तु प्रथम निषेकसे अन्तिम निषेक पर्यन्त क्रमसे घटता-घटता त्रिकोण रचनाकी तरह जानना। वही कहते हैं—

निषेकं मोदल्गों डु तत्प्रथमगुणहानिचरमस्थितिनिषेकपर्यंतमेकैकचयहोनक्रमदिवं नडवु चरम-निषेकप्रमाणमेनितकक्रमें दोडे प्रथमगुणहानि प्रथमनिषेकदोळ रूपोनगुणहानिमात्रविशेषंगळनिवं

पेळल्पट्दुदंते शेषगुणहानिगळोळं स्थितिरचनाक्रममक्कुमिल्ल विशेषमुंदवाउवे बोडे तंतम्म गुणहानिद्रव्यमुं तत्तत्प्रचयमुमिरिल्पडुवुवु । शेषविधानमेकप्रकारमेयवकुमंतागृत्तं विरल् अधस्तनाधस्तनगुणहानिप्रथमनिषेकंगळं नोडल्परितनोपरितनगुणहानिप्रथमनिषेकंगळु चयहीनसंकलनक्रमिवंबमर्खाद्धंक्रमिविनिप्पुंवु । तत्तदगुणहानिचयंगळ्मद्धाद्धंक्रमिविनिप्पुंवु । अवक्कंक संदृष्टि :—

प्रथम गुणहानिके द्रव्यको गुणहानि आयामसे भाग देनेपर मध्यमधन होता है। जैसे
प्रथम गुणहानिके द्रव्य बत्तीस सौको गुणहानि आयाम आठका भाग देनेपर मध्यधन चार
सौ होता है। चौथा और पाँचवाँ निषेकके प्रमाणको जोड़कर आधा करनेपर भी मध्यधन
होता है। एक हीन गुणहानि आयामके आधेसे हीन निषेक भागहारसे मध्यधनमें भाग देनेपर चयका प्रमाण होता है। जैसे एक हीन गुणहानि सातका आधा साढ़े तीनको निषेक १५
भागहार सोल्हमें घटानेपर साढ़े बारह रहे। इसका भाग मध्यधन चार सौमें देनेपर चयका प्रमाण बत्तीस आता है। इस चयको दो गुणहानिसे गुणा करनेपर प्रथम निषेक होता है।
जैसे चय प्रमाण बत्तीसको दो गुणहानि सोल्हसे गुणा करनेपर पाँच सौ बारह प्रथम निषेकका प्रमाण होता है। इसमें एक-एक चय घटानेपर अन्तिम निषेक एक अधिक गुणहानि
प्रमाण चयक्प होता है। जैसे गुणहानि आठमें एक अधिक करनेपर नौ हुए। नौसे चयके २०

#### गो० कर्मकाण्डे

| अंद सं. | ८ अत्थं सं.               |
|---------|---------------------------|
|         | १६<br>१६<br>०<br>०<br>२८८ |
|         | °   RCC                   |
|         | ५१२                       |

| सa।        | गु                       | 13   |
|------------|--------------------------|------|
| अ          | गु                       | २    |
|            | ग्                       |      |
| स व ।      | गु २                     | गू३  |
| अ          | गु                       | _ २  |
|            | गु<br>०                  |      |
| सव।अ       | गु                       | गुक् |
| व २        | गु                       | •    |
|            | 0                        |      |
| सव।        | गु<br>७<br>अगु२<br>गुगु३ |      |
| <b>स</b> २ | गुर्गु ३                 |      |

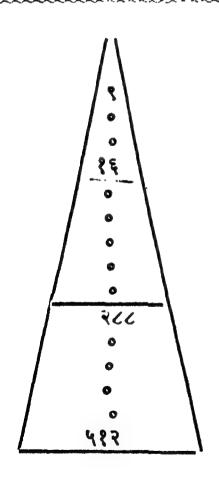

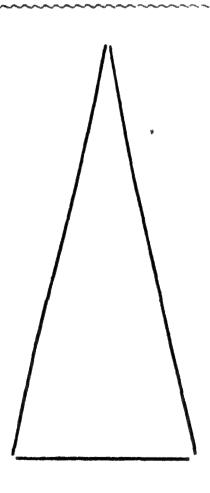

प्रमाण बत्तीसको गुणा करनेपर दो सौ अट्ठासी अन्तिम निषेकका प्रमाण है ऐसे ही अन्य गुणहानियों में भी जानना। संदृष्टि—

१५

यितायुर्विजितसप्तकम्भैगळगमिते स्थितिनिषेकरचनादिरचनं प्रतिसमयमुमप्युवे दियलपदुगुमिल्लि मूलप्रकृतिगळगमुत्तरप्रकृतिगळगं स्थितिनिषेकरचनाकरणदोळ् एकगुणहान्यायामादि
सामग्रीविशेषमं पेळदपर ।:—

सन्वासि पयडोणं णिसेयहारो य एयगुणहाणी। सरिसा हवंति णाणागुणहाणिसलाओ बोच्छामि ॥९३२॥

सर्वासां प्रकृतीनां निषेकहारइचैकगुणहानिः। सदृशाः स्युन्नीनागुणहानिशलाका वस्यामि॥

एवमायुविना सप्तकर्मणां स्थितिनिषेकरचना प्रतिसमयं स्यात् । किन्तु-

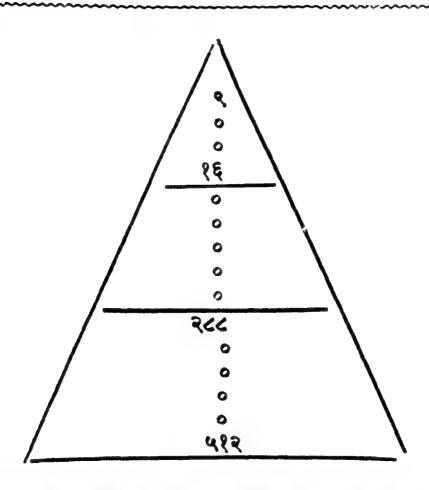

उक्त संदृष्टिमें प्रथम गुणहानिका आदि निषेक पाँच सौ बारह! मध्य निषेकोंके प्रहण के लिए बिन्दी लिखीं। अनितम निषेक दो सौ अष्टासी। मध्यकी गुणहानियोंके निषेकोंको प्रहण करनेके लिए बीचमें बिन्दी लिखी हैं। अनितम गुणहानिका प्रथम निषेक सोलह। १० बीचके निषेकोंके लिए बिन्दी है। अनितम निषेक नौ। यह केवल अंकसंदृष्टि है।

इस प्रकार मिध्यात्वका कथन उत्कृष्ट स्थिति व उत्कृष्ट समयप्रबद्धकी अपेक्षा जानना। अन्यत्र जैसी जहाँ स्थिति और समयप्रबद्ध हो वैसा स्थिति और द्रव्यका प्रमाण जानना। दो गुणहानि और गुणहानि आयामका प्रमाण सर्वत्र समान हैं। नानागुणहानि अन्योन्याभ्यस्त राशि स्थितिके अनुसार जानना। १९३१।।

वही कहते हैं-

सर्व्यंपूलप्रकृतिगळगपुत्तरप्रकृतिगळगं निषेकहारमुमेकगुणहान्यायाममुं समानंगळण्पुचु। नानागुणहानिशालाकंगळगे स्थित्यनुसारमुंटप्युविरदं विसदृशंगळप्युचदु कारणमागिया नानागुण-हानिशलाकंगळं पेळवपेमं दु मुंदण सूत्रंगळोळ पेळवपर।:—

## मिच्छस्सत्त य उत्ता उवरीदो तिष्णि तिष्णि सम्मिलिदा । अडुगुणेणुणकमा सत्तसु रियदा तिरिच्छेण ॥९३३॥

मिण्यात्वकर्मणक्वोक्ता उपरितस्त्रयस्त्रयः सम्मिलिताष्टगुणेनोनक्रमाः सप्तसु रचिता-स्तिरश्चा ॥

मिथ्यात्वकम्मंबुत्कृष्टस्थितिगे मुं पेळल्पट्ट नानागुणहानिश्चलाकंगळ एंतादुवं दोड दिरूपवर्गं-धारयोळ पल्यवर्गंशलाकाराशियादियागि पल्यप्रथममूलपर्धंतमाद राशिगळद्धंचछेदंगळ तत्पल्य-१० वर्गशलाका व छे द्वंचछेदराशियादियागि पल्याद्धंचछेदराश्यद्धंपर्धंतं द्विगुणद्विगुणक्रमदिदिमिद्दं तदर्दंच्छेदराशिगळुं स्थापिसल्पडुत्तिरलुभयराशिगळुं क्रमदिदिमितिप्पुंतु:—

| २४ | १६२ | ५६ | ६५ = | 83= | 186= | 000 | - |
|----|-----|----|------|-----|------|-----|---|
| १२ | 8   | 6  | १६   | ३२  | ६४   | 000 |   |

|   | व                                       | वव१   | वर   | व३    | व४       | व५    | व६    | <b>4</b> 9 | व८     | ſ  |
|---|-----------------------------------------|-------|------|-------|----------|-------|-------|------------|--------|----|
| 4 | वछे                                     | वछे२  | वछे४ | वछे ८ | वछे१६    | बछे३२ | वछे६४ | वछे१२८     | वछे२५६ | -> |
|   | *************************************** | वछे ७ |      |       | बछे ८। ७ | 1     | वह    | 6161       | 9      |    |

|   | 000000 | मूल९ | मूल८ | मूल७ | मूल६ | मूल५ | मूल४ | मूल३ | मूल२ | मूल१ | प  |
|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| + | ०००२०० | छं ब | छं ब | छे व | छे ब | छे व | छे द | छे द | छे द | छे द | छे |
|   |        | २९   | २८   | २७   | २६   | २५   | 28   | २३   | २२   | 78   |    |
|   | 000000 | छ।७  |      | छ ७  |      | छे ७ |      |      |      |      |    |
|   |        | 61   | 616  | 18   | 6    | 161  | 8    |      | 618  | 1    |    |

सर्वमूलोत्तरप्रकृतीनां निषेकहारः एकगुणहान्यायामस्य द्वौ सदृशौ। नानागुणहानिशलाकाः स्थित्यनुसारित्वाद्विसदृशाः स्युः। ता वस्यामि ॥९३२॥

मिथ्यात्वस्य ये पल्यवर्गशलाकादितस्त्रधममूलातानां द्विगुणद्विगुणार्धंच्छेदा उक्तास्ते संस्थाप्य उपरि-

सब मूल प्रकृतियोंका निषेकहार अर्थात् दो गुणहानि और एक गुणहानि आयाम ये दोनों समान हैं। किन्तु नानागुणहानि शलाका स्थितिके अनुसार होनेसे समान नहीं हैं। अतः उनको कहते हैं।।९३२॥

मिध्यात्व प्रकृतिका पत्यकी वर्गशलाकासे लेकर पत्यके प्रथममूलपर्यन्त अर्द्धच्छेद दूने-दूने कहे थे। उन्हें स्थापन करके ऊपरसे अर्थात् पत्यके प्रथममूलसे लगाकर तीन-तीन २० वर्गस्थानोंकी अर्द्धच्छेद राशिको मिलानेपर वे क्रमसे आठ-आठ गुना घाट होते हैं।

वही कहते हैं-

उपरितस्त्रयस्त्रय संमिलिताः मेलण मेलण पत्यप्रयमपूलाद्धं च्छेदंगळप्य पत्याद्धं च्छेदराश्यद्धं मादियागि मूर्णं मूर राशिगळु कूडल्पडुत्तिरळु अष्टगुणोनक्रमदिदिमिर्प्युवदेतें दोडे पत्यप्रयममूलच्छेदंगळुमवर कळगण द्वितीयमूलच्छेदंगळु शवर केळगण तृतीयमूलच्छेदंगळुमद्धद्धिंक्रमदिनिर्प्युवित्ल छे अंतथणं छे गुणगुणियं छे २ आदि छे विहीणं छे १ कळणुत्तर भिजय
२ २ ८ ८
छे
२२

छै २ एंबिबुपरितन त्रिराशिगळ युतियक्कुं। तदघस्तनपत्यचतुर्त्यंपूलाईक्छेदंगळ् मवर केळगण ५ ८१ पंचममूलाइ क्छेदंगळुमवर केळगण षष्ठपूलाई क्छेदंगळुमई।ई क्रमदिनिर्प्वत्लि छे ८।२

छे ८।२।२ छे ८।२।२।२

तस्त्रयस्त्रयो राशयो मिलिता अष्टाष्ट्रगुणोनहोनक्रमाः स्युः । तद्यथा—पत्यस्य प्रथमद्वितीयतृतीयमूलार्घच्छेदाः छे अन्त्रधणं छे गुणगुणियं छे २ आदि छे विहोणं छे ७ रूऊणुत्तरभजियमिति मिलिताः छे ७ तथा २ २ ८ ८ ८ १ छे । १ छे २।२ छे २।२

पल्यके प्रथम वर्गमूलके अर्द्ध च्छेद पल्यके अर्द्ध च्छेदोंसे आधे होते हैं। उनसे आधे पल्यके दूसरे वर्गमूलके अर्द्ध च्छेद होते हैं। उनसे आधे पल्यके तीसरे वर्गमूलके अर्द्ध च्छेद रिक् होते हैं। इन तीनोंको करणसूत्रके अनुसार जोहें। अन्तिम धन पल्यके अर्द्ध च्छेदोंसे आधे पल्यके प्रथममूलके अर्द्ध च्छेद हैं। उनको दोसे गुणा करनेपर पल्यके अर्द्ध च्छेद प्रमाण होते हैं। इनमें आदिको घटाइए। आदि है—पल्यके तीसरे मूलके अर्द्ध च्छेद जो पल्यके अर्द्ध च्छेदों- के आठवें भाग हैं। घटानेपर सातगुणा पल्यके अर्द्ध च्छेदों का आठवाँ भाग आया। उसमें

| 9        | 1        | 2<br>&   | ş       | 12       | 1 2<br>1 3 | 18      | 212<br>9 | 12<br>@  | 000 | ด 2 | 12       | <b>б</b> Р | 6      | 7 8      | 3 <b>b</b> |       | ળ ઈ     | Þ   |     |         |    |    |    |    |   |    |
|----------|----------|----------|---------|----------|------------|---------|----------|----------|-----|-----|----------|------------|--------|----------|------------|-------|---------|-----|-----|---------|----|----|----|----|---|----|
| छद २ । १ | छेद २। २ | छेद २। ३ | र। ४ ३छ | छेद २।५  | छेद २। ६   | छेद २।७ | छेद २।८  | छेद २। ९ | 000 |     | ब छे १२८ | व छ ६४     | ब छ ३२ | क क      | 7 20 10    | শ্ৰ জ | व       | 130 | 000 | >0<br>W | 25 | o~ | >  | >  | a | ~  |
| <b>→</b> | ₩.       | m<br>m   | *<br>#  | سو<br>سا | w<br>He    | 9<br>H6 | ٧<br>٣   | 46       | 900 | 7   | 9        | 10°        | 5      | >><br>10 | an to      | le    | ~<br>ات | to  | 000 | =2}     | 25 | ا  | 37 | 32 | > | G. |

```
अंतधणं छे गुणगुणियं छे। २ आदि छे विहीणं छे। ७ रूडणुलरभिजयं छै। ७
                                 616
                                              616
                                                                   61618
  एंदिदु द्विचरमित्रराशियुतियक्कुं। तदबस्तनपत्य सप्तमूलाईक्छेदंगळ्मष्टमूलाईक्छेदंगळं नदम-
  मुलाई च्छेवंगळ्मईदि कमदिनिप्वंवल्लि
                                            अंतचणं छे ग्णगणियं छे २
                                   61612
                                                   61617
                                                                    61613
                                   81313
                                   छे
                                   61616
                 विहोणं छे। १ रूजणुत्तर भिजयं छे। १ एंदिव त्रिचरमराशि-
   आदि छे
                       21313
                                                8131313
९ त्रितययुत्वियक्कुमी क्रमदिदमिळिदिळिदु मूर्व सूर्वराशिगळं कूडुत्तं पोगि पल्यवर्गशलाकाराशियष्टम-
  वर्गंदद्ध च्छेदंगळं
                   सप्तमवर्गाद्धं च्छेदंगळुं षष्ठवर्गाद्धं च्छेदंगळ् मद्धद्धं क्रमदिदिमिर्पुंविल्ल
                  अंतघणं व छे ८।८।४ गुणगुणियं व छे ८।८।२।२।२ आदि
    व छ। ८। ८। ४
    व छे ८।८।२
   व छे ८।८।१
  व छे ८।८ विहोणं व छे ८।८।७ रू अणुत्तर भजियं व छे ८।८।७ एं विदु तृतीय-
```

```
चतुर्थपंचमषष्टमूलार्थंच्छेदाः छे मिलिताः सप्तमाष्टमनवमूलार्थंच्छेदा छे ८।२।२ छे ८।२।२ छे ८।२।२ छे ८।२।२ ८।८।४ छे ८।२।२।२
```

१० मिलिता छ । ७ एवमवतीर्यावतीर्य पत्यवर्गशलाकानामष्टमसप्तमषष्ठवर्गार्घ च्छेट।८।४ ८।८।८ व छेट।८।२

व छे ८ । ८ । १

एक हीन गुणकार एकका भाग देनेपर खतना ही रहा। वही उन तीनों राशिका जोड़ होता है। इसी प्रकार पत्यके चौथे, पाँचवें, छठे वर्गमूलके अर्द्ध च्छेद पत्यके अर्द्ध च्छेदोंसे सोछह वें, बचीसवें और चौंसठवें भाग हैं। उन तीनों राशियोंको पूर्व वत् जोड़नेपर सातगुणा पत्यके अर्द्ध च्छेदोंका चौंसठवाँ भाग हुआ। यह पहलेकी तीन राशियोंके जोड़से आठ गुना घटता १५ हुआ है। इसी प्रकार पहले-पहलेसे आधे-आधे सातवाँ, आठवाँ, नवाँ वर्गमूलके अर्द्ध च्छेदों, को जोड़नेपर सातगुणा पत्यके अर्द्ध च्छेदोंका पाँच सी बारहवाँ भाग हुआ। यह भी पहलेके जोड़से आठ गुना घाट है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर तीन-तीन वर्गस्थानोंके अर्द्ध च्छेदोंको जोड़नेपर आठ-आठ गुना घाट होता है।

उतरते-उतरते पल्यकी वर्गशळाकाके आठवें, सातवें, छठे वर्गके अर्धच्छेद पल्यकी वर्गशळाकाके अर्थच्छेदोंसे दो सी छप्पन गुने, एक सी अठाईस गुने और चौसठ गुने होते हैं। तीनोंका जोड़ पल्यकी वर्गशळाकाके अर्घच्छेदोंसे चार सी अड़ताळीस गुना हुआ। तथा

राशित्रितययुतियक्कुं। तबबस्तनपस्यवर्गशास्त्राकाकापंचमवर्गराद्यद्वं चछेबंगळुं चतुर्श्वार्ग-राद्यद्वं चछेबंगळुं तृतीयवर्गराद्यद्वं चछेबंगळुमद्वाद्धंक्रमिविनिष्पुंवस्कि व छे। ८।४। अंतषणं व छे।८।४। गुणगृणियं व छे८।४।२। आवि। व छे८।१। विहीणं। व छे। ८।७। रूऊणुत्तर भिजयं।व छे। ८७ एंविदु द्वितीयराज्ञित्रितययुतियक्कुं। तबधस्तन-

द्वितीयवर्गाराश्य द्वंच्छेवंगळुं तवधस्तनप्रथमवर्गाराश्य द्वंच्छेवंगळुं तवधस्तनवर्गाशलाका द्वंचछेवं- ५ गळुमद्वाद्वंक मेदि। व छे ८।२। निष्पुंवित्ल । व छे ४। गंत्र थणं। व छे ४। गुणगुणियं। व छे ४।२। आदि। व छे।१। विहीणं। व छे।७। रूऊणुत्तरभिज्यं व छे।१। एविंदु प्रथमराशित्र ययुतियक् । मिती राशियुतिग कुमण्ट गुणोन क्रमंग छप्पुवी राशिगेळु तिय्य पूर्पिव मेळेडे योळु रिचियसल्प इच्चुवा। एक वोडे पत्तु कोटीकोटिसागरोपम मिष्प तुकोटीकोटिसागरोपम । नाल्व तुकोटीकोटिसागरोपम । नाल्व तुकोटीकोटिसागरोपम । नाल्व तुकोटीकोटिसागरोपम । मेष्प तुकोटीकोटिसागरोपम । नाल्व तुकोटीकोटिसागरोपम । मेष्प तुकोटीकोटिसागरोपम । संबंधिगळप्प

मिलिताः व छे ८। ८। ७ पंचमचतुर्थतृतीयवर्गार्घच्छेदाः व छे ८। ४ मिलिताः व छे ८। ७ व छे ८। २ १ व छे ८। १

द्वितीयप्रथमवर्गयोर्वर्गशलाकानां चार्षछेराः व छे ४ मिलिताः व छे ७ अमी मिलितराशयः सर्वे समसु व छे २ १ ब छे १

पत्यकी वर्गशलाकाके पाँचवं, चौथे, तीसरे वर्गके अर्घच्छेद पत्यकी वर्गशलाकाके अर्घच्छेदों-से बत्तीस, सोलह और आठ गुने होते हैं। उन तीनोंका जोड़ पत्यकी वर्गशलाकाके अर्घच्छेदोंसे छप्पन गुणा होता है। वे पूर्व राशिसे आठ गुणे कम हुए। तथा पत्यकी वर्गशलाकाकाकाकों दूसरे वर्ग, पहले वर्ग और वर्गशलाका, इन तीनोंके अर्घच्छेद पत्यकी वर्गशलाकाकों अर्घच्छेदोंसे चौगुने, दुगुने और एक गुने हैं। इन तीनोंका जोड़ पत्यकी वर्गशलाकाके अर्घच्छेदोंसे सात गुणा होता है। यह भी पूर्वराशिसे आठ गुणा घाट हुआ इस तरह आठ-आठ गुना घाट होता है।

पत्यका वर्गमूल प्रथम वर्गमूल जानना। प्रथम वर्गमूलका वर्गमूल दूसरा जानना। दूसरे मूलका वर्गमूल तीसरा जानना। इसी प्रकार चौथा आदि जानना। तथा पत्यकी वर्गशालाका वर्ग प्रथम वर्ग जानना। प्रथम वर्गका वर्ग दूसरा वर्ग जानना। उसका वर्ग तीसरा वर्ग जानना। ऐसे ही चौथा आदि वर्ग जानना। सो पत्यके पहले, दूसरे, तीसरे मूलके अर्थच्छेद जोड़नेपर जो राशि हो उससे लगाकर तीन-तीन स्थानोंके अर्थच्छेदोंको जोड़नेपर २५

१. म क्रमदि निप्पुवल्लि व छे। ४ अंत व छे। २ व छे। १

२. म मय्वत्तु कोटिकोटिसागरोपममस्वत्तु कोटिकोटिसागरोपमेप्पत्तु । क-१६४

मानागुणहानिशलाकेगळं साधिसस्बेडि यितेळेडेयोळु तिर्घ्यंग्रूपविदंस्थापि। व छे १। सस्प-वेडुगुमें बुदर्त्यमदक्के संदृष्टिरचने इतु।

| छ।७       | छे। ७    | छे।७     | छ।७        | छ।७      | छे ।७     | छे ।७     |
|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| 6         | 6        | 6        | 4          | 616      | 616       | 616       |
| छे। ७     | छे ७     | छे ७     | छे ७       | छे। ७    | छे।७      | छे ।७     |
| 616       | 616      | 616      | 616        | 213      | 616       | 616       |
| छे ७      | छ।७      | छे ।७    | छे।७       | छे।७     | छ।७       | छे।७      |
| 21212     | 21212    | 21212    | 21212      | 21212    | 21212     | 61616     |
| 0         | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| 0         | 0        | •        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| 0         | 0        | 0        | 0          | •        | 0         | 0         |
| व छ।७।८।८ | वाछाणटाट | वाछोणटाट | व छे।७।८।८ | व छेणटाट | व छ।७।८।८ | व छ।७।८।८ |
| व छे।७।८  | व छे।७।८ | व छे ७।७ | व छे ७।८   | व छ।७।८  | व छे।७।८  | व छे। ७।८ |
| व छे।७    | व छ।७    | व छे ।७  | वछ।७       | व छे।७   | वछ।७      | वछ।७      |

इंतु स्थापिसल्पट्ट सप्तपंक्तिगळोळु प्रथमपंक्तिगतराशिगळनष्टगुणोनकमित निद्दुंवं प्रत्येकं फलराशिगळं माहि मोहनीयोत्कृष्टसप्तिकोटीकोटिसागरोपमस्थितियं प्रमाणराशियं माहि पत्तु-। ५ मिप्पत्तु । सूवत्तु । नाल्वत्तु- । मध्वत्तु- । मध्वत्तु- । कोटीकोटिसागरोपमंगळमेकैकपंक्ति- गळ्णिच्छाराशिगळं माहि त्रैराशिकंगळं माळपुदें बुदं सूचिस तल्लब्धराशियं प्रथमपंक्तियोळ् पत्तु कोटिकोटिसागरोपमप्रतिबद्धवोळाद्यंतराशिगळं पेळ्डपरः—

तत्थंतिमं छिदिस्स य अहममागो सलायछिदा हु। आदिमराशिपमाणं दसकोडाकोडिपडिबद्धे ॥९३४॥

१० तत्र चरमछेवराशेरष्टमभागः शलाकाच्छेदाः खल्वाद्यराशिप्रमाणं दशकोटिकोटिप्रतिबद्धे ।।

स्थानेष्वग्रेऽग्रे रचयितव्याः ॥९३३॥

तासु सप्तपंक्तिषु मध्ये प्रथमपंक्तिगतराशीन् प्रत्येकं फलं कृत्व। दशकोटीकोटिसागरोपमाणीच्छां कृत्वा

जो-जो राशि पल्यकी वर्णशलाकाका दूसरा, पहला वर्ण और पल्यकी वर्णशलाका इन तीनोंके अधिकछेदोंको जोड़नेपर जो-जो राशि हो वहाँ तक सब जोड़ी हुई असंख्यात राशि जुरे-जुरे सात स्थानोंमें आगे-आगे रचनारूप करना चाहिए ॥९३३॥

एक सात पंक्तियों में-से पहली पंक्तिमें जो-जो तीन-तीनका जोड़ देनेपर राशि हुई उन सबको जुदा-जुदा फल राशि करो। और सबों में दस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण इच्छाराशि करो तथा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण राशि करो। इस प्रकार त्रेराशिक करके फलराशि-को इच्छा राशिसे गुणा करके उसमें प्रमाणराशिका भाग देनेपर जो-जो प्रमाण हो उन सबको २० जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतनी दश कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिकी नाना गुणहानि

१. म स्थापिसल्पडुगुमेंबुदर्थमवक्के ।

मुन्नं तिर्ध्यपूर्णवेद मेळुं स्थानदोळु स्थापिसल्पट्ट पंक्तिगळोळु प्रथमपंक्तियं दशकोटीकोटि-सागरोपमप्रतिबद्धमं माडि तत्प्रथमपंक्तिगतराशिगळं फलराशिगळं माडि प्रतिराशियं पत्तु कोटी-कोटिसागरोपमनिच्छाराशियं माडि गुणिसि सप्तिकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणराशियं भागिसि बंद लब्धराशिगळोळु चरमराशिष्रमाणं पत्यच्छेदाष्ट्रमभागमक्कुमाद्यराशिप्रमाणं पत्यवर्गा-शलाकाद्धं च्छेदंगळप्पुवल्लि अंतधणं छे। १ गुणगुणियं छे। ८ आदि। व छे। विहीणं। ८

छे ८ व छे। रूऊणुत्तरभिजय छे व छे मं वितिदु पत्तु कोटीकोटिसागरोपमस्थितिप्रतिबद्धनाना-

गुणहानिज्ञलाकंगळप्पुचु । ई नानागुणहानिज्ञलाकंगळान्योन्याभ्यस्तराज्ञित्रमाणमं नितक्कुमें दोडे पेळक्पेमेतें दोडे छे व छे ई नानागुणहानिज्ञलाकं गळोळिई ऋणमं तेगदु बेरे स्थापिसल्पडुचुडु

व छे शेषराशिप्रमाणमितदं छे संदृष्टि:--

| प्र=सा=७०। को २                    | फ = छे ७        | इ = सा = १० को २ | लब्ध छे। १ |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| प्र=सा = ७०। को २                  |                 | इ = सा = १०=को २ |            |
| प्र=सा=७०। को २                    | ८।८<br>फ = छे।७ | इ = सा = १० को २ | ८।८        |
|                                    | 61616           |                  | ८।८।८      |
| 0                                  | <b>o</b>        | 0                | 0          |
| 0                                  | 0               | 0                | 0          |
| प्र=सा=७०१ को २                    |                 | इ=सा=१०। को २    |            |
| प्र=सा=७०। को २<br>प्र=सा=७०। को २ |                 | इ=सा=१०। को २    |            |

संगुण्य सप्तिकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणेन भवते लब्धं चरिमं छे १ गुणिगुणियं छे ८ बादि व छे विहोणं ८ ८ छे-व-छे एऊणुत्तरभजियं छे-व-छे इति दशकोटीकोटिसागरोपमस्थितिप्रतिबद्धनानागुणहानिशलाका भवन्ति ।

शलाका जानना। उनके जोड़नेका विधान कहते हैं—

'अंतथणं गुणगुणियं' इत्यादि सूत्रके अनुसार पल्यके पहले, दूसरे, तीसरे वर्गमूलके अद्वेच्छेद मिलकर सात गुणा पल्यके अद्वेच्छेदोंके आठवें माग होते हैं। उनको दस कोड़ाकोड़ी सागरसे गुणा करके सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरका भाग देनेपर १५ पल्यके अर्द्वच्छेदोंका आठवाँ भाग हुआ। उसे यहां अन्तधन जानना। चूँकि प्रत्येक जोड़में गुणकार आठ है इससे इसे आठसे गुणा करनेपर पल्यके अर्द्वच्छेद प्रमाण होता है। उसमेंसे आदि घटाना चाहिए। सो पल्यकी वर्गशलाकाका दूसरा और पहला वर्ग तथा पल्यकी वर्गशलाका इन तीनोंके अद्व च्छेद मिलकर सात गुने पल्यकी

निमित्तमागि कळगेयुं मेगेयुमें टरिंदं गुणिसि छे।८ इदरोळेकरूपं तेगदु बेरे स्था-७।८

पिसि छे १ शेषम छे। ७ पर्वात्ततिमदु छे इदक्के:--७।८ ७। ८

> भज्जमिव बुगगुण्णठिवरासि मूलाणि हारछिविपमिबं। गंतूण चरिममूलं लद्धमिव बुगाहवी जणिवं।।

पंदिती सूत्रेष्टिवं हारमागिर्दं अष्टक्ष्युगळढं च्छेवंगळ मूरप्युव । तावनमात्र मा पल्यच्छेवं-गळगे द्विक संवर्गांदिवं पुट्टिव राशि पल्यमवर प्रथमाविमूलंगळिनिळिव पुट्टिव राशि पल्यतृतीय-मूलमन्योन्यास्यस्तराशिप्रमाणमन्कु-। मू ३ । मी राशिंगे मुन्नं तेगविरिसिव धनरूपमिवरोळ् छे । १ मोवलु तेगेविरिसिव वर्गशिकाकाढं च्छेवसप्रमभागमनिवं व छे किचिन्यूनमं माडि ७ । ८

छे- तन्मात्रद्विकसंवर्गमं माडुलं विरलु लब्धराशियुं हाराद्व च्छेदमात्रमूलंगळं केळगिळिदु ७१८

१० पुट्दुगुमप्पुदरिव -१ मसंस्थातगुणपल्यपंचममूलप्रमितमक्कु- मू ५। ० मिदु गुणकारमक्कु-मेके बोडे :--

> विरिक्षिवशासीको पुण जेसिय मेलाणि अहियकवाणि । तेसि अण्णोण्णहवी गुणगारो स्रद्धरासिस्स ॥

एंवितु लब्धराधिगे गुणकारमक्कुमप्युद्धरि पत्तुकोटीकोटिसागरोपम स्थितिप्रतिबद्ध नाना-१५ गुणहानिज्ञालाकंगळिवक्के छे व छे अन्योन्याम्यस्तराधियिवंमू ३ मू५। ०। ई गुणकारभूता

तथा तन्नागुणहानिस्थमृणं पृथाधृत्य व छे शेषं छे संदृष्ट्यर्थमुपधोऽष्टिभिहंत्वा छे ८ एकरूपं पृथाधृत्य छे १ ७ ७ ७ ७ । ८ ७ ८ शेषं छे ७ अपवर्षं छे तन्मात्रद्विकसंवर्गे हाराधंच्छेदमात्रवर्गस्थानान्यघोऽवतीयोत्पन्नराशित्वात्पल्यतृतीयमूलं ७ ८ ८ म ३ इदं पृथाधृतवर्गशाकार्धच्छेदससमभागमात्रऋणन्यूनापनीतैकरूप छे १-मात्रद्विकसंवर्गेणासंख्यातपल्य-७।८

वगंशलाकाके अर्द च्छेद हुए। उनको दस को इनको इन सागरसे गुणा करके सत्तर को इनको इनि र॰ सागरसे भाग देनेपर पल्यकी वगंशलाकाके अर्द्ध च्छेद प्रमाण होता है वही आदिधन जानना। इसके घटानेपर जो अवशेष रहा उसको गुणकार आठमें एक घटानेपर सात रहे उसका भाग दो, तब पल्यकी वर्गशलाकाके अर्द्ध च्छेदोंसे हीन पल्यके अर्द्ध च्छेदोंका सातवाँ भाग प्रमाण हुआ। यही दस को इनको इने सागरकी स्थिति सम्बन्धी नानां गुणहानि शलाकाका प्रमाण जानना। इतने प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त-र५ राशि होती है। उसका प्रमाण लानेके लिए उस बानागुणहानिमें ऋणरूप पल्यकी वर्गशलाका-के अर्द्ध च्छेदोंका सातवाँ माग कहा था उसे जुदा रखनेपर शेष पल्यके अर्द्ध च्छेदोंका सातवाँ भाग रहा। उसकी सहनानी (चिह्न) के लिए आठका गुणा करो और आठ ही से भाग दो।

संस्थात पंचमूलंगळं गुण कारमनसंस्थातमें दु पत्यतृतीयमूलको गुणकारमनाचाय्यं माडि रचनयोळवरदं। मू ३०। ई प्रकारविंदं शेषषट् पंक्तिगळगेयु मरियल्पडुगुमिल्ल द्वितीयपंक्तियनिष्पत्तु
कोटीकोटिसागरोपम स्थितिप्रतिबद्धमं माडि तृतीयपंक्तियंत्रिशत्कोटीकोटिसागरोपमस्थितप्रतिबद्धमं माडि चतुर्थपंक्तियं चत्वारिशत्सागरोपम कोटीकोटिस्थित प्रतिबद्धमं माडि पंचमपंक्तियं
पंचाशत्सागरोपम कोटीकोटिस्थितप्रतिबद्धमं माडि षष्ठपंक्तियं षष्ठिसागरोपमकोटीकोटि
स्थितप्रतिबद्धमं माडि सप्रमपंक्तियं सप्रतिसागरोपमकोटीकोटिस्थितप्रतिबद्धमं माडि त्रेराशिकसिद्धलक्षेकैकपंक्तिगळं तत्त्रस्थितनानागुणहानिशलाकापंक्तिगळु मन्योन्याम्यस्तराधिगळप्प
तत्तन्मूलगळुमप्युवें दु मुंदण सूत्रंगळिदं व्याप्तिकपविंदं पेळदपरः—

इगिपंतिगदं पुघ पुध अप्पिट्ठेण य हदे हवे णियमा । अप्पिट्टस्स य पंति णाणागुणहाणिपिडवद्धा ॥९३५॥

एकपंक्तिगतं पृथकपृथगारमेष्टेन च हते भवेन्नियमात् । आत्मेष्टस्य च पंक्तिन्नांनागुणहानि-प्रतिबद्धाः ॥

वा सप्तपंक्तिगळोळेक पंक्तिगत प्रथमपंक्तिगतराशिगळ दशकोटीकोटिसागरोपमस्थिति-

पंचमूलमात्रेण मू ५ a असंख्यातीकृतेन a विरक्षितराष्ट्यविकरूपोत्पन्नत्वाद् गुणितं तदन्योन्याम्यस्तराशिः स्यात् मू ३ a ॥९३४॥ अथ विश्वतिकोटोकोटिसागगेपमादिस्थितिकानां नानागुणहानिशलाकान्योन्याम्यस्त- १५ राशी आह—

तासु शेषषट्पंक्तिव्वेकैकपंक्तिगतं सर्वं पृथक् फलराशि कृत्वा तत्र प्रथमपंक्तिगतं आत्मेष्टेन विशति-

सो गुणकारमें-से एक घटाकर उसे जुदा रखो शेष सातका गुणाकार रहा और पहले सातका भागहार था। सो दोनोंको समान जानकर अपवर्तन करनेपर दोनों ही नहीं रहे। ऐसा करनेपर पल्यके अद्धे च्छेदोंका आठवाँ भाग हुआ। इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा २० करनेपर पल्यका तीसरा वर्गमूल हुआ। क्योंकि भागहारके जितने अद्धे च्छेद होते हैं उतने वर्गस्थान भाज्यराशिसे नीचे जानेपर उत्पन्न राशिका प्रमाण होता है। सो यहां भागहार आठ है उसके अद्धे च्छेद तीन हुए। सो पल्यसे नीचे तीसरा वर्गस्थान पल्यका तीसरा वर्गमूल है। तथा जो गुणकारमें-से एक जुदा रखा था वह पल्यका छप्पनवाँ भाग गुणकार था इससे पल्यका छप्पनवाँ भाग प्रमाण रहा। उसमें ऋणक्ष्प पल्यकी वर्गशलाकाके अद्धे च्छेदोंका २५ सातवां भाग घटानेपर जो शेष रहे उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर असंख्यात गुणा पल्यका पाँचवाँ वर्गमूलमात्र असंख्यातका प्रमाण हुआ।

'विरिलिद्रासीदो पुण' इत्यादि सूत्रके अनुसार अधिक राशिको परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि होती है वह गुणकार रूप होती है। अतः इस असंख्यातसे पल्यके तीसरे वर्गभूलको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो इतना दस कोझाकोझीकी अन्योन्याभ्यस्त राशि जानना ॥९३४॥ ३०

आगे बीस कोड़ाकोड़ी आदि स्थितिकी नानागुणहानि और अन्योन्याभ्यस्त राशि

जैसे इस को ड़ाकोड़ी सागरकी प्रथम पंक्तिमें सब तीन-तीन स्थानोंकी जोड़रूप राशि-

यिवें तु गुणिसिवंत शेष वद्पंक्तिगळ राशिगळं वर वेरे तन्निष्टविव विश्वतिसागरोपमकोटीकोट्या-विस्थितिविकस्पंगळिवं गुणिसि सप्तिकोटोकोटिसागरोपमस्थितिइंवं भागिसुत्तं विरलु वंद लब्धं-गळु विश्वतिकोटीकोटिसागरोपमाविस्थितिप्रतिबद्धनानागुणहानिशलाकापंक्तिगळप्रवृ । आ राशि-पंक्तिगळगेसंवृष्टिरचने इदु:—

| प्र=सा≕७० को २ | फल <b>छे</b> ७     | इ सा=२० को २          | लम्ब छे। २                   |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| प्र=सा=७० को २ | फल छे। ७           | इ सा = २० को २<br>    | लब्ध छे। २                   |
| प्र=सा=७० को २ | फल छे। ७<br>८।८। ८ | इसा = २०को २          | ल <b>ब्ध</b> छे । २<br>८।८।८ |
| 0              | 0                  | 0                     | 0                            |
| 0              | 0                  | 0                     | 0                            |
| प्र=सा≕७० को २ | फल व छे ७। ८।८     | इ सा = २० को <b>२</b> | लब्ध व छे।<br>८।८।२          |
| प्र=सा=७० को २ | फल व छे ७।८        | ६ सा = २० को <b>२</b> | लब्ध व छे।<br>८।२            |
| प्र=सा=७० को २ | फल व छे। ७         | इ सा = २० को २        | लब्ध व छे।२।                 |

५ कोटीकोटिसागरोपमैः, द्वितीयपंक्तिगतं त्रिशत्कोटीकोटिसागरोपमैः तृतीयपंक्तिगतं वस्वारिशत्कोटीकोटिसागरोपमैः चतुर्थपंक्तिगतं पंचाशत्कोटीकोटिसागरोपमैः, पंचमपंक्तिगतं विष्ठकोटाकोटिसागरोपमैः, वष्टपंक्तिगतं सप्तिकोटाकोटिसागरोपमैः, वष्टपंक्तिगतं सप्तिकोटाकोटिसागरोपमैः प्रमाणराशिना भक्तवा स्वत्व सप्तिकोटीकोटिसागरोपमैः प्रमाणराशिना भक्तवा स्वत्व सप्तिकोटीकोटिसागरोपमैः प्रमाणराशिना भक्तवा स्वत्व सप्तिकोटीकोटिसागरोपमैदः प्रतिबद्धा नानागुणहानिशस्त्राकापंक्तयो भवन्ति ॥९३५॥

को जुदा-जुदा फलराशि किया था वैसे ही शेष छह पंक्तियों में फलराशि करो। प्रथम पंक्तिमें १० इच्छाराशि दस को इाको इी सागर कहा था और उस इच्छाराशिसे फलराशिको गुणा किया था। यहाँ छह पंक्तियों में-से अपने-अपने इष्टरूप प्रथम पंक्तिमें बीस को इाको ही सागर, दूसरी पंक्तिमें तीस को इाको ही सागर, तीसरी पंक्तिमें चालीस को इाको ही सागर, चौथी पंक्तिमें पचास को डाको ही सागर, पाँचवीं पंक्तिमें साठ को डाको ही सागर, छठी पंक्तिमें सत्तर को डाको ही सागर प्रमाण इच्छाराशि रखकर गुणा करो। तथा जैसे प्रथम पंक्तिमें प्रमाण शि सत्तर को डाको ही सागर का माग दिया था बैसे ही यहाँ मी सब्ब प्रमाण राशि सत्तर को डाको ही सागरका भाग दो। ऐसा करने से जो-जो प्रमाण आवे वह-वह अपनी इष्ट बीस को डाको ही सागर आदि स्थित सम्बन्धी ना ना गुणहा नि श्रष्ठा का होती है। १९३५।

# कर्णाटवृत्ति बोवतस्वप्रदीपिका

|                |                                                    |                                                                                                                                      | جويناه المستحدث المستجد                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| प्र=सा=७० को २ | फल छे। ७<br>८                                      | इ सा = ३० को २                                                                                                                       | लब्ध छे। ३                                                                            |
| प्र=सा=७० को २ | फल छे। ७<br>८।८                                    | इ सा = ३० को २                                                                                                                       | लब्ध छे। ३<br>८।८                                                                     |
| प्र=सा=७० को २ | फल छे। ७<br>८। ८। ८                                | इ सा = ३० को २                                                                                                                       | ल <b>ब्ध छे । ३</b><br>८।८।८                                                          |
| 0              | 0                                                  | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                     |
| 0              | •                                                  | •                                                                                                                                    | 0                                                                                     |
| प्र=सा=७० को २ | फल व छे। ७।८।८                                     | इ सा = ३० को २                                                                                                                       | लब्ध व छे।<br>८१८१३                                                                   |
| प्र=सा=७० को २ | फल व छे। ७।८                                       | इ सा = ३० को २                                                                                                                       | लब्ध व छे।<br>८।३                                                                     |
| प्र=सा=७० को २ | फल व छे। ७।                                        | इ सा = ३० को २                                                                                                                       | लब्ध व छे। ३                                                                          |
|                | प्र=सा=७० को २<br>प्र=सा=७० को २<br>प्र=सा=७० को २ | प्र=सा=७० को २ फल छे। ७<br>८।८<br>प्र=सा=७० को २ फल छे। ७<br>८।८।८<br>प्र=सा=७० को २ फल व छे। ७।८।८<br>प्र=सा=७० को २ फल व छे। ७।८।८ | प्र=सा=७० को २ फल छे।७ इ सा = ३० को २ ८।८ प्र=सा=७० को २ फल छे।७ इ सा = ३० को २ ८।८।८ |

| प्र। सा ७०। को २ | फ । छे ७<br>८     | इ। सा २०को २  | स्रा छे २               |
|------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| प्र। सा ७०। को २ | फ। छे ७<br>८।८    | इ। सा २० को २ | ल । छे २<br>८।८         |
| प्र।सा७०।को २    | फ । छे ७<br>८।८।८ | इ। सा २०को २  | ल। छे २<br>८।८।८        |
| . 0              | 0                 | 0             | • →                     |
| प्र।सा७०। को २   | फु। ब छे ७<br>८।८ | इ। सा २०को २  | ल। व छे<br>८।८। २       |
| प्र। सा ७०। को २ | फ। ब छे<br>७।८    | इ। सा २०को २  | <b>रु।</b> व छे<br>८। २ |
| प्र। सा ७०। की २ | फ व छे ७          | इ। सा २० को २ | ल। ब छे २               |

| प्र=सा=७० को २     | फल। छे। ७<br>८    | इ सा = ४० को २       | ल <b>म्ब</b> छे।४        |
|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| प्र=सा=७० को २     | फल। छे। ७<br>८।८  | इ सा = ४० को २       | <b>छन्ध</b> छे। ४<br>८।८ |
| प्र=सा=७० को २     | फल। छे। ७<br>८। ८ | इ सा=४० को २         | लब्ध छे । ४<br>८।८।८     |
| 0                  | •                 | •                    | 0                        |
| •                  | •                 | •                    | •                        |
| प्र = सा = ७० को २ | फल व छे।<br>७।८।८ | इसा = ४० को <b>२</b> | लब्ध व छे।<br>टाटा४      |
| प्र=सा=७० को २     | फल व छे।<br>७।८   | इ सा=४० को २         | लब्ध व छे।<br>८।४        |
| प्र=सा = ७० को २   | फल व छे। ७        | इसा = ४० को २        | लब्ध व छे । ४            |

|          | प्र। सा ७० को २ | फ । छे ७<br>८    | इ।सा३०को२     | ल। छे ३<br>८      |
|----------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
|          | प्र। सा ७० को २ | का छे ७<br>८।७   | इ।सा३०को२     | ल। छे ३<br>८। ८   |
|          | प्र। सा ७० को २ | पा छि ७<br>८।८।८ | इ।सा ३० को २  | ल । छे ३<br>८।८।८ |
| <b>-</b> | 0               | 0                | 0             | 0                 |
|          | प्र।सा७० को २   | फ। ब छे ७<br>८।८ | इ।सा३०को२     | ल । व छे<br>८।८।३ |
|          | प्र। सा ७० को २ | फ। व छे          | इ। सा ३० को २ | ल । व छे<br>८।३   |
|          | प्र। सा ७० को २ | फ। ब छे ७        | इ।सा३०को २    | ल। ब छे ३         |
|          |                 | 1                | t .           |                   |

# कर्णांटवृत्ति जीवतस्वप्रदोपिका

|          |                                          |                           | 1                                |                               |
|----------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|          | प्र=सा=७० को २                           | फल छे। ७<br>८             | इसा = ५० को २                    | लब्ध छे। ५<br>८               |
|          | प्र=सा=७० को २                           | फल छे। ७<br>८।८           | इ सा = ५० को २                   | ल <b>ब्ध</b> छे। ५<br>८।८     |
|          | प्र=सा=७० को २                           | फल छे । ७<br>८।८।८        | इ सा = ५० को २                   | लम्ब छे । ५<br>८।८।८          |
|          | 0                                        | 0                         | •                                | 0                             |
| <b>(</b> | 0                                        | •                         | 0                                | 0                             |
|          |                                          |                           |                                  |                               |
|          | प्र=सा=७० को २                           | फल <b>व</b> छे।<br>७।८।८  | इ सा = ५० को २                   | लब्ध व छे ।<br>८१८।५          |
|          | प्र = सा = ७० को २<br>प्र = सा = ७० को २ | 21216                     | इ सा = ५० को २<br>इ सा = ५० को २ | <u> </u>                      |
|          |                                          | ७।८।८<br>फल व छे ।<br>७।८ | इ सा = ५० को २                   | टाटा५<br>लब्ध ब छे ।<br>८ । ५ |

| प्र। सा ७० को २ | फाछे ७<br>८      | इ।सा४०को २   | ल। छे ४<br>८      |
|-----------------|------------------|--------------|-------------------|
| प्र। सा७० को २  | फा छे ७<br>८।८   | इ। सा४० को २ | ਲ । छे ४<br>८।८   |
| प्र। सा ७० को २ | का छे ७<br>८।८।८ | इ। सा४० को २ | ल । छे ४<br>८।८।८ |
| 0               | 0                | 0            | 0                 |
| प्र। सा ७० को २ | फ। व छे<br>७।८।८ | इ।सा४० को २  | ल । ब छे<br>टाटा४ |
| प्र। सा ७० को २ | फ। व छे<br>७।८   | इ। सा४० को २ | ल। व छे<br>८।४    |
| प्र। सा ७० को २ | फ। ब छे ७        | इ।सा ४० को २ | ल। व छे ४         |

| प्र=सा=७० को २ | फल छे । ७<br>८     | इ सा = ६० को २         | लब्ध छे। <b>६</b><br>८       |
|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| प्र=सा=७० को २ | फल छे। ७<br>८।८    | इ सा = ६० को २<br>     | लब्ध छे। ६<br>८।८            |
| प्र=सा=७० को २ | फल छे । ७<br>८।८।८ | इ सा = ६० को २         | <b>छ</b> ड्घ छे । ६<br>८।८।८ |
| 0              | 0                  | 0                      | 0                            |
| •              | 0                  | 0                      | 0                            |
| प्र=सा=७० को २ | फल व छे।<br>७।८।८  | <br> इसा=६०को २        | <br>  लब्ध व छे ।<br>  ८।८।६ |
| प्र=सा=७० को २ | फल व छे।<br>७।८    | ।<br> इसा = ६०को २<br> | लब्धव छे।<br>८।६             |
| प्र=सा=७० को २ | फल व छे। ७         | <br> इसा = ६० को २<br> | <br>  लब्ध व छे ।६<br>       |

|          | प्र। सा ७० को २ | फ। छे ७<br>८            | इ। सा५० की २  | ल । छे ५<br>८     |
|----------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| )·<br>   | प्र। सा ७० को २ | का छे ७<br>८।८          | इ।सा५० को २   | ल । छे ५<br>८। ८  |
|          | प्र। सा ७० को २ | फ । छे ७<br>८।८।८       | इ। सा ५० को २ | ल। छे ५<br>८।८।८  |
| <b>-</b> | 0 0             | •                       | 0 0           | 0                 |
|          | प्र। सा ७० को २ | फ। <b>व</b> छे<br>७।८।८ | इ। सा ५० को २ | ल । व छे<br>८।८।५ |
|          | प्र। सा ७० को २ | फ। <b>व</b> छे<br>७।८   | इ।सा५० को २   | ल। व छे<br>८।५    |
|          | प्र। सा ७० को २ | फ। ब छे ७               | इ।सा५०को २    | ल। व छे ५         |

## कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका

|          | प्र=सा=७० को २     | फल छे ७<br>८       | इसा=७०को २     | लब्ध छे। ७                |
|----------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
|          | प्र=सा=७० को २<br> | फल छे ७<br>८।८     | इ सा = ७० को २ | <b>लब्ध</b> छे । ७<br>८।८ |
|          | प्र=सा=७० को २     | फल छे । ७<br>८।८।८ | इ सा = ७० को २ | लब्ब छे । ७<br>८।८।८      |
|          | 0                  | 0                  | 0              | •                         |
| <b>~</b> | 0                  | 0                  | 0              | •                         |
|          | प्र=सा=७० को २     | फल व छे ७।<br>८।८  | इ सा = ७० को २ | लब्ध व छे ८।<br>८।७       |
|          | प्र=सा=७० को २     | फल व छे।<br>७।८    | इ सा = ७० को २ | लब्ध व छे।<br>८।७         |
|          | प्र=सा=७० को २     | फल व छे ७          | इ सा=७० को २   | <br>  लब्ध व छे ७<br>     |

| प्र। सा ७० को २ फाछे ७ इ। सा ६० को २ ल। छे ६ ८ ८ ८। ८ ४। सा ७० को २ फाछे ७ इ। सा ६० को २ ल। छे ६ ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८।                                                                                                                                                                                                       |                 |           |               |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|--|
| प्रासा ७० को २ फाछे ७ इ। सा ६० को २ छ। छे ६ ८। ८ पा सा ७० को २ फाछे ७ इ। सा ६० को २ छ। छे ६ ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८।                                                                                                                                                                                                            | प्र। सा ७० को २ |           | इ।सा६० को २   |           |  |
| प्रासा ७० को २ फाछे ७ ६। सा ६० को २ छ। छे ६ ८।८।८ ८।८।८ ७०० छे ००० ००० ००० ००० ००० ००० ००० ००० ००                                                                                                                                                                                                                                             | प्र। सा ७० को २ |           | इ। सा ६० को २ |           |  |
| ८।८।८       ८।८।८         ३       ३         प्र। सा ७० को २       पा व छे         प्र। सा ७० को २       पा व छे         प्र। सा ७० को २       पा व छे         प्र। सा ६० को २       स्र। सा ६० को २         प्र। सा ६० को २       स्र। सा ६० को २         प्र। द्राप्त ६०       स्र। सा ६० को २         प्र। द्राप्त ६०       स्र। सा ६० को २ |                 | 616       |               | 616       |  |
| प्रासा ७० को २ फाव छे इ। सा ६० को २ लाव छे ८। ८। ६। प्रासा ७० को २ फाव छे ६। सा ६० को २ लाव छे ८। ६। ८। ६                                                                                                                                                                                                                                     | प्र। सा ७० को २ | फ । छे ७  | इ।सा६०को २    | ल। छे ६   |  |
| प्रासा ७० को २ फाव छे इ। सा ६० को २ लाव छे ८। ८। ६ प्रा सा ७० को २ फाव छे इ। सा ६० को २ लाव छे ८। ६                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 21212     |               | 61616     |  |
| प्रासा ७० को २ फाव छे इ। सा ६० को २ छ। व छे<br>७।८ ८।६                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0               | 000       | 0             | 0         |  |
| 912 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्र। सा ७० को २ |           | इ। सा६० को २  |           |  |
| प्र। सा ७० को २ फ। व छे ७ इ। सा ६० को २ ल। व छे ६                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्र। सा ७० को २ |           | इ।सा६० को २   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्र। सा ७० को २ | फ। व छे ७ | इ।सा६० को २   | ल। व छे ६ |  |

### अप्पिट्टपंतिचरमो जेत्तियमेत्ताणि वग्गमूलाणं । छेदणिवहोत्ति णिहाणिय सेसं च य मेलिदे इद्वा ॥९३६॥

अत्मेष्टपंक्तिषरमो यावन्मात्राणां वर्गमूलानां । छेदनिवहः इति निर्द्धार्थ्यं शेषांश्च मिलिते

#### इष्टाः स्युः ॥

ई पंक्तिगळोळिष्टपंक्तिय चरमलब्धमेनितनय मूलंगळ छेबनिवहमं दु निर्द्धारिस संकलिमुत्तं विरलु इष्ट नानागुणहानियक्कुमेतं बोडो रचनयोळिष्पत् कोटोकोटिसागरोपम प्रतिबद्धपंक्तियोळु अंतधणं छे २ गुणगुणियं छे।२।८ आवि। व छे।२। विहोणं छे२। रूऊणुत्तरभिजयं ८

|   | प्र। सा७० को २  | फ। छे ७<br>८      | इ।सा७०को २    | ल। छे ७<br>८            |
|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|   | प्र। सा ७० को २ | फ । छे ७<br>८।८   | इ। सा ७० को २ | स्त्र । स्त्रे ७<br>८।८ |
|   | प्र। सा ७० को २ | फ । छे ७<br>८।८।८ | इ।सा७० को २   | ल । छे ७<br>८।८।८       |
| 4 | 0               | 0                 | 0             | 0                       |
|   | प्र।सा७० को २   | फाव छे<br>७।८।८   | इ।सा७०को २    | ल। व छे<br>८।८।७        |
|   | प्र। सा७० को २  | फ। ब छे<br>७।८    | इ। सा ७० को २ | ਲ। व छे<br>८।७          |
|   | प्र। सा ७० को २ | फ । ब छे ७        | इ। सा ७० को २ | ल। व छे ७               |

निजेष्टपंक्तेश्चरमलब्धं यावत् वर्गमूलानां छेदनिवह इति निधार्य संकलिते इष्टस्य नानागुणहानिः स्यात् । तद्यवा—विश्वतिकोटीकोटिसागरोपमाणां लब्धपंक्तौ अन्तधणं छे २ गुणगुणियं छे २ । ८ आदि ब छे ८ ८

सो बीस को ड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें अन्तधन पत्थके अर्द्धच्छेदों के चतुर्थ भाग है। इसको गुणकार आठसे गुणा करनेपर पत्थके अर्द्धच्छेदों से दूना हुआ। इसमें आदिका प्रमाण—पत्थकी वर्गशलाका के अर्द्धच्छेदों से चौदह गुणा घटाओ। यह प्रमाण किंचित् कम २० करना। किर इसे एक हीन गुणकार सातका भाग दो। ऐसा करनेपर किंचित् कम दूना

अपनी-अपनी इष्ट पंक्तिमं अन्तिम स्थानपर्यन्त जितने स्थान हों उतने वर्गमूठोंके अर्डच्छेदोंके समूहको निर्धारित करके सबके मिलानेपर अपने-अपने विवक्षित इष्टकी नाना-गुणहानि होती है। मिलानेका विधान दस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें जैसा कहा वसा ही जानना। इतना विशेष है कि दस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें जो अन्तधन और आदिका प्रमाण कहा है यहाँ इन छढ़ों पंक्तियोंमें क्रमसे दूना, तिगुना, चौगुना, पाँच-१५ गुना, छहगुना और सातगुना जानना। क्योंकि इच्छाराशिके दुगुना, तिगुना आदि होनेपर सब ही दुगुने, तिगुने आदि होते हैं।

छे २ इवं संदृष्टिनिमित्तं केळगेयुं मेगेयुमेंटिरंढं गुणिसि छे २८ एकरूपं तेगदु बेर स्थापिसि ७ ०।८ छे २।१। शेषमपर्वीत्ततिमदु। छे। ई राशि नानागुणहानिशलाकेगळप्पुर्दीर विरिक्रिसि द्विक-७।८

मिनत् विगितसंवगां माडुित्तरलु पत्यद्वितीयमूलमक्षु । मू २ । मिदक्षे बेरे स्थापिसिदेकरूपिमं छे । २ । १ विरिक्तिस द्विकमिनत् विगितसंवगां माडिदोडे लब्धं तद्योग्यासंख्यातमक्षु । म ३ । ४ । ४ । ४ । १ विरिक्तिस द्विकमिनत् विगितसंवगां माडिदोडे लब्धं तद्योग्यासंख्यातमक्षु । म ३ । । भिदु विशित कोटोकोटिसागरोपमिस्थिति-प्रतिबद्धान्योग्यास्यस्तराशिप्रमाणमक्षुं । त्रिश्चतकोटीकोटिसागरोपमिस्थितिनानागुणहानिशलाका-पंक्तियोळु अंतधणं छे ३ गुणगुणियं छे । ३ । ८ आदि । व छे ३ । विहोणं । छे ३ । रूऊणुत्तर ४ ४ । भित्रयं छे ३ ये दितिदु नानागुणहानिशलाको । इदं मुन्निनंते संदृष्टिनिमित्तमे टिरिदं मेलेयुं

कळगेयुं गुणिसि छे ३।८ एकरूपं तेनदु बेरे स्थापिसि छे ३-१ शेषनितः छे ३।८ अपवर्ति-७।८ ७।८

२ विह्नोणं छे-२ रूउणुत्तरभिजयिमिति संकलितायां नानागुणहानिराशिः स्वात् छे-२ तं च संदृष्ट्यर्थमुत्रयंघोऽ७

प्रिः संगुण्य छे-२ । ८ एकह्रपं पृथाधृत्या छे-२ । १ पत्रत्यं छे-तन्मात्रद्विकसंवर्गीत्पन्नपत्यद्वितीयमूलं मू-२
७।८ ४

पृथम्धृतैकरूप छे-२ । १ मात्रद्विकसंवर्गीतास्रतद्याग्यासंख्यातेन गुणितं मू-२ । a तदन्योन्याभ्वस्तराधिः स्यात् । ७।८

तिंशत्कोटीकोटिसागरोपमाणां स्वधपंक्तौ प्राग्वत्संकलितायां छे। ३ नानागुणहानिराशिः स्यात्। तं च ७ संदृष्ट्यर्थमुवर्यघोऽष्टभिः संगुण्य छे-। ३।८ एकरूपं पृथग्धृत्य छे-। ३।१ शेष छे-। ३।८ मपवर्र्य ७।८ ७।८ ७।८

पल्यके अर्द्धच्छेदोंका सातवाँ भाग प्रमाण जोड़ हुआ। इतनी नानागुणहानि जानना। इस प्रमाणको पूर्वोक्त प्रकार आठसे गुणा करके आठका ही भाग दो। सो गुणकारमें एक जुदा रखकर शेष सात गुणकार रहा। पहले सातका भागहार था। दोनोंके समान होनेसे सातसे सातका अपवर्तन करो। शेष किंचित् कम पल्यके अर्द्ध च्छेदोंका चतुर्थ भाग रहा। इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर किंचित् कम पल्यका दूसरा मूल हुआ। तथा जो एक गुणकार जुदा रखा था वह किंचित् कम दूना पल्यके अर्द्ध च्छेदोंके छप्पनवाँ भागका गुणकार था। अतः उतने प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर यथायोग्य असंख्यात हुआ। उससे गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण असंख्यात गुणित किंचित् कम पल्यका दूसरा वर्गमूल हुआ।

तीस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वोक्त प्रकारसे जोड़ देनेपर कुछ कम तिगुने पल्यके अद्भ च्छेदोंका सातवाँ भाग होता है। इतनी नानागुणहानि राशि है। उसको आठसे गुणा करके आठसे भाग दो। गुणकारमें-से एक जुदा रख शेष सातका गुणकार रहा। पहछे

न्याम्यस्तराशिः स्यात्।

चैत्वारिशत्कोटाकोटिसागरोपमाणां लब्बपंक्तौ प्राग्वत्संकलितायां छे-४ नानागुणहानिराशिः स्यात्।

चालीस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वोक्त प्रकार जोड़ देनेपर किंचित् कम चौगुना पत्यके अद्ध च्छेदोंका सातवाँ भाग होता है। इतनी नानागुणहानि राशि जानना। २५ इसको आठसे गुणा करके आठसे भाग दें। गुणकारमें-से एक जुदा रखनेपर सातका गुणकार

१० छे-३ अत्रत्यगुणकारस्यैकरूपमात्रद्विकाहत्युत्पन्नपत्यतृतीयम् लहतदिरूपमात्र द्वकाहत्युत्पन्नदितीयम् लं म् । २ म् । ८ ८ ३ । पृथक्कतैकरूप छे- । ३ । १ मात्रद्विकाहत्युत्पन्नतद्योग्यासंस्थातेन गुणितं म् । २ । मू । ३ । ० तदन्यो-

सातका भागहार था। दोनोंका अपवर्तन करनेपर किंचित् कम तिगुना पत्यके अर्द्ध च्छेदोंका आठवाँ भाग हुआ। तिगुणामें-से एक गुणा प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पत्यका तीसरा मूल हुआ। और शेष दो गुणा प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पत्यका दूसरा मूल हुआ। इन दोनोंका परस्परमें गुणा करनेपर पत्यके तीसरे वर्गमूलसे गुणित पत्यका दूसरा वर्गमूल प्रमाण हुआ। उसमें किंचित् कम करना। एक गुणकार जुदा रखा था वह किंचित् कम तिगुणा पत्यके अर्द्ध च्छेदोंका छप्पनवाँ भागका गुणकार था। अतः इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर यथायोग्य असंख्यात हुआ। उससे गुणा करनेपर असंख्यात गुणित किंचित् कम पत्यके तीसरे मूलसे गुणित पत्यके दूसरे वर्गमूल प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है।

१. चत्वारिशत्कोटीकोटिसागरोपमाणामपि तत्पंक्ती अन्तवणं गुणगुणियं छे ४। ८ अपवर्त्य छे ४ आदि व

छे ४ विहीणं छे-४ रूऊणुतरभजियमिति छे-४ नानागुणहानिप्रमाणं स्यात् । इयानिषकः पाठः ।

भागमिन छे ४। ७ अपर्वित्तिस्विद्धि छे एतावग्मात्रद्धिकंगळं विगितसंवर्गं माहितोई लक्ष्य७। ८
राशिपल्यप्रथममूलम्बकु। मू १। मिदक्के मुझं तंगैविरिसिद धनरूपिमदक्कं छे ४। १ द्विकसंवर्गमं
७। ८
माहि लब्धराशियुं तद्योग्यासंख्यातमक्कुमदुगुणकारमक्कु । मू १। ०। मिदु चत्वारिशत्कोटीकोटिसागरोपमस्थितिगन्योन्याम्यस्तराशियक्कुं। मत्तं पंचाशत्कोटीकोटिसागरोपमस्थितिनानागुणहानिपंक्तियोळ अंत्रधणं छे ५ गुणगुणियं छे ५। ८ आदि। व छे ५। विहीणं। छे ५-।
८
८ ८
८ ८
कारवोळों दु रूपं तंगदु बेरिरिसि छे ६। १ शोषमिनदं छे ५। ७ अपर्वात्तसिदुदं छे ५ विरिक्रिस
७। ८
दिकमिनत्तु विगितसंवर्गं माहिदोई लब्धराशिप्रमाणं पत्यतृतीयमूलमात्रपत्यप्रथममूलंगळप्यु-

तं च संदृष्टचर्थमुपर्यधोऽष्टभिः संगुण्य छे-४। ८ एकरूपं पृथग्धृत्वा छे-।४।१ शेष छे-४।७ मपवर्त्य ७।८ ७।८ ७।८

छे—तन्मात्रद्विकसंवर्गोत्पन्नपत्यप्रथममूलं मू−१ पृथग्वृतैकरूपमात्रद्विकसंववर्गोत्पन्न तद्योग्यासंख्यातेन गुणितं <sup>१०</sup>२

मू-१। व तदन्योन्याम्यस्तराशिः स्यात्।

पंचा शतकोटीकोटिसागरोपमाणां लब्घपंक्ती प्राग्वत्संकलितायां छे-५ नानागुणहानिराशिः स्यात् ।

तं च संदृष्ट्यर्थमुपर्यभोऽष्टभिः संगुण्य छे-५ । ८ एकह्नपं पृथग्धृत्वा छे-५ । शेष छे-५ ७ मपवर्थ छे-५ ८।८ ७।८ ७।८ ८

रहा। और पहले सातका भागहार था। दोनोंका अपवर्तन करनेपर किंचित् कम पल्यके अर्द्ध च्छेदोंसे आचे रहे। इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर कुछ कम पल्यका १ प्रथम वर्गमूल हुआ। जो एक जुदा गुणकार रखा था सो वह किंचित् कम चौगुणा पल्यके अर्द्ध च्छेदोंका छप्पनवाँ भागका गुणकार था। अतः चतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर यथायोग्य असंख्यात हुआ। उससे गुणा करनेपर असंख्यात गुना किंचित् कम पल्यके प्रथम मूल प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है।

पचास को इनको इने सागर सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वोक्त प्रकारसे जो इनेपर किंचित् कम २० पाँच गुणा पत्थके अर्द्ध च्छेदोंका सातवाँ भाग होता है। इतनी नाना गुणहानि राशि जानना। उसे आठसे गुणा करके आठसे भाग दें। गुणकारमें-से एक जुदा रखकर शेष सातका गुणकार रहा और पहछे सातका भागहार था। सो दोनोंका अपवर्तन करनेपर किंचित् कम पाँच गुणा पत्थके अर्द्ध च्छेदोंका आठवाँ भाग प्रमाण हुआ। यहाँ पांच गुणा कहा है उसमें-से एक

१. पंचाशत्कोटीकोटिसागरोपमाणां तत्पंक्ती अन्तधणं छे ५ गुणगुणियं छे । ५ । ८ आदि व छे ५ विहीणं २५

छे-५ रूऊणुत्तरभिवयमिति छे-५। पाठोऽधिकः।

बें तें बोडे गुणकारभूतपंचरूपंगळोळेकरूपं तेगददक्के द्विकमित्त संवर्गं माडिदोडे पत्यतृतीयम् लं गुणकारमक्कुं। शेषमं नात्कुरूपुगळनें टरोडनपर्वात्तिसिशोडे पत्यच्छेदाद्धंमक्कुमदक्के द्विकसंवर्गं माडिदोडे लब्धराशिपत्यप्रथममूलं गुण्यमक्कुमं बुदत्यं। मुक्तं तेगेदिरिसिदेकरूपिंगे छे ५१ द्विकः ७।८

संवर्गमं माडुत्तं विरलु यथायोग्यासंख्यातं तृतीयमूलको गुगकारमक्कु । मू १ । मू ३ ० । मिटु
५ पंचाजत्कोटोकोटिसागरोपमस्थितिगे अन्योन्याम्यस्तराजियककुं । मत्तं खष्ठिसागरोपमकोटोकोटिस्थितिनानागुणहानिपंक्तियोळ् अंतथणं छे ६ गुणगुणियं छे ६ आदि । व छे । ६ । विहीणं ।
८
। छे ६ रूऊणुत्तरभिजयं छे ६ एंदिदु षष्टिसागरोपमकोटोकोटिस्थितिनानागुणहानिराशि
प्रमाणमक्कु । मिदं मुन्निनंते संदृष्टिनिमित्तमागि केळगेयुं मेगेयुमें टर्रिदं गुणिसि छे ६ । ८ गुणकार७। ८
दोळेकरूपं तगदु बेरिरिस छे ६ । १ शेषबहुभागमनपर्वितिसदोडिदु छे ३ एतावन्मात्रद्विक-

षेष्टिकोटाकोटीसागरोपमलब्धपंक्ती प्राग्यत्संकलितायां छे-६ नानागुणहानिराशिः स्यात् तं च ७ ७ संदृष्ट्यर्थमुपर्यंघोऽष्टिभः संगुण्य छे-६। ८ एकरूपं पृथम्धृत्य छे-६। १ शेषमपवर्त्य छे-३ तनमात्रहिकाहत्यु-७।८ ७।८ ४

गुणा पल्यके अर्द्ध च्छेदोंके आठवें भाग प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर १५ पल्यका तीसरा मूल होता है। शेष रहा चार गुणा। उतने प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पल्यका प्रथम मूल होता है। दोनोंको परस्परमें गुणा करनेपर जो राशि हो उसको—जो एक गुणकार जुदा रखा था वह किंचित् कम पाँच गुणे पल्यके अर्द्ध च्छेदोंके छप्पनवाँ भागका गुणकार था। उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर असंख्यात होता है—उससे गुणा करें। तब असंख्यात गुणित किंचित् कम पल्यके तीसरे वर्गमूलसे २० गुणित पल्यके प्रथम मूल प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है।

साठ कोड़ाकोड़ी स्थिति सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वीक प्रकारसे जोड़नेपर किंचित् कम छह गुणा पल्यके अद्ध च्छेदोंका सातवाँ भाग होता है। सो इतनी नाना गुणहानि जानना। उसे आठसे गुणा करके आठसे भाग दें। गुणकारमें-से एक जुदा रख शेष सातका गुणकार रहा। पहले सातका भागहार था। दोनोंका अपवर्तन करनेपर किंचित् कम तिगुणा पल्यके

१० अत्रत्यगुणकारस्यैकरूपमात्रद्विकाहत्युत्पन्नगल्यतृतीयमूलहतशेषरूपमात्रद्विकाहत्युत्पन्नप्रथममूलं पृथकंकृतैरूपो छ । ५ । १ त्पन्नार्संख्यातेन गुणितं मू १ । मू ३ । ठ तदन्योन्याम्यस्तराशिः स्यात् । ७ । ८

२५ १. पुनः सप्तिकोटीकोटिसागरोपमाणां तत्पंक्तौ छे ७ गुणगुणियं छे ७ । ८ अपनत्यं छे ७ आदि व छे ७

विहीणं छे ७— । व छे ७ रूऊणुत्तरभितयं छे ७—त्र छे ७ अपवर्यं छे—व—छे । अधिकः पाठः ।

संवर्गि माडिदोर्ड लब्धराजि पत्यद्वितीयमूलमात्रप्रथममूलंगळपुतु । मू १ । मू २ । बेरे तेगेदिरिसिद धनरूपं विरिक्किसि छे ६ । १ द्विकमनित्तु विगितसंवर्गं माडिदोर्ड ७ । ८

लच्चराशि यथायोग्यासंख्यातमक्कुमदु द्वितीयमूलक्के गुणकारमक्कु। मू१। मू२। ०। मिदु षष्टिसागरोपमकोटीकोटिस्थितगन्योन्याम्यस्तराशिष्रमाणमक्कुं। मत्तं सप्तिकोटीकोटि सागरोपमस्थितिनानागुणहानिपंक्तियोळु अंतघणं छे७ गुणगुणियं छे७। ८ अपर्वतित-८

मिदु। छे ७। आदि । व छे । ७। विहोण में दिदसंख्यातगुणहोनराज्ञियप्पुवरिदं गुणकारक्के गुणकारमेळुरूपं तोरि किचिन्न्यूनमं माडिदोडिदु। छे ७। रूऊणुत्तरभिजयं छे ७ अपवित्तिनिदु। ७

छे। इदक्के द्विकसंवर्गमं माडुलं विरलु लब्धं पल्यमक्कु। मा विरलतराशिय रूणं पत्यवर्गाशला-कार्द्धंचछेदंगळिनितप्पुदरिदं व छे ७ अपर्वात्ततमिदक्के। व छे। द्विकसंवर्गं माडिद लब्धराशि ७

पल्यवर्गाशलाकामात्रमक्कु मदु पल्यक्के हारमक्कु प मिदेष्पत्तु कोटीकोटिसागरोपमस्थितिगन्यो- १० व

तान्नपल्यद्वितीयमूलमात्रप्रथममूलं मू १। मू २ पृथग्वृतैकरूपमात्र छे —६।१ द्विकाहत्युत्पन्नासंख्यातेन । ७।८

गुणितं मू १। मू २। व तदन्योन्याम्यस्तराशिः स्यात्।

सैप्तातकोटीकोटिसागरोपमलब्धपंक्तौ प्राग्वत्संकलितायां छे-व-छे नानागुणहानिशलाकाराशिः स्यात् । अत्रत्य-छेदमात्रद्विकसंवर्गोत्पन्नपल्यं तदृणमा रद्विकसंवर्गोत्पन्नतद्वर्गे शलाकाराशिना होनरू । जत्याद्भक्तं प

अद्धे च्छेदोंका चौथा भाग हुआ। इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर किंचित् कम पत्यके द्वितीय मूलसे गुणित पत्यके प्रथम मूल प्रमाण होता है। जो एक गुणकार जुदा रखा था वह किंचित् कम छह गुणा पत्यके अद्धे च्छेदोंके छप्पनवाँ भागका गुणकार था। अतः उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर असंख्यात हुआ। उससे गुणा करने-पर असंख्यातगुणा किंचित् न्यून पत्यके द्वितीय मृलसे गुणित प्रथममूल प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है।

सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्ववत् जोड़नेपर पल्यकी वर्गशलाकोके अद्भ च्छेरोंसे हीन पल्यके अद्भ च्छेर प्रमाण नाना गुणहानि जानना। पल्यके अद्भ च्छेर प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पल्य होता है। 'विरलिंद रासीदो पुण' इत्यादि सूत्रके अनुसार जितने हीनहूप थे उन प्रमाण परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि होती है वह उत्पन्न राशिका भागहार होती है। अतः पल्यकी वर्गशलाकाके अद्भ च्छेर प्रमाण

रै. पुनः षष्टिकोटाकौटिसागरोपमाणां तत्त्वंक्ती बन्तवणं छे—६ गुणगुणियं छे−६ । ८ आदि व छे−६ विहीणं

छे-६ रूऊणुत्तरभजियभिति छे-६ नानागुणहानिप्रमाणं । इत्यधिकः पाठः ।

#### न्याम्यस्तराशि प्रमाणमक्कुं । समुख्ययसंदृष्टि :-

| नाना = <mark>छेवछे</mark> ।<br>७ | अन्योन्या | मू ३ व     | सा १० को २ |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|
| नाना = छे। २<br>७                | अन्योन्या | मू२व       | सा २० को २ |
| नाना = छे । ३<br>७               | अन्योन्या | मू२व       | सा ३० को २ |
| नाना = छे। ४                     | अन्योन्या | मू १ व     | सा४० को २  |
| नाना = <b>छे । ५</b><br>७        | अन्योन्या | मू १।३ व   | सा ५० को २ |
| नाना = छे । ६                    | बन्योन्या | म्१।२व     | सा६०को २   |
| नाना <b>= छे । ७</b><br>७        | अन्योन्या | म्। प<br>व | सा ७० को २ |

अनंतरमी नानागुणहानिज्ञालाकेगळगे द्विकमनित्तु विग्गितसंवग्गं माडिबोडे तंतम्म स्थिति-गळन्योन्याम्यस्तराशिगळप्युवे दु पेळदपर । :—

> इद्यसलायपमाणे दुगसंवग्गे कदे दु इद्वस्स । पयडिस्स य अण्णोण्णन्मत्थपमाणं हवे णियमा ॥९३७॥

इष्टशलाकाप्रमाणानि द्विकसंवर्गे कृते तु इष्टायाः प्रकृतेरन्योन्याम्यस्तप्रमाणं भवेन्नियमात्।। ई नानागुणहानिशलाकेगळोळु तन्निष्टमप्प शलाकेगळ प्रमाणंगळं द्विकंगळं संवर्गं माडुत्तं विरलु लब्धराशि तन्निष्टप्रकृतिगळन्योन्याम्यस्तराशिप्रमाणं नियमदिवमक्कु। मंतु द्विकसंवर्गं माडि लब्धराशिगळोळितप्प राशियितप्प प्रकृतिगळगन्योन्य।म्यस्तराशियककुमें दु पेळवप्र।:—

१ तदन्योन्याभ्यस्तराशिः स्यात् ॥९३६॥ उक्तान्योन्याभ्यस्तराशीनाह-

स्वेष्टशलाकाप्रमाणद्विकसंवर्गे कृते स्वेष्टप्रकृतेरम्योन्याभ्यस्तराशिप्रमाणं नियमात्स्यात् ॥९३७॥ तित्क कस्य कर्मणः स्यादिति प्रश्ने आह—

दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेसे पल्यकी वर्गशलाका होती है, उसे घटाओ। इस प्रकार पल्यकी वर्गशलाकासे हीन पल्य प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है। इस तरह १५ स्थितिकी अपेक्षा नानागुणहानि और अन्योन्याभ्यस्त राशि कही। सो जिस कर्मप्रकृतिकी जितनी स्थिति हो उसकी उस स्थिति सम्बन्धी जानना ॥९३६॥

ऊपर कही अन्योन्याभ्यस्त राशिको गाथा द्वारा कहते हैं —अपनी-अपनी इष्टशलाका— नाना गुणहानि शलाका प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अपनी इष्ट प्रकृति-की अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण नियमसे होता है।।९३७।।

# आवरणवेदणीये विग्घे पल्छस्स विदियतदियपदं। णामागोदे विदियं संखातीदं इवंति त्ति ॥९३८॥

आवरणवेदनीये विघ्ने पल्यस्य द्वितीयतृतीयपर्दं। नामगोत्रयोद्वितीयं संख्यातीतं भवेयुरिति।। ज्ञानावरणीयदोळं दर्शनावरणीयदोळं वेदनीयदोळमंतरायदोळमिती मूलप्रकृतिगळनाल्ककं मूवत्तु कोटीकोटिसागरोपमस्थितयुरकृष्टमप्युदिरनवक्कं अन्योन्याम्यस्तराशि प्रत्येकं पल्यद्वितीय-मूलमुमसंख्याततृतीयमूलमप्युवु। नामगोत्रंगळगे प्रत्येकमिष्पत्तु कोटीकोटिसागरोपमस्थितयप्यु-दिर्दमन्योन्याम्यस्तराशि प्रत्येकमसंख्यातपल्यद्वितीयमूलंगळप्युवु।।

अनंतरमायुःकम्मंबके विरुक्षणस्थितिभेदमप्युवरिदमदक्के प्रतिभागिवदं नानागुणहानि-शलाकेगळं पेल्दपर ।—

आउस्स य संखेज्जा तप्पडिभागा इवंति णियमेण। इदि अत्थपदं जाणिय इद्विठिदिस्साणए मदिमं ॥९३९॥

आयुषव्य संख्येयास्तत्प्रतिभागा भवंति नियमेन। इत्यत्थंपदं ज्ञात्वा इष्टस्थितेरान-येन्मतिमान् ॥

आयुष्यकम्में तत्प्रतिभागंगळ् संख्येयभागंगळणुवु नियमदिदामते अभीष्टस्थानमनरिवु इष्टस्थितिगे नानागुणहानिगळ्मं मितवंतं तंदु को बुदु । अदं तं वोड एप्पत्तुकोटोकोटिसागरोपम- १५ स्थितिगे नानागुणहानिश्चलाकेगळ्मिनितागलु मूवत्तमूष सागरोपमस्थितिगेनितु नानागुणहानि-शलाकेगळणुव दु त्रैराशिकमं माडि प्र सा ७०। को २। फ छे व छे। इ सा ३३। बंद लब्धमदु आयुष्यकम्मंकके नानागुणहानिश्चलाकेगळ प्रमाणं संख्यातैकभागंगळणुव । आयुः नाना।

ज्ञानदर्शनावरणयोर्वेदनीयेंऽतराये चोत्कृष्टेन त्रिशत्कोटीकोटिसागरोपमस्थितित्वादन्योन्याम्यस्तराशिः प्रत्येकं पत्यद्वितीयम् लसंख्याततृतीयम् लगुणं स्यात्। नामगोत्रयोविंशतिकोटीकोटिसागरोपमस्थितित्वादसंख्यातानि २० पत्यद्वितीयम् लानि भवन्ति ॥९३८॥

बायुषो विकक्षणः स्थितिभेदोऽस्तीति तन्नानागुणहानिशकाकास्तु प्रतिभागाः संख्येयाः स्युरिति नियमात् सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमाणामेतावत्यः छे-व-छे तदा त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणां कतीति लब्धाः

वह किस कर्मका होता है १ ऐसा पूछनेपर कहते हैं—क्नानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, और अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर है। अतः इनकी अन्योन्याभ्यस्तराशि २५ पत्यके द्वितीय मूळको असंख्यात तीसरे मूळोंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी है। नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। अतः इनकी अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यातगुणा पत्यका द्वितीय वर्गमूळ प्रमाण है।।९३८।।

आयुकर्मका स्थितिभेद सबसे विलक्षण है। अतः उसकी नाना गुणहानिशलाका स्थितिके प्रतिभागके अनुसार नियमसे होती हैं। सो सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी नाना ३० गुणहानि शलाका पल्यकी वर्गशलाकाके अद्ध उछेदोंसे हीन पल्यके अद्ध उछेद प्रमाण होती हैं तो तैंतीस सागर स्थितिकी कितनी नाना गुणहानि शलाका होंगी १ ऐसा त्रैराशिक करनेपर

छे व छे ३३। ई प्रकारिंद मितवंतं ⊦तिकाटिस्यिति नानागुणहानिशलाकेगळं तंदु को बुदु॥ ७० को २

यितु गुणहान्यध्वानमुं नानागुणहानिश्चलाकगळु निषेकभागहारमुमन्योन्याभ्यस्तराशियु
मरियल्पडुत्तिरलु । गु ८ । नाना ६ । दो गुण १६ । अन्योन्याभ्यस्त ६४ ॥

## उक्कस्सिहिदिबंधे सयलाबाहा हु सन्विठिदिरयणा। तक्काले दीसिद तो दो दो बंधिहिदीणं च ॥९४०॥

उत्कृष्टस्थितिबंधे सकलाबाधा खलु सर्व्वास्थितिरचना। तत्काले दृश्यते ततो दो दो बंधस्थितीनां च ॥

उत्कृष्टस्थिति विवक्षितप्रकृतिगे बंधमागुत्तं विरला स्थितिगे उत्कृष्टाबाधेयवकुं स्फुटमागि १० सर्व्वस्थितिरचने गुमक्कुमा कालदोळे बंधमाद समयदोळे उत्कृष्टस्थितगुत्कृष्टचरमनिषेकस्थिति-

यत्तणिवं कळगं कळगं समयोत्तरहीनतेयुं काणल्पडुगुं :---

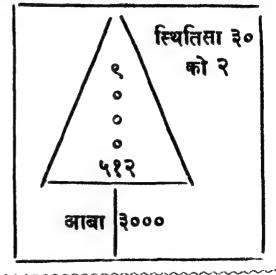

संख्यातैकभागः छे व छे ३३ इत्थमेवेष्टस्थानं ज्ञात्वा मितमान् स्वेष्टिस्थितेनीनागुणहानिशलाका आनयेत्। एवं ७० को २

गुणहान्यध्वाननानागुणहानिश्वलाकानिषेकभागहारान्योन्याम्यस्तराशिषु ज्ञातेषु गु८। नाना ६। दोगु१६। अन्योन्या ६४ ॥९३९॥

१५ विविध्यतप्रकृतेरुतकृष्टिस्यतिबन्धे ज्ञाते तद्वंषसमये एव उत्कृष्टाबाधा सर्वस्थितिरचना च दृश्यते। तिस्थितिचरमनिषेकादघोऽषः स्थितिबन्धस्थितीनां समयोत्तरहीनता दृष्टव्या

जो रुव्धराशि आवे उतनी नाना गुणहानि शलाका जानना। इस प्रकार विवक्षित स्थानको जानकर बुद्धिमान् जीव विवक्षित स्थितिकी नाना गुणहानि शलाकाका प्रमाण लाता है। इस तरह गणहानि आयाम, नाना गुणहानि शलाका, निषेक भागहार और अन्योन्याभ्यस्त २० राशि जान रेनेपर क्या होता है सो कहते हैं। १९३९।।

विवक्षित प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होते ही उसके बन्धके समयमें ही उत्कृष्ट आबाधा और सर्वस्थितिकी रचना देखी जाती है। उस स्थितिके अन्तिम निषेकसे नीचे-नीचे प्रथम निषेक पर्यन्त स्थितिबन्धक्ष स्थिति एक-एक समय हीन होती है। अर्थात् अन्तिम निषेककी स्थिति तो विवक्षित समयप्रबद्धकी स्थिति प्रमाण ही होती है। उसके नीचे

२५ १. घो घो मु.।

## अनंतरमधिकरूपींबबमें तु काणल्पडुगुमें बोर्ड पेळवपर ।:— आबाधाणं बिदियो तदियो कमसो हि चरिमसमयो दु । पढमो बिदियो तदियो कमसो चरिमो णिसेओ दु ॥९४१॥

आबाघानां द्वितीयस्तृतीयः क्रमशो हि चरमसमयस्तु । प्रथमो द्वितीयस्तृतीयः क्रमशरचरमो निषेकस्तु ॥

सर्व्वप्रकृतिगळ बंधमाद समयदोळे सर्व्वाबाधेयुं सर्व्वास्थितिनिषेकरचनेयुमागिद्दं स्थितिय अनंतरसमयंगळोळाबाधासमयंगळ द्वितीयसमयमुं तृतीयसमयमुमिंतु क्रमदिंदं चरमसमयमक्कुं। तु मत्ते तदनंतरनिषेकप्रयमसमयमुं द्वितीयनिषेकद्वितीयसमयमुं तृतीयनिषेकस्थितितृतीयसमयमुं क्रमदिव्यातु नडदु चरमनिषेकस्थिति चरमनिषेकमक्कु। मिदेने बुदर्स्यमें दोडे कम्मप्रकृतिबंधसमय-वोळे आबाधायुतनिषेकस्थितिरचनेयक्कुं। द्वितीयादिसमयं मोदल्गों डु आबाधाचरमसमयपय्यंतं १० तत्कालबंधमाद समयप्रबद्धद्रव्यक्के समयाधिकाबाधाकालिंदं होनस्थितियुतपरमाणुगळ्च कम्मं-प्रकृतिगळगल्लं बुदर्थमाबाधाकालं पोगुत्तिरलु अनंतरसमयदोळुदयप्रकृतिगळ प्रथमनिषेकमुदियसि

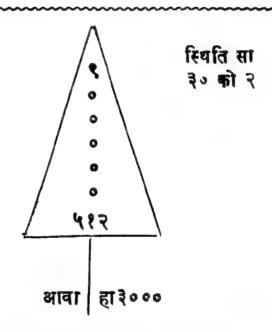

॥९४०॥ आधिइयं च कथं दृश्यते इत आह—

सर्वं प्रकृतीनां बन्धसमये सर्वाबाधासर्वस्थितिनिषेकरचनारूपस्थितायाः स्थितेरनंतरसमयेषु आबाधा-समयानां द्वितीयः तृतीयः एवं गत्वा चरमः समयः स्यात् । तु-पुनः तदग्रे प्रथमः द्वितीयः तृतीयः एवं गत्वा १५

द्विचरम निषेककी उससे एक समय हीन स्थिति है। इसी प्रकार प्रथम निषेक पर्यन्त एक-एक समय हीन स्थिति जानना ॥९४०॥

इस प्रकार स्थितिकी अधिकता कैसे है ? यह कहते हैं—

सब प्रकृतियों के बन्धसमयमें सब आबाधा और सब स्थितिकी निषेकरूप रचना होनेके अनन्तर समयों में आबाधा कालका दूसरा समय, तीसरा समय इस प्रकार एक-एक समय २०
बढ़ते-बढ़ते आबाधा कालके अन्तमें अन्तिम समय होता है। उसके आगे प्रथम निषेक,
दूसरा निषेक, तीसरा निषेक इस प्रकार जाकर स्थितिके अन्तिम समयमें अन्तिम निषेक
होता है। सो आबाधाकाल बीतनेपर जिस-जिस समयमें जितने परमाणुओंका समूहरूप
निषेक होता है उस-उस समयमें उतने परमाणु उदयरूप होते हैं। उस उदयरूप समयके

अनंतरसमय बोळ कम्मंत्रकृतिस्वरूपमं पत्नुविड्गुमितु द्वितीयाविसमयंगळोळु द्वितीयाविनिषेकंगळु कमित्रकृतिस्वरूपमं पत्नुविड्नुतं पोगि चरमनिषेकमुत्कृष्टिस्थितिचरमसमयदोळु कम्मंत्रकृतिस्वरूपमं पत्नुविट्दु पोकुदें बुदत्थं ॥ अनन्तरसमयप्रबद्धप्रमाणमुमं वर्त्तमानसमयदोळु ओंदु समयप्रबद्ध वंधमक्कु। मोंदु समयप्रबद्ध पुदयमक्कुमें बुदुमं पेळदपर।:—

समयपबद्धपमाणं होदि तिरिच्छेण बट्टमाणिम्म । पडिसमयं बंधुदओ एक्को समयप्पबद्धो दु ॥९४२॥

समयप्रबद्धप्रमाणं भवेत्तिर्ध्यं प्रेण वर्त्तमाने । प्रतिसमयं बंधोवयमेकसमयप्रबद्धस्तु ।।
प्रागुक्तसमयप्रबद्धप्रमाणं द्रव्यं त्रिकोणरचनयोळु विवक्षितवर्त्तमानसमयदोळु मोहनीयकम्मं
प्रकृत्याबाधारद्भितोत्कृष्टिस्थितिमात्रगळितावशेषसमयप्रबद्धंगळोळु प्रथमसमयप्रबद्धचरमनिषेकं
१० मोदल्गों डु चरमसमयप्रबद्धप्रथमनिषेकपर्यंतं तिर्ध्यं प्रदिवमेकै क्रिक्वं कंगळु संपूर्णंकसमयप्रबद्धव्यप्रमाणमक्तुमितु प्रतिसमयमेकसमयप्रबद्धमुद्धमु बंधमूमक्त् । संदृष्टि :—

| ४१६।  | १४८।४ | 160  |                                                   | ९                         |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 88618 | ८०१५  | १२   |                                                   | १०                        |
| 86014 | ११२।  | 0    | ९।०।०।०।०।                                        | •                         |
| 1881  | 0     | 0    | ९११ ०।०।०।०।०।                                    | 0                         |
| 0     | 0     | 0    | ९।१०।११।०।०।०।०।                                  | •                         |
|       |       |      | ९।१०।११।१२।०।०।०।०।                               | ३५२।३८४                   |
| Ì     |       |      | <u> </u>                                          | ३८४।४१६                   |
| }     |       | ९।१  | <b>०।११।१२।१३।१४।०।०।०।०।०।२४०।२५६।२८८।</b> ३     | <b>२०।३५२।३८४।४१६।४४८</b> |
|       | 9     | १०११ | १।१२ <mark>।१३।१४।१५।०।०।०।०।२५६।२८८।३२०।३</mark> | <b>५२।३८४।४१६।४४८।४८०</b> |
|       |       | •    | रा१३।१४।१५।१६।०।०।०।०।२८८।३२०।३५२।३               |                           |
|       |       |      |                                                   |                           |

चरमो निषेकः स्यात् । तत्समये उदेत्यनन्तरसमये कर्मस्वभावं त्यजेदित्यर्थः ॥९४१॥ अथ समयप्रबद्धप्रमाण-द्रव्यं वर्तमानसमये बध्नात्युदेति चेत्याह्—

त्रिकोणरचनायां विविधातवर्तमानसमये विविधातमोहनीयकर्मणः आवाधारहितोत्कृष्टस्यितमात्रगलिता-१५ वरोषसमयप्रवद्धेषु प्रथमसमयप्रवद्धचरमनिषेकमादि कृत्वा चरमसमयप्रवद्धप्रथमनिषेकपर्यंतं तिर्यगेकैकनिषेको

अनन्तर वे परमाणु कर्म स्वभावको छोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रथम निषेकसे दूसरे निषेककी और दूसरेसे तीसरे निषेककी स्थिति एक-एक समय अधिक होते-होते अन्तिम निषेककी पूरी स्थिति होती है।।९४१।।

आगे कहते हैं कि समयप्रबद्ध प्रमाण द्रव्य वर्तमान एक समयमें बँधता है और उदय-२० रूप होता है—

त्रिकोण रचनामें विवक्षित किसी एक वर्तमान समयमें विवक्षित मोहनीय कर्मकी आबाधा रहित ब्रुट स्थिति मात्र कालमें समय-समयमें बँधनेवाले समयप्रबद्धोंमें-से जिन निषेकोंको निर्जरा हो गयी बनकी तो निर्जरा हो गयी, शेष रहे निषेकोंमें-से प्रथम समय प्रबद्धका अन्तिम निषेकसे लगाकर अन्तिम समयप्रबद्धके प्रथम निषेक प्रयन्त तिर्थग् रचना-

अनंतरं प्रतिसमयमुदयमुं बंधमुमेकसमयप्रबद्धमप्पुर्दीर वर्त्तमानसमयदोळु बंघोदयात्मक-मेकसमयप्रबद्धमे सत्वमक्कुमें ब शंकेयं परिष्ठितिस सत्वं प्रतिसमयं किंचिद्दनद्वचर्द्वगुणहानिमात्र-समयप्रबद्धमें वु तत्प्रमाणक्कुपपत्तियं तोरिदपरु । :—

> सत्तं समयपबद्धं दिवड्ढगुणहाणि ताडियं ऊणं। तियकोणसरूवट्ठिददव्वे मिलिदे हवे णियमा ॥९४३॥

सत्वं समयप्रबद्धो दृषर्द्धगुणहानिताडित ऊनः। त्रिकोणस्वरूपस्थितद्रव्ये मिलिते भवेन्नियमात् ॥

भूत्वा सम्पूर्णेकसमयप्रबद्धद्रव्यं स्यात् इति प्रतिसमयमेकैकसमयप्रबद्ध उदेति । एकैकश्च बघ्नाति । संदृष्टिः—

१० १० ९ ।०।०।०। ९ ।१०।०।०। ९ ।१०।११।०।०।। १ ।१०।११।१२।०।०।।

९ ।१०।११।१२।१३।१४।०।०।०।०।२४०।२५६।२८८ । ३२० । ३५२ । ३८४ । ४१६ । ४४८ । ९ ।१०।११।१२।१३।१४।१५।०।०।०।०।२५६।२८८।३२० । ३५२ । ३८४ । ४१६ । ४४८ । ४८० । ९१२ । ९१२ । ११२ । ४८० । ५१२ ।

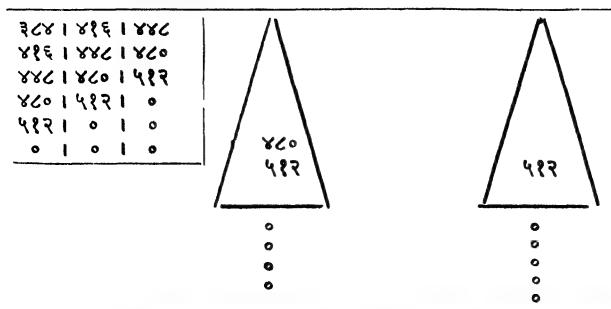

९ ११०।११।१२।१३।०।०।०।

॥९४२॥ वय बन्धोदययोः प्रतिसमयमेकैकः समयप्रबद्धोऽस्तीति तदुभयात्मकं सत्त्वमि च वर्तमानसमये ताबदेव भविष्यतीति शंकां परिहर्तुं सोपपत्ति तस्प्रमाणमाह—

रूप एक-एक निषेक मिळकर सम्पूर्ण एक समयप्रवद्ध प्रमाण द्रव्य होता है। उसका वर्तमान समयमें उदय होता है। इस प्रकार प्रति समय एक-एक समयप्रवद्धका उदय होता है और प्रति समय एक-एक समयप्रवद्धका ही बन्ध होता है।।९४२।।

यतः प्रतिसमय एक-एक समयप्रबद्धका बन्ध और उदय होता है इससे उन दोनोंका समुदायरूप सस्व भी उतना ही होगा, ऐसा सन्देह दूर करनेके लिए कहते हैं—

१०

### प्रतिसमयिक विदूतद्वयद्वंगुणहानिगुणितसमयप्रबद्धं नियमिवं सत्वमक्कु-। मदुवुं त्रिकोण-स्वरूपविनिर्द्दं द्रव्यमं कूडुलं विरुक्तु तावन्मात्रसमयप्रबद्धमप्युवप्युवर्रितं। स ० १२ ॥

सस्वद्रव्यं तु प्रतिसमयं त्रिकोणस्वरूपस्थितद्रव्ये मिलिते किविदूनद्वचर्षगुणहानिगुणितसमयप्रबद्धमात्रं नियमात् स्यात् स व १२- ॥९४३॥ तद्यथा—

सत्तारूप परमाणुओंका समूहरूप सत्त्व द्रव्य कुछ कम डेढ़ गुणहानि गुणित समय-प्रबद्ध प्रमाण होता है। यह नियम है। १९४३।।

विशेषार्थ—त्रिकोण रचनाके सर्व द्रव्यका जोड़ इतना ही होता है। पहले जीवकाण्ड-के योगाधिकारमें और कर्मकाण्डके बन्ध-उद्य-सत्त्वाधिकारमें त्रिकोण यन्त्र लिखा है। वहाँ कैसे प्रतिसमय समयप्रबद्ध प्रमाण द्रव्यका उद्य होता है और कैसे किंचित् न्यून डेढ़ गुण-१० हानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण सत्त्व रहता है यह कहा है। यहाँ अंकसंदृष्टिको स्पष्ट करते हैं—

जिस समयप्रबद्धके सर्वनिषेक सत्तामें हैं उसके अड्तालीस निषेक नीचे-नीचे लिखे। उसके ऊपर जिस समयप्रबद्धका प्रथम निषेक गल गया उसके सैंतालीस निषेक लिखे। उसके ऊपर जिसका पहला और दूसरा निषेक गल गया उसके छियालीस निषेक लिखे। १५ इस प्रकार एक-एक निषेक हीन लिखते-लिखते अन्तमें जिस समयप्रबद्धके सैंतालीस निषेक गल गये उसका एक अन्तिम निषेक लिखा। यह सत्ताकी अपेक्षा रचना जाननी। तथा वर्तमान विविधित समयसे अा जैसे एक समयप्रबद्धका बन्ध होता है वैसे ही एक समय प्रबद्धकी निर्जरा होती है। अतः जैसे सत्ताकी रचना कही वैसे ही जानना। इस त्रिकोण-यन्त्रकी रचनाका जोड़ किंचित् न्यून डेढ़ गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण होता है। यही २० सत्त्व द्रव्यका प्रमाण है। विवक्षित वर्तमान समयमें जिस समयप्रबद्धके सैंतालीस निषेक पहले गल गये उसका एक अन्तिम निषेक उदयहप होता है। जिसके छियालीम निषेक गल गये उसका द्विचरम निषेक उदयह्वप है। अन्तका निषेक आगामी समयमें उदयमें आयेगा। इसी क्रमसे जिसका एक भी निषेक नहीं गला उसका प्रथम निषेक उदयहूप है, अन्य निषेक आगामी समयों में क्रमसे उदयमें आवेंगे। इस प्रकार अन्तके निषेकसे लगाकर प्रथम निषेक २५ पर्यन्त सब निषेकोंको जोड़ देनेपर एक समय प्रबद्धका उदय होता है। उसके ऊपर उस विवक्षित समयके अनन्तर जो वर्तमान समय होता है उसमें जिस समयप्रवद्धका पहले अन्त निषेक उदयमें आया था उसके तो सर्व निषेक गल चुके। किन्तु जिसका द्विचरम निषेक उदयमें आया था उसका यहाँ अन्तका निषेक उदयरूप होता है। इस तरह पूर्वोक्त प्रकारसे एक-एक निषेकका उदय होते जिसके प्रथम निषेकका उदय पहले हुआ था उसका यहाँ दूसरे निषेकका उदय होता है और उस समयप्रबद्धके पीछे जो समयप्रबद्ध बँधा था उसका प्रथम निषेक उदयहप होता है। इस प्रकार से इस दूसरे बिविध्यत समयमें भी समयप्रबद्धका ही उदय होता है। इस अकार प्रतिसमय एक समयप्रबद्धका उदय होता है। इसीसे त्रिकोणरचना दो रूपमें की हैं अ उनमें कुछ आदि, निमेक छौर कुछ अन्त निपेक रिखे हैं और बीचमें विन्दी लिखी हैं। सो उसका असिप्राय है कि इनके स्थानमें प्राध्यके निषेक जान छेना ॥९४३॥ह

अनंतरं जिकोणरचनेयोळिह्ं नानागुणहानिगतक्रध्यंगळिनितप्युववं कूडिबोर्ड किश्वन्यून-द्वचर्डं गुणहानिमात्रसमयप्रवद्धं गळप्युवं दु पेळदपरः—

> उवित्मगुणहाणीणं धणमंतिमहीणपढमदलमेत्तं । पढमे समयपबद्धं ऊणकमेण ट्ठिया 'तिरिये ॥९४४॥

उपरितनगुणहानीनां धनसंत्यहोनप्रथमवलमात्रं । प्रथमसमयप्रबद्धः अनक्रमेण स्थिता- ५ स्तिर्घ्यंपूर्पण ॥

त्रिकोणरचनेयोत्र विवक्षितवत्तंमानसमयदोत्र प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेकदोत्र तिर्ध्यूप् विदं संपूर्णसमयप्रबद्धद्रव्यमिक्कुं । शेषिद्वतीयिक्षकं मोदल्गे इर्ध्वरूपिं चरमगुणहानि चरम-निषेकपर्यंतं विशेषहोनक्रमाँददं पोगि मतमंते तिर्ध्यूपिदिनिद्दं द्वितीयादिगुणहानिगळ घनं अंत्य-गुणहानिद्रव्यहोन स्वकीय स्वकीय प्रथमगुणहानिद्रव्याद्वंमात्रमक्कुं । प्रथमगुणहानिधनतुं गुणहा-निमात्रसमयप्रबद्धमक्कुमदं तं दोडे त्रिकोणरचनयोळनादिबंधनबद्धगळितावशेषसमयप्रबद्धंगळ् विविक्षितमोहनीयमूळप्रकृतिगाबाधारहितोत्कुष्टस्थितिसमयमात्रंगळ् तत्प्रथमसमयप्रबद्धचरमनिषेकं मोदल्गे इ चरमसमयप्रबद्धप्रथमनिषेक्पर्यंतं तिर्ध्यूपिंद विशेषाधिकक्रमिदिनिद्दंवनेके ह-निषेकंगळं कूडिदोडे विविक्षितवत्तंमानसमयदोळों द समयप्रबद्धनुदयम कुमा समयदोळों दु

त्रिकोणरचनायां विवक्षितवर्तमानसमये प्रथमगुणहानिप्रयमनिषेके तिर्यक्सम्पूर्णं समयप्रबद्धद्रव्यं स्यात् । १९ वितीयनिषेकमादि कृत्वा चरमगुणहानिचरमनिषेकपर्यंतं चयहीनक्रतेण गत्वा तिर्यक्स्यितद्वितीयादिगुणहानिघनं अन्त्यगुणहानिद्रव्यहीनस्वस्वप्रथमगुणहानिद्रव्यार्थमात्रं स्यात् प्रथमगुणहानिघनं तु गुणहानिमात्रसमयप्रबद्ध-प्रमितं । तद्यथा—

त्रिकोणरचनायामनादिबन्धनबद्धगिलतावशेषसमयप्रबद्धाः विविक्षितमोहनोयमूळ प्रकृतेराबाधारहितोत् छष्ट-स्थितिमात्राः स्युः । तत्प्रथमसमयप्रबद्धचरमनिषेकगादि कृत्वा चरमसमयप्रबद्धप्रथमनिषेकगर्यन्तं तिर्योग्त्रशेषाः

आगे इस सत्तारूप त्रिकोण यन्त्रके जोड़ देनेका विधान कहते हैं-

त्रिकोण रचनामें विविधात वर्तमान समयमें प्रथम गुणहानिके प्रथम निषेकमें तो तियंक्रूपसे छिखे निषेकोंका समुदायरूप सम्पूर्ण समयप्रबद्ध प्रमाण होता है। उसके ऊपर दूसरे निषेकसे छगाकर अन्तकी गुणहानिके अन्तिम निषेक पर्यन्त एक-एक चयहीनके क्रमसे जाकर तियंक्रूपसे स्थित द्वितीय आदि गुणहानिका धन अन्तकी गुणहानिके जोड़को अपनी- २५ अपनी पहली गुणहानिके जोड़में-से घटानेपर जो-जो प्रमाण हो उसका आधा-आधा होता है। किन्तु प्रथम गुणहानिका धन (जोड़) तो गुणहानिके प्रमाणसे समयप्रबद्धको गुणा करने-पर जो प्रमाण हो उतना है।

विशेषार्थ— उक्त कथनका भाव यह है कि त्रिकोण रचनामें जो नीचे-नीचे प्रथम पंक्तिमें तिर्थक्रपसे लिखा उसको प्रथम गुणहानिका प्रथम निषेक कहते हैं। उसके ऊरकी कि पंक्तिमें जो लिखे उनको प्रथम गुणहानिका द्वितीयादि निषेक कहते हैं। गुणहानि आयाम प्रमाण पंक्ति पूर्ण होनेपर उसके ऊपर जो पंक्ति है उसको द्वितीय गुणहानिका प्रथम निषेक

१. तिरिया भ्र.।

समयप्रबद्धं बंधमक्तु । मा समयदोळ् सत्बद्धध्यमुं किं चिम्न्यूनद्वचर्ढ्यंगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धमक्कु । मिल्ड प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेकदोळ् नानासमयप्रबद्धसंबध्येकैकनिषेकंगळं कूडिदोडे संपूर्णं-समयप्रबद्धमक्कुं । आ प्रथमगुणहानि द्वितीयादितिय्यंग्निषेकंगळ् समयप्रबद्धप्रथमनिषेकाद्येकैक-

धिकक्रमेण स्थितेरेकैकनिषेका मिलित्वा विवक्षितवर्तमानसमये एकः समयप्रबद्ध उदेति । तस्मिन्नेत्र समये एकः समयप्रबद्धो बध्नाति । सस्वद्रवयं किचदूनद्वचर्षगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धं तिष्ठति । तत्र प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेके

कहते हैं। उसके अपरकी पंक्तिको दूसरा निषेक कहते हैं। इस तरहसे गुणहानि प्रमाण पंक्ति पूर्ण होनेपर उसके ऊपरकी पंक्तिको तीसरी गुणहानिका प्रथम निषेक कहते हैं। इसी प्रकार अन्तकी गुणहानि पर्यन्त जानना। इसे अंकसंदृष्टिरूप त्रिकोणयन्त्रमें दिखाते हैं — नीचे ही नीचे बराबर पंक्ति रूपमें नौका निषेकसे लेकर पाँच सौ बारह पर्यन्त सब निषेक लिखे हैं। १० उनको प्रथम गुणहानिका प्रथम निषेक कहते हैं। इसका जोड़ सम्पूर्ण समयप्रबद्ध प्रमाण तिरसठ सौ होता है। उससे ऊपर दूसरी पंक्तिमें नौके निषेकसे लगाकर चार सौ अस्सीके निषेक पर्यन्त निषेक लिखे हैं। उसको प्रथम गुणहानिका दूसरा निषेक कहते हैं। इसका जोड़ पाँच सौ बारह चय हीन समयप्रबद्ध प्रमाण होता है। उससे ऊपर तीसरी पंक्तिमें नौके निषेकसे लगाकर चार सौ अड़तालीसके निषेक पर्यन्त लिखे हैं। उसको प्रथम गुणहानिका १९ तीसरा निषेक कहते हैं। इसका जोड़ इससे पूर्वकी पंक्तिके जोड़में-से चार सी अस्ती घटाने-पर जो शेष रहे उतना है। इस प्रकार अन्तकी गुणहानिके अन्तिम निषेक पर्यन्त जोड़ एक-एक निषेकरूप चय हीन होता जाता है। इस प्रकार अड़तालीस पंक्तियाँ होती हैं। उनमें नीचे से लगाकर आठ पंक्ति पर्यन्त प्रथम गुणहानिका प्रथमादि निषेक कहते हैं। उसके ऊपर नौवीं पंक्तिसे लगाकर सोलहवीं पंक्ति पर्यन्त द्वितीय गुणहानिका प्रथमादि निषेक कहते हैं। २० इस प्रकार आठ-आठ पंक्तियोंकी एक गुणहानि जानना। उनमें जो चय घटाये थे उनको मिलानेपर प्रथम गुणहानिके तिरसठ सौको आठ गुणहानिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो खतना है। उसमें-से अन्तकी गुणहानिके जोड़ आठ गुणा सी है, उसे घटानेपर आठ गुणा बासठ सी होता है। उसका आधा आठ गुणा इकतीस सी होता है। यही दूसरी गुणहानिका जोड़ है। उसमें अन्तकी गुणहानिका जोड़ आठ गुणा सौ घटानेपर आठ गुणा तीस सौ होता २५ है। उसका आधा आठ गुणा पन्द्रह सी होता है। यही तीसरी गुणहानिका जोड़ है। इसी प्रकार अन्तकी गुणहानि पर्यन्त जानना । इन सबको जोड़नेकी विधि-प्रथम गुणहानिमें जो चय घटे थे उनको जोड़नेपर प्रथम गुणहानिमें ऋण होता है। उसका आधा दूसरी गणहानि-में ऋण होता है। इसी प्रकार अन्तकी गणहानि पर्यन्त आधा-आधा होता है। इन सबको जोड़कर पूर्व प्रमाणमें से घटानेपर जो शेष रहे वही त्रिकोणयन्त्रका जोड़ होता है। वही ३० दिखाते हैं-

त्रिकोणरचनामें अनादि कालसे बँधे और उनमें-से निर्जराह्नप होकर गल जानेसे शेष रहे, विवक्षित मोहनीय मूलप्रकृतिके समयप्रबद्ध आबाधा रहित उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होते हैं। उनमें-से प्रथम समयप्रबद्धके अन्तिम निषेक में लगाकर अन्तिम समयप्रबद्धके प्रथम निषेक पर्यन्त तिर्यक् ह्रपसे स्थित तथा एक-एक चय अधिक एक-एक निषेक मिलकर एक समयप्रबद्ध विवक्षित वर्तमान समयमें उदयमें आता है। उसी समयमें एक समयप्रबद्ध बँधता भी है। तथा सत्ताह्रप द्रव्य किंचित् न्यून डेढ् गुणहानिसे गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण

निषेकाधिकक्रमदिदं होनंगळप्युवंतागुत्तं

| 488 | ७  | विरला होननिषेकंगळं ऋणमनिषिकदोडे |
|-----|----|---------------------------------|
| ५१२ | દ્ |                                 |
| ५१२ | 4  |                                 |
| ५१२ | 8  |                                 |
| ५१२ | ३  |                                 |
| ५१२ | २  | i                               |
| ५१२ | 8  |                                 |
|     | 0  |                                 |

प्रथमगुणहानिधनं ऋणसहितमा ५१२ गि गुणहानिमात्रसमयप्रबद्धंगळप्पुत् । ६३०० । ८ । इल्लि ३२।१६

प्रथमनिषेकवोळ् ऋणमिल्लप्पुर्दारवं द्वितीयादिनिषेकंगळोळेकाद्येकोत्तरमागि समयप्रबद्धप्रथम-

निषेकंगळिक्कल्पट्दुविवं संकलिसियोडे रूपोनगच्छेय एकवारसंकलनमात्रंगळप्यु ५१२ ८ २ १

विल्लि प्रथमनिषेकमुं दोगुणहानिमात्रचयंगळप्पुदरिदं भेदिसि स्थापिसिदोडे ऋणमिनितक्कुं।

३२।८।२।८।८ अदं तेदोडिल्लियुं तृतीयादिनिषेकंगळोळु संकलनात्थं द्विकवारसंकलनक्रम-२

नानासमयप्रबद्धसम्बन्ध्येकैको निषेको मिलित्वा सम्पूर्णसमयप्रबद्धः स्यात् । द्वितीयादिनिषेकेषु प्रथमादिनिषेकैः क्रमेणैकैकाधिकैष्टनोऽस्तीति तावति ऋणे निक्षिप्ते प्रथमगुणहानिषनं ऋणसहितगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धं भवति । ६३०० । ८ तद्णं त्वेकोत्तर रूपोनगुणहानिगच्छक्रमेण प्रथमनिषेकान् ५१२ । ७

48718

48514

48218

48313

48515

48718

संकलस्य ५१२८। ८ अत्रस्थप्रयमनिपेकं दोगुणहान्या संभेद्य ३२।८।२।८। उपर्यधस्त्रिभः १० २ १ २ १

रहता है। उसमें प्रथम गुणहानिके प्रथम निषेकमें अनेक समयप्रबद्धोंका एक-एक निषेक मिलकर सम्पूर्ण समयप्रबद्धका प्रमाण होता है। तथा द्वितीयादि निषेकोंमें प्रथमादि निषेकों- से कमसे एक-एक अधिक चय घटता होता है। इस घटते हुए प्रमाणको ज्योंका त्यों मिलाने- पर प्रथम गुणहानिका जोड़ गुणहानिसे गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण होता है। यहाँ अंकसंदृष्टि- के द्वारा कथन दिखानेपर आठ गुणा तिरसठ सी होता है। इसमें-से जितना घटाना है उसे १५ ऋण कहते हैं। उसका प्रमाण कहते हैं—

एक हीन गुणहानिके प्रमाणक्रप गच्छमें क्रमसे एकको आदि देकर एक-एक अधिकसे गुणित प्रथम निषेकका जोड़ दो। सो पाँच सौ बारहको क्रमसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सातसे गुणा करके जोड़ दो। तब पाँच सौ बारहको एक हीन आठ और आठसे गुणा विद्यं प्रथमगुणहानिचयंगळिषकल्पट्टुवप्पुदरिदमा ऋणद ऋणमुमिनितप्पुवु

| <b>३</b> २<br><b>३</b> २ | २४<br>१ <b>५</b> |
|--------------------------|------------------|
| <b>३२</b>                | 80               |
| <b>३२</b>                | 2                |

इवं संकलिसिदोडे ऋणाणं द्विरूपोनगच्छेय द्विकवारसंकलनमात्रचयंगळपुव ३२।०८।८ २२।१ ८

ई ऋणमना ऋणवोळ् जोधिसुवागळ मूरिंदं समच्छेदमं माडिदोर्ड षङ्गणहानियक्कुमिल्ल एकरूपं कळेदु ऋणद ऋणं धनमंदु दिरूपमं पंचगुणहानिगळ्गे धनमागिरिसिदोर्ड शुद्धऋणमितटक्कुं ५ ३२।२।५।८। ई प्रथमगुणहानिधनमं नोडलु द्वितीयादिगुगहानिधनंगळु चरमगुणहानि-८ ६

संगुण्य ३२। ८। ६। ८। ८ बड्गुणहानितः एकरूपं पृथ्यमृत्वा ३२। ८। १। ८। ८ तत्र तृतीयादिनिषे हेषु ३ २ १ इ. १ १ संकल्य दिस्पोनगच्छस्य ३२। १९ संकल्य दिस्पोनगच्छस्य ३२। १९ ३२। १० ३२। ६ ३२। ६ ३२। ३२। ३२। १

दिकवारसंक अनमात्रान् ३२।८।८।८ ऋणस्य ऋणं राशेर्धनिमिति संशोध्य शेषे ३२।२।८।८ ३२१

करो और दोको एकसे गुणा करके उसका भाग दो। तब इतना हुआ—५१२×८।८। यहाँ २×१
१० प्रथम निषेकका दो गुणहानिसे भेदन करनेपर पाँच सौ बारह के स्थानमें बत्तीस गुणित आठ,
१गुणित दो हुए। यथा—३२।८।२।८।८। यहाँ गुणकार और भागहारको तीनसे गुणा
२।१
करनेपर गुणकार और भागहारमें दोके स्थानपर छह हुआ—३२।८।६।८।८। छहमें

६ १-एकको जुदा रखा। तब उसका जोड़ ३२।८।१।८।८ तेईस सौ नवासी और दोका छठा ६ पर्यंतं "अंतिमहोणपहमदळमेत्तं पहमे समयपबद्धं" एंबितु पेळल्पट्दुवु । तन्तिमित्तमा चरमगुणहानि ऋणसहितमप्य धनमिनितवकु-। १००। ८ मिवं प्रथमगुणहानि ऋणसहितधनकोळ् कळद्वनिवं ६२००।८। विक्रियिसिदोबिद्ध। ३१००।८। द्वितीयगुणहानिधनमक्कुमी क्रमब्दिं चरमगुणहानि-

धनरहिताद्धिकमिद्दं चरमगुणहानिपय्यैतं सर्व्यंगुणहानि धनंगळितिप्रृंवु

यित्लि संकलनिमित्तमागि सर्वत्र चरमगुणहानिधरमात्र १०० । ८। ऋणमनिषिकद्विकदिदं यिवं संकलिसिदोडे अंतथणं । ३२०० ।८।२। भेदिसि स्थापिसिदोडितिप्पृत् ।

२००

**२**—

रूपद्वये पुनः प्राक्तनपंचगुणहानीनामुपरि दत्ते एतावत् ३२।८।५ ८ ८ प्रथमगुणहानिऋणसहितधनं च

चरमगुणहानिऋणसहित्यनेन १०० । ८ । ऊनियस्या । ६२०० । ८ अश्रितं ३१०० । ८ द्वितीयगुणहानिवनं स्यात् । एवमुपर्यपि सर्वगुणहानिधनानि साध्यानि । संदृष्टिः १०० । ८ । अत्र सर्वत्र चरमगुणहानिमात्रं १००।

भाग हुआ। तथा तीसरे आदि निषेकोंमें पहलें कहें संकलन विधानसे दो बार संकलनके क्रम-से प्रथम गुणहानिके चयको जोड़ दीजिए। इस तरह दो हीन गच्छका दो बार संकलनमात्र प्रथम गुणहानिके चयको जोड़िए। तब चय बत्तीसको एक, तीन, छह, दस, पन्द्रह, इक्कीससे कमसे गुणा करके जोड़नेपर बत्तांसको दो हीन आठसे और एक हीन आठसे तथा आठसे

गुणा करके छहका भाग दीजिए ३२। ८। ८। १। ऐसा करनेपर सन्नह सौ बानवे हुए। एक

जुदा रखे गुणकारके प्रमाणमें-से इनको घटानेपर पाँच सी सत्तानवे और दोका छठा भाग रहा। शेष जो पाँच गुणकार रहे थे उनका प्रमाण ग्यारह हजार नौ सौ छियाछीस और चारका छठा भाग हुआ। उनमें मिलानेपर बारह हजार पाँच सौ चौवालीस हुआ। इतना प्रथम गुणहानिमें ऋण जानना। जो राशि घटाने योग्य होती है उसे ऋण कहते हैं। और जो विकक्षितका प्रमाण होता है उसे धन कहते हैं। सो प्रथम गुणहानिके ऋण सहित धनमें

गुणगुणियं। ६४००। ८। २। आदि। १००। ८। २। विहीणं। ६३००। ८। २। रूजणुत्तर भिजयमें दु तावन्मात्रमेयक्कुं। प्रथमगुणहानिनिक्षिप्त शुद्धऋणमं नोडलु द्वितीयादि गुणहानिगळोळु ऋणमर्द्धाङ्कममप्पृत्र । संदृष्टि:—

|    | २ |   |   | _         | ) |   |
|----|---|---|---|-----------|---|---|
| 8  |   | Ì | 4 | 6         |   | C |
|    | Ę |   |   |           |   |   |
|    | 2 |   |   | -5        | ) |   |
| २  | 6 | 1 | 4 | 6         | ١ | 6 |
|    | ६ |   |   |           |   |   |
|    | २ |   |   | <u>-5</u> | _ |   |
| ሄ  | 6 | ì | 4 | 6         | l | L |
|    | Ę |   |   |           |   |   |
|    | २ |   |   | -5        | ) |   |
| 6  | 6 | ١ | 4 | ረ         | ١ | 4 |
|    | Ę |   |   |           |   |   |
|    | २ |   |   | - 5       | _ |   |
| १६ | 6 | ١ | 4 | ሪ         | ı | ሪ |
|    | Ę |   |   |           |   |   |
|    | २ |   |   | .:        | > |   |
| ३२ | 6 | Ì | 4 | 6         | 1 | 6 |
|    | Ę |   |   |           |   |   |
| -  |   | _ |   |           | _ |   |

८ ऋणं निक्षिप्य द्वाम्यां भित्त्वा— १०० । ८ । २ २०० । ८ । २ ४०० । ८ । २ ८०० । ८ । २ १६०० । ८ । २ ३२०० । ८ । २

अन्तर्भणं ३२००। ८। २। गुणगुणियं ६४००। ८। २। आदि १००। ८। २ विहीणं ६३००।

अन्तकी गुणहानिके ऋण सिहत धनको घटाकर उसका आधा द्वितीय गुणहानिका धन होता है। इसी प्रकार आगे भी सब गुणहानियोंका धन जानना। सो प्रथम आदि गुणहानियोंका धन तिरसठ सौ गुणित आठ, इकतीस सौ गुणित आठ, पन्द्रह सौ गुणित आठ, सात सौ गुणित आठ, तीन सौ गुणित आठ और सौ गुणित आठ हुआ। इन सबमें अन्तकी गुणहानि-का प्रमाण मिळानेपर और दोसे भेदन करनेपर कमसे प्रथमादि गुणहानियोंमें बत्तीस सौ, सोळह सौ, आठ सौ, चार सौ, दो सौ और सौका आठ गुणा तथा दो गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना प्रमाण हुआ।

३२००×८×२।१६०० ×८×२।८०० ×८×२।४०० ×८×२।२०० ×८×२।

इन सबको 'अन्तधणं गुणगुणियं' इत्यादि सूत्रसे जोड़ो। सो अन्तका धन प्रथम गुण-१५ हानिका प्रमाण है। उसको गुणकार दोसे गुणा करो। उसमें आदि जो अन्तकी गुणहानिका धन है उसे घटाइए। तब तिरसठ सौको आठ से गुणा करके दोसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो थिवं संकलिसिबोर्ड प्रथमरुणमिनितक्कुं। अंतषणं ३२।८।५।८।८ गुणगुणियं। ६४

२ <u>२</u> २ <u>२</u> २ <u>२</u> २ <u>२</u> २ २ <u>२</u> ८।५।८।८ आदि १।८।५।८।८ विहीणं ६३।८।५।८।८ रूऊणुत्तरभिवयमं दु

८। २ रूऊणुत्तरभजियमिति तावदेव स्यात् । द्वितीयादिगुणहानिषनादर्षाधं संदृष्टिः—

| 8          | २ <u>-</u><br>। ८ । ५ ।<br>६ | 1616       |
|------------|------------------------------|------------|
| 3          | २-<br>।८।५।<br>६             | 616        |
| 8          | २ <u>-</u><br>। ८ । ५ ।<br>६ | 616        |
| ۷          | २ <u>-</u><br>।८।५।<br>६     | 616        |
| १६         | २ <u>-</u><br>। ८ ।५ ।<br>६  | 616        |
| <b>३</b> २ | २ <u>-</u><br>।८।५।<br>६     | <u>د ۱</u> |

२- <u>२</u> २- <u>२०</u> २- <u>२०</u> २- <u>२०</u> तदप्यंतधणं ३२।८।५।८।८ गुणगुणियं ६४।८।५।८।८ आदि १।८।५।८।८

उतना हुआ ६३००×८×२। यहाँ तिरसठ सो तो समयप्रबद्धका प्रमाण है। आठ गुणहानि-का प्रमाण है। और दोका गुणा दो गुणहानिका प्रमाण है। इस प्रकार दो तथा आठ गुण-हानिसे गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण जोड़ हुआ। अब इसमें-से जो ऋण घटाना है उसे लाते हैं—

प्रथम गुणहानिमें ऋण इस प्रकार है—बत्तीसको आठ, पाँच, एक हीन आठ तथा आठसे गुणा करो। उनमें से एक गुणकार जुदा रखा था तथा उसमें दो बार संकलनमात्र १० चय घटानेपर जो प्रमाण हुआ था उसको मिलाने और छहका भाग देनेपर बारह हजार पाँच सी चौवालीस हुआ। क्योंकि पाँच सी बारहका निषेक सात पंक्तियोंमें घटा। चार सी अस्सी छह पंक्तियोंमें घटा। चार सी अड़तालीस पाँचमें घटा। चार सौ सोलह चारमें घटा। तीन सौ चौरासी तीनमें घटा। तीन सौ बावन दोमें घटा। तीन सौ बीस एकमें घटा। दो सौ अड़ासीका निषेक आठों ही पंक्तियोंमें है अतः घटा नहीं। इन सबोंको १५

6300

**६३००** 

३५८४ + २८८० + २२४० + १६६४ + ११५२ + ७०४ + ३२० + २८८ जोड़नेपर बारह हजार पाँच सी चौवालीस होते हैं। तथा प्रथम गुणहानिके ऋणसे द्वितीय आदि गुणहानियों में आधा-आधा ऋण होता है। सब गुणहानियों का जोड़ 'अन्तधणं' के अनुसार अन्तधन प्रथम गुणहानिका ऋण। उसे दोसे गणा करो। तथा उसमें आदि को अन्तिम गुणहानिका ऋण घटाओ। सो अन्तधन बारह हजार पाँच सो चौवालीसको होसे गुणा करनेपर पचीस हजार अद्वासी हुए। उसमें आदि तीन सौ बानवे घटानेपर चौचीस हजार छह सौ लियानवे हुए। यही सब गुणहानियोंका ऋण है। तथा अन्तकी गुणहानिके धन प्रमाण सब गुणहानियों- में ऋण मिलाया था। उसको जोड़ देनेपर नानागुणहानिसे गुणित अन्तकी गुणहानिके धन

वी मूरुं राज्ञिगळोळु मध्यमप्रथमऋणराशियं शतबद्कहारंगळं रूपाधिकत्रिगुणहानियं माडि चतुष्कमं द्विकविदं गुणिसिगुणहानियनुत्पाविसियपर्वात्तिसिवोडितिककु स a ८ । ५ । ८ मी राज्ञि-

८।३।३

योळिई ऋणरूपधनमें दुतगेदु पार्श्वदोळ स्थापिसिदोडिदु स a l ८ । ५ । ८ । स a । ८ । ५ । १

ई एरडुं राशिगळ मेलिईं दिरूपं तंतम्म कळगे स्थापिसः ---

सवाटापाटासवाटापा१ टाइ।इ।टाइ।३ सवाराटासवारा१ टाइ।इ।टाइ।३

प्रथमद्विकमं केळगेयुं मेगेयुं त्रिगुणिसि स । ६।८ अलिल पंचरूपुगळं तेगेदु मेलण ऋणदोळिकि
८।३।३।३

स व। ८। ३। ५। ८ अपवित्तिसदोहिनितक्कं स व। ८। ५ शेषैकऋणरूपं स व। ८। १ उपरि-

८।३।३ ८।३।३ ८।३।३ उभयत्र स्थितरूपद्वयं स्त्रस्वाधः संस्थाप्य स्व।८।५।८ सव।८।५ प्रथमद्विकमुपर्यधस्त्रिभिः

 CIRIR

 CIRIR

 Hall

 CIRIR

 CIRIR

संगुण्य स । a । ६ । ८ पंत्ररूपाण्यपनीय उपरितनर्ण मध्ये निक्षिप्य स । a । ८ । ३ । ५ । ८ १० ८ । ३ । ३ । ३ । ३ । ३

प्रमाण दूसरा ऋण हुआ। सो अन्तका धन आठ गुणा सो है उसे नानागुणहानि छहसे गुणा करनेपर अड़तालीस सो हुए। इन दोनों ऋणोंको जोड़नेपर कुछ अधिक आधी गुणहानिसे गुणित समयप्रवद्ध प्रमाण हुआ। सो उनतीस हजार चार सो छियानवे हुआ। क्योंकि क-१६८

तनपार्श्वनदोळु समच्छेदमं माडि कळदोडिदु स a | ८ । १५ - १ द्वितोयधनद्विकमं कळगेयुं

मेगेयुमो भत्तरि गुणिसि स a १८ विल्लिपदिनाल्कु रूपुगळं तेगेदुको डु पूर्व्यवनदोळु मूर्रीरवं

समच्छेदमं माडि कूडिबोडुभयधनमिदु स । व । ८ । ३ । १४ । इदर भागहारदोळकरूपहोनत्व-८ । ३ । ३ । ३ । ३

द्वितीयऋणदोळ् कळे दु अपवित्तिसिदोडे किचिद्रन संख्यातवग्गंशलाका मात्रमक्कूं। स व। व १।

अपवर्तितमेतावत्स्यात् स । a । ८ । ५ शेषैकर्णरूपं स । a । ८ । १ उपरितनपार्श्वचने समच्छेदेनापनीय

6131313

नवभिर्गुणितात् स । a । १८ चतुर्दशरू गणि गृहीत्वा प्रक्षिमेष्वेवं स । a । ८ । ३ । १४ अस्य भागहारे

6131319

613131313

१० एकरूपहोनत्वमवगणय्यावर्तने समयप्रबद्धार्धं स्यात् स । a १ अत्र तच्छेषधनरूपचतुष्कं स । a । ४

6131319

गुणहानि आठके आधे चारसे समयप्रबद्धको गुणा करनेपर पश्चीस हजार दो सौ हुए। शेप चार हजार दो सौ छियानबे अधिकका प्रमाण जानना। इस प्रकार इन दोनों ऋणोंको जोड़नेपर जो प्रमाण हुआ उसको पूर्वोक्त दो गुणहानिसे गुणित समयप्रबद्धमें-से घटानेपर किंचित न्यून डेढ़ गुणहानिसे गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण हुआ। सो दो गुणहानि गुणित

१५ १. स a । ८ । ६ यो द्वितीयऋणमरर्थसंदृष्टियोलितिक सुँ स a प १ यिद तक्कु में —दोड नानागुण-६३ प

हानियि गुणहानियं गुणिसि विवक्षितस्थितियप्पुदिरिनिल्लि विवक्षित सा ७० को २ । स्थितिगे संख्यःतपल्य-मक्कुं । रूपहीनत्वमनवगणिसियन्योन्याभ्यस्तराशिहारमागि यितिक्कुं प ॥

मत्तमा प्रथमऋणमं स । ८। ५। यिदं संदृष्टिनिमित्तं केळगेयुं मेगेयुं द्विगुणिसि स । ८। १० अल्लि एकरूपं तेगेदु बेरिरिसि स व । ८ । १ शेषमनिद स व । ८ । ९ नपर्वात्तिसिदोडे गुण-हान्यर्द्धमात्रसमयप्रबद्धंगळपु । स a ८ । १ ववं प्रथमधनराशियोळ् बोगुणहानिमात्रसमयप्रबद्ध-दोळु कळदोडे द्वचर्द्वगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धंगळपु । स ०।८।३। वल्लि मुन्नं तेगेवु बेरिरिसिद गुणहान्यष्टादशभागऋणदोळु। स ०। ८।१। द्वितीयऋणमं किचिदून संख्यातवर्गशलाकामात्र-समयप्रबद्धंगळं साधिकं माडि। स ०।८।१ द्वचद्धंगुणहानियोळु किचिदूनं माडिदोडे त्रिकोण-रचना संकलितसर्वंधनं समयं प्रति किचिदूनद्वचर्द्वगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धं सत्वमक्रुमें दु पेळल्पट्टागमात्र्यं सुघटितमादुद् ॥

समयप्रबद्धासंख्यातैकभः गमात्रं स । १ साधिकं कृत्वा स । । १ इदं वनं द्वितीयर्णमध्येऽपनीयापवर्त्य किचिद्रनसंख्यातवर्गशलाकामात्रं स्यात् । स a । व १-पुनस्तत्प्रथमणं स a । ८ । ५ संदृष्टिनिमित्तमुपर्यघो 🕻 • द्वाम्यां संगुण्य – सावाट। १० तत्रैकरूपं पृथम्धृत्वा सावाट। १ शेपं सावाट। ९ अपवर्तितं द्वचर्धगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धा भवन्ति स । ० । ८ । ३ तत्र प्राक्षृथम्धृतगुणहान्यष्टादशभागणे स । ० । ८ । १ द्वितीयण किचिद्रनसंख्यातवर्गशलाकामात्रसम्यप्रबद्धं साधिकं कृत्वा स । व । ८ । १ द्वचर्यगुणहानौ त्रिकोणरवनासंकलितसर्वधनमुक्तप्रमाणं स्यात् । कि**चिद्**नितं स । व । १२- ॥ ९४४ ॥ १५

समयप्रबद्धका प्रमाण एक लाख आठ सी है। उसमें-से दोनों ऋणोंका प्रमाण उनतीस हजार चार सौ छियानवे घटानेपर इकहत्तर हजार तीन सौ चार रहे। इतनी ही त्रिकोणरचनाका जोड़ है। यह तो अंक संदृष्टिसे हुआ।

यथार्थमें तो दो गुणहानिमें-से आधा गणहानि और एक गुणहानिका अठारहवाँ भाग तथा संख्यात वर्गशलाका घटानेपर जो किंचित् न्यून डेढ़ गुणहानिमात्र प्रमाण रहा, उससे २० समयप्रबद्धको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना सर्व त्रिकोणरचनाका जोड़ होता है। सो किंचित् न्यून डेढ् गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण सत्त्व द्रव्य होता है। यहाँ जोड़नेमें गुणकार दो गुणहानिमें-से आधा गुणहानि और एक गुणहानिका अठारह्वाँ भाग तथा संख्यात वर्गशलाका कैसे घटे इसका विधान जीवतत्त्वप्रदीपिका टीकासे जानना चाहिए। कठिन होनेसे यहाँ नहीं छिखा है। केवल सारमात्र लिखा है।।९४४॥

बनंतरं ज्ञानाबरणादिकम्मंत्रकृतिस्थितिविकत्वंगळनुपवित्तपूर्व्वं वेळदपर । :— अंतो कोडाकोडिट्ठिदित्ति सन्वे णिरंतरहाणा । उक्कस्सट्ठाणादो सण्णिस्स य होति णियमेण ॥९४५॥

अंतः कोटीकोटिस्थितिपर्यंतं सर्वाणि निरंतरस्थानानि । उत्कृष्टस्थानात्संज्ञिनो
<sup>५</sup> भवेयुज्ञियमेन ॥

ज्ञानावरणादिसप्तप्रकृतिगळ उत्कृष्टिस्थितिमोवळगों डु अंतःकोटोकोटिस्थितिपर्यंतं समयोन क्रमिविनिद्दं सर्व्वस्थितिविकरुगंगळुवेनितोळविनतुं नियमिवं संज्ञिजोवंगळपुवु । अवुं संख्यातपर्य-मात्रंगळपुवु । संदृष्टि :—



#### अय सोपपत्तिस्यितिविकल्पानाह—

१० सप्तकर्मणः मुत्कृष्टिस्यतेरा अन्तःकोटाकोटिसमयोनक्रमेण सर्वे निरन्तर्रास्यतिविकल्पाः संख्यातपल्यमात्रा नियमेन संज्ञिजीवानां भवन्ति । संदृष्टिः—

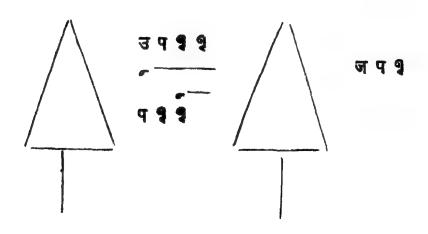

#### आगे स्थितिके भेद कहते हैं-

आयुके बिना सात कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे छेकर अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण जघन्य स्थिति पर्यन्त क्रमसे एक-एक समय हीन सब निरन्तर स्थितिके भेद संख्यात पत्य १५ मात्र हैं। वे नियमसे संक्रीपंचेन्द्रिय जीवके होते हैं।

१५

इल्ल अंतःकोटीकोटिगळ् प्रतिभागिदं मानावरणादिगळगे साधिसल्पहुवुवल्लि त्रैराशिक-मिदु। प्रसा २०। को २। फ अंतः को २। सा इ सा ३०। को २।। लब्धज्ञानावरणादिगळंतः कोटीकोटिप्रमाणमिनितक्कुं। सा अंतः को २।३। इंतु प्रतिभागिदंदमंतः कोटीकोटिगळ् साधिसिकोळल्पडुवुवु ।।

अनंतरं श्रेण्यारूढनोळु सांतरस्थितिविकल्पंगळप्युर्वेदु पेळदपर।:—

संखेजजसहस्साणिवि सेढीरूढिम्ह सांतरा होति । सगसग अवरोत्ति हवे उक्कस्सादो दु सेसाणं ॥९४६॥

संख्यातसहस्राण्यपि श्रेण्यारूढे सांतराणि भवंति। स्वस्वजघन्यपर्यंतं भवेदुत्कृष्टात् । शेषाणां ॥

सम्यक्तवाभिषुखनप्प निथ्यादृष्टियुं संयमाध्यम संयमाभिमुखनप्पऽसंयतनुं संयमाभिमुख- १० नप्प देशसंयतनुं श्रेण्याभिमुखनप्प अप्रमत्तनुमपूर्व्वकरणनुमनिवृत्तिकरणनुं सूक्ष्मसांपरायनुमें बि- वर्गाळु श्रेण्यास्ट्टरेंदु पेळल्पटृखर्गाळोळु संभविशुव सांतरस्थितिविकल्पस्थानंगळु संख्यातसहस्रं- गळप्पुचु। १०००। येंतं दोडधः प्रवृत्तकरणपरिणामदोळु तत्प्रथमसमयं मोदल्गोंडु

अन्त प्र-सा २० को २ फ-सा अन्तः को २। इ-सा ३० को २ लब्बमन्तः को २। ३। इति

ज्ञानावरणादीनामन्तःकोटीकोटि साधयेत् ॥९४५॥ अथ सान्तरस्थितिविकल्पानाह—

सम्यन्तवदेशसकलसंयमश्रेण्यभिमुखाः क्रमशो मिष्यादृष्ट्यसंयतदेशसंयत्।प्रमत्ताः, अपूर्वकरणादित्रयहच श्रेण्यारूढाः तेषु सान्तरस्थितिविकल्पस्थानानि संख्यातसहस्राणि स्युः १००० तद्यया—

जिन कमों की उत्कृष्ट स्थित बीस कोड़ाकोड़ी सागर है उनकी भी जघन्य स्थित अन्तःकोटाकोटी सागर है और जिन कमों की स्थित तीस कोड़ाकोड़ी सागर है उनकी भी स्थित अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर है। किन्तु दोनों में अन्तर है और उसे त्रेराशिक द्वारा जानना २० चाहिए। यदि बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थितिवाले कमों की जघन्य स्थिति अन्तः कोटाकोटी सागर है तो तीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थितिवाले कमों की जघन्य स्थिति कितनी होगी। ऐसा करनेपर डयोढ़ी अन्तःकोटाकोटो सागर स्थिति होती है। १९४५।।

आगे सान्तर स्थितिके भेद कहते हैं—

सम्यक्तव, देशसंयम, सकलसंयम, उपशमश्रेणी अथवा क्षपकश्रेणीके अभिमुख हुए २५ क्रमसे मिथ्यादृष्टि, असंयत, देशसंयत, अप्रमत्त, अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती जीव तथा उपशम अथवा क्षपकश्रेणीपर चढ़े जीवोंके सान्तर स्थितिके भेद संख्यात हजार हैं।

वही कहते हैं-

१. अधःप्रवृत्तकरणपरिणामे तत्प्रथमसमयाचरमसमयपर्यतं प्रतिसमयमनन्तगुणविद्युद्धि सातादिप्रशस्त-प्रकृतीनां प्रतिसमयमनन्तगुणवृद्धधा चतुःस्थानानुभागबन्धं असाताद्यमशस्तप्रकृतीनां प्रतिसमयमनन्त- २० गुणहान्या द्विस्थानानुभागबन्धं बन्धापसरणं च करोति । किनाम बन्धापसरणं ? ज्ञानावरणादीनां स्वयो-ग्यान्तःकोटीकोटिस्थिति तद्योग्यान्तर्मुहूर्तपर्यतं बध्नन् तत्तस्तदनन्तरसमये पल्यसंख्यातैकभागोनामन्तर्मुहूर्त-पर्यतं बध्नातीति । अमी स्थितिविकल्पा अधःप्रवृत्तकरणकाले संख्याताः त्रैराशिकेनानेन —

तत्कालचरमसमयपर्धंतं नाल्कावश्यकंगलप्युववाउवं वोडें प्रतिसमयमनंतगुणिवशुद्धि वृद्धि साताविप्रशस्तप्रकृतिगल्गे प्रतिसमयमनंतगुणवृद्ध्या चतुःस्थानानुभागबंध असाताद्यप्रशस्तप्रकृतिगळ्गे
प्रतिसमयमनंतगुणहान्यादिस्थानानुभागबंध बंधापसरणमुमें ब नाल्कावश्यकंगळोळ् बंधापसरणावश्यकदोळु बंधापसरणमें बुदं तें वोडे ज्ञानावरणादिप्रकृतिगळ्गे स्वयोग्यस्थितियंतः कोटोकोटिप्रमितमक्ष्रुमा स्थितियुं प्रथमसमयं मोदल्गों डु तद्योग्यातम्मुंहूर्त्तंकालपर्यंतं समस्थितिवंधमं
माडि तदनंतरसमयदोळ् पल्यसंख्यातेकभागमात्रस्थितियं कुंदिसि किट्ट तावन्मात्रसमस्थितिवंधमनंतम्मुंहूर्त्तंकालपर्यंतं माळ्कु । मितु बंधापसरण कालांतम्मुंहूर्त्तंककोंथोदु स्थितिविकळ्पमागलधःप्रवृत्तकरणकालमंतम्मुंहूर्त्तंमादोष्ठमदं नोडलु संख्यातगुणमक्षुमदक्केनितु स्थितिवंबविकल्पंगळप्पुवंद्व त्रैराशिकमं माडि प्र । २ । १ १ १ १ विष्ठितं व्यापसरण क । श ला । १ अधःप्र = काल

१० बंद लब्धं संख्यातस्थितिबंधिवकल्पंगळपु ।११॥

इंतपूर्वंकरणनोळमी नाल्कावश्यकंगळुसहितमागि मत्तं स्थितिकांडकघात, मनुभागकांडक-घातगुणश्रोण, गुणसंक्रममे ब नाल्कावश्यकंगळु सहितमागि अध्टावश्यकंगळप्पुववु कारणदिवमित-निवृत्तिकरणनोळं सूक्ष्मसांपरायनोलं बंधापसरणंगलिदं संभिवसुव सांतरस्थितिविकल्पस्थानंगळु उत्कृष्टिदिवमंतःकोटोकोटि। अंतःकोटि = २ प। जघन्यदिव "मपरा द्वावशमुहूर्त्ता वेदनीयस्य।

१५ नामगोत्रयोरष्टौ । शेषाणामंतम्मुंहूर्त्तः" येदितुत्कृष्टं मोदळगों डु स्वस्वजघन्यपर्ध्यंतं स्थितिविकल्प-

अधःप्रवृत्तकरणे प्रयमसमयादन्तमृंहूतं ज्ञानावरणादीनां स्वयोग्यांतःकोटाकोटिस्थितं बघ्नाति । तदग्रेंऽतमृंहूतं पत्यासंख्यातेकभागोनां पुनस्तदग्रेंऽतमृंहूतं तावतोनामिति संख्यातसहस्रवारं नीत्वा तं करणं समाप्यापूर्वानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायेऽप्या स्व-स्वबन्धं तदालापवारमपसृत्य वेदनीयस्य द्वादशमुहूर्तातं नाम-गोत्रयोरष्टान्तमृंहूर्तातं शेषाणामन्तर्भृहूर्तातं च बघ्नातीति तानि तावन्त्युक्तानि । शेषद्वादशजीवसमासानां एयं

२० अधःप्रवृत्तकरणमें पहले समयसे अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंकी अपने योग्य अन्तःकोटी-कोटि सागर प्रमाण स्थिति बाँधता है। उसके पश्चात् अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त पल्यके असंख्यातवें भाग हीन स्थितिको बाँधता है। उसके पश्चात् अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त उससे भी उतनी ही हीन स्थितिको बाँधता है। इस प्रकार संख्यात हजार बार करके उस करणको पूरा करता है। उसके पश्चात् अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्परायमें भी २५ अपने-अपने स्थितिबन्धको उतनी-उतनी ही बार घटाकर वेदनीयकी बारह मुहूर्तपर्यन्त, नाम

प्र२१ फश**१ इका२१११** बन्धापसरण अधःप्र=काल

भवन्ति ११। अपूर्वकरणे तानि आवश्यकानि च स्थितिकाण्डकघातानुभागकाण्डकघातगुणश्रेणिगुण-संक्रमणानि चेत्यष्टौ संतीति कारणात्। अनिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसाम्परायेऽप्यन्तःकोटाकोटितः वेदनीयस्य ३० द्वादशमृहूर्तपर्यतं नामगोत्रयोरष्टान्तर्मृहूर्त्तपर्यतं शेपाणामन्तर्मृहूर्त्तपर्यतं च बन्धापसरणानि स्युरिति संख्यातसहस्राणीत्युक्तं। पाठोऽयं श्रोमदभयचन्द्रनामांकितायां टीकायां।

80

स्थानंगळ् तद्योंग्य संख्यातसहस्रंगळप्पुर्वं दु पेळल्पट्टुदु । तु मत्ते शेषद्वादशजीवसमासंगळ्गे "एयप्पण कादि पण्णं = बासूपबासू अवरिट्ठवीओ" यें दीत्यादि स्थितिगळ्गे निरंतरस्थितिस्थानविकल्पंगळे-यप्पुत्रु ।। अनंतरमी स्थितिविकल्पबंधकारणंगळ् कषायाध्यवसायंगळेंदवं मूलप्रकृतिगळ्गे पेळवपरु—

> आउट्ठिदिबंधज्झवसाणठाणा असंखलोगिमदा । णामागोदे सरिसं आवरणदु तदियविग्घे य ॥९४७॥

आयुस्थितिबंधाध्यवसायस्थानान्यसंख्यलोकिमतानि । नामगोत्रयोः सदृशमावरणद्वयतृतीय-विघ्ने च ॥

आयुस्थितिबंधाध्यवसायस्थानंगळ् सर्ध्वतस्तोकंगळपुवंतागुत्तलुं तद्योग्यासंस्थातलोकमात्रं गळपुवु। नामगोत्रंगळगे तम्मोळ् पल्यासंस्थातेकमागत्विवदं समानंगळपुवु। ज्ञानावरणदर्शनावरण-वेदनीयांतरायंगळगेयुं तम्मोळ् पल्यासंस्थातेकभागमात्रत्विददं समानंगळपुवु।।

सन्वुवरि मोहणीये असंखगुणिदक्कमा हु गुणगारो। पन्लासंखेन्जदिमो पयडिसमाहारमासेन्ज ॥९४८॥

सर्व्वोपिर मोहनोये असंख्यातगुणितक्रगाणि खलु गुणकारः । पल्यासंख्यातैकभागः प्रकृति-समाहारमाश्रित्य ॥

पणकदीत्यादि वासूपेत्यादिसूत्रोक्तानि तु तानि निरन्तराणि ॥९४६॥ अथ स्थितिविकल्पकारणकषायाध्यवसाया- १५ न्मूलप्रकृतीनाह—

आयुःस्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि सर्वतः स्तोकान्यप तद्योग्यासंख्यातलोकमात्राणि । नामगोत्र-योस्ततः पत्यासंख्यातैकभागगुणत्वेन समानानि । ततः ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणामपि तथा समानानि ॥९४७॥

और गोत्रकर्मकी आठ मुहूर्तपर्यन्त, शेष कमों की एक मुहूर्तपर्यन्त स्थितिको बाँधता है। इस २० प्रकार सान्तर स्थितिके भेद संख्यात हजार होते हैं। संज्ञीपर्याप्त और अपर्याप्तके बिना शेष बारह जीव समासों में 'एयं पणकदि पण्णं' तथा 'वासूप' आदि गाथाओं के द्वारा पहले श्थिति-बन्धके कथनमें जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति कही है। सो उत्कृष्ट स्थितिसे जघन्य स्थिति पर्यन्त क्रमसे एक-एक समय घाट निरन्तर स्थितिके भेद जानना ॥९४६॥

आगे स्थितिके भेदोंमें कारणभूत कषायाध्यवसायस्थान कहते हैं—उन्हें स्थिति वन्धाध्यवसायस्थान भी कहते हैं—

आयु कर्मके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान यद्यपि सबसे थोड़े हैं। फिर भी यथायोग्य असंख्यात लोकप्रमाण हैं। उनसे नाम और गोत्रके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं। इस तरह परस्परमें दोनोंके समान हैं। उनसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे ज्ञानावरण, द्रानावरण, वेदनीय, अन्तरायके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान हैं। चारोंके परस्परमें समान हैं। १४७।

सबसे ऊपर मोहनीयमें स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान उनसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं। यहाँ प्रसंगवश सिद्धान्तके वचन कहते हैं—

एल्लबरिवं मोहनीयदोळु प्रकृतिसमाहारमनाश्रिविस प्रकृतिस्थितीनां विकल्पाः प्रकृति-समाहारस्तमाश्रित्य प्रकृतिविकल्पंगळनाश्रिविस कवायाध्यवसायस्थानंगळितु मूर्रडेयोळमसंख्यात-गुणितक्रमंगळपुवा गुणकारप्रमाणमुं पल्यांसंख्यातेकमागमक्कुं। संदृष्टि:—

| मोहनीय          | ≡a प प प      |
|-----------------|---------------|
|                 | 8 8 8         |
| णा. दं. वे. अं. | =a प प<br>a a |
| नाम गोत्र       | ≡ a ¶         |
|                 | а             |
| । आयुष्य        | 318           |

इल्गि प्रस्तुतमप्प सिद्धांतवाक्यंगळः :- ण च सव्वमूळ-

पयडीणं समाणाणां कसायोदयद्वाणाणमेत्य गहणं । कसायोदयद्वाणेण विणा मूळपयिडवंघाभावेण सम्वयपडिद्विवंघज्झवसाणट्ठाणाणं समाणत्तप्पसंगादो । तम्हा सव्वमूळपयडीणं सगसगसगउद्वयदो समुप्पणप्पपरिणामाणं सगसगट्ठिदिवंघकारणं तेण ट्ठिदिबंधज्झवसाणट्ठाणसिण्णदाण- मृत्तरपच्चयाणमेत्य गहणं । पयिडसमाहारमासेज्ज णाणावरणादीणं पयडीणं सगसगठिदिबंधकारणः जझवसाणट्ठाणाणि सव्वाणि ? एगतं काळण पमाणं पर्ववदं ण ट्ठिवं पिड एसा पर्ववणा होदि । उविरमसुत्तेहि ठिवं पिड अज्झवसाणपमाणस्स पर्वविज्जमाणत्तादो । हेट्ठिमेहितो उविरमाणि किमट्ठमसंखेज्जगुणाणि साहावियादो । मिच्छत्तासंजमकसायपच्चयेहि सव्वाणि कम्माणि सिरसाणि । तेण एदेसि कम्माणमज्झवसाणट्ठाणाणि असंखेजजगुणाणित्त ण घडवे । हेट्ठिमाणं ठिविवंधट्ठाणेहितो जविरमाणं कम्माणं ठिविवंधट्ठाणेहितो जविरमाणं कम्माणं विदिवंधट्ठाणोणि अहियाणित्ति असंखेजजगुणतं ण

सर्वोपरि मोहनीये प्रकृतीनां स्थितिविकल्पसमूहमाश्रित्य क्यायाध्यवसायस्थानानि त्रिषु स्थानेष्व-संख्यातगुणितकभागः अत्र प्रस्तुतसिद्धान्तवाक्यानि—

ण य सन्वमूलपयडीणं समाणाणं कसायोदयहाणाणमेत्य गहणं । कसायोदयहाणेण विणा मूलपयहि-बन्धाभावेण सन्वपयहिद्धिदिबन्धज्ञावसाणहाणाणं समाणप्पसंगदो । तह्या सन्वमूलपयडीणं सगसगउदयादो समुप्पण्णपरिणामाणं सगसगद्धिदिबन्धकारणत्तेण ठिदिबन्ध कावसाणहाणसिण्णदाणमुत्तरपन्वयाणमेत्य गहणं । पयहिसमाहारमासेज्ज णाणावरणादीणं पयहीणं सगसगठिदिबन्धकारणज्ञावसाणहाणाणि सन्वाणि एगत्त-काऊण पमाणं परूविदं । ण द्विदि पहि एसा परूवणा होदि । उबरिमसुत्तेहि द्विदि पहि अज्ञावसाणपमाणस्स

र॰ यहाँ सब मूलप्रकृतियों के समान कषायोदय स्थानों का प्रहण नहीं; क्यों कि कषाय के चद्यस्थानों के बिना मूलप्रकृतियों का बन्ध नहीं होने से सब प्रकृतियों के स्थितिबन्धा ध्यवसाय स्थानों की समानताका प्रसंग आता है। अर्थात् यदि सब मूलप्रकृतियों के कषायोदय स्थान समान होंगे तो सबके स्थितिबन्धा ध्यवसाय स्थान भी समान होंगे क्यों कि कषाय के चद्य स्थानों के बिना मूलप्रकृतियों का बन्ध नहीं होता। अतः सब मूलप्रकृतियों के अपने-अपने चद्यसे चत्पन्न हुए परिणाम अपने-अपने स्थितिबन्ध के कारण होते हैं। इससे चन्हें स्थिति-बन्ध घवसाय स्थान कहते हैं, उनका यहाँ प्रहण है। प्रकृतियों के स्थित भेदक्रप समुदायको लेकर क्यानावरण आदि प्रकृतियों के अपने-अपने स्थितिबन्ध के कारणभूत जो अध्यवसाय स्थान हैं चन सबको एकत्र करके प्रमाण कहा है। यह कथन स्थितिकी अपेक्षा नहीं है।

जुज्जवे । हेट्ठिमहेहिमकम्माणं ठिविबंबहाणा पाओग्गकसायेहिंतो उवित्मउवित्माणं कम्माणम-हियद्विविबंघद्वाणपाओग्गकसायउवयद्वाणाणं असमाणाणमणुवलंभेण असंखेजजगुणत्ताणुववत्तीवो । ण एस वोसो हेद्विमाणं उवयद्वाणेहितों उवित्माणं कम्माणं उवयद्वाणबहुत्तेण असंखेजजगुणत्ता-विरोहावो ।

न च सर्व्यं मूलप्रकृतीनां समानानां कषायोवयस्थानानामत्र ग्रहणं । कषायोवयस्थानेन विना मूलप्रकृतिवंघाभावेन सर्व्यं प्रकृतिस्थितिवंधाध्यवसायस्थानानां समानस्वप्रसंगात् । तस्मात्सर्व्यं मूलप्रकृतीनां स्वस्वोवयतः समुत्पन्नपरिणामानां स्वस्विस्थितिवंधकारणत्वेन स्थितवंधाध्यवसायस्थान-संज्ञितानामुत्तरप्रत्ययानामत्र ग्रहणं । प्रकृतिसमाहारमाश्चित्य ज्ञानावरणावीनां प्रकृतीनां स्वस्विस्थितवंधकारणाध्यवसायस्थानानि सर्व्याण्येकीकृत्य प्रमाणं प्रकृपितं । न स्थितिं प्रत्येषा प्रकृपणा भवेत् । उपरितनसूत्रैः स्थितं प्रत्यध्यवसायप्रमाणस्य प्रकृप्यमाणस्वात् । अधस्तनेम्य उपरिमाणि किमर्त्थंमसंख्येयगुणानि स्वाभाव्यात् । मिथ्यात्वासंयमकषायप्रत्ययैः सर्व्याणि कम्माणि सदृज्ञानि । तेनैतेषां कम्मणामध्यवसायस्थानानि असंख्येयगुणहोनानीति न घटते । अधस्तनानां स्थितवंध-

परूविज्जमाणत्तादो हेट्टिमेहितो उविष्माणि किमटुमसंखेजजगुणाणि। साहावियादो मिच्छत्तासंजमकसाय-पच्चयेहि सञ्माणि कम्पाणि सरिसाणि तेण एदेसि कम्माणमञ्झवसाणटुाणाणि असंखेजजगुणाणित्ति णः घडदे हेट्टिमाणं ठिदिबन्धट्टाणेहितो उविष्माणं कम्माणं ठिदिबन्धट्टाणाणि अहियाणित्ति असंखेजजगुणत्तं ण जुज्जदे। हेट्टिमहेट्टिमकम्माणं ठिदिबन्धट्टाणपाउग्गकसायेहितो उविष्मउविष्माणं कम्माणयहियद्विदिबन्धट्टाणं पाओग्ग-कसायउदयट्टाणाणं असमाणाणमणुवलंभेण असंखेजजगुणताणुववत्तीदो। ण एस दोसो। हेट्टिमाणं उदयट्टाणेहितो उविष्माणं उदयट्टाणबहुत्तेण असंखेजजगुणताविरोहादो।

न च सर्वमूलप्रकृतीनां समानां कषायोदयस्थानानामत्र प्रहणं कषायोदयस्थानेन विना मूलप्रकृतिन्वन्धाभावेन सर्वप्रकृतिस्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानां समानत्वप्रसंगात् । तस्मात् सर्वमूलप्रकृतीनां स्वस्वोदयतः २० समुत्पन्नातमपरिणामानां स्वस्वस्थितिथन्धकारणत्वेन स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानसंज्ञितानामुत्तरप्रत्ययानामत्र प्रहणं प्रकृतिसमाहारमाश्रित्य ज्ञानावरणादीनां प्रकृतीनां स्वस्वस्थितिबन्धकारणाध्यवसायस्थानानि सर्वाण्येनकीकृत्य प्रमाणं प्रकृतिनं । न स्थिति प्रत्येषा प्रकृपणा भवेत् । उपरितनसूत्रैः स्थिति प्रत्यध्यवसायप्रमाणस्य प्रकृत्यमाणत्वादधस्तनेम्य उपरिमाणि किमर्थभसंख्येयगुणानि स्वाभाव्यात् । मिथ्यात्वसंयमकषायप्रत्ययैः सर्वाणि कर्माण सद्गानि तेनैतेषां कर्मणामध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि इति न घटते । अधस्तनानां २५

क्योंकि आगेके सूत्रोंके द्वारा स्थितिकी अपेक्षा अध्यवसायोंके प्रमाणका कथन किया है।

गंका—पहले कहे आयु आदि कर्मोंके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंसे पीछे कहे कर्मोंके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान असंख्यात गुणे कैसे हैं ! क्योंकि स्वभावसे ही मिध्यात्व, असंयम, कषायहूप प्रत्ययोंके द्वारा सब कर्म समान हैं । इनसे हीन जो कर्म हैं उनके अध्यवसाय स्थान असंख्यात गुणे कैसे हो सकते हैं ! पहले कहे आयु आदि कर्मोंके स्थितिबन्धके ३० स्थानोंसे पीछे कहे कर्मोंके स्थितिबन्धके स्थान अधिक हो सकते हैं किन्तु असंख्यात गुणे नहीं हो सकते ! पहले-पहले कहे कर्मोंके स्थितिबन्ध स्थानके योग्य कषायोंसे पीछे-पीछे कहे कर्मों-की अधिक स्थितिबन्धके स्थानोंके योग्य कषायके उदयस्थान असमान नहीं पाये जाते अतः असंख्यात गुणापना नहीं बनता ।

स्थानेम्य उपरितनानां कम्मंणां स्थितिबंधस्थानान्यधिकानीति वसंख्येयगुष्यतं न युज्यते । वधस्तनाधस्तनकम्मंणां स्थितिबंधस्थानप्रायोग्यकषायेम्य उपरितनोपरितनानां कम्मंणामधिक-स्थितिबंधस्थानप्रायोग्यकषायोवयस्थानानामसमानानामनुपलंभेनासंख्येयगुणत्वानुपपत्तितः । नैष वोषः । अधस्तनानामुदयस्थानेम्य उपरितनानां कम्मंणामुदयस्थानबहुत्वेनासंख्येयगुणत्वा-५ विरोधात् ॥

अनंतरं जघन्याबिस्थितिविकल्पं प्रति कवायाघ्यवसायंगळं पेळव्पवः— अवरिट्ठिदिवंधज्झवसाणट्ठाणा असंखलोगिमदा । अहियकमा उक्कस्सिट्ठिदिपरिणामोत्ति णियमेण ॥९४९॥

जघन्यस्थितिबंघाघ्यवसायस्थानानि असंख्येयलोकमितानि । अधिकक्रमाण्युत्कृष्टस्थिति । १० परिणामपर्यंतं नियमेन ॥

जघन्यस्थितियंतःकोटोकोटिसागरोपममदक्के संख्यातपत्यंगळप्पुत्रु । प १ । तदुत्कृष्ट-स्थिति मोहनीयक्के सप्तितिकोटोकोटिसागरोपममदक्के जघन्यस्थितियं नोडलु संख्यातगुणितपत्यं-गळप्पुत्रु । प ११ । मध्यमस्थितिविकल्पंगळु एकेकसमयाधिकक्रमंगळप्पुत्रु । ई स्थितिविकल्पंग-ळिनितक्कुमं दोड आवी । प १ । अंते प ११ । सुद्धे । प ११ । विद्वहिदे । प ११ । रूवसंजुदे

१५ ठाणा। प १ १। एंदितु सर्व्वंस्थिति निरंतरविकल्पंगिलिनितप्युवल्लि सर्व्वजघन्यस्थितिबंघाध्यव-

स्यितिबन्धस्यानेम्य उपरितनानां कर्मणां स्यितिबन्धस्यानान्यधिकानि इत्यसंख्येयगुणत्वेन युज्यते अधस्तनाध-स्तनकर्मणां स्थितिबन्धस्यानप्रायोग्यकषायेम्यः, उपरितनोपरितनानां कर्मणामधिकस्थितिबन्धस्थानप्रायोग्यकषा-योदयस्थानानामसमानानामनुपलंभेनासंख्येयगुणत्वानुपपत्तितः। नैष दोषः अधस्तनानामुदयस्थानेम्य उपरितनानां कर्मणां उदयस्थानबहुत्वेनासंख्येयगुणत्वाविरोधात् ॥९४८॥ अथ जधन्यादिस्थितिविकल्यं प्रत्याह—

२० मोहनीयस्य स्थितिः जवन्यांतःकोटीकोटिसागरोपमासंख्यातपल्यमात्री प १ उत्कृष्टा सप्ततिकोटाकोटि-

सागरोपमा । ततः संख्यातगुणा प १ १ तद्विकल्पा एतावंतः प १ १ एतेषु सर्वजधन्यस्य स्थितिबन्धाध्यवसाय-

समाधान — यह दोष ठीक नहीं है; क्योंकि नीचेके खर्यस्थानोंसे ऊपरके कर्मोंके खर्य-स्थान बहुत होनेसे असंख्यात गुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। उक्त कथनका सारांश यह है कि अपने-अपने खर्यसे होनेबाले आत्माके परिणामोंका नाम स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान है। सो आयु आदि कर्मोंके खर्यस्थानोंसे नाम आदि कर्मोंके खर्यस्थान बहुत हैं इससे असं-स्थात गुणे कहे हैं।।९४८।।

आगे जघन्य आदि स्थितिकी अपेक्षा स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंका प्रमाण

मोहनीय कर्मकी जघनयस्थिति तो अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण है सो संख्यात पल्य ३० प्रमाण है। और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। यह जघनय स्थितिसे

₹•

सायस्थानंगळ् असंख्यात लोकमात्रंगळप्पुचु । मेले मेले उत्कृष्टिस्यितपरयंतं चयाधिकंगळप्पूच् नियमदिवं ॥

अनंतरमा विशेषप्रमाणंगळं पेळवपर :-

अहियागमणणिमित्तं गुणहाणी होदि भागहारो दु। दुगुणं दुगुणं वड्ढी गुणहाणिं पिंड कमेण हवे ॥९५०॥

अधिकागमननिमिलं गुणहानिक्भेंबेद् भागहारस्तु । द्विगुणं द्विगुणं वृद्धिर्गुणहानि प्रति क्रमेण भवेत्।।

तच्चयागमननिमित्तमागि गुणहानिभागहारमक्कुमें तथ्य गुणहानियं दोडे द्विगुणं द्विगुणित-मप्प दोगुणहानि ये बुदर्त्थमा दोगुणहानियिदं जचन्यस्थितिबंधनिबंधनाध्यवसाय प्रथमगुणहानि चरमनिषेकमं १६। भागिसुत्तं विरलु १६ तत्प्रथमगुणहानिसंबंधिवयप्रमाणमक्कु । १। मथवा १०

तु शब्ददिदं रूपाधिकगुणहानिधिदं प्रथमादिगुणहानिगळ प्रथमनिषेकंगळं भागिमुसं विरल् तत्तद्ग्णहानिसंबंधिचयंगळप्पुत्र । अद्र कारणमागि गुणहानि प्रति चयंगळु द्विगुणंगळु क्रमदिदंमक्कुं

स्थानान्यसंख्यातलोकमात्राणि तत उपरि उत्कृष्टपर्यंतं चयाधिकानि भवन्ति ॥९४९॥

अधिकः चयः तमानेतुं विवक्षितगुणहानौ चरमनिषेके दोगुणहानिः, तुशब्दात् प्रथमनिषेके रूपाधिक- १५ गुणहानिश्च भागहारो भवति । तत एव स गुणहानि प्रति द्विगुणद्विगुणक्रमेण स्यात् । तत्संदृष्टिः—

संख्यात गुणी है। उत्कृष्ट स्थितिमें-से जघन्यस्थितिको घटाकर उसमें एक मिळानेसे जो प्रमाण हो उतने स्थितिके भेद हैं। इन भेदोंमें-से सबसे जघन्य स्थितिबन्धके कारणभूत अध्यवसायस्थान असंख्यात लोकप्रमाण है। उससे ऊपर उत्कृष्ट स्थितिपर्यन्त नियमसे एक-एक चय अधिक हैं। सो जघन्यस्थितिके कारण अध्यवसाय स्थानोंके प्रमाणमें एक चयका २० प्रमाण मिलानेपर जधन्यस्थितिसे एक समय अधिक स्थितिके कारण अध्यवसाय स्थानोंका प्रमाण होता है। इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थितिपर्यन्त जानना ॥९४९॥

अधिक रूपको चय कहते हैं। उसे लानेके लिए विवक्षित गुणहानिमें अन्तिम निषेक-को दो गुणहानिका भाग दीजिए। और 'तु' शब्दसे प्रथम निषेकको एक अधिक गुणहानिका भाग दीजिए। तब चयका प्रमाण आता है। जैसे अंकसंदृष्टिमें अन्तिम गुणहानिमें अन्तिम २५ निषेकका प्रमाण सोलह है। इसमें दूनी गुणहानिके प्रमाण सोलहका भाग देनेपर एक आता है। अथवा प्रथम निषेकका प्रमाण नौ है। इसको एक अधिक गुणहानि नौका भाग देनेपर भो एक आता है। वही उस गुणहानिमें चयका प्रमाण होता है। उससे प्रत्येक गुणहानिमें दूना-दूना चयका प्रमाण होता है; क्योंकि प्रत्येक गुणहानिमें आदि निषेक और अन्तिम निषेकका प्रमाण दूना-दूना होता है ॥९५०॥

अनंतरमा भागहारभूतगृणहानित्रमाणमं पेळदपरः—

ठिदिगुणहाणिपमाणं अज्झवसाणिम होदि गुणहाणी ।

णाणागुणहाणिसला असंखभागो ठिदिस्स इवे ॥९५१॥

स्थितिगुणहानिप्रमाणं अध्यवसाये भवेद्गुणहानिः। नानागुणहानिशकाका असंख्यभागः ५ स्थितेबभवेत्।।

ई कषायबंधाष्यवसायदो छु गुणहानिष्रमाणमे नितं दोडे आलापापेक्षीयदं स्थितिरचने यो छ पेळल्पट्ट दशकोटोकोटचादिस्थितिगळगे पेळद प्रमाणमे स्थितिवंधाध्यवसायगुणहानिप्रमाणमक् ।

परमार्त्थांददिमिनितक्कु प १ १ मिदं द्विगुणिसिदोडं दोगुणहानियक्कुं— प १ १ । २ नानागुण-छे व छे छे व । छे

हानिशलाकाप्रमाणमुमंते स्थितिग पेळद नानागुणहानिशलाकाऽसंख्यातेकभागमक्कु। नाना छि व छे

१० मी नानागुणहानिश्वलाकोगळिंदं स्थितियं भागिसिदोडे गुणहान्यायाममक्कुमप्पुदिरदमध्यवसाय-विषयदोळु गुणहानिप्रमाणं सामान्यालापापेक्षीयदं स्थितिगुणहानिप्रमाणमें दु पेळल्पट्टुदें दवधारि-सल्पडुगुमेकेंदोडे नानागुणहानिशलाकेगळु स्थितिय नानागुणहानिशलाकेगळं नोडलुमसंख्यात-

| १६  | ३२  | ६४  | 1876 | २५६        | 488 |
|-----|-----|-----|------|------------|-----|
| 618 | 613 | 616 | ८।२  | ८।२        | ८।२ |
| 8   | 86  | ३६  | ७२   | १४४        | २८८ |
| -   | -   |     |      |            | -   |
| 6   | 6   | 6   | 6    | 6          | 6   |
| 8   | 2   | 8   | 6    | <b>१</b> ६ | ३२  |

गुणहानिप्रमाणं तु प्राग्बन्धावसरे कर्मस्थित्युक्तगुणहानिप्रमाणवदत्र कपायध्यवसायेऽपि भवति

— — — तदेव द्विगुणं दोगुणहानिः — — — नानागुणहानिश्चलाकाप्रमाणं स्थितिनानागुणहानिप १ १२
छे-व-छे
छे-व-छे

१५ पूर्वमें बन्धके कथनमें कर्मस्थितिकी रचनामें जैसे गुणहानिका प्रमाण कहा है वैसे ही यहाँ कषायाध्यवसायस्थानके कथनमें भी गुणहानिका प्रमाण जानना। अर्थात् पूर्वमें कहा था कि स्थितिके प्रमाणमें नानागुणहानि शलाकांके प्रमाणका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे वही गुणहानिका प्रमाण है वैसे ही यहाँ जानना। सो यहाँ जघन्यस्थितिसे उत्कृष्ट स्थिति-पर्यन्त जितने स्थितिके भेदोंका प्रमाण है वही स्थितिका प्रमाण है। उसमें नानागुणहानि २० शलाकांके प्रमाणका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे वही एक गुणहानि आयामका प्रमाण जानना। उससे दूना दो गुणहानिका प्रमाण जानना। तथा नानागुणहानिका प्रमाण, स्थिति रचनामें जो नानागुणहानिका प्रमाण कहा था उसके असंख्यातर्वे भाग जानना। सो विव-

गुणहीनंगळे दु पेळल्पट्टुवप्पुदिसमा नानागुणहानिगळिदं स्थितियं भागिसिदोडे गुणहान्यायाम-मप्पुदिरदं ॥

अनंतरमा स्थितिबंधाध्यवसायविषयप्रवयमुं महाराशियक्कुमेके दोडा प्रथमगुणहानि-संबंधिजघन्यचयस्थानंगळोळसंख्यातलोकमात्रषट्स्थानवारंगळप्पुचे दु पेळदपरः—

> लोगाणमसंखपमा जहण्णउिंदिम्म तिम्ह छट्टाणा । ठिदिबंधज्झवसाणट्ठाणाणं होति सत्तण्हं ॥९५२॥

लोकानामसंख्यप्रमाणं जघन्यवृद्धौ तस्यां षट्स्थानानि । स्थितिबंधाध्यवसायस्थानानां भवेयुः सप्तानां ॥

आयुर्विजितज्ञानावरणादिसप्तमूलप्रकृतिगळस्थितिवंबाध्यवसायस्थानंगळ प्रथमादिगुण-हानिगळ प्रचयंगळोळु प्रथमगुणहानिज्ञघन्यवृद्धिप्रमाणं पेळल्पट्दुददरोळु असंख्यातलोकमात्रषट्- १० स्थानवारंगळप्पुवु ॥

अनंतरमायुष्यस्थितिबंधाध्यवसायंगळोळ विशेषमं पेळदपरः— आउस्स जहण्णहिदिबंधणाजोग्गा असंखलोगमिदा । आवलियसंखभागेणुवरुवरिं होति गुणिदकमा ॥९५३॥

आयुषो जघन्यस्थितिबंधनयोग्या असंख्यातलो रुमिताः । आवल्यसंख्यभागेनोपर्य्युपरि १५ भवेयुग्गुणितक्रमाः ॥

शलाकानामसंख्यातैकभागः नाना छे-त्र-छे ॥९५१॥ तज्जवन्यचयस्य महत्त्वं दर्शयति --

विनायुः सप्तम् लप्रकृतीनां स्थितिबन्धाच्यवगायस्थानानां सर्वगुणहानिप्रचयेषु प्रथमो जघन्यवृद्धः तत्रासंख्यातलोकमात्रषट्स्थानवारा भवन्ति ॥९५२॥ आयुःस्थितिबन्धाच्यवसायेषु विशेषमाह—

क्षित मोहनीयकी स्थिति रचनामें नानागुणहानि शलाकाका प्रमाण पत्यके अद्धेच्छेदोंमें-से २० पत्यकी वर्गशलाकों अर्द्धच्छेर घटानेपर जो प्रमाण हो उतना कहा था। उसमें असंख्यात-का भाग देनेपर जो प्रमाण रहे वही यहाँ कषायाध्यवसायकी रचनामें नानागुणहानिका प्रमाण जानना।

विशेषार्थ—स्थितिर चनामें जैसे अंकसंदृष्टिके द्वारा कथन किया था वैसे ही यहाँ भी जानना। यहाँ जो स्थितिके भेदोंका प्रमाण है वही स्थितिका प्रमाण जानना। जितना गुण- २५ हानि आयामका प्रमाण है उतने जघन्यसे छेकर जो स्थितिके भेद हैं उनमें प्रथम गुणहानि जानना। तथा जघन्यस्थितिका कारण जो अध्यवसायोंका प्रमाण है वही प्रथम निषेकका प्रमाण जानना। उसमें एक चय मिलानेपर एक समय अधिक जघन्यस्थितिके कारण अध्यवसायोंके प्रमाणक्ष्प दूसरा निषेक होता है। प्रथम निषेकमें एक अधिक गुणहानि आयामका भाग देनेपर जो प्रमाण हो वही चयका प्रमाण है। इस प्रकार एक-एक चय ३० अधिक प्रथम गुणहानिके अन्तिम निषेक पर्यन्त जानना। उसके ऊपर उतने ही स्थितिके भेदोंकी दूसरी गुणहानि होती है। उसमें भी निषेक चय आदिका प्रमाण प्रथम गुणहानिसे दूना जानना। इसी प्रकार अन्तकी गुणहानि पूर्यन्त जानना। १५५१॥

आगे जबन्य चयका महत्त्व दिखाते हैं-

आयुःकर्मके सर्वंज्ञचन्यस्थितिवंधयोग्यंगळप अध्यवसायस्थानंगळ असंख्यातलोकमितंग-ळप्पुच । द्वितीयादिस्थितिविकल्पंगळोळ मेले मेले आवल्यसंख्यातेकभागदिवं गुणितक्रमंगळप्पुचल्लि स्थितिगे षोड्यमंकसंदृष्टि । असंख्यातलोकको अंकसंदृष्टि द्वाविश्यति । २२ । आवल्यसंख्यातगुण-कारको नाल्कु रूपुगळ संदृष्टि :—

| ∆जं∣२२ | <b>२२।४।१</b> | रराष्ट्रार    | २२।४।३               | रैराधार              | રઁરાષ્ટ્રાર્પ           | २२।४।६                        |
|--------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| अनु ४  | 4             | Ę             | <b>U</b>             | ४<br>२२।४–१          | ५<br>२२।४।२।१           | ६<br><b>२</b> २।४।३। <b>१</b> |
| अनु ५  | Ę             | G             | ४<br>२२।४ <b>।–१</b> | ५ २२।४।२-१           | ६<br>२२।४।३-१           | ७<br>२२।४।४।१                 |
| सनु ६  | 9             | ४<br>२२।४।१   | २२।४।२ <b>।</b> १    | <b>२२।४।३।१</b>      | <b>२२।४।४।१</b>         | ४<br>२२।४।१<br>२२।४।५-१       |
| अनु ७  | ४<br>२२।४।१   | ५<br>२२।४।२।१ | <b>२२।४।३।</b> १     | <b>५</b><br>२२।४।४।१ | ४<br>२२।४।१<br>२२।४।५।१ | २२।४।२-१<br>२२।४।६-१          |

| २२।४।७।                   | २२१४।८                 | २२।४।९                    | रराष्ट्राक्ष । रराष्ट्राक्ष रराष्ट्र । रराष्ट्राक्ष र |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| ७<br>२२१४।४-१             | ्र ४।<br>२२।४।१        | ર્ય<br>રરાષ્ઠારા <b>૧</b> | < <u>  रराष्ट्राक्ष   रराष्ट्राक्ष</u>                |
| ४<br>२२।४-१<br>२२।४।५-१   | ५<br>२२।४।२।१          | <b>६</b><br>२२।४।३।१      |                                                       |
| ५<br>२२।४।२-१<br>६२।४।६-१ | ६<br>२ <b>२</b> ।४।३।१ | ७<br>२२।४।४-१             |                                                       |
| ६<br>२२।४।३१<br>२२।४।७-१  | २२ <b>।४।४।</b> १      | ४<br>२२।४-१<br>२२।४।५।-१  |                                                       |

आयुःकर्मणः सर्वजवन्यस्थितिबन्धयोग्याध्यवसायस्थानान्यसंख्यातकोका भवन्ति । द्वितीयःदिस्थिति-विकल्पेष्ठवावस्यसंख्यातैकभागेन गुणितक्रमाणि भवन्ति । तत्रांकसंदृष्ट्या स्थितिः षोडश १६ । असंख्यातकोको द्वाविश्वतिः २२ । अत्वस्यसंख्यातश्चतुष्कं ४ । अनुकृष्टिपदमिप चतुष्कं । ४ । संदृष्टिः—

आयुके विना सात मूलप्रकृतियोंके जो स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान हैं उनके सर्व गुणहानि सम्बन्धी प्रचयोंमें जो प्रथम जघन्य वृद्धि होती है उसमें असंख्यात लोकप्रमाण १० षट् स्थानपतित वृद्धियाँ होती हैं ॥९५२॥

आयुक्मके स्थितिबन्धाध्यवसायोंमें विशेषता बतलाते हैं-

आयुकर्मकी सबसे जघन्य स्थितिबन्धके योग्य अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक-प्रमाण हैं। उसको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जघन्यसे एक समय अधिक दूसरी स्थितिके योग्य अध्यवसाय स्थान होते हैं। इसी प्रकार इस्कृष्ट स्थितिपर्यन्त क्रमसे इत्सि आयुस्यितिबंधाध्यसायंगळोळ जघन्यस्थितिबंधयोग्यासंस्थातलोकमात्राध्यवसाय-स्थानं मोदलो डावल्यसंस्थातगुणितक्रमबोळुक्कृष्टस्थितिबंधाध्यवसायंगळ संबंधि अनुकृष्टिखंडं-गळोळु सर्व्वजघन्यस्थितिबंधप्रायोग्यासंस्थातलोकमात्राध्यवसायंगळगंकसंदृष्टि द्वाविद्यतियप्पुवरिद-मनुकृष्टिपदक्कंकसंदृष्टि नाल्कुरूपुगळप्पुविल्ल चयधन।६। हीनं द्वव्यं।२२।६। पदभजिदे होदि आविपरिमाणं १६ लब्धं नाल्कु रूपुगळप्पुवा नाल्कुं रूपुगळ आविप्रमाणमक्कुं। तत्तो

| 4 | Ę<br><u></u>          | ७<br>४<br>२२ । ४–१    | 4             | 4<br><del>221812-8</del><br><del>221813-9</del> | 0                                         |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ę | U                     | ४<br>२२ । ४ <b>–१</b> | 4<br>771817-8 | 221713-6                                        | 1                                         |
|   | (                     |                       |               | 771014-6                                        | <b>- 31818-</b> 3                         |
| 9 | ४<br>१२ । ४ <b>–१</b> | २२।४।२-१              | २२।४।३-१      | २२।४।४-१                                        | ४<br>२२।४-१<br>२२।४।५ <b>-</b> १          |
| Y | 4                     | Ę                     | 9             |                                                 | •                                         |
|   |                       |                       |               |                                                 | ४ ५ ६ २२।४।२-१ २०।४।३-१ २२।४।४-१ २२।४।५-१ |

|          | २२ । ४ । ७                | २२ | ١ | ¥ | 1 | ۷  | २२ | 18 | 1 | 8   | 7 | ? | 1 | 1 | 1 | 0 |
|----------|---------------------------|----|---|---|---|----|----|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|
|          |                           | २२ | 1 | 8 | 1 | ११ | २२ | 18 | 1 | १२  | ? | ? | 1 | 1 | 8 | ३ |
|          | 331212                    | 22 | 1 | × | _ | 88 | 22 |    | 1 | १५स |   |   |   |   |   |   |
|          | २२।४।४-१                  |    |   | _ | _ |    |    |    |   |     |   |   |   | _ |   |   |
| <b>~</b> | ४<br>२२।४–१<br>२२।४।५–१   |    |   |   |   |    |    |    |   |     |   |   |   |   |   |   |
|          | ५<br>२२।४।२–१<br>२२।४।६–१ |    |   |   |   |    |    |    |   |     |   |   |   |   |   |   |
|          | ६<br>२२।४।३–१<br>२२।४।७–१ |    |   |   |   |    |    |    |   |     |   |   |   |   |   |   |

तत्र चय ६ हीनद्रव्यं २२-६। पदमक्ते १६ जबन्यस्थितिज्ञघन्यानुकृष्टिखण्डं स्यात्। ४ तत

आवलीके असंख्यातचें भागसे गुणित अध्यवसाय स्थान होते हैं। इस कथनको अंकसंदृष्टिसे दिखाते हैं—

आयुक्सकी स्थितिके भेद संख्यात पत्यप्रमाण हैं। उनकी कल्पित संख्या सोलह १६ मान छीजिए। जघन्यस्थितिके योग्य अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोकप्रमाणकी संख्या बाईस मान छीजिए। द्वितीय आदि स्थितिमें गुणकार आवलीका असंख्यातवाँ भाग है विसेस अहियकममं वितु जघन्यस्थितिजघन्यानुकृष्टिखंडं मोदलों डु उत्कृष्टखंडपय्यंतमेकैकचयाः धिकक्रमदिदं स्थापिसुत्तं विरला द्वाविक्ञति रूपुगळं संपूर्णगळपुवु। ४।५।६।७॥ मत्तं द्वितीयस्थितिविकल्पबंधप्रायोग्यंगळि । २२।४। विल्लिएकरूपं तेगेदु बेरे स्थापिसि। २२।१। अविक्रिप्टिसिदु। २२।४—१ मत्तमा उद्घृतरूपं।

२२।१। मुनिनंते विभागिसि मोदल्गों डुस्थापिसिदोर्डितिर्प्युं वु। ५।६।७। अविशिष्टचतुष्टयम-निदर। २२।४।—१। मेलिरिसि कर्डयोळु स्थापिसिदोङ्गत्कृष्टखंडिमितिक्कुँ २२।४—१ २२।४—१

मतं तृतीयस्थितिविकल्पबंधप्रायोग्यंगळिवरोळु। २२।४।४। मुनिनंतेकरूपंतेगेदु बेरिरिसि। २२।४।१। अविज्ञष्टमिनदं।२२।४।४—१। कडेयोळु बरेदु मत्तमा तेगेदिरिसिद रूप। २२।४।१। मिदरोळु एकरूपंतेगेदु बेरिरिसि। २२।१। अविज्ञष्टमिनदं। २२।४।१। १० उपांतदोलिरिसिल्पडुगुं। मत्तमा बेरिरिसिदुदिनदं।२२।१ पूर्व्वद्विभागिसि।४।५।६।७।

उत्कृष्टखण्डपर्यंतमेकैकचयाधिकक्रमेण दत्ते ५।६।७। द्वाविश्वतिरूपाणि परिसमाप्नुवन्ति । द्वितीयविकल्पे तत्त्रायोग्याणीमानि २२।४। अत्रैकभागं गृहीत्वा २२।१। विभज्य पंचादितो दत्वा ५।६।७। अविशिष्टे चतुष्कं बहुभागस्य २२।४-१। उपरि दत्ते उत्कृष्टखण्डं स्यात् । ४

2718-8

तृतीयविकल्पे २२ । ४ । ४ । एकभागं गृहीत्वा २२ । ४ । १ । शेषं २२ । ४ । ४-१ । अन्ते दत्त्वापनीत-१५ भागे २२ । ४ । १ अप्येकभागमुद्घृत्य २२ । १ । शेष २२ । ४-१ । मुपान्ते दत्त्वोद्घृतैकभागं २२ । १ ।

उसका प्रमाण चार मान लीजिए। नीचेकी स्थितिके बन्धके कारण अध्यवसाय स्थानोंमें और ऊपरकी स्थितिके बन्धके कारण अध्यवसाय स्थानोंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा समानता भी पायी जानेसे यहाँ अनुकृष्टिका विधान भी सम्भव है। क्योंकि ऊपर और नीचेमें समा-नताका नाम ही अनुकृष्टि है। सो अंकसंदृष्टिमें अनुकृष्टिके गच्छका प्रमाण चार जानना। २० स्थितिकी रचना तो ऊपर-ऊपर होती है और एक-एक स्थितिरचनाके बराबरमें अनुकृष्टि रचना होतो है। जघन्यस्थितिकी अनुकृष्टिमें चयका प्रमाण एक है। चयधन छह है। प्रथम स्थितिके द्रव्य बाईसमें छह घटानेपर सोलह रहे। उसमें अनुकृष्टि गच्छ चारका भाग देनेपर चार पाये। यही जघनयस्थितिमें अनुकृष्टिका जवनय खण्ड है। इससे उत्कृष्ट खण्डपयनत एक एक चय अधिक होता है। सो दूसरे, तीसरे, चौथे खण्डका प्रमाण पाँच, छह, सात २५ क्रमसे जानना। चारों खण्डोंका जोड़ बाईस होता है। स्थितिके दूसरे भेदका भी द्रव्य बाईस और चौगुने अध्यवसाय होनेसे अहासी हुए। उनमें से एक भाग बाईसको लेकर पहले आदि अनुकृष्टि खण्डोंमें क्रमसे पाँच, छह, सात दो। शेष रहे चार तथा तीन बाईस = ६६। उनको अन्तिम चतुर्थ उत्कृष्ट खण्डमें देनेसे सत्तर हुए। सब मिछकर अट्टासी हुए। तीसरे स्थिति भेदमें अध्यवसाय बाईसका दो बार चीगुना है। अतः तीन सी बावन हुए। इसमें-से ३० एक भाग चौगुना बाईसको जुदा रखकर शेष चौगुना बाईसका तिगुना अर्थात् दो सौ चौंसठ अन्तके खण्डमें दो। और जुदे रखे चौग्ना बाईसमें-से एक भाग बाईसको जुदा रखकर शेष तीन गुणा बाईस अर्थात् छियासठ तीसरे खण्डमें दो। जुदे रखे बाईसमें-से पहले और दूसरे

इवरोळु तिर्यंग्रचनानिमित्तमागि षट्सप्तकंगळं । ६ । ७। मोदल्गों डु बरेदु अवशिष्टचतुःपंचकंगळं

४। ५। क्रमविवमुपांत्यांतंगळ मेल बरेबोडिं।तप्तुंबु। २२।४—१। २२।४।४।१। मत्तं चतुत्यंस्थितिविकल्पबंधप्रायोग्यंगळिवरोळु। २२।४।४।। येकरूपं तेगवोडिबु। २२।४।४—१। अविश्वष्टमित्व। २२।४।४। ४।१। नंत्यदोळु बरेबु मत्तं तेगेदेकरूपिनोळिवरोळु। २२।४।४।१। श्रेषमित्व। २२।४।४।१। नुपांत्यदोळु बरेबु मत्तं वेरिरिसि देकरूपिनोळिवरोळु। २२।४।१। मत्तमेकरूपं तेगेदु बेरिरिसि। २२।१। श्रेषमित्वं द्वितीयखंडवोळु बरेबु एकरूपित्वं मुन्निनंते विभागिसि।४।५।६।७। सप्तकम।७। नावियोळ्बरेबु शेषचतुःपंचषट्कंगळं द्वितीयतृतोयचरमखंडंगळ मेलिरिसिशोडितिप्युंबु।

४ ५ ६ २२।४—१।२२।४। ४—१।२२।४।४—१।पंचमस्थितिविकस्पबंधप्रायोग्यंगळि-

प्राग्विद्धभज्य ४।५।६।७।षट्मसांकी क्रमेणादिता दत्वा चतुष्पंवाकी ४।५। उपान्यान्त्ययोरुपरि १० दद्यात्।

२२ । ४-१

चतुर्थविकल्पे २२।४।४।४।एकभागमुद्घृत्य २२।४।४।१।शोष २२।४।४।४।४–१।

मन्ते दत्त्वोद्धृतैकभागे २२।४।४।१ ऽप्येकभागमुद्घृत्य २२।४।१ शोषं २२।४।४-१। उपान्ते

२२।४।४-१ दत्त्वोद्धृतैकभागे २२।४।१ ऽप्येकभागं गृहोत्वा २२। १ शेषं २२।४-१ द्वितोयखण्डे दत्त्वैकभागं पूर्ववद्विभज्य ४।५।६।७ सप्तांक ७ मादौ दत्वा चतुष्पंचषडंकान् द्वितीयतृतीयचरमाणमुपरि दद्यात्।

४ ५ ७ २२ । ४—१ । २२ । ४ । ४—१ एवं ।

14

खण्डमें क्रमसे छह और सात दो। तथा तीसरे और चौथे खण्डमें जो पूर्वमें दिया था उसमें चार और पाँच मिलाओ। ऐसा करनेसे प्रथम खण्डमें छह, दूसरेमें सात, तीसरेमें सत्तर और चौथे खण्डमें दो सौ उनहत्तर हुए। सबको जोड़नेपर ६ + ७ + ७० + २६९ = ३५२ तीन सौ बावन हुए। चौथे स्थिति भेदमें बाईसको तीन बार चौगुना करनेपर चौदह सौ आठ अध्यवसाय हैं। उनमें-से एक भाग बाईसका दो बार चौगुनाको जुदा रखकर शेष बाईसके २० दो बार चौगुनाको तिगुना करनेपर एक हजार छण्पन हुए। इसे अन्तके चतुर्थ खण्डमें दो। जो बाईसका दो बार चौगुना जुदा रखा था उसमें-से एक भाग बाईसका चौगुना रखकर शेष चौगुना बाईसका तिगुना दो सौ चौसठ हुआ। उसे तीसरे खण्डमें दो। जो बाईससे चौगुना जुदा रखा था उसमें-से एक भाग बाईस अर्थात् छियासठ दूसरे खण्डमें देना। जो बाईस जुदा रखा था उसमें-से सात प्रथम खण्डमें और २५ चार, पाँच, छह दूसरे, तीसरे, चौथे खण्डमें मिलाना। ऐसा करनेपर प्रथम खण्डमें सात, दूसरेमें सत्तर, तीसरेमें दो सौ उनहत्तर और चौथेमें एक हजार बासठ हुए। सबको जोड़ने-पर ७+७० + २६९ + १०६२ = चौदह सौ आठ हुए।

सुवुदंतिरिसुत्तं विरलु प्रथमादिखंडंगळितिर्पुंच । २२।४।४—१२२।४।४।४—१२२।४।४।४—१

← २२ ४—१
२२ । ४ । ४ । ४ । ४ – १
सप्तमस्थिति विकल्पबंधकारणंगळप्प कवायपरिणामंगळिवरोळ । २२ । ४ । ४ । ४ । ४ । ४ । ४ । ४ । । एकरूपं तेगेंद्र शेंषमनिवं । २२।४।४।४।४।४। । एक

४ ५ ६ ७ पंचमविकल्पे २२।४-१.।२२।४।४-१।२२।४।४।४-१।२२।४।४।४-१ ५ ६ ७ षष्ठविकल्पे २२।४।४-१ २२।४।४।४-१ २२४।४।४।४-१

<sup>•</sup> इसी प्रकार क्रमसे पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें इत्यादि अन्तके स्थिति भेदमें अनुकृष्टि रचना जाननी। सर्वत्र जो नीचेके स्थिति भेदके दूसरे, तीसरे, चौथे अनुकृष्टि खण्डमें हो वहीं ऊपरके स्थितिभेदके पहले, दूसरे, तीसरे अनुकृष्टि खण्डमें लिखना। ऊपरके स्थिति

| खंडंगळ मेलिरिसिदोडे य | थाक्रमदिवमितिप्युं वु। २२                       | 818181−6<br>€                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                       | ४<br>  २२   ४  —१<br>  २२   ४   ४   ४   ४   ४—१ | २२।४।४—१<br>  २२।४।४।४।४।४।४—१ |

अष्टमस्थितिविकल्पबंधयोग्याध्यवसायिगंळिवरोळु । २२।४।४।४।४।४।४।४।।४।४। एकरूपरूपं तेगवृ शेषमिनदं चरमखंडदोळु बरेदु। २२।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४—१। एकरूपमिवरोळु । २२।४।४।४।४।४।४।४—१। एकरूपं तेगदु शेषमिनदं । २२।४।४।४।४।४।४—१।
उपांतदोळु बरेदु एकरूपमिवरोळु । २२।४।४।४।४।४।१। एकरूपं तेगदु शेषमिनदं
दितोयखंडदोळु बरेदु । २२।४।४।४।४।४—१। एकरूपमिवरोळु । २२।४।४।४।४।१।
एकरूपं तेगदु शेषमिनदं।२२।४।४।४।४।४।४।४।४।४।१। चरमखंडद मेलिर१५ १४।४।४।१। एकरूपं तेगदु शेषमिनदं।२२।४।४।१। चरमखंडद मेलिर१९वुदु । एकरूपमिदरोळु । २२।४।४।१। एकरूपं तेगदु शेषमिनदं। २२।४।४—१।
दिवरमखंडद मेलिरिसि एकरूपमिवरोळु । २२।४।१। एकरूपं तेगदु शेषमिनदं। २२।४—१।

सप्तमिवकल्पे २२।४।४।४-१ २२।४।४।४।४-१।
४ ५
२२।४-१ २२-४।४-१
२२।४।४।४।४।४-१ २२।४।४।४।४।४।४-१
४ १२।४-१
अष्टमविकल्पे २२।४।४।४।४-१।२२।४।४।४।४।४-१

भेदके सर्वद्रव्यमें-से तीनों खण्डोंका प्रमाण घटानेपर जो अवशेष रहे उसे चौथे खण्डमें लिखना। इस प्रकार नीचेकी स्थितिके और ऊपरकी स्थितिके अध्यवसायोंमें समानता पायी २० जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी जीवके जिन अध्यवसायोंसे नीचेकी स्थिति बँधती है उन ही अध्यवसायोंसे किसी जीवके ऊपरकी स्थिति बँधती है। इस समानताके

द्वितीयखंडद मेलिरिसि एकरूपमिनदं । २२।१। विरिक्तिसि ।४।५।६।७। चतुष्कपंचक षट्कंगळं। ४।५।६। क्रमदिदं द्वितीयादिखंडगळ मेलिरिसि सप्तकमं।७। प्रथमखंडद

ई प्रकार्राददंनहेदु चरमोत्कृष्टस्थितिविकल्पस्थितिवंधाच्यवमायस्थानविकल्पंगळिवरोळ् । २२। ४। १५। एकरूपं तगदु शेषमनिदं। २२। ४। १५-१ चरमानुकृष्टिखंडदो हु बरद एकरूपि-दरोळ । २२ । ४ । १४ । —१ । एकरूपं तेगव् शेषमनिवं । २२ । ४ । १४ —१ । उपांतखंडदोळ् बरेद् एकरूपिवरोळ् । २२। ४। १३। १। एकरूपं तेगद् शेषमनिवं। २२। ४। १३-१। द्वितीयः खंडदोलु बरेडु एकरूपिवरोळु । २२ । ४ । १२ । १ । एकरूवं तेगद् बेरिरिसि शेषमनिदं । २२ । ४। १२-१। प्रथमखंडबोळबरेदु एकरूपिनदरोळ । २२। ४। ११। १। एकरूपं तगदु बेरिरिसि शेषमनिदं। २२। ४। ११—१। चरमडखं मेलिरिसि एकरूपमिदरोलु । २२। ४। १०। १। एक रूपं तंगदु बेरिरिसि शेषमनिदं । २२ । ४ । १०-१ । उपांतद मेलिरिसि एकरूपिनदरोळु । २२ । ४। ९। १। एकरूपंतिगदु बेरिरिसि शेषमनिदं। २२। ४। १ द्वितीयखंडद मेलिरिसि एकरूपिनद-रोळु। २२।४।८।१। एकरूपं तेगदु शेषमनिवं। २२।४।८।—१। प्रथमखंडः मेलिरिसि एकरूपिनदरोळु । २२ । ४ । ७ । १ । एकरूपं तेगदु शेषमिनदं । २२ । ४ । ७ — १ । चरमखंडदो मेलिरिसि एकरूपिनदरोळु। २२। ४। ६। १। एकरूपं तेगदु शेषमनिदं। २२। ४। ६-१। १५ उपांतद मेलिरिसि एकरूपिनदरोळु । २२ । ४ । ५ । १ । एकरूपं तेगदु शेषमनिदं । २२ । ४ । ५।-१। द्वितीयखंडद मेलिरिसि एकरूपिनदरोळु। २२। ४। ४। १। एकरूपं तेगदु शेषमनिदं। २२।४।४-१। प्रथमखंडद मेलिरिसि एकरूपिनदरोळ् । २२।४।३।१। एकरूपं तेगदु शेषमनिवं। २२।४।३।—१। चरमखंडद मेलिरिसि एकरूपिवरोळु। १२२। ४।२।१। एकरूपं तेगदु शेषमनिदं। २२।४।२-१। उपांतबोळिरिसि एकरूपमिदरो छ। २२।४।१। २० एकरूपं तगदु शेषमनिदं। २२ । ४-१। द्वितीयखं द मेलिरिसि एकरूपमनिदं। २२ । १।

५
२२।४।४-१
२२।४।४।४-१
२२।४।४।४।४।४।४।४-१।
एवं गत्वा द्विरमचरमविकल्पयोः—

होनेसे ही अनुकृष्टि रचना कही है। किन्तु नीचेकी स्थितिका जघन्य खण्ड ऊपरकी स्थितिके खण्डोंसे समान नहीं है। इसी प्रकार ऊपरकी स्थितिका सर्वोत्कृष्ट खण्ड नीचेकी स्थितिके खण्डोंसे मेळ नहीं खाता।

विरक्रिसि । ४ । ५ । ६ । ७ । ६ तुष्कपंचकषट्कंगळं । ४ । ५ । ६ । क्रमदिदं द्वितीयादिखंडंगळो-क्रिरिसि शेषसप्तकमं । ७ । प्रथमखंडद मेलिरिसि उत्कृष्टायुःस्थितिबंधप्रायोग्यकषायपरिणाम-स्थानंगळ अनुकृष्टि प्रथमादिखंडंगळपरिणामपुंजंगळ क्रमदिनितिर्प्वु:—

|                         | ૭         | 8             | 4         | æ          |
|-------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| अंतानुकृष्टि १६ नेय     | २२:४। ४-१ | २२१४। -१      | २२। ३४ -१ | २२।४।४।४–१ |
|                         | 25181 6-8 | २२१४:५ -१     | २२।४।६ -१ | २२।४।७ -१  |
| स्थितिय कोष्ठगळ्        | 2218187-8 | २२।४।९ -१     | २२।४।१०-१ | २२।४।११-१  |
|                         |           | २२।४।१३-१     | २२।४।१४-१ | २२।४।१५-१  |
|                         | Ę         | 1 9           | 8         | 4          |
| उपांतानुत्कृष्टि १५ नेय | २२।४।३ -१ | २२।४।४ -१     | २२।४। -१  | २२।४।४ -१  |
|                         |           | रराष्ट्राट -१ | २२।४।५ -१ | २२।४।६ -१  |
| स्थितिय कोष्ठ           | 2218188-8 | रराष्ट्रा१२-१ | २२।४।९ -१ | २२।४।१०-१  |
|                         |           |               | २२।४।१३-१ | २२।४।१४-१  |

यितायुष्यकममं स्थितिबंधाध्यवसायंगळ पेळल्पट्टुवनंतरं ज्ञानावरणादिसप्तप्रकृतिगळोळु स्थितिबंधाध्यवसायंगळु पेळल्पडुणुमदंतं दोडं मोहनीयकममंजघन्यस्थितियंतःकोटीकोटिसागरोपम ५ प्रमितमक्कु। सा अंतः को २। ओं दु सागरोपमक्के पत्तु कोटोकोटियद्धारपल्यगलागुत्तं विरलु मोहनीयजघन्यस्थितियंतःकोटोकोटिसागरोपमंगळगेनितद्धारपल्यं गळप्पुवं दु त्रेराशिकमं माडि- बोडं प्र सा १। फ। पल्य १०। को २। इ। सा। अंतः को २। लब्धमोहनीयजघन्यस्थितिगिनि- तद्धारपल्यंगळप्पुवु। प १०। सा १। को २। सा अंतः को २। इदनपर्वात्तसिदोडं सागरोपमक्के सागरोपम पोगि शेष पल्यंगळिनितप्पुवु। प १०। को २। को २। अंतः को २। विवं संख्यातपल्यमं दु १० स्थापसल्पडुगु। प १। मत्तमेकसागरोपमक्के पत् कोटोकोटियद्धारपल्यंगळागुतं विरलु मोहनी-

| 9                                  | 8                 | 4                | Ę                |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| अन्तानुकृष्टिः— २२।४।४ <b>-१</b>   | २२।४-१            | <b>२२.४।४-१</b>  | 35181818-8       |
| <b>२</b> २।४८-१                    | २२।४।५-१          | २२1४1६ <b>-१</b> | २२।४।७-१         |
| <b>२२।४।१२-१</b>                   | 221819 <b>-1</b>  | २२।४।१०-१        | २२।४।११-१        |
|                                    | २२.४।१ <b>३-१</b> | २२।४।१४–१        | २२।४।१५-१        |
| Ę                                  | G                 | 8                | ų                |
| <b>उ</b> पान्तानुकृष्टिः—-२२।४।३–१ | 221818 <b>-8</b>  | २२।४-१           | 221818-6         |
| २२ ४।७-१                           | 221812- <b>2</b>  | २२।४ ५-१         | <b>२२।४</b> ।६–१ |
| २२।४।११-१                          | 2518185-8         | २२।४।९-१         | २२।४।१०-१        |
|                                    |                   | २२/४/१३-१        | 2512188-8        |

अःयुषः स्थितिबन्धाध्यवसाया उक्ताः शेषकर्मणामुच्यन्ते—तत्र मोहनीयस्य निरन्तरस्थितिविकल्य-रचनेयं—

इस प्रकार आयुके बन्धके अध्यवसाय कहे। शेष कर्मों के कहते हैं—

उनमें-से मोहनीयकी जघन्य स्थिति संख्यात पत्य प्रमाणसे लगाकर एक-एक समय १५ बढ़ते हुए उस जघन्यस्थितिसे संख्यात गुणी उत्कृष्ट स्थितिपर्यन्त जो स्थितिके भेद होते हैं उनकी स्थिति रचनामें ऐसा △ आकार जानना। इसमें जो नीचेकी सीधी लकीर है उसे योत्कृष्टिस्थिति सप्तिकोटाकोटिसागरोपमंगळ्गे येनितद्धारपल्यंगळपुवें दुत्रेराज्ञिकमं माडिदोडे। प्र । सा । फ । प १० । को २ । इ । सा ७० । को २ । बंद लब्धं मोहनीयोत्कृष्टिस्थितिगिनितद्धार-पल्यंगळपुवु । प १० । को २ । ७० को २ । यिनितुं पल्यंगळं जघन्यस्थितियं नोडलु संख्यात-गुणितपल्यंगळं दुस्थापिसत्पट्दुदु । प १ १ । जघन्यस्थितियमेलं समयोत्तरक्रमदिदमुत्कृष्टिस्थिति पर्यंतं निरंतरस्थितिविकल्पंगळितिप्पुंवु :—

|                                 | I          | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0          |          |
|---------------------------------|------------|-----|-----|----|-----|-----|------------|------------|----------|
| 2 3 8 4 6                       |            | 3   | Ę   | 4  | 8   | 3   | २          | 8          |          |
| पश् पश्पश् पश्पश्पश्पश्पश्च०००० | 0          | 499 | प११ | 99 | 499 | 799 | <b>499</b> | <b>q99</b> | 499      |
|                                 | पर्वव्यव्य |     | ٨   | ^  | Λ   | ^   | <b>\</b>   | <b>\</b>   | <b>\</b> |
|                                 |            |     | 1   | il | il  | 11  |            |            |          |

इिल्ल आदि प १। अंते प १। १। मुद्धे प १। १। विद्दिहिदे प १। १। रूवसंजुदे

ठाणा प १। १ एदिनितुं मोहनोयस्थितिस्थानविकल्पंगळप्पुवु। स्थितिविकल्पंगळ नानागुण-

हानिज्ञलाक गळिंदं भागिसुत्तं विरलु गुणहान्याममक्कु प १ १ मिदं द्विगुणिसिदोडे दोगुणहानि-छे व छे



अस्यां नानागुणहानिशलाकाभिर्भक्तायां गुणहान्यायामः प ११ अयं च द्विगुणितो दोगुणहानिः छे व छे

शबाधाकालके समय जानना। उसके ऊपर प्रथम समयसे लगाकर अन्तिम समय पर्यन्त निषेक घटते जाते हैं। इसीसे नीचेसे चौड़ा और ऊपरसे सकरा आकार बनाया है। यहाँ जितने स्थितिके भेद होते हैं उन्हें मोहनीयकी स्थितिबन्धाध्यवसाय रचना स्थितिका प्रमाण जानना। उसको नानागुणहानि शलाकासे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे गुणहानि

१. अत्र आदी पश्च मन्ते पश्च सुद्धे पश्च वड्डिहिदे— पश्च श्रू रूवसंजुदे ठाणा पश्च । श्रू

यक्कुं प १ १ नानागुणहानिश्चलाकेगळगे द्विकसंवर्गमं माडिबोडन्योन्याभ्यतराशियक्कुं प मोह-छे व छे व

नीयविवक्षेयिवं कम्मंस्थितिबंधाध्यवसायस्थानंगळु द्रव्यमं बुदक्कुं अ व प प प स्थितिविकल्पं व व व

गळ् स्थितियक्कुं। यिवर समुच्वयसंदृष्टि:---

| द्धक्य<br>इक्ष व प प प<br>व व व |     | गुण<br>० (११<br>छे व छे<br>ठ | पश्री २ | नाना गु छे a छे<br>a | अन्धो<br>प<br>a |
|---------------------------------|-----|------------------------------|---------|----------------------|-----------------|
| ६३००                            | 186 | गु८_                         | । १६    | । ६                  | ६४              |

इंतागुत्तं विरलु रूपोनान्योन्याम्यस्तराशियिवं द्रव्यमं भागिसिदोडधिकसंकलनविवक्षीयदं प्रथमगुणहानिद्रव्यमक्कुं = a प प प द्वितीयादिगुणहानिद्रव्यंगळु द्विगुणद्विगुणक्रमिदं पोगि o a a a १

चरमगुणहानिद्रव्यमिनितककुं = a प प प अ ई सर्वंगुणहानिद्रव्यंगळोळु प्रथमगुणहानि-० a a a गु २ १

प ११। २। नानागुणहानिशलाकामात्रद्विकसंवर्गेऽन्योन्याम्यस्तः प स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि द्रव्यं छे-व-छे

🗃 a प प प रूपोनान्योन्याम्यस्तेन द्रव्ये भक्तेऽधिकसंकलनिवक्षया प्रथमगुणहानिद्रव्यं 🗃 a प प प a a a a

द्वितीयादिगुणहानिषु द्विगुणद्विगुणं भूत्वा चरमायामेतावत् ≅० प प प स तत्र प्रथमगुणहानिद्रव्ये ≅० प प प 🔑 🔑 अ०००२ अ०००

आयाम जानना। यहाँ पत्यकी वर्गशळाकाके अर्द्धच्छेदोंसे हीन पत्यके अर्द्धच्छेदोंके प्रमाणका १० असंख्यातवाँ भाग गुणहानि शळाकाका प्रमाण जानना। गुणहानि आयामका दूना दो गुण-हानिका प्रमाण होता है। तथा नानागुणहानि शळाका प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो प्रमाण हो वही अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण है। सो पत्यके असंख्यातवाँ भाग प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि है। असंख्यात लोकको तीन बार पत्यके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान हैं। वही यहाँ द्रव्यका १९ प्रमाण जानना। इस द्रव्यमें एक हीन अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे

द्रव्यमनिदं ≅ a प प प अद्वाणेण गु सन्वधणे खंडिदे मिन्हामधणमागच्छित ≡ a प प प ब a a a a

तं रूऊण अद्धाण अद्धेण ग ऊणेण णिसेयहारेण गु३ मज्झिमधणमवहरिदे पचयं— २

= a प प प गुँगु ३ तिस्मिन् प्रचये अधिकसंकलनिवक्षया रूपाधिकगुणहान्या गुणिते प्रथम-व a a a a

निषेको भवेत् = व प प प गु एंबितिदु प्रथमनिषेकमक्कुं। द्वितीयाबिनिषेकंगळेकैकचयाधि अ व व व गु गु ३

५ कंगळागुत्तं पोगि प्रथमगुणहानिचरमनिषेकं रूपोनगुणहानिमात्रवयंगळि निधकमक्कुं—

ब्र a प प प गु २ ई प्रकारिवदं गुणहानि प्रति द्रव्यमं चयमुं द्विगुणद्विगुणंगळ रचनाविशेषं
ब a a a गु गु ३

१० गुणितः प्रथमनिषेकः ≅ वपपप गुहितीयादिषेका एकैकचयाधिका भूत्वा चरमनिषेको रूपोनगुणहानि-अ वववगुगु३

वही प्रथम गणहानिका प्रमाण है। इस प्रथम गुणहानिसे द्वितीयादि गुणहानियों अन्तकी गुणहानि पर्यन्त दूना-दूना द्रव्य जानना।

प्रथम गुणहानिके द्रव्यमें गुणहानि आयामका प्रमाणरूप गच्छका भाग देनेपर मध्यम धनका प्रमाण आता है। गच्छके बीचके निषेकोंके प्रमाणको मध्यमधन कहते हैं। मध्यम-१५ धनको—एक हीन गुणहानि प्रमाणका आधाको निषेक भागहार जो दो गुणहानि है उसमें घटाकर जो शेष रहे उससे भाग देनेपर चयका प्रमाण होता है। यहाँ निषेकोंका प्रमाण घणमागच्छि विवास ते रूजणद्वाणद्वेण ऊणेण णिसेयहारेण मिज्यमधणमवहरिदे कि विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास व

पचयं = a प प प अ ई प्रचयमधिकसंकलनिवक्षेयिदं रूपाधिकगुणंगळप्पुत्रु। गुणहानियिदं अ a a a a गुगु ३

गुणिसिरोड चरमगुणहानिप्रथमनिषेकमक्कुं। = वपपप अगु द्वितीयादिनिषेकंगळ एकै-अ ववव गु३

कचयाधिकंगळा गुत्तं पोगि चरमगुणहानिचरमिषकेदोळु रूपोनगुणहानिमात्रवयंगळु-

्र विषय व अ प्रत्य अधिकंगळप्पुतु। कूडिदोडेधिक चरमनिषेकं दोगुणहानि मात्रचयंग-अ वववर गुगु३

अधिक-अधिक है अतः उस चयके प्रमाणको एक अधिक गुणहानि आयामके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वही प्रथम निषेकका प्रमाण जानना। उसमें कमसे एक-एक चय मिलानेपर द्वितीयादि निषेकोंका प्रमाण होता है। एक हीन गुणहानि प्रमाण चय मिलनेपर अन्तिम निषेक होता है। प्रत्येक गुणहानिमें चयका प्रमाण दूना-दूना होता जाता है। इस प्रकार रचना करें। प्रथम गुणहानिके द्रव्यको अन्योन्याभ्यस्त राशिके आधे प्रमाणसे गुणा

१. म<sup>°</sup>डे डरैं।

ळण्पुषु । ॾ व प प प अ गु २ अंकसंदृष्टियुं तोरत्पडुग्मन्तेवरमर्थंसंदृष्टिय समुच्चय-अ व व व गु गु ३

रचनियदु:--

| ज प १<br>/\<br>प्रथम     निषेक          | चरम   निषेक                  | 000 | प्रथम     निषेक                    | उप ११<br>/\<br>चरम    निषेक |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|
| ≅ वपपप गुप्रथम=गुण<br>अ ववव गुगु३ ००००० | ः अववव गुगु ३<br>अववव गुगु ३ |     | ≡वपपप अगुचर=मगु<br>अवववरगुगु३००००० | ≅वषपअगु२<br>वववर<br>अगुगु३  |

व्क विषय अगुर ्व विवव विषय अगुर अ गुग्रेर

समुच्वयरचना ।



भाग देनेपर अन्तिम गुणहानिमें द्रव्यका प्रमाण होता है। उसमें गुणहानि आयामरूप गच्छका भाग देनेपर मध्यमधन होता है। उस मध्यमधनमें एक हीन गच्छके आधेसे हीन दो गुण-हानिका भाग देनेपर चयका प्रमाण होता है। उसको एक अधिक गुणहानि आयामसे गुणा अंकसंदृष्टियोळ ''क्ऊणण्णोण्णब्भत्यवहिददव्वं तु चरिमगुणदव्वं" एंदु चरमगुणहानिद्रव्य-मधिकसंकलनविवक्षेयिदं प्रथमगुणहानिद्रव्यमिनितक्कुं। संदृष्टि ६३०० मेले चरमगुणहानिपर्यंतं ६३

द्विगुण क्रमंगळागि पोगि चरमगुणहानिद्रव्यमन्योन्याम्यस्तार्द्धगुणितमक्कुं १००। २ १००। २ १००। ४ १००। ८ १००। १६ १००। ३२

प्रथमगुणहानिद्रव्यमं १०० अद्धाणेण खंडिदे मिन्सिम घणमागच्छिदि १०० तं रूऊण अद्धाण अद्धेण ८ ऊणेण णिसेयहारेण मिन्समधणमवहरिदे पचयं १०० तं रूविह्यगुणहाणिणा गुणिदे आदिणिसेयं ५

१००८ यिदनपर्वतिसिदोड रूपाधिकगुणहानिमात्र चयंगळप्युवु । ८ । द्वितीयादिनिषेकंगएकैक-८। ८३

अंकसंदृष्टी रूऊणण्णोण्णभत्यवहिददव्वं, अधिकसंकलनविवक्षया प्रथमगुणहानिद्रव्यं ६३०० उपरि ६३

द्विगुणं द्विगुणं भूत्वा चरमगुणहानावन्योन्याम्यस्तार्धगुणितं स्यःत् १००।१ अत्र प्रथमगुणहानिद्रव्यं १००

अद्वाणेण खिणडदे मिन्सिमधणमागच्छिद १०० तं रू ऊणद्वाणद्वेण ऊणेण णिसेयहारेण अवहरिदे पचयं १००

6

\_\_ ८।८।३ २

तं रूवाहियगुणहाणिणा गुणिदे आदिणिसेयो १०० । ८ अपवर्तितो रूपाधिकगुणहानिमात्रचयः स्यात् ८ १

۲ اگاء ج

करनेपर प्रथम निषेक होता है। द्वितीयादि निषेकों में क्रमसे एक-एक चय अधिक होता है। एक हीन गुणहानि प्रमाण चय मिलनेपर अन्तिम निषेक होता है। इस प्रकार स्थितिके भेदों में स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानका बँटवारा कहा। अब इसी कथनको अंक संदृष्टि द्वारा दिखाते हैं—

सब स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान तिरसठ सौ हैं। उसमें एक हीन अन्योन्याभ्यस्त १९ राशि तिरसठसे भाग देनेपर सौ पाये। सौ प्रथम गुणहानिका द्रव्य जानना। सौमें गच्छ चयाधिकंगळागुत्तं पोगि प्रथमगुणहानिचरमितषेकबोळु बोगुणहानिमात्र चयंगळप्पुत् । ८।२॥ चरमगुणहानि द्रव्यमुमितदं। ३२००। गुणहानियिदं भागिसिदोडं मध्यमधनमक् ३२०० मा ८ मध्यमधनमं रूपोनगुणहान्यद्धंरिहत बोगुणहा नियदं भागिसिदोडं चरमगुणहानिसंबंधि प्रचयमक्कु ३२००। ८ २२०० मिदं रूपोनगुणहानियदं गुणिसिदोडं चरमगुणहानिप्रथमितषेकमक्कुं ३२००। ८

३२०० मिदं रूपोनगुणहानियदं गुणिसिदोडं चरमगुणहानिप्रथमनिषेकमक्कुं ३२००। ८ ८८३ २

५ अपर्वात्ततिमिदु ३२। ८। मेले द्वितीयादि निषेकंगळीलु एकै कचयाधिकमागुत्तं पोगि चरमगुण-हानि चरमनिषेकदोळु दोगुणहानिमात्रचयंगळप्पुवु। ३२।८।२। मितिनितक्कुं। संदृष्टि:—

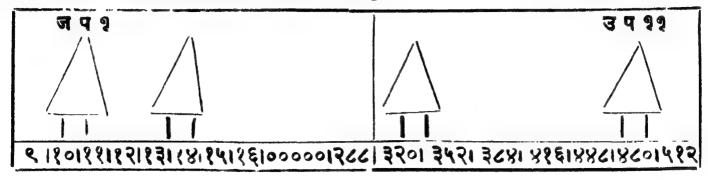

द्वितीयादिनिषेकः एकैकचयाधिको भूत्वा चरमो दोगुणहानिमात्रवयो भवति ८। २ चरमगुणहानौ द्रव्यं ३२०० गुणहान्या भक्तं मध्यमधनं ३२०० तदेव रूपोनगुणहान्यधीनदोगुणहान्या भक्तं प्रचयः ३२०० स एव रूपाधिक-

61613 R

गुणहानिना गुणितः प्रथमनिपेकः— ३२००।८ अपवितः ३२।८। ततो द्वितीयादिनिषेकः

راداء ع

१° एकैकचयाधिको भूत्वा चरमो दोगुणहानिमात्रचयो भवति ३२।८।२ संदृष्टिः—

गुणहानि आठसे भाग देनेपर साढ़े बारह मध्यधन जानना। एक होन गच्छ सातका आधा साढ़े तीनको दो गुणहानि सोछहमें-से घटानेपर साढ़े बारह रहे। मध्यधनमें साढ़े बारह का भाग देनेपर एक पाया सो चयका प्रमाण जानना। उसको एक अधिक गुणहानिके प्रमाण नौसे गुणा करनेपर नौ पाया। यही प्रथम निषेक जानना। द्वितीयादि निषेकोंमें एक-एक १५ चय अधिक होता है। एक हीन गुणहानिका प्रमाण सात है। सात चय मिछनेपर सोछह हुए। यही अन्तिम निषेक जानना। द्वितीयादि गुणहानियोंमें द्रव्य निषेक चय सब दूना-दूना होते हैं। अन्तिम गुणहानिमें प्रथम गुणहानिके द्रव्य सौको अन्योन्याम्यस्त राज्ञिके आधे बत्तीससे गुणा करनेपर बत्तीस सौ तो द्रव्य जानना। उसमें गच्छ आठसे भाग देनेपर मध्य धन चार सौ हुआ। उसमें एक हीन गुणहानिके आधेसे होन दो गुणहानिके प्रमाण साढ़े २० बारहका भाग देनेपर बत्तीस पाया। वही चय जानना। द्वितीयादि निषेकोंमें एक-एक

इंतु स्थितिविकल्पंगळुमवर स्थितिबंधाध्यवसायंगळुं स्थापिसल्पट्दुवल्लि स्थितिबंधाध्यव-सायस्थानंगळगं अनुकृष्टिविधानमुंटें दु पेळदपरु:—

> पल्लासंखेजजिदमा अणुकड्डो तित्तयाणि खंडाणि। अधियकमाणि तिरिच्छे चरिमं खंडं च अहियं तु ॥९५४॥

पल्यासंख्यातेकभागोनुकृष्टिस्तावन्मात्राणि खंडान्यधिकक्रमाणि तिर्ध्ववरमखंडं प्रवाधिकं तु ॥

जघन्यस्थिति मोदल्गों डु तदुरकृष्टस्थितिपर्यंतिमहं स्थितिविकल्पंगळ स्थितिवंधाध्यवसायं-गळगे प्रत्येकमनुकृष्टि विधानमुंटा अनुकृष्टिपदप्रमाणमेनित स्कुमें दोडे स्थितिवंधाध्यवसाय-

गुणहान्यायामितः प ११ नोडलु संख्यातैकभागमक्कुमप्पुदरिदं प ११ इदनपर्वात-छेव छे ठ

जपश

९। १०। ११। १२।१३। १४।१५।१६।०००।२८८।३२०।३५२।३८४।४१६।४४८।४८०।५१२। १० तेषामनुक्रष्टितिघानमाह—

अनुकृष्टिपदं पल्यासंस्थातैकभागः प स्थितिबन्धाध्यवसायगुणहान्यायापस्य प १ । १ व छे-व-छे

चय मिलाते हुए एक हीन गुण इानि प्रमाण सात चय मिलानेपर पाँच सौ बारह अन्तिम निषेक जानना। यह कथन अंक संदृष्टिसे जानना।

यहाँ भी प्रथम गुणहानिक प्रथम निपेकरूप अध्यवसाय स्थान जघन्य स्थितिके व कारण जानना। द्वितीय निषेक प्रमाण अध्यवसाय स्थान एक समय अधिक स्थितिके कारण जानना। इसी प्रकार अन्तिम गुणहानिके अन्तिम निषेक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान उत्कृष्ट स्थितिके कारण जानना ॥९५३॥

यहाँ एक स्थिति भेद सम्बन्धी अध्यवसायों में नाना जीवोंकी अपेक्षा खण्ड पाये जाते हैं। अथवा किसी जीवके जिन अध्यवसायों से नीचे की स्थिति बँधती है किसी अन्यके २० उन्हींसे ऊपरकी स्थिति बँधती है। इस प्रकार ऊपर-नीचेमें समानता होनेसे अनुकृष्टि विधान कहते हैं—

स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंमें जो गुणहानि आयामका प्रमाण कहा है उसमें संख्यात-का भाग देनेपर पल्यका असंख्यातवाँ भाग होता है। उतना ही अनुकृष्टि रचनामें गच्छका प्रमाण जानना। उतने ही अनुकृष्टिके खण्ड होते हैं। विवक्षित भेदरचनामें उन खण्डोंकी २५

सिदोडं पत्यासंख्यातैकभागमक्कुमें दु पेळल्पट्टुदु प अनुकृष्टिखंडंगळुं तावन्मात्रंगळेयप्पुचंतागुत्तळुं तिर्घ्यंक्कागिचयाधिकक्रमंगळप्पुचेक्नेवरं चरममन्तेवरं अंतुचयाधिकक्रमंगळादोडं स्वस्वजघन्यानु-कृष्टिखंडमं नोडलुं स्वस्वोत्कृष्टानुकृष्टिखंडं विशेषाधिकमेयक्कुं। द्विगुणत्रिगुणमागदें बुदत्थं।। आविशेषप्रमाणविज्ञापनात्थं मुंदणगायासूत्रमं पेळदपक्।:—

लोगाणमसंखिमदा अहियषमाणा हवंति पत्तेय । समुदायेणवि तिच्चिय ण हि अणुकेिड्हिम्म गुणहाणि ॥९५५॥

लोकानाममसंख्यमितान्यधिकप्रमाणानिभवंति प्रत्येकं । समुदायेनापि तावन्मात्रं न ह्यातु-त्कृष्टौ गुणहानिः ॥

अनुकृष्टि तिर्धिक् प्रचयप्रमाणंगळं गुणहानि प्रति द्विगुणद्विगुणंगळादोडमाळाप-१० सामान्यदिदं प्रत्येकमसंख्यातलोकप्रमाणंगळपुत्रु । एते दोडे प्रथमगुणहानिप्रचयमनिदं ३० प प प अणुकिड्ढपदेण हिदे पचये पचयंतु होवि तेरिक्छे एंदितनुकृष्टिपदिदिदः अ ००० गुगु ३

मूध्वंप्रचयमं भागिसिदोडेतिर्धंगनुकृष्टि प्रचयप्रमाणमक्तु = a प प प निदनपर्वतिसि-अ a a a गू गु ३ प २ a

बोडसंख्यातलोकमात्रमक्कुमप्पुदरिदमधिकप्रमाणसंख्यातलोकमात्रमें दितु पेळल्पट्दुदु । ईयसंख्यात-

हें संख्यातै कभागे प । १ । १ अपवर्तिते तिस्सिद्धे । अनुकृष्टिखंडानि तावन्ति तिर्यक् चयाधिकक्रमाणि । तथापि छे-व-छे १ २

१५ तज्जवन्यात्तदुत्कृष्टविशेषाधिकमेव न द्विगुणादि ॥९५४॥ तद्विशैषप्रमाणं ज्ञापयति —

अनुकृष्टिप्रचयस्य गुणहानि गुणहानि प्रति द्विगुणत्वेऽि तत्प्रमाणान्यालापसामान्येन प्रत्येकमसंख्यातलोका

रचना तिर्यक्षियसे बराबरमें होती है। तथा प्रथम खण्डसे छेकर क्रमसे उनमें एक-एक चय अधिक होता है, फिर भी जधन्य प्रथम खण्डसे उत्कृष्ट अन्तिम खण्ड कुछ अधिक प्रमाण-वाला है, दुगुना-तिगुना नहीं है।।९५४॥

उस विशेष प्रमाणको कहते हैं—

अनुकृष्टिका चय प्रत्येक गुणहानिमें दूना-दूना होता है फिर भी सामान्यसे असंख्यात लोकमात्र है; क्योंकि विवक्षित गुणहानिकी ऊर्ध्वरचनामें जो चयका प्रमाण है उसमें अनुकृष्टि गच्छका भाग देनेपर अनुकृष्टिके चयका प्रमाण आता है, सो स्थूलकृष्यसे असंख्यात लोकप्रमाण ही है। उसमें प्रथम खण्डसे एक-एक चय अधिक द्वितीयादि खण्ड होते हैं।

२०

२५ १. मु. अणुकिद्विम्मि।

लोकमात्रप्रचयितं खंडंगळु प्रत्येकमिधकंगलादोडमा चयसित्तमागियुं तावन्मात्रमेयक्कुमसंख्यात-लोकमात्रमेयक्कु मनंतमागदं बुदत्थं। मेकं दोडसंख्यातलोकंगळसंख्यातलोकमात्रविकल्पंगळप्पुदरिंद। मदु कारणदिदं तिर्ध्यंगनुकृष्टिपददोळु गुणहानि यं बुदिल्लं दु पेळल्पट्दुदु। सर्व्वखंडंगळु उत्कृष्टंगळु ख्पोनपदमात्रचयाधिकंगळप्पुदरिंदं। यितनुकृष्टिपदमुमनुकृष्टिचयमुमरियल्पडुत्तं विरलु इन्न पुकृष्टि-खंडंगलोळु स्थितिबंधाध्यवसायंगळु पेळल्पडुगु। मदंते दोड मोहनीय सर्व्वस्थितिविकल्पंगळोळु प्रत्येकमूद्ध्वंखपदिनिहं स्थितिबंधाध्यवसायंगळनुत्कृष्टिरचने बरेदु बळिक्कं पेळल्पडुगुं।

| •                                           |                                               |                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| उत्कृष्ट स्थितिगुणहानि<br>चरम १६<br>△<br>॥  | ऋ वपपप गुर<br><u>°</u><br>अ ववव गुगुर<br>र    | ≡ व पपप गुर्। प                                                  |
| गुणहानि द्विचरम १५<br>\\ \\ \               | ≡ वपपप गुर<br><u>°</u><br>अवववगुगुर<br>र      | च व प प प गुर प                                                  |
| 0                                           | 0                                             | 0                                                                |
| गुणहानि द्वितीयस्थिति<br>१०                 | ञ्च व प प प गु<br>्<br>अ व व व व गु गु ३<br>२ | २ <u>०</u><br>= a प प प गु प<br>- a l २<br>अ aaa गु गु३ प<br>२ a |
| गुणहानि प्रथमजघन्य-<br>स्थिति क ९<br>△<br>॥ | ऋ व पपप गु<br>्थ<br>अ व व व गुगु३<br>२        | ≡ वपपपँगु प<br>०                                                 |

एव भवन्ति । तत्तद्गुणहान्यूर्ध्वप्रचये तदालापेऽनुकृष्टिपदेन भक्ते तत्तरप्रमःणत्तप्रसिद्धः । तेन तेनाधिकःखंडान्यपि तदालापानि । असंख्यातलोकानामसंख्यातलोकिवित्रलपत्वात् । न चानुकृष्टि ये गुणहानिरस्ति सर्वेषापुत्कृष्टिखंडानां रूपोनपदमात्रचयैरेवाधिक्यात् । एवमनुकृष्टेः पदचयौ ज्ञापयित्वा तत्खंडेषु स्थितिबन्धः ध्यवगाया उच्यन्ते । तद्रचितसंदृष्टिरियं—

तथापि उन सबका प्रमाण असंख्यात लोक ही कहा जाता है; क्योंकि असंख्यात लोक मेद भी असंख्यात लोक ही होते हैं। तथा अनुकृष्टिके गच्छमें गुणहानि रचना नहीं है; क्योंकि सर्वोत्कृष्ट खण्डोंमें जघन्य खण्डसे एक हीन गुणहानिके गच्छ प्रमाण चयोंकी अधिकता पायी जाती है। इस प्रकार अनुकृष्टिके गच्छ और चयका प्रमाण बतलाकर उस अनुकृष्टिके खण्डोंमें स्थितिबन्धाध्यवसायोंका प्रमाण कहते हैं—

१०

|   | = a प प प गुर- प<br>- a।२<br>अ aaa गुगु३ प<br>२ a | २- ू—                                           | व व व व गु गु र प           |        |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| + | 314                                               | ≅ वपपप गुर प<br>_ व!२<br>अववव गुगु गु३ प<br>४ व | 1 314                       | 000000 |
|   | ३<br>≅ aपपपग प                                    | ४ ०<br>ड a प प प गु प                           | ५<br>≡ व्यवप्रमुप           | 000000 |
|   | २<br>≅ व प प प ग प                                | ३ - =<br>= a पपपगु प<br>- = a।२                 | ङ वपपपगु प<br>जन्म जन्म वार | 00000  |

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                                                     |                                                                                           |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| उ गुणहानिचरम १६<br>△<br>│              | ≅ विषय गुर<br>ॄ १-<br>अ वववगुगुर<br>२               | ू <u>∩</u>                                                                                |  |  |  |  |  |
| गुणहानिद्विचरम १५<br>△<br>             | = a q q प गुर<br>,                                  | <u>०</u> <u>०</u> <u>०</u> <u>०</u> <u>०</u> <u>०</u> <u>०</u> <u>०</u> <u>०</u> <u>०</u> |  |  |  |  |  |
| 0                                      | 0                                                   | 0 0                                                                                       |  |  |  |  |  |
| गुणहानिद्वितीय स्थिति १०<br>△          | २-<br>≡ ठपपप गु<br><u>~ ^</u> १-<br>अ ठठठगुगु३<br>२ | च विषय गुप<br>च विषय गुप<br>च विषय गुगुरुप<br>स्व विववगुगुरुप<br>२ व                      |  |  |  |  |  |
| गुणहानि प्रथम जघन्यस्थिति ९<br>△<br>   | १-<br>≡ वपपप गु<br><br>ब व व व गुगु ३<br>२          | १- ००<br>= वपपपगुप<br>०० १- वर<br>अ वववगुगुरुप<br>२ व                                     |  |  |  |  |  |
| मू ल <b>ध</b> नं                       |                                                     |                                                                                           |  |  |  |  |  |

| रुपाटवात बाबतत्त्वप्रवापका १३६७        |                                     |                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|                                        | पदहतमुखमादिधनं                      | व्येकपदाद्धं घ्नचयगुणोगच्छ     |  |  |  |  |
|                                        |                                     | उत्तरधनं ।                     |  |  |  |  |
| 0,0                                    | <b>!</b>                            | <b>?</b> —                     |  |  |  |  |
| <b>≅</b> ३ प प प चथ प गुर्प            | <del>=</del> 28पपपगुर− पप           | æ aपपप प <b>प</b>              |  |  |  |  |
|                                        | 80 8- 915                           | 0 8915 9                       |  |  |  |  |
| स ववन गुगु ३ प                         | अ ववव गुग्रे प                      | ० १०१२ a<br>अवववगुगु३ प<br>२ a |  |  |  |  |
| \                                      | ् <b>२</b> a                        | <b>२</b> a                     |  |  |  |  |
| -0 -0 N-                               | <b>?— ?—</b>                        | 90                             |  |  |  |  |
| ≡aपपप प गुर प                          | ≅ वपपप गुर- प प                     | $\equiv a q q q q q$           |  |  |  |  |
| m = a12                                | 1 t - 1 al 7 e                      |                                |  |  |  |  |
| अवववगु गु३ प<br>२ व                    | अववव गुगु३ प<br>२ व                 | अवववगुगु३ प                    |  |  |  |  |
|                                        | <b>२</b> a                          | i a                            |  |  |  |  |
| 0                                      | 000                                 | 0                              |  |  |  |  |
| 80 560                                 | %<br>२— १ <u>०</u><br>≡ वपपप गु प प | 80                             |  |  |  |  |
| <b>≡ वपपपचयप गुप</b>                   | <b>≡ वपपप गुपप</b>                  | <b>≋ ३ पपप प प</b>             |  |  |  |  |
| १ <u>0</u> १_ a12                      | १० १- वारव                          | 00 9210 5                      |  |  |  |  |
| अववव गुगुरे प                          | अ व व व गु गु ३ प                   | अवववगु गु३ प                   |  |  |  |  |
| ₹ a                                    | ्र a                                | ٦ a                            |  |  |  |  |
| 20 8-8-                                | १— १०                               | <u> </u>                       |  |  |  |  |
| <b>≡ व प प च य प गुप</b>               | = व्यपपगु— प प                      | <b>⇒ ३ प प प प</b>             |  |  |  |  |
| १० व १-र वार                           | १ <u> </u>                          | १ <u>०</u> १— a1२ a            |  |  |  |  |
| अववव गुगुर प<br>र व                    | अठठठ गुगु३ प                        | अवववगुग्३ प                    |  |  |  |  |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | T a                                 | ı e                            |  |  |  |  |

उभयधनयुतिनिषेकप्रमाणमक्कु ।

|   | <del>~~</del> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~            |                           |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|
|   | १- ॢ <u>०</u><br>≡aपपपगु२-प<br>ॣ <u>०</u> १-a२                                                                    | ج م م ع                                           | ३— १ <u></u><br>≅         | 0    |
|   | <b>अवववगुगु</b> ३प<br>२व                                                                                          | अवववगुगु३प<br>२व                                  | अ a a a गुगुरे<br>२       | •    |
|   | ट a पपप गुर-प                                                                                                     | <b>१- ,Ω</b><br>≡ a प प प <b>२-</b> प             |                           | •    |
|   | <u> </u>                                                                                                          | ॢ <u> २</u> १ — व २  <br>अव व व व गुगु ३ प<br>२ व | १ <u> </u>                | 0    |
| 4 | 000                                                                                                               | Š                                                 |                           | 0000 |
|   | ₹- ,0                                                                                                             | ٧- ,0                                             | <i>γ</i> − <i>γ</i> Ω     |      |
|   | व्राच्या विश्वप्रमाणिक विश्वप्रमाणिक विश्वप्रमाणिक विश्वप्रमाणिक विश्वप्रमाणिक विश्वप्रमाणिक विश्वप्रमाणिक विश्वप | ≡ वपपपगुप<br>  १- १- a २                          | ≅ वषपप गु- प<br>१०- १- वर | 0    |
|   | अ वववगुगुरप<br>२व                                                                                                 | <b>स</b>                                          |                           | 0    |
|   | ٦- , ٥-                                                                                                           | ₹-,□                                              | 8 − 4 <u>∪</u>            |      |
|   | 1                                                                                                                 | अक्ष विषय गुप<br>- १- ३२                          |                           | 0    |
|   | ्र <u>∩</u> १ – व २<br>अ ववव गुगु३ प                                                                              | ्र <u>    १</u> – a२<br>अ a a a व गुगु३ प         | 1 -                       | 0    |
|   | ₹ 8                                                                                                               | 1 २ व                                             | र व                       |      |

ज्ञान्यस्थितिबंधप्रायोग्यकषायपरिणामस्थानविकल्पंगळिवं इवपपप ग्रे द्रव्यमं बुदु स्र ववव ग्रु गुरे

प्रथमगुणहानिचयमनिवं इवपपप अनुकृष्टिपविषयं भागिसिबोर्ड तिम्यंगनुकृष्टिचयमन्कु।

अवकृष्टिपविषयं भागिसिबोर्ड तिम्यंगनुकृष्टिचयमन्कु।

अवकृष्टिपविषयं भागिसिबोर्ड तिम्यंगनुकृष्टिचयमन्कु।

अवकृष्टिपविषयं भागिसिबोर्ड तिम्यंगनुकृष्टिचयमन्कु।

|   |                                         |                                 | _                       |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|   | \$□                                     | ₹-2-                            | 1 2                     |
|   | <b>≆ a</b> पपपगुर — पचय प               | <b>≡∂</b> पपपगु२— प प           | <b>≅</b> ३पपप प प       |
|   | १ <del></del> १ २ - व                   | १ <u>~</u> १— a २ a             | 8 <del>-</del> 8- a 3 a |
|   | अ <b>००० गुगु</b> ३प                    | <b>अवववगु गु३</b> प             | अ ठठठ गुगुरे प          |
|   | २ ə                                     | ₹ ð                             | २ a                     |
|   | ₹ <u></u> ₹ <u></u> ₹ <u></u> ₹ <u></u> | <u> </u>                        | <b>₹</b> Ω              |
|   |                                         | ≡ वपपप गुर-प प                  | æ aपपप प प              |
|   |                                         | १ <u>-</u> 8- 8 8               | १ <del>०</del> १-8२ 8   |
|   | अ ८०० गुगुरेप                           | अवववगुगु३ प                     | अ ००० गुगु३ प           |
|   | ₹ 8                                     | ₹ 8                             | ् २ a                   |
|   | 0                                       | 0                               | 0                       |
| 4 | 0                                       | •                               | •                       |
|   | 2- 80 50                                | ₹ <del>-</del> १ <del>-</del> ∩ | <u> </u>                |
|   | <b>≆</b> aपपगुपचय प                     | ≡ a पपप गु— प                   | <b>≊</b> व प प प        |
|   |                                         | ?— ?— a ? a                     | १— १— a २ a             |
|   | अ ० ० ० गु गु३ प                        | अ वववगुगुरे प                   | अवववगु गु३ प            |
|   | ڏ ₹ a                                   | र a                             | ~ a                     |
|   | 1- 5- 5-                                | १─ १─                           | 100                     |
|   | ≊aपपप गुपचय प                           | <b>≡</b> aपपपगु— प प            | æsaपपपगुप प             |
|   |                                         |                                 | १ <u> </u>              |
|   | अ <b>ठठ</b> गु गुरे प<br>२ ठ            | अ ववव गुगुरे प                  | अ <b>०००</b> गुगु३ प    |
|   | २ a                                     | <b>२</b> a                      | २ व                     |
|   | <b>चरम</b> खंडानि                       | आदिघनानि                        | उत्तरधनानि              |
|   |                                         |                                 |                         |

जबन्य स्थितिबन्धके योग्य कषाय परिणाम तो द्रव्य है। प्रथम गुणहानिमें जो चय-५ का प्रमाण है उसको अनुकृष्टि गच्छ-पत्यके असंख्यातवें भागसे भाग देनेपर अनुकृष्टि चयका प्रमाण होता है। तथा 'व्येक पदार्घ हन' इत्यादि सूत्रके अनुसार एक हीन अनुकृष्टि

धणहीणंबब्वं पदभजिवे होबि आविपरिमाणं" ये विताचयैषनव अनुकृष्टिपद प्रत्यासंख्यातैकभागमं भाज्यभागहारभूतंगळनपर्वात्तिस कळेंदु शेषधनमनिवं

```
⇒ a प प प अनुकृष्टिचयः
                         ≅ a प प प व्येकपदा
                                                प र्द्ध प
                          व व व व गुगु ३
                        ्व ७७७ गुरुष
                       प गुणो गच्छ उत्तरधनं 🎟 a पपप प
घ्न बयः
       PPPSE
                                       696 -1 0.
                       a ?
           { ----
                                       व ००० गुगु ३ प
       अ वववगुर्प
पल्यासंख्यातभाज्यभागहारापवर्तिते एवम्
                          🛎 аччч
                              वववगुगु३
```

गच्छके आवेको अनुकृष्टि चयसे गुणा करके अनुकृष्टि चयसे गुणा करनेपर चयधनका प्रमाण होता है।

प्रथम गुणहानिमें जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसायोंका जो प्रमाण है उसमें प्रथम धनका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे उसको अनुकृष्टि गच्छका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे प्रथम गुणहानिमें जघन्य स्थितिसम्बन्धी अनुकृष्टिका प्रथम खण्ड १० जानना। द्वितीयादि खण्डमें एक-एक अनुकृष्टि सम्बन्धी चय अधिक होता है। जघन्य

रै. म चयद ।

चव प प प गु स्वोनानुकृष्टि पदाद्धंप्रमितिवशेषगळं कळे दु ≡व प प प गु प अ व व व ग गु भे र अ व व व ग गु भे र र र

अनुकृष्टिपददिवं भागिसिदोडं प्रथमपदहानिजघन्यस्थितिप्रतिबद्धस्थितिबंधाध्यवसायजघन्यानुकृष्टि-

प्रथमखंडप्रमाणमक्कं इव प प प गु प द्वितीयादिखंडंगळोळकेकचयाधिक (ग)ळागुत्तं-अ व व व गु गुरे प २ व

पोगि चरमखंडदोळु रूपोनानुकृष्टिपदमात्रच यंगळिधकंगळपुवु क a प प प गु प ई प्रथम-अ a a a a गु गु३ प २ व

प्रथमगुणहानिज**घन्यस्थितिप्रतिबद्धस्थितिबन्धा**ध्यवसायेषु

≅ वपपपगुं ००१— अ वववगुगु३ २

रूपोनानु कृष्टिपदार्धगुणितानुकृष्टिपदप्रमितविशेषानुद्धृत्य शेषे-

१— ्० = व पपपगु— प ०० १— व २ भ व व व व गुगु १

ऽनुकृष्टिपदेन भक्ते प्रथमगुणहानिजवन्यस्थितिप्रतिबद्धानुकृष्टिप्रथमखण्डं स्यात् ।

द्वितीयादिखण्डमेकैकचयाधिकं भूत्वा चरमं रूपोतानुकृष्टिपदमात्रचयाधिकं भवति ट a प प प चय प

्र १ — ्र ा ब वववगु— प १ — वर गुगु३ प

खण्डमें एक हीन अनुकृष्टि गच्छ प्रमाण चय अधिक होनेपर अन्तका उत्कृष्ट खण्ड होता १० है। 'पदहतमुखमादिधनं' के अनुसार पद जो अनुकृष्टिका गच्छ है उससे मुख जो प्रथम खण्ड है उसे गुणा करनेपर आदिधन होता है। 'व्येकपदार्घदन' इत्यादि सूत्रके अनुसार निषेकानुकृष्टिखंडंगळंसंकलिसुत्तं विरलु लब्धं पूर्व्योक्तमोह नीयकम्मंजघन्यस्थितिप्रतिबद्धस्थिति-बंधाध्यवसायस्थानंगळ प्रमाणमेयक्कुमवे ते दोड पदहतमुखनाविधनं एदितनुकृष्टिपदिदं प्रथम-

जधन्यानुकृष्टियं गुणिसिदोडादि धनिमिनितक्कुं क्रव प प प गु प प ब्येकपदार्द्धं हन चय-य गु गु ३ प २ व

गुणोगच्छ एंदिसुत्तर धनमंतंदोडे इनितःकु।

= वपपपपपपमी उत्तरधनमुमनादिधनमुमं कूडिदोडे मूलधनमपवित्तितिमिनितक्कुं— ५

गुगु३ प

च व प प प गु ई प्रकारिंदवं द्वितीयादिनिषेकंगनुत्कृष्टिखंडंगळं मुन्न रचनेयोळु बरेदंते अ व व व गु गु ३

एतेषु पुनः संकलितेषु पूर्वोक्तमेव जधन्यस्थितिबन्धाध्यवसायप्रमाणमायाति । तद्यथा--

हत्तरघनं ऋ वपपप प प तयोथींगो मूलघनमपर्वितमेतावत् ≡ वपपप गु १ १— व २ व अव व व गुगुरेप २ व

एक हीन गच्छके आघेको चयसे तथा गच्छसे गुणा करनेपर चयधन होता है। आदिधन और चयधनको मिलानेपर जवन्य स्थितिसम्बन्धी अध्यवसायोंके प्रमाणरूप सर्वधन होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि निषेकोंमें अनुकृष्टिरचना क्रमसे करके प्रथम गुणहानिके अन्तके निषेक-

तंबपर्वात्ततचयधनमनिदं ≡ a प प प प कळेबु अनुकृष्टिपदिदं भागिसुत्तिमरलु तदनुकृष्टिa a a a l र अ गु गु रू

प्रथमखंडप्रमाणमक्कुं ≅ वपपपगुर प द्वितीयादिखंडंगळोळु रचनेयोळु बरेदंतेकैकचया-ववव वारे अ गुगु३ प

षिकंगळागुत्तं पोगि चरमखंडदोळु रूपोनानुकृष्टि पदमात्रचयंगळिषकंगळप्युवु---

प मुखमादि धनमें दिदादिधनमक्कुं। ≊०पपपगुर पप० चयधनमुं मुख ००० ०१२ अ गुगुरेप

में जो द्रव्य है उसमें पूर्वोक्त चयधन घटाकर शेषको अनुकृष्टि गच्छका भाग देनेपर प्रथम १० खण्ड होता है। द्वितीयादि खण्ड एक-एक अनुकृष्टि चय अधिक होते हैं। तथा अन्तिम खण्डमें एह हीन अनुकृष्टि गच्छ प्रमाण चय अधिक होते हैं। तथा गच्छसे प्रथम खण्डको

```
मूमि ≡ वपपप प
                        ववव वार
 व वववगुगु३ प
                     अ गुगु३ प
दळे
                        पबगुणिवे पदघणं होवि एंविवु चयघनमक्कुं
      = a q q q q
         a a a a l? a
≅ a प प प प प इल्लियुभयधनंगळ भाज्य भागहार भूतानुकृष्टिपदपल्यासंख्यातंगळ-
   a a a al? a
     गुगु३। प
नपर्वात्तिस रूपोनानुकृष्टिपदार्द्धमाविधनवोळ् प्रक्षेपिसुसं विरलु मूलधनमिनितवर्कुं-
≡ व प प प गु २ अंकसंदृष्टियोळ् प्रथमगुणहानिद्रव्यंगळिवु १६ अनुकृष्टघायाम ४ विशेष
   666
                                       24
                                       28
                                       12
                                       >>
                                       १०
मुखमेकचयः 🗏 a प प प रूपोनपदमात्रचयो भूमिः 🗏 a प प प
       <u>,a</u> !—
                                    व वववगुगुरेप
                                    थ वववगुगुरे
                                                     -0
अवववगुगुरूप पव
२वरव
```

तयोराद्युत्तरधनयोः भाज्यभागहारौ पल्यासंख्यातावपदत्यं रूपोनानुकृष्टिपदार्धे आदिधने प्रक्षिप्ते मूलवनं स्यात् व प प प गु २

न व व व व गुगु ३

गुणा करनेपर आदिधन होता है। चयधनका प्रमाण लानेके लिए 'मुहभूमि' इत्यादि सूत्रके अनुसार मुख हुआ एक चय और भूमि हुई एक हीन अनुकृष्टिका गच्छ प्रमाण चय। इनको

१ चयधनमिदु १।३१४ अपवित्तितिमदं ३ द्रव्यदोळु कळदोडिनितक्कु — ८३ मिदं पर्दिदं ४ ४।२ २ २ ३

भागिसिदोडादि धनमक्कु ८-३ द्वितीयादिखंडंगळेकैकचयाधिकंगळप्पुवु । द्वितीयनिषेकद्रव्यमिरु

२ चयधनमनिदं ३ कळेदु पदिंदं भागिसि दोडादिखंडप्रमाणिमिनितक्कु ८—३ द्वितीयादि ८ २ ४।२

खंडंगळेकैकचयाधिकंगळपुवु। प्रथमगुणहानिचरमनिषेकद्रव्यमिदु। ८।२। चयधनमनिदं। ३ २

प कळेदु पर्दादं भागिसिदोडादिखंडप्रमाणिमिनितक्कुं ८।२।३ द्वितीयादिखंडगळु मेकैकचयाधि-४।२

कंगळागुत्तं पोगि चरमलंडदोळु रूपोनगच्छमात्रचयंगळिषकंगळप्युवु । समुच्चयसंदृष्टि :--

१— अंकसंदृष्टी प्रथमगुणहानी प्रथमनिषेके ८ चयधनेना १।३।४ पर्वितनो ३ ने ८-३ पर्देन ४ ४।२ २ २

भक्ते प्रथमखण्डं भवेत् ८। ३ द्वितीयादिखण्डमेकैकचयाधिकं भवित । समुच्चयसंदृष्टिः— ४।२

जोड़कर आधा करो। फिर एक हीन अनुकृष्टिके गच्छ प्रमाण गच्छसे गुणा करो तब चय-१० धनका प्रमाण होता है। सो आदिधन और चयधनको मिलानेपर प्रथम गुणहानिके अन्तिम निषेकका प्रमाण होता है। इस प्रकार प्रथम गुणहानिमें अनुकृष्टि रचना कही। अब इस कथनको अंकसंदृष्टिके द्वारा दिखाते हैं—

प्रथम गुणहानिमें प्रथम निषेकका प्रमाण नौ है। यही द्रव्य है। उध्वेचय एक है उसमें अनुकृष्टि गच्छ चारका भाग देनेसे अनुकृष्टि चय एकका चतुर्थांश हुआ। 'व्येकपदार्ध हन' १५ इत्यादि सूत्रके अनुसार चयधन डेढ़ हुआ। उसे सर्वधन नौमें-से घटानेपर साढ़े मात रहे। उसमें अनुकृष्टि गच्छ चारसे भाग देनेपर प्रथम खण्डका प्रमाण एक अष्टमांशसे हीन दो हुआ। उसमें चतुर्थांश प्रमाण अनुकृष्टिका एक-एक चय मिलानेपर द्वितीयादि खण्ड होते हैं। चारों खण्डोंको जोड़नेपर नौ होता है। इसी प्रकार अन्तिम निषेकका द्रव्य सोलह है। उसमें चयधन डेढ़ घटानेपर साढ़े चौदह शेष रहे। उसमें अनुकृष्टि गच्छ चारका भाग देनेपर एक- 'एक चय बढ़ानेपर द्वितीयादि खण्ड होते हैं। चारों खण्डोंका जोड़ सोलह होता है। यहाँ जो आधा या चौथाई कहा है सो अर्थसंदृष्टि द्वारा समझनेके लिए कहा है। अर्थसंदृष्टि तो महापरिमाणका है अतः उसमें आधा चौथाई-जैसा कुछ नहीं है।

| १६ | 9+   | 8   | 2     | 3          |
|----|------|-----|-------|------------|
| 0  | ९ ३  | 40  | 40    | 40         |
| 0  | ४०२  | ९ ३ | ९ ० ३ | ९०३        |
|    |      | 8+3 | ४२    | ४०२        |
| 0  | २०   | ०३  | 80    | 40         |
| 0  | ९०३  | 9+3 | ९। ३  | ९+३        |
| ११ | 8+5  | 8+3 | 812   | 817        |
| १० | 8    | 2   | 3     | 8          |
| Ì  | 9+3  | 9+3 | ९+३   | ९ + ३      |
|    | 8+3  | 813 | ४।२   | 813        |
| او | 94.3 | 8   | 3     | 3          |
| 1  | 8+3  | 9+3 | 9+3   | <b>%+3</b> |
|    |      | ४।२ | 813   | 81 २       |

| २ | २   | 2 4      | ( X | थ थ | 4 8 | 40  |
|---|-----|----------|-----|-----|-----|-----|
| ર | _   | 2 0      | •   | 48  | 44  | 4 6 |
| २ | _   | 8 4      |     | ५ ३ | 48  | 44  |
| २ | 8   | 0   4    |     | 4 2 | 4 3 | 48  |
| २ | 0   | Ę   0    | , 0 | ५ १ | ५ २ | 43  |
| 8 | 0 3 | 2   2    | ८ ९ | 140 | 4 8 | 42  |
| 8 |     | 6 3      | 5 6 | ४९  | 40  | 48  |
| 8 |     | <b>ઇ</b> | e ? | 186 | 88  | 40  |
| 8 | 9   | s ! s    | १ ६ | 8 9 | 86  | 89  |
| 8 | 6   | ६।       | 5 4 | 8 8 | 8 9 | 86  |
| 8 |     |          | 3 8 | 84  | 8 € | 80  |
| 8 |     |          | ? 3 | 88  | 84  | ४६  |
| 8 |     | 8 1      |     | 183 | 88  | 84  |
| 8 |     | 0 1      | 5 8 | 83  | 8 ३ | 88  |
| 8 |     | Ę   }    | •   | 8 8 | ४२  | ४३  |
| 8 |     | 2   3    |     | 80  | 8 8 | 83  |

अथवा अंकसंदृष्टियोळु स्वेच्छासंदृष्टिकरणमुंटप्युवरिंदं अथःप्रवृत्तकरणरचनेयं सर्विमन-वतरिसिकों डु अनुकृष्टिरचनेयं व्याख्यानमं माळपुदु । अत्यंतपरोक्षात्थंगळं मनंबुगिसुविलगुपाय-

|            |                    | <b>१</b> —         | ₹—           | ₹—         | २२२ | 48 | 44 | ५६ | 40  |
|------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|-----|----|----|----|-----|
|            | 9                  | 9                  | 9            | 9          | २१८ | 43 | 48 | 44 | ५६  |
| <b>१</b> ६ | <b>९</b> —३<br>४।२ | <b>९—३</b><br>४। २ | ९—३<br>४।२   | ९—३<br>४।२ | 288 | 42 | 43 | 48 | ५५  |
|            |                    |                    |              | j          | 280 | 48 | 42 | 43 | 48  |
|            | 0                  | 0                  | 0            |            | २०६ | 40 | 48 | 42 | ५३  |
| o          | 0                  | 0                  |              | 0          | १०२ | 89 | 40 | 48 | ५२  |
|            | २                  | ₹                  | 8            | 4          | १९८ | 86 | 89 | 40 | 48  |
| 28         | ९—३                | 9-3                | ९—३          | ९—३        | 868 | 80 | 86 | 89 | 40  |
|            | ४।२                | ४।२                | ४।२          | ४।२        | 290 | ४६ | ४७ | 86 | ४९  |
|            |                    | 7                  | 3            |            | १८६ | 84 | ४६ | 80 | 86  |
| १०         | ९—३                | 9-3                | ९—३          | ९—३        | 262 | 88 | 84 | 85 | YO  |
| ]          | ४१२                | 8-7                | 813          | 817        | 308 | 83 | 88 | 84 | 188 |
|            |                    |                    |              |            | १७४ | ४२ | 83 | 88 | 84  |
|            |                    | 8                  | 1 7          | 3          | 200 | 88 | 82 | 83 | 8x  |
| ९          | <b>९—३</b><br>४।२  | <b>९</b> ३<br>४।२  | ९—३<br>  ४।२ | ९—३<br>४।२ | १६६ | 80 | 88 | ४२ | ४३  |
|            | 017                |                    |              |            | १६२ | ३९ | 80 | 88 | ४२  |

यदि स्वेच्छानुसार अंकसंदृष्टि करना हो तो त्रिकरणचूलिका अधिकारमें अधःप्रवृत्त-करणकी रचनामें जैसी अंकसंदृष्टि है वैसी करना। तब प्रथम गुणहानिमें सब अध्यवसाय तीन हजार बहत्तर। गुणहानि आयाम सोलह। उसमें जघन्य स्थितिसम्बन्धी प्रथम निषेक मप्पुर्वारवं। यितु स्थितिबंधाध्यवसायंगळ प्रथमगुणहानियोळत्थं संदृष्टियुमंकसंदृष्टियुमनुक्कृष्टि-विधानवोळु तोरल्पट्दुर्विते द्वितीयाविगुणहानिगळोळं विचारं माडल्पड्रुवुवों दु विशेषमुंटवावुवें वोडे गुणहानि प्रति द्रध्यमुं चयमुं द्विगुणद्विगुणक्रमंगळप्पुवु ॥

एक सौ बासठ। प्रत्येक निषेकमें चयका प्रमाण चार। प्रथम निषेकके द्रव्य एक सौ बासठमें चयधन छह घटानेपर एक सौ छप्पन रहे। इसमें अनुकृष्टि गच्छ चारका भाग देनेपर उन-तालीस पाये। यही प्रथम खण्ड हुआ। द्वितीयादि खण्डोंमें एक-एक चय अधिक जानना। चारों खण्डोंका जोड़ एक सौ बासठ होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि निषेकोंकी रचना करना। अन्तिम निषेकका द्रव्य दो सौ बाईस। उसमें चयधन छह घटानेपर दो सौ सोलह रहे। उसमें अनुकृष्टिगच्छ चारका भाग देनेपर चौवन पाये। यही प्रथम खण्ड है। द्वितीयादि खण्डोंमें एक-एक चय अधिक जानना। चारों खण्डोंका जोड़ दो सौ बाईस हुआ। इसी प्रकार द्वितीयादि गुणहानियोंमें भी अनुकृष्टिका विधान कर लेना। प्रथम गुणहानिके अनुकृष्टि चय, द्रव्य आदिसे द्वितीयादि गुणहानियोंमें अनुकृष्टिक चय आदिका प्रमाण दूना-दूना होता है।

अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा स्थितिबन्धाध्यवसाय रचना

|                                              | 6             |            |       |           |
|----------------------------------------------|---------------|------------|-------|-----------|
| जघन्यादि<br>स्थितिबन्ध-<br>की ऊर्ध्व<br>रचना | प्रथम खण्ड    | द्वितीय    | नृतीय | चतुर्थ    |
| २२२                                          | 48            | 44         | ५६    | ५७        |
| २१८                                          | ५३            | 98         | ५५    | ५६        |
| २१४                                          | ५२            | ५३         | 48    | <b>५५</b> |
| २१०                                          | ५१            | 42         | ५३    | 48        |
| २०६                                          | 40            | 48         | ५२    | ५३        |
| २०२                                          | <b>પ્ટ</b> લ્ | 40         | 48    | ५२        |
| १९८                                          | 85            | ४९         | ५०    | 48        |
| १९४                                          | 80            | 86         | ४९    | 40        |
| १९०                                          | ४६            | 8/9        | 85    | ४९        |
| १८६                                          | ४५            | ४६         | 8/9   | 86        |
| १८२                                          | 88            | <b>૪</b> ५ | ४६    | 8/9       |
| १७८                                          | ४३            | ጸጸ         | ४५    | ४६        |
| १७४                                          | ४२            | ४३         | ဗွဗ   | ४५        |
| 800                                          | ४१            | ४२         | ४३    | 88        |
| १६६                                          | ٧o            | ४१         | ४२    | ४३        |
| १६२                                          | ३९            | go         | 88    | ४२        |

24

अनंतरमुक्त प्रथमगुणहानियोळनुकृष्टि खंडंगळोळल्पबहुत्वमं सूचिसिवपं :— पढमं पढमं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरिच्छं । हेट्ठिन्लुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमजहण्णं ॥९५६॥

प्रथमं प्रथमं लंडं अन्योन्यमपेक्ष्य विसदृशं । अधस्तनोत्कृष्टावनंतगुणस्तूपरितनज्ञधन्यं ॥

अंतु रिचियसलुपट्ट प्रथमादिगुणहानिगळोळनुकृष्टि प्रथमं प्रथमं खंडं स्वोत्कृष्टपर्यंतं गुणहानिचरमनिषेकप्रथमानुकृष्टिखंडपर्यंतं निरंतरिवशेषाधिकंगळप्पुदिर्दि संख्येइंदं परस्परं विसदृशंगळप्पुवृ । शक्तिविशेषिदिसं परस्परं विसदृशंगळपपुवृ । शक्तिविशेषिदिनं तु विसदृशंगळं - दोडं स्वस्वाषस्तनोत्कृष्टस्थानमं नोडलुपरितनजघन्यस्थानमनंतगुणमप्पुदिरदं ।।

विदियं विदियं खंडं अण्णोण्णं पेक्सिक्जण विसरिच्छं । हेट्ठिलुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमजहण्णं ॥९५७॥ द्वितीयं द्वितीयं खंडमन्योन्यमपेक्ष्य विसदृशमधस्तनोत्कृष्टावनंतगुणस्तूपरितनजघन्यं॥

गुणहानिप्रथमावि निषेकंगळ द्वितीयं द्वितीयं खंडं गुणहानिचरमिषेकद्वितीयखंडपर्यंतं परस्परं निरंतरं चयाधिकं गळप्पुवर्रिवं विसदृशंगळप्पुव । स्थानिवकल्पंगळिवमु शक्तिविशेषविवमुमेकं वोडे स्वस्वाधस्तनोत्कृष्टमं नोडलुपरितनजघन्यस्थानमनंतगुणमप्पुवर्रिवं ॥

ई प्रकारिवं रूपोनानुत्कृष्टिपदप्रमितंगळ् नडेदुः— चरिमं चरिमं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरिच्छं। हेट्ठिलुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमजद्दण्णं।।९५८॥ चरमं चरमं खंडमन्योन्यमवेक्ष्य विसदृशं अधस्तनोत्कृष्टावनंतगुणस्तूपरितनजघन्यं।।

एवंरिचतप्रथमादिगुणहानिष्वनुकृष्टेः प्रथमं प्रथमं खण्डमन्योन्यमपेक्ष्य संख्यया विसदृशं भवति । तिर्यगुपरि च तत्तच्वरमखण्डपर्यंतं तेषामेकैकचयाधिक्यात् । तथा शक्त्याऽपि स्वस्वाधस्तनोत्कृष्टस्थानादुपरि- २० तनजघन्यस्थानस्याप्यनन्तगुणस्वात् ॥९५६॥

गुणहानिप्रथमादिनिषेकाणां दितीयं दितीयं खण्डं गुणहानिचरमनिषेकदितीयखण्डपर्यंतं परस्परं निरन्तरं चयाधिकमिति विसदृशं स्थानिकल्पेः शक्तिविशेषेश्चासदृशं स्वस्वाषस्तनोत्कृष्टादुपरितनजधन्यस्थान-स्याप्यनन्तगुणत्वात् ॥९५७॥ एवं रूपोनानुकृष्टिपदमात्राणि नीत्वा—

इस प्रकार रचित प्रथमादि गुणहानियों में अनुकृष्टिका पहला-पहला खण्ड परस्परकी २५ अपेक्षा करनेपर विसदृश है—संख्यारूपसे समान नहीं हैं; क्योंकि तिर्यक्रूप रचनामें ऊपर-ऊपर रचनारूप जो पहला-पहला खण्ड है वह अपने-अपने अन्तिम खण्ड पर्यन्त एक-एक चय अधिक है। तथा शक्तिकी अपेक्षा भी अपने-अपने नीचेके उत्कृष्ट स्थानसे ऊपरका जघन्य स्थान भी अनन्त गुणा है। अतः पहला खण्ड समान नहीं है। १९५६।।

गुणहानिमें प्रथमादि निषेकोंका दूसरा-दूसरा खण्ड गुणहानिके अन्तिम निषेकके दूसरे ३० खण्ड पर्यन्त निरन्तर एक-एक चय अधिक है अतः स्थानभेद और शक्तिभेदसे समान नहीं है। अर्थात् नीचेके दूसरे खण्डके उत्कृष्टसे ऊपरका दूसरे खण्डका जघन्य भी अनन्त गुणा है। इसी प्रकार तीसरे आदि खण्डोंकी भी असमानता जानना ॥९५७॥

गुणहानिप्रथमादिनिषेकानुकृष्टि चरमं चरमं खंडंगळ गुणहानिचरमनिषेकानुकृष्टि चरमखंड-पर्यंतं निरंतरं विशेषाधिकक्रमंगळपुदिरंदं स्थानिकहप संख्येपिदंविसदृशमक्कुं। शक्त्यपेक्षेपिदं स्वस्वाधस्तनोत्कृष्टस्थानशक्तियं नोडलु स्वस्वोपरितनजघन्यस्थानमनंतगुणितमञ्कु-। मितनंत-गुणत्वकक् कारणमेनेंदोडं पेळदपर:-

हेड्डिमखंडक्कस्सं उन्वंकं होदि उवरिमजहण्णं। अहंकं होदि तदोणंतगुणं उवरिमजहण्णं।।९५९॥

अधस्तनखंडोत्कृष्टनुर्क्वको भवेदुपरितनजघन्यमशंको भवेत्ततोऽनंतगुणमुपरितनजघन्यं ॥
स्वस्वजघन्यानुकृष्टिखंडमोदल्गोंडु स्वस्वोत्कृष्टखंडपर्ध्वतमेकैकतिर्यंग्विशेषदिदमधिक क्रमंगळ्ण्वा विशेषप्रमाणमिदु ॐ व प प प १ ई चयवोळमसंख्यातलोकमात्र१० १—
अ ०००गुगु३ प
२ ०

१० षद्स्थानंगळपुर्वं तं दोडिल्लि त्रेराशिकं माडल्पडुगुमदे ते दोडे :--

एक्कं खन्नु अट्ठंकं सत्तंकं कंडयं तदा हेट्ठा । क्वहिय कंडयेण य गुणियकमा जाव उग्वंक । में दितो दु षट्स्यानदो ठो दष्टांकमक्कं । १ । सप्तांकंगन्नु कांडक प्रमितंगन्नप्रदुवु २ षडंक

४ २।२।२।२।२।२।२।२।२।२।२ अष्टांकसहितमानितुमं कूडिदोडों दुषद्-

१५ स्थानदोळिनितु स्थानंगळपुवु रि। रि। रि। रि। रि। रि। पिन्तु त्रेराज्ञिकमं माडल्पडुगु

चरमं चरमं खण्डं गुणहानिचरमनिषेकस्य चरमखण्डपर्यन्तं निरन्तरं विशेषाधिकत्वात् संख्यया विसदृश्चं । शक्त्याप्यवस्तनोत्कृष्टस्यानादुपरितनजवन्यस्यानमध्यनन्तगृणं ॥९५८॥ तत्र कि कारणमिति चेदाह—

यतः कारणात्तिर्यगुपरि च।धस्तनाधस्तनखण्डोत्कृष्टाध्यवसायस्यानमुर्वं कः अनन्तभागवृद्धधात्मकं भवति ।

गुणहानिके प्रथमादि निषेकोंका अन्तिम-अन्तिम खण्ड अन्तिम निषेकके अन्तिम २० खण्ड पयन्त निरन्तर एक-एक चय अधिक होनेसे संख्यासे समान नहीं है। शक्तिकी अपेक्षा भी नीचेके अन्तिम खण्डके उत्कृष्ट स्थानसे ऊपरके अन्तिम खण्डका जघन्य स्थान भी अनन्त गुणा है।।९५८।।

इसका कारण क्या है ? यह कहते हैं-

क्योंकि तिर्यक्रिप रचनामें ऊपर-ऊपर लिखे खण्डोंके अपने-अपने नीचे लिखे खण्डों-२५ का उत्कृष्ट अध्यवसाय स्थान ऊर्वक अर्थात् अनन्तभागवृद्धिको किये हुए है और ऊपर-

लोकमक्कुमेक दोडे लोकक्के गुणकारभूतासंख्यातं भाज्यं अदु भागहारभूतरूपाधिकसूच्यंगुलासंख्या-तंगळ वर्गामात्रधनराशियं सरिगळेदु मत्तमसंख्यातगुणकारिमक्कु-। मिदन तरियलक्कुमें दोडे :—

लोगाणमसंखपमाजहण्ण उड्डिम्म तिम्म छट्ठाणा। ठिविबंधज्झवसाणट्ठाणाणं होति सण्तह ।। में विती सूत्रप्रमाणिविद्यमित्यल्पडुगुं। जघन्यानुत्कृष्टिखंडदोळिनितु षट्स्थानंगळप्पुववर मेले प्रतिखंडिमितितिनितु षट्स्थानवारंगळिधकंगळागुत्तमृत्कृष्टखंडपय्यंतं पोपुवदु कारणमाणि स्वस्वजघन्यानुकृष्टिमोदल्गों डु स्वस्वोत्कृष्टखंडपय्यंतं स्वस्वखंडजघन्यमष्टांकमक्रुमुत्कृष्टस्थान-विकल्पमुद्यंकमक्षुमघस्तनखडोत्कृष्टमुद्यंकमं नोडलुपरितनखंडजघन्यमष्टांकमप्पुवरिदं प्रथमं प्रथमं खंडमन्योन्यमपेक्ष्य विसदृदां स्यात् । अधस्तनोत्कृष्टादुपरितनजघन्यमनंतगुणमं वितु पेळल्पट्दुदु । अहंगे द्वितीयखंडमन्योन्यमपेक्ष्य विसदृदां स्यावधस्तनोत्कृष्टादुपरितनजघन्य-मनंतगुणमें वितु नडेदु चरमं चरमंखंडमन्योन्यमपेक्ष्य विसदृदां स्यावधस्तनोत्कृष्टादुपरितनजघन्य-मनंतगुणमें वितु वेळल्पट्दुदु ।

३९ ५७ अनंतरं जघन्यस्थितिप्रतिबद्धजघन्यखंडमुत्कृष्टस्थितिप्रतिबद्धमुत्कृष्टखडमुं पोरगागि १५ शेषसर्व्यखंडंगळूर्ध्वरूपिंदं सदृशंगळपुवेंदु मुंदणसूत्रिंदं पेळदपरः—

अवरुक्कस्सांठदीणं जद्दण्णमुक्कस्सयं च णिव्वंगां। सेसा सव्वे खंडा सरिसा खलु होति उड्ढेण ॥९६०॥

जघन्योत्कृष्टस्थित्योज्जंघन्यमुत्कृष्टकं च निष्यंगी । शेषाणि सर्व्वाणि खंडाणि सदृशानि खलु भवेयुरूद्ध्वेन ॥

उपरितनोपरितनखण्डजघन्याध्यवसायस्थानमष्टांकः अनन्तगुणवृद्धधात्मकं भवति ततः कारणात्तदधस्तनोत्कृष्टात्त-दुपरितनजघन्यमनन्तगुणं ॥९५९॥

अपरके खण्डका जघन्य अध्यवसाय स्थान अष्टांक अर्थात् अनन्त गुणवृद्धिको छिये हुए है। इस कारणसे नीचेके खण्डके उत्कृष्टसे उत्परके खण्डका जघन्य अनन्त गुणा कहा है।।९५९।। २०

१. वर्गाः समयसादृश्यं ततो निःक्रांतं निर्व्वगी।

80

जघन्योत्कृष्टस्थिति कर्माददं जघन्यखंडमुमुत्कृष्टखंडमुमेरडुं सर्व्वथा निर्व्वगंमक्कुमेल्लियुं विसदृशंगळेयप्पुवु । शेषसर्व्वखंडंगळुसदृशंगळप्युवूष्वंरूपदिदं ॥

> अद्वण्हं पि य एवं आउजहण्णद्विदिस्स वरखंडं । जाव य ताव य खंडा अणुकड्ढिपदे विसेसिहया ॥९६१॥

अष्टानामप्येवमायुर्ज्जंघन्यस्थितेव्वंरखंडं। यावत्तावत् खंडानि अनुकृष्टिपदे विशेषाधिकानि ॥ ज्ञानावरण।द्यष्टविधकम्मंगळगेल्लमितुक्तरचनाविशेषं समानमक्कुमेन्नेवरमायुर्ज्जघन्य॰ स्थितिवरखंडमन्नेवरमनुकृष्टिपदेवोळ् विशेषाधिकंगळेयप्पुदु।

अनंतरमनुकृष्टिपददोळायुष्यकम्मंक्के विशेषमं पेळदपर :--

तत्तो उवरिमखंडा सगसगउक्कस्सगोत्ति सेसाणं। सन्वे ठिदोण खंडाऽसंखेन्जगुणक्कमा तिरिये ॥९६२॥

तत उपरितनखंडानि स्वस्वोत्कृष्टपय्यंतं विशेषाणां सर्व्वाणि स्थितीनां खंडानि असंख्य-गुणकमाणि तिर्थ्यंक् ॥

ततः आयुष्यकम्मं जघन्यस्थितिसंबंधि वरखंडमाउदों वु अदरमेलिई स्थितिखंडंगळ् तंतम्म उत्कृष्टखंडपर्यंतं तिर्ध्यमसंख्यातगुणितकमंगळण्युवु । आ जघन्यादिस्थितिखंडंगळगे संदृष्टिरचने ः

| र<br>२२।४ | ę | ्ष<br>दरा४।४१ | रश्वाक्षाक्षा १ | ७<br>२२।४।४।४।४ १  |
|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------|
| G         |   | २२।४। १       | 4               | ६ २२ । ४ । ४ । ४ १ |
| •         |   | 9             | २२। ४           | 271818 8           |
| 0         |   | 0             | 9               | 35 1 8 1           |
| 0         |   | 0             | 0               | <u> </u>           |

१५ जवन्यस्थितेर्जवन्यखण्डमुत्कृष्टस्थितेरुत्कृष्टखण्डं च निर्वर्गं सर्वथा असदृशं। शेषसर्वखण्डानि खलूर्घ्वरूपेण सदृशानि भवन्ति ॥९६०॥

अष्टानामपि कर्मणामेवमुक्तरचनाविशेषः सर्वोऽपि समानः । किन्त्वायुषोऽनुकृष्टिपदे खण्डानि यावज्जध-न्यस्थितिचरमखण्डं तावदेव विशेपाधिकानि । ततस्तद्वरखण्डादुपरितनस्थितिखण्डानि स्वस्वोत्कृष्टखण्डपर्यंतानि

जघन्य स्थितिका कारण प्रथम निषेकका जघन्य-प्रथम खण्ड और उत्कृष्ट स्थितिका २० कारण अन्तिम निषेकका अन्तिम उत्कृष्ट खण्ड, ये दोनों तो निर्वर्ग हैं अर्थात् किसी भी खण्डके समान नहीं हैं, सर्वथा असमान हैं। शेष सब खण्ड ऊर्ध्वरचना रूपसे अन्य खण्डों-के समान हैं।।९६०।।

आठों ही कमोंकी एक रचना विशेष सब समान हैं। अर्थात् जैसे मोहनीयका कहा वैसा ही ज्ञानावरणादिका भी जानना। किन्तु आयुक्रमंके अनुकृष्टिगच्छमें जो खण्ड हैं वे

मेंले शैषस्थितिगळ खंडंगळु स्वस्वज्ञघन्यखंडंमोवल्गों डु स्वस्वोत्कृष्टखंडपर्यंतमनुकृष्टिखंडगिळ-र्यंगूपविदमसंख्यातगुणितक्रमंगळायुष्यकम्मैवोळप्पुत्रु । संदृष्टि :—

| ७<br>२ <b>२</b> ।४।४।४।४            | <b>?</b> | ४<br>२२।४–१<br>२२।४।४।४।४।४ | 8     | 4<br>4<br>4<br>4<br>4  | ? | द्<br>२२।४।४।४।-१<br>२२।४।४।४।४।४।४।४। | ٠<br>ا |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|-------|------------------------|---|----------------------------------------|--------|
| ં ફ<br>રરાષ્ઠ્રાષ્ટ્ર               | 8        | ७<br>२२।४।४।४।४             | 8     | २२।६।१<br>२२।४।४।४।४।४ | 8 | १<br> २२।४।४–१<br> १                   | 8      |
| <b>५</b><br><b>ર</b> રાષ્ટ્રાષ્ટ્રા | ę        | ६<br>२२।४।४।४               | <br>و | <i>७</i>               | 8 | 551212121212<br>55121- <b>5</b><br>8   | 8      |

यितायुष्योत्कृष्टिस्थित अनुकृष्टिसंडंगळ्णय्यैतं स्वस्वजघन्यसंडमं मोदल्गोंडु स्वस्वोत्कृष्ट-खंडपय्यैतं तिर्ययूपदिवमसंख्यातगुणितक्रमंगळण्युवे विरयल्पडुवुवु ।

अनंतरमनुभागबंधाध्यवसायंगळं जघन्यस्थितिप्रतिबद्धस्थितिवंधाध्यवसायंगळोळु सर्वं- ५ जघन्यस्थितिपरिणामस्थानको पेळवपर:—

रसबंधन्झवसाणट्ठाणाणि असंखलोगमेत्ताणि। अवरट्ठिदिस्स अवरट्ठिदिपरिणामम्मि थोवाणि।।९६३॥

रसबंधाध्यवसायस्थानानि असंख्यलोकमात्राणि । अवरस्थितेरवरस्थितिपरिणामे स्तोकानि ॥

रसर्वंघाध्यवसायस्थानवि कल्पंगळुमसंख्यातलोकमात्रंगळाळापसामान्यदिवप्पुवु । ॾ a ≅ a । जघन्यस्थितिबंघप्रायोग्यकषायपरिणामंगळुमसंख्यातलोकमात्रंगळपूर्व्वोक्तंगळिनितप्पु । ९। विवरोळु

तथा शेषस्थितीनां स्वस्वजवन्यखण्डात् स्वस्वोत्कृष्टखण्डपर्यंतानि च सर्वाणि तिर्यगसंख्यातगुणिनक्रमाणि भवन्ति ॥९६१-९६२॥ अथानुभागबन्धाध्यवसायान् जघन्यस्थितिप्रतिबद्धाध्यवसायेषु सर्वजघन्यस्याह—

रसबन्धाच्यवसायस्थानान्यसंख्यातलोकमात्राणि 🎟 a 🗃 a तत्र जधन्यस्थितिबन्धप्रायोग्यपरिणामेषु १५

जघन्य स्थितिके अन्तिम खण्ड पर्यन्त तो चय अधिक हैं। उससे आगे उत्कृष्ट खण्डसे ऊपरकी स्थितिके खण्ड अपने-अपने उत्कृष्ट खण्ड पर्यन्त तथा शेष स्थितियोंके अपने-अपने जघन्य खण्डसे अपने-अपने उत्कृष्ट खण्ड पर्यन्त सब तियक रचनारूप असंख्यात गुणे-असंख्यात गुणे हैं।।९६१-९६२॥

आगे अनुभागबन्धाध्यवसाय स्थानींका कथन करते हुए जघन्य स्थितिसम्बन्धी २०

अध्यवसायोंमें सबसे जघन्य सम्बन्धी अनुभागाध्यवसाय स्थानोंको कहते हैं—

अनुभागाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोकमात्र हैं। अर्थात् असंख्यात लोकसे गुणित असंख्यात लोकमात्र हैं। उनमें जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानमें जघन्य स्थितिबन्धयोग्य अध्यवसायोंके प्रमाणसे असंख्यातलोक गुणे अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान हैं फिर भी वे अन्य स्थितिबन्धाध्यवसाय सम्बन्धी अनुभागाध्यवसायोंसे थोड़े हैं। वही २९ कहते हैं—

जयन्यस्थितिबंधप्रायोग्यजधन्यपरिणामप्रतिबद्धंगळनुबंधाध्यवसायस्थानविकल्पंगळवं नोडल-संख्यातलोकगुणितंगळप्पु। ९। = २०। विवु स्तोकंगळप्पुवं तें बोडे मेल मेले जधन्यस्थितिबंधप्रायोग्योत्कृष्टकषायपरिणामपर्यंतमनुभागाध्यवसायंगळ् निरंतरं विशेषाधिकंगळप्पुदरिद-। मदें तें बोडे द्रष्टयं स्थितिगुणहानि बोगुणहानि नामागुणहानि अन्योग्याम्यस्तमें बिवारं राशिगळ प्रमाण-५ मरियल्पडुवुवल्लि विवक्षितमोहनीयजधन्यस्थितिबंधकारणाध्यवसःयस्थानंगळिवर ज ००००० उ प्राण-जधन्यपरिणाममोदल्गो डुत्कृष्टपरिणाध्यप्रगैतिमई सर्व्वस्थितिबंधपरिणामप्रतिबद्धसर्व्वानुभागबंधा-ध्यवसायंगळ समुच्चयमसंख्यातलोकमात्रंगळप्पुत्रु। द्रष्ट्यमें बुदक्तुं। जधन्यस्थितिबंधप्रायोग्यकषाय-परिणामंगळ्। ९। स्थिति यें बुदक्तु-। मुपदेशगम्यमप्प नानागुणहानिशलाकं गळावल्यसंख्यातेक-भागमवकुमदं नोडलन्योन्याम्यस्तमसंख्यातगुणमक्षुमादोडमावल्यसंख्यातैक भागमात्रमेयक्षुं। १० स्थितियं नानागुणहानिशलाकं गळिवं भागिसिदोडे गुणहान्यायामक्षु-। मदं द्विगुणिसिदोडे निषेकहारप्रमाणमक्कृमिवक्ते संवृद्धिः:—

| अ a अ a   स्थिति ९ | गु २ | दो। ९। २ | नाना । २ | अन्योन्य २ |
|--------------------|------|----------|----------|------------|
| द्रव्य             | ala  | ala      | ala      | а          |

यिन्तु रूपोनान्योन्याम्यस्ति दिवं द्रव्यमं भागिसिदोडेकभागं प्रथमगुणहानिद्रव्यमक्कुं। द्वितीयादि-गुणहानि द्रव्यंगळ् चरमगुणहानिपर्यतं द्विगुणक्रमंगळण्युवु । = a = a | a | | | | | | | | | | | | |

| = a = a 1 31 | चिलि |
|--------------|------|
| अ २          |      |
| 0            |      |
| =a ≅a1 ?     |      |
| -0           |      |
| झ            |      |

> डा ० २ ≅a≊a।१

जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंकी रचना दिखाते हैं। जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंके प्रमाणसे असंख्यातलोक गुणा अनुभागवन्धा-

परिणामंगळोळु जधन्यपरिणामस्थितिप्रतिबद्धानुभागबंधाध्यवसायंगळप्पृतिवंमनदोळिरिसि अवरि-द्विदिपरिणामम्मि थोवाणि एंदिदाचार्यंनि पेळल्पट्दुदेके दोडे मेले स्वस्थानचयदिदं विशेषाधि-कंगळागुत्तं परस्थानचयदिदं संख्यातासंख्यातगुणंगळागुत्तं पोपुदप्पुदिरदं ।

प्रथमगुणहानिद्रव्ये गुणहान्यायामेनावत्यसंख्येयभागभक्त बघन्यस्थितिकारणकषायाध्यवसायसंख्येन भक्ते मध्यमधनं = a = a १ इदं रूपोनगुणहान्यायामाधीन गुनिषेकहारेण गु३ भक्तं प्रचयः २ २ २ अ । गु

ध्यवसाय स्थानोंका प्रमाण है। वही यहाँ द्रव्य है। तथा जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धा- १० ध्यवसाय स्थानोंका प्रमाण यहाँ स्थितिका प्रमाण है। आवलीमें दो बार असंख्यातका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे वह नानागुणहानि शलाकाका प्रमाण जानना। स्थितिके प्रमाणमें नानागुणहानिका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे वही गुणहानि आयामका प्रमाण जानना। उसका दूना दो गुणहानिका प्रमाण है। आवलीके असंख्यातवें भाग अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण है। उसके दूना-दूना दितीयादि गुणहानियोंका द्रव्य होता है। प्रथम गुणहानिके द्रव्यमें गुणहानि आयामका भाग देनेपर सध्यम धनका प्रमाण होता है। उसमें एक हीन गुणहानि आयामका भाग देनेपर मध्यम धनका प्रमाण होता है। उसमें एक हीन गुणहानि आयामके आवेसे हीन दो गुणहानिका भाग देनेपर चय आता है। इस चयको एक अधिक गुणहानि आयामसे गुणा करनेपर प्रथम निषेक होता है। १५६३।।

१. म णामप्रति।

अनंतरमीयनुभागवंधाध्यवसायप्रथमगुणहानिप्रथमनिषेकद मेले असंख्यातलोकमात्रचयदिवं तद्गुणहानिचरमनिषेकपर्यंतमेकादृशमप्य चयदिवं पेक्चुंववं वु पेळदपरः—

# तत्तो कमेण वड्ढिद पडिमागेण य असंखलोगेण। अवरिट्टिद्स्स जेट्टिट्टिदिपरिणामो ति णियमेण।।९६४॥

ततः क्रमेण वर्द्धन्ते प्रतिभागेन चासंस्थलोकेनावरस्थिते व्यंष्ठस्थितपरिणामपर्धतं नियमेन ॥
ततः आ जघन्यस्थितिजघन्यपरिणामप्रतिबद्धानुभागबंधाध्यवसायंगळक्तिंणदं जघन्यस्थिति
दितीयादिपरिणामप्रतिबंधाध्यवसायंगळुमसंस्थातलोकमात्रप्रतिभागिंददं पुट्टिद विशेषदि निरंतरं
पेच्चुंत्तं पोपुवन्नवरं जघन्यस्थितिप्रतिबद्धकषायपरिणामंगळोळु प्रथमगुणहानिचरमपरिणाममन्नवरं अल्लिदं मेले गुणहानि गुणहानि प्रतियादियं नोडलादिद्विगुणमक्कुं । विशेषमं नोडलु विशेषमुं
१० द्विगुणमक्कु-। मितु दितीयस्थितमोदल्गो इत्कृष्टस्थितिपर्यंतिमिद्दं स्थितिबंधकारणजघन्योत्कृष्ट-

| 0 80          |         |          | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ī |            |   |   |   |   |
|---------------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|
| स्थि = बं = ज | 101 उ ज | ।। उ     | 0 | t | 0 | I | 0 | 1 | ) <b>(</b> | ज | 0 | 0 | उ |
| अनु = ज ० ज   |         | ।०। ज    | 0 |   | 0 |   | 0 |   |            | ज |   |   | ল |
| 0 0           | 0       | 0        |   |   |   |   |   |   |            | 0 |   |   | 0 |
| 0 0           | 0       | 0        |   |   |   |   |   |   |            | 0 |   |   | 0 |
| 0 0           | 0       | 0        |   |   |   |   |   |   |            | 0 |   |   | 0 |
| <u> </u>      | उ       | <u>ਤ</u> | 1 |   |   |   |   |   |            | उ |   |   | उ |

परिणामप्रतिबद्धानुभागबंधाध्यवसायंगळ रचनाविशेषमरियल्पडुगु-। मनुभागबंधाध्यवसायंगळ्गे नानागुणहानिशलाकेगळु उंदु इल्ल यें वितुपदेशद्वयमुंदु । अदं सर्व्वज्ञरिवर ।

ततो जघन्यस्थितिजघन्यपरिणामप्रतिबद्धानुभागबन्धाध्यवसायेभ्यस्तद्द्वितीयादिपरिणामप्रतिबद्धानुभाग-बन्धाध्यवसायाः प्रथमगुणहानि वरमपरिणामपर्यंता असंख्यातलोकमात्रप्रतिभागोत्पन्नविशेषेण निरन्तरं वर्द्धमाना १५ गच्छन्ति । ततोऽग्रे गुणहानि गुणहानि प्रति आदित आदिविशेषतो विशेषश्च द्विगुणो द्विगुणः । एवं द्वितीयादि-स्थितावुत्कृष्टस्थितिपर्यंतायामपि ज्ञातव्यं । अनुभागबन्धाध्यवसायानां नानागुणहानिशलाकाः सन्ति न

तत्परचात् जघन्य स्थितिके जघन्य परिणाम सम्बन्धी प्रथम निषेकरूप अनुभागाध्यवसायस्थानोंसे उस जघन्य स्थितिके द्वितीयादि परिणामसम्बन्धो द्विनीयादि निषेकरूप
अनुभागाध्यवसाय स्थान प्रथम गुणहानिके अन्तिम निषेकरूप अन्तिम परिणाम पर्यन्त एकएक षय प्रमाण निरन्तर वृद्धिको छिये होते हैं। यहाँ असंख्यात छोक मात्र प्रमाण प्रतिभाग
सर्वद्रव्यमें देनेसे चयका प्रमाण होता है। इससे आगे प्रत्येक गुणहानिमें प्रथम निषेकसे व्रथम
निषेक तथा चयसे चयका प्रमाण दूना-दूना होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि स्थिति योग्य
द्वितीयादि निषेकोंमें भी उत्कृष्ट स्थिति रूप अन्तिम निषेक पर्यन्त रचना जानना। यहाँ जघन्य
स्थितिसम्बन्धी जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंमें प्रथम निषेक प्रमाण अनुभागाध्यवसाय
स्थान होते हैं। उसीके दूसरे स्थानमें द्वितीय निषेक प्रमाण होते हैं। अनुभागबन्धाध्यवसायों-

# उक्तार्थसंदृष्टिरचनियदु । :---

|             | 011111111111111111111111111111111111111                       | 73 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מנשונו      | © 0000000<br>— — — — — — — — — — — — — — — — — — —            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | <u> </u>                                                      | E 00000000 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ואמושוגשונו | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | <br>   <br>   <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | चरमगुण. चरम-<br>निषेक <sub>២</sub>                            | का व जा २ वा<br>०<br>व गुग्रे<br>२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | च. गु. द्वितीय<br>निषेक                                       | =a≡ a अ गु<br>० (अ गु गु३<br>२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | चरमगुणहानि<br>प्रथमनिषेक<br>०                                 | ्र व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्यापत व्य |
|             | 0                                                             | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | तृ. गुण. चरम-<br>निषेक<br>०                                   | ≅a≡a गुरारार<br>०<br>ब गु गुरे<br>२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -           | <u> </u>                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                    | <b>.</b>                              |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| •                                  | स्व≣व गुरार<br>हिंगु गुरु             |
| तृ. गु. प्रथम निषेक                | ः≣ә≆ә ग्रे शर                         |
| •                                  | ुं<br>गुग् ग्रे<br>२                  |
| द्वि≕गु <b>≊चरम∙</b><br>निषेक<br>० | æa≡a गु श२<br>अ गु गुइ<br>२           |
| 0                                  |                                       |
| •                                  | ≡a≡a गुर<br>० अगुर्दे<br>अगुर्दे      |
| द्वि <b>≖गु</b> ≅प्रथम निषेक<br>०  | ≅a≅a गुर<br>अगुगुरे<br>र              |
| प्रथम गुणहानि-<br>चरम निषेक<br>०   | ≅ व अड व गुर<br>अ गुग्दे<br>२         |
| 0                                  | 0                                     |
| o ¤                                | अक्क मु<br>(अ गु गु३<br>अक्क च व व गु |
|                                    | व गु गु३                              |

सन्तीत्युपदेशद्वयमस्ति ॥ संदृष्टिः— में नानागुणहानिशलाका हैं और नहीं भी हैं ऐसे दो उपदेश विभिन्न आचार्योंके हैं ॥९६४॥

# गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मटदेवेण गोम्मटं रइयं। कम्माण णिज्जरट्ठं तच्चहुवधारणट्ठं च ॥९६५॥

गोम्मटसंग्रहसूत्रं गोम्मटदेवेन गोम्मटं रचितं । कर्मणां निज्जंरात्थं तत्त्वात्थाविधारणात्थं च ॥

ई गुम्मटसारसंग्रहसूत्रं गुम्मटदेवनिदं धीवीरवर्द्धमानदेवनिदं गुम्मटनयप्रमाणविषयमें त-प्युदंते रचितं रचिसल्पट्दुदेकं दोडे ज्ञानावरणादिकम्मंगळ निर्ज्जरानिमित्तमागियुं तत्त्वात्थंगळ निक्ष्चयनिमित्तमागियुं।

> जिम्ह गुणा विस्तंता गणहरदेवादिइड्ढिपत्ताणं। सो अजियसेणणाहो जस्स गुरू जयउ सो राओ ॥९६६॥

१० यस्मिन्गुणा विश्रांता गणघरदेवाविऋद्विप्राप्तानां । सोऽजितसेननाथो यस्य गुरुर्जयतु स राजा ॥

गणधरदेवादिऋद्विप्राप्तरुगळ गुणंगळावनोव्वंनोळु विश्वमिसल्पट्टुवंतप्पजितसेननाथनाव-नोर्व्वगं व्रतगुरुवा राजं सर्व्वोत्कर्षदिदं वित्तसुत्तिक्के ।

इदं गोम्मटसारसंग्रहसूत्रं गोम्मटदेवेन श्रीवर्षमानदेवेन गोम्मटं नयप्रमाणविषयं रचितं । किमर्थं ?

गणघरदेवादीनां ऋद्विप्राप्तानां गुणा यस्मिन् विश्वान्ताः सोऽनितसेननाथो यस्य गुरुः स राजा सर्वोत्कर्षेण वर्तताम् ॥९६६॥

## मन्थकार प्रशस्ति

आगे प्रन्थकार आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती प्रन्थ समाप्तिके सम्बन्धमें २० कहते हैं—

यह गोम्मटसार नामक संग्रह गाथा गोम्मटदेव शीवर्धमानदेवने कमोंकी निर्जराके लिए और तत्त्वार्थके अवधारणाके लिए रचा है। नय और प्रमाणके विषयको लेकर रचा है।।९६५!।

विशेषार्थ—टीकाकारने गाथामें आये गोम्मटदेवका अर्थ वर्धमान स्वामी किया है।

२५ वह हमें ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि प्रन्थ रचनाका एक डहेश्य कमोंकी निजरा भी है।

भगवान महावीर कमोंकी निजराके छिए प्रन्थ क्यों रचेंगे १ इसी प्रकार दूसरे गोम्मटका
अर्थ 'नय प्रमाण विषय' किया है। किन्तु इस प्रन्थमें नय-प्रमाणकी चर्चा तो नहीं है।

गुणस्थान और मार्गणाओंकी चर्चा है। या क्रमसिद्धान्तकी चर्चा है।

इसीसे पं. टोडरमलजी साहबने इसके भावार्थमें कहा है कि यह प्रनथ वर्धमान ३० स्वामीकी वाणीके अनुसार बना है।

ऋद्भिको प्राप्त गणधरदेव आदिके गुण जिसमें पाये जाते हैं ऐसे अजितसेनाचार्य जिसके गुरु हैं वह राजा गोम्मट—चामुण्डराय जयवन्त होश्रो।।९६६॥

१५

# सिद्धंतुदयतहुग्गयणिम्मलवरणेमिचंदकरकलिया। गुणरयणभूसणंबुहिमइवेला भरउ भ्रवणयलं ॥९६७॥

सिद्धांतोवयतटोद्गतनिम्मळवरनेमिचंद्रकरकिता। गुणरत्नभूषणांबुधिमतिवेला पूरयतु भुवनतलं॥

अथवा भुवनयलं भुवने अलमितशयेन । सिद्धांतमं बुदयाद्वियोळ्दियसल्पट्ट निम्मेलवर-नेमिचंद्रिकरणंगळिदं पेचिवद गुणरत्नभूषणांबुधिय चामुंडरायने बंबुनिधिय मितयेंब वेले भुवन-तलमं तीवुगे । अथवा भुवनदोळितशयदिद पसरिक्षुगे ।

गोम्मटसंगद्दसुत्तं गोम्मटसिद्दरुविर गोम्मटिजणो य । गोम्मटरायविणिम्मिय दिक्खणकुक्कुडिजणो जयउ ॥९६८॥

गुम्मटसंग्रहसूत्रमं चामुंडरायन देहारदो छेकहस्तमितेंद्रनीलरतनेमीश्वरन प्रतिमेयुं गुम्मट- १० राय चामुंडरायं विनिम्मिसिद दक्षिणकुक्कुटजिननुं । सर्व्वोत्ऋष्टदिवं वित्तसुर्ग ।।

सिद्धान्तोदयाचले उदितनिर्मलवरनेमिचन्द्रिकरणैर्विचिता गुणरत्नभूषणाम्बुधेश्वामुण्डरायसमुद्रस्य मतिवेलाभुवनतलं पूरयतु, अथवा भुवनेऽतिशयेन प्रसरतु ॥९६७॥

गोम्मटसंग्रहसूत्रं च चामुण्डरायविनिर्मितप्रासादस्थितैकहस्तप्रमेन्द्रनीलमयनेमोश्वरप्रतिबिम्बं च चामुण्डरायविनिर्मितदक्षिणकुक्कुटजिन्दच सर्वोत्कर्षेण दर्तेताम् ॥९६८॥

सिद्धान्तरूपी उद्याचलपर उद्यको प्राप्त निर्मल और उत्कृष्ट आचार्य नेमिचन्द्ररूपी चन्द्रमाके वचनरूपी किरगोंसे वृद्धिको प्राप्त 'गुणारत्नभूषण' अर्थात् चामुण्डरायरूपी समुद्रकी मितरूपी वेला मुबनतलको पूरित करे।

विशेषार्थ—जैसे उद्याचलपर उदित चन्द्रमाकी किरणोंके सम्पर्कसे समुद्रमें लहरें उठकर समुद्रके तटको लाँच जातो हैं और सर्वत्र फैड जाती हैं वैसे ही आचार्य नेमिचन्द्रका २० उदय षद्खण्डागम सिद्धान्तरूपी उद्याचलसे हुआ और ज्ञानरूपी किरणोंसे राजा चामुण्ड-रायरूपी समुद्र आप्लावित होकर सर्वत्र फैडे ऐसा प्रन्थकारका आशीर्वाद है। उन्होंने चामुण्डरायके लिए ही यह प्रन्थ रचा था। उसीके नामपर प्रन्थका नाम गोम्मटसार रखा गया है।।९६७।।

गोम्मटसाररूपी संप्रह प्रन्थ जयवन्त हो। गोम्मट शिखरके ऊपर गोम्मटजिन २५ जयवन्त हो। अर्थात् चन्द्रगिरि पर्वतपर चामुण्डरायके द्वारा बनवाये गये जिनालयमें विराजमान एक हाथ प्रमाण इन्द्रनीलमणि निर्मित नेमिनाथ भगवान्का प्रतिबिम्ब जयवन्त हो। तथा गोम्मटराजा चामुण्डरायके द्वारा निर्मापित दक्षिण कुक्कुट जिन अर्थात् बाहुबलि-का प्रतिबिम्ब जयवन्त हो।।९६८।।

4

90

# जेण विणिम्मिय पिंडमाववणं सन्वर्ठसिद्धिदेवेहिं। सन्वपरमोहिजोगिहि दिट्ठं सो गोम्मटो जयऊ ॥९६९॥

आवनोर्ग्वानं निम्मिसलुपट्ट प्रतिमावदनं सर्ग्वार्त्यांसिद्धिदेवरुगळिदमुं सर्ग्वपरमाविषयोगिग-लिदमुं काणल्पट्टदंतप्प गोम्मटं सर्ग्वारकृष्टिदं वित्तसुत्तिकर्षः ॥

> वज्जयलं जिणभवणं ईसिपभारं सुवण्णकलसं तु । तिद्ववणपिडमाणेक्कं जेण कयं जयउ सो राओ ।।९७०॥

वज्रावनितलं भूमितलमोषत्प्राग्भारं सुवर्णंकलशमितु। त्रिभुवनप्रतिमानमद्वितीयं जिनभवन-मार्वीन कृतमाराजं विराजिसुत्तिको ।।

> जेणुन्मियथं भुवरिमजनखितरीटग्गिकरणजलधीया । सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥९७१॥

आवनोव्वं नेत्तिव स्तंभव मेलण यक्षमकुटाग्रिकरण जलविं प्रक्षालिसल्पट्दुवु । सिद्धपरमे-ष्ठिगळ शुद्धपादंगळा राजं चामुंडरायं गेलुत्तिकर्ष ॥

येन विनिमितप्रतिमावदनं सर्वार्थसिद्धिदेवैः सर्वंपरमाविधयोगिभिः दृष्टं स गोम्मटः सर्वोत्कर्षेण वर्तताम् ॥९६९॥

१५ वजावनितलं ईषत्प्राग्भारं सुवर्णकलशमिति त्रिभुवनप्रतिमाने अद्वितीयं जिनभवनं येन कृतं स राजा विराजताम् ॥९७०॥

येनोद्भोकृतस्तम्भस्योपरि स्थितयक्षमृकुटाग्रिकरणजालेन धौतौ सिद्धपरमेष्ठिनां शुद्धपादौ स राजा चामुण्डरायो जयतु ॥९७१॥

जिसके द्वारा निर्मापित उत्तुंग बाहुबिलकी प्रतिमाका मुख सर्वार्थसिद्धिके देवोंके द्वारा २० अथवा सर्वाविध परमाविध ज्ञानी योगियोंके द्वारा देखा गया, वह राजा चामुण्डराय सर्वोत्कर्ष रूपसे प्रवर्तमान रहें ॥९६९॥

जिस राजाने ऐसा जिनभवन बनवाया जिसका भूमितल वज्रके समान सुदृढ़ है, सुवर्णके कलशसे शोभित है और तीनों लोकोंमें जिसकी कोई उपमा नहीं है वह राजा जयवन्त हो।।९७०॥

२५ जिसके द्वारा (गोम्मटेशकी मूर्तिके द्वारके सामने ) स्थापित चतुंग स्तम्भके ऊपर स्थित यक्षके मुकुटके अग्रभागसे निकलनेवाली किरणरूपी जलसे सिद्धपरमेष्ठियोंके शुद्ध चरण युगल घोये गये हैं वह राजा चामुण्डराय जयबन्त हो ॥९७१॥

# गोम्मटसुत्तं लिहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी। सो राओ चिरकालं णामेण य वीरमत्तंडी ॥९७२॥

ई गोम्मटसारसूत्रलेखनदोळु गोम्मटरायनिवमाउदों दु देशोभाषे माडल्पट्टुदा रायं नामदिंदं वीरमार्त्तंडं चिरकालं जयसुत्तिको ॥

[ मत्तेभ विक्रीडित वृत्त : ]

सुगमं वाद्धियनोविवक्कालिपुदुं मेर्व्यंग्रभागक्केयुं । नेगेदुल्लंघिपुदुं करं सुगममा स्रोकांतदाकाशमम् ॥ सुगमं पोगि बरल्गळि मिडिददं नोळ्वंदमावंदि । सुगमं तानिनितल्तु गोम्मटमहाशास्त्राब्धिपारंगमं ॥१॥

[कंव पद्य:]

मण्णं पिडिदोडे कैयाळु मण्णुं पोन्नप्पुदेन्न जैनतनको । बण्णहरियण्णनोदिन डोण्णय घायको बंदरदण्णगळोळर ॥२॥

गोम्मटसूत्रलेखने गोम्मटराजेन या देशी भाषा कृता स राजा नाम्ना वीरपार्तण्डिश्चरकालं जयतु ॥९७२॥

संस्कृतटीकाकारप्रशेस्ति

१५

२०

80

श्रीवृषभोऽजितो भक्त्या शंभवोऽभिनन्दनः । सुमितः पद्मभासः श्रीसुपाद्यंदवन्द्रभः स्तुतः ॥१॥ सुविधिः शोतलः श्रेयान् सुपूज्यो विमलेदवरः । अनन्तो वर्मनायो नः शान्तिः कुन्थुररप्रभुः ॥२॥

गोन्मटसार प्रन्थके लिखे जानेपर गोन्मटराज चामुण्डरायने जो देशी भाषामें टीका रची, जिसका नाम चामुण्डरायकी उपाधिपर वीरमार्तण्डी था, वह राजा चिरकाल तक जीवित रहे ॥९७२॥

सागरको बिना किसी कष्टके पार करना, मेर पर्वतके शिखरपर चढ़कर उसको पार करना, लोकान्त तक फैले हुए विशाल आकाशके अन्ततक पहुँचकर अपनी अँगुलियोंसे छूकर उसका अनुभव करना, ये सब काम सुलभ साध्य हैं। परन्तु गोम्मटसारके शास्त्र समुद्रको पार करना सुलभ नहीं ॥१॥

विशेषार्थ—प्रपंचमें जो दुःसाध्य कार्य हैं उन्हें चाहे हम कर सकेंगे, लेकिन २५ गोम्मटसारके सिद्धान्त सागरको पार करना असाध्य काम है। इन बातोंसे स्पष्ट है कि गोम्मटसारके अर्थ लगानेमें, विवरण देनेमें पढ़नेवालेको जो पाण्डित्य और संस्कार चाहिए उसका दिग्दर्शन केशवण्णा दे रहा है। साथ ही वैसे संस्कारको मैंने प्राप्त किया है, ऐसे आत्मविश्वासकी ध्वनि भी यहाँ प्रतिध्वनित होती है।।१॥

जैनागमकी प्रतिभाके कारण अगर मैं अपने हाथमें मिट्टी भी छे लूँ वह सोना बन ३। जायेगी। विद्वान् केशवण्णकी विद्वत्ताको देखकर कीन ऐसा है जो डर न जाय ॥२॥

१. नाभेयमजितं देवं शम्भवं भवतारकम् । घातिकर्मप्रणाशाय प्रणमाम्यहमादरात् ॥१॥ अभिनन्दनमानन्दरूपं सुमतिमच्युतम् । पद्मप्रभं प्रभुं वन्दे रत्नत्रयविशुद्धये ॥२॥

4

नानेन्न मितय पर्वाणगेनुं किरिविल्लविर जैनागममं।
ज्ञानं मत्यनुसारं ज्ञानिगळनगेवचळिवरं बंगंगं ॥३॥
अरिवेनगावोडं तिण्णं बरिबिट्टियोळेकं धनमनीवेनेनुत्ति।
प्परिविन कणि बोडप्पं गुरुवरे किरिकिरिवनिरव केशण्णंगळु ॥४॥
सेसेगोळल्वेळवं कोललोसुगलेन्नं दुरात्मनी केशण्णं।
दोसियेनुतितु तोरदं पेसि जिनागममनरिवनं गोपण्णं ॥५॥

श्रीमित्लः सुद्रतः स्वामी निमर्नेमिः श्रीपाद्यकः । वीरस्त्रिकालजोऽप्यर्हेन् सिद्धः साधुः शिवं क्रियात् ।।३॥ यत्र रत्नैस्त्रिभर्लब्ब्वार्हेन्त्यं पूज्यं नरामरैः । निर्वान्ति मूलसंघोऽयं नन्द्यादाचन्द्रतारकम् ॥४॥ तत्र श्रीशारदागच्छे बलात्कारगणोऽन्वयः । कुन्दकुन्दमुनीनद्रस्य नन्द्याम्नायोऽपि नन्दतु ॥५॥

१० विशेषार्थ—केशववर्णीके समकालीन पण्डितवर्ग एवं विद्वानोंके लिए यह सवाल है और चुनौती है। इससे उसके आत्मविश्वासका अंश प्रकट होता है और वह कहता है कि मेरा पाण्डित्य प्रश्नातीत है।।२॥

वह कहता है कि मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार अगाध जैनागमका अध्ययन किया है। ज्ञान तो हमेशा सतताध्ययनसे और संस्कारसे प्राप्त होता है। क्या बिना संस्कारके लोग १५ मेरी बराबरी कर सकते हैं ? ॥३॥

विशेषार्थ—केशववर्णी अपनी अध्ययनप्रवृत्ति और संस्कार विशेष पर अभिमानसे कहता है कि मेरी विद्वत्ता किसीसे कम नहीं है।।३।।

ज्ञान तो सदा मुफ़्तमें नहीं मिलता। मेरी निश्चित धारणा है कि मैंने धन देकर ही ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसोंका ज्ञान पाण्डित्य पूर्ण है।।४॥

देश विशेषार्थ— ऊपरकी पंक्तियोंसे यह स्पष्ट विदित होता है कि केशववणीं समकालीन कोई विद्वान उसकी विद्वत्ताको वक्रदृष्टिसे देखनेवाला था। वह व्यक्ति आगेके पद्य (नं. ५) में सूचित गोपण्ण ही शायद हो। छेकिन अपनी गोम्मटसारकी टीकाके अन्तिम भागमें इस अंशका उल्लेख करनेका औचित्य क्या था यह एक कुतूहलकी बात मनमें रह जाती है। शायद उसका आशय यह रहा होगा कि वह अपने प्रतिस्पिधयोंकी सत्त्वपरीक्षामें खरा उतरा है और अगाध पाण्डित्यवाला है।।४।।

दुरात्मा गोपण्यने मुझे मारनेके लिये मन्त्राक्षत स्वीकारनेके लिये कहा। आखिर वहीं दोषी ठहराया जाकर जिनागमको त्यागकर केशवण्यको (मुझे) छोड़कर चला गया। उसकी हार हुई ॥५॥

विशेषार्थ— ऊपरके पद्यसे यह वार्ता स्पष्ट हो जाती है कि गोपण्ण नामका समकालीन विशेषार्थ कि सम्बन्ध केशवण्यके साथ मधुर नहीं था। साथ ही जैनागमके ज्ञाता गोपण्ण जैसे व्यक्तिने अपने ऊपर जो सूठा अपवाद लगाया है उसकी चोटका दुःख भी केशवण्यको था। हेकिन स्पष्ट था कि वह अपवाद बेबुनियाद था।।५॥

सुपार्श्वमनघं चन्द्रप्रभं त्रिमुवनाधिपम् । पुष्पदन्तं जगत्सारं वन्दे तद्गुणसिद्धये ॥३॥ शीवलं सुखसाद्भूतं पुण्यसूर्ति नमाम्यहम् । श्रेयान्सं वासुपूज्यं च केवलज्ञानसिद्धये ॥४॥ [ मलेंभविकीडित वृतः ]

पोणहीं धूर्संजनोपसर्गंमितिशं वं बत्ते बं बीळवानोणहें गोम्मटसार वृत्तियिनिदं कर्नाटवाक्यंगिळ ।
प्रणुतर्खीधनरं बहुशृतिरदं तिह्बुधर्खंम्मंभूखणभट्टारकदेवराज्ञेयिनदं संपूर्णमं माहिदं ॥६॥
नेरें वु शकाद्वीमदुवसुनेत्रशिप्रमितं(१२८१)गळागि सं-।
विरुतिरेयुं विकारिवरवत्सरचैत्रविशुद्ध पक्ष भासुरतरपंचमीदिवसदंदिदु गोम्मटसारवृत्ति भास्करनोगंदं विनेयजनहृत्सरसिजमनुळळलच्चुतं ॥७॥

यो गुणैर्गणभृद्गीतो भट्टारकशिरोमणिः । भक्त्या नमामि तं भूयो गुरुं श्रीज्ञानभूषणम् ॥६॥ कर्णाटप्रायदेशेशमल्लिभूपालभक्तितः । सिद्धान्तः पाठितो येन मुनिचन्द्रं नमामि तम् ॥७॥ 20

4

यद्यपि धूर्त जनोंने सदा उपद्रव मचाया फिर भी बिना ढरे मैंने उसका सामना किया और धर्मभूषण भट्टारक देवकी आज्ञा पाकर गोम्मटसारकी कन्नड भाषामें टीका रची। इसमें यदि कोई त्रुटि रह जाय तो श्रुतपारंगत विद्वान् पण्डितगण उसको ठीक बनानेका अनुमह करें।।६॥

24

विशेषार्थ—कृति निर्माण कालमें केशवण्णने स्वयं जिन समस्याओंका सामना किया था, यहाँ उसका उल्लेख किया है। वह कहता है कि मैंने अपवादोंको जीत लिया और इस कृति रचनामें मुझे मेरे गुरु धर्मभूषण भट्टारककी कृपाका अनुम्रह प्राप्त हुआ है। इन सब बातोंसे स्पष्ट है कि केशवण्णको कृतिरचनामें अनेकों कष्ट सहने पड़े, फिर भी गुरुके अनुमहसे उनने मन्थको सम्पूर्ण किया। यहाँ केशवण्णकी बातोंमें विनयपूर्ण आत्मविश्वास- २० की झलक दीख पड़ती है।।६।।

यह पद्यक्ति रचनाकारकी न होकर प्रतिलिपिकारकी जान पड़ती है। प्रसिद्ध शालिवाहन शक वर्ष इन्दु-वसु-नेत्र-शिश्च (१८२१ उलटा करें तो १२८१ में ) के विकारि संवत्सरके चैत्र शुदी पंचमीके शुभ दिनमें इस गोम्मटसारकी कर्नाटक वृत्तिको शिष्योंके हृदयको प्रफुक्षित करनेवाले श्रीभास्करने सम्पूर्ण किया।।७॥

24

विशेषार्थ—इस गोम्मटसार वृत्तिकी प्रतिलिपि शालिवाहन शक संवत् १२८१ के विकारि संवत्सरके चैत्र शुक्ल पंचमीके पवित्र दिन भास्करने लिखकर पूर्ण किया।।।।।

विमलं निजितानङ्गं प्राप्तानन्तचतुष्टयम् । अनन्तं धर्मनाथं च वन्दे स्वात्मोपलब्धये ॥५॥ शान्तिनाथं च कुन्थं च अरं चेशान्तमाम्यहम् । यथाक गत्तगुणोपेतान् यथाकपातप्रसिद्धये ॥६॥ नेमिनाथं च पाद्वं च वर्धमानं जिनेदवरम् । त्रिकालमभिवन्देऽहं नवक्षायिकलब्धये ॥७॥ त्रिकालगोचराः सर्वेऽनन्ताहंत्सिद्धसाधवः । निःश्रेयसपदं दद्युः शरणे त्तममङ्गलम् ॥८॥ यमाराध्येव भव्योधाः प्राप्ताः कैवल्यसम्पदः । शाद्वतं पदमापुस्तं मूलसंघमुगश्चये ॥९॥ तत्र श्रीशारदागच्छे बलात्कारगणोऽन्वयः । कुम्दकुन्दमुनीन्द्रस्य नन्द्यादाचक्रतारकम् ॥१०॥

30

4

10

.84

20

24

30

नाभेयमजितं वेवं शंभवं भवतारकं । घातिकम्मंप्रणाशाय प्रणमाम्यहमावरात् ॥
अभिनंदनमानंदरूपं सुमितमच्युतं । पद्मप्रभं प्रभुं वंदे रत्नत्रयिवशुद्धये ॥
सुपार्श्वमनघं चंद्रप्रभं त्रिभुवनाधिपम् । पुष्पवन्तं जगत्सारं वंदे तद्गृणसिद्धये ॥
शीतलं सुखसाद्भूतपुण्यमूत्ति नमाम्यहम् । श्रेयांसं वासुपूज्यं च केवलज्ञानसिद्धये ॥
विमलं निज्जितानंगं प्राप्तानंतचतुष्टयम् । अनंतं धम्मंनाथं च वंदे स्वात्मोपलब्धये ॥
शांतिनाथं च कुंथुं च अरं चेशान्नमाम्यहम् । षट्खंडवसुधाचकधम्मंचकप्रणायकान् ॥
मिलल सुवततीत्थेंशं निम भक्त्या नमाम्यहम् । यथाल्यातगृणोपेतान्यथाल्यातप्रसिद्धये ॥
नेमिनाथं च पार्श्वं च वर्द्धमानं जिनेश्वरम् । त्रिकालमभिवंदेऽहं नवक्षायिकलब्धये ॥
श्रीपंचगुरुम्यो नमः । श्रीमिल्लिनाथाय नमः ॥ \* ॥ \* ॥ \* ॥
श्रीमच्चोंडरसुपाध्याय सुपुत्र समंतभद्रदेवानां ग्रंथः परिसमाप्तोऽयं ॥

च्याडरसुपाध्याय सुपुत्र समतमद्भवताना ग्रथः पारसमाप्ताऽय ॥ ज्ञाता घरघ्नागतवर्षंयुक्ता पापोनितास्याच्छककालसंख्या । चालुक्ययुक्ता मुनिचित्समेता श्रोवर्द्धमानस्य समा भवेयुः ॥ श्रीमद्वंशसमृद्भवाः प्रविलसद्वृत्तोज्ज्वला निम्मंलाः

प्रांचत्कांतिभरास्सदाप्तरुचयो भव्याः सुसेव्याः सतां।

ये ते लोकशिरोमणित्वमिषकं संप्राप्य मुक्तोपमा (मुक्ता इवाऽऽ-)

भांतु स्वात्यमलामृतोदयभवैर्भास्वद्गुणैर्भूषिताः ॥

योऽम्यर्थ्य धर्मवृद्धधर्यं महां सूरिपदं ददौ । मट्टारकशिरोरत्नं प्रभेन्दुः स नमस्यते ॥८॥ त्रिविद्यविद्याविख्यातविशालकीतिसूरिणा । सहायोऽस्यां कृतौ चक्रोऽधोता च प्रथमं मुदा ॥९॥ सूरेः श्रीधर्मचन्द्रस्याभयचन्द्रगणेशिनः । वणिलालादिभग्यानां कृते कर्णाटवृत्तितः ॥१०॥ रचिता चित्रकूटे श्रीपाद्यनाद्यालयेऽमुना । साधसांगासहेसाम्यां प्राथितेन मुमुक्षुणा ॥११॥

तत्र श्रीमिजनबर्माम्बुधिवर्षनपूर्णचन्द्रायमानश्रीक्षानभूषणभट्टारकशिष्येण सौगतसांख्यकणादिभिक्ष्व-स्नुपादप्रभाकरादिपरवादिगत्रगंडमेरुंडप्रमाचन्द्रमट्टारकदत्ताचार्यपरेन त्रैविद्यविद्यापरमेश्वरमुनि वन्द्रावार्य-मुखात् कर्णाटदेशाविनावप्राज्यसाम्राज्यलक्ष्मीनिवासजैनोत्तममिल्लभूपालयत्नादघोतसिद्धान्तेन विण्ला-लाविहिताग्रहाद् गौर्जरदेशाचिवत्रकूटजिनदाससाहिनमिपितपार्श्वप्रभुप्रासादाधिष्ठितेनामुना नेमिचन्द्रेणा-ल्पमेधसाऽपि भ्रव्यपुण्डरीकोपकृतीहानुरोधेन सकलकातिशेखरायमाणखंडेल्लवालकुलितलक-साधुवंशावतंस्-जिनधमेद्धरणधुरीणसाहसांगसाहसहसाविहितप्रार्थनाधीनेन विश्वदत्रविद्यविद्यास्यविद्यालकीतिसहायादियं यथाकर्णाटवृत्ति व्यरिव ।

> यावच्छ्रीजिनधर्मस्वन्द्रादित्यौ च विष्टपं सिद्धाः । तावन्नन्दतु भव्यैः प्रपाठ्यमाना त्वियं वृत्तः ॥ निग्नन्थाचार्यवर्षेण त्रैविद्यचक्रविता । संशोध्याभयचन्द्रेणास्रेखि प्रथमपुस्तकः ॥

> > ॥ इत्यभयनन्दिनामाञ्जितायाम् ॥

4

१०

श्रीसर्व्वतसुबोधवज्रतलभाक् स्यात्कार तीरोदुरो गंभीरो वरनेमिचंद्रविसरद्वाक्चंद्रिकार्वद्धितः । विस्तीर्णो गुणरत्नभूषणभरस्सारार्व्यपूर्णो महा-न्नित्यं गोम्मटसारसंज्ञितसुधांभोधििक्शवायास्तु वः ॥ श्रीमद्धम्मंसुधासमृद्रविजयोल्लासस्तमस्तोमभित् भास्वद्भव्यचकोरसम्मदकरः प्रघ्वस्ततापोत्करः । प्रांचत्पंचसुसंग्रहस्त्रिभुवनोद्योतो सदानंदनो जीयाद्भासुरबोधमाधवबलश्रीनेमिचंद्रोदयः ॥

गोम्मटसारवृत्तिहि नन्द्याद्भव्यैः प्रविति । शोधयन्त्वागमात् किञ्चित् विरुद्धं चेद् बहुश्रुताः ॥१२॥ निर्प्रन्थाचार्यवर्येण त्रैविद्यचक्रविता । संशोध्याभयचन्द्रेणालेखि प्रथमपुस्तकः ॥१३॥

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रकृतायां गोम्मटसारापरनाम पञ्चसंग्रहवृत्तौ कर्मरचनास्त्रभावो नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः ।

#### संस्कृत टीकाकारकी प्रशस्तिका आशय

चौबीस तीर्थं करों को नमस्कार करने के पश्चात् टीकाकार कहते हैं — जिसमें रत्नत्रय के द्वारा पूज्य अईन्तपदको प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं वह मूळ संघ जयवन्त हो। उसके सरस्वती- १५ गच्छमें बळात्कारगण है। उसमें कुन्दकुन्द मुनीन्द्रका निद्संघ है वह भी जयवन्त होओ। मैं अपने गुरु भट्टारक शिरोमणि ज्ञानभूषणको भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। कर्णाट देशके मिक्क राजाकी भक्तिसे जिसने मुझे जिनागम पढ़ाया है उन मुनिचन्द्रको नमस्कार करता हूँ। जिनने धर्मवृद्धिके लिए मुझे सूरिपद दिया उन प्रभाचन्द्र भट्टारकको नमस्कार करता हूँ। त्रैविद्य विशालकीर्ति सूरिने इस टीकाके रचनेमें सहायता की और बड़े हर्षसे २० प्रथम उसे पढ़ा। यह टीका चित्रकूटमें श्री पार्श्वनाथ जिनालयमें धर्मचन्द्र सूरि अभयचन्द्र भट्टारक वर्णीलाला आदि भन्य जीवोंके लिए साधुसांग और सहसकी प्रार्थनापर कर्णाट- यृत्तिसे रची।

परिशिष्टः

#### गोम्मटसार प्रनथकी गणितात्मक प्रणाली

षट्खण्डागम ग्रन्थ सम्भवतः ईसाकी दूसरी सदीमें आचार्य पुष्पदन्त एवं भूतबलिकी अद्भुत कृति है। इसमें-से प्रथम पाँच खण्डोंपर नवीं सदीमें आचार्य वीरसेन द्वारा विशाल धवला नामक टीका रची गयी। छठा खण्ड महाधवलके नामसे भी विख्यात हैं और महाबन्ध कहलाता है। ग्यारहवीं सदीमें नेमिचन्द्राचार्यने इन ग्रन्थोंके गणितीय सार रूप गोम्मटसार जीवकाण्ड तथा कर्मकाण्ड रूपमें रचना की। इन्हीं ग्रन्थोंकी केशववर्णी कृत कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका विलक्षण प्रतीकोंसे भरी हुई है और गणितज्ञोंके लिए अभूतपूर्व सामग्री प्रदान करती है।

इस टीकाके अतिरिक्त एक अपूर्ण टीका मन्दप्रबोधिका है और पण्डित टोडरमल कृत सम्यक्तान-चन्द्रिका है। पण्डित टोडरमलने अन्तःप्रज्ञासे अनेक प्रतीकोंके अर्थ समझनेका प्रयास किया, तथा अर्थ संदृष्टि अधिकार उक्त टीकाके अतिरिक्त निर्मित किया, जिसमें उन्होंने प्रायः प्रत्येक कठिन प्रतीकबद्ध पदको सरल वाक्यों या शब्दों द्वारा समझाया है। यह कार्य अठारहवीं सदीमें सम्पूर्ण किया गया।

प्रस्तुत निबन्धमें पण्डित टोडरमलके अभिप्रायकी सिद्धिके लिए उन्हींकी रचनाके आधारपर लोकोत्तर प्रमाणकी गणितात्मक प्रणालीको सरलतापूर्वक समझाया गया है। आणा है कि इसके द्वारा न केवल शोधार्थी अपितु जिज्ञासु मुमुक्षु भी लाभान्वित हो सकेंगे। इसके साथ ही विभिन्न पारिभाषिक शब्दोंके लक्षणके पठन-पाठन हेतु यहाँ प्रायः सभी गणितीय परिभाषाएँ दे दी गयी हैं। संदृष्टियोंके प्रयोग भी निर्दृष्ट कर दिये गये हैं। इस प्रकार प्रारम्भिक रूप से लेकर आवश्यक गणितीय सामग्रीको समझाते हुए, शोधार्थी अथवा मुमुक्षुको लब्धिसारकी बड़ी टीकामें गित हेतु तैयारी कराने का भी अवसर प्राप्त हो सकेगा।

# § १. भ्यूमिका

किसी भी गणितीय प्रणालीमें अध्ययनके पूर्व उसमें प्रविष्ट प्रतीकोंकी जानकारी आवश्यक है। गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी टीकाओंमें इस प्रणालीके सार संक्षेपरूप अध्ययन हेतु, साथ ही उन्हें स्मरण रखने हेतु प्रतीकमय सामग्री निर्मित की गयी, जो पूर्ववर्ती ग्रन्थोंमें उपलब्ध नहीं है। तिलोयपण्णत्ती जैसे ग्रन्थोंमें कुछ प्रतीकबद्ध सामग्री है और कुछ धवला टीका ग्रन्थोंमें भी उपलब्ध होती है। किन्तु विशाल पैमाने पर यह सामग्री अंक संदृष्टि, अर्थ संदृष्टि तथा रेखा संदृष्टि रूपमें केशववर्णीकी कर्णाटकीटीकामें दृष्टिगत होती है। इसी प्रकार लब्धसार क्षपणासारकी टीकामें सम्भवतः माधवचन्द्र त्रैविद्य तथा ज्ञानभूषणके शिष्य नेमिचन्द्र (१६ वीं सदी) द्वारा जो संदृष्टि प्रयोग हुआ वह भी विलक्षण है और विशेषकर धर्मके मर्मको कर्मके गणित द्वारा प्रकट करता प्रतीत होता है।

सर्व प्रथम ऐसे समस्त प्रतीकोंका स्वरूप दिखाना आवश्यक होनेसे उन्हें मूल रूपमें प्रस्तुत करना लाभप्रद होगा। साथ ही ऐसे प्रतीक उनके स्थानमें लेना आवश्यक होगा जो उनके स्थानमें अगले गहरे अध्ययनमें उपयोगी हों। ऐसे नवीन कार्यकारी प्रतीकोंको आधुनिक गणित के तारतम्यमें रखना भी अनिवार्य है, क्योंकि प्राचीन सामग्रीका प्रायोगिक रूप इसी आधारपर निखर सकेगा।

इसके पूर्व जो महत्त्वपूर्ण आघार है वह वैकल्पिक (Abstract) इकाइयोंको लेकर बनता है। प्रारम्भ परमाणुसे करते हैं जो अविभागी पुद्गल है और जो विश्वाम अवस्थामें जितनी जगह घरता है उमे प्रदेश कहते हैं। प्रदेशोंके आधारपर, उनकी सूचि, प्रतर अथवा घनमें समाये नये क्षेत्रमान स्थापित करता है जो उपमा मानके लिए आधारमूत हैं। इस प्रकार अंगुल, जगश्रेणीके उक्त तीनों रूप किसी भी राशि की गणात्मक संख्याका प्रतिनिधित्व अथवा निर्वाचन करते हैं। निश्चयकालकी पर्यायको समय कहते हैं, जो ब्यवहारकालकी सर्वाल्पतम इकाई है। इसे दूसरी तरह भी परिभाषित करते हैं। जितने कालमें कोई परमाणु दूसरे संलग्न परमाणु-प्रदेशका मन्दतम गतिसे अतिक्रमण करता है, उसे एक समय कहते हैं। इसी एक समयमें तीव्रतम गतिसे चलायमान परमाणु चौदह राजु गत प्रदेशोंका अतिक्रमण कर सकता है। इस प्रकार समय राशियोंसे पल्य तथा सागरके कालमान स्थापित करते हैं और उनका उपयोग अन्य अज्ञात राशियोंकी गणात्मक संख्याका निरूपण या प्रतिनिधित्व करनेमें होता है। यह कालमान भी उपमामान कहलाता है।

दूसरा मान संख्यामान है जिसमें गणना द्वारा संख्येय, असंख्येय तथा अनन्तकी अनेक प्रकारकी क्रमात्मक राशियाँ उत्पन्न कर उनके द्वारा अनेक अज्ञात राशियों के द्रव्य प्रमाणको स्थापित करते हैं। इस प्रकार किसी भी अध्ययन योग्य राशिको द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण और काल प्रमाणसे तौलते हैं तथा भाव प्रमाणमें स्थापित करते हैं। भावका तात्पर्य ज्ञानके उतने अविभाग-प्रतिच्छेद-राशिसे है जो केवल ज्ञान अविभागी प्रतिच्छेद राशिकी एक उपराशि ही होती है। सभी राशियाँ केवलज्ञानकी अविभागी प्रतिच्छेद राशिमें समायी हुई होती हैं और उससे छोटी ही होती हैं।

यहाँ अविभागी प्रतिच्छेद का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। गुणोंमें गुणांदाका विकल्प अविभागी प्रतिच्छेदको जन्म देता है। वैसे भी पुद्गल पदार्थको छेदते हुए अविभागी प्रतिच्छेदकी कल्पना वीरसेनाचार्यने धवल ग्रन्थ (पु. ४) में की है, जहाँ लोकके आयतनका सन्दर्भ है। कर्म सिद्धान्तके अध्ययनमें भी एक और विकल्प है जो परमाणुओंके स्निग्ध-रुक्ष स्पर्शके अविभागी प्रतिच्छेदोंसे परे है। वह है अनुभागके अविभागी प्रतिच्छेदकी कल्पना जिसका सम्बन्ध स्निग्ध-रुक्ष स्पर्शके अविभागी प्रतिच्छेदोंसे जोड़ा जा सकता है, पर स्पष्ट है कि दोनों तादात्म्य सम्बन्ध नहीं रखते होंगे। यदि हो तो उसे सिद्ध किया जाये।

इस प्रकार विभिन्न प्रमाणोंका वर्णन सिद्धान्त ग्रन्थोंमें है और उन्हें संदृष्टियों द्वारा दर्शाया गया है। उन्हें ठीक रूपमें समझने हेतु पण्डित टोडरमलने अलगसे अर्थ संदृष्टियोंपर दो अधिकार लिखे थे। एक गोम्मटसार जीवकाण्ड कर्मकाण्ड प्रकरणपर है तथा दूसरा लिखसार क्षपणासार प्रकरणपर है। इन्हों अधिकारोंके आधार पर संदृष्टियोंका स्पष्टीकरण करेंगे तािक विभिन्न कर्म सिद्धान्त सम्बन्धी गणितीय प्रणालीका रूप समझा जा सके। संदृष्टि कभी-कभी एक ही होते हुए भी भिन्न-भिन्न प्रकरणोंमें भिन्न-भिन्न अर्थ प्ररूपित करती है। अतएव अंक, अर्थ एवं आकाररूप संदृष्टियोंको बड़ी सावधानीसे समझ लेनेपर कर्म सिद्धान्त का अधिकांश माग स्मृतिमें रखना सरल हो जाता है। साथ ही अनेक प्रकरणोंका आधुनिक गणितसे मुलनात्मक अध्ययन भी सम्भव हो जाता है। यह भी प्रकट हो जाता है कि इन संदृष्टियोंमें क्या सुधार किया जाये तािक आधुनिक ढंगसे गणित पढ़नेवाले कर्म सिद्धान्तकी गणितीय प्रणालीको भलीभाँति समझकर उसके प्रायोगिक रूप पर अनुसन्धान भी कर सकें।

#### ९ २. संदृष्टियों का स्पष्टीकर्ण

विवक्षित द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंके जो प्रमाण आदि हैं उसे अर्थ कहते हैं। अर्थकी संदृष्टि अयवा सहनानीको अर्थ संदृष्टि कहते हैं।

शब्दोंके द्वारा अंकोंका बोध भी कराया जाता है। यथा : विधु = १, निधि = ९, अन्तरिक्ष = ०, इन्द्रिय = ५, करणीय = ५, कर्मन् = ८, कथाय = ४, गित = ४, जिन = २४, तत्त्व = ७, दिक् = ८, द्रव्य = ६, नय = २, पदार्थ = ९, रत्न = ३, (रत्न = ९ भी), रस = ६, लिख = ९, वर्ण = ५, व्यसन = ७, व्रत = ५, इत्यादि। विशेष वर्णनके किए महावीराचार्य कृत गणितसार संग्रह (शोलापुर, 1963) देखा जा सकता है।

अक्षरोंके द्वारा भी कहीं-कहीं अंकोंका निरूपण किया जाता है। इनमें एक पद्धति कटपयादि हैं।

कटपयपुरस्थवर्णेनंवनव पंचाष्टकल्पितैः क्रमशः। स्वर ञन शून्यं संख्यामात्रोपरिमाक्षरं त्याज्यं॥

अर्थात्, निम्नरूपमें क आदि अक्षरों द्वारा संख्याओंका निरूपण होता है-

| क | ख | ग | घ   | ङ |    |   | च  | छ | <b>ज</b> | झ   | ञ |   |
|---|---|---|-----|---|----|---|----|---|----------|-----|---|---|
| 8 | 3 | 3 | ×   | ٩ |    |   | Ę  | ৩ | 6        | 8   | 0 |   |
| ट | ठ | ड | ढ   | ग |    |   | त  | थ | द        | घ   | न |   |
| 8 | 3 | Ę | ¥   | ٩ |    |   | Ę  | ૭ | 6        | 8   | • |   |
| प | फ | ब | भ   | म | य  | ₹ | ल  | व | হা       | ष   | स | ह |
| 8 | २ | 3 | ¥   | ધ | *  | ? | 3  | 8 | ٩        | Ę   | 9 | 6 |
| अ | आ | इ | क्र | ਭ | ऊ  |   | ऋ  | ऋ | ॡ        | ॡ   | ए | ऐ |
| 0 | • | 0 | 0   | • | 0  |   | 0  | 0 | 0        | o d | • | 0 |
|   |   |   | ओ   | औ | अं |   | अ: |   |          |     |   |   |
|   |   |   | •   | 0 | 0  |   | 0  |   |          |     |   |   |

अक्षरकी मात्रा ऊपर कोई अक्षर होनेका भी कोई प्रयोजनीय अर्थ नहीं होता है।

प्रभृति अथवा इत्यादिको निर्दाशित करनेके लिए = चिह्नका उपयोग हुआ है। उदाहरणार्थ ६५ = ४ का अर्थ पणट्टी अथवा ६५५३६ अथवा (२) है। यह २<sup>१६</sup> का मान है। इसी प्रकार वादालको ५ ५२ = द्वारा प्ररूपित किया जाता है जिसका मान (२) अथवा (२) <sup>३२</sup> है। इसी प्रकार एकट्ठी ६ अथवा १८ = का मान (२) अथवा (२) <sup>६४</sup> है। जघन्यको भी ज = लिखा जाता है।

कर्मस्थित रचनामें बीचकी संख्याओंको दर्शानेके लिए बिन्दुओं अथवा शून्योंका प्रयोग किया जाता है। यदि आदि निषेककी संख्या ५१२ हो और अन्तनिषेकको ९ द्वारा प्ररूपित किया गया हो तो बीचके निषेकोंका इसी प्रकार निदर्शन है—

- ९ कहीं नामका आदि अक्षर ही संदृष्टि बन जाता है। यथा लक्षके ल, कोटिके लिए को,
- जवन्यके लिए ज, इत्यादि । लक्ष कोटिको ल को, जवन्य ज्ञानको ज ज्ञा द्वारा निरूपित
- करते हैं।
- o इसी प्रकार कोटाकोटिके लिए को २ (अर्थात् कोटिवर्ग) द्वितीय मूलके लिए
- ५१२ मू २ (अर्थात् किसी राशिके वर्गमूलका वर्गमूल) प्रयुक्त है। अंतःकोटाकोटिको

अं को २ द्वारा निरूपित करते हैं जिसका अर्थ १ और (१०) के बीच स्थित कोई भी प्राकृत संख्या होता है। ६५००० को लिखने हेतु ६५० का उपयोग किया गया। यह बिन्दु बढ़ानेकी प्रक्रियाके लिए नवीन संकेतनाका उपयोग है। इसी प्रकार तिलोयपण्णत्ती (९,१२४-२४) में ८९। ९६। ५००। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८। का अर्थ (१०००) (९६) (५००) (८) है।

अब संख्यामान संबंधी प्राचीन संकेतोंका उल्लेख करेंगे—संख्यातको १ द्वारा, असंख्यातको a द्वारा, और अनन्तको ख द्वारा प्ररूपित किया जाता रहा है। इसी प्रकार जघन्य संख्यातके लिए २, उत्कृष्ट संख्यातके लिए १५, जघन्य परीत असंख्यातके लिए १६ सहनानी रूप है। आवलीकी सहनानी भी

२ हैं। उत्कृष्ट परीत असंख्यातके लिए २ अथवा आवली ऋण एक संकेत हैं। जघन्य युक्त असंख्यात भी आवलीके समान २ संकेत द्वारा निरूपित होता हैं। वह उत्कृष्ट परीत असंख्यातसे एक अधिक हैं।

उत्कृष्ट युक्ता संख्यातको सहनानी ४ है, अर्थात् प्रतरावलो ऋण एक । यह जघन्य असंख्यात असंख्यातसे एक कम है, क्योंकि यह प्रतरावली मात्र अथवा ४ है जो आवलीका वर्ग है। घनावलीका संकेत ८ है। यह आवली समय राशिका घन करनेपर प्राप्त होती है।

उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात की सहनानी २५६ है। यह जघन्य परीतानन्तसे एक कम है। जघन्य परीतानन्तका संकेत २५६ है। उत्कृष्ट परीतानन्तकी सहनानी ज जु अ है। जघन्य युक्तानन्तका संकेत ज जु अ है। वर्ग का संकेत व है। इस प्रकार उत्कृष्ट युक्तानन्तका संकेत ज जु अ व है। यह जघन्य अनन्तानन्तमे एक कम है क्योंकि जघन्य अनन्तानन्तका संकेत ज जु अ व है। जघन्य अनन्तानन्त वास्तवमें जघन्ययुक्त अनन्तका वर्ग होता है।

अब निम्नलिखित सहनानियाँ प्रकृत रूपमें सरलतासे समझी जा सकती हैं-

| सम्पूर्ण जीव राशि  | <b>१</b> ६ | ः स्पष्ट है कि संसारी जीवराशि और सिद्ध जीव                   |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| संसारी जीव राशि    | १३         | मिलकर सम्पूर्ण जीवराशि बनती है।                              |
| सिद्ध जीव राशि     | 3          |                                                              |
| पुद्गल परमाणु राशि | १६ ख       | ः स्पष्ट है कि यह राशि सम्पूर्ण जीव राशिसे अनन्त<br>गुणी है। |
| काल समय राशि       | १६ ख ख     | ः यहाँ काल समय राशि पुद्गल परमाणु राशिसे                     |

अनन्त गुणी निदर्शित है।

| आकाश प्रदेश राशि                   | १६ ख ख ख   | ः स्पष्ट है कि आकाश प्रदेश राशि वस्तुतः काल समय<br>राशिसे अनन्तगुणी है ।                                                  |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| केवलज्ञान अथवा उत्कृष्ट अनन्तानंत  | के         | : केवलज्ञानकी अविभागी प्रतिच्छेद राशिको उत्कृष्ट<br>अनन्तानन्त [संख्यामानवाली माना गया है। इससे<br>बड़ी कोई राशि नहीं है। |
| केवलज्ञानका प्रथम मूल              | के मू 🕈    | ः इसे (के) 🕏 द्वारा निरूपित कर सकते हैं ।                                                                                 |
| केवलज्ञानका द्वितीय मूल            | के मू २    | ः इसे (के) 🕏 द्वारा निरूपित कर सकते हैं।                                                                                  |
| पल्य                               | प          |                                                                                                                           |
| सागर                               | सा         |                                                                                                                           |
| सू च्यं गुल                        | २          | ः यह संकेत आवलीका भी है । यह अंगुलमं समाविष्ट<br>प्रदेश राशि है ।                                                         |
| प्रतरांगुल                         | ¥          | : अंगुल प्रदेश राशिका वर्ग ।                                                                                              |
| घनांगुल                            | Ę          | : अंगुल प्रदेश राशिका घन ।                                                                                                |
|                                    |            | लिए आ संकेत लिये जायें तो विशेष सुविधा हो सकेगी।                                                                          |
| इसी प्रकार जगश्रेणी के लिए भी श्रे | का संकेत स | रल पाया जायेगा । हम इन तीन संदृष्टियोंका उपयोग                                                                            |

आगे करेंगे।

| जगश्रेणी      |                          | : इस क्षैतिज रेखा द्वारा जगश्रेणीमें स्थित प्रदेश<br>राशि प्ररूपित की जाती है।                                                                   |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जगप्रतर       | =                        | ः इन दो रेखाओं द्वारा श्रेणीके वर्ग में स्थित प्रदेश राशि<br>निरूपित की जाती हैं।                                                                |
| <b>घन</b> लोक | 3                        | : इन तीन क्षैतिज रेखाओं द्वारा जगश्रेणीसे बने घनमें<br>स्थित प्रदेश राशि प्ररूपित होती हैं।                                                      |
| रज्जु         | 9                        | ः क्षेतिज रेखा के नीचे लिखे ७ का भाग जगश्रेणी<br>राशिमें देने पर रज्जु अथवा रज्जुमें स्थित प्रदेश<br>राशिका निरूपण होता है।                      |
| रज्जु प्रतर   | =<br><b>४</b> ९          | : उपर्युक्त रज्जु राशिका वर्ग रज्जु प्रतर राशि होता<br>है। यहाँ अंश तथा हर, दोनों ही वर्गित किये<br>गये हैं।                                     |
| रज्जु घन      | <b>≡</b><br>₹ <b>४</b> ₹ | : यहाँ रज्जु राशिका घन निरूपित है। अंश और हर<br>जो रज्जुको निरूपित करते हैं, उनके घन करनेपर<br>रज्जुषन स्थित प्रदेश राशि संख्या उत्पन्न होती है। |

# गो० कर्मकाण्डे

| पल्य राशिकी अर्द्धच्छेद राशि | ষ্ট     | : पत्य राशिको तबतक अद्धित किया जाता है जब-<br>तक १ प्राप्त न हो । जितने बार इस विधिमें अद्धित<br>किया गया वही संख्या अर्द्धच्छेद हैं । यथा—१६ या<br>२४ के अर्द्धच्छेद ४ होते हैं । इसका संकेत $\log_4$ प<br>सरल है ।                                   |
|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पल्यकी वर्गशलाका राशि        | व       | ः पत्यकी अर्द्धच्छेद राशिकी भी अर्द्धच्छेद राशिको<br>वर्गशलाका राशि कहते हैं। इसे $\log_2 \log_2 q$<br>द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है।                                                                                                              |
| सागरकी अद्ध च्छेद राशि       | छे 9    | : यहाँ सागरकी अर्द्ध च्छेद राशि पल्यकी अर्द्ध च्छेद<br>राशिसे संख्यात अधिक है। अस्तु इसे सरल रूपमें<br>log, प + २ भी लिखा जा सकता है।                                                                                                                  |
| सागरकी वर्गशलाका राशि        |         | : इसे $\log_2 \log_2$ सा लिखा जा सकता है। पण्डित<br>टोडरमलने लिखा है कि सागरकी वर्गशलाका राशि<br>नहीं होती है।                                                                                                                                         |
| सूच्यंगुलकी अर्द्धच्छेद राशि | छे छे   | : इसे $\log_2$ प $\log_2$ प भी लिखा जा सकता है क्योंकि पत्यकी अर्द्धच्छेद राशिका वर्ग ही सूच्यंगुल-की अर्द्धच्छेद राशि है। पुनः इसे $\log_2$ अंभी लिखा जा सकता है। इस प्रकार अंगुल स्थित प्रदेश राशिका सम्बन्ध पत्य गत समय राशिसे स्थापित किया गया है। |
| सूच्यंगुलकी वर्गशलाका राशि   | व २     | : इसे $\log_2 \log_2$ अं लिखा जा सकता है। वस्तुतः पल्यकी अर्द्ध च्छेद राशि $\log_2$ प के वर्ग $\log_2$ प के अर्द्ध च्छेद पुनः करनेपर २ $\log_2$ $\log_2$ प प्राप्त होता है जो पल्यकी वर्ग- शलाका राशिका द्विगुणित है।                                  |
| प्रतरांगुलको अर्द्धच्छेदराशि | छे छे २ | : इसे $\log_{3}$ (अं) लिखा जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह अंगुलकी अर्द्ध च्छेद राशिका द्विगु-<br>णित है। logarithm के नियमोंसे समझ लेना चाहिए। (धवला पु० ४ में शलाका गणन (लघु-रिक्थ) के नियम डा. ए. एन. सिंहके प्रस्तावना रूप लेखमें देखिए)     |
| प्रतरांगुलकी वर्गशलाका राशि  | १—व २   | : इसे $\log_2 \log_2$ (अं) भी लिखा जा सकता है। स्पष्ट है कि इसका मान $2 + \log_2 \log_2$ (अं) अथवा $2 + 2 + 2 \log_2 \log_2 q$ भी लिख सकते हैं।                                                                                                        |

घनांगुलकी **अद्ध**िच्छेद राशि

छे छे ३

: इसे log<sub>२</sub> (अं) औ भी कहते हैं। यह ३ log<sub>२</sub> (अं) है अर्थात् ३ log<sub>२</sub> प log<sub>२</sub> प अथवा ३ छे छे है।

घनांगुलकी वर्गशालाका राशि व २

: इसे  $\log_2 \log_2$  (अं) के लिख सकते हैं। यह  $\log_2$  (३  $\log_2$ )(अं)) है अथवा  $\log_2$  ३ +  $\log_2$   $\log_2$  अं है जिसे निकटतः १ + २  $\log_2$  प अथवा १ + २ व रूपमें लिखना सही है।

( नोट : यहाँ पण्डित टोडरमलने लिखा है कि दिरूप वर्गधारामें जितने स्थान जानेपर सूच्यंगुल प्राप्त होता है, उतने ही स्थान जानेपर दिरूप घनधारामें घनांगुल होता है। स्पष्ट है कि यहाँ अनुमानसे १ को विलुप्त कर दिया गया है जो निकटतः  $\log_2$  ३ का मान हो सकता है।)

जगश्रे णीकी अद्र्धच्छेद राशि छे छे छे ३

8

: इसे वि छे छे ३ भी लिखा जाता है जहाँ वि का अर्थ विरलन राशि है। इसका मान  $\log_2 q \log_2 (3)^3$ 

माना गया है।

[ नोट : हम इसे  $\log_2$  श्रे भी लिख सकते हैं। वस्तुतः इसका मान तिलोयपण्णित्तमें-से इस आधारपर किया गया है कि राशितः (  $\log_2$  पत्य/असंख्यात )

जगश्रेणी = [घनांगुल]

[ log q / a ]

अथवा श्रे = [अं³]

जगश्रे णीकी वर्गशलाका राशि

व **१**६।२

व २

: इसे  $\log_2 \log_2$  श्रे भी लिख सकते हैं। इसे  $\log_2$   $\log_2$  प  $\log_2$  ( अं )<sup>3</sup> ] भी लिख सकते हैं।

अर्थात् यह  $\log_2 \log_2 q - \log_2 a + \log_2 \log_2 a^{i/3}$  है।

जगप्रतरकी अर्द्ध च्छेद राशि छे छे छे ६

8

: इसे  $\log_2$  श्रे<sup>२</sup> लिखते हैं। स्पष्ट है कि यह २  $\log_2$  श्रे होता है अर्थात् जगश्रेणीकी अर्द्ध च्छेद राशिसे दिगुणित होता है।

#### गो॰ कर्मकाण्डे

| <b>?</b> — | : इसे log 2 log 2 (श्रे) र लिख सकते हैं। अस्तु                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| व          | यह १ + log २ log २ प                                                    |
| १६।२       | २ ( जघन्य परीतासंख्यात )                                                |
| व २        | + log <sub>२</sub> log <sub>२</sub> (अं) <sup>3</sup> लिखा जा सकता है।) |
| छे छे छे ९ | : इसे $\log_{*}(\Re)^3$ लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि यह                   |
| а          | ३ $\log_{2}$ श्रे होनेसे जगश्रेणीकी अद्ध च्छेद राशिस                    |
|            | त्रिगुणित होता है।                                                      |
| व          | : इसे $\log_2 \log_2 ($ श्र $^3$ $)^3$ लिख सकते हैं। इस                 |
| १६।२       | प्रकार इसका मान log २ ३ +                                               |
| व २        | + log <sub>2</sub> log <sub>2</sub> q                                   |
|            | २ ( जघन्यपरीत असंख्यात )                                                |
|            | $+\log_2 \log_2 (3)^3$ है। स्पष्ट है कि प्राचीन                         |
|            | प्रतीकोंमें कुछ त्रुटि रह गयी है।                                       |
|            | व<br>१६।२<br>व २<br>छे छे छे ९<br>ठ<br>व<br>१६।२                        |

[ नोट: पण्डित टोडरमलने  $\log_2$  ३ की उपेक्षा की है, वह इस आधारसे कि अनुमानतः असंख्यातकी तुलनामें १ उपेक्षित हो सकता है। कारण यह भी है कि द्विरूप घनधारामें जितने स्थान जानेपर जगश्रेणी प्राप्त होती है, उतने-उतने ही स्थान द्विरूपघनधारामें होनेपर घनलोक होता है।

| संख्यात            | ४<br>अथवा<br>५ | ः कहीं-कहीं संस्थातके लिए ४ अथवा ५ सहनानी<br>रूप लिये गये हैं।     |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| असंख्यात           | 9              | ः इसी प्रकार ९ के सम्बन्धमें भी है।                                |
| आवली<br>असंख्यात   | \$             |                                                                    |
| र्सकल <b>न</b>     | ·              | ः क्षैतिज रेखाका प्रयोग धनके लिए अथवा योगके लिए<br>हुआ है।         |
| एक अधिक लक्ष       | ल अथवा ल       | Ball 6                                                             |
| दो अधिक लोक        | ₹              | ः यह स्पष्ट हैं, क्योंकि ≡<br>घनलोककी संदृष्टि है ।                |
| घनलोक अधिक         |                | ः वास्तवमें यहाँ ख के ऊपर एक उदग्र लकीर भी आव-                     |
| अनन्त              | ख              | श्यक थी। इसे श्रे <sup>3</sup> /ल भी लिखा जा सकता है।              |
| अजीव द्रव्य परिमाण | 3              | : यहाँ १६ ख पुद्गल द्रव्य है, 🍱 काल द्रव्यका परि-                  |
|                    |                | माण है, रोष घर्म, अघर्म एवं आकाश हेतु ३ का                         |
|                    | <b>१</b> ६।ख   | उपयोग किया गया प्रतीत होता है।                                     |
| किंचित् अधिक अनन्त | ।<br>ख         | : यहाँ ख के ऊपर उदग्र लकीर अनन्तके कुछ कम<br>राशि बतलानेके लिए है। |

| दो राशि अधिक संख्यात                                | <b>9</b>                              | ः दो राशियाँ संख्यातमें संयुक्त करने हेतु यहाँ दो उदग्र<br>लकी रें संख्यातकी संदृष्टिके अपर रखी गयी हैं।                                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| घटाना या व्यवकलन<br>क्रियाकी संदृष्टियाँ<br>अलग-अलग | , <u>c</u>                            | ः इन चारों सहनानियों द्वारा घटानेकी गणितीय<br>प्रक्रिया दर्शायी जाती है। उदाहरण आगे दिये गये<br>हैं।                                                                    |
| एक कम कोटि                                          | <b>१</b> को<br>अथवा<br><u>०</u><br>को | ः यहाँ कोटि ऋण एकको उदाहरण रूपमें निरूपित<br>किया गया है। १ के ऊपर ० का चिह्न बतलाता<br>है कि १ को कोटि को में-से घटाया जाना है। इसी<br>प्रकार नीचे भी।                 |
| एक कम अनन्त                                         | <b>ू</b> <del>८</del><br>ख            | ः यहाँ अनन्त ऋण एकका निदर्शन है।                                                                                                                                        |
| दो कम घनलोक                                         | 2 ===                                 | ः स्पष्ट है कि घनलोक ➡ है तथा इस प्रदेश राशिमें-<br>से २ घटाया जाना है, अस्तु उसके ऊपर शून्य संकेत<br>बनाया है। स्थानमान पद्धतिके विकासका इस उदा-<br>हरणसे पता चलता है। |
| एक कम लक्ष                                          | ਲ<br>•<br><b>१</b>                    | ः यहाँ १ की स्थिति बदल दी गयी है।                                                                                                                                       |
| दो कम लक्ष                                          | <b>ल—</b> २                           | ः यहाँ ऋण चिह्नने आधुनिक रूप लिया है। हालाँकि<br>यह प्राचीन है।                                                                                                         |
| दो कम कोटि                                          | को ~~ २<br>अथवा को ०<br>२             | ः यहाँ ऋणके लिए लहरिया लकीरको क्षैतिज रूपमें<br>लिया है। साथ ही ० की स्थिति बदल दी गयो है।<br>२<br>ये सब क्रमिक विकासके चिह्न हैं, अथवा स्थानान्तर<br>विकासक्रममें हैं। |
| किचित् ऊन अनन्त                                     | ब —                                   | : किंचित् ऊनके लिए यह चिह्न धैज्ञानिक है, क्योंकि<br>वह जिसे घटाया जाना है, लेखीमें नगण्य है, ख की<br>तुलनामें।                                                         |
| एकेन्द्री जीवराशि                                   | <b>१</b> ३ =                          | ः वहाँ संसारी जीवराशि १३ में से विकलेन्द्री और<br>सकलेन्द्री जीवराशियाँ घटायी गयी हैं।                                                                                  |

#### गो॰ कर्मकाण्डे

पांच कम लक्ष ल — ५ अथवा ल

अथवा छ )

: यहाँ सीधी लकीरके स्थानमें चन्द्रकलाका संकेत दिया है।

पत्यकी वर्गशलाकाकी अर्द्धच्छेद राशिसे हीन के पत्यकी अर्द्धच्छेदराशि

: इसे Log<sub>२</sub> प- Log<sub>२</sub> Log<sub>२</sub> प लिख सकते हैं।

पाँच गुणा लाख ल ५

ः यहाँ ५ का गुणा इकाई की ओरसे किया गया है।

असंख्यातगुणा घनलोक 😊 व

ः इसे श्रे ३ व भी लिख सकते हैं।

पल्यका संख्यातवाँ भाग प

: विभाजनकी यह संदृष्टि बहुचा उपयोगमें लायी जाती रही है। इसे प रूपमें भी लिखा जा सकता है।

9

ः इसे श्रे ÷ ? भी लिखा जा सकता है।

जगश्रेणीका संख्यातवां भाग

केवलज्ञानका अनन्तर्वा भाग के

ः इसे के रूपमें लिख सकते हैं।

बादाल वर्ग

¥? = ¥? =

ः स्पष्ट है कि यहाँ बादालको वर्गित किया गया है। यह [ २३२ ]², राशि है।

घनांगुलके संख्यातवें भागके घनकी संदृष्टि

**६१६१**६

: इसे अं<sup>3</sup> अं<sup>3</sup> रूपमें भी लिखा जा

सकता है। इस प्रकार घनके लिए उसी राशिको तीन बार उक्त रूपमें लिखा जाता है।

अब कुछ उदाहरण देते हुए उपर्युक्त मंदृष्टिके प्रयोग दिखाते हैं —

**?**—

ल ३ ल १००० ४ <u>- १०</u> १० ल १०० ५

इसे ल (३) ल (१००० + १) (१०) ल (१००-१)

१— ६।८।व व*ु*Ω प ८

व

अं $\frac{3}{a}$  आ $\frac{3}{a}$  (a + ?)

अथवा  $\frac{q}{a}$  ( $\frac{31^3}{a}$  - ?)

अथवा 
$$\mathbf{a}^3 \div \left(\frac{\mathbf{q}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{\Omega}}$$
 रूपमें होगा।

# षट्स्थानपतित हानिवृद्धि

| अनन्तभाग | उवंक |  |
|----------|------|--|
|          |      |  |

उ

असंख्यात भाग

संख्यात माग

संख्यात गुण Ę

असंख्यात गुण

वनन्त गुण 💎 🕬 🗸

हा ख

# पुद्गल परिवर्तन संदृष्टि

गृहीत

एक

अगृहीत

बिन्दु

मिश्र

×

हंसपद

सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग बार अनन्त

भाग वृद्धि

#### करण

अनिवृत्तिकरणकाल

२ 🛊

: संख्यात आवली अथवा

भा 🤋

अपूर्वकरणकाल

: आ 🤋 🤋

अधःकरण काल

# कर्म सम्बन्धी संदृष्टि

समय प्रबद्ध

स

उत्कृष्ट समय प्रबद्ध

स ६

सत्त्व : किंचिद्रनद्वधर्ध

गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध

स a १२ ---- "

स्पष्ट है कि ८ संदृष्टि गुणहानिका प्रतीक है।

# कर्म स्थित रचना सम्बन्धी संदृष्टि (विशेष परिभाषाएँ बादमें दी गयी हैं।)

आबाधा काल

ः यह एक उदग्र रेखा है। इसे टाइम लेग भी कह

सकते हैं।

अचलावली

: यही विह्न है। आवली गत निषेक यहाँ अवल

🌝 होते हैं।

| निषेक हानि             | ः आधारसे ऊपरकी ओर निषेक कम होते जाते हैं।                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>उदयावली</b>         | ः संकेत वही हैं। यहाँ ऐसी आवली गत निषेकोंका<br>संकेत हैं जो उदयमें आनेवाले होते हैं।               |
| उच्छिष्टावली           | ः इसका भी वही संकेत हैं। यह ऐसी आवली गत<br>निषेकोंका संकेत हैं जो उच्छिष्ट होते हैं।               |
| उपरितन स्थिति          | : ऊपरकी स्थितिवाले निषेकोंका संकेत इसके द्वारा<br>मिलता है।                                        |
| आबाधाके ऊपर निषेक रचना |                                                                                                    |
| संयुक्त रचना           |                                                                                                    |
| वर्गणा अनुभाग          | संयुक्तः ====>                                                                                     |
| वर्ग                   |                                                                                                    |
| संयुक्त रचना           | <ul> <li>→ अतिस्थापनावली</li> <li>→ उपरितन स्थिति</li> <li>→ उदयावली</li> <li>→ अवलावली</li> </ul> |

# परिणाम सम्बन्धी श्रेणियोंमें प्रयुक्त सूत्र

गणितसार संग्रह (महावीराचार्य) में कुछ विधियाँ समीकरण हल करनेकी दी गयी हैं जिनसे कूटस्थिति या अनुमानसे अज्ञात राशिका मान निकाला जाता है। इनका उपयोग करण आदिसे सम्बन्धित गणितमें होता है—

#### यथा अधःप्रवृत्तकरणमें

| सर्वधन                           | <b>35</b> ∂                              | अथवा श्रे <sup>3</sup> a                          |                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| गच्छ                             | 2999                                     | अथवा आ १११                                        |                                                  |
| चय                               | <b>ご∂</b><br>२ <b>११११११</b> ११          | अथवा (आ 999)(                                     | श्रे <sup>3</sup> a<br>वा१११) (१)                |
| चयधन                             | ~ <u> </u>                               | अथवा (आ <b>१११</b> )                              | (an <b>111-1</b> )<br><b>1</b> (२)               |
| आदिधन                            | ₹——~—<br>≡al२११११२<br>२११११२             | अथवा श्रे <sup>3</sup> व [१ ·<br>(आ १११)          | + आ <b>१११ (२१–१</b> ) ]<br>( <b>१</b> ) (२)     |
| प्रथम समय सम्बन्धं<br>परिणामपुंज | र —— ~ —<br>≡a२१११ । १२<br>२१११।२१११।१।२ | अथवा श्रे <sup>3</sup> ə [१+<br>(आ <b>१११</b> ) ( | आ १११ (२१ — १) ]<br>आ १११) (१) (२)               |
| अंत समय सम्बन्धी<br>परिणाम पुंज  | ₹                                        | अथवा श्रे <sup>3</sup> a [आ १<br>(आ १११)          | (बा <b>१११) - १</b> ]<br>(बा <b>१११)(१</b> ) (२) |

# अनुकृष्टि अर्थं संदृष्टि

गच्छ

२ ११

अथवा आ ११

ऊर्घ्वचय

**≡**a २१११।२१११। १ अथवा श्रे<sup>3</sup> a (आ १११) (आ १११) (१)

अनुकृष्टिचय

**5**8

२**१**११।२१११।१।२११

अथवा (आ १११) (आ १११) (१) (आ ११)

चय धन

~ =a 1 २११1२**११** 

२१११।२१११।१।२११।२

अथवा अथवा (आ १११) (आ १११) (अ) (अ) (अ) (अ)

आदिधन

7- ~ - ~ -≡a।२१११ १२ २१११।२१११११२

श्रे<sup>3</sup>a[२ × आ११(१ (२१ - १)-१)] (आ १११) (आ १११) (२) (२)

प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्ड

प्रथम समय सम्बन्धी अन्तका खण्ड

अन्त समय सम्बन्धी प्रथम खण्ड

अथवा श्रे<sup>3</sup> a [आ **११ (२१ + १)—१**}] (आ **१११)(आ १११) (१) (२) (आ ११)** 

= a 1 2 9 9 1 9 1 2 २१११ । २१११ । १। २११। २

समय सम्बन्धी अन्त खण्ड

= a 1 2 9 9 1 9 1 2 २१११ । २१११ । १ ।२। २११ अथवा  $\frac{x^{3} \cdot a}{(x^{3} \cdot a^{2})(x^{3} \cdot a^{2})} = \frac{x^{3} \cdot a}{(x^{3} \cdot a^{2})(x^{3})(x^{3})}$ 

उपर्युक्त परिणामों में षट्स्थान राशि

≅ a १- १- १- १- १-

अथवा 
$$3^{\frac{2}{3}}$$
  $\frac{9}{\left(\frac{3^{\frac{1}{2}}+1}{3}\right)^{\frac{1}{2}}}$ 

#### गो० कर्मकाण्डे

### सुक्ष्म साम्पराय विवरणमें

|                          |           | • •                                     |                           |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------|
| जघन्य वर्गणा             | व         | जघन्य अपूर्व स्पर्धक                    | व                         |
| तर सामाजिये              | 9         | के वर्गकी संदृष्टि                      | ख ५                       |
| एक गुणहानिमें            | •         |                                         | <b>ਰ a</b>                |
| स्पर्धक प्रमाण           |           |                                         |                           |
| नाना गुणहानि             | ना        | उत्कृष्ट बादर कृष्टिके                  | व                         |
| All Askila               |           | वर्गकी संदृष्टि                         | ख ९ ख                     |
| अनन्त                    | ख         | 6                                       | ਰ <b>8</b>                |
|                          |           |                                         | • •                       |
| अपकर्षण भागहार           | ਚ         | जघन्य बादर कृष्टिके                     | व                         |
| असंख्यात गुणा            | ਰ।a       | वर्गकी संदृष्टि                         | ख ९ ख ४                   |
| अपकर्षण भागहार           | • • •     | 4441 (1916                              |                           |
| जनमन मान्यूर             |           |                                         | उ 8 ख                     |
| एक स्पर्धकमें            | ¥         | उत्कृष्ट सूक्ष्म कृष्टि                 | a                         |
| वर्गणाओंका प्रमाण        |           | **                                      |                           |
|                          |           | के वर्गकी संदृष्टि                      | ख ९ व ४ ख                 |
| उत्कृष्ट पूर्व स्पर्धकके | व९ना      |                                         | उ व ख                     |
| वर्गकी संदृष्टि          |           | जघन्य सूक्ष्मकृष्टिके                   | व                         |
| - 2 2                    |           | •                                       | •                         |
| जघन्य पूर्व स्पर्धकके    | व         | वर्गकी संदृष्टि                         | ख <b>९ ख ४</b> ख <b>४</b> |
| वर्गकी संदृष्टि          |           |                                         | उठ ख ख                    |
| उत्कृष्ट अपूर्व स्पर्धक  | व         | गुणश्रेणी निर्जरामें संदृष्टि           | याँ इसी प्रकार सरल हैं।   |
| के वर्गकी संदृष्टि       | ख         | ये अर्थ संदृष्टि अधिकारमें प्राप्य हैं। |                           |
| ना नगाना राष्ट्राट       | <b>VI</b> | न जान राष्ट्राच्छ जानमार्थ              | 4146                      |

# § ३. अर्थ एवं सं**ज्ञाका स्पष्टीकर्**ण

गोम्मटसारके दूसरे भाग कर्मकाण्डमें जैनकर्मसिद्धान्तका वर्णन है। उसके प्रारम्भमें कहा है कि शरोर सिहत जीव प्रति समय सर्वांगसे कर्म और नोकर्मको ग्रहण करता है, जैसे आगसे तपा हुआ लोहिपण्ड जलको ग्रहण करता है। सभी शरीरोंकी उत्पत्तिके कारण कार्मणशरीरको कर्म या द्रव्यकर्म कहते हैं और शेष चार शरीरोंको नोकर्म कहते हैं। यहाँ 'नो' शब्दका प्रयोग ईषत् अथवा स्तोकके अर्थमें है। औदारिक, वैक्रियिक, आहारक और तैजसनाम कर्मके उदयसे चार शरीर होते हैं। ये आत्मगुणोंके घातक नहीं होते। इसलिए इन्हें नोकर्मशरीर कहते हैं। ये कर्मशरीरके सहायक होते हैं (गो. जी. २४४)।

कर्म शब्दके अनेक अर्थ हैं। वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके क्षयोपशमकी अपेक्षासे आत्माके द्वारा निश्चयनयकी अपेक्षा आत्मपरिणाम और पुद्गलके द्वारा पुद्गल परिणाम तथा व्यवहारनयसे आत्माके द्वारा पुद्गल परिणाम और पुद्गलके द्वारा आत्मपरिणाम जो किये जाते हैं वह यहाँ कर्म विविक्षित है। वे जीवको परतन्त्र करते हैं अथवा उनके द्वारा जीव परतन्त्र किया जाता है अतः उन्हें कर्म कहते हैं। अथवा मिथ्या-दर्शन अविरति, कषाय और योगरूप परिणामोंके द्वारा जीवके द्वारा किये जाते हैं अतः वे कर्म कहे जाते हैं। कर्मके मुख्य भेद दो हैं—द्रव्यकर्म और भावकर्म। ज्ञानावरण आदि पुद्गल द्रव्यका पिण्ड द्रव्यकर्म है। और उसमें जो शक्ति है वह भावकर्म है, अथवा कार्यमें कारणका उपचार करके उस शक्तिके निमित्तसे आत्मामें उत्पन्न मिथ्यात्व राग, द्वेष आदि भाव भावकर्म हैं। द्रव्यकर्म और भावकर्ममें निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होनेसे द्रव्यकर्मसे भावकर्म और भावकर्मसे प्रविक्रमें

शुभ और अशुभ कर्मोंके आनेके द्वार रूप आस्त्रव हैं। आत्मा और कर्म प्रदेशोंका परस्परमें एक क्षेत्रवगाह बन्ध है। आस्रवका रोकना संवर है। कर्मोंका एक देश पृथक् होना निर्जरा है। सर्व कर्मोंका आत्मासे अस्रग हो जाना मोक्ष है।

संज्ञाके अनुसार गुण रहित वस्तुमें व्यवहार हेतु स्वेच्छा की गयी संज्ञाको नाम कहते हैं। काष्ठ कर्म, पुस्तककर्म, चित्रकर्म और अक्ष विक्षेप आदिमें "यह वह है", इस प्रकार स्थापित करनेको स्थापना कहते हैं। जो गुणोंके द्वारा प्राप्त हुआ था, या गुणोंको प्राप्त हुआ था अथवा जो गुणोंके द्वारा प्राप्त किया जायेगा या गुणोंको प्राप्त होगा उसे दृष्य कहते हैं। वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यको माव कहते हैं। प्रमाण और नयोंसे पदार्थोंका ज्ञान होता है।

किसी वस्तुके स्वरूपका कथन करना निर्देश है। स्वामिश्वका अर्थ आधिपत्य है। जिस निमित्तसे वस्तु उत्पन्न होती है वह साधन है। आधारको अधिकरण कहते हैं। जितने काल तक वस्तु रहती है वह स्थिति है। विभानका अर्थ प्रकार या भेद है। इनसे पदार्थीका ज्ञान होता है।

सत् अस्तित्वका सूचक है। संख्यासे भेदोंकी गणना होती है। वर्तमान काल विषयक निवासको सेन्न कहते हैं। त्रिकाल विषयक निवासको स्पर्धान कहते हैं। मुख्य और व्यावहारिक प्रकारसे दो काल होते हैं। विरह कालको अन्तर कहते हैं। भावसे औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक एवं पारिणामिक भावोंका भी अर्थ ग्रहण होता है। एक दूसरेकी अपेक्षा न्यूनाधिकका ज्ञान अरूपबहुत्व कहलाता है। इनके द्वारा भी पदार्थीका ज्ञान होता है।

इन्द्रिय और मनके द्वारा यथायोग्य पदार्थ जिसके द्वारा मनन किये जाते हैं, जो मनन करता है या मनन मात्र मित-ज्ञान है। श्रुत ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेपर निरूप्यमाण पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनता है या सुननामात्र श्रुष ज्ञान है। अधिकतर नीचेके विषयको जाननेवाला होनेसे या परिमित विषयवाला होनेसे अविध ज्ञान नाम सार्थक है। दूसरेके मनोगत अर्थमें परिगमन करनेवाला ज्ञान मनःपर्यंग है। अर्थी जन जिस असहाय ज्ञानके लिए बाह्य एवं आम्यन्तर तप द्वारा मार्गका केवल या सेवन करते हैं वह केवळज्ञान है।

विषय और विषयीके सम्बन्धके बाद होनेवाले प्रथम ग्रहणको अवग्रहमित कहते हैं। अवग्रह द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थमें उसके विशेषके जाननेकी इच्छा ईहामित है। विशेषके निर्णय द्वारा जो यथार्थ जान होता है वह अवाय मित है। जानी हुई वस्तुका जिस कारण कालान्तरमें विस्मरण नहीं होता वह भारणा मित हैं। चक्षु आदि इन्द्रियोंके विषयको अर्थ कहते हैं। ये चारों मित ज्ञान अर्थके होते हैं। अव्यक्त शब्द-समूह व्यंजन है, जो केवल अवग्रहमित रूप है। चक्षु और मनसे व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। केवलज्ञानकी प्रवृत्ति सब द्रव्यों और उनकी सभी पर्यायोंमें होती है।

आत्मामें कर्मकी निज शक्तिका कारणवशसे प्रकट न होना उपशम है। कर्मीका आत्मासे सर्वथा दूर हो जाना क्षय है। उभय भाव रूप मिश्र है। द्रव्यादि निमित्त के वशसे कर्मीका फल प्राप्त होना उदय है। जिसके होनेमें द्रव्यका स्वरूपलाभमात्र कारण है वह परिणाम है। ये भाव जीवके हैं, जो अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके निमित्तोंसे होता है। और चैतन्यका अन्वयी परिणाम उपयोग कहलाता

है। उपयोग ज्ञान और दर्शन रूप है। गुण अन्वयी होते हैं, पर्याय व्यक्तिरेकी होती है। अथवा द्रव्यमें भेद करनेवाले धर्मको गुण और द्रव्यके विकार को पर्याय कहते हैं। द्रव्य इन दोनोंसे संयुक्त, अयुत सिद्ध और नित्य होता है।

काय, वचन और मनकी क्रिया योग है जिससे आस्रव होता है जिसकी विशेषता तीव्र, मन्द, ज्ञात, अज्ञात भावों, अधिकरण और वीर्यसे होती है।

जो आत्माका घात करती है, वह कषाय है। चारित्रमोहके भेदरूप कषायवेदनीयके उदयसे आत्मामें जो कलुषता क्रोघादिरूप होती है उसे आत्मविघातक होनेसे कषाय कहते हैं। हास्यादि कषायवत् न होनेसे नोकषाय कहलाती हैं। क्रोघादिकी तीव्रताको लेक्ष्य द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, और आमक्तिकी तीव्रता मन्दताको अनन्तानुबन्धी आदि द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। जो क्रोधादिक जीवके सुख-दुख रूप अनेक प्रकारके घान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूप खेतको कर्षण करते हैं अर्थात् जोतते हैं और जिनके लिए संसारकी चारों गतियाँ मर्यादा—मेंढ रूप हैं, इसलिये उन्हें कषाय कहते हैं। व कर्मोंके क्लेषका कारण हैं — निक्षेपादिकी अपेक्षा योग और कषायके अनेक भेद हैं।

कर्मींके संयोगके कारणभूत जीवके प्रदेशोंके परिस्पन्दकों भी थोग कहते हैं, अथवा मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिके प्रति जीवका उपयोग या प्रयत्न विशेष थोग है। योग, समाधि, घ्यान, सम्यक् प्रणिधान एकार्थवाची हैं। क्रियाकी उत्पत्तिमें जो जीवका उपयोग है वही थोग है। (विशेष विवरणके लिए जैन सि. कोष देखें)।

कषायसे अनुरंजित जीवकी योगकी प्रवृत्तिको मावछेश्या कहते हैं। शरीरके रंगको द्रव्य छेश्या कहते हैं। जो कमोंसे आत्माको लिप्त करती है उसे छेश्या कहते हैं। मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बन्धके हेतु हैं। कषाय सहित होनेपर जीव कर्मके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण करता है, वह बन्ध है। अथवा कर्म प्रदेशोंका आत्मप्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाह हो जाना बन्ध है। वाचक शब्दोंकी अपेक्षा बन्ध संख्यात, अध्यवसाय स्थानोंकी अपेक्षा असंख्यात, तथा कर्मप्रदेशोंकी अथवा कर्मोंके अनुभाग अविभागी प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा अनन्त प्रकार है। ज्ञानावरणादिक कर्मबन्ध है और औदारिकादि नोकर्मबन्ध है। क्रोधादि परिणाम मावबन्ध है।

ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्मोंके उस कर्मके योग्य ऐसा जो पुद्गल द्रव्यका स्व-आकार (?) वह प्रकृति वन्ध है। योगके वशसे कर्म स्वरूपसे परिणत पुद्गल स्कन्धोंका कषायके वशसे जीवमें एक स्वरूपसे रहनेके कालको स्थितिबन्ध कहते हैं। शुभाशुभ कर्मकी निर्जराके समय मुखदुःख रूप फल देनेकी शक्तिवाला अनुभाग बन्ध है। कर्मरूपसे परिणत पुद्गल स्कन्धोंका परिमाणुओंकी जानकारी करके निश्चय करना प्रदेश बन्ध है।

अधःप्रवृत्तकरण वह है जिसमें-से ऊपरके समयवर्ती जीवोंके परिणाम नीचेके समयवर्ती जीवोंके परिणामोंके सदृश—अर्थात् संख्या और विशुद्धिकी अपेक्षा समान होते हैं। अपूर्वकरणमें भिन्न समयवर्ती जीवोंमें विशुद्ध परिणामोंकी अपेक्षा कभी भी सादृश्य नहीं पाया जाता, किन्तु एक समयवर्ती जीवोंमें सादृश्य और वैसादृश्य दोनों पाये जाते हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान वह है जिसके कालके प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम होता है। कृष्टिका अर्थ कर्म अनुभागको कृश करना होता है।

प्रतिसमय बँघनेवाले कर्म या नोकर्मके समस्त परमाणुओं के समूहको समयप्रबद्ध कहते हैं। विव-क्षित समयप्रबद्धमें समान अनुभाग शक्तिके अंश—अविमाग प्रतिच्छेद जिस परमाणुमें पाये जायें उसे वर्ग कहते हैं। जिन परमाणुओं में समान संख्यावाले अविभाग प्रतिच्छेद पाये जायें उन सब वर्गों के समूहको वर्गणा कहते हैं। जिनमें अविभाग प्रतिच्छेदों की समान वृद्धि पायी जाये उन वर्गणाओं के समूहको स्पर्धक कहते हैं। गुणाकार रूपसे हीन-हीन द्रव्य जिसमें पाया जाये उसको गुणहानि कहते हैं। गुणहानिक समयसमूहको गुणहानि आयाम कहते हैं। गुणहानियोंके समूहको नानागुणहानि कहते हैं। दो गुणहानि आयामके
प्रमाणको निषेकहार कहते हैं। नानागुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि
उत्पन्न हो उसे अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। समान वृद्धि या हानिक प्रमाणको चय कहते हैं। 'निषेचनं
निषेकः' इस निरुक्तिके अनुसार कर्म परमाणुओंके स्कन्धोंके निक्षेपण करनेका नाम निषेक है। आयुर्वाजत सात
कर्मोंकी अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें-से उन-उनका आबाधाकाल घटाकर जो शेष रहता है, उतने कालके
जितने समय होते हैं उतने ही उस-उस कर्मके निषेक जानना चाहिए। आयुक्मकी स्थिति प्रमाण कालके समयों
जितने उसके निषेक हैं, क्योंकि आयुक्ती आबाधा पूर्वभवकी आयुमें व्यतीत हो चुकती है। प्रथम निषेक
अवस्थित हानिसे जितनी दूर जाकर आधा होता है उस अध्वान (अन्तराल या काल) को 'गुणहानि'
कहते हैं। जहाँ अपनी-अपनी द्वितीयादि वर्गणाके वर्गोमें अपनी-अपनी प्रथम वर्गणाके वर्गोसे एक-एक
अविभागी प्रतिच्छेद बढ़ता अनुक्रमसे हैं, ऐसे स्पर्धकोंका समूह प्रथम गुणहानि कहलाता है। इस प्रथम
गुणहानिक प्रथम वर्गमें जितने परमाणु पाये जायें, उनमें एक-एक चय प्रमाण घटते द्वितीयादि वर्गणाओंमें
वर्ग जानना चाहिए। इस क्रमसे जहाँ प्रथमगुणहानिकी प्रथम वर्गणाके वर्गोंसे आधा जिस वर्गणामें वर्ग हो
वहाँसे दूसरी गुणहानिका प्रारम्भ होता है। वहाँ द्रव्य चय आदिका प्रमाण भी आधा-आधा होता है।

एक जीवके एक कालमें जितनी प्रकृतियोंको सत्ता पायी जावे उनके समूहका नाम स्थान है। उस स्थानकी एक-सी समान संख्या रूप प्रकृतियों में जो संख्या समान ही रहे परन्तु प्रकृतियाँ बदल जायें तो उसे भंग कहते हैं। जिस कर्मके बन्धका अभाव होकर फिर वही कर्म बँधे उसे सादिबन्ध कहते हैं। जिसके बन्धका अभाव नहीं हुआ वह अनादिबन्ध है। जिस बन्धका आदि तथा अन्त न हो वह ध्रुवबन्ध है और जिस बन्धका अन्त आ जाये वह अध्रुव बन्ध है। जिन कर्म प्रकृतियों में कोई प्रकृति विरोधी नहीं होती हैं उन्हें अप्रतिपक्षी कहते हैं। जिन प्रकृतियों विरोधीपना है वे सप्रतिपक्षी कहलाती हैं।

जीवोंकी उत्कृष्ट आबाधासे भाजित जो अपने-अपने कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति है उसके प्रमाणको आबाधा काण्डक कहते हैं। पर्याय धारण करनेके पहले समयमें तिष्ठते हुए जीवके उपपाद योगस्थान होते हैं। शरीर पर्याप्तिके पूर्ण होनेके समयसे लेकर आयुके अन्त तक परिणाम योगस्थान कहलाते हैं। एकान्तानु- वृद्धि योगस्थान पर्याय धारण करनेके दूसरे समयसे लेकर एक समय कम शरीर पर्याप्तिके अन्तर्मुहूर्तके अन्त समय तक होते हैं, जिनमें नियमकर समय-समयप्रति असंख्यातगुणी अविभाग प्रतिच्छेदोंकी वृद्धि होती है।

बंधे हुए कर्मकी दश अवस्थाएँ अथवा दश करण होते हैं। कर्मीका आत्मासे सम्बन्ध होना बन्ध है। जो कर्मीकी स्थिति तथा अनुभागका बढ़ना है वह उरकर्षण है। जो बन्ध रूप प्रकृतिका दूसरी प्रकृतिरूप परिणम जाना है वह संक्रमण है। जो स्थिति तथा अनुभागका कम हो जाना वह अपकर्षण है। उदयकालके बाहर स्थित, अर्थात् जिसके उदयका अभी समय नहीं आया है ऐसा जो कर्म द्रव्य उसको अपकर्षणके बलसे उदयावली कालमें प्राप्त करना खदौरण। है। जो पुद्गलका कर्मरूप रहना वह स्व है। जो कर्मका अपनी स्थितिको प्राप्त होना अर्थात् फल देनेका समय प्राप्त हो जाना वह उदय है। जो कर्म उदयावलीमें प्राप्त न किया जाये अर्थात् उदीरणा अवस्थाको प्राप्त न हो सके वह उपशान्तकरण है। जो कर्म उदयावलिमें भी प्राप्त न हो सके उसे निधित्तकरण कहते हैं। जिस कर्मकी उदीरणा, संक्रमण, उत्कर्पण और अपकर्षण ये चारों ही अवस्थाएँ न हो सके उसे निकाचितकरण कहते हैं।

जो प्रकृतियां अपने ही रूप उदय फल देकर नष्ट हो जायें वे स्वमुखोदयी हैं, उनका काल एक समय अधिक आविल प्रमाण है, वही क्षयदेश हैं। जो प्रकृतियां अन्य प्रकृतिरूप उदयफल देकर विनष्ट हो जाती

हैं, वे परमुखोदबी हैं, उनके अन्तकाण्डककी अन्त फालि क्षयदेश है। एक समय मात्रमें संक्रमण होनेको फाकि कहते हैं। समय समूहमें संक्रमण होना काण्डक है।

अधः प्रवृत्त आदि तीन करण रूप परिणामोंके बिना ही कर्म प्रकृतियोंके परमाणुओंका अन्य प्रकृति रूप परिणमन होना वह उद्देशन संक्रमण है। मन्द विशुद्धतावाले जीवकी, स्थित अनुभागके घटाने रूप, भूतकालीन स्थितिकाण्डक और अनुभाग काण्डक तथा गुणश्रेणी आदि परिणामोंमें प्रवृत्ति होना विष्यात संक्रमण है। बन्धरूप हुई प्रकृतियोंका अपने बन्धमें सम्भवती प्रकृतियोंमें परमाणुओंका जो प्रदेश संक्रम होना वह अधः प्रवृत्त संक्रमण है। जहाँपर प्रति समय असंख्यात गुणश्रेणीके क्रमसे परमाणु-प्रदेश अन्य प्रकृतिरूप परिणमें सो गुण संक्रमण है। जो अन्तके काण्डककी अन्तकी फालिके सर्व प्रदेशोंमें से जो अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए हैं उन परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप होना वह सर्व संक्रमण है। उत्तर प्रकृतियोंमें हो संक्रमण होता है, किन्तु दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयका तथा चारों आयुओंका परस्परमें संक्रमण नहीं होता। संसारी जीवोंके अपने जिन परिणामोंके निमित्तसे शुभकर्म और अशुभ कर्म संक्रमण करें, अर्थात् अन्य प्रकृति रूप परिणमें उसको मागहार कहते हैं।

त्रिकोण रचनामें समयप्रबद्धका प्रमाण विवक्षित वर्तमान समयमें तिर्यंक् रूप हर एक समयमें एक समयप्रबद्ध बैंधता है और एक समयप्रबद्ध ही उदय रूप होता है। सस्व द्वश्य कुछ कम डेढ़ गूणहानि कर गुणा हुआ समयप्रबद्ध प्रमाण है जो त्रिकोण रचनाके सब द्रव्यको जोड़ देनेसे नियमसे इतना ही होता है।

उपर्युक्त परिभाषाएँ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, जैन लक्षणावली, राजेन्द्र अभिधान कोश, षट्खण्डागम, धवल, गोम्मटसार, जीव तत्त्व प्रदीपिका टीका आदि ग्रन्थोंसे ली गयी हैं। इतनी जानकारीके पश्चात् लब्धिसार एवं क्षपणासारकी पूर्व पीठिका बौंघने हेतु अगला अधिकार दिया जा रहा है जो मुख्यतः पण्डित टोडरमलका प्रयास है। उसे याद करनेके पश्चात् ही गणितीय प्रणालीमें प्रवेश करना लाभप्रद होगा। उपर्युक्त लक्षण केवल संकेत मात्र हैं जिनके आलम्बनसे कर्म सिद्धान्तका अनुभव वृद्धिगत हो सके।

# § 8. अर्थके प्रयोजन

पं. टोडरमलने निम्न पद्यमें अर्थसार निर्दिष्ट कर दिया है-

"नेमिचन्द आह्लादकर माधवचन्द प्रधान । नमीं जास उज्जास तैं जाने निज गुण थान ॥ लब्धिसार कौं पायकैं करिकैं क्षपणासार । हो है प्रवचनसार सो समयसार अविकार ॥"

सम्यक्दर्शनका सहकारी सम्यक्ज्ञान है। मोक्षमार्ग सम्यक्दर्शन, सम्यक्चारित्र और सम्यक्ज्ञानका संयुक्त रूप, आत्मस्वरूप है। सम्यक्दर्शन तीन प्रकार—औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक प्रकारका है। सम्यक्चारित्र दो प्रकार—देशचारित्र और सकलचारित्र प्रकारका है। देशचारित्र क्षायोपशमिक ही है और सकलचारित्र तीन प्रकार है—क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक। इस प्रकार सम्यक्दर्शन सम्यक्चारित्रकी लिब्ब होनेपर केवलज्ञान पाकर सयोगी, अयोगी जिन और सिद्धपद प्राप्त होता है।

जीवोंके परिणमनके साथ-साथ कर्मोंके बन्ध, सत्त्व उदय अवस्था किस प्रकार परिणमन करती है, विशेष रूपसे ज्ञात करना युक्त है। इसी प्रकार चौदह गुणस्थानोंका स्वरूप भी विशेष जानने योग्य है। दशकरणोंका भी विशेष प्रयोजन होता है इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

नवीन पुद्गलोंका कर्म रूप आत्माके साथ सम्बन्ध होना बन्ध है। यह चार प्रकारका है—प्रकृति-बन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध। कर्मरूप होने योग्य जो कार्मण वर्गणा रूप पुद्गलका ज्ञानावरणादि मूल प्रकृति वा उत्तर प्रकृति रूप परिणमना सो प्रकृतिबन्ध है। जितनी प्रकृतियोंका जहाँ बन्ध सम्भव हो वहाँ उतनी प्रकृतियोंका बन्ध जानना चाहिए। उन प्रकृतिरूप जितने पुद्गल परमाणु परिणमें उनका प्रमाण रूप प्रदेशबन्ध है, क्योंकि प्रदेश नाम पुद्गल परमाणुका है। वह अभव्य राशिसे अनन्त गुणा तथा सिद्धराशिके अनन्तवाँ भागमात्र प्रमाण होता है। इनको मिलकर एक कार्माण वर्गणा होती है। उतनी ही वर्गणाएँ मिलकर एक समयप्रबद्ध होता है। इतने परमाणु प्रति समय कर्मरूप होकर एक जीवके बँधते हैं इसलिए इसे समयप्रबद्ध कहते हैं। यह सामान्य प्रमाण है। विशेष योगोंकी अधिक और हीनताके अनुसार समयप्रबद्धमें परमाणुओंकी अधिक और हीनताका अनुसार जानना चाहिए।

एक समयमें ग्रहण किया हुआ जो समयप्रबद्ध है वह यथासम्भव मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति रूप परिणमता है। इन प्रकृतियोंके परमाणुओंके विभागका विधान, बन्ध सत्त्व तथा उदय द्वारा प्रदेशबन्ध रूपमें होता है। जिस प्रकृतिके जितने परमाणु बँटनमें आते हैं उस प्रकृतिका उतने परमाणुओंका समूह मात्र समयप्रबद्ध जानना चाहिए।

जो परमाणु प्रकृतिरूप बँघे, वे परमाणु उस रूप जितने कालके लिए बँघते हैं उस स्थित प्रमाणके लिए स्थित बन्ध होता है। वहाँ एक समयमें जो स्थित बन्ध होता है उसमें बन्ध समयसे लगाकर आबाधा-काल तक वहाँ बँघी हुई परमाणुओं के उदय आने की योग्यताका अभाव है, इसलिए वहाँ निषेक रचना नहीं है। उसके परचात् प्रथम समयसे लेकर बँधी हुई स्थितिक अन्तिम समय तक प्रत्येक समयमें एक-एक निषेक उदय आने योग्य हो जाता है। इसलिए प्रथम निषेककी स्थित एक समय अधिक आबाधाकाल मात्र होती है। दितीय निषेककी स्थित दो समय अधिक आबाधाकाल मात्र होती है। इस क्रमसे द्विचरम निषेककी स्थित एक समय कम स्थित बन्ध प्रमाण होती है। अन्तिम निषेककी स्थित सम्पूर्ण स्थितिबन्धकी समय राशि प्रमाण होती है।

उदाहरण: मोहकी सत्तर को ड़ाको ड़ी सागरकी स्थित बँधी हो तो आबाघाकाल सात हजार वर्षका होगा। प्रथमनिषेककी स्थित एक समय अधिक सात हजार वर्ष होगी। द्वितीयादि निषेकों के क्रमसे एक-एक समय अधिक होगी और अन्तिम निषेककी सत्तर को ड़ाको ड़ी सागर प्रमाण स्थित होगी। इस प्रकार आयु कर्मको छोड़कर शेष सात कर्मों के लिए यह विधान है।

आयुकी स्थितिबन्धमें आबाधाकाल नहीं गिनते हैं क्योंकि उसका आबाधाकाल पूर्व पर्यायमें ही व्यतीत हो चुका होता है। वहाँ उस कालके उदय होनेकी योग्यता नहीं होती इसलिए आयुके प्रथम निषेककी स्थित एक समय, द्वितीय निषेककी दो समय आदि होती है। इस क्रमसे अन्तिम निषेककी स्थिति सम्पूर्ण स्थितिबन्ध मात्र स्थिति होती है। निषेक रचनाका वर्णन गोम्मटसार कर्मकाण्डमें उपलब्ध है। त्रिकोणयन्त्र रचनाका विवरण द्रष्टव्य है।

बन्ध होनेपर शक्ति ऐसी होती है जो उदयकालमें हीनाधिक विशेष लिये जीवके ज्ञान आच्छादित करती है, इत्यादि । इस प्रकार बन्ध होते हुए शक्तिके होनेका नाम अनुमाग बन्ध है । वहाँ एक प्रकृतिके एक समयमें जो परमाणु बँधते हैं उनमें नाना प्रकारकी शक्ति होती है । शक्तिके अविभागी अंशका नाम अविभागे प्रितच्छेद हैं। उनके समूह द्वारा युक्त जो एक परमाणु होता है उसे बर्ग कहते हैं। समान अविभाग प्रितच्छेदों युक्त जो वर्ग हैं उनके समूहका नाम वर्गणा है। यहाँ स्तोक अनुभाग युक्त परमाणुका नाम जघन्य वर्ग है। उनके समूहका नाम जघन्य वर्गणा है। जघन्य वर्गसे एक अधिक अविभाग प्रितच्छेद युक्त जो वर्ग उनके समूहका नाम द्विताय वर्गणा है। इस क्रमसे एक-एक अविभाग प्रितच्छेद अधिक वर्गोंकी समूह रूप वर्गणा जहाँ तक होती है वहाँ तक उन वर्गणाओंके समूहका नाम जघन्य स्पर्धक होता है। जघन्य वर्गसे द्विगुणित अविभागी प्रितच्छेद युक्त वर्गोंके समूहरूप द्वितीय स्पर्धक को प्रथम वर्गणा होती है। उसके ऊपर एक-एक अविभाग प्रितच्छेद युक्त वर्गोंके समूहरूप द्वितीय स्पर्धक को प्रथम वर्गणा जहाँ तक होती हैं वहाँ तक उन वर्गणाओंका समूह रूप दितीय स्पर्धक होता है। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ आदि स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके वर्गमें जघन्य स्पर्धकसे तिगुणे, चौगुणे आदि अविभागी प्रितच्छेद होते हैं। यहाँ सर्व परमाणुओंका प्रमाण उपरित्नित्तित एक-एक अधिक क्रममें होता है। ऐसा विधान जर्ग तक सम्पूर्ण परमाणु पूर्ण न हो जायें तबतक चलता है। इस क्रमसे गुणहानिश्चलाकाएँ, स्पर्धकशाकाएँ, वर्गणा शलाकाएँ तथा क्रांकी शलाकाओंकी संख्या प्राप्त की जा सकती है।

त्रिकोण यन्त्रमें स्पर्धकोंकी रचना इस प्रकार होती है कि प्रथमादि स्पर्धक पहलेवाले, निचले स्पर्धक कहलाते हैं। प्रथमादि स्पर्धकोंमें क्रमसे परमाणुओंका प्रमाण घटता-घटता है अनुभाग बढ़ता-बढ़ता है। वहाँ प्रथमादि सर्वस्पर्धकोंके चार विभाग करते हैं। घातियोंके चार भाग लता, दारु, अस्थि और शैलके समान शक्ति रखते हैं। अप्रशस्त अघातियोंके निब, कांजीर, विष, हलाहल शक्तिवाले होते हैं। प्रशस्त अघातियोंके गुड़, खंड, शर्करा और अमृत समान शक्तिवाले होते हैं। घातियोंमें लता भागके और कुछ दारु भागके स्पर्धक देशघाती हैं। अवशेष सर्वघाती हैं। स्थितिके पहले निषेक पहले उदय आते हैं, पिछले बादमें उदयमें आते हैं। उसी प्रकार अनुभागके पहले स्पर्धक पहले उदय आनेका, या पिछले स्पर्धक पीछे उदय आनेका नियम नहीं है।

अनेक समयों में बँधे हुए कमींका विवक्षित कालादिमें जीवमें अस्तित्व होना सच्च है। यह चार प्रकारका है: प्रकृतिसत्त्व, प्रदेशसत्त्व, स्थितिसत्त्व और अनुभागसत्त्व। यहाँ अनेक समयों में वँधी ज्ञानावरणादिक मूल प्रकृति वा उनकी उत्तर प्रकृतियोंका जो अस्तित्व है उसे प्रकृतिसच्च कहते हैं। उन प्रकृति रूप परिणमें तथा अनेक समयों में वँधे, ग्रहण किये गये पुर्गल परमाणुओंका अस्तित्व प्रदेशसच्च कहलाता है। प्रत्येक समयमें एक-एक समयप्रबद्ध ग्रहण किये गये परमाणुओंके एक-एक निषेक क्रमसे निर्जरित होते हैं। यदि समयप्रबद्धके सर्व निषेक गल जायों तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाये। यहाँ त्रिकोण यनत्र रचनामें किसी समयप्रबद्धके अन्य निषेक गलनेपर एक निषेक अवशेष रहता है, किसी अन्यके अन्य निषेक गलनेपर दो निषेक अवशेष रहते हैं। इस क्रमसे जिस समयप्रबद्धका एक निषेक गला हो तो उसके बिना सर्व निषेक अवशेष रहते हैं। जिसका कोई भी निषेक नहीं गला हो उसके सर्व ही निषेक अवशेष रहते हैं। ऐसे सभी अवशेष रहे निषेकोंका कुछ प्रमाण सत्त्व है जिसका प्रमाण किचित् उन ड्योढ़ गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण सिद्ध होता है। (देखिए, गोम्मटसार जीवकाण्ड)।

यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि उपर्युक्त विवक्षा एक प्रकृति सम्बन्धी है। ऐसे ही सर्व प्रकृतियों सम्बन्धी समयप्रवद्धोंका वर्णन होगा।

पुनः उन अनेक समयों में बँधी प्रकृतियोंकी स्थितिका नाम स्थिति सस्व है। उन प्रकृतियोंका जिस समयप्रबद्धका एक निषेक अवशेष रहा उसकी एक समयकी स्थिति है। जिसका दो निषेक अवशेष रहा उसके प्रथम निषेककी एक समय और द्वितीय निषेककी दो समय स्थिति है। इस क्रमसे जिसका एक भी निषेक नहीं गला है उसकी प्रथमादि निषेकोंकी एक, दो आदि समयोंसे अधिक आवाधाकाल मात्र स्थितिके क्रमसे

अन्तिम निषेककी सम्पूर्ण स्थितिबन्ध मात्र स्थिति होती है। यहाँ सत्त्वमें अनेक समयप्रबद्धोंके एक समयमें उदय आने योग्य अनेक निषेक मिलकर जितना हो , उसे एक निषेक जानना चाहिए (पं. टोडरमलके अनुसार)। इनमें परमाणुओंका प्रमाण निकाला जा सकता है। सामान्यतः यदि एक प्रकृतिकी विवक्षा हो तो उसके पहले बँधे तथा बादमें बँधे समयप्रबद्धोंमें जिसके बहुत निषेक सत्तामें पाये जायें उस समयप्रबद्धके अन्तिम निषेककी जो स्थिति हो उस प्रमाण स्थितिस्व होता है। यदि सर्ब प्रकृतियोंकी विवक्षा हो तो जिस प्रकृतिके समयप्रबद्धके अन्तिम निषेककी बहुत स्थिति हो, उसके अन्तिम निषेककी स्थिति प्रमाण स्थिति सत्त्व कहना चाहिए।

उन अनेक समयों में बँधी जो प्रकृतियाँ हैं उनका जो अनुभाग अस्तित्व रूप है उसका नाम अनुभाग सच्च है। वहाँ एक समयमें उदय आने योग्य अनेक समयप्रबद्धोंके निषेक मिलकर सत्ता सम्बन्धी एक निषेक के परमाणुओं में; अथवा अनेक समयप्रबद्धों में बँधे समयप्रबद्धों के गलनेके परचात् अवशेष रहे उन सभी परमाणुओं में पूर्वोक्त प्रकार अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग वर्गणा, स्पर्धक रूप अनुभागका विशेष गणित ज्ञातव्य है। वहाँ परमाणुओं को प्रमाण भी पूर्वोक्त प्रकार लाना चाहिए।

इसी प्रकार कर्मों का अपने काल आये फल देने रूप खिरनेको सम्मुख होना उदय है, जो चार प्रकार है—प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय तथा अनुभाग उदय। जिस समयप्रबद्धका एक भी निषेक नहीं गला हो उसका प्रथम निषेक उदयमें आता है। जिसका प्रथम निषेक पहले गला हो उसका द्वितीय निषेक वहाँ उदय होता है। इस क्रमसे जिसके दो निषेक अवशेष रहे उसका वहाँ उपान्त निषेक उदय होता है। जिसका एक निषेक अवशेष रहा हो उसका वही अन्तिम निषेक वहाँ उदयमें आता है। इस प्रकार सभी निषेक मिलकर एक समयप्रबद्ध मात्र परमाणुओंका उदय होता है।

अब विशेषता लिये हुआ विवरण उदीरणा आदिका निम्न रूपमें प्रस्तुत है—ऊपरके नीचेके अन्य समयोंमें उदय आने योग्य निपेकोंके परमाणु, उस विविक्षित समयमें उदय आने योग्य निपेकोंमें मिलाया गया हो तो वे परमाणु भी उन्हींके साथ उसी समयमें उदयमें आते हैं। इसी प्रकार घटानेकी प्रक्रिया है। इसी प्रकार अनुभाग उदयका मिश्रप्रभाव सम्भव होता है।

अपक्व पाचन, उदय कालको प्राप्त न हुआ को कर्म है उसका पाचन उदय कालमें प्राप्त करना उदिश्णा है। वहाँ वर्तमान समयसे लगाकर आवली मात्र कालमें उदय आने योग्य को निषेक हैं उनका नाम उदयावकी है। उसके अपरवर्ती निषेकों को उदयावकी बाह्म कहते हैं। उदयावली बाह्म को तिष्ठे हुए निषेक हैं उनके परमाणुओं को उदयावली के निषेकों में मिलाते हैं। इस प्रकार बहुत कालमें उदय आनेवाले अपक्व निषेकों को उदयावली के निषेकों के साथ ही उदय आने योग्य करना, वही पाचन जैसा कार्य जिस समय हो उसी समयमें उदीरणा कहलाती है। उसी समयमें वही द्रव्य सत्ताष्ट्रप वा उदयह्न है।

स्थित, अनुभागका बढ़ना उत्कर्षण है। वहाँ स्तोककालमें उदय आने योग्य जो नीचेके निषेक, उनके परमाणु, बहुत कालमें उदय आने योग्य जो ऊपरके निषेकोंमें मिलें, तो इस प्रकार स्तोक स्थितिका बहुत स्थिति होनेका नाम स्थिति उत्कर्षण है। पुनः स्तोक अनुभाग युक्त जो नीचेके स्पर्धक, उनके परमाणु जब बहुत अनुभागवाले ऊपरके स्पर्धकोंमें मिलते हैं; तब स्तोक अनुभागका बहुत अनुभाग होनेका नाम अनुभाग उत्कर्षण होता है। इसी प्रकार अपकर्षणका विवरण है। गणितीय प्रक्रिया इस प्रकार है—यहाँ विविक्षित सर्व परमाणुओंके समूहको उत्कर्षण और अपकर्षण भागहार द्वारा विभाजित करनेपर, एक भाग मात्र परमाणुओंका ग्रहण कर उन्हें यथायोग्य नीचे अथवा ऊपर मिलाया जाता है। ये भागहार गुणसंक्रम भागहारसे असंख्यात गुणा और अधःप्रवृत्त संक्रम भागहारके असंख्यात भाग रूप पत्यके अर्द्धच्छेदोंके असंख्यात भेगामात्र जानना चाहिए।

अन्य प्रकृतिका परमाणु अन्य प्रकृति रूप होनेकी प्रक्रिया संक्रमण कहलाती है। जैसे संक्लेशपनेसे पूर्वमें असाता वेदनीय बँघी-थी, बादमें विशुद्धताके बलसे उसके परमाणु साता वेदनीय रूप होकर परिणमन करते हैं। इसी प्रकार यथायोग्य अन्य प्रकृतियोंका संक्रमण भी ज्ञातव्य है। उद्देलन प्रकृतिके जो परमाणु उन्हें उद्देलन भागहारका भाग देनेपर, एक भाग मात्र परमाणु जहाँ अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हों वहाँ उद्देलन संक्रमण होता है। जहाँ मन्द विशुद्धता युक्त जीवके जिसका बन्ध न पाया जाये ऐसी जो विवक्षित प्रकृति हो, उसके परमाणुओंमें विध्यात भागहारका भाग देनेसे प्राप्त एक भागमात्र परमाणु अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करनेको विध्यात संक्रमण कहते हैं। जहाँ जिसका बन्ध सम्भव हो ऐसी जो विवक्षित प्रकृति, उसके परमाणुओंमें अधःप्रवृत्त भागहार द्वारा भाग देनेसे प्राप्त एक भागमात्र परमाणुओंका अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करना अधःप्रवृत्त संक्रमण कहलाता है। जहाँ विवक्षित अशुभ प्रकृतिके परमाणुओंको गुणसंक्रमण भागहार द्वारा विभाजित करनेसे प्राप्त एक भाग मात्र परमाणु अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करें; कि प्रथम समय जितने परमाणु परिणमें, उसके दूसरे समय असंख्यात गुणे परिणमें, इत्यादि, वहाँ गुणसंक्रमण है। जहाँ विवक्षित प्रकृतिके परमाणु अन्य प्रकृति रूप समय-समय परिणमते हुए अन्त समयमें अन्तिम फालिरूप ही अवशेष परमाणु जो हों वे सभी अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमें, तो वहाँ सर्वसंक्रमण कहलाता है। भागहारोंका प्रमाण गोम्मटसारादि ग्रन्थोंसे ज्ञातव्य है।

इसी प्रकार उपशान्तकरण, निधत्तिकरण और निकाचितकरणका विवरण है। बन्ध सस्वकी हानि होनेपर सवर-निर्जरा होती है। ये दर्शनचारित्र लब्धिपर आधारित हैं। दर्शनचारित्र लब्धिके निमित्तसे प्रथम ही मिथ्यात्व, नारक गति आदि अति अप्रशस्त प्रकृतियोंका और बादमें ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियों वा प्रशस्त प्रकृतियोंके बन्धका अभाव हो जाता है। वहाँ प्रकृति बन्धका क्रमसे घटनेका नाम प्रकृतिबन्धापसरण है। प्रदेशबन्ध योगोंके अनुसार है इसलिए योगोंकी चंचलता हीन होनेपर प्रदेशबन्ध हीन हो जाता है। सर्वथा योग नाश होनेपर प्रदेशबन्धका भी सर्वथा अभाव हो जाता है। स्थितिबन्ध कषायोंके अनुसार होता है इसलिए मिण्यात्वादि कषायोंके कम होनेपर स्थितिबन्ध क्रमसे हीन हो जाता है जिसे स्थितिबन्धापसरण कहते हैं। पूर्वमें जितना स्थितिबन्ध होता था उससे विविक्षित कालमें जितना स्थितिबन्ध घटा उसी प्रमाण लिये स्थितिबन्ध अपसरण है। स्थितिबन्धापसरण होनेपर जितने कालमें समान स्थितिबन्ध सम्भव हो वह स्थितिबन्धापसरण काल है। उदाहरण : पूर्वमें १ लाख वर्ष मात्र स्थितिबन्ध सम्भव था। उसके एक हजार वर्ष प्रमाण मान लो स्थितिबन्धापसरण हुआ। तब अवशेष ९९००० वर्ष मात्र स्थितिबन्ध रहा । स्थितिबन्धापसरणके कालके पहले समयमें इतना स्थितिबन्ध होता है। इतना ही दूसरे समय, इत्यादि समान स्थितिबन्ध होता रहता है। बादमें मान लो ८०० वर्ष मात्र अन्य स्थितिबन्धापसरण हुआ, तब ९८२०० वर्ष मात्र शेष स्थितिबन्ध रहा । उस स्थितिबन्धापसरण कालके प्रथमादि समयोंमें उतना समान • स्थितिबन्ध होता रहेगा। इस प्रकार स्थितिबन्ध घटते अपनी व्युच्छित्ति होनेके समयमें जघन्य स्थितिबन्ध होता है। बादमें स्थितिबन्धका नाश होता है। यह आयु बिना सर्व प्रकृतियोंका उपरोक्त क्रममें होता है। आयुका स्थितिबन्धापसरण सम्भव नहीं होता है क्योंकि नरक बिना तीन आयुका स्थितिबन्ध विशुद्धिसे अधिक होता है। पुनः अन्य सर्व शुभाशुभ प्रकृतियोंका स्थितिबन्व संक्लेशतासे बहुत होता है और विशुद्धतासे स्तोक होता है।

अनुभाग बन्ध पापप्रकृतियोंका संक्लेशसे बहुत होता है और विशुद्धतासे स्तोक होता है। पुण्य प्रकृतियोंका संक्लेशतासे स्तोक होता है विशुद्धिसे अधिक होता है। इस प्रकार अनन्तगुणा वा ययासम्भव घटता वा बढ़ता अप्रशस्त वा प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग बन्ध अधिक हीन क्रमसे जैसे जहाँ सम्भव होता है वहाँ वैसे जानना चाहिए। पुनः प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग बन्ध अधिक होनेसे आत्माका कथंचित् बुरा

नहीं होता इसलिए संसारमें रहना तो स्थित बन्धके अनुसार है। घातियोंके द्वारा आत्मगुणोंका घात होनेसे घातिया अप्रशस्त ही है इसलिए दर्शन चारित्रकी लिब्धसे प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागकी अधिकता, अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागकी हीनता होती है। इस प्रकार कथायोंका अभाव होनेपर अनुमाग बन्धका अभाव होता है।

सत्त्व नाशका क्रम इस प्रकार है— दर्शनचारित्र लिक्कि निमित्तसे सर्वप्रथम मिथ्यात्वादि अति अप्रशस्त प्रकृतियोंका, तत्परचात् ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका और फिर प्रशस्त प्रकृतियोंका सत्त्व नाश होता है। सत्त्व नाश स्वमुख उदय द्वारा तथा परमुख उदय द्वारा दोनों प्रकार होता है। वहाँ जो प्रकृति अपने ही रूप रहकर अपनी स्थित सत्त्वके अन्त निषेकका उदय होनेपर अभावको प्राप्त होती है उसका स्वमुख उदय द्वारा सत्त्व नाश होता है। जैसे संज्वलन लोभ प्रकृति, क्षपक सूक्ष्मसाम्परायके अन्तमें अपने ही रूप उदय होकर नाशको प्राप्त होती है। जो प्रकृति संक्रमणके वशसे अन्य प्रकृति रूप परिणमन कर अपने अभावको प्राप्त होती है उसका परमुख उदय द्वारा सत्त्व नाशको प्राप्त होता है। एक-एक सत्ताके निषेकोंके परमाणु एक-एक समयमें उदय रूप होकर निर्जरित होते हैं। दर्शनचारित्र लिक्कों निमित्तसे ऊपरके निषेकोंके परमाणु निचले निषेक रूप होकर परिणमते हैं। वहाँ एक-एक समयमें साधिक समयप्रबद्धकी वा अनेक समय प्रबद्धोंकी निर्जरा होती है। इस प्रकार निर्जरा अधिक किन्तु बन्ध थोड़ा होता है। यहाँ तक कि किसी कालमें किसी प्रकृतिका बन्ध नहीं होता है, केवल निर्जरा ही होती है। इस प्रकार सर्व कर्म परमाणुओंका नाश होनेपर सर्वथा प्रदेश सर्व नाश होता है।

अब स्थिति सत्त्व नाश क्रमका वर्णन है। एक-एक समय व्यतीत होते स्थिति सत्त्व एक-एक समय घटता है। दर्शनचारित्र लब्धिके निमित्तसे स्थिति काण्डक विधानसे और अपकृष्टि विधानसे स्थिति सत्त्वका घटना होता है।

काण्डक विश्वान: बहुत प्रमाण लिये स्थिति सत्त्व था, उसके समय-समय प्रति उदय आने योग्य बहुत हो निषेक थे, उनमें कितने एक ऊपरके निषेकोंका नाश कर स्थिति सत्त्व घटाया जाता है। वहाँ उन नाश करने योग्य निषेकोंके जो सर्व परमाणु हैं उनका नाश करनेके पश्चात् जो स्थित रहेगी उसके आवली मात्र ऊपरके निषेक छोड़कर सर्व निषेकोंमें मिलते हैं। वहाँ उन सर्व परमाणुओंमें कितने एक परमाणु पहले समयमें मिलते हैं, कितने एक दूसरे समयमें मिलते हैं, इस प्रकार यथासम्भव अन्तर्मृहर्त काल पर्यन्त परमाणुओंको निचले निषेकमें प्राप्त करते हैं। वहाँ अन्त समयमें अवशेष रहे सर्व परमाणुओंको निचले निषेकमें प्राप्त होते रहते उन नाश करने योग्य निषेकोंका नाश हुआ, तब जितने निषेकोंका नाश हुआ उतने समय प्रमाण स्थिति सत्त्व वहाँ घट जाता है।

उदाहरण—मान लो स्थिति सत्त्व ४८ समय मात्र था। उसके ४८ ही निषेक थे। उन सर्व निषंकोंके मान लो २५००० परमाणु थे। उनमें ८ निषेकोंका नाश करनेपर वहाँ उन निषेकोंके १००० परमाणु हैं। अवशेष ४० निषेकों में ऊपरके दो निषेक छोड़कर नीचेके ३८ निषेकों में वे १००० परमाणु मिलते हैं। वहाँ उन निषेकों में कई परमाणु पहले समयमें, कई दूसरे समयमें, इस प्रकार चार समय पर्यन्त मिलते हैं। वहाँ चौथे समय अवशेष सर्व परमाणुओं को उन ३८ निषेकों में मिलनेपर उन ८ निषेकों का अभाव हो जाता है। उनका अभाव होनेपर ४८ समयका स्थिति सत्त्व था वह अब ४० समयका शेष रहा।

इस प्रकार निषेकोंको क्रमसे निचले निषेक रूप परिणमाकर स्थितिका घटाना स्थिति काण्डक है। इस एक काण्डकमें निषेकोंका नाश कर जितनी स्थिति घटायी गयी उसके प्रमाणका नाम स्थिति काण्डक आयाम है। उपरोक्त उदाहरणमें आठ समय यह आयाम है। उसके नाश करने योग्य निषेकोंका जो सर्व द्रव्य है उसका नाम काण्डक द्रव्य है, यहां उदाहरणमें १००० है। इस द्रव्यको अवशेष स्थितिके निषेकोंमें

मिलाते हैं। वहाँ आवली मात्र निषेकोंमें नहीं मिलाया जाता है, इस आवलीको अतिस्थापनावकी कहते हैं। यहाँ उदाहरणमें यह दो निषेक हैं। पुनः इसके बिना अवशेष स्थितिके ३८ निषेकोंमें उस काण्डक द्रव्यको मिलाना काण्डकोस्करण अथवा काण्डकधात संक्रिया (?) कहलाती है। एक काण्डकका उत्कर्षण अन्तर्मृहूर्त काल द्वारा पूर्ण होता है। जिसका नाम काण्डकोस्करण काल है, यहाँ उदाहरणमें यह चार समय है। पुनः इस कालके प्रथम समयमें उस काण्डक द्रव्यका ग्रहण कर जितने परमाणु अवशेष निषेकोंमें मिलाये गये उसका नाम प्रथम फालि है। द्वितीय समयमें मिलाये गये परमाणु, द्वितीय फालि कहलाते हैं। इसी प्रकार क्रमशः अन्तिम समयमें मिलाये गये का नाम चरम फालि है। इस तरह एक काण्डक समाप्त होनेपर द्वितीय काण्डक प्रारम्भ होता है। ऐसे ही अनेक काण्डक होनेपर, स्तोक स्थिति सत्त्व अवशेष रहनेपर काण्डक क्रिया नहीं होती है। इस अवशेष स्थितिका नाश एक-एक समय व्यतीत होते कम (?) होता है।

अपकृष्टि विभाग—विविक्षित कर्म प्रकृतिके सर्व निषेक सम्बन्धी सभी परमाणु राशिमें अपकर्षण भागहारका भाग देनेपर एक भाग मात्र परमाणु ग्रहण करनेपर अपकृष्ट द्वव्यका प्रमाण होता है। उस अपकृष्ट द्वव्यमें कितने एक परमाणु उदयावलीमें मिलते हैं, कितने एक प्रमाण गुणश्रेणी आयाममें मिलते हैं, अवशेष परमाणु उपरितन स्थितिमें मिलाते हैं। वहां वर्तमान समयसे लगाकर आवलीमात्र समय सम्बन्धी जो निषेक हैं उनका नाम उदयावली हैं। उन निषेकों उदयावली में देने योग्य जो द्रव्य है, उसको निषेक निषेक प्रति एक-एक चय घटता क्रम-क्रमसे मिलाते हैं। पुनः उन आवली मात्र निषेकों के उपरिवर्ती, यथा-सम्भव अन्तर्मुंहर्तके समय सम्बन्धी जो निषेक हैं उनका नाम गुणश्रेणी आयाम है।

गुणश्रेणी आयाम निषेकोंमें देने योग्य जो द्रव्य है उसे निषेक-निषेक प्रति असंख्यातगुणा क्रम लिये मिलाते हैं। उनके उपरिवर्ती अवशेष सर्व स्थित सम्बन्धी निषेकोंका नाम उपरिवर्त स्थिति है। उनमें अन्तके आवली मात्र निषेकोंमें तो द्रव्य नहीं मिलाते हैं, इस आवलीका नाम अतिस्थापनावस्ती है। उसके बिना अन्य निषेकोंमें उपरितन स्थितिमें देने योग्य जो द्रव्य है उसे नानागुणहानि रचना द्वारा निषेक प्रतिचय घटते क्रमसे मिलाते हैं।

खदाहरण—मान लो विवक्षित कर्म प्रकृतिकी स्थित ४८ समय है। उसके ४८ निषेक हैं तथा परमाणु २५००० हैं। इसमें अपकर्षण भागहार प्रमाण (मान लो) पाँचका भाग देनेपर ५००० हुए। सर्व परमाणु ओमेंसे इतने ५००० परमाणु ग्रहण कर उनमेंसे २५० परमाणु उदयावलीमें देते हैं। इस प्रकार ४८ निषेकोंमेंसे प्रथमादि चार निषेक उदयावलीके हैं, उनमें चय घटते क्रमसे मिलाते हैं। पुनः १००० परमाणु गुणश्रेणि आयाममें देते हैं। इसलिए पाँचवाँ आदि बारहवें पर्यन्त जो ८ निषेक गुणश्रेणी आयामके हैं उनमें असंख्यात गुणाक्रम लिये मिलाते हैं। ३७५० परमाणु उपरितन स्थितिमें देते हैं, वहाँ ३६ निषेक अवशेष रहनेवालोंमें अन्तके ४ निषेक छोड़ देते हैं क्योंकि वे अतिस्थापनावलीके हैं। अवशेष तेरहवाँसे लेकर चवालीस पर्यन्त ३२ निषेकोंमें नानागुणह।निकी रचना लिये चय घटते क्रममें मिलाते हैं। मिलानेका विधान आगे विणित है।

कहीं **डदयादिक गुणश्रेणि आयाम** होता है। अपकृष्ट द्रव्यमें कितने एक द्रव्यको तो गुणश्रेणी आयाम प्रमाण जो वर्तमान समय सम्बन्धी निषेकसे रूगाकर निषेकोंमें असंख्यात गुणाक्रमसे मिलाते हैं। अवशेषको उपरितन स्थितिमें मिलाते हैं। इस प्रकार यहाँ गुणश्रेणि आयाममें उदयावली गर्मित होती है।

गुणश्रेणि आयाममें कहीं गलितावशेष और कहीं अवस्थित होता है। गलितावशेष गुणश्रेणिका प्रारम्भ करनेके लिए प्रथम समयमें जो गुणश्रेणि आयामका प्रमाण था, उसमेंसे एक-एक समय व्यतीत होते उसके द्वितीयादि समयोंमें गुणश्रेणि आयाम क्रमसे एक एक निषेक घटता हुआ अवशेष रहेका नाम गिलतावशेष है। अवस्थित गुणश्रेणि आयामके प्रारम्भ करनेके प्रथम-द्वितीयादि समयोंमें गुणश्रेणि आयाम जितनाका तितना

बना रहता है। ज्यों-ज्यों एक-एक समय व्यतीत होता जाता है, त्यों-त्यों गुणश्रेणि आयामके अनन्तरवर्ती ऐसे उपरितन स्थितिके एक-एक निषेक गुणश्रेणि आयाममें मिलते जाते हैं—इसीका नाम अवस्थित गुणहानि आयाम है। इसी गुणश्रेणि आयामके अन्तके बहुतसे निषेकोंका नाम कहीं गुणश्रेणि शीर्ष कहा गया है। कहीं-कहीं अन्तके एक निषेकका ही नाम गुणश्रेणी शीर्ष है क्योंकि शीर्ष नाम उपरितन अंगका ही है। इस प्रकार यथासम्भव गुणश्रेणी निजंशका विधान जानना चाहिए।

यहाँ उदयावलीमें दिये गये द्रव्यका नाम उदोरणा जानना चाहिए। जहाँ स्तोक स्थित सत्त्व अवशेष रहे वहाँ गुणश्रेणीका भी अभाव होता है। अपकृष्ट द्रव्यमें कितना एक द्रव्यको उदयावलीमें देकर अवशेषको उपरितन स्थितिमें देने हैं। एक समय अधिक आवली मात्र स्थिति शेष रहे, आवलीके उपरिवर्ती जो एक निषेक—उसके द्रव्यका अपकर्षण कर उदयावलीके निषेकोंमें एक समय कम आवलीका उपरिवर्ती जो एक निषेक—उसके द्रव्यका अपकर्षण कर उदयावलीके निषेकोंमें एक गमय रूप कम आवलीके दो त्रिभाग मात्र निषेकोंको अतिस्थापना रूप छोड़कर समय अधिक आवलीको त्रिभागमात्र निषेकोंमें मिलाते हैं। वहाँ जधन्य उदीरणा नाम पाते हैं। ऐसा अपकृष्टि विधान है।

काण्डक विधानमें स्थित सत्त्वका घटना मूलमे होता है क्योंकि ऊपरके अनेक निषेकोंका नाश कर स्थिति मत्त्वका घटना मूलसे हैं। पुनः अनुकृष्टि विधानमें ऊपरके निषेकोंके अनेक परमाणुओं ही की स्थिति घटाना होती हैं। मूलसे निषेक नाश नहीं होता, इसिलए मूलसे स्थिति सत्त्वका घटाना नहीं होता है। स्थिति सत्त्वमें आवली मात्र अवशेप रहनेका नाम उच्छिष्टावकों है। उसमें उदीरणा आदि कार्य नहीं होते हैं। पूर्वमें ये कार्य हुए थे जिनके द्वारा एक-एक समयमें उदय आने योग्य ऐसे अनेक समयप्रबद्ध मात्र परमाणुओं-के समूह रूप निषेक हुए, उन्हींके द्वारा एक समयमें गलने और निर्जरित होते हैं। इसका नाम अधोगकत है। इस प्रकार उच्छिष्टावली व्यतीत होनेपर सर्वथा स्थित सत्त्व नाश होता है।

सत्ता रूप विविधित कर्म प्रकृतिके परमाणुओंमें अनुभागकी अधिकता हीनता लिये स्पर्धक रचना होती है। वहाँ नीचेके स्पर्धक स्तोक अनुभागयक्त होते हैं। ऊपरके स्पर्धक बहुत अनुभाग यक्त होते हैं। वहाँ जी निषेक उदयमें आते हैं उनके अनुभागका भी उदय पूर्वोक्त प्रकार होता है। दर्शन चारित्र लब्धिके द्वारा अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग घटाना सम्भव होता है। वहाँ जिस प्रकार स्थिति घटाने हेतु काण्डक विधान कहा गया है वैसे यहाँ भी विधान जानना चाहिए। वह निम्न प्रकार है—

बहुत अनुभागयुक्त ऊपरके बहुत स्पर्धकोंका अभाव कर उनके परमाणुओंको स्तोक अनुभाग युक्त नीचेके स्पर्धकोंमें क्रमसे मिलाकर अनुभागके घटानेका नाम अनुभाग काण्डक है अथवा अनुभाग खण्डन है। अनुभागको लांछित करना अथवा खण्डित करना अनुभाग काण्डकोस्करण अथवा अनुभाग काण्डक घात कहते हैं। एक अनुभाग काण्डकका घात अन्तर्मुहूर्त कालमें सम्पूर्ण होता है। इस कालका नाम अनुभाग काण्डकोस्करण काल है। इस काल अन्तरालमें नाश करने योग्य स्पर्धकोंके परमाणुओंको ग्रहण कर नाश करनेके पश्चात् जो अवशेष स्पर्धक रहें उनमें कितने एक ऊपरके स्पर्धक अतिस्थापना रूप छोड़कर अन्य सर्व निषेकोंमें मिलाते हैं।

डदाहरण: मान लो विवक्षित प्रकृतिके पाँच सौ स्पर्धक थे। उनमें अनन्तके प्रमाण प्रतीक ५ का भाग देनेसे प्राप्त बहुभाग प्रमाण ४०० स्पर्धकोंका नाश करते हैं। वहाँ उनके परमाणुओंको अवशेष १०० स्पर्धकोंमें इस प्रकार मिलाते हैं कि १० स्पर्धक अतिस्थापना रूप छोड़कर ९० स्पर्धकोंमें उक्त निक्षिप्त हो जायें।

यहाँ एक अनुभाग काण्डक द्वारा जितना अनुभाग घटाया गया उसका नाम अनुभाग कांडक आधाम है। पुनः नाश करने योग्य स्पर्धकों के सर्व परमाणुओं को ग्रहण कर अनुभाग काण्डक प्रथम समयमें जितनी परमाण् राशि अवशेष स्पर्धकों में मिलायी उसका नाम प्रथम फाकि है। द्वितीय समय जो मिलायी गयी उसका नाम शिलोय फाकि है। इत्यादि कम है। इस प्रकार एक काण्डककी समाप्ति कर अन्य काण्डक प्रारम्भ होता है। इस तरह अनेक अनुभाग काण्डकों द्वारा अनुभाग घटाते हैं। जहाँ विशुद्धता बहुत होती है वहाँ अन्तर्मृह्तीमें होता था जो काण्डक घात उसके अनुभागका समय। प्रवर्त होता है। वहाँ समय-समय प्रति अनन्त गुणे क्रमसे अनुभाग घटाते हैं। पूर्व समयमें जो अनुभाग था, उसमें अनन्तका भाग देनेसे प्राप्त बहुभागका नाश कर एक भाग मात्र अनुभाग अवशेष रखते हैं। इस प्रकार समय-समय प्रति अनुभागमा घटाना होनेसे इसका नाम अनुसमय। प्रवर्त है। किण्डक पोरको कहने हैं। कुछ अनुभागके हिस्से करके, एक-एक हिस्सेका फालिक मसे अन्तर्मूहर्त काल द्वारा अभाव करना अनुमाग काण्डक घात है। प्रतिसमय अनन्त बहुभाग अनुभागका अभाव करना अनुसमय। प्रवर्तन है।

संज्वलन कपायमें अनुभाग घटनेके क्रमसे अपूर्व स्पर्धक रचना और बादर कृष्टि रचना होती है। संज्वलन लोभमें सूक्ष्म कृष्टि रचना होती है। सर्वत्र स्तोक अनुभाग युक्तकी रचना नीचे होती है और बढ़ती अनुभाग रचना ऊपर होती है। उसकी अपेक्षा स्पर्धकों की कृष्टियों को नीचे ऊपर कहते हैं। इस क्रमसे अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग सत्त्वका नाश होता है। प्रकृति सत्त्वका नाश होनेपर सर्वथा उनके अनुभाग सत्त्वका नाश होता है। प्रशस्त प्रकृतियों का काण्डकादि विधानसे अनुभाग सत्त्वका नाश करते हैं। प्रकृति सत्त्वके साथ उनके अनुभाग सत्त्वका नाश जानना चाहिए। इस क्रमसे निर्जराका विधान है।

#### प्रयोजित संजाएँ

कर्म प्रकृतियों के कथनमें उनके परमाणुओं का नाम द्रश्य है। बन्धरूप परमाणुओं का नाम बन्ध द्रश्य है। सत्त्व रूप परमाणुओं का नाम सत्त्व द्रश्य है। स्थित काण्डक ने निषेकों के परमाणुओं का नाम काण्डक द्रश्य है। वहाँ प्रथमादि फालियों के परमाणुओं का नाम प्रथमादि फालि द्रश्य है। उपरके वा नीचे के निषेक छोड़कर बीच के कितने एक निषेकों का अभाव करने रूप अन्तरकरण होता है। वहाँ अभाव करने रूप निषेकों के परमाणुओं का 'नाम अन्तरकरण द्रश्य है। उदय आने के अयोग्य किये परमाणुओं का नाम उपश्म द्रश्य है। विवक्षित सत्ता रूप निषेक थे, उनमें नवीन मिलाये गये परमाणुओं को दीयमान द्रश्य कहते हैं। सत्तारूप थीं, उनमें नवीन परमाणुओं के मिलने पर जो सर्वपरमाणुओं का समूह बना उसे दृश्यमान द्रश्य कहते हैं। शतारूप थीं, उनमें नवीन परमाणुओं के मिलने पर जो सर्वपरमाणुओं का समूह बना उसे दृश्यमान द्रश्य कहते हैं। शतारूप भीं, उनमें नवीन परमाणुओं के मिलने पर जो सर्वपरमाणुओं का समूह बना उसे दृश्यमान दृश्य कहते हैं। अनाण्डकका नाम पर्व (पोरा) भी है। जिस प्रकार गन्ने को पेरा जाता है उसका नाम स्थिति काण्डक है। अनुभागमें भी घटनेका मर्यादा रूप स्थान होता है, उसका नाम काण्डक है। अनन्तानुबन्धीकी स्थितमें चार स्थान ही चार पर्व कहे जाते हैं। पुनः अपकृष्ट दृश्यके मिलाने के जहाँ तीन स्थान है वहाँ तीन पर्व कहे जाते हैं।

आयः म का दूसरा नाम लम्बाई है जो युगपत्से भिन्न कालके प्रमाणकी संज्ञा रूप है। कहीं ऊपर-ऊपर रचना होती है वहाँ उनके प्रमाणमें भी आयाम संज्ञा होती है। जैसे, स्थितिके प्रमाणका नाम स्थिति आयाम है। स्थिति काण्डकके निपेकोंके प्रमाणका नाम स्थिति काण्डक आयाम है। अन्तरकरणमें जितने निषेकोंका अभाव किया गया हो उसका नाम अन्तरायाम है। गुणश्रेणिके निषेकोंके प्रमाणका नाम शुणश्रेणि आयाम है। गुण नाम गुणकार का है। गुणकारकी पंक्ति लिए जहाँ निपेकोंमें द्रव्य देते हैं उसका नाम गुणश्रेणी है। समय-समय गुणकार लिये विवक्षित प्रकृतिके परमाणु अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करनेका नाम गुणसंक्रम है। गुणकार लिये हानि अथवा हीनता या घटवारी जहाँ होती है उसका नाम गुणहानि है।

विवक्षित कर्मस्थितिमें निषेकोंके उपरिवर्ती निषेकोंका नाम उपरितन स्थिति है गुणश्रेणीके कथनमें गुणश्रेणी आयामसे उपरिवर्ती निषेकोंका नाम उपरितनस्थिति है। केवल उदीरणाके कथनमें उदयावलीस उपरिवर्ती निषेकोंका नाम उपरितन स्थिति है।

विवक्षित प्रमाण लिये निचले निषेकोंका नाम प्रथम स्थिति है। पुनः उपरिवर्ती सर्विस्थितियोंके निपेकोंका नाम द्विताथ स्थिति है। उदाहरणार्थ, अन्तरायामसे निचले निपेकोंका नाम प्रथम स्थिति है। उपरले निपेकोंका नाम द्वितीय स्थिति है। अथवा संज्वलन क्रोधका जितना प्रमाण लिये प्रथमस्थिति स्थापित की गयी हो उसके निपेकोंका नाम प्रथम स्थिति है। अवशेष सर्व स्थितियोंके निपेकोंका नाम द्वितीय स्थिति है।

समुदाय रूप एक क्रियामें अलग-अलग खण्ड कर विशेष करनेका नाम फाब्ल हैं। उदाहरणार्थ, काण्डक द्रव्यको काण्डकोत्करण कालमें अन्यत्र प्राप्त करना। वहाँ प्रथम समय जो प्राप्त किया वह काण्डककी प्रथम फाब्लि हैं। द्वितीय समयमें जो प्राप्त किया वह द्विताय फाब्लि, इत्यादि। इसी प्रकार उपशमन कालमे प्रथम समय जितना द्रव्य उपशमाया, वह उपशमकी प्रथम फाब्लि हैं; द्वितीय समय जा उपशमाया, वह दिताय फाब्लि हैं, इत्यादि।

अन्य निषेकोंके परमाणुओंको अन्य निषेकोंमें मिलानेको अथवा देनेको निक्षेपण कहते हैं। दिये हुए निषेकोंको निक्षेपण रूप जानना चाहिए। द्वितीय स्थितिवाले निषेकोंके द्रव्यको प्रथम स्थितिवाले निषेकोंमें मिलानेकी भागाल संज्ञा है। प्रथम स्थितिवाले निषेकोंके द्रव्यको द्वितीय स्थितिके निषेकोंमें मिलानेकी प्रत्यागाल संज्ञा है। विविधातके कालका जो प्रमाण हो वही उसका काल है। उदाहरणार्थ, एक काण्डक के घात करनेका जो काल है उसका नाम काण्डकोत्करण काल है। वहाँ प्रथम समयमें प्रथम फालिका पतन जो निचले निषेकोंमें प्राप्त होना सो होता है। इसलिए प्रथम समयको प्रथम फालिका पतन काल कहते हैं। द्वितीय समयको द्वितीय फालिका पतनकाल कहते हैं। इसी प्रकार अन्त समयको चरमफाल्कि का पतनकाल कहते हैं। उसके पूर्व समयको द्विचरमफालि पतन काल कहते हैं। जिस कालमें अन्तरकरण करते हैं उसका नाम अन्तरकरण काल है। जिस कालमें क्रोधको वेदता है, उसके उदयको भोगता है, उसका नाम क्रोध वेदन काल है।

अवली मात्र कालका अथवा उतने काल सम्बन्धी निषेकोंका नाम आवर्ष हैं। वहाँ वर्तमान समयसे लेकर आवली मात्र कालको आवरों कहते हैं। आवलीके निषेकोंको भी आवली या उदयावली कहते हैं। उसके उपरिवर्ती जो आवली है उसे द्वितीयावली कहते अथवा प्रस्थावली कहते हैं। बन्ध समयसे लगाकर आवली पर्यन्त उदीरणादि क्रिया जहाँ न हो सके उसका नाम बन्धावली या अवलावली अथवा आबाधावली है। द्रव्य निक्षेपण करते समय जिन आवली मात्र निषेकोंमें निक्षेपण नहीं करते हैं उसका नाम अति-स्थापनावला है। स्थित सत्त्व घटते हुए जो आवलिमात्र स्थित अवशेप रह जाये उसका नाम उच्छिटावर्षी है। जिस आवलीमें संक्रमण पाया जाये उसे संक्रमणावली और जहाँ उपशमन करना पाया जाये उसे उपशमवाली कहते हैं।

अन्तः नाम माह्योका (?) है। उक्त प्रमाणसे कुछ कम होना—इसे अन्तः संज्ञा दी जाती है। जैसे कोडाकोडीके नीचे और कोडीके ऊपर प्रमाणको अन्तःकोटाकोटी कहते हैं। मुहूर्तसे कम और आवलीसे

अधिकको अन्तमुंहूर्त कहते हैं। दिवससे कुछ कमादिको अन्तदिवस कहते हैं। तीनके ऊपर और नौके नीचे प्रमाणका नाम पृथक्त है। दृष्टान्त अपेक्षा भी संज्ञाएँ होती हैं — जहाँ एक-एक चय घटते क्रममें निषेक पाये जाँय वहाँ गोपुच्छ संज्ञा है। द्रव्य देनेमें जहाँ ऊँटकी पीठिवत् हीनाधिकपना हो वहाँ उप्टूकूट संज्ञा है। जहाँ समान पट्टिकाके आकारवत् सर्वस्थानमें समान रचना हो वहाँ समपष्टिका संज्ञा है।

कर्म स्थिति वा अनुभाग रचनाओं में एक-से करणसूत्रोंका उपयोग होता है। आय और व्यय द्रव्योंके सम्बन्धमें भी संक्रिया (?) जानने योग्य है।

### करण सूत्रोंको संप्रयुक्ति

नाना गुणहानिके सम्बन्धमें चय, घटते हुए क्रमरूप द्रव्यके विभागका विधान है। सर्वप्रथम द्रव्य, स्थित, गुणहानि, नानागुणहानि, दो गुणहानि और अन्योन्याभ्यस्त राशियोका स्वरूप और प्रमाण जानना चाहिए। स्थित रचनाके सम्बन्धमें यह उल्लेख है। विविधात समयमें ग्रहण किये समयप्रबद्ध प्रमाण परमाणु राशिका द्रव्य कहते हैं। उसकी आबाधा रहित स्थिति बन्धकं समय राशिका प्रमाण है वह स्थिति है। वहाँ एक गुणहानिमें निषेकोंकी राशि प्रमाणको गुणहानि अत्याम कहते हैं। स्थितिमें गुणहानियोंके प्रमाणको नानागुणहानि कहते हैं। गुणहानि आयामसे दुगुना प्रमाण दो गुणहानि कहलाता है। नाना गुणहानि मात्र दूवा (२ के अंक) विरित्ति कर, परस्पर गुणित करनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो उसे अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। उदाहरगार्थ—मिथ्यात्वका द्रव्य अपने समय प्रबद्ध मात्र है। स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है। स्थितिमें नानागुणहानिका भाग देनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो वह गुणहानि आयाम है। पल्यके अर्द्धच्छेदोमें-से पल्यकी वर्गशताकाके अर्द्धच्छेद घटानेपर जो प्रमाण प्राप्त हो वह नानागुणहानि है। गुणहानि आयामसे दूना निषेकहार है। पल्यमें पल्यकी वर्गशताकाओंका भाग देनेपर जो प्राप्त हो वह अन्योन्याभ्यस्त राशि (?) है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका विवरण है।

अनुभाग रचनाके सम्बन्धमें विविधित कर्म प्रकृतिके परमाणुओंका प्रमाण द्वव्य है। सर्व वर्गणाओंका जो प्रमाण है वह स्थिति हैं। एक गुणहानिमें वर्गणाओंक प्रमाणको गुणहानि आयाम कहते हैं। स्थितिमें गुणहानियोंके प्रमाणको नानागुणहानि कहते हैं। दूना गुणहानि मात्र निषेकहार है। नाना गुणहानि मात्र द्वोंको विरित्त कर परस्पर गुणित करनेपर अन्योन्याभ्यश्त राशि प्राप्त होती है। इन छहोंका प्रमाण हीनाधिकपन लिये अनन्त प्रमाण है।

काण्डकादि द्रव्य ग्रहण कर यथायोग्य निषेकोंमें निक्षेपण करने सम्बन्धी निम्नप्रकार है। जितना द्रव्य ग्रहण किया हो वह प्रमाण मात्र द्रव्य है। जितने निषेकोंमे देना हो उनका प्रमाण मात्र स्थिति है। गुणहानिका प्रमाण बन्धकी स्थिति रचनामें जितना कहा उतना है। इसका भाग यहाँ सम्भव स्थितिमें देनेपर नाना धणहानिका प्रमाण प्राप्त होता है। दूना गुणहानि मात्र निषेकहार है। नाना गुणहानि मात्र दूवों (२ के अंकों) को विरिल्ति कर परस्पर गुणित करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशि है।

उदाहरण: अंकसंदृष्टि अनुसार मान लो द्रव्य ६३००, स्थिति ४८, गुणहानि ८, नानागुणहानि ६, दो गुणहानि १६, अन्योन्याभ्यस्त राशि २ अथवा ६४ है। निषेकोंमें द्रव्यका प्रमाण लानेके लिए सूत्र, "दिवड्ढगुणहानिभाजिदे पढमा" है। अर्थात् सर्व द्रव्यमें साधिक डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर प्रथम निषेकका द्रव्य होता है। जैसे ६३०० में साधिक १२ का भाग देनेपर ५१२ होता है। पुनः, "तं दो गुणहाणिणा

भजिये पचयं" सूत्रसे प्रथम निषेकमें दो गुणहानिका भाग देनेपर चयका प्रमाण आता है। जैसे ५१२ में १६ का भाग देनेपर ३२ होता है। यह द्वितीयादि निषेकोंमें एक-एक चय घटता प्रमाण प्राप्त कराता है। यथा, ४८० आदि।

इस क्रममें जिस निपेकमें प्रथम निषेकसे आघा प्रमाण द्रव्य हो वहाँसे दूसरी गुणहानि प्रारम्भ हो जाती है। जैसे यहाँ दूसरी गुणहानिका प्रथम निषेक ५१२ ÷ २ = २५६ होगा। यहाँ चयका प्रमाण भी प्रथम गुणहानिके चयसे आघा होगा, अर्थात् १६ होगा। इत्यादि।

| _                |            |            |    |     |             |      |
|------------------|------------|------------|----|-----|-------------|------|
| अन्तिम गुणहानिका | 9          | 186        | ३६ | ७२  | 888         | 1366 |
| अन्तिम निपेक     | १०         | २०         | 80 | 60  | 140         | ३२०  |
|                  | 88         | २२         | 88 | 66  | १७६         | ३५२  |
|                  | <b>१</b> २ | 28         | 86 | ९६  | १९२         | 328  |
|                  | १३         | २६         | 47 | 808 | २०८         | 888  |
|                  | १४         | 26         | ५६ | ११२ | २२४         | 288  |
|                  | १५         | ३०         | ६० | १२० | <b>२४</b> ० | 860  |
|                  | १६         | <b>३</b> २ | ६४ | १२८ | २५६         | 482  |

प्रथम गुणहानिका प्रथम निषेक

इसी प्रकार अनुभाग रचना होती है। जैसे यहाँ द्रव्यादिका प्रमाण जानते हैं उसी प्रकार अनुभाग रचनामें भी जानते हैं। जैसे यहाँ निषेकोंमें परमाणु संख्याका प्रमाण निकालते हैं, वैसे ही अनुभाग रचनामें वर्गणाओंमें परमाणु संख्याका प्रमाण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार देने योग्य द्रव्यमें भी।

उदाहरण: एक योग्य स्थानमें नानागुणहानि दो बार असंख्यात द्वारा भाजित पत्य मात्र; एक गुणहानिमें स्पर्धकोंका प्रमाण दो बार असंख्यात द्वारा भाजित श्रेणिमात्र; एक स्पर्धकमें वर्गणाओंका प्रमाण असंख्यात द्वारा भाजित श्रेणिमात्र; एक वर्गणामें वर्गोंका प्रमाण असंख्यात जगतप्रतर मात्र; तथा एक वर्गमें अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात लोकमात्र हैं। इनकी अर्थ संदृष्टि और अंक संदृष्टि निम्नप्रकार है—

| नाम           | एक वर्गमें<br>अविभाग<br>प्रतिच्छेद | एक वर्गणामें<br>वर्ग | एक स्पर्धकमें<br>वर्गणा | एक गुणहानिमें<br>स्पर्धक | एक स्थानमें<br>गुणहानि<br>(नाना गुणहानि) | स्थान |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------|
| अर्थ संदृष्टि | <b>3</b> a                         | <b>=</b> a           | a                       | <b>8</b> 6               | Р<br>6 б                                 | ₹     |
| अंक संदृष्टि  | 6                                  | २५६                  | 8                       | 9                        | ष                                        | 8     |

एक स्थानमें स्पर्धकों और वर्गणाओं के प्रमाण निकालने सम्बन्धी त्रैराशिक-

| प्रमाण  | फल         | इच्छा      | लंब              |  |  |
|---------|------------|------------|------------------|--|--|
| गुणहानि | स्पर्धक    | गुणहानि    | एक स्थान स्पर्धक |  |  |
|         | _          | प          | — प              |  |  |
|         | <b>a</b> a | ) a a      | 66 66            |  |  |
| स्पद्धक | वर्गणा     | स्पर्द्धक  | एक स्थान वर्गणा  |  |  |
|         | -          | <b>-</b> 4 | - q -            |  |  |
| ,       | а          | 88 88      | 6 6 6 66         |  |  |

यहाँ एक स्थानमें वर्गीका प्रमाण जीव प्रदेश मात्र ऋ है। अविभागी प्रतिच्छेदोंका प्रमाण असंख्यात लोकमात्र ऋ a हैं। यहाँ द्रव्यादिका प्रमाण निम्न प्रकार है—

| नाम           | द्रव्य | स्थिति | गुणहानि | नाना गुणहानि    | दो गुणहानि | अन्योन्याभ्यस्त |
|---------------|--------|--------|---------|-----------------|------------|-----------------|
| अंक संदृष्टि  | 3800   | %o     | 6       | 4               | <b>१</b> ६ | ₹?              |
| अर्थ संदृष्टि | 5      | , a    | 88      | प<br><b>a</b> a | — २<br>aa  | प<br>a          |

उपरोक्त प्रकार सूत्रोंसे यह सिद्ध होता है। विशेष विवरणके लिए गो. सा. अर्थसंदृष्टि, पृ. २३२ आदि देखिये।

यदि द्रव्य स्तोक हो और उसे निषेकोंमें निक्षेपित करना हो वहाँ गुणहानिकी रचना सम्भव नहीं है। वहाँ निम्नविधि अपनाते हैं—

जिस प्रकार एक गुणहानिक निषेकों में द्रव्यके प्रमाण लानेका विधान है, उसी प्रकार, "अद्धाणेण सब्वधणे खंडिदे मिज्झमधणमागच्छिद" इत्यादि विधानसे वहाँ प्रथमादि निषेकोंका प्रमाण प्रप्त करना चाहिए। विशेष इतना है कि यहाँ जितने निषेकोंमें द्रव्य देना हो उतने ही प्रमाण गच्छ स्थापित करना चाहिए। और जितना द्रव्य वहाँ देने योग्य हो उस प्रमाण द्रव्यको स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार करनेपर जो प्रथमादि निषेकोंका प्रमाण आवे उतने द्रव्यको विविधातके पूर्व वाले सत्तारूपी जो प्रथमादि निषेक पाये जायं उनमें मिला देना चाहिए। उदयावलीमें द्रव्य देना हो वहाँ, अथवा स्तोक स्थिति शेष रहने पर उपरितन स्थितिमें द्रव्य देना हो वहाँ; अथवा अन्यत्रके लिए ऐसा विधान जानना चाहिए।

पुनः गुणश्रेणि आयाम आदिमें द्रव्य निक्षेपित करनेका निम्न विधान है—''प्रक्षेपयोगोद्धतिमश्रिपण्डं प्रक्षेपाकाणां गुणको भवेदिति।'' जैसे सीरके द्रव्यका नाम मिश्र पिण्ड है। सीरीनिके विसवाओंका नाम प्रक्षेप है। सो प्रक्षेपको जोड़कर उसका भाग मिश्रिपण्डको देते हैं। जो एक भाग प्रमाण आता है वह प्रक्षेपक अपने-अपने विसवेका गुणकार होता है। इनको परस्पर गुणित करने पर जो जो प्रमाण आवे वही वही अपने अपने विसवोक स्वामी जो सीरी है उनका द्रव्य जानना चाहिए। यहाँ सीरका द्रव्य मिश्रिपण्ड १७०० है, सीरीनिके विसवेका एकका १, दूसरेके ४, तीसरेके १६, चौथेके ६४, ये प्रक्षेप हैं। इनका योग ८५ है। ८५ का भाग मिश्रिपण्डको देनेपर २० प्राप्त हुआ। इसके द्वारा अपने अपने प्रक्षेप विसवोंको गुणित करनेपर पहलेका २०, दूसरेका ८०, तीसरेका ३२०, चौथेका १२८० द्रव्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार गुणश्रेणी आयाममें जितना द्रव्य देना हो उसे मिश्रपिण्ड जानना चाहिए। पुनः गुणश्रेणी आयामके प्रथम समयकी एक शलाका, द्वितीय समयकी उससे आसंख्यात गुणी शलाकाएँ, तृतीय समयकी उससे भी असंख्यात गुणी

शलाकाएँ — ऐसे ही असंख्यात गुणा क्रम लिये उसके अन्तिम समय पर्यंतकी शलाकाएँ जानना चाहिए। इसका नाम प्रश्लेपक है। इनको जोड़नेपर जो प्रमाण आवे उसका भाग उस सर्वद्रव्यको देनेपर जो प्रमाण हो उसके द्वारा अपनी अपनी शलाकाओं के प्रमाणको गुणित करनेपर गुणश्रेणी आयामके प्रथमादि समय सम्बन्धी निषेकोंमें द्रव्य देनेका प्रमाण आता है। इतना-इतना द्रव्य गुणश्रेणी अथ्यामके प्रथमादि निषेकोंमें मिलाना चाहिए। यह विधान गुणसंक्रममें भी जानना चाहिए। वहाँ जो गुणसंक्रमण कालके प्रथमादि समय सम्बन्धी एक आदि क्रमसे असंख्यातगुणी शलाकाएँ प्रक्षेपक हैं। जो गुणसंक्रमण द्वारा अन्य प्रकृति रूप परिणमावने योग्य सर्वद्रव्य मिश्रपिण्ड है। प्रक्षेपकोंके जोड़का भाग मिश्रपिण्ड में देकर लब्ध द्वारा अपनी अपनी शलाकाओंको गुणित करने पर संक्रमणकालके प्रथमादि समयोंमें अन्य प्रकृतिरूप परिणमावने योग्य द्रव्यका प्रमाण आता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी यथासम्भव मिश्रपिण्ड और प्रक्षेपकोंका प्रमाण जानकर जैसा जहाँ सम्भव हो वहाँ वैसा जानना चाहिए। सत्तामें प्राप्त निषेकोंके द्रव्यको ज्ञात करनेका विधान निम्न प्रकार है—

विवक्षित कोई समयमें जो सत्ता रूप कर्मपरमाणुओंका द्रव्य हो वहाँ स्थित सत्त्वका प्रथम समय वर्तमान है। उसीमें उदय आने योग्य जो द्रव्य है वही प्रथम निषेकका द्रव्य है। उसका प्रमाण सम्पूर्ण समय प्रवद्ध मात्र साधारणतः है।

[ अंक संदृष्टि द्वारा सरवका निरूपण —यहाँ केवल एक समय प्रबद्ध आस्रवको लेकर सबसे सरल रचना की गयी है। वास्तवमें योग कषाय एवं परिणाम गत फल दुर्गम है। ]

| वर्तमानसे सम्पूर्णस्थिति पर्यन्त रचना | 8 | ८४७ | ४६ | ४५      | 88 | ४३  | ४२         | ४१         | 0   | 0 0 | ų                        | 8                       | 3                  | २                   | 2          |               |
|---------------------------------------|---|-----|----|---------|----|-----|------------|------------|-----|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------|---------------|
|                                       |   |     |    |         |    |     |            |            |     |     |                          |                         |                    | 9                   | 9          | 里             |
|                                       |   |     |    |         |    |     |            |            |     |     |                          |                         | 9                  | 80                  | 18         | गुणहानि       |
|                                       |   |     |    |         |    |     |            |            |     |     |                          | 9                       | 10                 | 88                  | 145        |               |
|                                       |   | Ι.  |    |         |    |     |            |            |     |     | 9                        | १०                      | 25                 | 12                  | 83         | अन्तिम        |
|                                       |   |     |    |         |    |     |            |            |     |     | १०                       | <b>११</b><br><b>१</b> २ | <b>१</b> २         | <b>१३</b><br>१४     | 28         |               |
|                                       | • |     |    |         |    |     |            |            |     |     | <b>११</b>                | 23                      | । १३<br>  १४       | १५                  | १५         |               |
|                                       |   |     |    |         |    |     |            |            |     |     |                          |                         |                    | ,,,                 |            | व             |
|                                       |   |     |    |         |    |     |            |            |     |     | 0                        | 0                       |                    | •                   | •          | आस्रब         |
|                                       |   |     |    |         |    |     |            |            |     |     | •                        | 0                       | 0                  | 0                   | 0          | ->            |
|                                       |   |     |    |         |    |     |            | 9          | 0 0 | 0   | २०८                      | २२४                     | २४०                | २५६                 | २८८        |               |
|                                       |   |     |    |         |    |     | 9          | 80         | 0 0 |     | 558                      | 580                     | २५६                | 766                 | ३२०        |               |
|                                       |   |     |    |         |    | 9   | 80         | 88         | 1   |     | २४०                      | २५६                     | 266                | ३२०                 | ३५२        | 毛             |
|                                       |   |     |    |         | ९  | 80  | . 1        | <b>१</b> २ |     |     | २५६                      | 200                     | 370                | 347                 | ३८४        | وأط           |
|                                       | Ì |     | 0  | ९<br>१० | 99 |     | <b>१</b> २ | १३         | 0 0 |     | <b>२८८</b><br><b>३२०</b> | 320                     | ३५ <b>२</b><br>३८४ | ३८४<br>४ <b>१</b> ६ | ४४८<br>४१६ | प्रथम गुणहानि |
|                                       | - | 9   | 80 | 99      | 95 | ٠,١ | 28         | १४<br>१५   | 0 0 |     | 347                      | ३५२<br>३८४              | ४१६                | 886                 | 160        | K             |
| विभिन्न समयोंमें शेष                  |   | 80  | 88 | 85      | 23 | 88  | - 1        |            | 1   |     |                          | 318                     | 886                | 1                   | 482        |               |
| परमाणुओंका योग 🖝                      |   | 29  | 30 | 82      |    |     |            | 800        |     |     |                          | ४८६०                    |                    |                     |            |               |

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पूर्ववर्ती समय समय प्रति समय प्रवद बाँघे उनमें जिस समय-प्रवद्धका एक भी निषेक पूर्वमें नहीं गला है उसका प्रथम निषेक इस वर्तमानमें उदय होने योग्य ५१२ है। जिसका एक निषेक पूर्वमें गल गया उसका दूसरा निषेक ४८० इस वर्तमान समयमें उदय होने योग्य है। इसी क्रमसे जिस समयप्रवद्धका एक निषेक छोड़कर अवशेष सर्व निषेक पूर्वमें गल चुके हों उसका अन्तिम निषेक ९ इस समयमें उदय होने योग्य है। इस प्रकार इन सभी ४८ समयप्रवद्धोंके एक एक निषेक मिलकर इस विवक्षित वर्तमान समयमें उदय आने योग्य सम्पूर्ण एक समय प्रवद्ध मात्र द्वय्य हुआ—यही सत्ताका प्रथम निषेक है। इसका प्रमाण ६३०० है। पुनः स्थितिसत्त्वके दूसरे समयमें उदय आने योग्य द्वय प्रथम निषेक घटा हुआ समयप्रवद्ध मात्र होता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—प्रथममें जिस समयप्रवद्धका प्रथम निषेक गले उसका दूसरा निषेक होते हैं—ये सभी मिलकर प्रथम निषेक ५१२ कम समयप्रवद्ध मात्र अर्थात् यहाँ ५७८८ होता है। इसी प्रकार स्थितिसत्त्वके तृतीय समयमें उदय आने वाला निषेक ५१२ एवं ४८० कम समयप्रवद्ध मात्र, अर्थात् ५३०८ होता है। अन्ततः अन्त समयमें उदय आने वाला निषेक यहाँ ९ होगा।

उपर्युक्त सत्ताके सभी निषेकोंका योग कि बिद् ऊन द्वार्ध गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध मात्र होता है। यहीं सत्त्व द्रव्य है। यहाँ अंक संदृष्टि अनुसार ६३०० + ५७८८ + ५३०८ + ... + ११ + १० + ९ का योग ७१३०४ है। गुणहानि आयाम ८ के ड्योढ़े १२ से कुछ कमका गुणा समय प्रबद्ध प्रमाण ६३०० में करने पर भी ७१३०४ आता है। यह विवरण गोम्मटसारमें विशदरूपसे वर्णित है।

जिस प्रकार स्थिति सत्त्व रचनामें आय व्ययका विधान है, उसी प्रकार अनुभाग सत्त्व रचनामें भी वर्गणाओंका प्रमाण पूर्वोक्ते प्रकार लाना चाहिए और वर्गणाओंमें यथा सम्भव द्रव्य निकालते अथवा मिलाते पूर्वोक्त प्रकार चय घटता क्रमका रहना अथवा न रहना ज्ञात करना चाहिए।

उपरोक्त विवरण मुख्यतः पण्डित टोडरमल कृत लिक्सारकी टीकाकी पीठिकासे लिया गया है।

स्पष्ट है कि त्रिकोण यन्त्र सम्बन्धी रचना जब अर्थ संदृष्टि मय रूप लेगी तब उपरोक्त विवरणमें बीजगणितका प्रवेश हो जावेगा। और भी गहराईमें जानेहेतु आधुनिक रूपमें विकसित मेट्रिक्स यान्त्रिकी, नवीन बीजगणित, स्थलविज्ञान (Topology), तथा अन्य विश्लेषक कलनोंका उपयोग करना होगा। कारण यह है कि समयप्रबद्धमें विभिन्न प्रकृतियों मय कर्म परमाणुकी प्रदेश संख्या, उनकी स्थित तथा अनुभाग अंश न केवल योग कथायादिके अनुसार परिणमित होते हैं, किन्तु इनकी मन्दता होनेपर विशुद्धिके अनुसार भी परिणमित होने लगते हैं। और ये घटनाएँ सूक्ष्म जगत्में होनेके कारण, साथ ही समूह रूपमें होनेके कारण, सहज होते हुए भी कूटस्थ विश्लेषणका विषय बन जाती हैं।

अगले पृष्ठों में अर्थ संदृष्टि मय कुछ प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे जिनसे उन विधियोंका ज्ञान हो सकेगा जो जैन स्कूलमें कर्म सिद्धान्तके सूक्ष्म विवेचन हेतु उपयोगमें लायीं गयीं। मुख्यतः वे वही हैं जिन्हें पारिमाषिक रूपसे ऊपर वर्णित किया जा चुका है, और अब उन्हें प्रयोग रूपमें गणितीय परिधानमें कुछ चुने हुए प्रकरण लेकर स्पष्ट किया जायेगा। गणितीय प्रणालीके इस प्राचीन रूपको आधुनिक सांचेमें ढालनेका प्रयास किया जा रहा है और आने वाली पीढ़ीके शोधार्थीके लिए इस गूढ़ विषयको और भी अथक एवं अगम्य प्रयासों द्वारा विश्लेषित करने हेतु यह सामग्री एक दिशा दे सकेगी।

विगत पृष्ठोंमें अघः प्रवृत्तकरण सम्बन्धी संदृष्टि बतलायी गयी है। यहाँ अपूर्वकरणके सम्बन्धमें गणितीय प्रक्रिया बतलायेंगे।

अर्थ संदृष्टि द्वारा अपूर्वकरणमें समस्त परिणामधन श्रे<sup>3</sup> a श्रे<sup>3</sup> a होता है। गच्छ दो बार संख्यात गुणित आबलो प्रमाण, अपूर्वकरणका कालमात्र आ ९१ होता है। यहाँ १ संख्यात है। आ आवलि, श्रे जगश्रेणी और a असंख्यात है।

हस प्रकार चय = 
$$\frac{\text{सर्व द्रव्य}}{(गच्छ)^2 \text{ (संख्यात)}} = \frac{\aleph^3 \text{ a } \aleph^3 \text{ a}}{(\text{st 22}) \text{ (st 22)}}$$
 हमी प्रकार,

चयधन =  $\left(\frac{\eta = \varpi - ?}{?}\right)$  ( चय ) (  $\eta = \varpi$ )

=  $\left(\frac{\text{St 22}}{?}\right)$  ( चय ) (  $\eta = \varpi$ )

=  $\left(\frac{\text{St 22}}{?}\right)$  ( चय ) (  $\eta = \varpi$ )

=  $\left(\frac{\Re^3 \text{ a } \aleph^3 \text{ a}}{?}\right)$  (आ 22) (अा 22) (अा 22)

=  $\frac{\aleph^3 \text{ a } \aleph^3 \text{ a}}{(\text{st 22})}$  (आ 22) (2) (2)

=  $\frac{\aleph^3 \text{ a } \aleph^3 \text{ a}}{(\text{st 22})}$  (3) (2) (2)

आगे, सर्वधन-चयधन

$$= \frac{3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3 \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3} \cdot 3^{3$$

अब प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्या

१. यहां चय निकालनेमें सूत्रमें जो संख्यातका उपयोग हुआ है, वह महत्त्वपूर्ण है । कुट्टीकार विधिसे इसका ठीक मान निकालना महावीराचार्यने गणितसार संग्रहमें बतलाया है, क्योंकि यह एक अज्ञात राशि है । कुट्टीकार विधिसे इसका ठीक मान निकालना महावीराचार्यने गणितसार संग्रहमें बतलाया है, क्योंकि यह एक अज्ञात राशि है । कुट्टीकार विधिसे इसका ठीक मान निकालना महावीराचार्यने गणितसार संग्रहमें बतलाया है, क्योंकि यह एक अज्ञात राशि है ।

#### बितीय समय सम्बन्धी परिषाम संस्था

= प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्या + चय

= श्रे ³ ३ श्रे ³ ३ [आ ११ 
$$\{(2)(2) - 2\} + 2$$
]

(आ ११) (आ ११) (१) (२)

+  $\frac{श ^3 3 8 ^3 3}{(3199)}$  (आ ११) (१)

=  $\frac{श ^3 3 8 ^3 3}{(3199)}$  (आ ११) (१) (२)

' इस प्रकार एक-एक चय मिलाते एक कम गच्छ मात्र चय प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्यामें मिलानेपर अन्त समय सम्बन्धी परिणाम संख्या होती है।

अन्त समय सम्बन्धी परिणाम संख्या

= प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्या + (गच्छ-१) (चय)

= 
$$\frac{\dot{x}^3 + \dot{x}^3}{(3199)} = \frac{\dot{x}^3 {(3199)} =$$

उपर्युक्तमें-से दो द्वारा समच्छेद किया हुआ एक चय घटानेपर उपान्त समय सम्बन्धी परिणाम पुंज प्राप्त होता है।

उपान्त समय सम्बन्धी परिणामपुंज

इस प्रकार अपूर्वकरणमें संदृष्टि कही गयी है। इसमें अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। अधःप्रवृत्तकरणमें विशेष विशुद्धता किये हुए परिणामोंके होनेपर भी गुणश्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थितिकाण्डोत्करण, अनुमागकाण्डोत्करण—ये चार आवश्यक नहीं होते हैं, परन्तु अपूर्वकरण परिणामोंके द्वारा ये होते हैं।
कारण कि त्रिकालवर्ती नाना जीव सम्बन्धी अपूर्वकरण रूप विशुद्ध परिणाम सर्व भी अधःप्रवृत्त परिणामोंसे
असंख्यात लोक गुणित होकर इस योग्यताको प्राप्त होते हैं। अपूर्वकरणके कालमें प्रथम समयसे लेकर अन्तिम
समय पर्यन्त परिणाम स्थान असंख्यात लोक बार षट्स्थान पतित वृद्धिको लिये हुए जघन्य मध्यम उत्कृष्ट
भेदसे युक्त होते हैं। उनके प्रतिसमय और प्रत्येक परिणामस्थानके प्रति विशुद्धिके अविभाग प्रतिच्छेदोंका
प्रमाण अवधारण हेतु अल्पबहुत्व निम्न प्रकार है—

प्रथम समयवर्ती सबसे जघन्य परिणामकी विशुद्धि अघः प्रवृत्तकरणके अन्तिम समय सम्बन्धी अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे यद्यपि अनन्तगुणे अविभाग प्रतिच्छेदोंको लिये हुए है, तथापि अपूर्वकरणके अन्य परिणामोंकी विशुद्धिसे स्तोक है। उससे प्रथम समयवर्ती उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि अनन्तगुणी है। उससे द्वितीय समयवर्ती जघन्य परिणाम विशुद्धि अनन्त गुणी है। कारण यह है कि प्रथम समय सम्बन्धी उत्कृष्ट विशुद्धिसे असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानोंका अन्तराल श्रे 3 व श्रे 3 व

$$\left(\frac{31+2}{3}\right)^q$$

देकर वह दितीय समवर्ती जवन्य विशुद्धि उत्पन्न होती है। उससे उसी दितीय समयकी उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि अनन्त गुणी है। इस तरह उत्कृष्टसे जवन्य और जवन्यसे उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान अनन्त गुणे हैं। इस प्रकार सर्प गतिकी भौति अपूर्वकरणके चरम समयवर्ती उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि पर्यन्त जवन्य और उत्कृष्ट विशुद्धिका अल्पबहुत्व है।

अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम भागमें निद्रा और प्रचलाके बन्धकी व्युच्छित्ति मनुष्य आयुके विद्यमान होते होती है। उपशम श्रेणिपर आरोहण करनेवाले अपूर्वकरणवाले जीवका प्रथम भागमें मरण नहीं होता है। यदि ऐसे मनुष्य उपशम श्रेणीपर आरोहण करते हैं तब वे नियमसे चारित्र मोहनीयका उपशम करते हैं। यदि क्षपक श्रेणिपर आरोहण करते हैं तो वे नियमसे चारित्रमोहनीयका क्षपण करते हैं। क्षपक श्रेणिमें सर्वत्र नियमसे मरण नहीं है।

अनिवृत्तिकरणमें परिणाम विशेषके अभावसे विशेष संदृष्टि नहीं है। इसका काल आ १ है। इसके कालके एक समयमें वर्तमान त्रिकालवर्ती नाना जीव जैसे शरीरका आकार वर्ण, वय, अवगाहना, जानोपयोग आदिसे परस्परमें भेदको प्राप्त होते हैं, उस प्रकार विशुद्ध परिणामोंके द्वारा भेदको प्राप्त नहीं होते हैं। अनिवृत्तिकालके प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय वर्तमान सर्व जीव हीन अधिक परिणामसे रहित समान विशुद्ध परिणामवाले होते हैं। वहाँ जो प्रति समय अनन्तगुणी अनन्तगुणी विशुद्धि लिये परिणाम होते हैं उनसे दूसरे समयमें होनेवाले परिणामोंकी विशुद्धि अविभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा अनन्तगुणी है। अनिवृत्ति-करण परिणामवाले जीव विमलतर ज्यानरूपी अग्निकी ज्वालासे कर्मरूपी वनको जलाकर चारित्रमोहका उपशम अथवा क्षपण करते हैं।

उपर्युक्त तीन करणोंके निमित्तसे होनेवाले सत्त्वादि द्रव्य प्रदेश, प्रकृति, अनुभाग एवं स्थितिमें परि-वर्तन की गणितीय प्रणालीके लिए यहाँसे लब्धिसारका अध्ययन प्रारम्भ करना चाहिए।

सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानके विवरणमें हम नवीन प्रतीक निम्न प्रकार लेकर निरूपण कर सकते हैं।

| जघन्य वर्गणा           | वज    |
|------------------------|-------|
| एक गुणहानिमें स्पर्दक  | गुस्प |
| नानागुणहानि            | ना    |
| अनन्त                  | ब     |
| अपकर्षण भागहार         | ਭ     |
| एक स्पर्धकमें वर्गणाएँ | ₹0    |

अनिवृत्तिकरणमें की गयो सत्तामें सूक्ष्म कृष्टि, जब उदयरूप होती है तब सूक्ष्म साम्पराय होता हं।

यहाँसे गुणश्रेणि निर्जरा प्रारम्भ होती है जो उत्तरोतर असंख्यात गुणी बढ़ती जाती है। इसका प्रमाण इस प्रकार प्राप्त करते हैं—

अनाद संसारका कारण जो बन्ध, उसकी परम्प्रामें बँधा जगस्थेणीके घन प्रमाण श्रे 3, एक जीवके प्रदेशोंम स्थित; ज्ञानावरणादि मूल और उत्तर प्रकृतियोंक सत्ता रूप द्रव्य त्रिकाण रचनाके अभिप्रायसे कुछ कम डेढ़ गुणहानि आयामसे समयप्रबद्ध को गुणित करनेपर स ठ है गु — है, जहाँ स जघन्य समयप्रबद्ध है, स ठ उत्कृष्ट समयप्रबद्ध है, है देढ़ है तथा गु — कुछ कम गुणहानि आयाम है। इतने द्रव्यमें आयुक्तमंक द्रव्यको घटा दिया गया है। इसलिए यह ज्ञानावरणादि सात कर्मोंका द्रव्य है। इसमें ७ का भाग देनेपर ज्ञानावरण कर्म द्रव्यका प्रमाण स ठ है गु — प्राप्त होता है। इसमें अनन्तका भाग देनेपर एक भागका प्रमाण स ठ है गु — होता है जिसे सर्वधाती केवल ज्ञानावरणका द्रव्य कहते हैं। अवशेष बहुभाग प्रमाण स ठ है गु — स ठ है गु — एख स तिज्ञानावरण आदि देशघाति प्रकृतियोंका द्रव्य होता है। इस देशघाति द्रव्यको मित, श्रुत, अवधि और मनः-पर्यय ज्ञानावरण कप चारसे माजित करनेपर एक भाग मितज्ञानावरणके द्रव्यका प्रमाण स ठ है जि (ख — १) और (ख ) का अनुपात १ लिया जा सकता है। इस मित-कानावरण द्रव्यमें अपकर्षण भागहार उ का भाग देनेसे प्राप्त बहुभागका प्रमाण (स ठ है गु — (ख — १)

होता है जो जैसेका तैसा तिष्ठता है। अवशेष एक भाग (स व है गु— होता है जिसे निम्नलिखित रूपमें परिणमाते हैं।

इसमें पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
$$\frac{q}{a}$$
 का भाग देनेपर बहुभाग  $\frac{( ( a) \frac{3}{2} \sqrt{q} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a} - ( \frac{q}{a$ 

प्राप्त होता है जिसे उपरितन स्थितिमें देते हैं। पुनः अवशेष एक भाग प्रमाण  $\frac{(\pi a \frac{3}{2} \text{ पु}-)}{(9)(8)(3)(3)}$ 

है जिसे असंख्यात लोकप्रमाण श्रे<sup>3</sup> a द्वारा भाजित करनेपर बहुभाग (9)(8)(3)(3)(3)

प्राप्त होता है जिसे गुण श्रेणि आयाममें देते हैं। अवशेष एक भाग  $\frac{( \pi a \frac{3}{2} \sqrt[q]{-})}{(9)(8)(3)(\frac{q}{a})(8)^3 a)}$ 

प्रमाण होता है जिसे उदयावलीके निषेकोंमें देते हैं। द्रव्यको निक्षेपित करनेके सूत्रादि पूर्वमें ही बतला चुके हैं। पुनः जो यह उदयावलीमें द्रव्य दिया है उसे यहाँ आवली आ द्वारा भाजित करनेपर मध्यधनका प्रमाण

$$( \pi a \frac{3}{5} \eta - )$$
 $( 9 ) ( 8 ) ( 3 ) (  $\frac{q}{a} ) ( 8 ) ( 3 ) ( 3 )$ 
होता है। पूनः एक कम आवलीके अर्द्धभागका$ 

भाग दो गुणहानिमें-से घटानेपर २ गु - आ - १ प्राप्त होता है जिसके द्वारा मध्यधनको भाजित करनेपर

चयका प्रमाण आता है—चय = [ मध्यधन ] ÷ [ निषेकहार - आवली - १ ]

$$=\frac{\left(\exists a \frac{3}{2} i - \right)}{\left( a \right) \left( a \right)}$$

होता है। इसे दो गुणहानि २ गु द्वारा गुणित करनेपर प्रथम निषेकका प्रमाण

$$=\frac{\left(\exists \frac{3}{2} \sqrt{1-1}\right) \left(\exists \frac{3}{2}\right) \left(\exists \frac{3}{2}\right) \left(\exists \frac{3}{2}\right) \left(\exists \frac{3}{2}\right) \left(\exists \frac{3}{2}\right)}{\left(\exists \frac{3}{2}\right) \left(\exists $

प्राप्त होता है। इसमेंसे एक, एक चय घटानेपर क्रमशः द्वितीयादि निषेकका प्रमाण प्राप्त होता है।

इस प्रकार एक-एक चय घटाते हुए एक कम आवली प्रमाण चय प्रथमनिषेकमें-से घटानेपर अन्तिम = प्रथम निषेक - चय ( आवली - १ ) निषेक

अब गुणश्रेणि आयाम अन्तर्मृहूर्त मात्र जिसमें दिया गया द्रव्य  $\frac{( स a \frac{3}{2} ij - ) ( श्रे a - ? )}{(6) (8) (6) (6) (8) (8) (8)}$ 

है। इसको समय प्रतिसमय असंख्यातसे गुणित करनेपर निषेक रचना निम्न प्रकार होती है। यहाँ असंख्यात-की संदृष्टि (४) करने पर प्रथम समय शलाका (१), दूसरे समय (४), तीसरे समय (१६), अन्त समय (६४) होती है, जिन सभीका योग (८५) होता है। इस प्रकार समानुपातमें बँटनेपर निषेकोंका प्रमाण निम्न रूपमें होता है---

प्रथम निषेक

$$= \frac{(\mathfrak{A} \ \mathsf{a} \ \frac{3}{4} \ \mathsf{q} - ) \ (\aleph^3 \ \mathsf{a} - \ell) \ (\ell)}{(9) \ (8) \ (9) \ (9) \ (8) \ (9) \ (8) \ (9) \ (8)}$$

इसी प्रकार अन्तिम निषेक

$$= \frac{(\pi \ a \ \frac{3}{5} \ \eta -) \ (\mathring{3}^{3} \ a - ?) \ (\ (\xi \vee)\ )}{(9) \ (\%) \ (3) \ \left(\frac{q}{a}\right) \ (\mathring{3}^{3} \ a) \ (\ (\zeta \vee)\ )}$$

होता है। यहाँ अन्तर्मुहूर्तके भेदोंमें जघन्य अन्तर्मुहूर्त आ 🧣 है जिससे संख्यात गुणा उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त आ 🗣 होता है। दोनोंका अन्तर आ 22 - आ 2 होता है। इसके ऊपर एक समय और जोड़नेपर समस्त अन्तर्मुहर्तीके भेदोंका प्रमाण आ १ (१ - १) + १ होता है।

इस प्रकार गणितके रूपको भलीभाँति समझकर लब्बिसार ग्रन्थमें प्रवेश करना लाभप्रद होगा। उपरोक्त सामग्री गोम्मटसारादि ग्रन्थोंमें गति देनेमें समर्थ होगी।

> प्रो० लच्मीचन्द्र जैन प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सिहोरा ( जबलपुर )

# टीकोद्धृत पद्यानुक्रमणी

| अंतघणं गुणगुणियं                         | १३१८   | महपूजासु जिणाणं [ त्रि. सा. ५५४ गा. ]<br>मिच्छे पण मिच्छत्तं | ८७५  |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------|
| उत्तर सेढिबद्धा [ त्रि. सा. ४७६ गा. ]    | ८७२    | ामच्छ पण ।मच्छत                                              | ११२७ |
|                                          |        | भज्जमिव दुग                                                  | १३०६ |
| ओरालमिस्स तसवह                           | ११२७   | भूतार्थे रज्जुवत्स्वैरं [ अन. घ. १।१०१ ]                     | SIX  |
| कथञ्चित्केनचित् कश्चित्                  | १०५५   | रसाद् रक्तं ततो मांसं                                        | 38   |
| कथञ्चित्ते सदेवेष्टं [ आ. मी. १४ इलो. ]  | १०५४   | रू <b>ऊ</b> णणणो <b>ण्ण</b> बभत्थ                            | २२८  |
| कर्ताद्या वस्तुनो भिन्ना [ अन. ध. १।१०२  | ] ८१२  |                                                              |      |
| कार्योत्पादाक्षयो हेतो [ आ. मी. ५८ क्लो. | ?०५२   | वातः वित्तं ततो इलेष्मा                                      | 3 8  |
|                                          |        | विरलिदरासीदो पुण [ त्रि. सा. १०१ गा. ]                       |      |
| चदुगदिमिच्छो सण्णी [ लिब्ब. २ गा. ]      | 200    | विविह्वररयणभूसा [ त्रि. सा. ५५५ गा. ]                        | 204  |
| चरया य परिव्वाजा [त्रि.सा. ५४७ गा.] ८    | ४३,८७४ | व्येकपदं चयगुणितं                                            | 348  |
| णरितरियगदीहिंतो [ त्रि. सा. ५४९ गा. ]    | ८७४    | सच्चाणुभयं वयणं                                              | ११२७ |
| णरतिरियदेस अयदा [त्रि.सा. ५४५ गा.]८      | ४३,८७३ | सदेकनित्यवक्तव्या [स्व. स्तो. १०१ वलो. ]                     | १०५६ |
| णिट्टवग्गो तट्ठाणे [ ल. सा. १११ गा. ]    | 668    | सकारे वा निराकारे                                            | W    |
|                                          | •      | सामान्यं समवायश्च [ आ. मी. ६५ हलो. ]                         | १०५६ |
| दंसणमोहक्खवणा [ ल. सा. ११० गा. ]         | 668    | सुखवोहिया वि मिच्छा [ त्रि. सा. ५५२ गा.                      |      |
| दोण्णि य सत्त य                          | ११२६   | सुण्णं पमादरहिदे                                             | 2250 |
| देशो मदीय [ अन. ध. १।१७७ ]               | 683    | सुहसयणग्गे देवा [ त्रि. सा. ५५० गा. ]                        | ८७४  |
|                                          |        | सुहुमे सुहुमो लोहो                                           | ११२७ |
| मत्यादिविभावगुणा [ अन. घ. १।१०६ ]        | ८१३    | सोहम्मो वरदेवी [ त्रि. सा. ५४८ गा. ]                         | 808  |

## विदोष दाब्द-सूची

| [ अ ]                   |            | अविभाग प्रतिच्छेद २                     | ६६, ३११          | उपघात नाम                 | 30             |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| अकाम निर्जरा            | ११५४       | अशुभ नाम                                | ३२               | उपपाद योगस्थान            | २६२            |
| अक्रियावाद              | १२४१       | असात वेदनीय                             | <b>१३</b>        | उपशमकरण                   | ६७४            |
| अगुरुलघु नाम            | ₹•         | अस्थिर नाम                              | ३२               | <b>ऊ</b> र्घ्वगच्छ        | <b>१</b> २५१   |
| अङ्गोपांग नाम           | 79         | असंप्राप्तसृपाटिका                      |                  | <b>ऊ</b> ष्वंचय           | १२५१           |
| अघातिकर्म               | Ę          | संहनन नाम                               | 75               | [ <b>ए</b> ]              |                |
| अचलावली                 | १८६        | [ आ ]                                   |                  |                           | 2.0            |
| अज्ञानवाद               | 8282       | आगम द्रव्य कर्म                         | ४६               | एकक्षेत्र                 | <b>२०९</b>     |
| <b>अधः</b> प्रवृत्तकरण  | १२४९       | आगम भाव कर्म                            | 48               | एकान्तानुवृद्धियोगस्थान   |                |
| अधः प्रवृत्तसंक्रमण     | ६६०        |                                         | १२४०             | एकेन्द्रिय जाति नाम       | 30             |
| <b>अध्रुवब</b> न्ध      | 823        | आत्मवाद<br>आदिधन                        | <b>१</b> २५१     | [ औ ]                     |                |
| अनन्तानुबन्धी           | २६         | आदेय नाम                                | <b>३२</b>        | औदारिक शरीर नाम           | 26             |
| अनादिबन्ध               | ६४, १२३    | आनुपूर्वी नाम                           | २१, ३०           | औदयिक भाव                 | ११५८           |
| अनादेय नाम              | 33         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २, १२७४          | औपशमिक भा <b>व</b>        | ११५८           |
| अनिवृत्तिकरण            | १२७२       |                                         | 6, <b>९</b> , १० | [布]                       |                |
| अनेक क्षेत्र            | 209        | आयुकर्म (भेद)                           | १६, २६           |                           |                |
| अन्तराय                 | 2848       | आसादन                                   | 2848             | कदलीघात                   | ४७             |
| अन्तरायकर्म <b>ः</b>    | ६, ९, १०   | आहारक शरीर नाम                          |                  | कर्मतद् <b>व्यतिरिक्त</b> | 40             |
| अन्तरायकर्म ( भेद       | ं) २२, ३३  |                                         | 10               | कषायवेदनीय                | <b>१</b> ६, २५ |
| अन्तःकोटाकोटि           | १२७५       | [ <b>£</b> ]                            |                  | कार्मणशरीरनाम             | २८             |
| अन्योन्याम्यस्तराहि     | T          | इंगिनीमरण                               | 88               | कालवाद                    | १२३९           |
| 3                       | १७३, १२८०  | ईश्वरवाद                                | १२४०             | कीलितसंहनननाम             | 29             |
| अपकर्षणकरण              | ६७४        | [ਰ]                                     |                  | क्रियावादी                | १२३८           |
| अपर्याप्तनाम            | <b>3</b> 7 | उच्चगोत्र                               | 23               | क्षयदेश                   | 203            |
| अप्रत्याख्यानावरण       | २६         | उच्छ्वास नाम                            | 38               | क्षायिक भाव               | ११५८           |
| <b>अयशःकीर्तिनाम</b>    | <b>₹</b> ₹ | उत्कषर्णकरण                             | ६७४              | क्षायोपशीमक भाव           | ११५८           |
| अरति                    | २६         | उत्तरघन                                 | १२५२             | क्षेत्र विपाकी            | ४१             |
| <b>अर्धनाराच</b> संहननन | ाम २९      | उदयकरण                                  | ६७४              | [ग]                       |                |
| अल्पतर बन्ध             | ६८६, ७००   | उदीरणाकरण                               | ६७४              | गतिनाम                    | १७, २७         |
| अवक्तव्य बन्ध           | ६८६, ७००   | उद्योतनाम                               | ₹ 0              | गन्ध नाम                  | २१, ३०         |
| अविधिज्ञानावरण          | २३         | उद्वेलन                                 | ५७९              | गुण संक्रमण               | ६६०            |
| अवस्थित बन्ध            | ६८६, ७००   | उद्देलन संक्रमण                         | ६६०              | गुणहानि ४, २२३            | , १२८०         |

|                      |               | विशेष शब्द-स्            | <b>्</b> षी |                           | \$834           |
|----------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| गुणहानि आयाम         | १२८०          | देवायु                   | २७          | पदगतभंग                   | ११६६            |
|                      | ७, ९, १०      | देशघाति                  | 33          | परघातनाम                  | ३०              |
| गोत्रकर्म (भेद)      | <b>२</b> २    | दैववाद                   | १२४५        | परमुखोदयी                 | ६७८             |
| •                    |               | दो गुणहानि               | 176.        | परिणाम योगस्थान           | २६४             |
| [घ]                  | _             | द्रव्यकर्म               | Y           | पर्याप्तिनाम              | ₹ \$            |
| <b>घातिकर्म</b>      | Ę             | द्रवाराशि                | १२७९        | पारिणामिक भाव             | ११५८            |
| [智]                  |               | द्वीन्द्रिय जातिनाम      | २७          | पिण्डपद                   | <b>१</b> २०२    |
| चतुरिन्द्रिय जाति ना | म २७          | [퇴]                      |             | पुंवेद                    | २६              |
| चय                   | १२५१          |                          | 6.5         | पुद्गलविपाकी              | *1              |
| चयघन                 | 2742          | धर्मकथा                  | ६२          | <b>সক্</b> বি             | २               |
| चारित्र मोहनीय       | १६, २५        | ध्रुवबन्धी               | <b>६९४</b>  | प्रचला                    | १३, २४          |
| चूलिका               | ६४७           | घुवोदयी                  | ६५२         | प्रचलाप्रचला              | १३, २४          |
| च्यावित शरीर         | 86            | [न]                      |             | प्रत्यनीक                 | ११५१            |
| च्युत शरीर           | 80            | नपुंसकवेद                | २६          | प्रत्याख्याना <b>वर</b> ण | २६              |
|                      |               | नयवाद                    | 8284        | प्रत्येकपद                | <b>१२०</b> २    |
| [ ज ]                |               | नरकगतिनाम                | २७          | प्रत्येकश <b>री</b> रनाम  | ₹ १             |
| जाति नाम             | १७, २७        | नानागुणहानि              | 1260        | प्रदोष                    | ११५१            |
| जातिपद भंग           | ११९०          |                          | , १०, १६    | प्रायोपगमन                | 89              |
| जात्यन्तर सर्वघाती   | 3 €           | नाममल                    | 84          | [ ]                       |                 |
| जीवविपाकी            | 85            | नारकायु                  | २७          | बन्ध                      | २२, ६७४         |
| जुगुप्सा             | २६            | नाराच संहनन नाम          | 29          | बन्धननाम                  | २८              |
| [ त ]                |               | निकाचितकरण               | ६७५         | बालतप                     | ११५४            |
| तद्व्यतिरिक्त नोआगग  | मकर्म ५०      | निद्रा                   | १३, २४      | [ਸ]                       |                 |
| तिर्यमाच्छ           | 8248          | निद्रानिद्रा             | १२, २४      | भक्त प्रतिज्ञा            | 86              |
| तिर्यगाति नाम        | २७            | निधत्तिकरण               | ६७५         | भय                        | २६              |
| तिर्यञ्चाय           | २७            | निह्नव                   | ११५१        | भवविपाकी                  | 80              |
| तीर्थकरत्व नाम       | ३२            | निरन्तरबन्धी             | ६५२         | भावकर्म                   | 8               |
| तैजस शरीर नाम        | २८            | निर्माणनाम               | 37          |                           | <b>EZE, 900</b> |
| त्यक्त शरीर          | 86            | निषेक                    | 860         | [ <b>म</b> ]              | ,,              |
| त्रस नाम             | 38            | नी चगोत्र                | 33          |                           |                 |
| त्रीन्द्रिय जाति नाम | <b>२</b> ७    | नोआगम द्रव्यकर्म         | ४६, ५०      | मतिज्ञानावरण              | 77              |
|                      |               | नोआगम भावकर्म            | 48          | मध्यमधन                   | <b>१</b> २९७    |
| [ ₹ ]                |               | नोकर्म तद्व्यतिरिक्त     | 40          | मनःपर्ययज्ञानावरण         | 73              |
| दर्शन मोहनीय         | १३, २४        | नोकषा <b>य</b> वेदनीय (स | वरूप) २५    | मनुष्यगतिनाम              | २७<br>२७        |
| दर्शनावरण            | <b>६, १</b> ० | ,, (भे                   | द) १६,२६    | मनुष्यायु                 | <b>२७</b>       |
| दुर्भगनाम            | ३२            | [4]                      |             | मिध्यात्व प्रकृति         | <b>२</b> ५      |
| दुःस्वर नाम          | ३३            |                          | 21-         | मोहनीय<br>(क्ट्रेन)       | ६, १०<br>२८     |
| देवगति नाम           | २७            | पञ्चेन्द्रिय जातिनाम     | २७          | ,, (भेद)                  | २४              |
| क-१८१                |               |                          |             |                           |                 |

#### गो० कर्मकाण्डे

| [₹]                     | शोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २६              | सूक्ष्मनाम          | 33              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| रति . २                 | ६ श्रुतज्ञानावरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २३              | स्तव                | ६२              |
| रसनाम २१, ३             | • [स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ]               | स्तुति<br>स्त्रीवेद | <b>६२</b><br>२६ |
| [ 8 ]                   | संक्रमण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६५७, <b>६७४</b> | स्त्यानगृद्धि       | १२, २३          |
| लोकवाद १२४              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २८              | स्थापनाकर्म         | ४५              |
| [ 4 ]                   | संज्वलन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २६              | स्थावरनाम           | 3 8             |
|                         | ९ संयोगवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १२४५            | स्थानगतभंग          | ११६६            |
| वज्रर्षभनाराचसंहनननाम २ | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २८              | स्पर्धक             | २६६             |
| वर्ग २६६, ३१            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २९              | स्पर्शनाम           | २१, ३०          |
| वर्गणा २६६, ३१          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>६७४</b>      | स्वभाववाद           | <b>१२४१</b>     |
| वर्णनाम २१,३            | THE THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF T | ₹, ४            | स्वमुखोदयी          | ६७८             |
| वासनाकाल ४              | करणावास गामनिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २५              | स्थिति आयाम         | 1760            |
| विघ्यातसंक्रमण ६६       | <ul><li>सम्यक् मिथ्यात्व !</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रकृति २५      | स्थितिबन्धाध्यव     | साय             |
| विहायोगितनाम २१,३       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>१</b> २५३    | स्थान               | १३४२, १३४४      |
| वेदनीयकर्म ६, ८, १      | we will see where                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६६०             | स्थिरनाम            | ₹ १             |
| वैक्रियिक शरीरनाम २     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३, २४          | [ 8                 | []              |
| वैनयिकवाद १२४           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४, १२३         | हास्य               | २६              |
|                         | साघारण शरीरन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ाम ३२           | [ *                 | 7]              |
| [ হা ]                  | सान्तरबन्धी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६५२             | ज्ञानावरण           | ę               |
| श्चरीरनाम १७, २         | ८ सुभगनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३२              | ज्ञायक शरीर         | ४६              |
| शुभनाम ३                | २ सुस्वरनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३२              | ज्ञायक शरीरभा       | वि ४९           |

# गाथासूत्रोंको त्रकारादिक्रम-सूची

|                                 | <b>y</b> .   | गा.          |                       | <b>T</b> .   | गा.   |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------|
|                                 | [34]         |              | अणसंजीजिदसम्मे        | ७२०          | ४७८   |
| अक्खाणं अणुभवणं                 | 6            | १४           | अण्णत्थिठयस्सुदये     | ६७४          | 835   |
| अजहण्ण द्विदिबंधो               | 28           | १५२          | अण्णदर आउसहिया        | ६२३          | 308   |
| अटुगुणिज्जा वामे                | ११९८         | <b>८९</b>    | अण्णाणदुगे बंघो       | 5509         | ७२३   |
| अट्टतरीहि सहिया                 | ७५७          | ५०६          | अण्णाणि हु अणीसो      | १२४०         | 660   |
| अट्टतीस सहस्सा                  | ७५४          | 404          | अण्णोण्णगुणिदरासी     | ३७२          | २४९   |
| अटुं देक्खिय जाणदि              | 6            | १५           | अण्णोण्णब्भत्यं पुण   | ६७१          | ४३३   |
| अट्टम सत्तय छक्कय               | ७६२          | 406          | अणियट्टिकरणपढमा       | ७३७          | ¥2¥   |
| अट्टबिह सत्त छव्वं              | <i>९७४</i>   | ६२८          | अणियट्टिगुणट्टाणे     | ६४३          | ३९२   |
| अट्टसमयस्स थोवा                 | ३५५          | २४३          | अणियद्विचरमठाणा       | ६३९          | १८९   |
| अटुसु एक्को बंधो                | ९९०          | ६५३          | अणियद्वि बंधतियं      | 990          | ६५४   |
| अट्टण्हंपि य एवं                | <b>१</b> ३८० | ९६१          | अणुकट्टिपदेण हदे      | <b>१</b> २५५ | ९०६   |
| अट्ठारह चउ अट्ठं                | ६४३          | ३९३          | अणुदयतदियं णीचम       | ५५९          | ३४१   |
| अट्ठुदओ सुहुमोत्ति य            | ६८६          | ४५४          | अणुबदमहन्वदे हि       | ११५४         | 600   |
| अट्टेब सहस्साहि                 | 646          | ५०७          | अणुभयवचि वियलजुदा     | 866          | 3 ? ? |
| <b>अडच</b> उरेक्कावीसं          | ७६४          | 488          | अणुभागाणं बंध         | ४०६          | २६०   |
| अड छन्वीसं सोलस                 | 966          | ६४१          | अत्यि णवट्ट य दुदओ    | 8080         | ७३८   |
| अडदालं छत्तीसं                  | <b>१२०१</b>  | ८५५          | अत्थ सदो परदोवि य     | १२३८         | 200   |
| अडदालं चारिसया                  | १२३५         | ८७२          | अत्थि सदो परदोवि य    | १२३९         | 202   |
| अडवण्णा सत्तसया                 | 9            | ६०८          | अपमत्ते य अपुर्वे     | १०२६         | 900   |
| बडवीसतिय दु साणे                | ८९२          | ५५१          | अपमत्ते सम्मत्तं      | ४३५          | २६८   |
| अडवीसमिवुणतीसे                  | १११८         | 958          | अप्यदरा पुण तीसं      | ७१०          | FUY   |
| अडवीसे तिगिणउदे                 | १११८         | 960          | अप्पपरोभयठाणे         | ९०२          | ५५५   |
| वडवीसदुगं बंघी                  | १०२५         | <b>%00</b>   | अप्पिट्ठपंतिचरमो      | १३१४         | 935   |
| अडवीस चऊ बंधा                   | १०४२         | ७३१          | अप्पोवयारवेक्खं       | 89           | ६१    |
| अडवीस दु हारदुगे                | ८२०          | 488          | सप्पं बंघतो बहु       | 900          | ४६९   |
| अडसट्टी एक्कसयं                 | <b>१२३४</b>  | 203          | अन्भीरिहिदा दु पुन्वं | 6            | १६    |
| अणणोकम्मं मिच्छ                 | ५६           | ७५           | अभव्वसिद्धे णत्थि हु  | 498          | ३५५   |
| अणुषीणतियं मिच्छं               | <b>१९</b> ५  | १७१          | अयदापुण्णे ण हि थी    | 888          | २८७   |
| <b>अण</b> रहिदसहिदकूडे          | <b>११४३</b>  | <b>९७६</b>   | अयदे विदियकसाया       | ४३५          | २६६   |
| <b>अण</b> संजीजिदमि <b>ण्डे</b> | 808          | 4 <b>६ १</b> | भयदे विदियकसाया       | 90           | 90    |

## गो० कर्मकाण्डे

| <b>अयदुवसमगच</b> उक्के          | ११९०            | ८४५        | आउद्विदि बंधज्झव         | १३४१         | ९४७         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|
| अरदीसोगे संढे                   | १२७             | १३०        | <b>आ</b> उदुगहारतित्थं   | ६०२          | ३६७         |
| <b>अ</b> रहंतसिद्धचेदिय         | <b>११५</b> २    | ८०२        | आउवलेण अकट्टिदि          | 9            | १८          |
| अरहंतादिसु भत्ती                | <b>११</b> ५५    | ८०९        | आउस्स जहण्णद्विदि        | १३४७         | ९५३         |
| अवरद्विदिबंधज्झव                | \$3 <b>X</b> \$ | 989        | आउस्स य संखेज्जा         | १३२१         | 939         |
| अवरादीणं ठाणं                   | ११२७            | ७९१        | आऊणि भवविवाई             | ४१           | 8८          |
| <b>अव</b> रुक्कस्सि ठिदीणं      | १३७९            | ९६०        | आदाओ उज्जोओ              | १९२          | १६५         |
| अवरुक्कस्सेण हवे                | <b>३५१</b>      | २४२        | आदिघणादो सव्वं           | १२५१         | ९०१         |
| <b>अव</b> णिदतिष्पयडीणं         | W               | 260        | <b>आदिमपंच</b> ट्ठाणे    | ६२५          | ३७९         |
| <b>अव</b> धिदुगेणविहीणं         | 2755            | ८२७        | आदिमसत्तेव तदो           | ६७५          | ४४२         |
| अवरो भिण्णमृहुत्तो              | <b>१</b> २५     | १२६        | आदिम्मि कमे वड्ढदि       | १२५६         | ९०७         |
| अवसेसा पयडीओ                    | २०७             | १८३        | आदिल्लदससु सरिसा         | ६२५          | ३८१         |
| अविभागपडिच्छेदो                 | २६ <b>६</b>     | २२३        | आदी अंते सुद्धे          | 388          | २५४         |
| अविरदभंगे मिस्सय                | ८९९             | ५५३        | आदेसे विय एवं            | <b>१</b> २३७ | ८७५         |
| अविरदठाणं एक्कं                 | ४७५             | ३०५        | आयदणाणायदणं              | ५५           | ४७          |
| अविरदसम्मो देसो                 | ९०३             | ५५८        | आलसड्ढो णिरुच्छाओ        | १२४४         | ८९०         |
| अविरमणे बंधुदया                 | १०४१            | ७२९        | आवरण देसघादं             | २०५          | १८२         |
| अत्थि णवट्टयदुदओ                | १०४७            | <b>७३८</b> | आवरणमोहविग्घं            | Ę            | 9           |
| असिदिसदं किरियाणं               | १२३७            | ८७६        | <b>आव</b> रणवेदणीए       | १३२१         | ९३८         |
| अहियागमणणिमित्तं                | <b>१</b> ३४५    | ९५०        | आवलियं आबाहा             | १८६          | १५९         |
| <b>अंगु</b> ल असं <b>ख</b> भागं | ६७१             | ४३४        | आवलियं आबाहा             | १२७७         | ९१८         |
| अंगुल असंखभागं                  | ३३३             | २३०        | आबाघाणं विदिओ            | १३२३         | ९४१         |
| अंतरगा तदसंखे                   | ३९२             | २५५        | आबाहूणीय कम्म            | १२७८         | ९१९         |
| अंतरमुवरीवि पुणो                | ३४∙             | २३९        | <b>आवाहू</b> णियकम्म     | 860          | १६०         |
| अंतिमठाणं सुहुमे                | ८३५             | 486        | आवाहं बोलाविय            | १२७८         | 420         |
| <b>अंतिमतियसंहडणस्सु</b>        | <b>२१</b>       | 32         | आवाहं बोलाविय            | 208          | १६१         |
| अंतोकोड।कोडी                    | १८३             | १५७        | आहारदुगं सम्मं           | £ £ \$       | ४१५         |
| अंतोकोडाकोडी                    | १३३८            | ९४५        | आहारगा दु देवे           | ८०३          | ५४२         |
| अंतोकोडाको <b>डी</b>            | १२७५            | ९१६        | बाहारमप्पमत्ते           | १९५          | १७२         |
| <b>अंतो</b> मुहुत्तमेत्ते       | <b>१</b> २६८    | 580        | आहारे बंघुदया            | १०४७         | <b>७</b> ६७ |
| <b>अंतो</b> मुहुत्तकालं         | १२६७            | 906        | <b>बाहारं तु पमत्ते</b>  | ४२७          | २६१         |
| <b>अंतोमुहुत्तमे</b> त्तो       | १२५०            | 699        | r.                       | 1            |             |
| अंतोमुहुत्तपक्खं                | Y•              | ४६         | [₹                       | 1            |             |
|                                 | [are]           |            | इगि अड अद्विगि अद्विगि   | ९२१          | ५७७         |
|                                 | [बा]            |            | इगिछक्कणणवबीसं           | 8038         | ७१६         |
| अाउक्कस्स पदेसं                 | २५२             | २११        | इगि छक्कणणववीसं          | १०२९         | 500         |
| आउगभागो थोवो                    | २१७             | १९२        | इगिठाणफड्ढयाओ            | २६८          | २२७         |
| माउग बंघाबंघण                   | ५९७             | 149        | द्गिठा <b>णभद्</b> ष्याओ | 328          | 740         |

|                          | गीड               | गसूत्रोंकी व | कारादिक्रम-सूची         |              | १४४३        |
|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|
| इगिणवदीए बंधा            | १०९५              | ७५६          | उदबो तीसं सत्तं         | १०२६         | ७०२         |
| इगिणउदीए तीसं            | १११३              | ७७१          | उदयइगिपणसग अड           | <b>१</b> ०३२ | ७१३         |
| <b>इ</b> गितीसबंघठाणे    | <b>११</b> १५      | ७७४          | उदयट्ठाणं पयडि          | ७३३          | ४९०         |
| इगितीसे तीसुदओ           | १०५०              | <i>७</i> ४४  | उदयद्वाणं दोण्हं        | ७२६          | 863         |
| इगिदालं च सयाई           | १२३४              | <b>८७</b> ०  | उदयस्सुदीरणस्स य        | ४४३          | २७८         |
| इगिपंचेंदियथावर          | <b>१</b> २७       | १३१          | उदया इगिपणवीसं          | \$088        | ७३३         |
| इगिपंतिगदं पुघ पुघ       | <b>2</b> 0 0      | ९३५          | उदया इगियवीसचऊ          | १०४५         | ७३५         |
| इगिबंघट्ठाणेण दु         | <b>१११</b> २      | ७६८          | उदया उणतीस तियं         | 8038         | ७२४         |
| इगिवारं विज्जित्ता       | ९८३               | ६४३          | उदया चउवीसूणा           | १०२५         | <b>६९९</b>  |
| इगिविगलयावरचऊ            | ४५०               | 266          | उदया मदि व खइए          | १०४५         | ४६७         |
| इगिविगलबन्घठाणं          | १०३३              | ७१५          | उदयेणक्ले चडिदे         | <b>१</b> १७५ | 855         |
| इगिविहिगिगिखगतीसे        | ९२३               | 400          | उदये संकममुदये          | ६७४          | 880         |
| इगिवीसट्ठाणुदये          | १ <b>०१</b> ६     | ७७५          | उदये संकममुदये          | <b>६८०</b>   | ४५०         |
| इगिवीसमोह्खवणुग          | <b>१</b> २४९      | 690          | उदयो सन्वं चउपण         | १०४०         | ७२६         |
| इगिवीसादट्ठुदयो          |                   | ७७२          | उदयं पडि सत्तण्हं       | <b>१</b> २७४ | ९१५         |
| इगिवीसादी एक्कं          | १०२४              | ६९७          | उदयं पडि सत्तण्हं       | १८२          | १५६         |
| इगिवीसेण णिरुद्धे        | 8008              | ६७५          | उभयधणे संमिलिदे         | <b>१</b> २५२ | ९०२         |
| इगिवीसं णहि पढमे         | १००५              | ६७६          | उम्मगग देसगो म          | ११५३         | ८०५         |
| इट्टपदे रूऊणे            | १२०७              | ८६१          | उ <b>व</b> घादमसम्गमणं  | 36           | **          |
| इट्टसलायपमाणे            | १३२०              | ९३७          | उवघादहीणतीसे            | <b>१</b> ९३  | १६७         |
| इट्ठाणिट्ठविजोगं         | ५ ६               | 90           | उवरदबंधे चदुयं          | ९७६          | ६३२         |
| इत्थीवेदेवि तहा          | ५०६               | 328          | उ <b>व</b> रिमगुणहाणीणं | <b>१३</b> २७ | ९४४         |
| इदि चदुबंधक्खवगे         | 990               | ५१५          | उ <b>व</b> रदबंधेसुदया  | १०५०         | ७४५         |
|                          | ( <del>-</del> -1 |              | उवरिल्ल पंचमे पुण       | <b>११</b> २४ | 926         |
|                          | [ৰ]               |              | उववाद जोगठाणा           | २६२          | 788         |
| उक्कडजोगो सण्णी          | २५२               | २१०          | उब्बेलण पयडीणं          | ६५९          | <b>४१३</b>  |
| <b>उक्कस्सद्ठिदवं</b> भे | <b>१३</b> २२      | 980          | उव्वेलणविज्झादो         | ६५७          | 808         |
| उगुदालतीससत्त य          | ६६२               | 886          | उव्वेल्लिद देवदुगे      | ६११          | ३६८         |
| उगुवीसतियं तत्ती         | ११८६              | 638          | उवसमखड्ओ मिस्सो         | 2846         | ८१३         |
| उगुवीसं अट्ठारस          | ६९४               | ४६५          | उवसमभावो उवसम           | 8848         | <b>८१</b> ६ |
| उच्चस्सुच्चं देहं        | ५९                | 68           | उवसामगा दु से दि        | ९०३          | ५६९         |
| उच्चुब्वेल्लिद तेऊ       | ९७९               | ६३६          | उवसामगेसु दुगुणं        | 1166         | ८४३         |
| उच्चुव्वेल्लिद तेऊ       | 960               | ६३७          | उवसंत खीणमोहे           | ७३           | १०२         |
| उज्जोवो तमतमगे           | १९४               | <b>१</b> ६९  | उबसंतोत्ति सुराऊ        | ६७९          | ***         |
| <b>उड्</b> ढतिरिच्छपदाणं | १२३१              | 675          | उसहा <b>इजिणवरिदे</b>   | <b>EX</b> 0  | ३९८         |
| उत्तरपयडीसु पुणो         | <b>२२२</b>        | १९६          |                         | [ ま ]        |             |
| उत्तरभंगा दुविहा         | ११ <b>१</b> ६     | ८२३          | ऊणत्तीस सयाइं           | 8238         | 648         |
| उदिषपुषत्तं तु तसे       | 468               | 484          | कणत्तीस सयाहिय          | 948          | 404         |

### गो० कर्मकाण्ड

| [ <b>y</b> ]                 |              |                | एबं सत्तद्वाणं             | ६४५         | 384          |
|------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------|--------------|
| एइंदियमादीणं                 | ६५७          | ८०             |                            | > 7         |              |
| एकम्हि कालसमये               | १२७१         | ९११            | L                          | मो ]        |              |
| एक्कादी दुगुणकमा             | 8208         | ८६०            | ओक्कट्टणकरणं पुण           | <b>६७७</b>  | ४४५          |
| एक्कक्के पुण वग्गे           | २६८          | २२६            | ओघादेसे संभव               | ११६०        | ८२०          |
| एक्क य छक्केयारं             | ७३१          | 866            | ओघे वा आदेसे               | 96          | १०५          |
| एक्क य छक्केयारं             | ७२४          | ४८१            | ओघं कम्मे सरगदि            | 400         | ३१८          |
| एक्काउस्स तिभंगा             | 964          | ६४५            | बोघं तसे ण थावर            | ४८९         | 380          |
| एक्कारं दसगुणि <b>यं</b>     | <b>१</b> २०० | ८५२            | ओघं देवे ण हि णिर          | ५७५         | 386          |
| एक्कावण्णसह <del>स्</del> सं | ७३९          | ४९३            | बोघं पंचक्खतसे             | <b>400</b>  | 388          |
| एक्कुदयुवसंतंसे              | १०२०         | ६९०            | ओघं वा णेरइये              | ५६६         | ३४६          |
| एक्के एक्कं आऊ               | ९८३          | ६४२            | ओदइया पुण भावा             | ११५९        | 686          |
| एक्को चेव महप्पा             | १२४०         | 668            | ओरालदुगं वज्जे             | ६६६         | ४२५          |
| एक्कंव दो व तिण्णि य         | 976          | 468            | <b>अो</b> रालमिस्सजोगे     | ५८३         | ₹ 4 <b>३</b> |
| एक्कं च तिण्णि पंच य         | ११२९         | ७९३            | ओरालिय वेगुव्विय           | 40          | 68           |
| एगुण तीसंत्तिदयं             | 8028         | ६९८            | ओराले वा मिस्से            | <b>१०</b> २ | ११६          |
| एगे इगित्रोसपणं              | ९३९          | ५९५            | ओरालं दण्डदुगे             | <b>९२९</b>  | 460          |
| एगेगमह एगे                   | १०२२         | ६९४            | ओहिदुगे बंधतियं            | १०४२        | ७३०          |
| एगेगं इगितीसे                | १०४८         | 988            | ओहिमणपज्जयाणं              | ५४          | ७१           |
| एगे वियले सयले               | १०३१         | ७११            | ओहीकेवलदंसण                | 48          | Fe           |
| एदेण कारणेण दु               | 880          | २७५            | •                          | 1           |              |
| एदे सत्तट्ठाणा               | ६३७          | ३८६            | ı                          | क ]         |              |
| एदेसि ठाणाओ                  | ३५०          | <b>२४१</b>     | कदलीघादसमेदं               | 80          | 46           |
| एदेसि ठाणाणं                 | ३४२          | २३२            | किप्पत्थीसु ण तित्थं       | ९२          | ११२          |
| एयक्ख अपञ्जत्तं              | 450          | ५३०            | कम्मकयमोहवड्ढिय            | 9           | ११           |
| एयक्खेत्तोगाढं               | २०९          | १८५            | कम्मत्तणेण एक्कं           | ¥           | Ę            |
| एयसरी रोगाहिय                | २०९          | <b>१</b> ८६    | कम्मद्वादण्णं              | ५०          | ٤٧           |
| एयाणेयक्खेत्त                | २१०          | 850            | कम्मसरूवेणागय              | <b>१</b> ८२ | १५५          |
| एयं पणकदिपणणं                | १३८          | <b>\$</b> 88   | कम्मसरूवेणागय              | \$ 50X.     | ९१४          |
| एयं वा पणकाये                | <b>328</b>   | ३०९            | कम्मागमपरिजाणग             | ५०          | ६५           |
| एयंतवड्ढिञाणा                | २६६          | <b>२२२</b>     | कम्माणं संबंधो             | ६७४         | <b>¥</b> ₹८  |
| एवं खिगितीसेणहि              | १११२         | ७६७            | कम्मुदयजकम्मि <b>गु</b> णो | ११५८        | ८१३          |
| एवं तिसु उवसमगे              | ६३६          | ३८५            | कम्मुवसमम्मि उवसम          | ११५८        | 568          |
| एवं पणछन्त्रीसे              | १११३         | ७७०            | कम्मेव अणाहारे             | ५५०         | ३३२          |
| एवं पंचतिरिक्खे              | ५६९          | ३४७            | कम्मेवाणाहारे              | ५९३         | ३५६          |
| एवमडसीदितिदए                 | <b>११</b> १६ | <u>७७६</u>     | कम्मे उरालिमस्सं           | १०६         | ११९          |
| एवमबंधे बंधे                 | 408          | ६४५            | कम्मोरालिय मिस्सं          | ९२९         | 464          |
| एवं माणादितिये               | 481          | \$ <b>?</b> \$ | कम्मं वा किण्हतिये         | ८५•         | 486          |

|                                         | गाया         | सूत्राका अव | ारादिक्रम-सूची              |                       | १४४५         |  |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--|
| कालो सव्वं जणयदि                        | १२३९         | ८७९         | घादी णीचमसादं               | ३८                    | ४३           |  |
| कि बंधो उदयादो                          | Exo          | <b>३९९</b>  | षादीवि अषादिं वा            | 9                     | १७           |  |
| केवलणाणं दंसण                           | Ę            | <b>१</b> o  | चो हणजोगोऽसण्णी             | २५६                   | २१६          |  |
| केवलणाणावरणं                            | 35           | 39          |                             | •                     |              |  |
| क्रो करइ कंटयाणं                        | १२४१         | 663         | [ •                         | [ ]                   |              |  |
| को जाणइ सत्तवऊ                          | १२४३         | 660         | चउ छक्कदि चउ अट्टं          | ५९९                   | ३६२          |  |
| जो जाणइ णवभावे                          | <b>१</b> २४२ | 668         | चउरुदयुवसंतंसे              | <b>१</b> ०२०          | <b>६८९</b>   |  |
| कोहस्स य माणस्स य                       | ७२९          | ४८६         | चउवीसद्वारसयं               | ११४७                  | ७९७          |  |
|                                         |              |             | चक्खुम्मि ण साहारण          | ५२२                   | ३२५          |  |
| -                                       | <b>ब</b> ]   |             | चक्ख्ण मिच्छसासण            | ११७२                  | 630          |  |
| खवणं वा उवसमणे                          | ५६३          | इ४इ         | चत्तारि तिण्णि कमसो         | 358                   | २४६          |  |
| खाइय अविरदसम्मे                         | ११७३         | ८३१         | चत्तारि तिण्णि तियच उ       | <b>६८३</b>            | ४५३          |  |
| खाइयसम्मो देसो                          | 482          | ३२९         | चत्तारि वारमुवसम            | ९६७                   | ६१९          |  |
| खाओवसमियभा <b>वो</b>                    | ११५९         | ८१७         | चतारिवि खेताइं              | 448                   | 338          |  |
| खिवतसदुग्गदि दुस्सर                     | ४७६          | ३०८         | चदुगदिया एइंदी              | ९३३                   | 493          |  |
| खीणकसायदुचरिम <u>े</u>                  | <b>43</b>    | 700         | चदुगदिमिच्छे चउरो           | ५७९                   | ३५१          |  |
| खीणोत्ति चारि उदया                      | ६९२          | ४६१         | चदु पञ्चइगो बंधो            | ११२३                  | 929          |  |
| Г                                       | π]           |             | चदुबंधे दोउदये              | १००६                  | ८७३          |  |
| _                                       | •            | •           | चदुरेक्कदुपण पंच य          | ९०२                   | ५५६          |  |
| गदि भाणु आउ उदओ<br>गदिआदिजीवभेदं        | 888          | २८५         | चयघणहीणं दग्वं              | <b>१</b> २५३          | ९०३          |  |
|                                         | 9            | १२          | चरिम अपुण्णभवत्थो           | २५७                   | २१७          |  |
| · गदिआदिसु जोग्गाणं<br>गदि जादी उस्सासं | 288          | २८४         | चरिमदुवीसूणुदओ              | १०९५                  | ७५७          |  |
|                                         | ४२           | 48          | चरिमं चरिमं खंडं            | <b>७</b> ७६९          | ९५७          |  |
| गयजोगस्स दु तेरे                        | 953          | ६११         | चरिमे चदुतिदुगेक्कं         | 999                   | ६६८          |  |
| गयजोगस्स य बारे                         | <b>९४</b> २  | ५९८         | चारुसुदंसणघरणे              | 8086                  | ७३९          |  |
| गुडलंडसक्करामिय                         | २०७          | १८४         |                             | - 3                   |              |  |
| गुणसंजादप्पयहि                          | <b>९६३</b>   | ६१२         | [ 5                         | <b>5</b> ]            |              |  |
| गुणहाणिअणंतगुणं<br>गोम्मटजिणिदचं दं     | <b>६७२</b>   | ४३२         | छट्टोत्ति चारिभंगा          | 900                   | ६३४          |  |
|                                         | <b>११</b> ५७ | ८११         | छट्टे अथिरं असुहं           | 90                    | 90           |  |
| गोम्मटसुत्तंलिहणे                       | १३८९         | ९७२         | छण्णउदि च उसहस्सा           | <b>?</b> ? <b>६</b> ७ | ९०९          |  |
| गोम्मटसंगहसुत्तं                        | १३८६         | ९६५         | छण्णवछत्तियसग इगि           | <b>१</b> •२२          | ६९३          |  |
| गोम्मटसंगहसुत्तं                        | १३८७         | ९६८         | छण्णोकसाय णिद्दा            | २५३                   | २ <b>१</b> ३ |  |
| [                                       | घ ]          |             | छण्हं पि अणुक्कस्सो         | २५०                   | २०७          |  |
| <b>घादितिमिच्छकसाया</b>                 | १२३          | १२४         | छप्पण उदये उवसं             | १०१९                  | <b>६८८</b>   |  |
| घादितियाणं सगसग                         | २३१          | ₹0१         | छ <sup>त्</sup> पंचादेयं तं | 2888                  | <b>७</b> ९९  |  |
| घादिव वेयणीयं                           | 9            | 75          | छव्वाबीसे चदुइगि            | ६९९                   | ४६७          |  |
| घादीणं अजहण्णो                          | २००          | १७८         | छन्वीसे तिगिणउदे            | 2550                  | 900          |  |
| षादीणं छदुमहा                           | ६८६          | ४५५         | छसु सगविहमट्टविहं           | \$63                  | ४५३          |  |

|                                          | [জ]             |     | णभ चउवीसं वारस            | 905          | ४७२         |
|------------------------------------------|-----------------|-----|---------------------------|--------------|-------------|
| जत्थ वरणेमिचंदी                          | <br>६५ <b>६</b> | ४०८ | णभ तिगि णभ इगि दोहो       | ५६१          | ३४२         |
| अस्तु जदा जेण जहा                        | १२४०            | 663 | णमिऊण अभयणंदि             | <b>११</b> २२ | ७८५         |
| जद सत्तरिस्स एतिय                        | १३९             | १४५ | णमिऊण णेमिणाहं            | ६८२          | ४५१         |
| जम्हा उवरिमभावा                          | १२४९            | ८९८ | णमिऊण णेमिचंदं            | ६१           | 20          |
| जिम्हा उपारममाया<br>जिम्हा गुणा विस्संता | १३८६            | 9   | णमिऊण वड्ढमाणं            | ५९६          | ३५८         |
| जस्स य पायपसाए                           | ६७३             | ४३६ | णमह गुणरयणभूषण            | १२४९         | ८९६         |
| जहलादे बंधतियं                           | १०४१            | ७२८ | णरगड् <b>णामरग</b> ड्णा   | 958          | 434         |
| जह चक्केण य चक्की                        | EYE             | 390 | णरतिरिया सेसाउं           | १३१          | १३७         |
| जाणुगसरीरभवियं                           | ४६              | 44  | णलया वाहू य तहा           | १९           | २८          |
| जावदिया वयणवहा                           | १२४५            | ८९४ | णवगेवेज्जाणुद्सि          | <b>१</b> ९   | ₹•          |
| जीरदि समयपबद्धं                          | ४५              | 4   | णव छक्क चदुक्कं चय        | ६८९          | ४५९         |
| जीवतं भव्वत्तम                           | ११६०            | ८१९ | णव णउदिसगसयाहिय           | ७३८          | ४९२         |
| जुगवं संजोगित्ता                         | ५५५             | 335 | णवपंचोदयसत्ता             | १०४८         | ७४०         |
| जेट्रे समयपबद्धे                         | <b>२१</b> २     | 866 | णवरि य अपुव्वणवगे         | १००५         | <b>६७७</b>  |
| जेट्टावाहोवट्टिय                         | १४५             | १४७ | णवरि य सव्वुवसम्मे        | 888          | १२०         |
| जेल विणम्मियप <b>डिमा</b>                | 1366            | ९६९ | णवरि विसेसं जाणे          | ६७६          | ४४३         |
| जेणुव्वियथंभुवरिम                        | १३८८            | ९७१ | णवरि विसेसं जाणे          | ११७१         | ८२९         |
| जेहिंदु लिक्किजंते                       | ११५७            | ८१२ | णवसयसत्तत्तरिहि           | ७३३          | ४८९         |
| जोगा पयडिपदेसा                           | 393             | २५७ | णवसासणोत्ति बंधो          | ६९०          | ४६०         |
| जोगिम्मि अजोगिम्मि य                     | १२३५            | ८७३ | णहि सासणी अपुण्णे         | 800          | ११५         |
| जोगिम्मि अजोगिम्मि य                     | १०२७            | 500 | णाणस्स दंसणस्स य          | 4            | 6           |
| जोगट्टाणा तिविहा                         | <b>२६१</b>      | 286 | णाणस्स दंसणस्स य          | <b>१</b> o   | २०          |
| जंतेण कोह्वं वा                          | <b>१</b> ४      | २६  | णाणावरणचउक्कं             | 3 &          | ٧o          |
| and interest                             |                 | • • | णाणागुणहाणिसला            | ३७२          | २४८         |
| [a                                       | <b>ర</b> ]      |     | णाणंतरायदसयं              | 248          | २०९         |
| ठाणमपुण्णेण जुदं                         | 905             | ५२२ | णामस्स णवधुवाणि य         | 420          | ५२६         |
| ठिदि अणुभागाणं पुण                       | ६६८             | ४२९ | णामधुवोदयवारस             | 948          | 466         |
| ठिदि अणुभागपदेसा                         | ६३              | ९१  | णामस्स बंघठाणा            | ८०५          | 488         |
| ठिदिगुणहाणिपमाणं                         | १३४६            | ९५१ | णामस्स य बन्धादिसु        | 8830         | 426         |
|                                          | _3              |     | णामस्स य बन्धोदय          | 1073         | ६९५         |
| Į.                                       | ग]              |     | णामस्स य बन्धोदय          | 8022         | <b>६९</b> २ |
| णउदी चदुगगदम्मि य                        | ९६९             | ६२१ | णामं ठवणा दिवयं           | ४५           | ५२          |
| णट्टा य रायदोसा                          | ४३८             | २७३ | <b>णारक</b> छक्कुब्वेल्ले | <b>443</b>   | 300         |
| णस्य अणं उदसम्ये 🛷                       | ६४२             | 398 | णाऱ्य सण्णिमण्णुस्ससु     | 948          | . £00       |
| णत्य णउंसयवेओ                            | <b>688</b>      | ४९७ | <b>जि</b> र्यगदि आउणीर्च  | 890          | ३१६         |
| परिय य सत्थपदत्या                        | १२४ऱ            | 664 | णिर्य तिरिक्खदुबियलं      | 446          | 116         |
| फिरिय सदी परदोन्ति म                     | १२४६ः           | CCA | णिरिय तिरिक्खसुराज्ग      | 448          | . 834       |

| गायासूत्रोंकी अकारादिकम-सूची |             |                   |                      |        |               |
|------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------|---------------|
| णिरिय तिरियाउ दोण्णिव        | ६३५         | 368               | तसमिस्से ताणि पुणौ   | ९३२    | ५९०           |
| णिरयादि जुदट्ठाणे            | 688         | ५५२               | तह य असण्णी सण्णी    | 384    | २३६           |
| <b>णिरयादिणामबन्धा</b>       | १०३२        | ७१२               | तह सुहुमसुहुमजेट्टं  | 388    | २३८           |
| णिरयादिसु पयडिद्विदि         | ५६५         | 388               | तिण्णि दस अट्ठठाणा   | 466    | ४५८           |
| णिरयादीण गदीणं               | ५७          | ७९                | तिण्णेगे एगेगं       | ७६३    | 409           |
| णिरया पुण्णा पण्हं           | ७७५         | ५१९               | तिण्णेव दु वावीसे    | 907    | ५१६           |
| णिरयायुस्स अणिट्ठा           | ५७          | 50                | तित्थण्णदराउदुगं     | ६१७    | ३७४           |
| णिरयेण विणा तिण्हं           | ७७९         | ५२३               | तित्थ्यरमाणमाया      | 480    | ३२२           |
| णिरये वा इगिणउदी             | 900         | ६२३               | तित्थयरसत्तणारय      | ९१९    | 408           |
| णिरयेव होदि देवे             | 90          | 252               | तिस्थयरं उस्सासं     | ४२     | 40            |
| णिरयं सासणसम्मो              | ४२८         | २६२               | तित्याहार च उक्कं    | ६१७    | FUF           |
| णिव्वत्ति सुहुमजेट्ठं        | 388         | २३४               | तित्थाहारा जुगवं     | ५५३    | 333           |
| णीचुच्चाणेकद <b>रं</b>       | 909         | ६३५               | तित्थाहार।णंतो       | थ इं   | <b>\$</b> ¥\$ |
| णेरिययाणं गमणं               | <b>69</b> 6 | 436               | तित्थाहारे सहियं     | ६२२    | <b>२७७</b>    |
| णोआगमभावो पुण                | 48          | ६६                | तित्थेणाहारदुगं      | 428    | ५२९           |
| णोआगमभावो पुण                | ६०          | ८६                | तिदु इगि बंधे अडबउ   | १०१६   | ६८४           |
| r 1                          |             | तिदु इगिणउदी णउदी | ९६१                  | ६०९    |               |
| [ त                          | 1           |                   | तिदु इगि बंधेक्कुदये | १००६   | ६७९           |
| तग्गुणगारा कमसो              | १२३३        | ८६७               | तिय उणवीसं छत्तिय    | ७६     | १०४           |
| तट्ठाणे एक्कारस              | ७६७         | ५१४               | तियपण छवीसबंधे       | १०४९   | ७४२           |
| तण्णोकसायभागो                | 288         | २०४               | तिरिय अपुण्णं वेगे   | ४७६    | ३०६           |
| तत्तो उवरिमखंडा              | १३८०        | <b>९</b> ६२       | तिरियदु जाइव उका     | ६६०    | *{*           |
| तत्तो कमेण वड्ढदि            | १३८४        | ९६४               | तिरियाउग देवाउग      | ६०२    | ३६६           |
| तत्तो तियदुगमेक्कं           | ₹00\$       | ६७२               | तिरिये ओघे सुरणिर    | ४५५    | 288           |
| तत्तो पल्लसलाय               | ६७०         | ४३२               | तिरिये ओघो तित्था    | ८३     | १०८           |
| तस्थतणविरदसम्मो              | 699         | ५३९               | तिरिए ण तित्थसत्तं   | ५६५    | ३४५           |
| तत्थावरणजभावा                | ११६७        | ८२५               | तिरियेयारुव्वेलण     | ६६२    | ४१७           |
| तत्थासत्थ एदि हु             | 685         | ५३४               | तिरियेयारं तीसे      | ६६४    | 828           |
| तत्थासत्था णारय              | 983         | <b>६००</b>        | तिरियेव णरे णवरि हु  | ८६     | ११०           |
| तत्थासत्थो णारय              | ७९१         | ५३३               | तिव्वकसाओ बहु.       | ११५३   | 603           |
| तत्थेव मूलभंगा               | ११६५        | ८२२               | तिविहो दु ठाणबंघो    | ९०५    | ५६३           |
| तत्थंतिमच्छिदिस्स य          | 8908        | ९३४               | तीसण्हमणु क्कस्सो    | २५१    | 206           |
| तदियेक्कवज्जणिमिणं           | ४३७         | · २७१             | तिसु एक्केक्कं उदसो  | ९९६    | <b>EEX</b>    |
| तदियेक्कं मणुवगदी            | <b>8</b> ₹6 | २७२               | तिस् तेरं दसिमस्से   | ७३९    | ४९४           |
| तदियो सणामसिद्धो             | 905         | ५६४               | तीसुदयं बिगितीसे     | . 2270 | 923           |
| तम्मिस्सेऽपुण्णजुदा          | <b>493</b>  | * 382             | तीसे बहुवि बंघो      | 8008   | ७५१           |
| तम्बदरितं दुविहं             | 40          | ६३                | तीसं वारस उदयु       | 883    | २७९           |
| तसबंधिण हि संहदि             | ७८२         | ५२७               | तीसं कोडाकोडी        | १२६    | १२७           |

2886

## गो॰ कर्मकाण्डे

| तेउ तिगूणतिरिक्खे     | 84.8           | २८९      | थिरसुह <b>ज</b> ससाददुगं | 196        | <b>१७७</b>   |
|-----------------------|----------------|----------|--------------------------|------------|--------------|
| तेउदुगं तेरिच्छे      | 600            | ५४०      | थीणतिथीपुरसूणा           | 848        | २९०          |
| तेउतिगे सगुणोघं       | ५३२            | ३२७      | थीणुदयेणुट्ट <b>विदे</b> | <b>१</b> २ | २३           |
| तेउदुगे मणुवदुगं      | ९६५            | ६१६      | थी पुरिसोदयचडिदे         | ६३९        | ₹८८          |
| तेणउदि छक्कसत्तं      | 2222           | ७६६      | थीपुंसंढसरीरं            | ५६         | ७६           |
| तेणउदीए बंधा          | 8088           | 9.8      | थूले सोलस पहुदी          | ११२४       | 490          |
| तेण णभिगितीसुदए       | १११०           | ७६३      | -                        |            | ·            |
| तेण तिये तिदुबंधी     | १०२१           | ६९१      | [ द                      | 1          |              |
| तेण दुणउदे णउदे       | १११९           | ७८२      | दइवमेव परं मण्णे         | १२४५       | ८९१          |
| तेणवदिसत्तसत्तं       | १११०           | ७६४      | दब्वे कम्मं दुविहं       | ४६         | 48           |
| ते णव सगसदरिजुदा      | ₹ <b>0</b> 0 } | 940      | दव्यं ठिदि गुणहाणी       | 1709       | <b>९</b> २२  |
| तेणुवरिमपंचुदये       | ११०९           | ७६१      | दव्वतियं हेद्ठुवरिम      | 3 5 8      | २४५          |
| तेणेवं तेरितये        | १०१५           | ६८३      | दक्वं समयपबद्धं          | १२८०       | ९२४          |
| ते चोइसपरिहीणा        | ६४०            | ३९०      | दस अट्ठारस दसयं          | ११२८       | ७९२          |
| तेजदुगं वण्णचऊ        | ६५०            | ४०३      | दसगुदये अडवीसदि          | १०१६       | ६८५          |
| तेजदुहारदुसमचऊ        | 98             | 200      | दस चउरिगि सत्तरसं        | ४२९        | २६३          |
| तेजाकम्मेहितिये       | <b>१७</b>      | २७       | दसय चऊ पढमतियं           | ९९५        | ६६२          |
| तेरट्टचऊदेसे          | 987            | ६५७      | दस णव पण्णरसाइं          | 608        | 486          |
| तेरणवे पुव्वंसे       | १०१४           | <b> </b> | दस णव णवादि च उतिय       | ७२३        | 860          |
| तेरदु पुर्वं वंसा     | 999            | ६६७      | दस णब भट्ट य सत्त य      | ७१५        | ४७५          |
| तेरसवारेयारं          | ७६५            | 482      | दसयादिसु बंधंसा          | 996        | ६६५          |
| तेरससयाणि सत्तर       | ७५१            | ५०१      | दसवीसं एक्कारस           | ६९९        | ४६८          |
| तेरिच्छा हु सरिच्छा   | <b>१</b> २३१   | ८६२      | दुक्ख तिषादीणोघं         | १२६        | १२८          |
| तेविद्वं च सयाइं      | <b>१</b> २८०   | ९२३      | दुग छक्क तिण्णिवसो       | ६३४        | 363          |
| तेवण्णणवसयाहिय        | 988            | 886      | दुग छक्क सत्त बट्टे      | <b>६२१</b> | 305          |
| तेवण्णतिसदसहियं       | ७५२            | ५०२      | दुग्गमणादावदुगं          | ६५२        | ४०५          |
| तेवत्तरि सयाइं        | <b>१</b> २३३   | ८६८      | दुग्गदि दुस्सर संहदि     | 899        | २१७          |
| तेवीसट्टाणादो         | 555            | ५६६      | दुति छस्सत्तट्टणवे       | ६०१        | इ६५          |
| तेवीसबंघगे इगि        | ११०८.          | ७६०      | दुविहा पुण पदभंगा        | 1169       | 288          |
| तेवीसबन्घठाणे         | 2222           | ७६९      | दुस दुस देसे दोसुब       | 2264       | ८३५          |
| तेबीसादीबन्धा         | १०२३           | ६९६      | देवचउक्काहारदु           | ६४८        | 800          |
| तेवीसं पणुवीसं        | <b>99</b> 9    | 428      | देवच उक्कं वज्जं         | २५३        | 288          |
| तेहिं असंखेजजगुणा     | ४०१            | २५९      | देवजुदेक्कट्ठाणे         | 970        | ५७६          |
| तं पुण अट्टविहं वा    | 4              | <b>9</b> | देवट्टवीसणरदे            | 288        | ५७२          |
|                       | Car 3          |          | देवह बीस बन्धे           | 288        | ५७३          |
|                       | [4]            |          | देवाउगं पमत्तो           | \$ \$ \$   | <b>१३</b> ६. |
| <b>था</b> वरदुगसाहारण | 840            | २९५      | देवा पुण एइंदिय          | 155        | १३८          |
| षिरजुम्मस्स थिराथिर   | ५६             | 63       | वेवाहारेसत्यं            | 984        | 607          |

|                    | गायास्        | त्रोंकी अका | रादिकम-सूची                 |               | १४४९       |
|--------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|------------|
| देवे वा वेगुव्वे   | १०४           | 216         | पण णव इगि सत्तरसं           | 888           | <b>२८१</b> |
| देवेसु देवमणुवे    | ९०५           | ५६२         | पण णव णव पणभंगा             | 928           | ६४६        |
| देवोघं वेगुव्वे    | 895           | ३१४         | पणदाल <del>छस</del> ्सयाहिय | 40            | 400        |
| देसणरे तिरये तिय   | 366           | ६४८         | पण दो पणगं पणचउ             | १०२८          | ४०७        |
| देसतियेसु वि एवं   | ६३१           | <b>३</b> ८२ | पणबंधगम्मि वारस             | ७२८           | ४८५        |
| देसावरणण्णोण्ण     | २३२           | १०          | पणमिय सिरसा णेमि            | 8             | १          |
| देसे तदियकसाया     | ४३५           | २६७         | पणवण्णा पण्णासा             | ११२४          | 920        |
| देसे तदियकसाया     | ४६२           | ₹00         | पणविग्धे विवरीयं            | २४६           | २०६        |
| देसोत्ति हवे सम्मं | २०३           | १८१         | पणवीसे तिगिणउदे             | १११६          | ७७७        |
| देहादी फस्संता     | ५५ ९          | 280         | पण्णरकसायभयदुग              | ६४८           | 808        |
| देहादी फासंता      | 80            | ४७          | पण्णारसमुगतीसं              | १०३           | ११७        |
| देहे अविणाभावी     | ३ ३           | ३४          | पण्णास वार छक्कदि           | <b>६०</b> ०   | 358        |
| देहोदयेण सहिओ      | ₹             | 3           | पण्णरसोलट्टारस              | <b>??</b> ३२  | ८३६        |
| दो गुणहाणिपमाणं    | १२८४          | ९२८         | पण्णेकारं छक्कदि            | ERR           | ३९४        |
| दो छक्कट्ठउचक्कं   | १०३०          | ७१०         | पत्तेयपदा मिच्छे            | <b>१</b> २०२  | 240        |
| r                  | ঘ ]           |             | पत्तेयाणं उवरि              | १२०३          | ८५९        |
| r                  | <b>a</b> j    |             | पयडिद्विदिअणुभाग            | ६२            | ८९         |
| धम्मे तित्यं बंघदि | 90            | \$0€        | पयडीए तणुकसाओ               | ११५४          | ८०६        |
| धुववड्ढी वड्ढन्तो  | , <b>₹</b> ९० | २५३         | पयडी सीलसहावो               | 3             | २          |
| r                  | - 1           |             | पयलापयलुदयेण य              | <b>१</b> ३    | २४         |
| i                  | <b>q</b> ]    |             | पयलुदयेण य जीवो             | <b>१३</b> ,   | २५         |
| पचयभणस्साणयणे      | १२५४          | 908         | परघाददुगं तेजदु             | 890           | १७५        |
| पचयस्स य संकलणं    | १२८७          | ९३१         | परघादमंगपुण्णे              | <b>\$</b> \$? | ५९१        |
| पज्जत्तगवितिचप     | 420           | 438         | परसमयाणं वयणं               | 8286          | ८९५        |
| पडिणीगमन्तराये     | ११५१          | 600         | परिणामजोगठाणा               | 248           | २२०        |
| पडपडिहारसिमज्जा    | ११            | ₹₹          | परिणामो दुट्ठाणो            | \$ \$08       | ८३२        |
| पडपडिहारसिमज्जा    | ५२            | ६९          | परिहारे बंधतियं             | \$080         | ७२७        |
| पडिय मरिएक्कमेक्कू | ९२६           | ५८२         | पल्लासंखेज्जदिमा            | २६७           | २२४        |
| पडविसयपहुदि दग्बं  | ५३            | 60          | पल्लासंखेज्जदिमं            | ९६५           | ६१७        |
| पडिसमय घणे वि पदं  | १२५५          | ९०५         | पाणवधादीसु रदो              | <b>११</b> ५५  | ८१०        |
| पढमकसायाणं च वि    | ६७९           | SSS         | पिंडपदा पंचेव य             | १२०२          | ८५८        |
| पढमचऊ सीदिचऊ       | १०३९          | ७२५         | पुढवी बाऊ तेऊ               | ७९३           | ५३५        |
| पढमतियं च य पढमं   | ७६४           | ५१०         | पुढवीयादिसु पंचसु           | १०३४          | ७१७        |
| पढमादिया कसाया     | ₹ <b>९</b>    | ४५          | पुणरवि देसोत्ति गुणो        | 1125          | 253        |
| पढमुवसिमये सम्मे   | ६५            | ९३          | पुण्णतस जोगठाणं             | 300           | २४७        |
| पढमं पढमं खण्डं    | १३७७          | ९५६         | पुण्णिदरं विगिविगले         | 90            | 883        |
| पढमं पढमतिचउपण     | 996           | ६६६         | पुण्णेकारसजोगे              | ५८१           | ३५२        |
| पण णव इगि सत्तरसं  | <b>411</b>    | २६४         | पुण्णेण समं सब्वे           | ७८२           | ५२८        |

### गो० कर्मकाण्डे

| पुरिसोदयेण चडिदे        | ७२८         | YSY          | [                    | भ ]         |              |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| पुरिसोदयेण चडिदे        | ७६ <b>६</b> | ५ <b>१</b> ३ | भत्तपयण्णाइविही      | 86          | <b>ξ</b> 0   |
| पुरिसं चदुसंज्जलणं      | ७२          | १०१          | भत्तपइण्णा इंगिणि    | 86          | ५९           |
| पुरुवाणं कोडितिभा       | 828         | १५८          | भयदुगरहियं पढमं      | ११३०        | ७९४          |
| पुव्वाणं कोडितिभा       | १२७६        | ९१७          | भयसहियं च जुगुच्छा   | ७१६         | 800          |
| पुन्विल्लेसुवि मिलिदे   | ७२२         | ४७९          | भवणतियाणं एवं        | 608         | 483          |
| पुव्वे पंचणियट्टी       | 2266        | ८४२          | भवयंति भवियकाले      | ४९          | 47           |
| पुन्वं व ण चउवीसं       | 8088        | ७४३          | भव्विदराणण्णदरं      | १२०१        | ८५६          |
| पुबंधद्धा अंतो          | 283         | २०५          | भव्विदरुवसमवेदग      | ५३६         | 376          |
| पुंसंदूणित्थिजुदा       | ४५९         | २९६          | भव्वे सव्वमभव्वे     | <b>८७</b> ६ | ५५०          |
| पंचक्खतसे सव्वं         | 200         | ५४५          | भव्वे सव्वमभव्वे     | १०४३        | ७३२          |
| पंच णव दोणि अट्ठा       | <b>१</b> २  | <b>२२</b>    | भिण्णमुहुत्तो णरतिरि | १३७         | १४२          |
| पंच णव दोण्णि छव्वी     | ₹४          | ३५           | भुजगारप्यदराणं       | 9,80        | ५७१          |
| पंच णव दोण्णि०          | ३६          | ३८           | भुजगारा अप्पदरा      | ९०१         | ५५४          |
| पंच णव दोण्णि अट्ठा     | ३५          | 3 &          | भुजगारा अप्पदरा      | ९२५         | 460          |
| पंचण्हं णिद्राणं        | 48          | ७२           | भुजगारे अप्पदरे      | ९२६         | 428          |
| पंचविधचदुविधेसु य       | ७७२         | 480          | भूदाणुकंपवदजो        | ११५२        | ८०१          |
| पंचसहस्सा बेसय          | ७५३         | ५०४          | भूवादरतेवीसं         | 908         | <b>બ</b> ૬ બ |
| पंचादिपंचबंघो           | ९९३         | ६५८          | भूवादरपज्जत्ते       | 620         | 428          |
| पंचेक्कारसवावी          | ४४२         | २७७          | भूदंतु चुदं चद्ददं   | <b>¥</b> 9  | ५६           |
| पंचेक्कारसवावी          | 880         | २८३          | भेदे छादालसयं        | <b>3</b> 4  | <b> </b>     |
| पंचेंदियेसु ओषं         | 96          | 888          | भेदेण अवत्तव्वा      | ७१४         | ४७४          |
|                         | [ 45 ]      |              | भोगभुमा देवाउं       | ९८२         | ६४०          |
|                         |             | 2.24         | भोगे सुरट्ठवीसं      | 988         | ५६७          |
| फड्डयगे एक्वेक्के       | २६७         | २२५          | भोगं व सुरे णरचड     | १०३         | 808          |
| फड्दयसंखाहि गुणं        | २७४         | 778          | भंगा एक्केक्का पुण   | ६३८         | ३८७          |
|                         | [ 4 ]       |              | [#]                  |             |              |
| बंधणपहुदिसमण्णिय        | 46          | ८२           | मज्झे जीवा बहुगा     | 3 5 8       | 288          |
| बंधतियं अडवीस दु        | रं इं       | ७२१          | मज्झे थोवसलागा       | 200         | १४९          |
| बंधपदे स्दयंसा          | <b>९९</b> ४ | ६६०          | मणवयणकायदा <b>णग</b> | १२४३        | 666          |
| बंघा तिय पण छण्ण॰       | १०२८        | ७०६          | मणु ओरालदु वर्ज      | १९२         | <b>१</b> ६६  |
| <b>बं</b> धुक्कट्टणकरणं | ६७३         | ४३७          | मणवयणकायवक्को        | ११५४        | 606          |
| बंधुक्कट्टणकरणं         | ६७७         | XXX          | मणिवचिबंधुदयंसा      | १०३५        | 350          |
| बंधुंदये सत्तपदं        | \$00\$      | ६७३          | मणुवे ओघो थाबर       | *45         | २९७          |
| बंधे अघापवत्तो          | <b>६ १</b>  | ४१६          | मणुसिणि एत्थीसहिदा   | *\$60       | ३०१          |
| बंधोदयकम्मंसा           | ९७५         | ६३०          | मणुसोषं वा भोगे      | 800         | <b>३</b> ०२  |
| बंधे संकामिज्जिद        | ६५७         | ¥{•          | मर्णूणिम्ह णियद्वी   | 90          | 39           |

|                    |                                | गाथ            | ासूत्रोंकी बं | कारादिक्रम-सूची                        |              | <b>१४५</b> १ |
|--------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| मिच्ह              | <b>उ च</b> उक्के <b>छक्क</b> ं | ७५३            | ५०३           | मिस्सावि <b>र</b> दे उ <del>च्चं</del> | <b>د</b> ۲   | 200          |
| मिच्छ              | विये विचलके                    | ११६४           | ८२१           | मिस्सूण पमत्तंते                       | ६८७          | ४५६          |
| मिच्छ              | विये मिस्सप                    | <b>१</b> १९१   | ८४६           | मिस्से अपुव्यजुगले                     | ९७४          | ६२८          |
| मिच्छ              | व्तस्स य उत्ता                 | <b>?</b> ३ ० ० | ९३३           | मोहस्स य बंधोदय                        | ९९०          | ६५२          |
| मिच्छ              | <b>ब्लाणण्णदर्</b>             | 2838           | ७९५           | मोहे मिच्छत्तादी                       | २३६          | २०२          |
| मि च्छ             | ञ्तं अविरमणं                   | ११२२           | ७८६           |                                        |              | • •          |
| मि <b>च्</b> छ     | ज्त हुंडसं <b>ढा</b>           | <b>६९</b>      | ९५            |                                        | [₹]          |              |
| मिच्छ              | तियसोलसाणं                     | ६७९            | 880           | रसबंधज्झवसाण                           | १३८१         | ९६३          |
|                    | दुगयद <b>च</b> उ <b>वके</b>    | 2808           | ८३३           | रागजमं तु पमत्ते                       | ११६७         | ८२६          |
|                    | दुगे मिस्सतिये                 | 2244           | ८२४           | रिणमंगोवंगतसं                          | 80 <b>€</b>  | ₹●७          |
|                    | दुगे मिस्सतिये                 | ४६७            | ४९१           | रूऊणण्योण्यन्भ                         | 1764         | ९२९          |
| _                  | मणंतं मिस्सं                   | ४५२            | 297           | रूऊगद्धाणदे                            | १२८५         | ९३०          |
| मिच्छ              | मपुण्णं छेदो                   | ४६२            | २९ <b>९</b>   | रूवहियडवीससया                          | 8860         | 585          |
| मिच्छ              | स्स ठाणभंगा                    | 988            | 446           |                                        | [평]          |              |
| मि च्छ             | <del>स्</del> संतिमणवयं        | १९३            | <b>१</b> ६८   |                                        | [a]          |              |
| मिच्छ              | स्स य मिच्छोत्ति य             | <b>६८०</b>     | ४४९           | लघुकरणं इच्छंतो                        | ९१५          | 400          |
| मिच्छ              | ा इट्टिप्पहुदि                 | <b>१</b> २३३   | ८६६           | लद्धीणव्वत्तीणं                        | 286          | २४०          |
|                    | विठाणभंगा                      | 1120           | 680           | लिंगकसाया लेस्सा                       | ११७०         | ८२८          |
| मिच्छ              | दिगोदभंगा                      | 960            | 536           | लोगाणमसंखपमा                           | १३४७         | ९५२          |
| मिच्छ              | ादीणं दुतिदुसु                 | १२३१           | ८६४           | लोगागमसंखमिदा                          | <b>?</b> ३६४ | ९५५          |
| म <del>िच</del> ्छ | ादुवसंतोत्ति <b>य</b>          | ६९२            | ४६२           | लोहस्स सुहुमसत्त                       | 835          | 880          |
| मि <b>च्छू</b>     | णिगिवीससयं                     | ६६७            | ४२७           | लोहेक्कुदओ सुदुमे                      | ९९३          | ६५९          |
| मिच्छे             | <b>अट्ठुदयपदा</b>              | ११९१           | 280           |                                        |              |              |
| मिच्छे             | परिणामपदा                      | ११९१           | 282           |                                        | [리]          |              |
| मिच्छे             | मिच्छादावं                     | ४३४            | २६५           | वग्गसलायेणवहिद                         | १२८३         | 974          |
| मिच्छे             | वग्गसलाय                       | १२८१           | ९२५           | वज्जयलं जिणभवणं                        | 2366         | 900          |
| मिच्छे             | सम्मिस्साणं                    | <b>६</b> ५८    | ४१२           | वज्जं पुंसंजलणति                       | ६६७          | ४२८          |
| मिच्छे             | सासणअयदे                       | ७४०            | ४९५           | वण्ण चउक्कमसत्यं                       | 888          | 200          |
| मिच्छे             | ो हु महारंभो                   | <b>११</b> ५३   | 608           | बरइंदणंदिगुरुणो                        | ६४५          | 398          |
| मिच्छं             | मिस्सं सगुणे                   | ७१५            | ४७६           | बहुभागे समभागो                         | 789          | १९५          |
| मूलुण्ह            | पहा अगो                        | ' २२           | \$ \$         | बहु।गे समभागो                          | 770          | 200          |
|                    | रपयडीणं ·                      | ९७३            | ६२७           | वादरणिव्वत्तिवरं                       | <b>\$</b> XX | २३५          |
|                    | रपयडोणं                        | 47             | <b>§</b> 6    | वादालं पणुवीसं                         | 969          | ६५०          |
|                    | रपयडीणं                        | ५१             | ६७            | बादालं तु पसत्था                       | 2 . 8        | 848          |
|                    | ं पुंचेदे                      | ५०३            | 370           | वादालं वेण्णिसया                       | <b>१२००</b>  | ८५३          |
|                    | म्मि तिअंगाणं                  | ९३१            | 468           | वाणउदी णउदि चऊ                         | १०७३         | 688          |
|                    | आहारस्स य                      | 908            | ५६०           | वाणउदी णउदि चक                         | १०२९         | 000          |
|                    | विरदमणुस्स                     | ७९५            | ५३७           | बाणसदीणउदिसत्तं                        | ११०९         | 990          |

## गौ० कर्मकाण्डे

| वाणउदिणउदिस <del>त</del> ं                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७३६                                     | वीस दु चउवोस चऊ                                                                                                                                                                                                                                                            | 938                                                              | 490                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| वाणउदिणउदिस <del>तं</del>                                                                                                                                                                                                                                                                        | ९७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६२६                                     | वीसादिसु बंधंसा                                                                                                                                                                                                                                                            | 9009                                                             | ७४६                                                         |
| वाणउदीए बंघा                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७५५                                     | वीसादीणं भंगा                                                                                                                                                                                                                                                              | ९४६                                                              | ६०३                                                         |
| वामे चउदस दुसु दस                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ८५१                                     | वीसुत्तरछच्चसया                                                                                                                                                                                                                                                            | ९४६                                                              | 608                                                         |
| वामे दुसु दुसु दुसु तिसु                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ८३७                                     | वीसुदये बंधो ण हि                                                                                                                                                                                                                                                          | १०७२                                                             | 980                                                         |
| वारचउतिदुगमेक्कं                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ८३६                                     | वीसं इगि चउवीसं                                                                                                                                                                                                                                                            | ९३३                                                              | 487                                                         |
| वारट्टटु छवीसं                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ८५०                                     | वेगुव्व अट्टरिहदे                                                                                                                                                                                                                                                          | ६११                                                              | ३६९                                                         |
| वारसयवेयणीए                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>१३</b> ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३९                                     | वेगुम्बछ पण संहदि                                                                                                                                                                                                                                                          | 480                                                              | ३३१                                                         |
| वारससयतेसीदी                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ०६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 820                                     | वेगुब्व तेजिथर सुह                                                                                                                                                                                                                                                         | ४५२                                                              | २९१                                                         |
| वावत्तरि अप्पदरा                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५७५                                     | वेगुव्वे तिमससे                                                                                                                                                                                                                                                            | 1035                                                             | ७२०                                                         |
| वावत्तरिति सहस्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900                                     | वेगुव्वं वा मिस्से                                                                                                                                                                                                                                                         | 890                                                              | ३१५                                                         |
| वावीस बंध चदु तिदु                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६८६                                     | बेदकसाये सव्वं                                                                                                                                                                                                                                                             | 8030                                                             | ७२२                                                         |
| वावीसमेक्कवीसं                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६३                                     | वेदगजोग्गे काले                                                                                                                                                                                                                                                            | ९६४                                                              | 668                                                         |
| वासीसमे <del>व</del> कवीसं                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>468</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४६४                                     | वेदणियगोदघादी                                                                                                                                                                                                                                                              | ४२                                                               | ४९                                                          |
| वावीसयादिबंधे                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६६१                                     | वेदितयकोहमाणं                                                                                                                                                                                                                                                              | ४३६                                                              | २६९                                                         |
| वावीसे अडवीसे                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६८०                                     | वेदादाहारोति य                                                                                                                                                                                                                                                             | 464                                                              | ३५४                                                         |
| बावीसेण णिरुद्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६७४                                     | वेयणिये अडभंगा                                                                                                                                                                                                                                                             | ९८९                                                              | <b>६५</b> १                                                 |
| वावीसं दसयचऊ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६५५                                     | Γ                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>.</b> 7                                                       |                                                             |
| वासीदि वज्जित्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६२४                                     | [ ₹                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                             |
| वासीदे इगिचउपण                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>222</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५७३                                     | सइ उद्दिया पसिद्धी                                                                                                                                                                                                                                                         | १२४५                                                             | 283                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                |                                                             |
| वासूप वासूप वरहिंदीओ                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186                                     | सच्छंदिदट्ठीहि वियप्पयाणि                                                                                                                                                                                                                                                  | १२४४                                                             | 229                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५९<br>९२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४८<br>५८३                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | ८८९<br><b>१</b> ८९                                          |
| वासूप वासूप वरहिदीओ                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | सच्छंददिट्ठींहि वियप्पयाणि                                                                                                                                                                                                                                                 | १२४४                                                             |                                                             |
| वासूप वासूप वरहिदीओ<br>विग्गहकम्मसरीरे                                                                                                                                                                                                                                                           | ९२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५८३                                     | सच्छंददिट्टींहि वियप्पयाणि<br>सगसगखेत्तगयस्स य                                                                                                                                                                                                                             | १२ <b>४४</b><br>२ <b>१</b> २                                     | १८९                                                         |
| वासूप वासूप वरिट्ठदीओ<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अट्ठं<br>विदियगुणे अणथीणति<br>विदियस्सवि पण ठाणे                                                                                                                                                                                       | ९२७<br>५ <b>९९</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4८३<br>३६१                              | सच्छंददिट्ठींहि वियप्पयाणि<br>सगसगखेत्तगयस्स य<br>सगसगगदीणमाउं                                                                                                                                                                                                             | १२४४<br>२ <b>१</b> २<br>९८२                                      | १८९<br>६४१                                                  |
| वासूप वासूप वरिट्टदीओ<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अट्टं<br>विदियगुणे अणथीणति                                                                                                                                                                                                             | ९२७<br>५९ <b>९</b><br>६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५८३<br>३६१<br>१६                        | सच्छंदिदट्टीहि वियप्पयाणि<br>सगसगखेत्तगयस्स य<br>सगसगगदीणमाउं<br>सगचउपुर्वं वंसा                                                                                                                                                                                           | १२४४<br>२ <b>१</b> २<br>९८२<br><b>९</b> ९६                       | १८९<br>६४१<br>६६३                                           |
| वासूप वासूप वरिट्ठदीओ<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अट्ठं<br>विदियगुणे अणथीणति<br>विदियस्सवि पण ठाणे                                                                                                                                                                                       | ९२७<br>५ <b>९९</b><br>६९<br>६२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५८३<br>३६१<br>१६<br>३८०                 | सच्छंदिदृहींहि वियप्पयाणि<br>सगसगखेत्तगयस्स य<br>सगसगगदीणमाउं<br>सगचउपुर्वं वंसा<br>सगपज्जत्ती पुण्णे                                                                                                                                                                      | १२४४<br>२ <b>१</b> २<br>९८२<br><b>९</b> ९६<br>२६५                | १८९<br>६४१<br>६६३<br>२२१                                    |
| वासूप वासूप वरिद्विशो<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अहं<br>विदियगुणे अणशीणति<br>विदियस्सवि पण ठाणे<br>विदियादिसु छसु                                                                                                                                                                       | ९२७<br>५९ <b>९</b><br>६९<br>६२५<br>४५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५८३<br>३६१<br>९६<br>३८०<br>२९३          | सच्छंदिदृहींहि वियप्पयाणि<br>सगसगखेत्तगयस्स य<br>सगसगगदीणमाउं<br>सगचउपुर्वं वंसा<br>सगपज्जती पुण्णे<br>सगवीस चउक्कुदये                                                                                                                                                     | १२४४<br>२१२<br>९८२<br><b>९</b> ९६<br>२६५<br>१११                  | १८९<br>६४१<br>६६३<br>२२१<br>७६५                             |
| वासूप वासूप वरिट्टिशो<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अहं<br>विदियगुणे अणशीणति<br>विदियस्सवि पण ठाणे<br>विदियादिसु छसु<br>विदियावरणे णव                                                                                                                                                      | ९२७<br>५९ <b>९</b><br>६९<br>६२५<br>४५३<br>९७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५८३<br>३६१<br>१६<br>३८०<br>२९३<br>६३१   | सच्छंदिदहोंहि वियप्पयाणि<br>सगसगखेत्तगयस्स य<br>सगसगगदीणमाउं<br>सगचउपुन्त्रं वंसा<br>सगपज्जत्ती पुण्णे<br>सगवीस चउक्कुदये<br>सगवीसे तिगिणउदे                                                                                                                               | १२४४<br>२१२<br>९८२<br>९९६<br>२६५<br>१११                          | १८९<br>६४१<br>६६३<br>२२१<br>७६५<br>७७९                      |
| वासूप वासूप वरिट्टिनीओ<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अहं<br>विदियगुणे अणथीणित<br>विदियस्सवि पण ठाणे<br>विदियादिसु छसु<br>विदियावरणे णव<br>विदिया तुरिये पणमे                                                                                                                               | <ul> <li>९२७</li> <li>५९</li> <li>६२</li> <li>४५३</li> <li>९७६</li> <li>६१६</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | सच्छंदिदृहींहि वियप्पयाणि<br>सगसगखेत्तगयस्स य<br>सगसगगदीणमाउं<br>सगचउपुर्वं वंसा<br>सगपज्जत्ती पुण्णे<br>सगवीस चउक्कुदये<br>सगवीसे तिगिणउदे<br>सगसंभव धृवबंधे                                                                                                              | १२४४<br>२१२<br>९८२<br>९९६<br>२६५<br>१११७<br>६९५                  | १८९<br>६४१<br>६६३<br>२२१<br>७६५<br>७७९<br>४६६               |
| वासूप वासूप वरिहदीओ<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अहं<br>विदियगुणे अणथीणति<br>विदियस्सवि पण ठाणे<br>विदियादिसु छसु<br>विदियावरणे णव<br>विदियो तुरिये पणमे<br>विदिये विगिपणगयदे                                                                                                             | <ul> <li>९२७</li> <li>५९९</li> <li>६९</li> <li>६२५</li> <li>५७६</li> <li>६१६</li> <li>७५०</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                       | सच्छंदिदृहींहि वियप्पयाणि<br>सगसगखेत्तगयस्स य<br>सगसगगदीणमाउं<br>सगचउपुग्नं वंसा<br>सगपज्जत्ती पुण्णे<br>सगवीस चउक्कुदये<br>सगवीसे तिगिणउदे<br>सगसंभव घुवबंधे<br>सगसगसादिविहीणे                                                                                            | १२४४<br>२१२<br>९८२<br>९९६<br>२६५<br>१११७<br>६९५<br>२१५           | १८९<br>६४१<br>६६३<br>२२१<br>७६५<br>७७९<br>४६६<br>१९०        |
| वासूप वासूप वरिहदीओ<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अहं<br>विदियगुणे अणथीणति<br>विदियस्सवि पण ठाणे<br>विदियादिसु छसु<br>विदियावरणे णव<br>विदिये तुरिये पणमे<br>विदिये विगिपणगयदे<br>विदिये विदियणिसेगे                                                                                       | <ul> <li>९२७</li> <li>५९९</li> <li>६२५</li> <li>४५३</li> <li>९७६</li> <li>६१६</li> <li>७५०</li> <li>१२७९</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                       | सच्छंदिदृहोंहि वियप्पयाणि<br>सगसगखेत्तगयस्स य<br>सगसगगदीणमाउं<br>सगचउपुण्यं वंसा<br>सगपज्जती पुण्णे<br>सगवीस चउक्कुदये<br>सगवीसे तिगिणउदे<br>सगसंभव धुवबंधे<br>सगसगसादिविहीणे<br>सत्तरं आसाणे                                                                              | 2 2 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                          | १८९<br>६४१<br>६६३<br>२२१<br>७६५<br>७७९<br>४६६<br>१९०<br>३७२ |
| वासूप वासूप वरिहदीओ<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अहं<br>विदियगुणे अणशीणति<br>विदियस्सवि पण ठाणे<br>विदियादिसु छसु<br>विदियावरणे णव<br>विदिये तुरिये पणमे<br>विदिये विगिपणगयदे<br>विदिये विदियणिसेगे<br>विदिये विदियणिसेगे                                                                 | <ul> <li>९२७</li> <li>५९९</li> <li>६२५</li> <li>४५३</li> <li>९७६</li> <li>६१६</li> <li>७५०</li> <li>१२७९</li> <li>१८८</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                       | सच्छंदिदृहोंहि वियप्पयाणि सगसगखेत्तगयस्स य सगसगगदीणमाउं सगचउपृव्यं वंसा सगपज्जत्ती पुण्णे सगवीस चउक्कुदये सगवीसे तिगिणउदे सगसंभव घृवबंधे सगसगसादिविहीणे सत्तरं आसाणे सत्तरं बंधुदया सत्तरसपंचितित्थाः सत्तरहं गुणसंकम                                                      | 2 2 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                          | १८९<br>६४१<br>६६३<br>२२१<br>७६९<br>४६६<br>१९०<br>३७२<br>६६९ |
| वासूप वासूप वरिट्टिंगो<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अहं<br>विदियगुणे अणथीणति<br>विदियस्सवि पण ठाणे<br>विदियादिसु छसु<br>विदियावरणे णव<br>विद्यो तुरिये पणमे<br>विदिये विगिपणगयदे<br>विदिये विदियणिसेगे<br>विदिये विदियणिसेगे<br>विदियं विदियं संसं                                        | <ul> <li>९२७</li> <li>५९९</li> <li>६९</li> <li>६२५</li> <li>४५३</li> <li>९७६</li> <li>६१६</li> <li>७५०</li> <li>१२७९</li> <li>१८८</li> <li>१३७७</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | सच्छंदिदृहोंहि वियप्पयाणि सगसगखेत्तगयस्स य सगसगगदीणमाउं सगचउपृण्यं वंसा सगपज्जत्ती पुण्णे सगवीस चउक्कुदये सगवीस तिगणउदे सगसंभव घृवबंधे सगसगसादिविहीणे सत्तरं आसाणे सत्तरं बंधुदया सत्तरसपंचित्द्या सत्तरसपंचित्द्या सत्तरसपंचित्द्या सत्तरसपंचित्द्या सत्तरसपंचित्द्या     | 2 7 7 7 8 4 9 4 4 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8            | \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    |
| वासूप वासूप वरिट्टिंगो<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अहं<br>विदियगुणे अणथीणति<br>विदियस्सवि पण ठाणे<br>विदियादिसु छसु<br>विदियावरणे णव<br>विदियो विगिपणगयदे<br>विदिये विदियणिसेगे<br>विदिये विदियणिसेगे<br>विदियं विदियं संदं<br>विदियंसस य णोकम्मं<br>विदयेयेणप्पदरा<br>विसवेयणरत्तक्स्यय | 976<br>499<br>499<br>443<br>906<br>496<br>9709<br>8709<br>9709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                       | सच्छंदिदृहोंहि वियप्पयाणि सगसगखेत्तगयस्स य सगसगगदीणमाउं सगचउपृव्यं वंसा सगपज्जत्ती पुण्णे सगवीस चउक्कुदये सगवीसे तिगिणउदे सगसंभव घृवबंधे सगसगसादिविहीणे सत्तरं आसाणे सत्तरं बंधुदया सत्तरसपंचितित्थाः सत्तरहं गुणसंकम                                                      | 2                                                                | १८९<br>६४१<br>६६१<br>७७९<br>४६९<br>३७२<br>६५१<br>१५२        |
| वासूप वासूप वरिट्टिंगो<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अहं<br>विदियगुणे अणथीणति<br>विदियस्सवि पण ठाणे<br>विदियादिसु छसु<br>विदियावरणे णव<br>विदियो विगिपणगयदे<br>विदिये विदियणिसेगे<br>विदिये विदियणिसेगे<br>विदियं विदियं खंडं<br>विदियस्स य णोकम्मं<br>विदरीयेणप्पदरा                      | <ul> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ?</li> <li>? ? ? ?</li> <li>? ? ? ?</li> <li>? ? ? ?</li> <li>? ? ? ?</li> <li>? ? ? ?</li> <li>? ? ? ?</li> <li>? ? ? ?</li> <li>? ? ? ?</li> <li>? ? ? ?</li> <li>? ? ? ?</li> <li>? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ? ? ? ? ? ?</li> <li>? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?</li></ul> | 4                                       | सच्छंदिदृहोंहि वियप्पयाणि सगसगखेत्तगयस्स य सगसगगदीणमाउं सगचउपुग्नं वंसा सगपज्जती पुण्णे सगवीस चउक्कुदये सगवीसे तिगिणउदे सगसंभव धृवबंधे सगसगसादिविहीणे सत्त्रगं आसाणे सत्तर्पं बंधुदया सत्तरसपंचित्त्या सत्तरसपंचित्त्या सत्तर्पं तुणसंकम सत्तं दुणउदि णउदी सत्तं समयपबद्धं | १२१२ ६ ५ १ ७ ५ ५ ६ ० ९ ४ ३ ९ ९ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    |
| वासूप वासूप वरिट्टिंगो<br>विग्गहकम्मसरीरे<br>विगुण णव चारि अहं<br>विदियगुणे अणथीणति<br>विदियस्सवि पण ठाणे<br>विदियादिसु छसु<br>विदियावरणे णव<br>विदियो विगिपणगयदे<br>विदिये विदियणिसेगे<br>विदिये विदियणिसेगे<br>विदियं विदियं संदं<br>विदियंसस य णोकम्मं<br>विदयेयेणप्पदरा<br>विसवेयणरत्तक्स्यय | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                       | सच्छंदिदृहोंहि वियप्पयाणि सगसगखेत्तगयस्स य सगसगगदीणमाउं सगचउपुण्यं वंसा सगपज्जत्ती पुण्णे सगवीस चउक्कुदये सगवीसे तिगिणउदे सगसंभव घृवबंधे सगसगसादिविहीणे सत्त्रगं आसाणे सत्त्रपं बंधुदया सत्तरसपंचित्त्या सत्तरसपंचित्त्या सत्तर्ण उदिपहुदी ससं दुणउदि णउदी                 | 2 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                          | १८९<br>६४१<br>६२१<br>७४९<br>७४९<br>१९०<br>६५१<br>४४२<br>७५२ |

| गायासूत्रोंकी अकारादिकम-सूची |              |             |                        |              |            |
|------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|------------|
| सत्तरसेकग्गसयं               | ७५           | ₹ 0 ₹       | सरिसासरिसे दव्वे       | <b>૪</b> ૫.  | ५३         |
| सत्तरसेक्कारखचदु             | 885          | २७६         | सयलंगेक्कं गेक्कं      | <b>Ę ?</b>   | 66         |
| सत्तरसेक्कारख <b>च</b> दु    | 880          | २८२         | सयलरसरूवगंघे           | 780          | 898        |
| सत्तरसे अडचउरिगिवीसे         | १०१३         | ६८१         | सव्वपरट्टाणेण य        | ९२५          | 409        |
| सत्तरसं णवयतियं              | ९९२          | ६५६         | सव्वद्विदीणमुक्क       | 055          | 838        |
| सत्त रसं दसगुणिदं            | १२०१         | ८५४         | सम्वसलायाणं <b>जदि</b> | 1723         | ९२७        |
| सत्ता वाणउदितियं             | १०३२         | ७१४         | सन्बस्सेक्कं रूवं      | 446          | ४३०        |
| सत्तावीसहियसयं               | ७०५          | ४७१         | सव्वाउबंधभंगे          | 920          | ६४७        |
| सत्ती य लदादारू              | २०२          | 260         | सन्वाओ दु ठिदीओ        | 161          | १५४        |
| सत्तुदये अडवीसे              | १०१८         | <b>६</b> ८७ | सव्वापज्जत्ताणं        | 979          | 464        |
| सत्तेव अपज्जता               | १०२८         | ७०५         | सन्वावरणं दव्वं        | <b>२२</b> २  | १९७        |
| सत्तेताल घुवा वि य           | ६५२          | 808         | सव्वावरणं दव्वं        | 778          | 199        |
| सत्ते बंधुदयाच्दु            | १०९३         | ७५३         | सन्वासि पयडीणं         | <b>१</b> २९९ | 93         |
| सत्थगदी तस दसयं              | ६६३          | 820         | सब्वुक्कस्सिठिदीणं     | 830          | १३५        |
| सत्यत्तादाहारं               | ९६३          | £ 9 7       | सब्बुवरि मोहणीये       | 1281         | 388        |
| सत्थाणं घुवियाणम             | 708          | १७९         | सब्वे जीवपदेसे         | २७१          | २२८        |
| सण्णिअसण्णिच उक्के           | 883          | १४६         | सन्वं तिगेगसन्वं       | 490          | 360        |
| सण्णिम्म मणुस्सम्म य         | 988          | ६०१         | सब्वं तित्थाहार        | ९६२          | ६१४        |
| सण्णिम्म सञ्बबंधो            | १०३०         | ७०९         | सब्वं तिवीसछनकं        | १०३६         | ७१९        |
| सण्णिस्स हु हेठ्ठादो         | १७५          | 840         | सन्वं सयलं पढमं        | 8008         | ६७०        |
| सिण्णस्स मणुस्सस्स य         | 688          | ५३६         | साणे तेसि छेदो         | 893          | ३१३        |
| सण्णि स्सुववादवरं            | <b>३</b> ४६  | २३७         | साणे थीवेदछिदी         | 408          | <b>३१९</b> |
| सण्णाणपंचयादी                | 484          | ३२४         | साणे पण इगिभंगा        | 586          | ३७५        |
| सण्णाणे चरिमपणं              | 638          | ५४७         | साणे सुराउ सुरगदि      | ५२२          | ३२६        |
| सण्णी छस्संहडणो              | २०           | ₹ १         | सादासादेक्कदरं         | 900          | ६३३        |
| सण्णीवि तहासेसे              | 603          | 488         | सादि अणादी घुव अ॰      | 45           | 90         |
| समचउरवज्जरिसहं               | \$19         | ४२          | सादि अणादी धुव अ०      | १२१          | १२२        |
| समयपबद्धपमाणं                | <b>१३</b> २४ | 888         | सादी अबंघबंघे          | <b>१</b> २२  | १२३        |
| समयद्विदिगो बंधो             | 758          | २७४         | सादं तिण्णेवाऊ         | 30           | 88         |
| समविसमद्वाणाणि य             | 908          | ६२५         | सासणमिस्से देसे        | 496          | <b>३६१</b> |
| सम्मत्तूणुव्वेल्लण           | ६६७          | ४२६         | सामण्ण अवसम्बो         | 600          | 800        |
| सम्मत्तं देसजमं              | ९६७          | <b>5</b> 86 | सामण्णकेवलिस्स         | ९५३          | <b>€0€</b> |
| सम्मविहीणुव्वेल्ले           | 444          | * 28        | सामण्णतित्थकेवलि       | ७७५          | ५२०        |
| सम्मेव तित्थबंधो             | ÉA           | <b>९</b> २  | सामण्णतिरियपंचि        | ८३           | १०५        |
| सम्मो वा मिच्छो वा           | <b>१</b> ९७  | १७६         | सामण्ण सयस्रविय्लवि    | ९३३          | ५९४        |
| सम्मं मिच्छं मिस्सं          | ६५८          | ४११         | सासण अयदपमत्ते         | ७४२          | ४९६        |
| सरगदिदु जसादेज्जं            | *45          | २९७         | सासण पमत्तवज्ज         | ९०३          | ५५७        |
| सरिसायामेणुवरि               | ४३४          | २३१         | सिद्धाणंतिमभागं        | ¥            | ¥          |

| सिखे विसुद्धणिलये           | १२७४        | 983        | सोलट्टे क्किगिछक्कं                 | ५५७         | थहड़        |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| सिद्धेसु सुद्धभंगा          | १२३६        | ८७४        | सो में सिहुवणमहिओ                   | 498         | ३५७         |
| सि <b>द्धं</b> तु दयतडुग्गय | १३८७        | ९६७        | सोलस पणवीस णभं                      | <b>E</b> E  | 98          |
| सीदादि चउट्टाणा             | 900         | ६२२        | सोलसविसदं कमसो                      | 2888        | 696         |
| सीदादि चउसु बंधा            | १०९६        | ७५८        | सोहम्मोत्ति य तावं                  | १९६         | 808         |
| सुक्के सहरचउक्कं            | 558         | १२१        | संकमणा करणूणा                       | ६७५         | 888         |
| सुरणरतिरियोरालि य           | ६५३         | 808        | संखाउग णरतिरिए                      | 888         | २८३         |
| सुरणरसम्मे पढमो             | ९६८         | ६२०        | संखेज्ज-सहस्सा                      | १३३९        | ९४६         |
| सुरणिरया णरतिरियं           | 968         | ६३९        | संठाण संहदीणं                       | १२७         | <b>१</b> २९ |
| सुरणिरयविसेसणरे             | 979         | ५९६        | संठाणे संहडणे                       | ७८९         | 437         |
| सुरणारयाऊणोघं               | १२७         | 233        | संठाणे संहडणे                       | 983         | 499         |
| सुरणिरयाऊ तित्थं            | <b>4</b> 40 | 803        | संबित्थि छक्कसाया                   | 446         | 338         |
| सुरणिरये उज्जोवो            | १९६         | <b>१७३</b> | संताणकमेणागय                        | •           | १३          |
| सुहदुक्खणिमित्तादो          | २१८         | 883        | संतोत्ति अट्टसत्ता                  | 466         | ४५७         |
| सुहपयडीण विसोही             | 858         | १६३        | संजलणभागबहुभाग                      | २३६         | २०३         |
| सुहुमगलद्धिजहण्णे           | ३४२         | 233        | संजलण सुहुमचोद्दस                   | 860         | 243         |
| सुहुमणिगोदअपज्ज०            | २५६         | 784        | संजोगमेवेति वदंति तण्णा             | १२४५        | ८९२         |
| सुहुमणिगोदअपज्ज ०           | ३९३         | २५६        | _                                   |             |             |
| सुहुमस्स बंधघादी            | ६६३         | ४१९        | [ 8                                 | []          |             |
| सेढिअसंखेज्जदिमा            | <b>३९४</b>  | 246        | हस्स <i>रदिपु</i> रिसगोददु          | ६५३         | 800         |
| सेढियसंखेज्जदिमा            | ३८९         | २५२        | हस्सरदि उच्चपृरिसे                  | <b>१</b> २७ | <b>१</b> ३२ |
| सेबट्टेण य गम्मइ            | १९          | २९         | हारदु सम्मं मिस्सं                  | 409         | 340         |
| सेसाणं पज्जत्तो             | <b>१३७</b>  | १४३        | हारदुहीणा एवं                       | 800         | ३०३         |
| सेसाणं पयडीणं               | २१९         | १९४        | हारं अघापदत्तं                      | ६६९         | 858         |
| सेसाणं सगुणोघं              | 484         | ३३०        | हेद् <u>द</u> िमखंडु <b>क्कस्सं</b> | 3059        | 949         |
| सेसे तित्थाहारं             | १२४         | १२५        | होंति अणियदृणो ते                   | १२७२        | 989         |
|                             |             |            | -                                   |             |             |

<sup>.</sup> इति कर्मकांडीय गाथासूची।